# 

### ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्थाङ्ग ६ ]

# श्रीमद्भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीतम्

# म हा पु रा ण म्

[ प्रथमो विभागः ]

# आदिपुराणम्

#### द्वितीयो भागः

हिन्दीभाषान्वादसहितः



सम्पादक--

पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य

साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

## भारतीय ज्ञानपीठकाशी

प्रथम ग्रावृत्ति एक सहस्र प्रति भाद्रपद, बीरनि० सं० २४७७ वि० सं० २००८ सितम्बर १९४१

मूल्य १० ६०

# भारतीय ज्ञानपीठकाशी

स्व॰ पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति में तस्युत्र सेंड शान्तित्रसाद जी द्वारा

संस्थापित

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन प्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तिमल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगिमक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी जैन साहित्यग्रन्थभी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

संस्कृत यंथांक ९

प्रकाशक---

अयोध्याप्रसाद गोयलीय,

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी

पोस्ट बाक्स नं० ४८, बनारस १

मुद्रक-देवताप्रसाद गहमरी, संसार प्रेस, काशीपुरा, बनारस

स्यायनाव्य काल्गुन कृष्ण ६ बीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरचित

विकास संब २००० १८ फरवरी १६४४

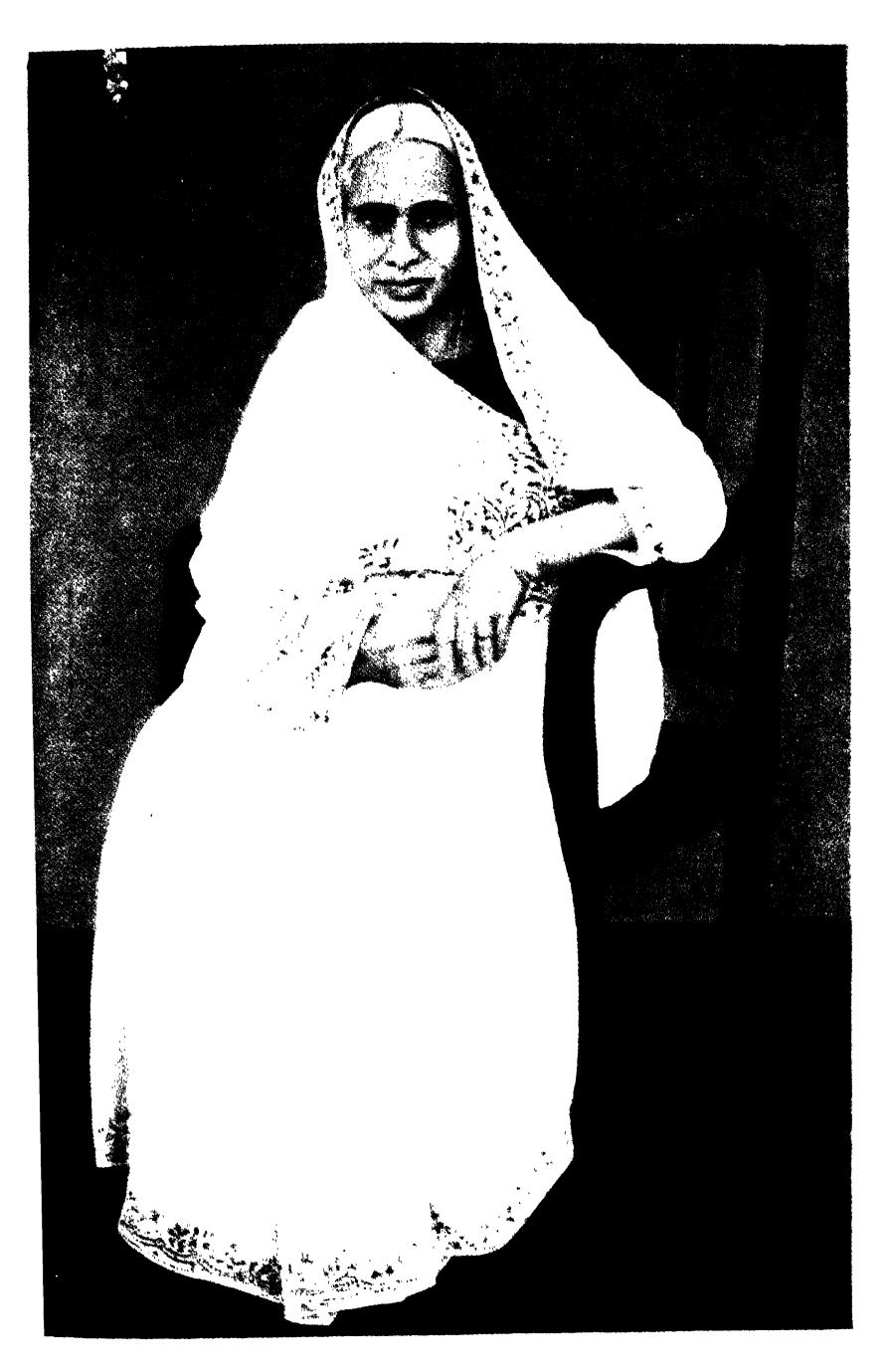

स्व॰ मूर्तिदेवी, मातेइवरी सेठ ज्ञान्तिप्रसाद जैन

# JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ SANSKRITA GRANTHA No. 9

# MAHĀPURĀNA

Vol. I.

OF

#### BHAGAVAT, JINASENĀĆĀRYA

PART SECOND

WITH HINDI TRANSLATION



Translated and Edited

 $\mathbf{BY}$ 

PANDITA PANNALAL JAIN, SAHITYACHARYA
Sahityadhyapak—GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR.

Published by

Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition \\ 1000 Copies.

BHADRAPADA, VIR SAMVAT 2477 VIKRAMA SAMVAT 2008 SEPTEMBER, 1951.  $\begin{cases} Price \\ Rs. 10/ \end{cases}$ 

## BHĀRATIYA JÑĀNA-PITHA KĀSHI

FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTI DEVĪ

#### JNĀNA-PĪTHA MURTI DEVI JAIN GRANTHĀMALĀ

IN THIS GRANTHAMALA TRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,
KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUE OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

#### SANSKRIT GRANTHA No. 9

#### **PUBLISHER**

AYODHYA PRASAD GOYALIYA SECY., BHĀRATIYA JÑANAPĪTHA, POST BOX No. 48, BANARAS N. 1.

 $egin{array}{c} Founded \ in \ Phalguna \ Krishna \ 9, \ Vira \ Sam. \ 2470 \end{array} 
ight\} egin{array}{c} All \ Riyhts \ Reserved. \end{array} \left\{ egin{array}{c} Vikrama \ Samvat \ 2000 \ 18th \ Feb. \ 1944 \end{array} 
ight.$ 

## द्वितीयभागस्य विषयानुक्रमणिका

विषय

#### षड्विंशतितम पर्व

चक्रवर्ती भरतने विधिपूर्वक चक्ररत्नकी पूजा की ग्रौर फिर पुत्रोत्पत्तिका उत्सव मनाया। नगरीकी सजावट की गई। भ्रनन्तर विग्विजयके लिए उद्यत उस समय शरद्ऋतुका विस्तृत वर्णन। विग्विजयके लिए उद्यत चक्रवर्तीका बर्णन । तत्कालोचित सेनाकी शोभाका वर्णन ।

पूर्व दिशामें प्रयाणका वर्णन । गंगा-का वर्णने।

#### सप्तविशतितम पर्व

सारथी द्वारा गंगा तथा वनकी शोभा-का वर्णन। १५-२५ हाथी तथा घोड़ों म्रादि सेनाके म्रंगोंका

वर्णन । २६-३२

#### श्रष्टाविंशतितम पवं

दूसरे ही दिन प्रातःकाल होते ही दिग्वि-जयके लिए ग्रागे प्रयाण किया। चक्ररत्न उनके भागे-भ्रागे चल रहा था। तात्कालिक सेनाकी शोभाका वर्णन । ऋमशः चलकर वे गंगाद्वारपर पहुँचे । वहां वे उपसमुद्रको देखते हुए स्थलमार्गसे गंगाके किनारेके उपवनमें प्रविष्ट हुए। वहीं सेनाको ठह-राया । भनन्तर समुद्रके किनारेपर पहुँचे, वहां समुद्रका विस्तृत वर्णन।

भरत चक्रधर लवणसमुद्रमें स्थलकी तरह वेगसे भागे बढ़ गये। बारह योजन मागे बलकर उन्होंने भ्रपने नामसे चिह्नित एक बाण छोड़ा, जोकि मागध देवकी सभामें पहुँचा । पहले तो मागधदेव बहुत बिगड़ा पर बादमें बाणपर चन्नवर्तीका नाम देख गर्वरहित हुआ। तथा हार, सिहासन ग्रौर मुण्डल साथ लेकर चक्रवर्तीके स्वागतके पृष्ठ

१-७

3-0

09-3

33-88

विषय लिए पहुँचा। चन्नवर्ती उसकी विनयसे बहुत प्रसन्न हुए।

8X-X0

प्र१–६१

पृष्ठ

समुद्रका विविध छंदों द्वारा विस्तृत वर्णन । भ्रन्तमें कवि द्वारा पुण्यका माहात्म्य वर्णन ।

#### एकोनित्रशत्तम पर्व

मनन्तर चन्नवर्ती दक्षिण दिशाकी म्रोर श्रामे बढ़े। मार्गमें भ्रतेक राजाश्रोंको वश करते जाते थे। बीचमें भिलनेवाले विविध देशों, नदियों श्रौर पर्वतोंक। वर्णन ।

६२–७१ दक्षिण समुद्रके तटपर चक्रवर्तीने भ्रपनी समस्त सेना ठहराई। वहांकी प्राकृतिक शोभाका वर्णन । चक्रवर्तीने रथके द्वारा दक्षिण समुद्रमें प्रवेश कर वहांके भ्रधिपति व्यंतरदेवको जीता।

97-50

#### त्रिशत्तम पर्व

सम्प्राट् भरत दक्षिण दिशाको विजय कर पिचमकी म्रोर बढ़े। वहां विविध वनों, पर्वतों श्रौर नदियोंकी प्राकृतिक सुषमा देखते हुए वे बहुत ही प्रसन्न हुए। क्रमशः वे विन्ध्य गिरिपर पहुँचे । उतकी बिखरी हुई शोभा देखकर उनका चित्त बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। वहीं उन्होंने म्रपनी सेना ठहराई। ग्रनेक वनोंके स्वामी उनके पास तरह-तरहकी भेंट लेकर मिलनेके लिए ग्राये। भरतने सबका यथोचित सन्मान किया। समुद्रके किनारे-किनारे जाकर वे पश्चिम लवण-समुद्रके तटपर पहुँचे। वहां उन्होंने विव्य शस्त्र धारणकर पश्चिम समुद्र में बारह योजन प्रवेश किया श्रौर व्यन्त-राधिपति प्रभास नामक देवको वशमें किया। पुण्यके प्रभावसे क्या नहीं होता ?

एकत्रिशसम पर्व

मनन्तर मधारह करोड़ घोड़ोंके मधि-पति भरत चक्रधरने उत्तरकी घोर प्रस्थान

58-67

विषय

किया । कमशः चलते हुए विजयार्थ पर्वतकी उपत्यकामें पहुँचे । वहां वे प्रपनी समस्त सेना ठहराकर निश्चिन्त हुए । पता चलनेपर विजयार्थवेव ग्रपने समस्त परिकरके साथ इनके पास ग्राया ग्रौर एनका ग्राक्ताकारी हुग्रा । विजयार्थको जीत लेनेसे इनकी विग्वजयका ग्रथंभाग पूर्ण हो गया । ग्रनन्तर उन्होंने उत्तरभारतमें प्रवेश करनेके ग्रभिग्रायसे वण्डरत्न द्वारा विजयार्थ पूर्वतके गुहाद्वारका उद्घाटन किया ।

द्वात्रिशत्तम पर्व

गर्मी ज्ञान्त होनेपर उन्होंने गुहाके मध्यमें प्रवेश किया। काकिणी रत्नके द्वारा मार्गमें प्रकाश होता जाता था। बीचमें उन्मानजला तथा निमानजला नाम-की नदियां मिलीं, उनके तटपर सेनाका विश्राम हुन्ना । स्थपतिरत्नने ग्रयने बुद्धि-बलसे पुल तैय।र किया जिससे समस्त सेना उस वार हुई। गुहागर्भसे निकलकर सेना सहित भरत उत्तर भरत-क्षेत्रमें पहुँचे। चिलात ग्रौर श्रावर्त नध्यके राजा बहुत कुपित हुए। वे परस्परमें मिलकर चक्रवर्तीसे युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए। नाग जाति के देवोंकी सहायतासे उन दोनोंने चक्रवर्ती की सेनापर घनघोर वर्षा की जिससे ७ दिन तक चक्रवर्तीकी सेना चर्मरत्नके बीचमें नियन्त्रित रही। धनन्तर जयकुषारके झाग्नेय बाणसे नाग जातिके देव भाग खड़े हुए। ग्रीर अब उपद्रव शान्त हुग्रा। चिलात ग्रीर ग्रावर्त बोनों ही म्लेच्छ राजा निरुपाय होकर शरणमें श्राये। ऋमशः भरतने उत्तरभरतके म्लेच्छ समस्त ११२-१३० खण्डोंपर क्रिजय प्राप्त की।

#### त्रयस्त्रिशत्तम पर्व

विग्वजय करनेके बाद चकवर्ती सेना सहित अपनी नगरीके प्रति वापिस लौटे। मार्गमें अनेक देश, नदियों और पर्वतोंको उल्लंघन करते हुए केसास वर्वतके समीप आए। वहांसे श्री महषम जिनेन्द्रकी पूजा करनेके जिए केमास पर्वतकर गए। अनेक

पृष्ठ [

राजा उनके साथ थे। पुरोहितके द्वारा
कैलास पर्वतका वर्णन। १३१-१३६
क्राम्ब्रक्तरणका संक्षिप्त वर्णन। १३७-१४०
समवसरणमें स्थित श्री ऋषभ जिनेन्द्र
का वर्णन। सम्प्राट्के द्वारा भगवान्की स्तुति
का वर्णन। १४१-१५०

चतुस्विशसम पर्व

कैलाससे उतरकर ग्रयोध्या नगरीकी
ग्रोर प्रस्थान । चकरत्न ग्रयोध्या नगरीके द्वारपर ग्राकर रक गया, जिससे सबको
ग्राश्चर्य हुग्रा । चक्रवर्ती स्वयं सोच-विचार
में पड़ गए । निमित्तकानी पुरोहितने
बतलाया कि ग्रभी ग्रापके भाइयोंको वश
करना बाको है । पुरोहितकी सम्मितके
ग्रनुसार, राजवूत भाइयोंके पास भेजे गये ।
उन्होंने भरतकी ग्राक्रामें रहना स्वीकार
नहीं किया ग्रौर श्री ऋषभनाथ स्वामीके
पास जाकर दीक्षा ले ली ।
१४१-१७१

#### पश्चित्रशत्तम पर्द 🚗

सब भाई तो दीक्षित हो चुके, परन्तु
बाहुबली राजदूतकी बात सुनकर क्षुभित
हो उठे। उन्होंने कहा कि जब पिताजीने
सबको समान रूपसे राजपद दिया है, तब
एक सम्प्राट् हो ग्रौर दूसरा उसके ग्रधीन
रहे यह संभव नहीं। उन्होंने दूतको फटकारकर वापिस कर दिया। ग्रन्तमें दोनों
ग्रोरसे युद्धकी तैयारियाँ हुईं। १७२-१६६

षट्त्रिंशत्तम पर्व

युद्धके लिए इस म्रोरसे भरतकी सेना
मागे बढ़ी ग्रीर उस ग्रोरसे बाहुबलीकी
सेना ग्रागे न्नाई। बुद्धिमान् मंत्रियोंने
विचार किया कि इस भाई-भाईकी लड़ाईमें सेनाका व्यर्थ ही संहार होगा। इसलिए
प्रच्छा हो कि स्वयं ये दोनों भाई ही लड़ें।
सबने मिलकर नेत्रयुद्ध, जलयुद्ध ग्रौर
मल्लयुद्ध, ये तीन युद्ध निश्चित किये।
तीनों ही युद्धोंमें जब बाहुबली विजयी
हुए तब भरतने कृपित होकर विजयी
चला विया, परन्तु उससे बाहुबलीकी कुछ
भी हानि नहीं हुई। बाहुबली चन्नवर्तीके
इस व्यवहारके बहुत ही विरक्त हुए ग्रौर

पृष्ठ

विषय

जंगलमें जाकर दीक्षा ले ली। उन्होंने एक
वर्षका प्रतिमायोग लिया श्रौर कायोत्सर्ग
करते हुए तपक्चरण करते रहे। भरत
चक्रवर्तीने उनके चरणोंमें श्रपना मस्तक
टेक दिया। बाहुबली केवलज्ञान प्राप्त
कर मोक्षको प्राप्त हुए। २००-२२०

#### सप्तत्रिशत्तम पर्व

चक्रवर्तीने बड़े वैभवके साथ श्रयोध्या नगरमें प्रवेश किया। उनके वैभवका वर्णन। २२१-२३६

#### अष्टित्रशत्तम पर्व

एक दिन भरतने सोचा कि हमने जो वेभव प्राप्त किया है उसे कहाँ खर्च करना चाहिए। जो मुनि हैं, वे तो धनसे निःस्पृह रहते हैं। श्रतः श्रणुवत धारी गृहस्थोंके लिए ही धनादिक देना चाहिए। एक दिन भरत चक्रवर्तीने नगरके सब लोगोंको किसी उत्माने -हाने श्रपने घर बुलाया। घरके ग्रन्दर पहुँचनेके लिए जो मार्ग थे वे हरित ग्रंकुरोंसे ग्राच्छादित करा दिये। बहुतसे लोग उन मार्गीसे चक्रवर्तीके महल के भीतर प्रविष्ट हुए। परन्तु कुछ लोग बाहर खड़े रहे। चक्रवर्तीने उनसे भीतर न म्रानेका जब कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि मार्गमें उत्पन्न हुई हरी घास म्रादि-में एकेन्द्रिय जीव होते हैं। हभ लोगोंके चलनेसे वे सब भर जाएँगे भ्रतः दयाकी रक्षाके लिए हम लोग भीतर ग्रानेमें ग्रसमर्थ हैं। चऋवर्ती उनके इस उत्तरसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दूसरे प्रासुक मार्गसे भीतर बुलाया ग्रौर उन्हें दयालु समभकर श्रावक संज्ञा दी, वही ब्राह्मण कहलाए। इन्हें बाह्मणोचित क्रियाकाण्ड ग्रादिका उपदेश दिया । भ्रनेक क्रियाभ्रोंका उपदेश दिया। सबसे पहले गर्भान्वय कियाग्रोंका उपदेश दिया। 280-265

#### पकोनचत्वारिशत्तम पर्ध

म्रथानन्तर भरत चक्रवर्तीने वीक्षा-न्वय क्रियाम्रोंका उपवेश विया। २६६-२७६

विषय

पुष्ठ

भ्रनन्तर कर्त्रन्वय क्रियाम्रोंका निरू-पण किया। २७७-२८६

#### चत्वारिंशत्तम पर्व

षोडश संस्कार तथा हवनके योग्य मंत्रोंका वर्णन। २६०-३१६

#### एकचत्वारिशत्तम पर्व

कुछ समय व्यतीत होनेपर भरत चक्रधरने एक दिन रात्रिके ग्रन्तिम भागमें भ्रद्भुत फल दिखलानेवाले कुछ स्वप्न देखे। स्वप्न देखनेके बाद उनका चित्त कुछ त्रस्त हुम्रा। उनका वास्तविक फ जाननेके लिए वे भगवान् म्रादिनाथके समवसरणमें पहुँचे । वहां जिनेन्द्र वन्दना-के ग्रनन्तर उन्होंने श्री ग्राद्यजिनेन्द्रसे निवेदन किया कि मैंने ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि की है। वह लाभप्रद होगी या हानिप्रद। तथा मैंने कुछ स्वप्न वेखे हैं उनका फल क्या होगा? भरतके उत्तरमें श्री भगवान्ने कहा कि वत्स! यह ब्राह्मण वर्ण ग्रागे चलकर मर्यादाका लोप करने-वाला होगा यह कहकर उन्होंने स्वय्नोंका फल भी बतलाया, जिसे सुनकर चक्रवर्ती-ने भ्रयोध्या नगरीमें वापिस प्रवेश किया। ग्रौर दुःस्वप्नोंके फलकी ज्ञान्तिके लिए जिनाभिषेक ग्रादि कार्य कर सुखसे प्रजाका पालन करने लगे। ३१७—३३०

#### द्विचत्वारिशत्तम पर्व

एक दिन भरत सम्प्राट् राजसभामें बैठे हुए थे। पास ही अनेक ग्रन्य राजा विद्यमान थे। उस समय उन्होंने विविध दृष्टान्तोंके द्वारा राजाग्रोंको राजनीति तथा वर्णाश्रम धर्मका उपदेश दिया। ३३१-३५०

#### त्रिचत्वारिंशत्तम पर्व

यहांसे गुणभद्राचार्यकी रचना है। सर्वप्रथम उन्होंने गुरुवर जिनसेनके प्रति भक्ति प्रकट कर प्रथनी लघुता प्रदिश्ति की। प्रनन्तर श्रेणिकने समवसरणसभामें खड़े होकर श्री गौतम गुणधरसे प्रार्थना की कि भगवन्! ग्रव में श्री जयकुमारका चरित सुनना चाहता हूँ कुपा कर कहिये। विषय

पृष्ठ जयकुमारका उतरमें गगधर स्वामीते विस्तृत चरित कहा। काशीराज श्रकंपन की सुपुत्री सुलोचनाने स्वयंवर-मंडपमें जयकुमारके गलेमें वरमाला डाल दी। ३५१-३८५

#### चतुश्चत्वारिशत्तम पर्व

स्वयंवर समाप्त होते ही चक्रवर्ती भरतके पुत्र श्रक्तंकीति श्रौर जयकुमारके बीच घनघोर युद्ध हुम्रा। म्रन्तमें जय-कुमार विजयी हुए। श्रकंपन तथा भरत-की दूरर्दीशतासे युद्ध शान्त हुन्ना तथा दोनोंका मनमुटाव दूर हुश्रा। ३८६-४२४

#### पञ्चचत्वारिंशत्तम पर्व

श्रकंपनने पुत्रीके शील श्रौर संतोषकी प्रशंसा की तथा श्रकंकीर्तिकी प्रशंसा कर उन्हें शांत किया। तथा चक्रवर्ती भरतके पास दूत भेजकर भ्रपने भ्रपराधके प्रति क्षमायाचना को। चक्रवर्तीने उत्तरमें श्रकंपन श्रौर जयकुम।रकी बहुत ही प्रशंसा की। 854-836

जयकुमार ग्रौर सुलोचनाका प्रेममिलन ंजब जयकुमारने ग्रपने नगरकी श्रोर वापिस भ्रानेका विचार प्रकट किया तब म्रकंपनने उन्हें बड़े वैभवके साथ बिदा किया। मार्गमें जयकुमार चक्रवर्ती भरत से मिलनेके लिए गये। चऋवर्तीने उनका बहुत सत्कार किया। श्रयोध्यासे लौटकर जब जयकुमार भ्रपने पड़ावकी श्रोर गंगाके मार्गसे जा रहे थे तब एक देवीने मगरक। रूप धरकर उनके हाथीको प्रस लिया जिससे जयकुमार हाथी सहित गंगामें डूबने लगे तव सुलोचनाने पंच-नमस्कार मंत्रकी ग्राराधनासे इस उपसर्गको दूर किया।

बड़ी धूमवामके साथ जयकुमारने हस्तिनागपुरमें प्रवेश किया। नगरके नर-नारियोंने सुलोचना भ्रौर जयकुमारको देखकर ग्रपने नेत्र सफल किये। जयकुमार ने हेमाङ्गद म्रादिके समक्ष ही सुलोचना-

विषय को पटरानीका पट्ट बांधा भ्रौर बड़े बैभवके

888

पृष्ठ

साथ सुखसे रहने लगे।

इघर किसी कारणवश सुलोचनाके पिता श्रकंपनको संसारसे विरक्ति हो गई। उन्होंने वैराग्यभावनाका चिन्तन कर प्रपनी विरक्तिको बढ़ाया तथा रानी सुप्रभाके साथ दीक्षा घारणकर निर्वाण प्राप्त किया। सुप्रभा यथायोग्य स्वर्गमें उत्पन्न हुई ।

जयकुमार ग्रौर सुलोचनाके विविध भोगोंका वर्णन। **XX**3-**XX**X

#### षर्चत्वारिशत्तम पर्व

किसी एक दिन जयकुमार भ्रपनी प्राणवल्लभा सुलोचनाके साथ मकानकी छतपर बैठे हुए थे कि श्रचानक उनकी दृष्टि श्राकाशमार्गसे जाते हुए विद्याधर-दम्पतिपर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही 'हा मेरी प्रभावती' कहकर जयकुमार मूर्चिछत हो गये श्रौर सुलोचना भी 'हा मेरे रतिवर' कहती हुई मूर्चिछत हो गई। उपचारके बाद दोनों सचेत हुए। जयकुमारने सुलो-चनासे मूर्ज्छित होनेका कारण पूछा तब वह पूर्वभवका वृत्तान्त कहने लगी । विस्तार-के साथ दोनोंकी भवावलिका वर्णन । ४४६-४७६

#### सप्तचरवारिशत्तम पर्व

जयकुमार श्रौर सुलोचना पूर्व भव-की चर्चा कर रहे थे, कि जयकुमार ने उससे श्रीपाल चक्रवर्तीके विषयमें पूछा। सुलोचनाने श्रपनी सरस वाणीके द्वारा श्रीपाल चऋवर्तीका विस्तृत कथानक प्रगट किया। भ्रनन्तर दोनों सुखसे भ्रपना समय बिताने लगे। 820-X00

देव द्वारा जयकुमारके शीलकी परीक्षा। जयकुमारका संसारसे विरक्त होना ग्रौर भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें गणधर पद प्राप्त करना। ४०१-४१२

भरत चक्रवर्तीका दीक्षाग्रहण, केवल-ज्ञानकी प्राप्ति, भगवान्का ग्रंतिम विहार म्रौर निर्वाणप्राप्ति।

#### श्री भगवज्जिनसेनाचार्यविरचितम्

# महापुराणम्

#### [द्वितीयो भागः]

# अथ षड्विंशतितमं पर्व

ग्रथ चक्रघरः पूजां चक्रस्य विधिवद् व्यधात् । सुतोत्पत्तिमपि श्रीमान् ग्रभ्यनन्ददनुक्रमात् ॥१॥ ना'दिरद्रीज्जनः कित्वद् विभोस्तिस्मन् महोत्सवे । दारिद्युर्मीथलाभे तु जातं विश्वािशतं भवे ॥२॥ चतुष्केषु च रथ्यासु पुरस्यान्तर्बहिः पुरम् । पुञ्जीकृतािन रत्नािन तर्वााथभ्यो ददौ नृपः ॥३॥ ग्रिमचार क्रियेवासीच्चक्रपूजास्य विद्विषाम् । जगतः शान्तिकर्मेव जातकर्माप्यभूत्तदा ॥४॥ ततोऽस्य विग्जयोद्योगसमये शरदापतत् । जयलक्ष्मीरिवामुख्य प्रसन्ना विमलाम्बरा ॥४॥ श्रलका इव संरेजुः श्रस्या भष्करत्रजाः । सप्तच्छदप्रसूनोत्थरजोभूषित विग्रहाः ॥६॥ प्रसन्नमभवत्तोयं सरसां सरितामपि । क्रवीनािमव सत्काव्यं जनतािचत्तरञ्जनम् ॥७॥ सितच्छदावली रे रेजे सम्पतन्ती समन्ततः । स्थूलमुक्तावली नद्धा किष्ठकेव शरिच्छ्यः ॥६॥

अथानन्तर श्रीमान् चक्रवर्ती भरत महाराजने विधिपूर्वक चक्ररत्नकी पूजा की और फिर अनुक्रमसे पुत्र उत्पन्न होनेका आनन्द मनाया ।।१।। राजा भरतके उस महोत्सव के समय संसार भरमें कोई दरिद्र नहीं रहा था किन्तु दरिद्रता इस बातकी हो गई थी कि धन देने पर भी उसे कोई लेनेवाला नहीं मिलता था। भावार्थ-महाराज भरतके द्वारा दिये हुए दानसे याचक लोग इतने अधिक संतुष्ट हो गये कि उन्होंने हमेशाके लिये याचना करना छोड़ दिया ॥२॥ उस समय राजाने चौराहोंमें, गिलयोंमें, नगरके भीतर और वाहर सभी जगह रत्नोंके ढेर किये थे और वे सब याचकोंके लिये दे दिये थे।।३।। उस समय भरतने जो चकरत्नकी पूजा की थी वह उसके शत्रुओं के लिये अभिचार किया अर्थात् हिंसाकार्यके समान मालूम हुई थी और पुत्र-जन्मका जो उत्सव कियां था वह संसारको शान्ति कर्मके समान जान पड़ा था ॥४॥ तदनन्तर भरतने दिग्विजयके लिये उद्योग किया, उसी समय शरद्ऋतु भी आ गई जो कि भरतकी जयलक्ष्मीके समान प्रसन्न तथा निर्मल अम्बर (आकाश) को धारण करनेवाली थी ।।५।। उस समय सप्तपर्ण जातिके फूलोंसे उठी हुई परागसे जिनके शरीर सुशोभित हो रहे हैं ऐसे भूमरोंके समूह इस शरद् ऋतुके अलकों (केशपाश) के समान शोभाय-मान हो रहे थे।।६।। जिस प्रकार कवियोंका उत्तम काव्य प्रसन्न अर्थात् प्रसाद गुणसे सहित और जनसमूहके चित्तको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार तालाबों और निदयोंका जल भी प्रसन्न अर्थात् स्वच्छ और मनुष्योंके चित्तको आनन्द देनेवाला बन गया था ॥७॥ चारों ओर उड़ती हुई हंसोंकी पंक्तियां ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मी

१ दरिद्रो नाभूत्। नो दरिद्री जनः ल०। न दरिद्री जनः द०, इ०, अ०, प०, स०। २ याचकजनप्राप्तौ। ३ सकलतृष्तिजनके। ४ चतुष्पथकृतमण्डपेषु। ५ वीथिषु। ६ 'बहिः पर्ययां च' इति समासः। ७ मारणिकया। द आगता। ६ निर्मलाकाशा निर्मलवसना च। १० शरुलक्षम्याः। ११ आच्छादित। १२ हंसपङ्कितः।

सरोजलमभूत्कान्तं सरोजरजसा ततम्। सुवर्णरजसाकीर्णमिव कृष्टिमभूतलम् ॥६॥
सरः सरोजरजसा परितः स्थिगितोवकम्। कावम्बर्णायाः सम्प्रेक्ष्य मुमुहः स्थलद्यांकया ॥१०॥
कञ्जिकञ्जल्कपुञ्जेन पिञ्जरा षद्पदावली। सौवर्णमिणवृब्धेव द्वार्थः किष्ठका बभौ ॥११॥
सरोजलं समासे दुःमुखराः सितपिक्षणः । विवान्यकुलमुद्भूतसौगन्ध्यमिव विन्दनः ॥१२॥
नवीनां पुलिनान्यासन् शुचीनि द्वारवागमे। हंसानां रचितानीव द्वायनानि सितांशुकः ॥१३॥
सरांसि ससरोजानि सोत्यला विश्वभूषयः। सहंससैकता नद्यो १० जह्नुद्वेतांसि कामिनाम् ॥१४॥
प्रसन्नसिलला रेजुः सरस्यः सहसारसाः। कूजितः कलहंसानां जितन्पुरिहाञ्जितः ॥१४॥
नीलोत्यलेक्षणा रेजे द्वारच्छीः पद्धकजानना। व्यक्तमाभाषमाणेव कलहंसीकलस्वनः ॥१६॥
पक्षवालिभुवो नमुकणिद्याः पिञ्जरिभवः। स्नात्म ११हिएद्रयेवासन् द्वारत्कालप्रियागमे ॥१७॥
मन्दसाना स्वार्थः महंगना सहसाना । द्वार्थः । स्नात्म ११हिएद्वयेवासन् द्वारकालप्रियागमे ॥१७॥
मन्दसाना स्वार्थः महंगना सहसाना । द्वार्थः । द्वार्थः । स्वार्थः । स्वर्थः । स्वार्थः । स्वर्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्यः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स

की बड़े बड़े मोतियोंकी मालासे बनी हुई कण्ठमाल (गलेमें पहननेका हार) ही हो ॥८॥ कमलोंकी परागसे व्याप्त हुआ सरोवरका जल ऐसा सुन्दर जान पड़ता था मानो सुवर्णकी धूलिसे व्याप्त हुआ रत्नजटित पृथिवीका तल ही हो ॥९॥ जिसका जल चारों ओरसे कमलों की परागसे ढका हुआ है ऐसे सरोवरको देखकर कादम्ब जातिके हंसोंकी स्त्रियां स्थलका संदेह कर बार बार मोहमें पड़ जाती थीं अर्थात् सरोवरको स्थल समभने लगती थीं ॥१०॥ जो भूमरोंकी पंक्तियां कमलोंके केशरके समूहसे पीली पीली हो गई थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो सुवर्णमय मनकाओंसे गूंथा हुआ शरद् ऋतुका कंठहार ही हो ।।११।। जिस प्रकार चारण लोग प्रसिद्ध दानी पुरुषके समीप उसकी कीर्ति गाते हुए पहुंचते हैं उसी प्रकार हंस पक्षी भी शब्द करते हुए अतिशय सुगन्धित सरोवरके जलके समीप पहुंच रहे थे।।१२।। शरद् ऋतुके आते ही निदयोंके किनारे स्वच्छ हो गये थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सफेद वस्त्रों से बने हुए हंसोंके बिछौने ही हों ।।१३।। कमलोंसे सहित सरोवर, नील कमलोंसे सहित खेतोंकी भूमियां और हंसों सहित किनारोंसे युक्त निदयां ये सब कामी मनुष्योंका चित्त हरण कर रहे थे।।१४।। जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और जो सारस पक्षियोंके जोड़ोंसे सहित हैं ऐसे छोटे छोटे तालाब, न्पुरोंके शब्दको जीतनेवाले कलहंस पक्षियोंके सुन्दर शब्दोंसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे।।१५॥ नीलोत्पल ही जिसके नेत्र हैं और कमल ही जिसका मुख है ऐसी शरद्ऋतुकी लक्ष्मीरूपी स्त्री कलहंसियोंके मधुर शब्दोंके बहाने वार्तालाप करती हुई सी जान पड़ती थी ।।१६।। जिनमें बालें नीचेकी ओर भुक गई हैं और जिनकी शोभा कुछ कुछ पीली हो गई है ऐसी पके चावलोंकी पृथिवियां उस समय ऐसी जान पड़ती थीं मानो शरद् कालरूपी पतिके आनेपर हल्दी आदिके उवटन द्वारा स्नान कर सुसज्जित ही बैठी हों ॥१७॥ उस शरद्ऋतुकी शोभा देखकर हंस हर्षको प्राप्त हुए थे और मयूरोंने अपना हर्ष छोड़ दिया था। सो ठीक ही है क्योंकि शुद्धि और अशुद्धिका यही स्वभाव होता है। भावार्थ-हंस शुद्ध अर्थात् सफेद होते हैं इसलिये उन्हें शरद्ऋतुकी शोभा देखकर हर्षे हुआ परन्तु मयूर अशुद्ध अर्थात् काले होते हैं इसलिये उन्हें उसे देखकर दुःख हुआ। किसीका वंभव देखकर शुद्ध अर्थात् स्वच्छ हृदयवाले पुरुष तो आनन्दका अनुभव करते हैं और अशुद्ध अर्थात् मलिन स्वभाव वाले-दुर्जन पुरुष दु:खका अन्भव करते हैं, यह इनका स्वभाव ही है।।१८॥

१ कलहंसस्त्रियः। 'कादम्बः कलहंसः स्याद्'इत्यभिधानात्। २ मोहयन्ति स्म। ३ रचिता। ४ जगुः। ५ द्वंसाः। ६ त्यागिसमूहम्। ७ सौहार्दम्। ६ केदार। ६ पुलिन। १० अपह-रन्ति स्म। ११ रजन्या। १२ हंसाः। मन्दमाना ल०। १३ हर्षम्। १४ मयूराः। सहमाना ल०। १५ अयमात्मीयगुणो हि।

कलहंसा हसन्तीय विक्तैः स्म शिखण्डिनः । ग्रहो 'जडिप्रिया यूयिमिति निर्मलमूर्तैयः ॥१६॥ चित्रवर्णा 'चनाबद्धरुचयो गिरिसंश्रयाः । समं 'शतमुखेव्वासैर्बेहिणः स्वोन्नित जहुः ॥२०॥ 'बन्धू कैरिन्द्रगोपश्रीरातेने वनराजिषु । शरहलक्ष्म्येव निष्ठपूर्तः ताम्बूलरसिबन्दुभिः ॥२१॥ विकासं बन्धुजीवेषु शरदाविभेवन्त्यचात् । सतीव सुप्रसन्नाशा विपद्धका विश्वासम्बरा ॥२२॥ हंसस्वनानकाकाशकणिशोज्ज्वलचामरा । पुण्डरीकातपत्रासीद्दिग्जयोत्येव सा शरत् ॥२३॥ दिशां 'असाधनायाधाव् वाणासन्दर्श्यरिचछ्वम् । शरत्कालो 'अजिगीषोर्ति श्लाच्यो बाणासनग्रहः ॥२४॥ धनावली कृशा पाण्डुः ग्रासीदाशा विमुञ्चती । घनागमवियोगोत्यचिन्तयेवाकुलीकृता ॥२४॥ ममः सतारमारेजे विहसत्कुमुदाकरम् । कुमुद्वतीवनं चाभाज्जयत्तारिकतं नभः ॥२६॥

निर्मल शरीरको धारण करनेवाले हंस मधुर शब्द करते हुए ऐसे जान पड़तें थे मानो अही तुम लोग जडप्रिय-मूर्खप्रिय (पक्षमें जलप्रिय) हो इस प्रकार कहकर मयुरों की हुँसी ही उड़ा रहे हों ।।१९।। जिनका वर्ण अनेक प्रकारका है, जिनकी रुचि-इच्छा (पक्षमें कान्ति) मेघोंमें लग रही है और जो पर्वतोंके आश्रय हैं ऐसे मयूरोंने इन्द्रधनुषोंके साथ ही साथ अपनी भी उन्नति छोड़ दी थी। भावार्थ-उस शरद्ऋतुके समय मयूर और इन्द्रधनुष दोनोंकी शोभा नष्ट हो गई थी ।।२०।। वन-पंक्तियोंमें शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके द्वारा थूके हुए ताम्बूलके रसके ब्ंदोंके समान शोभा देनेवाले बन्धूक (दुपहरिया) पुष्पोंने क्या इन्द्रगोप अर्थात् वर्षाऋतुमें होनेवाले लाल रंगके कीड़ोंकी शोभा नहीं बढ़ाई थी ? अर्थात् अवश्य ही बढ़ाई थी। बन्धूक पुष्प इन्द्रगोपोंके समान जान पड़ते थे ॥२१॥ जिस प्रकार निर्मल अन्तःकरणवाली, पापरहित और स्वच्छ वस्त्र धारण करनेवाली कोई सती स्त्री घरसे बाहिर प्रकट हो अपने बन्धुजनोंके विषयमें विकास अर्थात् प्रेमको धारण करती है उसी प्रकार शुद्ध दिशाओंको धारण करनेवाली हीचड़-रहित और स्वच्छ आकाशवाली शरद्ऋतुने भी प्रकट होकर बन्धुजीव अर्थात् दुपहरिया के फूलोंपर विकास धारण किया था-उन्हें विकसित किया था । तात्पर्य यह है कि उस समय दिशाएं निर्मल थीं, कीचड़ सूख गया था, आकाश निर्मल था और वनोंमें दुपहरियाके फूल खिले हुए थे ।।२२।। उस समय जो हंसोंके शब्द हो रहे थे वे नगाड़ोंके समान जान पड़ते थे, वनोंमें काशके फूल फूल रहे थे वे उज्ज्वल चमरोंके समान मालूम होते थे, और तालाबोंमें कमल खिल रहे थे वे छत्रके समान सुशोभित हो रहे थे तथा इन सबसे वह शरद्ऋतु ऐसी जान पड़ती थी मानो उसे दिग्विजय करनेकी इच्छा ही उत्पन्न हुई हो ॥२३॥ उस शरद्ऋतुने दिशाओं को प्रसाधन अर्थात् अलंकृत करनेके लिये वाणासन अर्थात् बाण और आसन जातिके पुष्पों का समूह धारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुओंको प्रसाधन अर्थात् वश करनेके लिये जिगीषु राजाको वाणासन अर्थात् धनुषका ग्रहण करना प्रशंसनीय ही है ।।२४।। उस समय समस्त आशा अर्थात् दिशाओं (पक्षमें संगमकी इच्छाओं)को छोड़ती हुई मेघमाला कृश और पाण्डुवर्ण हो गई थी सो उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो वर्षा कालके वियोगसे उत्पन्न हुई चिन्तासे व्याकुल होकर ही वैसी हो गई हो ॥२५॥ उस शरद्ऋतुके समय ताराओंसे सहित आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो कुमुदिनियों सहित सरोवरकी हँसी ही कर रहा हो

१ जलप्रिया ल०, द०, ६०, स०, अ०, प०। २ मेघकृतवाञ्छाः। ३ इन्द्रचापैः। ४ बन्धुजीवकैः। 'बन्धूकैः बन्धुजीवकैः' इत्यभिधानात्। ५ बन्धूक-कुसुमेषु, पक्षे सुहुज्जीवेषु। ६ पुण्यागङ्नेव। ७ सुप्रसन्नदिक्, पक्षे सुप्रसन्नमानसा। सुप्रसन्नात्मा-ल०। ६ विगतकर्दमा, पक्षे दोषरिहता। ६ पक्षे निर्मलवस्त्राः। १० अलंकाराय। जयार्थं च। ११ फिण्टिकुसुमसर्जंककुसुमपरिकरम्। पक्षे धनुः-परिकरम्। १२ जेतुमिच्छोः।

तारकाकुमुद्दाकीणं नभःसरिस निर्मले। हंसायते स्म शीतांशु विकिप्सकरपक्षतिः ।।२७॥ नभोगृहाङ्गणे तेनुः श्रियं पुष्पोपहारजाम्। तारकादिग्वधूहारतारमुक्ताफलित्वधः।।२८॥ वभुनंभोऽम्बुधौ ताराः स्फुरन्मुक्ताफलामलाः। करका इव मेघोघैः निहिता हिमशीतलाः।।२६॥ ज्योत्स्नासिललसम्भूता इव बृद्बुदपङ्कतयः। तारका किमातेनुः विप्रकीर्णा नभोऽङ्गणे ॥३०॥ तनूभूतपयोवेणी नद्यः परिकृशा वधुः। वियुक्ता घनकालेन विरिहण्य इवाङ्गगाः ॥३१॥ अनुद्धता गभीरत्वं भेजुः स्वच्छजलांशुकाः । सिरित्स्त्रयो घनापायाद् वैधव्यमिव संश्रिताः ॥३२॥ विग्रक्ता घनापायप्रकाशीभूतमूर्तयः। व्यावहासीमिवातेनुः प्रसन्ना हंसमण्डलैः ॥३३॥ कृजितैः कलहंसानां निर्जिता इव तत्त्यजुः। केकायितानि शिखिनः सर्वः कालबलाद् बली ॥३४॥ ज्योत्स्नादुकूलवसना लसन्नक्षत्रमालिका । वन्धुजीवाधरा रेजे निर्मला शरदङ्गना ॥३४॥ ज्योत्स्ना कीर्तिमिवातन्वन् विधुगंगनमण्डले। शरहलक्ष्मी समासाद्य सुराजेवाद्युतत्तराम् ॥३६॥ बन्धुजीवेषु वन्यस्तरागा विधुगंगनमण्डले। शरहलक्ष्मी समासाद्य सुराजेवाद्युतत्तराम् ॥३६॥ बन्धुजीवेषु विन्यस्तरागा विधुगंगनमण्डले। इति सखीवृत्ता रेजे नवोढेव विधुगं शरद्वधः॥३७॥

और कुमुदिनियोंसे सहित सरोवर ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओंसे सुशोभित आकाश को ही जीत रहा हो।।२६॥ तारकारूप कुमुदोंसे भरे हुए आकाशरूपी निर्मल सरोवरमें अपने किरणरूप पंखोंको फैलाता हुआ चन्द्रमा ठीक हंसके समान आचरण करता था ॥२७॥ जिनकी कान्ति दिशारूपी स्त्रियोंके हारोंमें लगे हुए बड़े बड़े मोतियोंके समान है ऐसे तारागण आकाशरूपी घरके आंगनमें फूलोंके उपहारसे उत्पन्न हुई शोभाको बढ़ा रहे थे।।२८॥ देदीप्य-मान मुक्ताफलोंके समान निर्मल तारे आकाशरूपी समुद्रमें ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेघों के समूहने बर्फके समान शीतल ओले ही धारण कर रक्खे हों ॥२९॥ आकाशरूपी आंगनमें जहां तहां बिखरे हुए तारागण ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो चांदनी रूप जलसे उत्पन्न हुए बबूलोंके सम्ह ही हों ।।३०।। वर्षाकालरूपी पतिसे बिछुड़ी हुई निदयां विरहिणी स्त्रियोंके समान अत्यन्त कृश होकर जलके सूक्ष्म प्रवाहरूपी चोटियोंको धारण कर रही थीं ।।३१।। वर्षाकालके नष्ट हो जानेसे नदीरूप स्त्रियां मानों वैधव्य अवस्थाको ही प्राप्त हो गई थीं, क्योंकि जिस प्रकार विधवाएं उद्धतता छोड़ देती हैं उसी प्रकार निदयोंने भी उद्धतता छोड़ दी थी, विधवाएं जिस प्रकार स्वच्छ (सफेद) वस्त्र धारण करती हैं उसी प्रकार निदयां भी स्वच्छ वस्त्ररूपी जल धारण कर रही थीं, और विधवाएं जिस प्रकार अगम्भीर वृत्तिको धारण करती हैं उसी प्रकार निदयां भी अगम्भीर अर्थात् उथली वृत्तिको धारण कर रही थीं ॥३२॥ मेघोंके नष्ट हो जानेसे जिनकी मूर्ति आकृति प्रकाशित हो रही है ऐसी दिशारूपी स्त्रियां अत्यन्त प्रसन्न हो रही थीं और हंसरूप आभरणोंके छलसे मानो एक दूसरेके प्रति हँस ही रही थीं ।।३३।। उस समय मयूरोंने अपनी केका वाणी छोड़ दी थी, मानो कलहंस पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे पराजित होकर ही छोड़ दी हो, सो ठीक ही है क्योंकि समयके बलसे सभी बलवान् हो जाते हैं ।।३४।। चांदनीरूपी रेशमी वस्त्र पहने हुए, देदीप्यमान नक्षत्रोंकी माला (पक्ष में सत्ताईंस मणियोंवाला नक्षत्रमाल नामका हार) धारण किये हुए और दुपहरियाके फूल रूप अधरोंसे सहित वह निर्मल शरद्ऋतुरूपी स्त्री अतिशय सुशोभित हो रही थी ।।३५॥ 🖟 शरद्ऋतुकी शोभा पाकर आकाशमण्डलमें चांदनीरूपी कीर्तिको फैलाता हुआ चन्द्रमा किसी उत्तम राजाके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ।।३६।। वह शरद्ऋतु नवोढ़ा स्त्रीके समान

१ किरणा एव पक्षतिः मूलं यस्य । २ वर्षोपलाः । ३ निक्षिप्ताः । ४ पयःप्रवाहा इत्यर्थः । ४ पक्षे श्वेतस्थूलवस्त्राः । ६ विधवाया भावः । ७ परस्परहासम् । ८ हंसमण्डनाः प०, इ०, द०। हंसमण्डनात् ल०। ६ मयूरस्तानि । १० तारकावली, पक्षे हारभेदः । ११ बन्धूकेषु बान्धवेषु च। १२ भिण्ट, पक्षे शर । १३ विकासः पक्षे कान्तिः । १४ नूतनिवाहिता ।

स्वयं योतमभाद् व्योम स्वयं प्रच्छालितः शशी। स्वयं प्रसादिता नद्यः स्वयं सम्माजिता दिशः ॥३६॥ शरल्लक्ष्मीमुखालोकवर्षणे शशिमण्डले। प्रजादृशो पृति भेजः प्रसम्मृष्टसमुज्ज्वले ॥३६॥ वनराजीस्ततामोदाः कुसुमाभरणोज्ज्वलाः। मधुवता भजित्त स्म कृतकोलाहलस्वनाः ॥४०॥ तन्व्यो वनलता रेजुः विकासिकुसुमस्मिताः। सालका इव गन्धान्धिवलोलािलकुलाकुलाः ॥४१॥ वर्षोद्धुराः खुरोत्खातभुवस्तामृ कितेक्षणाः। वृषाः प्रतिवृषालोककुपिताः प्रतिसस्वनुः ॥४२॥ प्रवास्किरन्तं शृङ्गापः वृषमा धीरिनःस्वनाः। वनस्थलीः स्थलाम्भोजमृणालशकलाचिताः ॥४३॥ वृषाः ककुदसंलग्नमृदः कुमुदपाण्डराः। व्यक्ताङ्कस्य मृगाङ्कस्य लक्ष्मीभ विमर् स्तदा ॥४४॥ क्षीरप्लवमयीं कृत्स्नामातन्वाना वनस्थलीम्। प्रस्नुवाना वनान्तेषु प्रसस्नुर्गमतिल्लकाः । ॥४६॥ कृण्डोध्न्योऽमृतपिण्डने धिटता इव निर्मलाः। गोगृष्टयो १३ वनान्तेषु शरिच्छय इवार्चन् १३ ॥४६॥

स्शोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार नवोढ़ा स्त्री बन्धुजीव अर्थात् भाईबन्धुओंपर राग अर्थात् प्रेम रखती है उसी प्रकार वह शरद्ऋतु भी बन्धुजीव अर्थात् दुपहरियाके फुलोंपर राग अर्थात् लालिमा धारण कर रही थी, नवोढा स्त्री जिस प्रकार देदीप्यमान होती है उसी प्रकार शरद्ऋतु भी बाण जातिके फूलोंसे देदीप्यमान हो रही थी और नवोढा स्त्री जिस प्रकार सिखयोंसे घरी रहती है उसी प्रकार वह शरद्ऋतु भी हंसीरूपी सिखयोंसे घिरी रहती थी ॥३७॥ उस समय आकाश अपने आप साफ किये हुएके समान जान पडता था, चन्द्रमा अपने आप धोये हुएके समान मालूम होता था, निदयां अपने आप स्वच्छ हुई सी जान पड़ती थीं और दिशाएं अपने आप भाड़ बहार कर साफ की हुईके समान मालूम होती थीं।।३८॥ जो शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके मुख देखनेके लिये दर्पणके समान है और जो बिना साफ किये ही अत्यन्त उज्ज्वल है ऐसे चन्द्रमण्डलमें प्रजाके नेत्र बड़ा भारी संतोष प्राप्त करते थे।।३९।। जिनकी सुगन्धि चारों ओर फैल रही है और जो फूलरूप आभरणोंसे उज्ज्वल हो रही हैं ऐसी वन-पंक्तियोंको भूमर कोलाहल शब्द करते हुए सेवन कर रहे थे।।४०।। जो फूले हुए पुष्परूपी मन्द हास्यसे सिहत थीं तथा गन्धसे अंधे हुए भृमरोंके समूहसे व्याप्त होनेके कारण जो सुन्दर केशोंसे सुशोभित थीं ऐसी वनकी लताएं उस समय कृश शरीरवाली स्त्रियोंके समान शोभा पा रही थीं ।।४१।। जो खुरोंसे पृथिवीको खोद रहे थे, जिनकी आंखें लाल लाल हो रही थीं और जो दूसरे बैलोंके देखनेसे कोधित हो रहे थे ऐसे मदोन्मत्त बैल अन्य बैलोंके शब्द सुनकर बदलेमें स्वयं शब्द कर रहे थे।।४२।। उसी प्रकार गम्भीर शब्द करते हुए वे बैल अपने सींगोंके अग्रभागसे स्थलकमलोंके मृणालके टुकडोंसे व्याप्त हुई वनकी पृथिवीको खोद रहे थे ।।४३।। इसी तरह उस शरद्ऋतुमें जिनके कांधौलपर मिट्टी लग रही है और जो कुमुद पुष्पके समान अत्यन्त सफेद हैं ऐसे वे बैल स्पष्ट चिह्नवाले चन्द्रमाकी शोभा धारण कर रहे थे ।।४४।। जिनसे अपने आप दूध निकल रहा है ऐसी उत्तम गायें वनकी सम्पूर्ण पृथिवीको दूधके प्रवाहके रूप करती हुई वनोंके भीतर जहां तहां फिर रही थीं ॥४५॥ इसी प्रकार जिनके स्तन कुण्डके समान भारी हैं और जो अमृतके पिण्डसे बनी हुईके समान अत्यन्त निर्मल हैं ऐसी तुरन्तकी प्रसूत हुई गायें वनोंके मध्यमें शरद्ऋतुकी शोभाके समान जान पडती थीं ॥४६॥

१ आतमना प्रसन्निमित्यर्थः। २ प्रसन्नीकृताः। ३ कृशाः अङ्गनाश्च। ४ उत्कृष्टाः। ५ वृषभाः। ६ किरन्ति स्म। ७ वनस्थलीं ल०। ५ —िचताम् ल०। ६ घरन्ति स्म। १० प्रशस्तगावः। भतिल्लिका मचिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ। प्रशस्तवाचकान्यमूनि इत्यभिधानात्। ११ पिठराधीनाः। पिठरः स्थाल्युभा कुण्डमित्यभिधानात्। "ऊधस्तु क्लीबमापीनम्'। उधसो नम् इति सूत्रात् सकारस्य नकारादेशः। १२ सकृतप्रसूता गावः। 'गृष्टिः सकृत्प्रसूतिका' इत्यभिधानात्। १३ इवाभवन् ल०।

हुम्भारवभृतो<sup>र</sup> वत्सानापिप्य न्त्रकृतस्वनान् । वीनापीनाः पर्यास्वन्यः पर्यःपीयूवमृत्सुकाः ।।४७॥ भीरस्यतो निजान्वत्सान् हुम्भागम्भीरिनःस्वनान् । धेनुष्याः पायधितः स्म गीपैरिप नियम्त्रिताः ।।४८॥ प्रावस्वीया जलवा जाताः शिखिनामप्रियास्तवा । रिक्ता जलधनापायाद् ब्रहो कष्टा दरिव्रता ॥४६॥ व्याखहासीमिवातेनुः गिरयः पुष्पितंदुं मैः । व्यात्युकीमिव त्त्रताः स्पुरिप्तर्शरशीकरैः ॥५०॥ प्रवृद्धवयसो रेर तेजुः कलमा भृशमानताः । परिणामात्प्रशुष्यन्तो रे जरन्तः र पुरुषा इव ॥५१॥ विरेजुरस नापुष्पैः मंदालिपटलावृतः । इन्द्रनीलकृतान्तर्यः सौवर्णेरिव भूषणः ॥५२॥ घनावरणनिर्मुक्ता वधुराशा वृशां मुवम् । निटका इव नेपष्यणृहाद्वज्ञग वृश्यपाताः ॥५२॥ प्रविच्यान्त्रवानि मुक्तासाराणि भूषराः । सदशानीव र वासांसि निष्ठवाणीनि स्तानुभिः ॥५४॥ प्रवनाधोरणाक् र भू मुर्जी स्त्रवन्तनः । सान्तर्गजा निकु क्रिप्त हिष्ठवाणीनि स्तानुभिः ॥५४॥ शृक्षावलीप्रवालाभवक् कुस्तेने विवि स्थिम् । हरिन्मणिपिनद्वेव तोरणाली सपदाभा स्तर्भ।।

जिनके स्तन बहुत ही स्थूल हैं और जो हंभा शब्द कर रही हैं ऐसे दूधवाली गायें दूध पीनेके लिये उत्सक हुए तथा बार बार हंभा शब्द करते हुए अपने बच्चोंको दूधरूपी अमृत पिला रही थीं ।।४७।। इसी प्रकार हंभा ऐसा गंभीर शब्द करनेवाली गायें ग्वालाओंके द्वारा अलग बांध दिये जानेपर भी दूध पीनेकी इच्छा करनेवाले अपने बच्चोंको दूध पिला ही रही थीं।।४८।। जो मेघ पहले मयूरोंको अत्यन्त प्रिय थे वे ही अब शरद्ऋतुमें जलरूप धनके नष्ट हो जानेसे खाली होकर उन्हें अप्रिय हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि दरिद्रता बहुत ही कष्ट देनेवाली होती है ।।४९।। उस समय फूले हुए वृक्षोंसे पर्वत ऐसे जान पड़ते थे मानो परस्पर में हँसी ही कर रहे हों और भरते हुए भरनोंके छींटोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानों फाग ही कर रहे हों-विनोदवश एक दूसरेके ऊपर जल डाल रहे हों।।५०।। कलमी जाति के धान, जो कि बहुत दिनके थे अथवा जिनके समीप बहुत पक्षी बंठे हुए थे, जो खूब नव रहे थे और जो अपने परिपाकसे जगत्के समस्त जीवोंका पोषण करते थे, वे ठीक वृद्ध पुरुषोंके समान सुशोभित हो रहे थे ।।५१।। सहजनाके वृक्ष मदोन्मत्त भूमरोंके समूहसे घिरे हुए अपने फूलोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके मध्यभागमें इन्द्रनील मणि लगा हुआ है ऐसे सुवर्णमय आभू-षणोंसे ही सुशोभित हो रहे हों ॥५२॥ जिस प्रकार आभूषण आदि पहिननेके परदेवाले घरसे निकल कर रंगभूमिमें आई हुई नृत्यकारिणी नेत्रोंको आनन्द देती है उसी प्रकार मेघोंके आवरणसे छुटी हुई दिशाएं नेत्रोंको अतिशय आनन्द दे रही थीं ।।५३।। पर्वतोंने जो अपनी शिखरों पर जल-रहित सफेद बादलोंके समूह धारए किए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों अंचल-सहित नवीन वस्त्र ही हों ।।५४।। जिनपर वायुरूपी महावत बैठे हुए हैं, जो भीतर ही भीतर गरज रहे हैं और जो लतागृहोंमें जलकी बुदें रूपी मदधाराकी बुंदें छोड़ रहे हैं ऐसे मेघरूपी हाथी जहाँ तहाँ फिर रहे थे।।५५॥ जिनकी चोंच मूंगा के समान लाल है ऐसी तोताओंकी

१ हुँ भा इत्यनुकरणावभृतः । २ पाययन्ति स्म । ३ प्रकर्षेण कृत । ४ प्रवृद्धोधसः । ५ धेनवः । ६ —मुत्सुकाम् ल० । ७ क्षीरमात्मानिमच्छून् । ५ 'धेनुष्या बन्धके स्थिता' इत्यभिधानात् । ६ परस्पर-हसनम् । १० परस्परसेचनम् । ११ वृद्धवयस्काः प्रवृद्धपक्षिणश्च । १२ परिपक्वात् । १३ वृद्धाः । १४ सर्जंकाः । १४ मध्यैरित्यर्थः । १६ नर्तक्यः । १७ अलंकारगृहात् । १८ वर्षाणि । १६ वस्तिसहितानि । 'स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दशा स्युर्वस्तयः' इत्यभिधानात् । अन्यदिप दशावर्तावस्थायां वस्त्रान्ते स्युर्देशा अपि । २० वस्त्राणि । २१ नूतनानि । 'अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं च नवाम्बरे' इत्यभिधानात् । २२ हस्तिपक । 'अधोरणी हस्तिपकः' इत्यभिधानात् । २३ मेघ । २४ सानुषु । २४ आकाशे । २६ पद्मरागसहिता ।

वेतांसि 'तरबाद्धयोपजीविकामुद्धतात्मनाम् । पुंसां च्युताधिकाराणामिव दैन्यमुपागमन् ।।१७।।
प्रतापी भुवनस्यैकं चकुनिस्यमहोदयः । भास्वानाकान्ततेजस्वी बभासे भरतेशवत् ।।१८।।
इति प्रस्पन्द्रचन्त्रांशुप्रहासे शरदागमे । चके विग्विजयोद्योगं चकी चकपुरस्तरम् ।।१८।।
प्रस्थानभेयों गम्भीरप्रध्वानाः प्रहतास्तवा । भुता बहिभि रुद्योवैः धनाडम्बरशङ्किभिः ।।६०।।
कृतमञ्ज्ञगलनेपथ्यो बभारोरस्थलं प्रभुः । शरुलक्षम्येव सम्भक्तं सहारहरिचन्वनम् ।।६१।।
ज्योतन्त्रामयं कुकूले च शुक्ले परिवयौ नृपः । शरिच्छयोपनीते वा मृतुनी दिव्यवाससी ।।६२।।
प्राजानुलिम्बना बह्यसूत्रेण विवभौ विभुः । हिमादिरिव गङ्गगम्बुप्रवाहेण तटस्पृशा ।।६३।। 'तिरीदोदप्रमूर्थासौ कर्णाभ्यां कुण्डले दथौ। चन्द्रार्कमण्डले वक्तुमिवायाते जयोत्सवम् ।।६४।।
वक्षःस्थलेऽस्य रुद्धे रुद्धिरः कौस्तुभो मणिः । जयलक्ष्मीसमुद्वाहमङगलाशंसिदीपवत् ।।६४।।

पंक्ति आकाशमें ऐसी शोभा बढ़ा रही थी मानो पद्मराग मिणयों की कान्ति सहित हरित मिणयों की बनी हुई वन्दनमाला ही हो ॥५६॥ जिस प्रकार अधिकारसे भृष्ट हुए मनुष्यों के चित्त दीनताको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार नावों के द्वारा आजीविका करनेवाले उद्धत मल्लाहों के चित्त दीनताको प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ—शरद्ऋतुमें निदयों का पानी कम हो जाने से नाव चलानेवाले लोगों का व्यापार बन्द हो गया था इसिलये उनके चित्त दुःखी हो रहे थे।।५७॥ उस समय सूर्य भी ठीक महाराज भरतक समान देदी प्यमान हो रहा था, क्यों कि जिस प्रकार भरत प्रतापी थे उसी प्रकार सूर्य भी प्रतापी था, जिस प्रकार भरत लोकके एक मात्र नेत्र थे अर्थात् सबको हिताहितका मार्ग दिखानेवाले थे उसी प्रकार सूर्य भी लोकका एक मात्र नेत्र था, जिस प्रकार भरतका तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता था उसी प्रकार सूर्यका भी तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता था, और जिस प्रकार भरतने अन्य तेजस्वी राजाओं को दबा दिया था उसी प्रकार सूर्यने भी अन्य चन्द्रमा तारा आदि तेजस्वी पदार्थों को दबा दिया था—अपने तेजसे उनका तेज नष्ट कर दिया था ॥५८॥ इस प्रकार अत्यन्त निर्मल चन्द्रमाकी किरणें ही जिसका हास्य है ऐसी शरद् ऋतुके आनेपर चक्रवर्ती भरतने चकरत्न आगे कर दिग्वजय करनेके लिये उद्योग किया ॥५९॥

उस समय गम्भीर शब्द करते हुए प्रस्थान कालके नगाड़े बज रहे थे, जिन्हें मेघके आडम्बरकी शंका करनेवाले मयूर अपनी ग्रीवा ऊंची उठाकर सुन रहे थे।।६०।। उस समय जिन्होंने मंगलमय वस्त्राभूषण धारण किये हैं ऐसे महाराज भरत हार तथा सफेद चन्दन से सुशोभित जिस वक्षःस्थलको धारण किये हुए थे वह ऐसा जान पड़ता था मानो शरद्ऋतु रूपी लक्ष्मी ही उसकी सेवा कर रही हो।।६१।। महाराज भरतने चांदनीसे बने हुएके समान सफेद, बारीक और कोमल जिन दो दिव्य वस्त्रोंको धारण किया था वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके द्वारा ही उपहारमें लाये गये हों।।६२।। घुटनों तक लटकते हुए ब्रह्मसूत्रसे महाराज भरत ऐसे सुशोभित हो रहे थे, जैसा कि तटको स्पर्श करनेवाले गंगा जलके प्रवाहसे हिमवान् पर्वत सुशोभित होता है।।६३।। मुकुट लगानेसे जिनका मस्तक बहुत ऊंचा हो रहा है ऐसे भरत महाराजने अपने दोनों कानोंमें जो कुण्डल धारण किये थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जयोत्सवकी बधाई देनेके लिये सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल ही आये हों।।६४।। भरतेश्वरके वक्षःस्थलपर देदीप्यमान कौस्तुभ मणि ऐसा सुशोभित होता था,

१ द्रोण्युडुपाद्युपजीविनाम् । नदीतारकाणामित्यर्थः । २ मङ्गलालङ्कारः । ३ सेवितम् । ४ किरीटोदग्र-ल०, द०, अ०, स० ।

#### महापुरासम्

विषु विम्बप्रतिस्पिष 'वष् अस्यातपवारणम् । 'तिम्भिनेन्ववं विम्बमागत्येव सिषेविषु ॥६६॥
तवस्य रुचिमातेने धृतमातपवारणम् । चूडारत्नांशुभिभिम्नं सारणांश्विव पद्धकणम् ॥६७॥
स्वर्षुनीशोकरस्पिष चामराणां कवम्बकम् । 'वुषु वुर्वारनायों अस्य विकाया इव संश्रिताः ।।६८॥
ततः स्थपितरत्नेन निर्ममे स्यन्वनो महान् । सुवर्णमणिचित्राङ्गो मेरुकुञ्जिश्रयं हसन् ॥६८॥
चक्ररत्नप्रतिस्पिषचक्रवितयसङ्गतः । वज्राक्षघित्रो रे रेजे रथोऽस्येव मनोरथः ॥७०॥
कामगैर्वायु रहोभिः कुमुदोज्ज्वलकान्तिभः । यशोवितानसंकाशः स रथोऽयोजि विकासः ॥७१॥
स तं स्यन्वनमारुक्षचुक्तसारथ्यधिष्ठितम् । नितम्बदेशमद्रीशः सुरराजिव चक्रराट् ॥७२॥
ततः प्रास्थानिकः पृण्यनिर्घोषं रिभनिवतः । प्रतस्थे विज्योद्युक्तः कृतप्रस्थानमङ्गलः ॥७३॥
तवा नभोङ्गणं कृत्स्नं जयघोषेररुघ्यत । नृपांगणं च संरद्धम् ग्रभवत् सैन्यनायकः ॥७४॥
महामुकुटबद्धास्तं परिवतः समन्ततः । दूरात् प्रणतमूर्धानः सुरराजिमवामराः ॥७४॥
प्रचचाल बलं विष्वग् ग्रारुद्धपुरवीथिकम् । महायोधमयी सृष्टः ग्रपूर्वेवाभवत्तवा ॥७६॥

मानो विजयलक्ष्मीके विवाहरूपी मंगलकी सूचना देनेवाला दीपक ही हो ॥६५॥ उन्होंने चन्द्रमण्डलके साथ स्पर्धा करनेवाले जिस छत्रको धारण किया था वह ऐसा जान पड़ता था मानो उस छत्रके बहानेसे स्वयं चन्द्रमण्डल ही आकर उनकी सेवा करना चाहता हो।।६६।। महाराज भरतने जो छत्र धारण किया था वह चूड़ारत्नकी किरणोंसे मिलकर ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो सूर्यकी लाल किरणों सहित कमल ही हो ॥६७॥ जो वारांगनाएं महाराज भरतके आस-पास गंगाके जल की बूंदोंके साथ स्पर्धा करनेवाले चमरोंके समूह ढल रहीं थीं ऐसी जान पड़ती थों मानो अच्छी तरहसे आई हुई दिक्कन्याएं ही हों ।।६८।। तदनन्तर स्थपति रत्नने एक बड़ा भारी रथ तैयार किया जो कि सुवर्ण और मणियोंसे चित्र विचित्र दिखनेवाले मेरु पर्वतके लतागृहोंकी शोभाकी ओर हँस रहा था ।।६९।। वह रथ चऋरत्नकी प्रतिस्पर्धा करनेवाले दो पहियोंसे सहित था तथा वजुके बने हुए अक्ष (दोनों पहियोंके बीचमें पड़ा हुआ मजबूत लोहदंड-भौरा) से युक्त था इसलिये महाराज भरतके मनोरथके समान बहुत ही ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥७०॥ उस रथमें जो घोड़े जोते गये थे वे इच्छानुसार गमन करते थे, वायुके समान वेगशाली थे, कुमुदके समान उज्ज्वल कान्तिवाले थे और यशके समूह के समान जान पड़ते थे।।७१।। जिस प्रकार इन्द्र मेरु पर्वतके तटपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार भरतेश्वर, जिसपर योग्य सारिथ (हांकनेवाला) बैठा है ऐसे रथपर आरूढ़ हुआ।।७२॥ तदनन्तर प्रस्थान समयमें होनेवाले 'जय' 'जय' आदि पुण्य शब्दोंके द्वारा जिनका अभिनन्दन किया जा रहा है, जो दिग्विजयकी समस्त तैयारियां कर चुके हैं और जिनके साथ प्रस्थान-कालीन सभी मंगलाचार किये जा चुके हैं ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ॥७३॥ उस समय आकाशरूपी समस्त आंगन जय जय शब्दोंकी घोषणासे भर गया था, और राजाका आँगन सेनापितयोंसे भर गया था ॥७४॥ जिस प्रकार देव लोग इन्द्रको घेर कर खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार दूरसे ही मस्तक भुकाकर नमस्कार करते हुए महामुकुट बद्ध राजा लोग भरत को घेरे हुए चारों ओर खड़े थे।।७५।। जिसने चारों ओरसे नगरकी समस्त गलियोंको रोक लिया है ऐसी वह सेना चलने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो यों बड़े-बड़े

१ दघे ल०। २ आतपवारणव्याजेन। ३ मिश्रम्। ४ सूर्यंकिरणसिह्तम्। ५ वीजयन्ति स्म। ६ संसृताः ल०। ७ रच्यते स्म। ५ अवयव। ६ तट। १० वश्याक्ग। ११ वेगवद्भिः। १२ इज्यते स्म। १३ युक्तिपरसारियसमाश्रितम्। १४ मेरोः। १५ प्रस्थाने नियुक्तैः। १६ भटमयी।

पुरः 'पादातमाश्वीयं रथकद्यां च हास्तिकम् । कमाभिरीं युरावेष्टच सपताकं रथं प्रभोः ॥७०॥ रण्या 'रथ्याश्वसंघट्टाद् उत्थितं हें मरेणुभिः । बलक्षोदाक्षमाव्योम समृत्पेतुरिवं स्वयम् ॥७६॥ रोक्मं रक्षोभराकोणं तदा रेजे नभोऽजिरम् । स्पृष्टं बालातपेनेव पटवासेन वाततम् ॥७६॥ शनैः शनैकंने मृक्ता विरेजुः पुरवीययः । कल्लोलेरिव 'वेलोत्थेः महाब्धेस्तीरभूमयः ॥६०॥ पुराङ्गाभिक्मुक्ताः सुमनोञ्जलयोऽपतन् । सौधवातायनस्थाभिः दृष्टिपातः समं प्रभौ ॥६१॥ जयेश विजयिन् विश्वं विजयस्व दिशो दश । पुण्याशिषां शतेरित्थं पौराः प्रभुमयूपुजन् ॥६२॥ सम्प्राट् पश्यक्षयोध्यायाः परां भूति ते तदातनीम् । शनैः प्रतोलीं सम्प्रापद् रत्नतोरणभासुराम् ॥६३॥ पुरो बहिः पुरः पश्चात् समं च विभुनाऽमुना । ददृशे दृष्टिपर्यन्तम् प्रसङ्खचमिव तद्बलम् ॥६४॥ जगतः प्रसवागारादिव तस्मात् पुराद् बलम् । निरियाय निरुच्छ्वासं श्वेरारुद्धगोपुरम् ॥६४॥ किमिदं प्रलयक्षोभात् क्षुभितं वारिषेजंलम् । किमुत त्रिजगत्सर्गः प्रत्यप्रोऽयं विजृम्भते ॥६६॥ इत्याशङ्कच नभोभाग्भः सुरैः साइचर्यमोक्षितम् । प्रससार बलं विष्ववपुरान्निर्याय चिक्रणः ॥६७॥

योद्धाओं की एक अपूर्व सृष्टि ही उत्पन्न हुई हो।।७६॥ सबसे पहले पैदल चलनेवाले सैनिकोंका समूह था, उसके पीछे घोड़ोंका समूह था, उसके पीछे रथोंका समूह और उसके पीछे हाथियों का समूह था। इस प्रकार वह सेना पताकाओं से सहित महाराजके रथको घेरकर अनुक्रम से निकली ।।७७।। जिन मार्गींसे वह सेना जा रही थी वे मार्ग रथ और घोड़ोंके संघटनसे उठी हुई सुवर्णमय धूलिसे ऐसे जान पड़ते थे मानो सेनाका आघात सहनेमें असमर्थ होकर स्वयं आकाशमें ही उड़ गये हों ॥७८॥ उस समय सुवर्णमय धूलिसे भरा हुआ आकाशरूपी आंगन ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बालसूर्यकी सुनहली प्रभासे स्पर्श किया गया हो, और सुगन्धित चूर्णसे ही व्याप्त हो गया हो ॥७९॥ धीरे धीरे लोग नगरकी गलियोंको छोडकर आगे निकल गये जिससे खाली हुई वे गलियां ऐसी जान पड़ती थीं मानो ज्वारभाटासे उठी हुई लहरोंके चले जानेपर खाली हुई समुद्रके किनारे की भूमि ही हों।।८०।। उस समय बड़े बड़े मकानोंके भरोखोंमें खड़ी हुई नगर-निवासिनी स्त्रियोंके द्वारा अपने अपने कटाक्षोंके साथ छोड़ी हुई पुष्पाञ्जलियां महाराज भरतके ऊपर पड़ रही थीं ।।८१।। हे ईश, आपकी जय हो, हे विजय करनेवाले महाराज, आप संसारका विजय करें और दशों दिशाओंको जीतें; इस प्रकार सैंकड़ों पुण्याशीर्वादोंके द्वारा नगरनिवासी लोग भरतकी पूजा कर रहे थे-उनके प्रति सन्मान प्रकट कर रहे थे ।।८२।। इस प्रकार उस समय होनेवाली अयोध्याकी उत्कृष्ट विभूतिको देखने हुए सम्राट् भरत धीरे धीरे रत्नोंके तोरणोंसे देदीप्यमान गोपुरद्वारको प्राप्त हुए ॥८३॥ उस समय महाराज भरतको नगरके बाहर अपने आगे पीछे और साथ साथ जहांतक दृष्टि पड़नी थी वहां तक असंख्यात सेना ही सेना दिखाई पड़ती थी ।।८४।। जगत्की उत्पत्तिके घरके समान उस अयोध्यापुरीसे वह सेना गोपुरद्वारको रोकती हुई बड़ी कठिनतासे धीरे धीरे वाहर निकली ॥८५॥ क्या यह प्रलय कालके क्षोभसे क्षोभको प्राप्त हुआ समुद्रका जल है ? अथवा यह तीनों लोकोंकी नवीन सृष्टि उत्पन्न हो रही हैं ? इस प्रकार आशंका कर आकाशमें खड़े हुए देव लोग जिसे बड़े आइचर्रके साथ देख रहे हैं ऐसी चक्रवर्तीकी वह सेना नगरसे निकल कर चारों ओर फैल गई ॥८६-८७॥

ततः प्राचीं दिशं जेतं कृतोद्योगो विशाम्पतिः । प्रययौ प्रायुक्षो भूत्वा चकरत्ममृत्वजन् ॥६६॥ चक्कत्य ज्वलद्व्योग्नि प्रयाति स्म पुरो विभोः । सुरैः परिष्कृतं विश्वरभास्व विश्वप्रभास्वरम् ॥६६॥ चक्कानुयायि तद्भो जे निधीनामीशितुर्वलम् । गुरोरिण्छानुर्वात्ष्णु मृनीनामिव मण्डलम् ॥६०॥ वण्डरत्नं पुरोधाय सेनानीरप्रणोरभूत् । स्थपुटानि समीकुर्वन् स्थलदुर्गाण्ययत्मतः ॥६१॥ प्रप्रण्या वण्डरत्नेन पथि राजपथीकृते । यथेष्टं प्रययौ सैन्यं क्विच्य्यस्वलव्गिति ॥६२॥ ततोऽष्विनि विशामीशः सोऽपश्यण्छारवीं श्रियम् । विशां प्रसाधनीं कीर्तिम् प्रात्मीयामिव निर्मलाम् ॥६३॥ सरांति कमलामोवन् उद्यमन्ति शरिष्युयः । मृणावपीय सम्प्रष्य सोऽभ्यनक्वधीशिता ॥६४॥ सहंसान् सरसां तोरेष्वपश्यत् कृतशिष्टजनान् । मृणावपीय सम्प्रष्टान् शरदः पुत्रकानिव ॥६४॥ चक्रच्या मृणालमुद्धत्य हंसो हंस्य समर्पयन् । राजहंसस्य हृत्वस्य महतीं धृतिमाववे ॥६४॥ सभीचीं विविसंच्छाम् प्रपश्यन् परितः सप्यन् । राजहंसस्य हृत्वस्य महतीं धृतिमाववे ॥६६॥ सभीचीं विविसंच्छाम् प्रपश्यन् परितः स्तरः । कोकः रिकोक्त्यमानोऽस्य मनसः प्रीतिमातनोत् ॥६७॥ रिहंसयूनाब्जिक्जलस्वरजः पिञ्जरितां निजाम् । वध् विथूतां सोऽपश्यच्यक्ववाकीविश्वज्ञक्वया ॥६५॥ तर्द्यनेर्वलेक्तिभूतविग्रहां कोककामिनीम् । व्यामोहावनुधावन्तं स्तरः जरद्वंसमेकत ॥६६॥ नवीपुलिनवेशेषु हंससारसहारिषु। शयनोष्वव तस्यासीद् धृतिः श्विनसीमसुर्वं ॥१००॥

तदनन्तर जिन्होंने सबसे पहले पूर्व दिशाको जीतनेका उद्योग किया है ऐसे महाराज भरतने चक्ररत्नके पीछे-पीछे जाते हुए पूर्वकी ओर मुखकर प्रयाण किया ।।८८।। सूर्यमण्डल के समान देदीप्यमान और चारों ओरसे देव लोगोंके द्वारा घिरा हुआ जाज्वल्यमान चकरत्न आकाशमें भरतेश्वरके आगे-आगे चल रहा था ॥८९॥ जिस प्रकार मुनियोंका समूह गुरुकी इच्छानुसार चलता है उसी प्रकार निधियोंके स्वामी महाराज भरतकी वह सेना चकरत्न की इच्छानुसार उसके पीछे पीछे चल रही थी। ९०।। दण्डरत्नको आगे कर सेनापर्ति सबसे आगे चल रहा था और वह ऊंचे नीचे दुर्गम वनस्थलोंको लीलापूर्वक एकसा करता जाता था आगे चलनेवाला दण्डरत्न सब मार्गको राजमार्गके समान विस्तृत और सम करता जाता था इसलिये वह सेना किसी भी जगह स्वलित न होती हुई इच्छानुसार जा रही थी ।।९२।। तदनन्तर मार्गमें प्रजापित-भरतने दिशाओंको अलंकृत करनेवाली अपनी कीर्तिके समान निर्मल शरद् ऋतुकी शोभा देखी ॥९३॥ शरद् ऋतुरूपी लक्ष्मीके मुखक़े समान जो सरोवर कमल की सुगन्धि छोड़ रहे थे उन्हें देखकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए ॥९४॥ सरोवरोंके किनारेपर मधुर शब्द करते हुए और मृणालरूपी मक्खन खाकर पुष्ट हुए हंसोंको भरतेश्वर ने शरद्ऋतुके पुत्रोंके समान देखा ॥९५॥ जो हंस अपनी चोंचसे मृणालको उठाकर हंसीके लिये दे रहा था उसने, सब राजाओं में श्रेष्ठ इन भरत महाराजके हृदयमें बड़ा भारी संतोष उत्पन्न किया था ॥९६॥ जो चकवा लहरोंसे रुकी हुई चकवीको न देखकर सरोवरके चारों ओर शब्द कर रहा था उसने भी भरतके मनकी प्रीतिको अत्यन्त विस्तृत किया था ॥९७॥ एक तरुण हंसने कमल केशरकी धूलिसे पीली हुई अपनी हंसीको चकवी समभकर भूलसे छोड़ दिया था महाराज भरतने यह भी देखा ॥९८॥ क्रहरोंसे जिसका शरीर सफेद हो गया है ऐसी चकवीको हंसी समभकर और उसपर मोहित होकर एक बूढ़ा हंस उसके पीछे-पीछे दौड़ रहा था--महाराज भरतने यह भ्री देखा ॥९९॥ जिनकी सीमाएं अत्यन्त पवित्र हैं जो हंस तथा

१ पूर्वाम् । ३ परिवृतं ल०। ३ सूर्यविम्बम् । ४ तद्भेजे ल०। ५ निम्नोन्नतानि । ६ शिञ्जितान् प०, द०, ल०। ७ क्षीरनवनीत । स्वपयोनवनीतिमित्यर्थः । द राजश्रेष्ठस्य । ६ हृदये । १० प्रियाम् । ११ सरसः समन्तात् । १२ भृशं स्वरं कुर्वाणः । १३ तरुणहंसेन । १४ अवज्ञाताम् । १५ चक्री । १६ शुचित्वस्याविधषु ।

'रोबोलताशिकोत्सृब्दपुष्पप्रकटशोभिनीःं । सरित्तीरभुवोऽदर्शज्जलोच्छ्वासतरिङ्गताः ॥१०१॥ लतालयेषु रम्येषु रितरस्य प्रपश्यतः । स्वयं गलत्प्रस्नौघरिषतप्रस्तरेष्वभूत् ॥१०२॥ क्विष्वल्लतागृहान्तःस्यचन्द्रकान्तशिलाश्रितान् । स्वयशोगानसंसक्तान् किन्नरान् प्रभुरंक्षत ॥१०३॥ क्विष्वल्लतागृहान्तःस्यचन्द्रकान्तशिलाश्रितान् । स्वयशोगानसंसक्तान् किन्नरान् प्रययोषिताम् ॥१०४॥ स्वाव्यक्तिताः प्रस्नेषु विलोनमधुपावलीः । विलोक्य स्नस्तकेशीनां सस्मार प्रिययोषिताम् ॥१०४॥ स्वनाव्यक्तात्ते प्रतियवास्याधिमूर्धजम् । पवनाधूतशालाग्राः प्रफुल्ला मार्गशालिनः ॥१०४॥ सच्छायान् सफलान् तुङ्गान् सर्वसम्भोग्यसम्पदः । मार्गद्रमान् समद्राक्षीत् स नृपाननुकुर्वतः ॥१०६॥ सरस्तीरभुवोऽपश्यत् सरोजरजसा तताः । सुवर्णकृद्धिः माशङ्कामध्वन्यहृदि तन्वतीः ॥१०६॥ बलरेणुभिरारुद्धे दोषांमन्ये नभस्यसौ । करुणं रुवतीं वीक्षाञ्चके क्वाह्मकामिनीम् ॥१०६॥ गवां गणानवापश्यव्गोष्पदारुप्य चारिणः । क्षीरमेघानिवाजसं क्षरत्क्षीरप्लुतान्तिकान् ॥१०६॥ सौरभेयान् स शृङ्गाप्रसमुत्लातस्थलाम्बुजान् । मृणालानि यशांसीव किरतोऽपश्यदुन्मदान् ॥११०॥ सौरभेयान् स शृङ्गाप्रसमुत्लातस्थलाम्बुजान् । मृणालानि यशांसीव किरतोऽपश्यदुन्मदान् ॥११०॥

सारस आदि पक्षियोंसे मनोहर हैं, और जो बिछी हुई शय्याओं के समान जान पड़ते हैं ऐसे नदी-किनारेके प्रदेशोंपर महाराज भरतको भारी संतोष हुआ ॥१००॥ जो किनारेपर लगी हुई लताओं के अग्रभागसे गिरे हुए फूलों के समूहसे सुशोभित हो रही हैं और जो जलके प्रवाह से उठी हुई लहरोंसे व्याप्त हैं ऐसी नदियोंके किनारेकी भूमि भी भरतेश्वरने बड़े प्रेमसे देखी थी ।।१०१।। जिनमें अपने आप गिरे हुए फूलोंके समूहसे शय्याएं बनी हुई हैं ऐसे रमणीय लतागृहोंको देखते हुए भरतको उनमें भारी प्रीति उत्पन्न हुई थी।।१०२।। उन भरत महाराज ने कहीं कहींपर लतागृहोंके भीतर पड़ी हुई चन्द्रकान्ति मणिकी शिलाओंपर बैठे हुए और अपना यशगान करनेमें लगे हुए किन्नरोंको देखा था ॥१०३॥ कहीं कहींपर लताओंके फूलोंपर बैठे हुए भूमरोंके समूहोंको देखकर जिनकी चोटियां ढीली होकर नीचेकी ओर लटक रही हैं ऐसी प्रिय स्त्रियोंका स्मरण करता था।।१०४।। जिनकी शाखाओंके अग्रभाग वायुसे हिल रहे हैं ऐसे फूले हुए मार्गके वृक्ष मानो बड़े प्रेमसे ही भरत महाराजके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा कर रहे थे ।।१०५।। वह भरत मार्गके दोनों ओर लगे हुए जिन वृक्षोंको देखते जाते थे वे वृक्ष राजाओंका अनुकरण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार राजा सच्छाय अर्थात् उत्तम कान्तिसे सहित होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी सच्छाय अर्थात् उत्तम छांहरीसे सहित थे, जिस प्रकार राजा सफल अर्थात् अनेक प्रकारकी आयसे सहित होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष सफल अर्थात् अनेक प्रकारके फलोंसे सहित थे, जिस प्रकार राजा तुङ्ग अर्थात् उदार प्रकृतिके होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी तुङ्ग अर्थात् ऊंचे थे और जिस प्रकार राजाओंकी सम्पदाएं सबके उपभोगमें आती हैं उसी प्रकार उन वृक्षोंकी फल पुष्प पल्लव आदि सम्पदाएं भी सबके उपभोगमें आती थीं ॥१०६ सरोवरोंके किनारेकी भूमियां कमलोंकी परागसे व्याप्त हो रही थीं और इसीलिये जो पथिकोंके हृदयमें क्या यह सुवर्णकी धूलियोंसे व्याप्त हैं, इस प्रकार शंका कर रहीं थीं; उन्हें भी महाराज भरत देखते जाते थे।।१०७।। सेनाकी धूलिसे भरे हुए और इसीलिये रात्रिके समान जान पड़नेवाले आकाशमें रात्रि समभ कर रोती हुई चक्वीको देखकर महाराज भरतके हृदयमें बड़ी दया उत्पन्न हो रही थी।।१०८।। कुछ आगे चलकर उन्होंने जंगलोंकी गोचरभूमिमें चरते हुए गायोंके समूह देखे, वे गायोंके समूह दूधके मेघोंके समान निरन्तर भरते हुए दूधसे अपनी समीपवर्ती भूमिको तर कर रहे थे।।१०९।। जिन्होंने अपने सींगोंके

१ तटलता । "कूलं रोधश्च तीरश्च तटं त्रिषु' इत्यभिधानात् । २ केशेषु । ३ रजसा-ल० । ४ आत्मानं दोषां रात्रि मन्यत इति । ५ त्रियाविशेषणानां नपुंसकत्वं द्वितीया वक्तव्या । ६ आलुलोके । ७ गोगम्यवन ।

वात्सकं क्षीरसम्पोषादिव निर्मलिबग्रहम् । सोऽपश्यक्वापलस्येव परां कोटिं कृतोत्प्लुतम् ।।१११।।
स पक्वकणिशानमृकलमक्षेत्रमेक्षतः । नौद्धत्यं फलयोगीति नृणां वक्तुमिबोद्धतम् ।।११२।।
वप्रान्त'र्भुवमाघातुमिबोत्पलिमवानतान् । स कैदार्येषु कलमान् वीक्ष्यानग्दं परं ययौ ।।११३।।
फलानतान् स्तम्बकरीन् सोऽपश्यव् वप्रभूमिषु । स्वजन्महेतून् केदारान्नमस्यतः इवादरात् ।।११४।।
ग्रापीतपयसः प्राज्यक्षीरा लोकोपकारिणीः । पयस्विनीरिवापश्यत् प्रसूताः शालिसम्पदः ।।११४।।
ग्रापीतपयसः प्राज्यक्षीरा लोकोपकारिणीः । इक्षुवण्डभृतोऽपश्यक्छालींश्चोत्कृर्वतीः स्त्रयः ।।११६।।
ग्रारिगीतस्वनाकृष्टैः वेष्टिता हंसमण्डलेः । शालिगोप्यो वृशोरस्य मृदं तेनुर्वधूटिकाः ।।११७।।
ग्राप्तितस्वनाकृष्टैः वेष्टिता हंसमण्डलेः । शालिगोप्यो वृशोरस्य मृदं तेनुर्वधूटिकाः ।।११७।।
ग्रान्धमृखनिःश्वासा भूमरेराकुलीकृताः । मनोऽस्य जहुः शालीनां पालिकाः कलबालिकाः ।।११६।।
सुगन्धिमृखनिःश्वासा भूमरेराकुलीकृताः । मनोऽस्य जहुः शालीनां पालिकाः कलबालिकाः ।।११६।।
उपाध्वं प्रकृतक्षेत्रान् क्षेत्रिणः परिधावतः । बलोपरोधेरायस्तानैक्षतासौ ए सकौतुकम् ।।१२०।।

अग्रभागसे स्थलकमल उखाड़ डाले हैं और जो अपने यशके समान उनकी मृणालोंको जहां तहां फेंक रहे हैं ऐसे उन्मत्त बैल भी भरत महाराजने देखे थे।।११०।। दूधसे पालन पोषण होनेके कारण ही मानो जिनका निर्मल-सफेद शरीर है, जो चंचलताकी अन्तिम सीमाके समान जान पड़ते हैं और जो बार बार उछल-कूद रहे हैं ऐसे गायोंके बछडोंके समूह भी भरतेश्वर देखते जाते थे ।।१११।। भरत महाराज पकी हुई बालोंसे नम्रीभूत हुए धानोंके खेत भी देखते जाते थे, उस समय वे खेत ऐसे मालूम होते थे मानो 'लोगोंको उद्धतपना फल देनेवाला नहीं हैं यही कहनेके लिये तैयार हुए हों ।।११२।। जो खेतके भीतर उत्पन्न हुए कमलोंको सूघनेके लिये ही मानो नम्रीभूत हो रहे हैं ऐसे खेतोंमें लगे हुए धानके पौधोंको देखकर भरत महाराज परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे।।११३।। उन्होंने खेतकी भूमियोंमें फलोंके भारसे भुके हुए धानके उन पौधोंको भी देखा था जो कि अपने जन्म देनेके कारण खेतोंको बड़े आदरके साथ नमस्कार करते हुएसे जान पड़ते थे।।११४॥ उन्होंने जहां तहां फैली हुई धानरूप सम्पदाओं को गायोंके समान देखा था, क्योंकि जिस प्रकार गायें जल पीती हैं उसी प्रकार धान भी जल पीते हैं (जलसे भरे हुए खेतों में पैदा होते हैं) जिस प्रकार गायों में उत्तम दूध भरा रहता है उसी प्रकार धानोंमें भी पकनेके पहले दूध भरा रहता है और गायें जिस प्रकार लोगोंका उपकार करती हैं उसी प्रकार धान भी लोगोंका उपकार करते हैं।।११५॥ जिन्होंने नाल सहित कमलोंको अपने कर्णका आभूषण बनाया है, कमलकी पराग जिनके स्तनोंपर पड़ रही है, जो हाथमें ईखका दंडा लिये हुए हैं और जो धान रखानेके लिये 'छो छो' शब्द कर रही हैं ऐसी स्त्रियों को भी उन्होंने देखा था ।।११६।। जो अपने मनोहर गीतोंके शब्दोंसे खिचकर आये हुए हंसों के समूहोंसे घिरी हुई हैं ऐसी धानकी रक्षा करनेवाली नवीन स्त्रियां भरत महाराजके नेत्रोंका आनन्द बढ़ा रही थीं ।।११७।। जो पथिकोंको रोकनेवाले सुन्दर गीत गा रही हैं और जिन्होंने धानकी बालोंसे कर्णभूषण बना कर धारण किये हैं ऐसी धानकी रखानेवाले स्त्रियोंको भरत ़ ने बड़े प्रेमसे देखा था ।।११८।। जो अपने मुखकी सुगन्धित निःश्वाससे आये हुए भूमरोंसे व्याकुल हो रही हैं ऐसी धान रखानेवाली कुलीन लड़िकयां महाराज भरतके मनको हरण कर रही थीं ।।११९।। जो सेनाके लोगोंसे मार्गके समीपवर्ती खेतोंकी रक्षा करनेके लिये उनके

१ भुवः अन्तः अन्तर्भुवम् । २ —मेवानतान् ल०, इ०, प०। ३ सस्यक्षेत्रसमूहेषु । ४ धेनूः । १ स वतंसित—इ०। ६ उत्कर्षान् कुर्वतीः । ७ कुलबालिकाः ल०, इ०, द०। ८ मार्गसमीपे । १ कृत । १० क्लेशितान् ।

'उपशल्यभुवोऽद्राक्षीन्निगमानिभतो विभुः। 'केवारलावैराकीर्णाः स भ्राम्यवृभिः कृषीवलैः ॥१२१॥ सोऽपश्यन्निगमोपान्ते पथः संश्यानकर्वमान्'। प्रव्यक्तगोखुरक्षोवस्थपुटानितसङ्कटान् ॥१२२॥ निगमान् परितोऽपश्यव् ग्राममुख्यान्' महाबलान्'। पयित्वनो' जनैः सेव्यान् म'हारामतङ्निप ॥१२३॥ ग्रामान् कृक्कुटसम्पात्यान् सोऽत्यगाद् वृतिभिवृंतान् । 'कोशातकीलतापुष्पस्थिगताभिरितोऽमुतः ॥१२४॥ 'कृटीपरिसरेष्वस्य धृतिरासीत् प्रपश्यतः। फलपुष्पानता वल्लीः प्रसवाढधाः' सतीरिप ॥१२४॥ योषितो 'निष्कमालाभिः वलयेश्च विभूषिताः। पश्यतोऽस्य मनो जह्नः ग्रामीणाः' संश्रितावृतीः' ।१२६। 'कृरे यङ्गावीनकलशैः वध्नामिप निहित्रकैः' । ग्रामेषु फलभेवेश्च तमद्राक्षुमंहत्तराः ॥१२७॥ ततो विदूरमुल्लङ्गवद्य सोऽध्वानं पृतनावृतः। गङ्गामुपासवद् वीरः' प्रयाणैः 'कृतिवैरपि ॥१२८॥ हिमबद्विषुतां पूज्यां 'सतामासिन्धुगामिनीम् । शुचिप्रवाहामाकल्पवृत्ति कोतिमिवात्मनः ॥१२६॥ 'क्शकरीप्रेक्षणामुद्यत्ररङ्गभ्र विनर्तनाम् । वनराजीवृहच्छाटोपरिधानां वधूमिव ॥१३०॥

चारों ओर दौड़ रहे हैं और सेनाक लोगोंकी जबर्दस्ती करनेपर खेद खिन्न हो रहे हैं ऐसे खेतोंके मालिक किसानोंको भी भरतेश्वरने बड़े कौतुकके साथ देखा था ॥१२०॥ जो खेत काटनेवाले इधर-उधर घूमते हुए किसानोंसे व्याप्त हो रहीं हैं ऐसी प्रत्येक ग्रामोंके चारों ओरकी निकट-वर्ती भूमियोंको भी भरतेश्वरने देखा था ॥१२१॥ जो स्पष्ट दिखनेवाले गायोंके खुरोंके चिह्नोंसे ऊंचे नीचे हो रहे हैं और जो अत्यन्त सकड़े हैं ऐसे कुछ कुछ कीचड़से भरे हुए गांवके समीपवर्ती मार्गोंको भी भरत महाराज देखते जाते थे ॥१२२॥ उन्होंने ग्रामोंके चारों ओर खड़े हुए महाबलवान् गांवके मुखिया लोगोंको देखा था तथा पक्षी तिर्यञ्च और मनुष्योंके द्वारा सेवा करने योग्य बड़े बड़े बगीचोंके वृक्ष भी देखे थे ॥१२३॥ जो जहां तहां लौकी अथवा तुरई की लताओंके फ्लोंसे ढकी हुई वाड़ियोंसे चिरे हुए हैं और जिनपर एकसे दूसरेपर मुरगा भी उड़कर जा सकता है ऐसे गांवोंको वे दूरसे ही छोड़ते जाते थे ॥१२४॥ फोपड़ियोंके समीपम फल और फ्लोंसे फुकी हुई फूलों सहित उत्तम लताओंको देखते हुए महाराज भरतको बड़ा आनन्द आ रहा था ॥१२५॥ जो सुवर्णकी मालाओं और कड़ोंसे अलकत हैं तथा वाड़ियोंकी ओटमें खड़ी हुई हैं ऐसी गांवोंकी स्त्रियां भी देखनेवाले भरतका मन हरण कर रही थीं ॥१२६॥ गांवोंके बड़े बड़े लोग घीके घड़े, दहीके पात्र और अनेक प्रकारके फल भेंट कर उनके दर्शन करने थे ॥१२७॥

तदनन्तर धीरवीर भरत सेनासहित कितनी ही मंजिलों द्वारा लम्बा मार्ग तय कर गङ्गा नदीके समीप जा पहुंचे ॥१२८॥ वहां जाकर उन्होंने गङ्गा नदीको देखा, जोकि उनकी कीर्तिके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार उनकी कीर्ति हिमवान् पर्वतसे धारण की गई थी उसी प्रकार गङ्गा नदी भी हिमवान् पर्वतसे धारण की गई थी, जिस प्रकार उनकी कीर्ति पूज्य और उत्तम थी उसी प्रकार गङ्गा नदी भी पूज्य तथा उत्तम थी, जिस प्रकार उनकी

१ ग्रामान्तभुवः । "ग्रामान्त उपशल्यं स्यात्" इत्यभिधानात् । २ केदारैः लुमन्तीति केदारलावास्तैः । ३ मार्गान् । ४ ईषदार्द्रकर्दमान् । ४ ग्राममहत्तरान् । ६ महाफलान् द०, इ० । ७ वयस्तिरोजनैः ल० । क्षीरोपायनान् क्षीरिणश्च । ५ महाग्राम—इत्यपि क्वचित् । ६ पटोरिका । 'कोशातकी ज्योत्स्निकायामपामार्गेऽपि सा भवेत्' इत्यभिधानात् । १० गृह । ११ पुत्रैराढ्या । १२ सुवर्णमालाभिः । १३ ग्रामे भवाः । १४ 'संवृतावृतीः संसृतासृतीः' इत्यपि क्वचित् । १४ घृतकुम्भैः । १६ भाजनिवशेषैः । १७ —सदद्धीरः द० । १८ कतिपयैः । १६ सतीम् ल० । २० मीननेत्राम् ।

विस्तीर्गे जंनसम्भोग्यैः कूजहंसालिमेखलैः। तरज्ञगवसनैः कान्तां पुलिनैर्जघनैरिव ॥१३१॥
ेलोलोमिहस्तिवर्षूतपिक्षमालाकलस्वनैः। किमप्यालिपतुं यत्नं तन्वन्ती वां तटद्रुमैः॥१३२॥
कती वंग्येभवन्तानां 'रोषोजधनवित्तीः। चन्धतीमिध्धभीत्येव लसदूमिदुकूलकैः॥१३३॥
रोमराजीमिवानीलां वनरावीं विवृण्वतीम्। 'तिष्ठमानामिवावर्तव्यक्तनाभिमुबन्वते ॥१३४॥
विलोलबीचिसद्धघट्टाव् उत्थितां पतगावितम्। पताकामिव विभ्राणां लब्धां सर्वापगाजयात् ॥१३४॥
समासमीनां पर्याप्तपयसं घीरिनःस्वनाम्। जगतां पावनीं मान्यां हसन्तीं गोमतिलकाम् ॥१३६॥
युष्प्रवाहप्रसूतां तीर्यकामैच्यासिताम्। गम्भीरशब्दसम्भूति जैनीं श्रुतिमिवामलाम्।॥१३७॥

कीर्ति समुद्र तक गमन करनेवाली थी उसी प्रकार गङ्गा नदी भी समुद्र तक गमन करनेवाली थी, जिस प्रकार उनकी कीर्तिका प्रवाह पवित्र था उसी प्रकार गङ्गा नदीका प्रवाह भी पवित्र था और जिस प्रकार उनकी कीर्ति कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थी उसी प्रकार गङ्गा नदी भी कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थी। अथवा जो गङ्गा किसी स्त्रीके समान जान पड़ती थी, क्योंकि मछलियां ही उसके नेत्र थे, उठती हुई तरंगें ही भौहोंका नचाना था और दोनों किनारों के वनकी पंक्ति ही उसकी साड़ी थी। जो स्त्रियों के जवन भाग के समान सुन्दर किनारोंसे सहित थी, उसके वे किनारे बहुत ही बड़े थे। शब्द करती हुई हंसोंकी माला ही उनकी करधनी थी और लहरें ही उनके वस्त्र थे। -चञ्चल लहरों रूपी हाथोंके द्वारा उड़ाये हुए पक्षि-समुहोंके मनोहर शब्दोंसे जो ऐसी जान पड़ती थी मानो किनारेके वृक्षोंके साथ कुछ वार्तालाप करनेके लिये प्रयत्न ही कर रही हो।—जो अपनी छलकती हुई लहरोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो तटका नितम्ब प्रदेशपर जंगली हाथियोंके द्वारा किये हुए दातोंके घावोंको समुद्ररूप पतिके डरसे शोभायमान लहरोंरूपी वस्त्रसे ढक ही रही हो। जो दोनों ओर लगी हुई हरी भरी वनश्रेणियोंके प्रकट करने तथा साफ साफ दिखाई देनेवाली भंवरोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानों किसी स्त्रीकी तरह अपने समुद्ररूप पतिके लिये रोमराजि और नाभि ही दिखला रही हो। - जो चंचल लहरोंके संघटनसे उड़ी हुई पक्षियोंकी पंक्तिको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पडती थी मानो सब निदयोंको जीत लेनेसे प्राप्त हुई विजय पताकाको ही धारण कर रही हो। जो किसी उत्तम गायकी हँसी करती हुई सी जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार उत्तम गाय समांसमीना अर्थात् प्रति वर्ष प्रसव करनेवाली होती है उसी प्रकार वह नदी भी समांस-मीना अर्थात् परिपुष्ट मछलियोंसे सहित थी, जिस प्रकार उत्तम गायमें पर्याप्त पय अर्थात् दूध होता है उसी प्रकार उस नदीमें भी पर्याप्त पय अर्थात् जल था, जिस प्रकार उत्तम गाय गम्भीर शब्द करती है उसी प्रकार वह भी गम्भीर कल-कल शब्द कर रही थी, उत्तम गाय जिस प्रकार जगत्को पवित्र करनेवाली है उसी प्रकार वह भी जगत्को पवित्र करनेवाली थी और उत्तम गाय जिस प्रकार पूज्य होती है उसी प्रकार वह भी पूज्य थी । अथवा जो जिनवाणीके समान जान पडती थी क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणी गुरु-प्रवाह अर्थात् आचार्य परम्परासे प्रसृत हुई हैं उसी प्रकार वह भी गुरुप्रवाह अर्थात् बड़े भारी जलप्रवाहसे प्रसृत हुई थी-प्रवाहित हुई थी। जिस प्रकार जिन वाणी तीर्थ अर्थात् धर्मकी इच्छा करनेवाले पुरुषों

१ कान्तैः ल०। २ वालोमि-त०। ३ -वंनेभः ल०। ४ तीर। ५ प्रदर्शयन्तीम्। ६ मांसभक्षक-मीनसहिताम्। प्रति वर्षं गर्भं गृहणन्तीम्। 'समांसमीना सा यैव प्रतिवर्षं प्रसूयते'। ७ प्रशस्तगाम्। गोमचिकाम् ल०, द०, ६०।

राजहंसैः कृतो पास्यामलङ्घ्यां विषृतायितम् । जयलक्ष्मीमिव स्फीताम् ग्रात्मीयामिक्षगामिनोम्। १३८॥ विलसत्पद्यसम्भूतां जनतानन्ददायिनीम्। जगद्भोग्यामिवात्मीयां श्रियमायितशालिनीम् ॥१३६॥ विजयार्षतटाकान्ति कृतश्लाद्यां सुरंहसम् । ग्रभग्नप्रसरां दिव्यां निजामिव पताकिनीम् ॥१४०॥ व्यालोलोमिकरास्पृष्टेः स्वतीरवनपादपः। दधद्भिरङकुरोद्भेद म् ग्राश्रितां कामुकेरिव ॥१४१॥ रोधोलतालयासीनान् स्वेच्छ्या सुरदम्पतीन्। हसन्तीमिव सुध्वानः श्रीकरोत्येविसारिभिः ॥१४२॥ किसराणां कलक्वाणः सगानेष्पवीणितः। सेव्यपर्यन्तभूभागलतामण्डपमण्डनाम् ॥१४३॥

के द्वारा उपासित होती है उसी प्रकार वह भी तीर्थ अर्थात् पवित्र तीर्थ-स्थानकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा उपासित होती अथवा किनारेपर रहनेवाले मनुष्य उसमें स्नान आदि किया करते थे, जिस प्रकार जिनवाणीसे गंभीर शब्दोंकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार उससे भी गंभीर अर्थात् बड़े जोरके शब्दोंकी उत्पत्ति होती थी, और जिस प्रकार जिनवाणी मल अर्थात् पूर्वापर विरोध आदि दौषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी मल अर्थात् कीचड़ आदि गंदले पदार्थों से रहित थी। -अथवा जो अपनी (भरतकी) विजयलक्ष्मीके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार विजयलक्ष्मीकी उपासना राजहंस अर्थात् बड़े बड़े राजा लांग करते थे उसी प्रकार उस नदीकी भी उपासना राजहंस अर्थात् एक प्रकारके हंस विशेष करते थे, जिस प्रकार जय-लक्ष्मीका कोई उल्लंघन-अनादर नहीं कर सकता था उसी प्रकार उस नदीका भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, जयलक्ष्मीका आयित अर्थात् भविष्यत्काल जिस प्रकार स्पष्ट प्रकट था इसी प्रकार उसकी आयित अर्थात् लम्बाई भी प्रकट थी, जयलक्ष्मी जिस प्रकार स्फीत अर्थात् विस्तृत थी उसी प्रकार वह भी विस्तृत थी और जयलक्ष्मी जिस प्रकार समुद्र तक गई थी उसी प्रकार वह गंगा भी समुद्र तक गई हुई थी। अथवा जो भरतकी राज्यलक्ष्मीके समान मालूम होती थी क्योंकि जिस प्रकार भरतकी राज्यलक्ष्मी शोभायमान पद्म अर्थात् पद्म नामकी निधिसे उत्पन्न हुई थी उसी प्रकार वह नदी भी पद्म अर्थात् पद्म नामके सरोवरसे उत्पन्न हुई थी, भरतकी राज्य-लक्ष्मी जिस प्रकार जनसमूहको आनन्द देनेवाली थी उसी प्रकार वह भी जनसमूहको आनन्द देनेवाली थी, भरतकी राज्यलक्ष्मी जिस प्रकार जगत्के भोगने योग्य थी उसी प्रकार वह भी जगत्के भोगने योग्य थी, और भरतकी लक्ष्मी जिस प्रकार आयित अर्थात् उत्तरकालसे सुशोभित थी उसी प्रकार वह आयित अर्थात् लम्बाईसे सुशोभित थी। - अथवा जो भरतकी सेनाके समान थी, क्योंकि जिस प्रकार भरतकी सेना विजयार्ध पर्वतके तटपर आक्रमण करनेसे प्रशंसाको प्राप्त हुई थी उसी प्रकार वह नदी भी विजयार्घ पर्वतके तटपर आक्रमण करनेसे प्रशंसाको प्राप्त हुई थी (गङ्गा नदी विजयार्ध पर्वतके तटको आक्रान्त करती हुई बही है), जिस प्रकार भरतकी सेनाका वेग तेज था उसी प्रकार उस नदीका वेग भी तेज था। जिस प्रकार भरत की सेनाके फैलावको कोई नहीं रोक सकता था उसी प्रकार उसके फैलावको भी कोई नहीं रोक सकता था और भरतकी सेना जिस प्रकार दिव्य अर्थात् सुन्दर थी उसी प्रकार वह नदी भी

१ सेवाम् । २ विवृतायतीम् ल० । ३ पद्महृदये ज्ञाताम् । पक्षे निधिविशेषजाताम् । ४ आक्रमण । ५ श्लाघ्यां ल०, इ० । ६ सुवेगाम् । ७ रोमाञ्चम् । ५ तीरलतागृहस्थितान् । ६ सुस्वानैः ल० । स्वस्वानैः इ०।

हारिभिः किश्वरोद्गीतैः म्राहता हरिणाङ्गनाः । दघतीं तीरकच्छेषु प्रसारितगलद्गलाः ।।१४४।। हुद्धेः ससारसारावैः पुलिनैर्दिव्ययोषिताम् । नितम्बानि सकाञ्चीनि हसन्तीमिव विस्तृतैः ॥१४५॥ चतुर्दशिभरन्वितां सहस्रैरिव्ययोषिताम् । १सद्घीचीनामिवोद्वीचि बाहूनां परिरम्भणे ॥१४६॥ इत्याविष्कृतसंशोभां भजाह्नवीमैक्षत प्रभुः । हिमवद्गिरिणाम्भोषेः प्रहितामिव कण्टिकाम् ॥१४७॥

#### मालिनीवृत्तम्

वारदुर्पंहितकान्तिं प्रान्तकान्तारराजीविरचितपरिधानां 'संकतारोहरम्याम् ।
युवितिमिव गभीरावर्तनाभि प्रपश्यन् प्रमदमतुलमूहे क्ष्मापितः स्वःस्रवन्तीम् ॥१४८॥
सरित्रमकरन्दोद्गन्धिराधूतरोधोवनिकसलयमन्दां दोलनोवूढमान्द्यः ।
ग्रसकृदमरितन्धोराधुनानस्तरङ्गान् ग्रहृत नृपवधूनामध्वलेदं समीरः ॥१४६॥

सुन्दर थी। जो चंचल लहरों रूपी हाथोंसे स्पर्श किये गये और अंकुररूपी रोमांचोंको धारण किये हुए अपने किनारेके वनके वृक्षोंसे आश्रित थी और उससे ऐसी मालूम होती थी मानो कामी जनोंसे आश्रित कोई स्त्री ही हो। - जो जलकणोंसे उत्पन्न हुए तथा चारों ओर फैलते हुए मनोहर शब्दोंसे अपनी इच्छानुसार किनारे परके लतागृहोंमें बैठे हुए देव देवांगनाओंकी हँसी करती हुई सी जान पड़ती थी। किन्नरोंके मधुर शब्दवाले गायन तथा वीणाकी भनकारसे सेवनीय किनारेकी पृथिवीपर बने हुए लतागृहोंसे जो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी।-किन्नर देवोंके मनोहर गानोंसे बुलाई हुई और सुखसे ग्रीवाको लम्बा कर बैठी हुई हरिणयों को जो अपने किनारेकी भूमिपर धारण कर रही थी। - जिनपर सारस पक्षी कतार बांधकर मनोहर शब्द कर रहे हैं ऐसे अपने बड़े बड़े सुन्दर किनारोंसे जो देवांगनाओं के करधनी सहित नितम्बोंकी हँसी करती हुई सी जान पड़ती थी। - जिन्होंने आलिंगन करनेके लिये तरंगरूपी भुजाएं ऊपरकी ओर उठा रखी हैं ऐसी सिखयोंके समान जो चौदह हजार सहायक निदयोंसे सहित है। - इस प्रकार जिसकी शोभा प्रकट दिखाई दे रही है और जो हिमवान् पर्वतके द्वारा समुद्रके लिये भेजी हुई कण्ठमालाके समान जान पड़ती है ऐसी गङ्गा नदी महाराज भरतने देखी ।।१२९-१४७।। शरद्ऋतुके द्वारा जिसकी कान्ति बढ़ गई है, किनारेके वनोंकी पंक्ति ही जिसके वस्त्र हैं, जो बालूके टीलेरूप नितम्बोंसे बहुत ही रमणीय जान पड़ती हैं, गंभीर भंवर ही जिसकी नाभि है और इस प्रकार जो एक तरुण स्त्रीके समान जान पडती है ऐसी गङ्गा नदीको देखते हुए राजा भरतने अनुपम आनन्द धारण किया था ॥१४८॥ जो कमलोंकी मकरन्दसे सुगन्धित है, कुछ कुछ कम्पित हुए किनारेके वनके पल्लवोंके धीरे धीरे हिलनेसे जिसका मन्दपना प्रकट हो रहा है और जो गङ्गा नदीकी तरंगोंको बार-बार हिला रहा

१ तीरवनेषु । २ प्रसारितो भूत्वा सुखातिशयेनाथो गलद्गलो यासां ताः । ३ सखीनाम् । ४ वीचिबाहूनां ल० । ५ गंगाम् । ६ प्राप्त । ७ सैकर्तानतम्ब ।

## शार्वविक्रीडितवृत्तम्

तामात्रान्तहरिन्मुखां<sup>र</sup> कृतरजोधूति<sup>र</sup> जगत्पावनीम् स्रासेव्यां <sup>र</sup>हिजकुञ्जरेरविरतं सन्तापविच्छेदिनीम् । जैनीं कीर्तिमिवाततामपमलां शक्ष्वज्जनानन्दिनीं निष्यायन्<sup>र</sup> विद्यापगां निधिपतिः प्रीति परामासदत् ।।१५०॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भरतराजविग्विजयोद्योगवर्णनं नाम षड्विशतितमं पर्व ॥

है ऐसा वहांका वायु रानियोंके मार्गके परिश्रमको हरण कर रहा था ।।१४९।। वह गङ्गा ठीक जिनेन्द्रदेवकी कीर्तिके समान थी क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देवकी कीर्तिने समस्त दिशाओं को व्याप्त किया है उसी प्रकार गङ्गा नदीने भी पूर्व दिशाको व्याप्त किया था, जिनेन्द्र भगवान् की कीर्तिने जिस प्रकार रज अर्थात् पापोंका नाश किया है उसी प्रकार गङ्गा नदीने भी रज अर्थात् धूलिका नाश किया था, जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार जगत्को पित्रत्र करती है उसी प्रकार गङ्गा नदी भी जगत्को पित्रत्र करती है, जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार दिज कुंजर अर्थात् श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंके द्वारा सेवित है उसी प्रकार गङ्गा नदी भी दिज कुंजर अर्थात् पक्षयों और हाथियोंके द्वारा सेवित है, जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार निरन्तर संसार-भूमण-जन्य संतापको दूर करती है उसी प्रकार गङ्गा नदी भी सूर्यकी किरणोंसे उत्पन्न संतापको नष्ट करती थी और जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार विस्तृत, निर्मल और सदा लोगोंको आनन्द देनेवाली है उसी प्रकार वह गङ्गा नदी भी विस्तृत, निर्मल तथा सदा लोगोंको आनन्द देती थी। इस प्रकार उस गङ्गा नदीको देखते हुए निधियोंके स्वामी भरत महाराज परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे।।१५०।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी-भाषानुवादमें भरतराजकी दिग्विजयके उद्योगको वर्णन करनेवाला छब्बीसवां पर्व पूर्ण हुआ ।

१ दिङमुखाम् । २ रजोनाशनम् । ३ पक्षिगजैः विप्रादिमुख्यैश्च । ४ अवलोकयन् ।

## सप्तविंशतितमं पर्व

प्रथ व्यापारयामास दृशं तत्र १ विशाम्पतिः । प्रसन्नैः सिललैः पाद्यं वितरन्त्यामिवात्मनः ॥१॥ व्यापारितदृशं तत्र प्रभुमालोक्य सारिषः । प्राप्तावसरिमत्यूचे वचश्चेतोऽनुरञ्जनम् ॥२॥ इयमाह्मादिताशेषभुवना देविनम्नगा । रजो विधुन्वती भाति भारतीव स्वयम्भुवः ॥३॥ पुनातीयं हिमाद्रिं च सागरं च महानदी । प्रसूतौ च प्रवेशे च गम्भीरा निर्मलाशया ॥४॥ इमां वनगजाः प्राप्य निर्वान्त्येते मदश्च्युतः । मुनीन्द्रा इव सिंद्र्यां गम्भीरां तापविच्छिदम् ॥५॥ इतः पिबन्ति वन्येभाः पयोऽस्याः कृतिःस्वनाः । इतोऽमी पूरयन्त्येनां मुक्तासाराः शरद्धनाः ॥६॥ ग्रस्याः प्रवाहमम्भोधिः धत्ते गाम्भीर्ययोगतः । प्रसित्ते विजयार्थेन तुद्धगेनाप्यचलात्मना ॥७॥ ग्रस्याः पयःप्रवाहेण नूनमिव्धिवतृ भवेत् । क्षारेण पयसा स्वेन दह्यमानान्तराशयः ॥६॥ पद्म ह्वाद्धिमवतः प्रसन्नादिव मानसात् । प्रसूता पप्रथे पृथ्व्यां शुद्धजन्मा हि पूज्यते । ६॥ व्योमापगामिमां प्राहुवियतः पतितां क्षितौ । गद्धगादेवीगृहं विष्वगाप्लाव्य स्वजलप्लवेः ॥१०॥

अथानन्तर वहांपर जो स्वच्छ जलसे अपने लिये (भरतके लिये) पादोदक प्रदान करती हुई सी जान पड़ती थी ऐसी गङ्गा नदीपर महाराज भरतने अपनी दृष्टि डाली ॥१॥ उस समय सारिथने महाराज भरतको गङ्गापर दृष्टि डाले हुए देखकर चित्तको प्रसन्न करनेवाले निम्नलिखित समयानुकूल वचन कहे ॥२॥ हे महाराज ! यह गङ्गा नदी ठीक ऋषभदेव भगवान्की वाणीके समान जान पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार ऋषभदेव भगवान्की वाणी समस्त संसारको आनन्दित करती है उसी प्रकार यह गङ्गा नदी भी समस्त लोकको आनन्दित करती हैं और ऋषभदेव भगवान्की वाणी जिस प्रकार रज अर्थात् पापोंको नष्ट करनेवाली है उसी प्रकार यह गङ्गा नदी भी रज अर्थात् धूलिको नष्ट कर रही है।।३।। गंभीर तथा निर्मल जलसे भरी हुई यह गङ्गा नदी उत्पत्तिके समय तो हिमवान् पर्वतको पवित्र करती है और प्रवेश करते समय समुद्रको पवित्र करती है।।४।। जिस प्रकार गंभीर और सन्तापको नष्ट करनेवाली सद्विद्या (सम्यग्ज्ञान) को पाकर बड़े वड़े मुनि लोग मद अर्थात् अहंकार छोड़ कर मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार ये जंगली हाथी भी इस गंभीर तथा संतापको नष्ट करनेवाली गङ्गा नदीको पाकर मद अर्थात् गण्डस्थलसे भरनेवाले तोय विशेषको छोड़कर शान्त हो जाते हैं।।५।। इधर ये वनके हाथी शब्द करते हुए इसका पानी पी रहे हैं और इधर जलकी वृष्टि करते हुए ये शरद्ऋतुके मेघ इसे भर रहे हैं ॥६॥ अत्यन्त ऊंचा और सदा निश्चल रहनेवाला विजयार्घ पर्वत भी जिसे धारण नहीं कर सका है ऐसे इसके प्रवाहको गम्भीर होनेसे समुद्र सदा धारण करता रहता है।।७।। संभव है कि अपने खारे जलसे जिसका अन्तःकरण निरन्तर जलता रहता है ऐसा समुद्र इस गङ्गा नदीके जलके प्रवाहसे अवश्य ही प्यासरहित हो जायेगा ।।८।। यह गङ्गा प्रसन्न मनके समान निर्मल हिमवान् पर्वतके पद्म नामक सरोवरसे निकल-कर पृथिवीपर प्रसिद्ध हुई है सो ठीक ही है क्योंकि जिसका जन्म शुद्ध होता है वह पूज्य होता ही है ।।९।। यह गङ्गा अपने जलके प्रवाहसे गङ्गादेवीके घरको चारों ओरसे भिगोकर आकाश-

१ गंगायाम् । २ उत्पत्तिस्थाने । ३ सुखिनो भवन्ति मुक्ताश्च । ४ मदच्युतः ल० । ५ परमागमरूपाम् । ६ सोढुमशक्यम् । दत्तुमशक्यमित्यर्थः । ७ वियतः ल०, इ०, द० ।

बिर्भात हिमवानेनां शशांककरिनमंलाम् । स्ना सिन्धोः प्रसृतां कीर्तिमिव स्वां लोकपावनीम् ॥११॥ वनराजीद्वयेनयं विभातिरं तटवितना । वाससोरिव युग्मेन विनीलेन कृतिश्रयारं ॥१२॥ स्वतटाश्रयिणीं धत्ते हंसमालां कलस्वनाम् । काञ्चीमिवेयमम्भोजरजःपिञ्जरिवसहाम् ॥१३॥ नवीसखीरियं स्वच्छं मृणालशकलामलाः । सिम्बर्भीत स्वसात्कृत्य सख्यं श्लाघ्यं हि तादृशम् ॥१४॥ राजहंसैरियं सेव्या लक्ष्मीरिव विभाति ते । तन्वती जगतः प्रीतिमलङ्क्ष्यमहिमा परंः ॥१४॥ वनवेदीमियं धत्ते समृत्तुङ्गगं हिरण्मयीम् । स्राज्ञामिव तवालङ्क्ष्यां नभोमार्गविलङ्घिनीम् ॥१६॥ इतः प्रसीद देवेमां शरल्लक्ष्मीं विलोकय । वनराजिषु संकटा सिरत्सु सरसीषु च ॥१७॥ इमे सप्तच्छवाः पौष्पं विकिरन्ति रजोऽभितः । पटवासिमवामोदसंवासितहरिन्मुखम् ॥१८॥ बाणः कृसुमबाणस्य बाणेरिव विकासिभिः । हिर्यते कामिनां चेतो रम्यं हारि न कस्य वा ॥१६॥ विकसन्ति सरोजानि सरस्सु सममृत्यलेः । विकासिलोचनानीव वदनानि शर्चछ्रयः ॥२०॥ पङ्कजेषु विलीयन्ते भूमरा गन्धलोलुपाः । कामिनीमृखपद्येषु कामृका इव काहलाः । ।२१॥ मनोजशरपुङखाब्जंः पक्षमंषुकरा इमे । विचरन्त्यिब्जनीषण्डे मकरन्दरसोत्सुकाः ॥२२॥

से अर्थात् हिमवान् पर्वतके ऊपरसे पृथिवीपर पड़ी है इसलिये इसे आकाशगङ्गा भी कहते हैं ।।१०।। जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल है, समुद्रतक फैली हुई है और लोकको पवित्र करनेवाली है ऐसी इस गङ्गाको यह हिमवान् अपनी कीर्तिके समान धारण करता है ॥११॥ यह गङ्गा अपने तटवर्ती दोनों ओरके वनोंसे ऐसी सुशोभित हो रही है मानो इसने नीले रंगके दो वस्त्र ही धारण कर रक्खे हों ।।१२।। कमलोंके परागसे जिनका शरीर पीला पीला हो गया है और जो मनोहर शब्द कर रही हैं ऐसी हंसोंकी पंक्तियोंको यह नदी इस प्रकार धारण करती है मानो मन्द-मन्द शब्द करती हुई सुवर्णमय करधनी ही धारण किये हो ॥१३॥ यह नदी स्वच्छ मृणालके टुकडोंके समान निर्मल अन्य सखी स्वरूप सहायक नदियोंको अपने में मिलाकर धारण करती है सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंकी मित्रता ही प्रशंसनीय कहलाती है ।।१४।। अनेक राजहंस (पक्षमें बड़े बड़े राजा) जिसकी सेवा करते हैं, जो संसारको प्रेम उत्पन्न करनेवाली है, और जिसकी महिमा भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसी यह गङ्गा आपकी राजलक्ष्मीके समान सुशोभित हो रही है।।१५॥ जो अत्यन्त ऊंची है, सोनेकी बनी हुई है, आकाश-मार्गको उल्लंघन करनेवाली है और आपकी आज्ञाके समान जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसी वनवेदिकाको यह गङ्गा नदी धारण कर रही है ॥१६॥ हे देव, प्रसन्न होइए और इधर वनपंक्तियों, निदयों और तालाबोंमें स्थान जमाये हुई शरद् ऋतु की इस शोभाको निहारिये ।।१७।। ये सप्तपर्ण जातिके वृक्ष अपनी सुगन्धिसे समस्त दिशाओं को सुगन्धित करनेवाले सुगन्धिचूर्णके समान फूलोंकी परागको चारों ओर विखेर रहे हैं ॥१८॥ इधर कामदेवके बाणोंके समान फूले हुए बाण जातिके वृक्षों द्वारा कामी मनुष्योंका चित्त अपहृत किया जा रहा है सो ठीक ही है क्योंकि रमणीय वस्तु क्या अपहृत नहीं करती ? अथवा किसे मनोहर नहीं जान पड़ती ? ।।१९।। इधर तालाबोंमें नील कमलोंके साथ साथ साधारण कमल भी विकसित हो रहे हैं और जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो जिनमें नेत्र विकसित हो रहे हैं ऐसे शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके मुख ही हों ।।२०।। इधर ये कु छ कुछ अव्यक्त शब्द करते हुए सुगन्ध के लोभी भूमर कमलोंमें उस प्रकार निलीन हो रहे हैं जिस प्रकार कि चाटुकारी करते हुए कामी जन स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोंमें निलीन-आसक्त-होते हैं।।२१।। जो मकरन्द रसका पान

१ बिर्भात ल०।२ धृतश्रिया ल०, द०, इ०। ३ स्वच्छमृणाल-ल०। ४ तादृशाम् ल०। ५ पक्षे राजश्रेष्ठैः। ६ प्रसिद्धाम् । ७ किण्टिभिः। ८ अपहृतम् । ६ आहिलष्यन्ति । निलीयन्ते ल०। १० अस्फुटवचनाः।

कविताः कञ्जिकञ्जल्कः आभान्त्येते मभुवताः । सु वर्णकिपिशैरक्षगः कामाग्वेरिय मुर्जुराः ।।२३॥ स्थलेषु स्थलपियन्यो विकसन्त्यश्चकासित । शरिष्ययो जिगीवन्त्या दृष्यकालाः इव्हेस्पिताः ॥२४॥ स्थलाक्जशक्रिक्ती हंसी सरस्यक्जरजस्तते । संहृत्यं पक्षिवक्षेपं विशन्तीयं विमञ्जति ॥२४॥ हंसोऽयं निजशाबाय चञ्च्वोद्षृत्य लसिद्धसम् । पीथबुद्ध्या विदात्यस्मै शशाक्षकरकोमसम् ॥२६॥ कृतयत्नाः प्लबन्तेऽमी राजहंसाः सरोजले । सरोजिनीरजःकीणे भूतपक्षाः शवः श्वनः ॥२७॥ चक्कवाकीं सरस्तीरे तरक्षगः स्थिताममूम् । ग्रपश्यन् करणं रौति चक्चाह्वः साभुसोजनः ॥२०॥ ग्रभ्येति वरटाशक्रकी धार्तराष्ट्रः हतस्वनम् । सरस्तरक्षगञ्जाक्ष्यो कोककान्तामनिक्कतीस् ॥२६॥ ग्रभ्येति वरटाशक्रकी धार्तराष्ट्रः हतस्वनम् । सरस्तरक्षगञ्जक्षाक्ष्यो कोककान्तामनिक्कतीस् ॥२६॥ ग्रनुगङ्गगातदं भाति साप्तपर्णमिवं वनम् । सुमनोरेणुभिक्योम्नि वितानश्चियमादधत् ॥३०॥ मन्दाकिनीतरक्षगोत्थपचनोऽध्वश्चमं हरन् । शनैः स्पृशति <sup>१२</sup>नोऽङ्गानि रो<sup>१३</sup>धोवनविधूनमः ॥३१॥ ग्रातिथ्यमिव<sup>११</sup> मस्तन्वन् हृतगङ्गाम्बुशीकरः ।। श्रभ्येति स्वमानोऽयं वनवीथीविधूनयन् ॥३२॥ ग्रातिथ्यमिव<sup>११</sup> वेव वेवरध्युषितं वनम् । सतालयैविभात्यन्तः ए कृतु प्रप्रस्तराञ्चितः ॥३३॥

करनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं ऐसे ये भूमर कामदेवके बाणोंकी मूठके समान आभावाले अपने पंखोंसे कमलिनियोंके समूहमें जहां तहां विचरण कर रहे हैं घूम रहे हैं।।२२।। जिनके अंगोपांग कमलकी केशरसे रूषित होनेके कारण सुवर्णके समान पीले पीले हो गये हैं ऐसे ये भूमर कामरूपी अग्निके स्फुलिङ्गोंके समान जान पड़ते हैं।।२३।। जगह जगह पृथिवीपर फूले हुए स्थल-कमलिनियोंके पेड़ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सबको जीतनेकी इच्छा करने-वाली शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके खड़े हुए कपड़ेके तम्बू ही हों ।।२४।। जो कमलोंकी परामसे व्याप्त हो रहा है ऐसे सरोवरमें कमलको स्थलकमल समभती हुई यह हंसी पंखोंके विक्षेपको रोककर अर्थात् पंख हिलाये बिना ही प्रवेश करती है और पानीमें डुब जाती है ॥२५॥ यह हंस चन्द्रमाकी किरणोंके समान कोमल और देदीप्यमान मृणालको अपनी चौंचसे उठाकर और क्षीर-सहित मक्खनके समान कोई पदार्थ समभकर अपने बच्चेके लिये दे रहा है ॥२६॥ कमिलनीके परागसे भरे हुए तालाबके जलमें ये हंस धीरे धीरे पंख हिलाते हुए बड़े प्रयत्नसे तैर रहे हैं।।२७।। तालाबके तीरपर तरंगोंसे तिरोहित हुई चकवीको नहीं देखता हुआ यह हंस आंखोंमें आंसू भरकर बड़ी करुणाके साथ रो रहा है।।२८।। संभोगकी इच्छा करनेबाला यह शब्द करता हुआ हंस, तालाबकी तरंगोंसे जिसका शरीर सफेद हो गया है ऐसी चकवी के सन्मुख जा रहा है जब कि वह चकवी इस हंसकी इच्छा नहीं कर रही है ॥२९॥ गङ्गा नदी के किनारे किनारे यह सप्तपर्ण जातिके वृक्षोंका वन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपने फूलोंकी परागसे आकाशमें चंदोवाकी शोभा ही धारण कर रहा हो ॥३०॥ मार्गकी थकावट को दूर करता हुआ और किनारेके वनोंको हिलाता हुआ यह गङ्गाकी लहरोंसे उठा हुआ पक्न हम लोगोंके शरीरको धीरे धीरे स्पर्श कर रहा है।।३१।। वनकी पंक्तियोंको हिलाता हुआ यह वायु ग्रहण की हुई गङ्गाके जलकी बूदोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोगोंका अतिथि-सत्कार करता हुआ ही आ रहा हो ।।३२।। हे देव, जो गायोंके संचारसे रहित है अर्थात् अत्यन्त दुर्वम

१ आच्छादिताः । २ कनकवत् पिङ्गलैः । ३ विस्फुल्लिङ्गाः । ४ पटकुटघः । 'दूष्यं वस्ते इत्त्व्यं हुं' । ५ सक्षीरनवनीतबुद्ध्या । ६ कृतयत्नं ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०। ७ स्तनित्तम् आच्छादिताम् । ५ आलोकयन् । ६ हंसकान्तेति शङकावान् । "वरटा हंसकान्ता स्यात् वरटा वरलामि च" इति वैजयन्ती । १० सितेतरचञ्चुचरणवान् हंसः । 'राजहंसास्तु ते चञ्चुश्चरणैः लोहितैः सिताः । मिलनैर्मिल्लकाक्षास्तै धार्तराष्ट्राः सितेतरैः' इत्यभिधानात् । ११ कृतस्वनः द०, व०, ल० । कृतस्वनाम् अ० । १२ अस्माकम् । १३ तटवन । १४ अतिथित्वम् । १५ शिकरैः ल०, प०, इ० । १६ अभिमुखमाग-च्छति । १७ प्रमाणरिहतम् । प्रवेष्टुमशक्यं वा । १८ विभात्येतैः इ०, ल०, द० । १६ शयन ।

प्रस्वारक्तवीथीनां सान्त्रच्छायाः समाधिताः। कन्त्रकान्तिशिलास्वेते रंश्म्यन्ते नभःसवः ॥३४॥ 
प्रहो तटकनस्थास्य रामणीयकमव्भृतम् । 'प्रवभूतिनिजावासा 'रिरंसन्तेऽत्र य'त्सुराः ॥३४॥ 
प्रमोभवनिवेशस्य लक्ष्मीरत्र वितन्यते। सुरवम्पितिभः स्वेरम् प्रारव्धरितिविभृमेः ॥३६॥ 
इयं निश्ववनासक्ताः 'सुरस्त्रीरितकोमलाः'। हसतीव तरङ्गोत्वैः शोकरेशमरापगा ॥३७॥ 
इतः कित्ररसद्धगीतम् इतः सिद्धोपवीणितम्। इतो विद्याधरीनृत्तम् 'इतस्तव्गतिविभृमः ॥३८॥ 
नृत्तमप्तरसां पत्रयन् शृण्वंस्तव्गीतिनःस्वनम् । वाजिवक्त्रोऽयमृव्योवः सममास्ते स्वकान्तया ॥३८॥ 
"निष्पर्यायं वनेऽनुष्मिन् ऋतुवर्गो विवर्धते। परस्परिमव ब्रष्टुम् उत्सुकायितमानसः ॥४०॥ 
प्रशोकतवश्त्रायं तन्ते पुष्पमञ्जरीम् । लाक्षारक्तैः खगस्त्रीणां चरणैरिभतावितः ॥४१॥ 
र्युंकोकिलकलालापमृक्षरीकृतविङ्मुः । चूतोऽयं मञ्जरीर्थसं मवनस्येव तीरिकाः '॥४२॥ 
प्रम्पका विकसन्तोऽत्र ' कृसुमतौ 'रा वितन्वितार । प्रवीपानिव पुष्पौषान् वधतीमे 'र्यमनोभृवः ॥४३॥ 
सहकारेष्वमी मत्ता विश्वन्ति मशुन्नताः । विजिगीवोरनङ्गस्य काहला इव पूरिताः ॥४४॥ 
कोकिलानकिनःस्वानैः ग्रलिज्यारवज्ञिन्ततेः । ग्रनिषेण 'यतीवात्र मनोभूर्भुवनत्रयम् ॥४॥। 
कोकिलानकिनःस्वानैः ग्रलिज्यारवज्ञिन्ततेः । ग्रनिष्यतीवात्र मनोभूर्भुवनत्रयम् ॥४॥।

है और जो देवोंके द्वारा अधिष्ठित है अर्थात् जहां देव लोग आकर कीड़ा करते हैं ऐसा यह वन फूलोंके बिछौनोंसे सुशोभित इन लतागृहोंसे अतिशय सुशोभित हो रहा है ॥३१॥ इधर मन्दार वृक्षोंकी वन-पंक्तियोंकी घनी छायामें बैठे हुए ये देव लोग चन्द्रकान्त मणियोंकी शिलापर बार-बार कीड़ा कर रहे हैं।।३४।। अहा, इस किनारेके वनकी सुन्दरता कैसी आश्चर्य-जनक हैं कि देव लोग भी अपने अपने निवासस्थान छोड़कर यहां कीड़ा करते हैं ।।३५॥ जिन्होंने अपनी इच्छानुसार रित-क्रीड़ा प्रारम्भ की है ऐसे देव देवांगनाओं के द्वारा यहां काम-देवके घरकी शोभा बढ़ाई जा रही है। भावार्थ देव देवांगनाओंकी स्वच्छंद रतिक्रीडाको देखकर मालूम होता है कि मानो यह कामदेवके रहनेका घर ही हो ।।३६।। यह गङ्गा अपनी तरंगोंसे उठी हुई जलकी बूंदोंसे ऐसी जान पड़ती है मानो संभोग करनेमें असमर्थ होकर दीनता भरे अस्पष्ट शब्द करनेवाली देवांगनाओंकी हंसी ही कर रही हो।।३७॥ इधर किन्नरोंका संगीत हो रहा है, इधर सिद्ध लोग वीणा बजा रहे हैं, इधर विद्याधरियां नृत्य कर रही हैं और इधर कुछ विद्याघरियां विलासपूर्वक टहल रही हैं।।३८।। इघर यह किन्नर अपनी कान्ता के साथ साथ अप्सराओंका नृत्य देखता हुआ, और उनके संगीत शब्दोंको सुनता हुआ सुखसे गला ऊंचा कर बैठा है। 13९।। परस्परमें एक दूसरेको देखनेके लिये जिसका मन उत्कण्ठित हो रहा है ऐसा ऋतुओंका समूह इस वनमें एक साथ इकट्ठा होता हुआ बढ़ रहा है।।४०॥ लालसे रंगे हुए विद्याधरियोंके चरणोंसे ताड़ित हुआ यह अशोक वृक्ष इस वनमें पुष्प-मंजरियों को धारण कर रहा है ।।४१।। कोकिलोंके आलापसे जिसने समस्त दिशाओंको वाचालित कर दिया है ऐसा यह आमृतृक्ष कामदेवकी आंखोंकी पुतिलयोंके समान पुष्प-मंजरियोंको धारण कर रहा है ।।४२।। वसन्तऋतुके फैलनेपर इस वनमें जो चम्पक जातिके वृक्ष विकसित हो रहे हैं और फूलोंके समूह धारण कर रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो कामदेवके दीपक ही धारण कर रहे हों ॥४३॥ इधर ये मदोन्मत्त भूमर आम् वृक्षोंपर ऐसा शब्द कर रहे हैं मानो सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवरूपी राजाके बाजे ही बज रहे हों।।४४।। कोयलों

१ अवज्ञात । २ रन्तुमिच्छन्ति । ३ यस्मात् कारणात् । ४ शक्ताः ल०, इ० । ५ रितकाहलाः ल०, द०, इ० । ६ तृत्यम् अ०, इ० । ७ युमपत् । निष्पर्यायो प०, ल०, द०, अ०, स० । ५ पुंस्कोिक-लात्मम्बलापः ल० । ६ बाणाः । तारकाः ल० । १० विकसन्त्यत्र ल०, द०, इ०, अ०, प०, स० । ११ वसन्तकाले । १२ विस्तृते सित । अविकिक्षतं कर्मकोऽकर्मक इत्यकर्मकत्वमत्र । १३ दघतोऽमीः ल०, द०, इ०, अ०, प०, स० । १४ धवनन्ति । १५ सेनया अभियाति । णिज्बहुलं कृञादिषु णिज् ।

निबुलः सहकारेण विकसमन्न माधवीम् । तनोति लक्ष्मीमभूणाम् म्रहो प्रावृद्धिया समम् ।।४६।।
मा विवास्तवकेष्वत्र माधवोऽद्य विजुम्भते । वनलक्ष्मीप्रहासस्य लीलां तन्वत्सु विश्वतः ।।४७॥
वासस्यो विकसन्त्येता वसन्तर्नु स्मितिध्यम् । तन्वानाः कुसुमामोदः म्राकुलीकृतषद्पदाः ।।४८॥
मिल्लिकाविततामोदेविलोलीकृतषद्पदः । पादपेषु पदं धत्ते शुन्धः पुष्पशुन्तिस्मितः ।।४८॥
कदम्बामोदसुरिभः केतकीधूलिधूसरः । तापात्ययानिलो देव नित्यमत्र विजुम्भते ।।५०॥
माद्यन्ति कोकिलाः शश्वत् सममत्र शिखण्डिभिः । कलहंसीकलस्वानः सम्मूछित विकूजिताः ।।५१॥
कूजन्ति कोकिला मत्ताः केकायन्ते कलापिनः । उभयस्यास्य वर्गस्य हंसाः १०प्रत्यालपन्त्यमी ।।५२॥
इतोऽमी किन्नरीगीतम् मनुकूजन्ति । इतश्च खेचरीनृत्यम् मनुनृत्यिच्छिखाबलम् ।।५२॥
जितन् पुरम्रङकारम् इतो हंसविकूजितम् । इतश्च खेचरीनृत्यम् मनुनृत्यिच्छिखाबलम् ।।५२॥
इतश्च संकतोत्सङ्गो सुप्तान् हंसान् सशाबकान् । प्रातः प्रबोधयत्युद्यन् खेचरीन् पुरारदः ।।५५॥
इतश्च रिवतानस्पपुष्पतल्पमनोहराः । चन्द्रकान्तिशलागर्भा सुरैभीग्या लतालयाः ।।५६॥

के मधुर शब्दरूपी नगाड़ों और भूमरोंकी गुंजार रूप प्रत्यंचाकी टंकार ध्वनिसे यहां ऐसा मालूम होता है मानो कामदेव तीनों लोकोंको जीतनेके लिये सेना सहित चढ़ाई ही कर रहा हो ।।४५। अहा, कैसा आश्चर्य है कि आमृवृक्षके साथ साथ फूलता हुआ यह निचुल जातिका वृक्ष इस वनमें वर्षिऋतुकी शोभाके साथ साथ वसन्त ऋतुकी भारी शोभा बढ़ा रहा है ॥४६॥ इधर इस वनमें चारों ओरसे वन-लक्ष्मीके उत्कृष्ट हास्यकी शोभा बढ़ानेवाले माधवीलता के गुच्छोंपर आज वसन्त बड़ी वृद्धिको प्राप्त हो रहा है ॥४७॥ जो अपने विकाससे वसन्त ऋतुके हास्यकी शोभा बढ़ा रही हैं और जो फूलोंकी सुगन्धिसे भूमरोंको व्याकुल कर रही हैं ऐसी ये वसन्तमें विकसित होनेवाली माधवीलताएं विकसित हो रही हैं फूल रही हैं ।।४८।। जिसने मालतीकी फैली हुई सुगन्धिसे भूमरोंको चंचल कर दिया है और फूल ही जिसका पिवत्र हास्य है ऐसा यह ग्रीष्मऋतु वृक्षोंपर पैर रख रहा है अपना स्थान जमा रहा है ॥४९॥ हे देव, कदम्ब पुष्पोंकी सुगन्धिसे सुगन्धित तथा केतकीकी धूलिसे धूसर हुआ यह वर्षाऋतु का वायु इस वनमें सदा बहता रहता है ।।५०।। इस वनमें मयूरोंके साथ साथ कोयल सदा उन्मत्त रहते हैं और कल-हंसियों (वदकों) के मनोहर शब्दोंके साथ अपना शब्द मिलाकर बोलते हैं।।५१।। इधर उन्मत्त कोकिलाएं कुह कुह कर रही हैं, मयूर केका वाणी कर रहे हैं और ये हंस इन दोनोंके शब्दोंकी प्रतिध्वनि कर रहे हैं।।५२।। इधर ये भूमर किन्नरियोंके द्वारा गाये हुए गीतोंका अनुकरण कर रहे हैं और इधर यह कोयल सिद्धोंके द्वारा बजाई हुई वीणाके शब्दोंको छिपा रहा है ॥५३॥ इधर नूपूरोंकी भंकारको जीतता हुआ हंसोंका शब्द हो रहा है, और इधर जिसका अनुकरण कर मयूर नाच रहे हैं ऐसा विद्याधरियोंका नृत्य हो रहा है ॥५४॥ इधर बालूके टीलोंकी गोदमें अपने बच्चों सिहत सोये हुए हंसोंको प्रातःकालके समय यह विद्याधरियोंके नूपुरोंका ऊंचा शब्द जगा रहा है ॥५५॥ इधर जो बहुतसे फूलोंसे बनाई हुई शय्याओंसे मनोहर जान पड़ते हैं, जिनके मध्यमें चन्द्रकान्त मणिकी शिलाएं पड़ी

१ हिज्जुलः । 'निचुलो हिज्जुलोऽम्बुजः' इत्यिभधानात् । २ वसन्ते भवाम् । 'अलिमुक्तः पुण्ड्रकः स्याद् वासन्ती माधवी लता' इत्यिभधानात् । एतानि पुण्ड्रदेशे वसन्तकाले बाहुलेन जायमानस्य नामानि । ३ वासन्तीगुच्छकेषु । 'स्याद् गुच्छकस्तु स्तबकः' इत्यिभधानात् । ४ ग्रीष्मः । ५ पुष्पाण्येव शुचिस्मितं यस्य सः । ६ ईषत्पाण्डुः । 'ईषत्पाण्डुस्तु धूसरः' इत्यिभधानात् । ७ वर्षाकालवायुः । ५ मिश्रित । ६ केकां कुर्वन्ति । १० प्रत्युत्तरं कुर्वन्ति । ११ अपलापं कुरुते १ १२ अनुगतं नृत्यन् शिखाबलो यस्य । १३-त्युच्चैः प० ।

इतीबं वनमत्यन्तरमणीयः परिच्छदेः । स्वर्गोद्यानगतां प्रीति जनयेत् स्वःसवां सवा ॥५७॥ विह्त्तटवनावेतव् बृश्यते काननं महत् । नानाद्रुमलतागुल्मवीश्व्भिरित्वुगंमम् ॥५८॥ वृद्धीनामप्यगम्येऽस्मिन् वने मृगकवम्बकम् । नानाजातीयमृद्भुन्तं सैन्यक्षोभात् प्रधावति ॥५६॥ इवमस्मव्यलक्षोभाव् जत्त्रस्तमृगसङक्षलम् । वनमाकुलितप्राणमिवाभात्यन्धकारितम् ॥६०॥ गजयूथमितः किच्छाव् अन्धकारमिवाभितः । विद्यलष्टं बलसङक्षोभाव् प्रपसर्पत्यतिद्वृतम् ॥६१॥ शनैः प्रयाति सञ्जिष्नृत् विद्यः प्रोत्किप्तपुष्करः । स महाहिरिवाद्रीन्त्रो भद्रोऽयं गजयूथपः ॥६२॥ महाहिरयमायामं मिमान इव भूरहाम् । श्वसन्नायच्छते कच्छाव् अर्ध्वाकृतशरीरकः ॥६३॥ द्वायपोता निकुञ्जेषु पुञ्जीभूता वसन्त्यमी । रिवास्यवान्त्रसन्तानाः चमूक्षोभाद्विनःमृताः ॥६४॥ प्रयमेकचरः पोत्रसमुत्वातान्तिकस्थलः । वणद्वि वर्त्मं सैन्यस्य वराहस्तीद्ररोषणः ॥६४॥ सैनिकर्यमारद्धः पाषाणलकृटाविभिः । व्याकुलीकुरुते सैन्यं गण्डो गण्ड स्व स्फुटम् ॥६६॥ प्राणा इव वनावस्माव् विनिष्कामन्ति सन्तताः । सिहा बहुववण्याला पुन्वानाः केसरच्छटाः ॥६७॥

हुई हैं और जो देवोंके उपभोग करने योग्य हैं ऐसे लतागृह बने हुए हैं।।५६।। इस प्रकार यह वन अत्यन्त रमणीय सामग्रीसे देवोंके सदा नन्दन वनकी प्रीतिको उत्पन्न करता रहता है ॥५७।।

इधर किनारेके वनके बाहर भी एक बड़ा भारी वन दिखाई दे रहा है जो कि अनेक प्रकारके वृक्षों, लताओं, छोटे छोटे पौधों और भाड़ियोंसे अत्यन्त दुर्गम है।।५८।। जिसमें दृष्टि भी नहीं जा सकती ऐसे इस वनमें सेनाके क्षोभसे घबड़ाया हुआ यह अनेक जातिके मृगों का समूह बड़े जोरसे दौड़ा जा रहा है ॥५९॥ जो हमारी सेनाके क्षोभसे भयभीत हुए हरिणों से व्याप्त है तथा जिसमें जीवोंके प्राण आकुल हो रहे हैं ऐसा यह वन अन्धकारसे व्याप्त हुए के समान जान पड़ता है।।६०।। इधर सेनाके क्षोभसे अलग अलग हुआ यह हाथियोंका भुण्ड गङ्गा किनारेके जलवाले प्रदेशसे अन्धकारके समान चारों ओर बड़े वेगसे भागा जा रहा है ॥६१॥ हाथियोंके भुण्डकी रक्षा करनेवाला यह भद्र गजराज सूंड़को ऊंचा उठाता हुआ तथा दिशाओं को सूंघता हुआ धीरे धीरे ऐसा जा रहा है मानो शेषनाग सहित सुमेर पर्वत ही जा रहा हो ॥६२॥ जिसने अपने शरीरके ऊर्ध्वभागको ऊंचा उठा रक्ला है ऐसा यह बड़ा भारी सर्प जलवाले प्रदेशसे सांस लेता हुआ इस प्रकार आ रहा है मानी वृक्षोंकी लम्बाईको नापता हुआ ही आ रहा हो ॥६३॥ इघर इस लतागृहमें इकट्ठे हुए ये अजगरके बच्चे इस प्रकार क्वास ले रहे हैं मानो सेनाके क्षोभसे वनकी अंतिड़ियोंके समह ही निकल आये हों ।।६४।। जो अकेला ही फिरा करता है, जिसने अपनी नाकसे समीपके स्थल खोद डाले हैं, और जो अत्यन्त क्रोधी है ऐसा यह शूकर सेनाका मार्ग रोक रहा है ।।६५।। सेनाके लोगोंने जिसे पत्थर लकड़ी आदिसे रीक रक्खा है ऐसा यह गंड अर्थात् छोटे पर्वतके समान दिखनेवाला गैंडा हाथी स्पष्ट रूपसे सेनाको व्याकुल कर रहा है।।६६॥ जो दावानलकी ज्वालाके समान पीले और विस्तृत गर्दनपरके बालोंके समूहोंको हिला रहे हैं ऐसे ये सिंह इस वनसे इस प्रकार

१ नाकिनाम् । २ प्रतानिनीलताभिः । 'लता प्रतानिनी वीरुत् गुल्मिन्युपलिमत्यिपं इत्यभि-धानात् । ३ बहुजलप्रदेशात् । 'जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तथाविधः ।' इत्यभिधानात् । ४ विभक्तम् । ४ आद्याणयन् । ६ प्रमितिं कुर्वेश्निव । ७ दीर्घीभवति । यमुद्दः स्वेगे चाजाः" इत्यात्मनेपदी । —न्नागच्छते ल०, इ० । ६ अजगरिशशवः । ६ निकुञ्जेऽस्मिन् ल०, द०, इ० । १० पुरीतत् । ११ एकाकी । १२ मुखाप्र । 'मुखाप्रे कोडहलयोः पोत्रम्' इत्यभिधानात् । 'योत्रष्पोहलकोडमुखे त्रद्' इति सूत्रेण सिद्धः । १३ वेष्टितः । १४ आकुली—ल० । १५ खड्गीमृगः । १६ गण्डशं ल इव । १७ दवज्वालसदृशाः ।

गुग्गुल्नां बनावेष महिषो घनकर्नुरः । निर्याति मृत्युवंष्ट्राभविषाणाग्रानि भीषणः ।।६६।। ललद्वालवयो लोलिज ह्वा व्यालोहितेसणाः । व्याला बलस्य सङ्ग्रक्षोभम् ग्रमी तन्वस्यनाकुलाः ॥६६॥ शरमः लं समुत्यत्य पतमुत्तापितोऽपि सन् । नेष बुःखासिकां वेद चरणः पृष्ठवितिभः ॥७०॥ चमरोऽयं चम्रोधाव् विद्वतो द्वानुत्यतन् । कोभं तनोति सैन्यस्य वर्षो रूपीव द्वाने द्वाने ।।७१॥ शशः शशक्यं वेष सैनिकेरनन् द्वतः । शरणायेव भौतात्मा म्रिध्येसेन्यं निलीयते ।।७२॥ सारङ्गोऽयं तनुष्क्वायाकल्मावितवनः श्वाने । श्वाने प्रयाति शृङ्गमारेण शाखिनेव प्रशुष्यता ॥७३॥ विभाणेमंतया विद्वत्यभिधावन्त्यपीक्षिता ।। प्रजानुपालनं न्याय्यं तवाच्छे मृगप्रजा ।।७३॥ क्लापी बर्हभारेण मन्वं मन्वं व्रजत्यसौ । केशपाशिव्यं तन्वन् वनलक्ष्यास्तन् वहः ॥७४॥ ने शाचलीमिवातन्वन् वनभूम्याः सचन्द्रकः । कलापिनामयं सङ्ग्रो विभात्यस्मिन् वनस्थले ।।७६॥ सङ्गीडतां । रयाङ्गानां स्वमनाकर्णयन् मृतः । हरिणानामिवं यूयं नापसर्पति वत्मेनः ।।७६॥ सङ्गीडतां । रयाङ्गानां स्वमनाकर्णयन् मृतः । हरिणानामिवं यूयं नापसर्पति वत्मेनः ।।७७॥

निकल रहे हैं मानो उसके प्राण ही निकल रहे हों ।।६७।। जो मेघके समान कर्बुर वर्ण है, जिसके सींगका अग्रभाग यमराजकी दाढ़के समान है तथा जो अत्यन्त भयंकर है ऐसा यह भैंसा इस मृगुलके वनसे बाहर निकल रहा है ॥६८॥ जिनकी पूंछ हिल रही है, जिह्वा चंचल हो रही है और नेत्र अत्यन्त लाल हो रहे हैं ऐसे ये सिंह आदि कृर जीव स्वयं व्याकुल न होकर ही सेना का क्षोभ बढ़ा रहे हैं।।६९।। यह अष्टापद आकाशमें उछलकर यद्यपि पीठके बल गिरता है तथापि पीठपर रहनेवाले पैरोंसे यह दुःखका अनुभव नहीं करता। भावार्थ अष्टापद नामका एक जंगली जानवर होता है उसके पीठपर भी चार पांव होते हैं। जब कभी वह आकाश में छलांग मारनेके बाद चित्त अर्थात् पीठके बल गिरता है तो उसे कुछ भी कष्ट नहीं होता क्योंकि वह अपने पीठपरके पैरोंसे संभलकर खड़ा हो जाता है।।७०॥ जो मूर्तिमान् अहंकारके समान है, दुर्जेय है और सेनासे घर जानेके कारण जल्दी जल्दी छलांग मारता हुआ इधर-उधर दौड़ रहा है ऐसा यह मृग सेनाका क्षोभ बढ़ा रहा है ॥७१॥ हे देव, यह खरगोश दौड़ रहा है, यद्यपि सैनिकोंने इसका पीछा नहीं किया है तथापि यह डरपोंक होनेसे इधर-उधर दौड़कर शरण ढ्ंढनेके लिये आपकी सेनाके बीचमें ही कहीं छिप जाता है।।७२।। जिसने अपने शरीरकी कान्तिसे वनको भी काला कर दिया है। ऐसा यह कृष्णसार जातिका मृग सूखे हुए वृक्षके समान अनेक शाखाओंवाले सींगोंके भारसे धीरे धीरे जा रहा है ॥७३॥ देखिये, दाहिनी ओर घाव लगनेसे जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसा यह हरिणोंका समूह मानो आपसे यही कह रहा है कि आपको सब जीवोंका पालन करना योग्य है।।७४।। जो अपनी पूंछके द्वारा वनलक्ष्मी के केशपाशकी शोभा को बढ़ा रहा है ऐसा यह मयूर पूंछके भारसे धीरे धीरे जा रहा है।।७५॥ इधर इस वनस्थलमें यह मयूरोंका समूह ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी पूंछ परके चन्द्रकोंसे वनकी पृथिवी रूपी स्त्रीके नेत्रोंके समूह की शोभा ही बढ़ा रहा हो।।७६॥ इधर देखिये, चलते हुए रथके पहियेके शब्दको बार बार सुनता हुआ यह हरिणोंका समूह मार्ग

१ कौशिकानाम् । 'कुम्भोरुखलकं क्लीबे कौशिको गुग्गुलुः पुरः' इत्यिमधानात् । २ चलत् । ३ वुष्टमृगाः । ४ निर्मीताः । ५ अष्टापदः । ६ अद्ध्वेमुखबरणो मूत्वा । ७ जानाति । द व्याघः । ६ सेनिरोधात् । १० धावमानः । ११ रूपी च ल० । १२ 'शश प्लुतगती' उत्प्लुत्य गण्छन् । १३ अनुगतः । १४ सेन्यमध्ये । १४ अन्तिहितो भवित । विलीयते अ०, ६० । १६ शयिकतः । १७ वित्तगमागे कृतव्रणतया । 'दिक्षणे गत्या विष्यमिधावन् प्रवीक्षताम् । प्रजानुपालनं न्याच्यं तवाच्ये मृगद्यजः।' ल० । १८ सैनिकरवनोकिताः । १६ मृगसमूहः । २० चीत्कारं कृवेताम् । श्रीडोऽ कूजे' इति अकूजार्ये तक्कविधानात् कूजार्ये परस्मैपदी । २१ बत्मैनः ल० । दूरतः अ० ।

हरिणीश्रे 'क्षितेष्वेताः पश्यन्ति सक्तुतृहलम् । स्वां नेत्रशोभां कामिन्यो बहिबहेंषु मूर्षजान् ।।७६।। इत्यनाकुलमेवेवं संन्यैरप्याकुलीकृतम् । वनमालक्ष्यते विश्वन् प्रसम्बाधमृगिद्धजम् ।।७६॥ जौरठोऽप्यातपो नायम् इहास्मान् देव बाधते । बने महातरुष्ण्याया नैरन्तर्यानुबन्धिनि ।।६०॥ इमे वनद्भुमा भान्ति सान्द्रच्छाया मनोरमाः । त्वद्भक्त्ये वनलक्ष्म्येव मण्डपा विनिवेशिताः ।।६१॥ सरस्यः स्वच्छसलिला वारितोष्णास्तटहुमेः । स्थापिता वनलक्ष्म्येव प्रपा भान्ति क्लमच्छिदः ॥६२॥ बहुबा णासनाकोणिमवं खाँ इगिभिराततम् । सहा स्वित्क मपर्यन्तं वनं युष्मद्बलायते ॥६३॥ इत्यं वनस्य सामृद्ध्यं निरूपयित सारयौ । वनभूमिमतीयाय सम्प्राडविदितान्तराम् ॥६४॥ तबादवीयखुरोद्धाताद् उत्यिता बनरेणवः । दिशां मुखेषु संलग्नाः तेनुयंविनकाधियम् ॥६४॥ सादिनां व वारवाणानि स्यूतान्यपि सितां शुकः । रिकाणायाणीव जातानि ततानि वनरेणुभिः ॥६६॥ वनरेणुभिरालग्नैः जटीभूतानि योषितः । स्तनां शुकानि कृष्धे ण वधुरष्यभ्रमालसाः ॥६७॥ कृम्भस्थलीषु संसक्ताः करिणामध्यरेणवः । सिन्दूरिधयमातेनुः । राधानुभूमिसमृत्यिताः ॥६८॥ कृम्भस्थलीषु संसक्ताः करिणामध्यरेणवः । सिन्दूरिधयमातेनुः । राधानुभूमिसमृत्यिताः ॥६८॥

से एक ओर नहीं हट रहा है।।७७।। ये स्त्रियां हरिणियोंके नेत्रोंमें अपने नेत्रोंकी शोभा बड़े कौतूहलके साथ देख रही हैं और हरिणोंकी पूंछोंमें अपने केशोंकी शोभा निहार रही हैं ।।७८।। जिसमें हरिण पक्षी आदि सभी जीव एक दूसरेको बाधा किये बिना ही निवास कर रहे हैं ऐसा यह वन यद्यपि सैनिकोंके द्वारा व्याकुल किया गया है तथापि आकुलतासे रहित ही प्रतीत हो रहा है ॥७९॥ हे देव, जो बड़े बड़े वृक्षोंकी घनी छायासे सदा सहित रहता है ऐसे इस वनमें रहनेवाले हम लोगोंको यह तीव्र घाम कुछ भी बाधा नहीं कर रहा है।।८०।। ये घनी छाया वाले वनके मनोहर वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो वनलक्ष्मीने आपकी भिक्त (सेवा) करनेके लिये मण्डप ही लगा रक्खे हों।।८१।। किनारे परके वृक्षोंसे जिनकी सब गर्मी दूर कर दी गई है ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए ये छोटे छोटे तालाब ऐसे मालूम होते हैं मानो वन-लक्ष्मीने क्लेश दूर करनेवाली प्याऊ ही स्थापित की हों ।।८२।। हे प्रभो, यह वन आपकी सेना के समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार आपकी सेना बहुतसे बाणासन अर्थात् धनुषोंसे व्याप्त है उसी प्रकार यह वन भी बाण और असन जातिके वृक्षोंसे व्याप्त है, जिस प्रकार आप की सेना खड्गी अर्थात् तलवार धारण करनेवाले सैनिकोंसे भरी हुई है उसी प्रकार यह वन भी खड्गी अर्थात् गैंडा हाथियोंसे भरा हुआ है, जिस प्रकार आपकी सेना हाथियोंके समूहसे सहित है उसी प्रकार यह वन भी हाथियोंके समूहसे सहित है और जिस प्रकार आपकी सेनाका अन्त नहीं दिखाई देता उसी प्रकार इस वनका भी अन्त नहीं दिखाई देता ॥८३॥ इस प्रकार सारिथके वनकी समृद्धिका वर्णन करते रहनेपर समृाट् भरत उस वनभूमिको इस तरह पार कर गये कि उन्हें उसकी लम्बाईका पता भी नहीं चला ॥८४॥ उस समय घोड़ोंके समूहके खुँरीं के आघातसे उठी हुई वनकी धूलि समस्त दिशाओंमें व्याप्त होकर परदेकी शोभा धारण कर रही थी ।।८५।। घुड़सवारोंके कवच, यद्यपि ऊपरसे सफेद वस्त्रोंसे ढके हुए थे तथापि वनकी धूलिसे व्याप्त होनेके कारण ऐसे मालूम पड़ते थे मानो कषाय रंगसे रंगे हुए ही हों ॥८६॥ मार्गके परिश्रमसे अलसाती हुई स्त्रियां वनकी धूलि लगनेसे भारी हुए स्तन ढंकनेवाले वस्त्रों को बड़ी कठिनाईसे धारण कर रही थीं ।।८७।। गेरू रंगकी भूमिसे उठी हुई मार्गकी धूलि

१ लोचनेषु । २ पक्षी । ३ प्रवृद्धः । ४ तव भजनाय । ५ पानीयशालिकाः । अपा पानीयशालिकां इत्यिभिषानात् । ६ भिण्ड सर्जंक, पक्षे चाप । ७ गण्डम्गैः,पक्षे आयुषिकैः । ४ उभयनापि गज्ञसमूहम् । ६ अज्ञातान्तरमविषयंस्मिन्नत्ययकर्मणि । १० अश्वारोहकाणाम् । 'अश्वारोहस्त सुद्धिनः' इत्यभिषानात् । ११ कञ्चुकाः । 'कञ्चुको बारवाणोऽस्त्री' इत्यभिषानात् । १२ उतानि । १३ कषा रिञ्जितानि । '१४ औरिक ।

सत्ती 'सम्यन्तिनेऽम्पर्णे वित्रीये तीन्नसंगुमान् । विजितीयुदिवाकद्वप्रवापः शृव्यमणालः ॥६६॥ सरस्तीरतवण्यामम् मामयन्ति स्म पतिनाः । सरहातप्रसम्मामान् सक्यकुवापन्ति सम्बदः ॥६०॥ हंसाः कामयण्येषु पुञ्जीमृतान् स्वदावकान् । पसैराज्यस्यामानुः प्रसोद्वयरणान् ॥६१॥ वन्याः स्तम्बरमा भेजः सरसीरवामहितुन् । नवस्तित्व तम्सानु सुवता मधुकरवर्णः ॥६२॥ शासामव्यः हित्याः प्रवादा गण्युवपः । 'यास्तोद्धारिववात्त्वम् सर्वाद्वयः प्रवादाः प्रवादाः । 'यास्तोद्धारिववात्त्वम् सर्वाद्वयः ।१६२॥ यूणं सन्वदाहायाम् उपर्युविर पुत्रिकतम् । तदा प्रवित्यः विश्वतम् स्वित्तिव्ये तस्ववंत्रम् ॥६४॥ मृत्रानिरक्षण्यावेय्यः स्थिताः हंसा विरेतिरे । प्रविद्धाः तरणायेयः स्वाद्वक्षस्यम्बर्णः ॥६५॥ प्रवाद्वाद्वयः भेजे धनं श्रेषलमाततम् । सर्वाद्वात्वन्तव्याप्त्रः वित्रोत्तिव चञ्चकम् ॥६५॥ पुण्डरीकातपत्रेण कृतच्छायोऽन्तिनीयने । राजहंतस्तवा भेजे हंसीभिः सह मण्यतम् ॥६७॥ विस्वर्भक्षः कृताहारा मृणालेरवनुष्कताः । विस्विनीपवतस्येषु विद्यरे हंसशायकाः ॥६८॥ इति द्वार्यके तीत्रं तथ्याने तापमातये । पृत्वनेषु प्रतस्तेषु न हंसा मृतिमावषुः ॥६६॥

हाथियोंके गण्डस्थलोंमें लग कर सिन्दूरकी शोभा धारण कर रही थी।।८८।। तदनन्तर मध्याह्न का समय निकट आनेपर सूर्य अत्यन्त देदीप्यमान होने लगा । उस समय वह सूर्य किसी विजि-गीषु राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार विजिगीषु राजा प्रताप (प्रभाव) धारण करता है उसी प्रकार सूर्य भी प्रताप (प्रकृष्ट गर्मी) धारण कर रहा था और जिस प्रकार विजिगीषु राजाका मण्डल (स्वदेश) शुद्ध अर्थात् आन्तरिक उपद्रवोंसे रहित होता है उसी प्रकार सूर्यंका मण्डल (बिम्ब) भी मेघ आदिका आवरण न होनेसे अत्यन्त शुद्ध (निर्मल) था ।।८९।। शरद् ऋतुके घामके संतापसे जिनके पंखोंकी शोभा संकुचित हो गई है ऐसे पक्षी सरोवरोंके किनारेके वृक्षोंकी छायाका आश्रय लेने लगे ॥९०॥ जो मध्याह्नकी गर्मी सहन करनेमें असमर्थ हैं और इसीलिये जो कमलोंके समूहमें आकर इकट्ठे हुए हैं ऐसे अपने बच्चोंको हंस पक्षी अपने पंखोंसे ढँकने लगे ॥९१॥ मदका प्रवाह गर्म हो जानेसे जिन्हें भूमरोंके समूह ने छोड़ दिया है ऐसे जंगली हाथी अवगाहन करनेके लिये सरोवरोंकी ओर जाने लगे ॥९२॥ सूर्यकी किरणोंसे पीड़ित हुए हाथी वृक्षोंकी डालियां तोड़ तोड़कर अपने ऊपर छाया करते हुए जा रहे थे और उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो शाखाओंका उद्घार ही कर रहे हों ॥९३॥ उस समय जंगली शूकरोंका समूह कीचड़ सहित छीटे छोटे तालाबोंमें प्रवेश कर परस्पर एक दूसरेके ऊपर इकट्ठे हो शयन कर रहे थे ॥९४॥ अपने शरीरको मृणालके तन्तुओंसे लपेट-कर बैंडे हुए हंस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी रक्षा करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोंसे बने हुए पिजड़ेमें ही घुस गये हों ॥९५॥ जो उष्णता सहन करनेमें असमर्थ है ऐसे किसी तरुण चकवाने अपने सर्व शरीरमें लगे हुए, मोटे मोटे तथा विस्तृत शेवालंको धारण कर रक्खा था और उससे वह ऐसा मालूम होता था मानो नीले रंगका कुरता ही धारण कर रहा हो ॥९६॥ जिसने कमलिनियोंके वनमें सफेद कमलरूप छत्रसे छाया बना ली है ऐसा राजहूंस उस मध्याह्न के समय अपनी हंसियोंके साथ जलमें गोते लगा रहा था ॥९७॥ जिन्होंने मृणालके टुकड़ोंका आहार किया है और मृणालके तन्तुओंसे ही जिनका शरीर ढका हुआ है ऐसे हंसोंके बच्चे कमलिनी के पत्ररूपी शय्या पर सो रहे थे ॥९८॥ इस प्रकार शरद्ऋतुका घाम तीव्र संताप फैला रहा

१ सध्यक्षकाले । २ पक्षिणः ल०। ३ पक्ष । ४ शाखाखण्डैः । ४ पल्लवानि सृहीत्वा आकृतेशम् । ६ पल्वलम् । अल्पसर इत्यर्थः । "वेशन्तः पत्वलं चाल्पसरः" इत्यभिधानात् । ७ उक्णमसहमानः । 'क्षीकोक्णत्रमावशः आसुः' । ८ आच्छादिता ।

था और उससे तपे हुए निदयोंके किनारोंपर हंसोंको संतोष नहीं हो रहा था।।९९।।उस समग्र सूर्य यद्यपि मध्यस्थ था, आकाशके बीचोंबीच स्थित था, पक्षपात रहित था तथापि वह पृथिवीको बहुत ही संतप्त कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि तीव्र प्रतापी पदार्थोंका मध्यस्थ रहना भी संताप करनेवाला होता है।।१००।। जिस प्रकार कमलिनियां (कमलकी लताएं) जलकी बूदोंसे सुशोभित कमलोंको धारण करती है उसी प्रकार महाराज भरतकी स्त्रियां पसीनेकी बूंदोंसे जिनपर मोतियोंका जाल-सा बन रहा है ऐसे अपने मुख धारण कर रही थीं ॥१०१॥ रानियोंके मुख-कमलोंपर जो पसीनेकी बूंदें उठी हुई थीं वे निकलते हुए सौन्दर्य रूपी रसके प्रवाहके समान शोभाको पुष्ट कर रही थीं ।।१०२।। जिनसे पसीनेकी बूंदें टपक रही हैं ऐसे रानियोंके मुख ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ओंसकी बूदोंसे व्याप्त हुए कमल ही हों ॥१०३॥ जिन पसीनेकी बुंदोंसे रानियोंके मुख-कमल सुशोभित हो रहे थे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो केशपाशको अलंकृत करनेवाले मोती ही पिघल पिघलकर तरल रूप हो गये हों ।।१०४।। उस समय सूर्य बड़ी तेजीके साथ तप रहा था इसलिये जो घोड़े रश्वोंको ले जा रहे थे उनके मुख परिश्रमसे खुल गये थे, उनमें फेन निकल आया था और उनके खुर समान जमीनपर भी स्वलित होने लगे थे।।१०५॥ जिनके खुर छोटे और गोल हैं, जिनपर छोटे और चिकने रोम हैं, जो बहुत ऊंचे हैं, जिनका आसन अर्थात् पीठ बहुत बड़ी है, और जिनका वेग वायुके समान है ऐसे बड़े बड़े उत्तम घोड़े भी जल्दी जल्दी दौड़े जा रहे थे।।१०६॥ जो तीव वेगसे सहित हैं, जो अपने आगेके खुरोंको मुखसे उगलते हुएके समान जान पड़ते हैं, जिनका वक्षःस्थल बड़ा है और जिनकी नाकके नथने कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसे बड़े बड़े घोड़े जल्दी जल्दी जा रहे थे।।१०७॥ जिनके आगेका भाग बहुत ऊंचा है, जिनके शरीरपरके भंवर अत्यन्त शुद्ध हैं, और जिनका वेग मनके समान है ऐसे घोड़े उस छोटेसे मार्गमें बड़ी शीघृताके साथ जा रहे थे।।१०८॥ जो बुद्धि-बल और वेगसे सहित हैं, विनयवान् हैं तथा सुन्दर गमनके धारक हैं ऐसे घोड़े पृथिवीको (रजस्वला अर्थास् धूलिसे युक्त-पक्षमें-रजोधर्मसे मुक्त समभ) उसके स्मर्श करनेमें घृणा करते हुए ही मानो बड़े ब्रेगसे जा रहे थे ॥१०९॥ पैदल चलनेकाले

१ जालसमूहानि । कोरकाणि वा । २ प्रालेय । 'अवस्थायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम् । प्रालेयं निहिका च' इत्यभिषानात् । ३ रथाश्वाः । ४ उपतप्ताः ।—रायस्तैः इत्यपि पाठः । ५ समानभूतकेऽपि । ६ पृषुलपृष्ठभागाः । ७ वायुवेगाः । ५ षोषाः । ६ देवमणित्रमृत्तकुभावतीः । १० असम्पूर्णेषु सत्सु । ११ कुत्समानाः । १२ क्रेगवद् यथा भवति तथा । १३ सपादकाणैः ।

शानितकाः सह याष्टीकः प्राप्तिका वन्वभिः समम् । नैस्त्रिशिकाश्व तेऽन्योन्यं स्पर्धयेव ययुर्वृतम् । १११। पुरः प्रवावितः प्रेश्च स्वावितः प्रेश्च स्वावितः प्रेश्च स्वावितः प्रेश्च स्वावितः प्रेष्ट स्वावितः प्रेश्च स्वावितः प्रेष्ट स्वावितः प्रेष्ट स्वावितः । इत्यु क्व श्व्य स्वावाः प्रेषे स्त्यान्त्य युर्भ दाः । १११३।। प्रमुष्य स्वावित्य स्वावित्

सैनिक जुता पहने हुए पैरोंसे डूंठ, कांटे तथा पत्थर आदिको लांघते हुए घोड़े और रथोंसे भी जल्दी जा रहे थे ।।११०।। शक्ति नामके हथियारको धारण करनेवाले लट्ट धारण करनेवालों के साथ, भाला धारण करनेवाले धनुष धारण करनेवालोंके साथ और तलवार धारण करने-वाले लोग परस्पर एक दूसरेके साथ स्पर्धा करते हुए ही मानो बड़ी शीघृताके साथ जा रहे थे ॥१११॥ आगे आगे दौड़नेसे जिनके कवचके अग्र भाग कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसे योद्धा लोग इतनी जल्दी जा रहे थे मानो पंख उत्पन्न होनेसे वे उड़े ही जा रहे हों ।।११२।। चलो, दौड़ो, हटो, आगेका मार्ग मत रोको इस प्रकार जोर जोरसे बोलनेवाले योद्धा लोग अपने सामनेके लोगोंको हटा रहे थे।।११३।। अरे, इन घोड़ोंके समूहसे एक ओर हटो, इन हाथियोंके समूहसे भागो, और बिचले हुए इन रथोंसे भी दूर भाग जाओ ॥११४॥ अरे, इन बच्चोंको लोगोंकी इस भीड़से उठाओ और इन हाथियोंके आगसे घोड़ोंको भी शीघू हटाओ ॥११५॥ इधर यह दुष्ट हाथी रास्ता रोककर खड़ा हुआ है और इधर यह रथ सारिथकी गलतीसे मार्ग के बीचमें ही उलट गया है।।११६॥ इधर देखो, जिसने अपना भार पटक दिया है, जिसके लंबे ओठ हैं और जो बहुत घबड़ा गया है ऐसा यह ऊंट मार्गमें इस प्रकार उल्टा दौड़ा जा रहा है मानो लोगोंकी विडम्बना ही करना चाहता हो ॥११७॥ इधर इस ऊँची जमीनपर घबड़ाये हुए खच्चरपरसे गिरती हुई अन्तःपुरकी स्त्रीको कोई कंचुकी बीचमें ही धारण कर रहा है परन्तु ऐसा करता हुआ वह स्वयं गिर रहा है ।।११८।। यह तरुण पुरुष वेश्याका मुख देखनेसे आश्चर्य-चिकत होता हुआ घोड़ेके धक्केसे गिर गया है, परन्तु वह मूर्ख 'में' गिर गया हूं इस तरह अब भी अपने आपको नहीं जान रहा है ॥११९॥ जिसने अपने बाल खिजाबसे काले कर लिये हैं, जिसकी आंखोंमें काजल लगा हुआ है और जो किसी कुट्टिनीके पीछे पीछे जा रहा है ऐसा यह बूढा ठोक तरुण पुरुषके समान आचरण कर रहा है।।१२०।। इस प्रकार चलते समयकी बात-

१ शक्तिः प्रहरणं येषां ते शाक्तिकाः। २ यिष्टहेतिकैः। ३ कौन्तिकाः। ४ असिहेतिकाः। ४ प्रधावनैः। ६ चलत्कञ्चुक। ७ पुरोगामिनः। ५ भो विगतभयाः। ६ बालकान्। डिम्भकान् ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०। १० हस्तिमुख्यात्। ११ गमनम्। —पन्थान—ल०। १२ मार्गमध्ये। १३ सारथेः। 'नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः।' इत्यभिषानात्। १४ उत्तानितः। १४ उष्ट्रः। १६ भीति गतः। १७ प्रतिकूलम्। अभिमुखमित्यर्थः। १८ प्रपातस्तु तटो भृगुः। १६ कञ्चुकी। २० युवा। २१ जानाति। २२ पलितप्रतीकारार्थं प्रयुक्तौषधविशेषरञ्जित। २३ शफरीम्। 'कृट्टिनी शफरी समे' इत्यभिषानात्। २४ अनुगच्छन्। २४ वृद्धाः। 'प्रवया स्थविरो वृद्धो जिनो जीर्णो जरक्षपि' इत्यभिषानात्।

ततोऽवरोधनवधूनुसम्झायाविलक्षधिनि । मध्यन्दिनातपे सम्प्राट् सम्प्राप शिविरान्सकम् ॥१२२॥ स्वत्ररत्नकृतम्खायो विक्यं रथमधिष्ठितः । न तवातपसम्बाधां विवामसे विशाम्पतिः ॥१२३॥ वर्षीयोमिरयासनः पारम्भवः भारम्भदः सारम्भवः प्रयातमि नाष्वानं विवेद भरताधिपः ॥१२४॥ नोव्धातः कोऽप्यभूवक्षां रथाक्षगपरिवर्तनः । रथवेगेऽपि नास्याभूत् क्लेशो विक्यानुभावतः ॥१२४॥ रथवेगानिलोबस्तं व्यायतं तव्ष्वजाशुक्तम् । पश्चादागामिसेन्यानामिव मार्गमसूत्रयत् ।॥१२६॥ रथोद्धतगितकोभाव् उद्भूताक्षगपरिभमाः । कथं कथमपि प्रापन् रथिनोऽन्ये रयं प्रभोः ॥१२६॥ तमध्वशेषमध्वन्यः तुरक्षगरत्यवाह्यन् । साविनः प्रभुणा सार्वं शिविरं प्रविविक्षवः ।॥१२६॥ सूरावृद्धव्यकृटीभेदान् उत्यतान् प्रभुरक्षतः । सेनानिवेशमभितः सौधशोभापहासिनः ॥१२६॥ रौप्यवण्डेषु विन्यस्तान् विस्तृतान् पटमण्डपान् । सोऽपश्यज्जनतातापहारिणः सुजनानिव ॥१३०॥ किमेतानि स्थलाब्जानि हंसयूथान्यमूनि वा । इत्याशक्षकप स्थूलाप्राणि दूराहृदृशिरे जनः ॥१३१॥ सामन्तानां निवेशेषु कायमानानि ।।१३२॥ परितः कायमानानि वीक्ष्य कण्टकिनीवृतीः । निवेशितानि विन्यासेः निवध्यौ प्रभुरप्रतः ॥१३३॥ परितः कायमानानि वीक्ष्य कण्टकिनीवृतीः । निष्कण्टके निजे राज्ये मेने तानेव कण्टकान् ॥१३३॥

चीतसे जिन्हें मार्गका परिश्रम भी मालूम नहीं हुआ है ऐसे सैनिक लोग सेनापितके द्वारा पहले से ही तैयार किये हुए शिबिर अर्थात् ठहरनेके स्थानपर जा पहुंचे ।।१२१।। तदनन्तर जब मध्याह्नका सूर्य अन्तःपुरकी स्त्रियोंके मुखकी कान्तिको मलिन कर रहा था तब सम्राट् भरत शिबिरके समीप पहुंचे ।।१२२।। जिनपर छत्ररत्नके द्वारा छाया की जा रही है और जो देवनिर्मित सुन्दर रथपर बैठे हुए हैं ऐसे महाराज भरतको उस दोपहरके समय भी गर्मीका कुछ भी दुःख मालूम नहीं हुआ था ।।१२३।। जिन्होंने समीपमें चलनेवाले वृद्ध जनोंके साथ साथ अनेक प्रकारकी कथाएं प्रारम्भ की हैं ऐसे भरतेश्वरको बीते हुए मार्गका भी पता नहीं चला था ।।१२४।। दिव्य सामर्थ्य होनेके कारण रथके पहियोंकी चालसे उनके शरीरमें कुछ भी उद्घात (दचका) नहीं लगा था और न रथका तीव्र वेग होनेपर भी उनके शरीरमें कुछ क्लेश हुआ था ।।१२५।। रथके वेगसे उत्पन्न हुए वायुसे ऊपरकी ओर फहराता हुआ उनकी ध्वजा का लम्बा वस्त्र ऐसा जान पड़ता था मानो पीछे आनेवाली सेनाके लिये मार्ग ही सूचित कर रहा हो ।।१२६।। रथकी उद्धत गतिके क्षोभसे जिनके अंग अंगमें पीड़ा उत्पन्न हो रही है ऐसे रथ पर सवार हुए अन्य राजा लोग बड़ी कठिनाईसे महाराज भरतके रथके समीप पहुंच सके थे ॥१२७॥ जो घुड़सवार लोग महाराज भरतके साथ ही शिबिरमें प्रवेश करना चाहते थे उन्होंने बचे हुए मार्गको अपने उन्हीं चलते हुए श्रेष्ठ घोड़ोंसे बड़ी शीघृताके साथ तय किया था ॥१२८॥ जो राजभवनोंकी शोभाकी ओर भी हँस रहे हैं ऐसे शिबिरके चारों ओर खड़े किये हुए रावटी तम्बू आदि डेराओंको महाराज भरतने दूरसे ही देखा ॥१२९॥ उन्होंने चांदीके खंभोंपर खड़े किये हुए बहुत बड़े बड़े कपड़ेके उन मण्डपोंको भी देखा था जो कि सज्जन पुरुषों के समान लोगोंका संताप दूर कर रहे थे ।।१३०।। क्या ये स्थलकमल हैं अथवा हंसोंके समूह हैं इस प्रकार आशंका कर लोग दूरसे ही उन तम्बुओंके अग्रभागोंको देख रहे थे।।१३१॥ सामन्त लोगोंकी ठहरनेकी जगहपर अनेक प्रकारकी रचना कर जो तम्बू वर्गरह बनाये गये थे उन्हें भी महाराज भरतने सामनेसे देखा था ॥१३२॥ तम्बुओं के चारों ओर जो कटीली

१ दिनाधिपे ट०। मध्याह्मसूर्ये । २ विविदे । ३ कुलवृद्धादिभिः । ४ मुख ल०। ५ अतिदूरं गतम् । ६ पीडा । ७ रथचक्रभूमणैः । ६ क्लमः ट०। श्रमः । ६ उद्धतम् । १० अदर्शयत् । ११ अध्विन साधुभिः । १२ अतिक्रम्य प्रापत् । १३ प्रवेष्टुमिच्छवः । १४ सेनारचनायाः समन्तात् । १५ पटकुटचाग्राणि । 'दूष्यं स्यूलं पटकुटीगुणलयनिश्रेणिका तुल्या' इति वैजयन्ती । १६ कुटीभेदाः । १७ नानाप्रकारा । १६ ददर्शे ।

विकासिक्यं विकासिक्यं विकासिक्यं । देवानिक्यं विकासिक्यं विकासिक्

बाड़ियां बनाई गई थीं उन्हें देखकर महाराज भरतने अपने निष्कण्टक राज्यमें ये ही कांटे हैं ऐसा माना था। भावार्थ-भरतके राज्यमें बाड़ीके कांटे छोड़कर और कोई कांटे अर्थात् शत्रु नहीं थे ॥१३३॥ जहांपर वृक्षोंकी डालियोंके अग्र भागपर घोड़ोंके पलान आदि अनेक वस्तुएं टंगी हुई हैं और जो शिविरके बाहिर बने हुए हैं ऐसे कितने ही डेरे महाराज भरतने देखें ।।१३४।। इस प्रकार शिबिरके बाहर बनी हुई अनेक प्रकारकी विशेष वस्तुओंको देखते हुए महाराज शिबिरमें प्रवेश करनेके लिये उसके बड़े दरवाजेपर जा पहुंचे ॥१३५॥ बड़े दरवाजेको उल्लंघन कर सैनिकोंके साथ कुछ दूर और गये तथा जिसमें समुद्रके समान गंभीर शब्द हो रहे हैं ऐसे बाजारमें वे जा पहुंचे ॥१३६॥ जिसकी बहुत अच्छी सजावट की गई है जिसमें तोरण बंधे हुए हैं, अनेक प्रकारकी ध्वजाएं फहरा रही हैं और व्यापारी लोग जिसमें रत्नीं का अर्थ लेकर खड़े हैं ऐसे उस बाजारमें महाराजने प्रवेश किया ॥१३७॥ वहांपर प्रत्येक दुकानपर निधियोंके समान रत्नोंकी राशि देखते हुए महाराज भरतने माना था कि निधियों की संख्या प्रसिद्धि मात्रसे ही निश्चित की गई है। भावार्थ-प्रत्येक दूकानपर रत्नोंकी राशियां देखकर उन्होंने इस बातका निश्चय किया था कि निधियोंकी संख्या नौ है यह प्रसिद्धि मात्र है, वास्तवमें वे असंख्यात हैं।।१३८।। जो मोतियोंसे सहित है, जिसमें अनेक रत्न देदीप्यमान ही रहे हैं और जो मनुष्योंके समूहरूपी लहरोंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे उस बाजाररूपी समुद्र को रथोंने जहाजके समान पार किया था ॥१३९॥ उस समय वह राजमार्ग चलते हुए घोड़ों के समुदायरूपी लहरोंसे, चमकती हुई तलवाररूपी मछलियोंसे और बड़े बड़े हाथीरूपी मगरों से ठीक समुद्रकी शीभा धारण कर रहा था ।।१४०।। उस समय वह बाजारका रास्ता महाराज के तम्बू तक चारों ओरसे अनेक राजकुमारोंसे भरा हुआ था इसलिये वास्तवमें राजमार्ग हो रहा था ।।१४१।। तदनन्तर जिसके समीप ही रत्नोंके देदीप्यमान तोरण लग रहे हैं, घेरकर रक्खे हुए रथोंके समूहसे जिसकी बाहरकी शीभा बढ़ रही है-जो घोड़ोंके समूहसे भरा हुआ है, हाथियों के समूहसे जिसके भीतर जाना कठिन है, जो हाथियोंकी बड़ी भारी सेनासे सुशोमित है, हाथियोंके बच्चे और हथिनियोंसे भी भरा हुआ है। अनेक छत्रोंके समूहकी छाया होनेसे

१ पत्ययनादिपरिकरान् । २ शिखरात् । ३ कटकाद् बहिः । ४ धृतरत्नार्धम् । ५ प्रमाणम् । ६ नवनिधिरूपेण स्थिताम् । तथास्थितान् ल० । ७ तरंगाकुलम् । ६ मत्स्यविशेषैः । ६ रथसमूहपरिवेष्टेन कृतबाह्यपरिकरम् । १० ईषदसमाप्तनागवनम् । नागवनसबुक्षमिति यावत् । ११ सेवितम् ।

प्रविशव् निर्यव् निर्यव् भिः अपर्यन्तैनियोग्विभः । सहाव्येरिय सम्बोतः तदमाविर्भवव्यवि ॥१४५॥ जनतोत्सारणव्यप्रमहावौद्यारपालकम् । इतद्यक्षणलियोंचं वान्वेष्येद कृतास्परम् ॥१४६॥ चिरातु भूतवप्येवम् अपूर्विमिव शोभया । नृषो नृषाक्षणणं पश्यम् किमप्राक्षीत् सविष्क्रयः ॥१४७॥ निषयो यस्य पर्यन्ते मध्ये रत्नान्यनन्तशः । महतः शिवरस्यास्य विशेषं कोऽनुवर्णयेत् ॥१४८॥

# शार्वतिकीडतम्

स श्रीमानिति विश्वतः स्विशिष्ठां लक्ष्म्या निवासायितं
पश्यमात्तपृतिवितद्यष्य विशिष्ठाः स्वर्गापहासिश्चियः ।
सम्भाग्यत्प्रतिहारच्यजनतासम्बाषमुत्केतनं
प्राविक्षत् कृ तसिन्नवेशमिचरादात्मालयं श्रीपितः ।।१४६॥
तत्राविष्कृतमञ्जले सुरसरिद्वीचीभुवा वायुना
स म्मुष्टाञ्चगणवेदिके विकिरता तापिष्ठ्यदः शीकरान् ।
शस्ते वास्तुनि विस्तृते स्थपितना सद्यः समृत्यापिते
लक्ष्मीवान् सुखभावसम्भविपितः प्राची विश्वं निर्जयन् ।।१५०॥

जो कहींपर किसी बड़े भारी बगीचाके समान जान पड़ता है और कहीं अनेक राजाओंकी मण्डलीसे युक्त होनेके कारण सभामण्डपके समान मालूम होता है, जो प्रवेश करते हुए और बाहर निकलते हुए अनेक कर्मचारियोंसे लहरोंसे शब्द करते हुए किसी महासागरके किनारेके समान जान पड़ता है। जहांपर बड़े बड़े द्वारपाल लोग मनुष्योंकी भीड़को दूर हटानेमें लगे हुए हैं, जहां अनेक प्रकारके मंगलमय शब्द हो रहे हैं और इसीलिये जो ऐसा जान पडता है मानो सरस्वती देवीने ही उसमें अपना निवास कर रखा हो तथा जो चिरकालसे अनुभूत होनेपर भी अपनी अनोखी शोभासे अपूर्वके समान माल्म हो रहा है ऐसे राजभवनके आंगनको देखते हुए महाराज भरत भी कुछ कुछ आक्चर्यंचिकत हो गये थे।।१४२-१४७।। जिसके चारों ओर निधियां रक्खी हुई हैं और बीचमें अनेक प्रकारके रत्न रखे हुए हैं ऐसे उस बड़े भारी शिबिर की विशेषतांका कौन वर्णन कर सकता है।।१४८॥ इस प्रकार लक्ष्मीके निवासस्थानके समान सुशोभित अपने शिबिरको चारों ओरसे देखते हुए जो अत्यन्त संतुष्ट हो रहे हैं ऐसे लक्ष्मीपति श्रीमान् भरतने, चारों ओर दौड़ते हुए द्वारपालोंके द्वारा जिसमें मनुष्योंकी भीड़ का उपद्रव दूर किया जा रहा है, जिसपर अनेक पताकाएं फहरा रही हैं, और जिसमें अनेक प्रकारकी रचना की गई है ऐसे अपने तस्बमें शीघृ ही प्रवेश किया ॥१४९॥ जिसमें मंगल-द्रव्य रखे हुए हैं, गङ्गा नदीकी लहरोंसे उत्पन्न हुए तथा संतापको दूर करनेवाली जलकी ब्ंदोंको बरसाते हुए वायुसे जिसके आंगनकी वेदी साफ की गई है, जो प्रशंसनीय है, विस्तृत है तथा स्थपित (शिलावट) रत्नके द्वारा बहुत शीघृ खड़ा किया गया है, बनाया गया है ऐसे तंबूमें पूर्व दिशाको जीतनेवाले, निधियोंके स्वामी श्रीमान भरतने सुखपूर्वक निवास किया

१ रथ्याः । 'रथ्या प्रतोली विशिखा' इत्यमरः । २ विहितसम्यग्रचनम् । ३ भरतेश्वरः । ४ सम्माजित । ५ गृहे । ६ पूर्वाम् ।

राज्ञामावसयेषु शान्तजनताकोभेषु पीताम्भसाम् अश्वानां पटमण्डपेषु निवहे स्वरं तृणप्रासिनि । गङ्गातीरसरोवगाहिनि वनेष्वालानिते हास्तिके

जिल्लोस्तत्कटकं चिरादिव कृतावासं तदा लक्ष्यते ।।१५१।

तत्रासीनमुपायनैः कुलघनैः कत्याप्रदानादिभिः

प्राच्या मण्डलभूभुजः समुचितराराषयन् साधनैः । संरद्धाः प्रविहाय मानमपरे प्राणंशिषुश्चित्रणं

दूरादानतमौलयो जिनमिव प्राज्योदयं नाकिनः ॥१५२॥

इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भरतराजविजयप्रयाणवर्णनं नाम सप्तविशतितमं पर्व ॥

।११५०।। जिस समय राजाओं के तम्बुओं में मनुष्यों की भीड़ का क्षीभ शान्त हो गया था, घोड़ों के समूह जल पीकर कपड़े के बने हुए मण्डपों में अपने इच्छानुसार घास खाने लगे थे, और हाथियों के समूह गङ्का नदीके किनारे के सरोवरों में अवगाहन कराकर—स्नान कराकर-वनों में बांध दिये गये थे उस समय विजयी महाराज भरतकी वह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो चिर कालसे ही वहां रह रही हो ।।१५१।। जिस प्रकार श्रेष्ठ महिमाको धारण करनेवाले तथा समवसरण सभामें विराजमान जिनेन्द्रदेवकी देव लोग आराधना करते हैं उसी प्रकार श्रेष्ठ वैभवको धारण करनेवाले तथा उस मण्डपमें बैठे हुए महाराज भरतको पूर्व दिशाके राजाओं ने अपनी कुल-परम्परासे आया हुआ धन भेंटमें देकर, कन्याएं प्रदान कर तथा और भी अनेक योग्य वस्तुएं देकर उनकी आराधना-सेवा की थी। इसी प्रकार उनकी सेनाके द्वारा रोके हुए अन्य कितने ही राजाओंने अहंकार छोड़ कर दूरसे ही मस्तक भुकाकर चक्रवर्तीके लिये प्रणाम किया था।।१५२।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य-प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें भरतराजका राजाओंकी विजयके लिये प्रयाण करना इस बातका वर्णन करनेवाला सत्ताईसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ सेनाभिः । २ परिवृताः । ३ नमस्कुर्वन्ति स्म । ४ प्रचुराभ्युदयम् ।

# अष्टाविंशतितमं पर्वे

श्रयान्येद्युविनारम्भे कृतप्राभातिकिक्यः। प्रयाणमकरोग्नको चक्ररत्नानुमार्गतः ।१।।

श्रलङ्घ्यं चक्रमाक्रान्तपरचक्र'पराक्रमम्। दण्डव्य दण्डितारातिः द्वयमस्य पुरोऽभवत्।।२।।

रक्ष्यं देवसहस्रेण चक्रं दण्डव्य तादृशः। जयाङ्गमिदमेवास्य द्वयं शेषः परिच्छदः ।।३।।

विजयार्थं प्रतित्पिषविष्मणि यागहित्तिनम् । प्रतस्थे प्रभुरारुह्य नाम्ना विजयपर्वतम् ।।४।।

प्राचीं दिशमयो जेतुम् श्रापयोषेस्तमुद्यतम्। नूनं स्तम्बेरमध्याजाद् ऊहे विजयपर्वतः ।।४।।

पुरेभं शरदभ्याभम् श्राङ्ढो जयकुञ्जरम्। स रेजे दीप्तमुकुटः सुरेभं सुरराडिव ।।६।।

सितातपत्रमस्योग्नः विघृतं श्रियमादधे। यशसां प्रसवागारिमव शतद्याजजृम्भितम् ।।७।।

नक्ष्मीप्रहासविशवा चामराली समन्ततः। व्यथूयतास्यः विध्वस्ततापा ज्योत्स्नेव शारदी।।६।।

जयद्विरदमाङ्ढो ज्वलज्जैत्रास्त्रभासुरः। जयलक्ष्मीकटाक्षाणाम् श्रगमत् स शरव्यताम् ।।६।।

महामुकुटबद्धानां सहस्राणि समन्ततः। तमनुप्रचलन्ति स्म सुराधिपमिवामराः।।१०।।

अथानन्तर-दूसरे दिन सवेरा होते ही जो प्रातःकालके समय करने योग्य समस्त कियाएं कर चुके हैं ऐसे चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्नके पीछे पीछे प्रस्थान किया ॥१॥ शत्रु-समूह के पराक्रमको नष्ट करनेवाला तथा स्वयं दूसरोंके द्वारा उल्लंघन न करने योग्य चक्ररत्न और शत्रुओंको दण्डित करनेवाला दण्डरत्न, ये दोनों ही रत्न चक्रवर्तीकी सेनाके आगे आगे रहते थे ॥२॥ चकरत्न एक हजार देवोंके द्वारा रक्षित था और दण्डरत्न भी इतने ही देवोंके द्वारा रक्षित था। वास्तवमें चऋवर्तीकी विजयके कारण ये दो ही थे, शेप सामग्री तो केवल शोभा के लिये थी ।।३।। अबकी बार चक्रवर्तीने, जिसका शरीर विजयार्घ पर्वतके साथ स्पर्धा कर रहा है ऐसे विजयपर्वत नामके पूज्य हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया था।।४।। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो समुद्र पर्यन्त पूर्व दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए महाराज भरतको उस हाथीके छलसे विजयार्ध पर्वत ही धारण कर रहा हो ।।५।। जिस प्रकार देदीप्य-मान मुकुटको धारण करनेवाला इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़ा हुआ सुशोभित होता है उसी प्रकार देदीप्यमान मुकुटको धारण करनेवाला भरत शरद् ऋतुके बादलोंके समान सफेद और देवों के द्वारा दिये हुए उस विजयपर्वत हाथीपर चढ़ा हुआ सुशोभित हो रहा था ।।६।। भरतेश्वर के ऊपर लगा हुआ सफेद छत्र ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानो छत्रके बहानेसे यशकी उत्पत्ति का स्थान ही हो ॥७॥ लक्ष्मीके हास्यके समान निर्मल और शरद्ऋतुकी चांदनीके समान संतापको नष्ट करनेवाली चमरोंकी पंक्ति महाराज भरतके चारों ओर ढुलाई जा रही थी ॥८॥ विजय नामके हाथी पर आरूढ़ हुए और विजय प्राप्त करानेवाले प्रकाशमान अस्त्रोंसे देदीप्यमान होनेवाले भरतेश्वर जयलक्ष्मीके कटाक्षोंके लक्ष्य बन रहे थे। भावार्थ-उनकी ओर विजय-लक्ष्मी देख रही थी ।।९।। जिस प्रकार देव लोग इन्द्रके पीछे पीछे चलते हैं उसी प्रकार हजारों मुकुटबद्ध बड़े बड़े राजा लोग चारों ओर भरत महाराजके पीछे पीछे चल रहे थे।।१०॥

१ अनुगमनात्। २ अरिनिकर। परराष्ट्रं वा। ३ चित्रणः। ४ परिकरः। ५ विजयार्ध-गिरिणा स्पर्धमानदेहम्। ६ पूजोपेतगजम्। ७ ननु ल०। ५ घरित स्म। ६ विजयार्धगिरिः। १० सुशब्दम्। ११ ऐरावतम्। १२ क्षत्रव्याज। १३ लक्ष्यताम्। 'लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च' इत्यभिधानात्। १४ अपरिमिता इत्यर्थः।

दूरमद्य प्रयातव्यं निवेष्टब्यमुपाणंवम् । 'त्वरध्वमिति सेनान्यः सैनिकानुवितिष्ठयन् ॥११॥ त्वर्यतां प्रस्थितो देवो ववीयक्ष्वं प्रयाणकम् । बलाधिकारिणामित्यं वचो बलमचुभुभत् ॥१२॥ प्रद्यासिन्धुं प्रयातव्यं गङ्गाद्वारे निवेशनम् । 'संधाव्यो माग्योऽद्येव विलङ्घ्य पयसां निधिम् ॥१३॥ समुद्रमद्य पर्यामः समुद्रङ्गतरङ्गकम् । 'समुद्रं लङ्कतेऽद्येव समुद्रं शासनं विभोः ॥१४॥ ग्रन्योन्यस्येति सञ्चल्यः सम्प्रास्थिवतं सैनिकाः । प्रयागभेरीप्रध्वानः तदोद्यन् द्यारं मध्यवनत् । ११॥ ततः प्रचलिता सेना सानुगङ्गं वृतायतिः । मिमानेव तदायामं पप्रये प्रवित्यवितः ॥१६॥ सचामरा चलद्धंसां सबलाकां प्रवित्यति। ग्रन्थियाय चमूर्गङ्गा सतुरङ्गा तरङ्गणिम् ॥१७॥ राजहंतैः कृताध्यासा क्विव्यप्यस्वलव्यातिः । चमूर्ग्यं प्रति प्रायात् प्रतियेव जाङ्गवी ॥१८॥ स्विपरीतामतद्वितः । निम्नगर्थः मुक्तस्थितः । विमार्गणं व्यजेष्टासौ पृतना बहुमार्गगा ॥१६॥

'आज बहुत दूर जाना है और समुद्रके समीप ही ठहरना है इसलिये जल्दी करो' इस प्रकार सेना-पति लोग सैनिकोंको जल्दी जल्दी उठा रहे थे।।११॥ 'अरे जल्दी करो, महाराज प्रस्थान कर गये, और आजका पड़ाव बहुत दूर हैं इस प्रकार सेनापितयोंके वचन सेनाको क्षोभित कर रहे थे ।।१२।। 'आज समुद्र तक चलना है, गङ्गाके द्वारपर ठहरना है और आज ही समुद्रको उल्लं-घन कर मागधदेवको वश करना है ॥१३॥ आज हम लोग, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं ऐसे समुद्रको देखेंगे और आज ही समुद्रको उल्लंघन करनेके लिये महाराजकी मुहर सहित आज्ञा हैं ।।१४।। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए सैनिकोंने प्रस्थान किया, उस समय प्रयाण-कालमें बजनेवाले नगाड़ोंके उठे हुए शब्दने आकाशको शब्दायमान कर दिया था ।।१५।। तदनन्तर, जिसका शब्द सब ओर फैल रहा है ऐसी वह सेना गङ्गा नदीके किनारे किनारे लम्बी होकर इस प्रकार चलने लगी मानो उसकी लम्बाईका नाप करती हुई ही चल रही हो ।।१६।। उस समय वह सेना ठीक गङ्गा नदीका अनुकरण कर रही थी क्योंकि जिस प्रकार गङ्गा नदीमें हंस चलते हैं उसी प्रकार उस सेनामें चमर ढुलाये जा रहे थे, जिस प्रकार गङ्गा नदीमें बगुला उड़ा करते हैं उसी प्रकार उस सेनामें ध्वजाएं फहराई जा रही थीं और जिस प्रकार गङ्गा नदीमें अनेक तरङ्ग उठा करते हैं उसी प्रकार उस सेनामें अनेक घोड़े उछल रहे थे ।।१७॥ वह सेना समुद्रकी ओर इस प्रकार जा रही थी मानो दूसरी गङ्गा नदी ही जा रही हो क्योंकि जिस प्रकार गङ्गा नदीमें राजहंस निवास करते हैं उसी प्रकार उस सेनामें भी राजहंस अर्थात् श्रेष्ठ राजा लोग निवास कर रहे थे और जिस प्रकार गङ्गा नदीकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती उसी प्रकार उस सेनाकी गति भी कहीं स्वलित नहीं हो रही थी।।१८।। अथवा उस सेनाने गङ्गा नदीको जीत लिया था क्योंकि गङ्गा नदी विपरीत अर्थात् उल्टी प्रवृत्ति करने-वाली थी (पक्षमें वि-परीत -पक्षियोंसे व्याप्त थी) परन्तु सेना विपरीत नहीं थी अर्थात् सदा चऋवर्तीके आज्ञानुसार ही काम करती थी, गङ्गा नदी निम्नगा अर्थात् नीच पुरुषको प्राप्त होनेवाली थी (पक्षमें ढालू स्थानकी ओर बहनेवाली थी) परन्तु सेना उसके विरुद्ध उन्नतगा अर्थात् उन्नत पुरुष-चन्नवर्तीको प्राप्त होनेवाली थी और इसी प्रकार गङ्गा त्रिमार्गगा अर्थात् तीन मार्गीसे गमन करनेवाली थी (पक्षमें त्रिमार्गगा, यह गंगाका एक नाम है) परन्तु

१ अर्णवसमीपे। २ वेगं कुरुध्वम्। ३ दूरतरम्। ४ आ समुद्रम्। ५ साधनीयः। संसाध्यो इ०, अ०, द०, ल०। ६ उच्चैश्चलद्वीचिकम्। ७ समुद्रलङ्घनेऽद्यैव ल०, द०, इ०। ५ मुद्रया सिहतम्। ६ गन्तुमुपक्रान्तवन्तः। १० खम्। ११ ध्विनमकारयत्। १२ विसकिण्ठकासिहतम्। १३ सपताकावती। १४ तरङ्गवतीम्। १५ अगच्छत्। १६ पक्षिभिः पित्वृताम्। प्रतिकूलामिति ध्विनः। १७ विपरीत-वृत्तिरिहतेत्यर्थः। १५ नीचपथगामिति ध्विनः।

सन्गडनातटं यान्ती ध्वजिनी सा ध्वजांकुकैः । वनरेणुभिराकीणं सम्ममाजेंव खाडागणम् ॥२०॥ वृतिगाहा महाप्राहाः सैन्यान्युत्तेरुरन्तरे । गडागानुगा 'धुनीर्बद्धाः बहुराजकुलस्थितीः ॥२१॥ मार्गे 'बहुविधान् देशान् सरितः पर्वतानि । 'धनधीन् बनदुर्गाण खनीरप्यस्यगात् प्रभुः ॥२२॥ स्रमोध्यदेष्वरुष्येषु दृशं व्यापारयन् विभुः । भूमिच्छि द्विष्धानाव क्षणं यत्निवातनोत् ॥२३॥ पथि प्रणेमुरागत्य सम्भान्ता मण्डलाधिषाः । दण्डोपनतवृत्तस्य विषयोऽयमिति प्रभुम् ॥२४॥ सं ध्वकं धेहि र राजेन्द्र सधुरं प्राज स्व सारथे । सञ्जलप इति नास्यासीद् स्रयत्नावनतद्विषः ॥२४॥ प्रतियोद्ध मशक्तास्तं र प्रथनेषु जिगीषवः । तत्यदं प्रणतिक्याजात् समौलिभिरताडयन् ॥२६॥ र विभिन्तमारिधकेषु भूपरागानुरञ्जनम् र । स्वचक इव सोऽधतः महतां चित्रमीहितम् ॥२७॥

सेना अनेक मार्गींसे गमन करनेवाली थी।।१९॥ गङ्गा नदीके किनारे किनारे जाती हुई वह सेना अपनी फहराती हुई ध्वजाओंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो वनकी धूलिसे भरे हुए आकाशरूपी आंगनको ध्वजाओंके वस्त्रोंसे साफ ही कर रही हो ।।२०।। महाराज भरतकी सेनाओंने उत्तरकी ओर बहनेवाली तथा आनेवाली जिन अन्य अनेक नदियों और सेनाओंको पार किया था वे परस्परमें एक दूसरेके अनुरूप थीं अर्थात् निदयां सेनाओं के समान थीं और सेनाएं नदियोंके समान थीं, क्योंकि जिस प्रकार नदियां दुर्विगाह्य अर्थात् कठिनतासे प्रवेश करने योग्य होती हैं उसी प्रकार सेनाएँ भी कठिनताके प्रवेश करने योग्य होती हैं, जिस प्रकार नदियां महाग्राह अर्थात् बड़े बड़े मगरमच्छोंसे सहित होती हैं उसी प्रकार सेनाएं भी महाग्राह अर्थात् बड़े भारी आग्रहसे सहित होती हैं, और जिस प्रकार निदयां बहुराज कुलस्थिति अर्थात् (बहुराज कुल स्थिति) अनेक राजाओंकी पृथिवीको ग्रहण करनेवाली स्थितिसे सहित होती हैं उसी प्रकार सेनाएं भी बहुराज कुलस्थिति अर्थात् अनेक राजवंशोंकी स्थितिसे सहित होती हैं।।२१।। धनवान् महाराज भरत मार्गमें पड़ते हुए अनेक देश, नदियां, पर्वत, वन, किले और खान आदि सबको उल्लंघन करते हुए आगे चले जा रहे थे ॥२२॥ गाय आदि जानवरों के संचारसे रहित वनोंमें दृष्टि डालते हुए भरतेश्वर ऐसे जान पड़ते थे मानो पृथिवीके छिद्रों राजा जिसे दण्ड रत्न प्राप्त होता है यह देश उसीका होता है इस निश्चयसे आकर महाराज को ढकनेके लिये क्षणभर प्रयत्न ही कर रहे हों ॥२३॥ मार्गमें घबडाये हुए अनेक मण्डलेश्वर राजा भरतको प्रणाम कर रहे थे।।२४।। मार्गमें महाराज भरतेश्वरके समस्त शत्रु बिना प्रयत्नके ही नम्रीभूत होते जाते थे इसलिये उन्हें कभी यह शब्द नहीं कहने पड़ते थे कि हे राजेन्द्र, आप चक्ररत्न धारण कीजिये और हे सारथे, तुम रथ चलाओ ।।२५।। जीतनेकी इच्छा करनेवाले अन्य कितने ही राजा लोग युद्धमें भरतेश्वरसे लड़नेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे इसलिये नमस्कार के बहाने अपने मुकुटोंसे ही उनके पैरोंकी ताड़ना कर रहे थे।।२६॥ महाराज भरत जिस प्रकार अपने राज्यमें विभुत्व अर्थात् ऐश्वर्य धारण करते थे उसी प्रकार शत्रुओं के राज्यों में भी विभुत्व अर्थात् पृथिवीका अभाव धारण करते थे-उनकी भूमि छीन छेते थे, (विगत भूर्येषां तेषां भावः विभुत्वम् ) और जिस प्रकार अपने राज्यमें भूप-रागानुरंजन अर्थात्

१ महानकाः, पक्षे महास्वीकाराः । २ नदीः । ३ राजकुलस्थितेः समाः । ४ बहुसंख्यान् । बहुस्थितान् ल०, इ० । बहुतिथान् ट० । ५ सरोवरान् । धनवान् ल०, प०, इ० । बलवान् अ०, स० । ६ अगम्येषु । ७ भूगर्ताच्छादनाय । ६ दण्डेन प्राप्ता वृत्तिर्यस्य सस्तस्य । ६ प्रणामः । १० प्रसिद्धस्त्वम् । ११ धारय । १२ यानमुखम् । 'धूः स्त्री क्लीबे यानमुखम्' इत्यभिधानात् । १३ प्ररेष, 'अज प्रेरणे च' । १४ युद्धेषु । प्रधनेषु ल०, द०, इ०, प०, स०, अ० । १५ प्रभुत्वम्, व्यापित्वं च । १६ स्वराष्ट्रपक्षे भूपानामनुरागरञ्जनम् । अरिराष्ट्रपक्षे भुवः परागरञ्जनम् ।

सन्ध्यादिविषये नास्य समकको हि पायिवः । वाड्गुण्यमत एवास्मिन् चिरतायं मभूत् प्रभौ ।।२८॥ प्रतिराष्ट्रमुपानीतप्राभृतान् विषयाधिपान् । सम्भावयन् प्रसादेन सोऽत्यगाद् विषयान् बहुन् ।।२६॥ नास्त्रे व्यापारितो हस्तो मौर्वी धनुषि नापिता । केवलं प्रभु इक्त्येव प्राची दिग्विजताऽमुना ।।३०॥ गोकुलानामुपान्तेषु सोऽपश्यव् युववल्लवान् । वनवल्लीभिराबद्धजूटकान् गोऽभिरक्षिणः ।।३१॥ मन्याकर्षश्रमोद्भूतस्वेदिवन्दुचिताननाः । मध्नतीः सकुचोत्कम्पं सलील विषयिक्तनतंनः ।।३२॥ मन्यरज्जुसमाकृष्टिक्लान्तबाहुः वल्लाशुकाः । सस्तस्तनांशुका लक्ष्यित्रवलीभद्धगुर रोदराः ।।३३॥ सुव्धाभिघातोच्चिलतस्थल विषये ।। वरलेरङ्गसंलग्नेः शोभां कामिप पुष्णतीः ।।३४॥ मन्यारवानुसारेण किञ्चिवारब्धमू छंनाः । विस्तस्तक बरीबन्धाः कामस्येव पताकिकाः ।।३४॥ विस्तस्तक वरीबन्धाः कामस्येव पताकिकाः ।।३४॥ विस्तस्तक वरीबन्धाः पश्यन् किमप्यासीत् समृत्सुकः ।।३६॥ वने वनगर्जर्जुष्टे प्रभुमेनं वनेचराः । वन्तैर्वनकरीन्द्राणाम् प्रद्वाक्षुः सह मौक्तिकैः ।।३७॥

राजाओं के प्रेमपूर्ण अनुरागको धारण करते थे उसी प्रकार शत्रुओं के राज्यों में भी भू-परागा-नुरंजन अर्थात् पृथिवीकी धूलिसे अनुरंजन धारण करते थे, शत्रुओंको धूलिमें मिला देते थे, सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषोंकी चेष्टाएं आश्चर्य करनेवाली होती ही हैं।।२७।। संधि आदि गुणोंके विषयमें कौई भी राजा महाराज भरतके बराबर नहीं था इसलिये सन्धि आदि छहों गुण उन्हींमें चरितार्थ हुए थे। भावार्थ-कोई भी राजा इनके विरुद्ध नहीं था इसलिये इन्हें किसीसे सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय नहीं करने पड़ते थे ।।२८।। प्रत्येक देंशमें भेंट लेकर आये हुए वहांके राजाओंका बड़ी प्रसन्नतासे आदर-सत्कार करते हुए महाराज भरत बहुतसे देशोंको उल्लंघन कर आगे बढ़ते जाते थे।।२९॥ भरतेश्वरने न तो कभी तलवारपर अपना हाथ लगाया था और न कभी डोरी ही धनुषपर चढ़ाई थी। उन्होंने केवल अपनी प्रभुत्वशक्तिसे ही पूर्व दिशाको जीत लिया था ॥३०॥ उन्होंने गोकुलोंके समीप ही गायोंकी रक्षा करनेवाले तथा वनकी लताओंसे जिन्होंने अपने शिरके बालोंका जुडा बांध रखा है ऐसे तरुण ग्वाला देखे।।३१।। कढ़नियोंके खोंचनेके परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेकी बूंदोंसे जिनके मुख व्याप्त हो रहे हैं, जो लीलापूर्वक नितम्बोंको नचा नचा कर स्तनोंको हिलाती हुई दही मथ रही हैं, कढ़नियोंके खींचनेसे जिनकी भुजाएं थक गई हैं, जिनके सब वस्त्र ढीले पड़ गये हैं, जिनके स्तनोंपरका वस्त्र भी नीचेकी ओर खिसक गया है, जिनके कृश उदरमें त्रिवली की रेखाएं साफ साफ दिख रही हैं, रई (फूल) के आघातसे उछल उछलकर शरीरमें जहाँ तहाँ लगी हुई दहीकी बड़ी बड़ी बंदोंसे जो एक प्रकारकी विचित्र शोभाको पुष्ट कर रही हैं, मन्थन से होनेवाले शब्दोंके साथ साथ ही जिन्होंने कुछ गाना भी प्रारम्भ किया है, जिनके केशपाश का बन्धन खुल गया है और इसीलिये जो कामदेवकी पताकाओं के समान जान पड़ती हैं, तथा गोशालाके आंगनों में अपने इच्छानुसार वार्तालाप करती हुई जिन्होंने दहीका मथना प्रारम्भ किया है ऐसी ग्वालाओं की स्त्रियों को देखते हुए महाराज भरते इवर कुछ उत्कण्ठित हो उठे थे ।।३२–३६।। जंगली हाथियोंसे भरे हुए वनमें रहनेवाले भील लोगोंने जंगली हाथियोंके क्तंत और मोती भेंट कर महाराजके दर्शन किये थे।।३७॥ जिनका शरीर स्याम है जिनके

१ सन्धिविग्रहयानासनद्वैधाश्रयानां विषये। २ समानप्रतिपत्तिकः। ३ सन्ध्यादिगुणसमूहः। ४ कृतकृत्यम्। ५ प्रभोः स०, अ०, द०। ६ नासौ ल०, द०, इ०। ७ तरुणगोपालान्। 'गोपे गोपालगोसंख्या-गोदुगाभीरवल्लवाः' इत्यभिधानात्। ६ केशपाशान्। ६ मथनं कुर्वेतीः। १० नितम्ब। 'त्रिका कूपस्य वे-मौ स्यात् त्रिकं पृष्ठधरे त्रये' इत्यभिधानात्। ११ समाकर्षणग्लाना। १२ मनोज्ञ। १३ मथन। १४ स्वरिवश्रवण। १५ गोस्थान। 'गोष्ठं गोस्थानकम्' इत्यभिधानात्। १६ मिथो भाषणैः। १७ सेविते।

व्यामाङ्गीरनिभव्यक्तरोमराजीस्तन्वरीः । परिषानीकृतालोलपत्लवव्यक्तसंवृतीः । । ३६॥ चमरीबालकाविद्धक्वरीबन्धवन्धुराः । फिलनी फलसन्वृब्धमालारिचितकिष्ठकाः ॥३६॥ कस्तूरिकामृगाध्यासवासिताः सुरभीमृं वः । सिञ्चन्वतीर्वनाभोगे प्रसाधनिजधृक्षया ॥४०॥ पुलिन्वक्प्यकाः सैन्यसमालोकनिबस्मिताः । ग्रेष्रव्याजसुन्वराकारा दूरावालोकयत् प्रभुः ॥४१॥ चमरीवालकान् केचित् केचित् कस्तूरिकाण्डकान् । प्रभोवपायनीकृत्य वदृशुम्लेंच्छ राजकाः ॥४२॥ तत्रान्तपालदुर्गाणां सहस्राणि सहस्राः । लब्धचक्रधरादेशः सेनानीः समिशिश्यत् ॥४३॥ प्रपूर्वरत्नसन्दर्भैः 'कृप्यसारधनैरिप । प्रन्तपालाः प्रभोराज्ञां सप्रणामैरमानयन् ॥४४॥ ततो विदूरमुल्लङ्घ्य सोऽध्वानं सह सेनया । गङ्गाद्वारमनुप्रापत् स्वमिवालङ्घ्यमणंवम् ॥४४॥ बहिः समुद्वमुद्विक्तं द्वं प्यं निम्नोपगं जलम् । समुद्वस्येव निष्यन्व ए प्रबधेराराव् व्यलोकयत् ॥४६॥ वर्षारम्भो युगारम्भे योऽभूत् कालानुभावतः । ततः प्रभृति संवृद्धं जलं द्वीपान्तमावृणोत् ॥४७॥ प्रलङ्घ्यत्वात् मही र् यस्त्वाद् द्वीपर्यन्तवेष्टनात् । द्वेप्यमम्बु समुद्वक्तम् ग्रेष्प्रमुद्रताम् ॥४६॥ प्रवयन्तुप्रसमुद्रं तं गत्वा स्थलपथेन र सः । गङ्गोपवनवेद्यन्तर्भिने सैन्यं न्यवीविशत् ॥४६॥ प्रवयन्तुप्रसमुद्रं तं गत्वा स्थलपथेन र सः । गङ्गोपवनवेद्यन्तर्भिने सैन्यं न्यवीविशत् ॥४६॥

शरीरपर अभी रोमराजी प्रकट नहीं हुई है, उदर भी जिनका कुश है, वस्त्रके समान धारण किये हुए चंचल पत्तोंसे जिनके शरीरका संवरण प्रकट हो रहा है, चमरी गायके बालोंसे बंधे हुए केशपाशोंसे जो बहुत ही सन्दर जान पड़ती हैं, गुंजाफ्लोंसे वनी हुई मालाओंको जिन्होंने अपना कण्ठहार बनाया है, कस्तूरी मृगके बैठनेसे सगन्धित हुई मिट्टीको आभूषण बनाने की इच्छासे जो वनके किसी एक प्रदेशमें इकट्ठी कर रही हैं, जिनका आकार वास्तवमें सुन्दर है और जो सेनाके देखनेसे विस्मित हो रही हैं ऐसी भीलोंकी कन्याओंको भरतने दूरसे ही देखा था ॥३८-४१॥ कितने ही म्लेच्छ राजाओंने चमरी गायके बाल और कितने ही ने कस्तूरी-म्गकी नाभि भेंट कर भरतके दर्शन किये थे ॥४२॥ वहांपर सेनापितने चक्रवर्तीकी आज्ञा प्राप्त कर अन्तपालोंके लाखों किले अपने वश किये । ।।४३।। अन्तपालोंने अपूर्व अपूर्व रत्नों के समूह तथा सोना चांदी आदि उत्तम धन भेंट कर भरतेश्वरको प्रणाम किया तथा उसकी आज्ञा स्वीकार की ।।४४।। तदनन्तर सेनाके साथ साथ बहुत कुछ दूर मार्गको व्यतीत कर े वे गङ्गाद्वारको प्राप्त हुए और उसके बाद ही अपने समान अलंघनीय समुद्रको प्राप्त हुए ।।४५।। उन्होंने समुद्रके समीप ही, समुद्रसे बाहर उछल उछल कर गहरे स्थानमें इकट्ठे हुए द्वीप सम्बन्धी उस जलको देखा जो कि समुद्रके निष्यन्दके समान मालूम होता था अथवा समुद्रके जलके समान ही निश्चल-स्थायी था अर्थात् उपसमुद्रको देखा, समुद्रका जो जल उछल उछलकर समुद्रके समीप ही द्वीपके किसी गहरे स्थानमें इकट्ठा होता जाता है वही उपसमुद्र कहलाता है। उप-समुद्र द्वीपके भीतर होता है इसलिये उसका जल द्वैप्य कहलाता है। उपसमुद्रका जल ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्रका स्वेद ही इकट्ठा हो गया हो ॥४६॥ कर्मभूमिरूप युगके प्रारम्भ में जो वर्षा हुई थी तबसे लेकर कालके प्रभावसे बढ़ता हुआ वही जल द्वीपके अन्त भाग तक पहुंच गया था ।।४७।। जो जल समुद्रसे उछल उछलकर द्वीपमें आया था वह अलंघनीय था, वहुत गहरा था और उसने द्वीपके सब समीपवर्ती भागको घेर लिया था इसलिये वही उप-समुद्र कहलाने लगा था।।४८।। उस उपसमुद्रको देखते हुए भरतने सुखकर मार्गसे जाकर

१ अभ्यन्तरप्रदेशाः । २ गुञ्जारचित । ३ अनुपाधि । ४ व्याध । ५ कार्पासश्रीखण्डादि । ६ अपूजयन् । ७ समुद्रस्य बहिः । ५ द्वीपसम्बन्धि । ६ अगाधभावप्राप्तम् । १० प्रस्रवणुम् । ११ सामर्थ्यतः । १२ अत्यन्तमहत्त्वात् । १३ उत्कटम् । १४ सुखपथेन ल० । सुलपथेन इ०, ल० । 'सुखेन लायते गृह्यते इति सुलः' इति 'इ' टिप्पण्याम् । १५ वेद्यन्तभागे ल० ।

वेदिकातीरणद्वारमस्ति 'तत्रवेदिकृतं बहत्। इविस्तेन' प्रविद्यान्तर्वणं सैन्यं न्यविक्षत् ॥१०११
तत्र वास्तु' वक्षावस्य किञ्चित्तरक्षकृतिता यतः । स्कन्धवारिनवेद्वोऽभूद् अलक्ष्यक्ष्यृहिवस्तृतिः" ॥११।।
नन्दनप्रतिमे" तस्मिन् वने वद्धातपाक्षिप्रये । गक्ष्याभीतानितस्यक्षः तद्वतं सुक्षमावस्त् ।।१२॥
तस्मिन् यौगवसाम्येऽपि कृत्ये" वेवं प्रमाणयम् । सवकाव्यिक्षवोद्युत्तरः सोऽभ्येक्ष्युद् देविकीं कियाम् ॥१२॥
'अधिवातितवैत्रास्त्रः स त्रिरात्रमुणोविवान् । वन्त्रानुस्मृतियूतात्मा क्षुवितस्योपयः क्षुविः ॥१४॥
सार्यं प्रतिकतिःक्षेत्रकरणीये समाहितः । पुरोषोप्रविक्वितां पूजां स व्यव्यात् परमेक्ष्रिताम् ॥१४॥
सेनान्यं कलरकार्यं नियोक्य विधिवव् विभुः । प्रतस्ये घृतदिक्यास्त्रो जिगीवृत्वंवचाम्युष्मिम् ॥१४॥
प्रतिप्रहा'वस्परादिकिन्ता (भूशास्य वेतित ॥ 'रिवित्वलक्ष्यियोरिक्षम् प्रहो<sup>१२</sup> स्थैर्यं महात्मनाम् ॥१४॥।
प्रतिप्रहा'वस्परादिकिन्ता (भूशास्य वेतित ॥ 'रिवित्वलक्ष्यियोरिक्षम् प्रहो<sup>१२</sup> स्थैर्यं महात्मनाम् ॥१४॥।
प्रतिप्रहा'वस्परादेशव्यः चलक्षक्षक्रकेतवम् । तमूहर्जवना । वाह्य विव्यं सम्योष्ट्रकोविताः ।। ।।।
सतोऽस्मं व्रक्षप्रयाकीः पुरोषा 'प्रवृत्वकृत्यः । स्वं वेव विवयस्वेति स इमामृत्रमापठत् ॥६०।।

गङ्गाके उपवनकी वेदीके अन्तभागमें सेनाका प्रवेश कराया ॥४९॥ वहां वेदिकामें एक बड़ा भारी तोरणद्वार है जो कि उत्तर द्वार कहलाता है, उसी द्वारसे धीरे धीरे प्रवेश कर वनके भीतर सेनाको ठहराया ॥५०॥ वहां चक्रवर्तीके शिविरकी जो रचना हुई थी उसकी, उस क्षेत्रके अनुसार, लम्बाई तो अधिक थी परन्तु चौड़ाई कुछ कम थी और उसकी सेनाके विस्तार को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था।।५१।। जो नन्दन वनके समान है तथा जिसके वृक्ष सूर्य के आतापको रोकनेवाले हैं ऐसे उस वनमें भरतकी वह सेना गङ्गा नदीके शीतल वायुके स्पर्शसे सुखपूर्वक निवास करती थी।।५२।। यद्यपि मागध देवको वश करना यह कार्य पौरुष-साध्य है अर्थात् पुरुषार्थसे ही सिद्ध हो सकता है तथापि उसमें दैवकी प्रमाणता मानकर लवण समुद्रको जीतनेके लिये तत्पर हुए भरत महाराजने भगवान् अरहन्त देवके आराधन करनेका विचार किया ॥५३॥ जिसने मन्त्र तन्त्रोंसे विजयके शस्त्रोंका संस्कार किया है, तीन दिन उपवास किया है, मन्त्रके स्मरणसे जिसका आत्मा पवित्र है, जो पवित्र शय्यापर बैठा हुआ है, स्वयं पिवत्र है, सायंकाल और प्रातःकालकी समस्त कियाओं में सावधान है और पुरोहित जिसके समीप बैठा है ऐसे उन भरतने पञ्च परमेष्ठीकी पूजा की ।।५४-५५।। भरतने विधि-पूर्वक सेनाकी रक्षाके लिये सेनापतिको नियुक्त किया और स्वयं दिव्य अस्त्र धारण कर लक्ण समुद्रको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥५६॥ समुद्रको उल्लंघन करनेकी इच्छा करने वाले भरतके चित्तमें यह भी चिन्ता नहीं हुई थी कि क्या क्या साथ लेना चाहिये और क्या-क्या यहां छोड़ देना चाहिये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंका धैर्य ही आश्चर्यजनक होता है।।५७।। जो देवोपनीत अस्त्र-शस्त्रोंसे भरा हुआ है और जिसमें जल स्थल दोनोंपर समान रूपसे चलनेवाले दिव्य घोड़े जुते हुए हैं ऐसे अजितंजय नामके रथपर भरतेश्वर आरूढ हुए ।।५८।। जो पत्तोंके समान हरितवर्ष है, जिसपर बहुत ऊंचे चक्रके आकारसे चिह्नित ध्वजा फहरा रही है और जो दिव्य सारथिके द्वारा प्रेरित है-हांका जा रहा है-ऐसे उस रथको बेग-शाली घोड़े ले जा रहे थे ॥५९॥ तदनन्तर हे देव, आपकी जय हो इस प्रकार भरतके लिये

१ तत्रोलरं द०, ल०।२ द्वारेण। ३ गृहसामर्थ्यात्। ४ वलविन्यासिवस्तारः। १ सदृषो । ६ —माविशत् ल०। ७ मागधामरसाधनरूपकार्ये। ५ मनत्रसंस्कृत। ६ अस्तमनप्रभातसम्बन्धि। १० स्वीकारत्यजनादि। ११ विलङ्घितुमिच्छोः। १२ मतास्थैर्यं अ०, स०, ६०। १३ वाहनवाजिभिः व्यामवर्णीकृतरथम्। अनेक-तद्रयाच्वाः हरिद्वण्कं इत्युक्ताः। १४ वेगिनः। १४ दिव्यसारियग्रेरिताः। 'नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः सत्ता च सारिथः। सव्येष्ट्वक्षिणस्थौ च संज्ञारवकुदुम्बिनः" इत्यभिषानात्। (सव्येष्टेति ऋदन्त इति केचित्) ऋषं मन्त्रमित्यर्थः। १६ चोदितं ल०। नोदिताः स०, अ०। १७ वृतमञ्चगतम् अ०, स०, ६०।

सम्बन्धि विमृतासेयंवन्यनां धर्मनावकाः । तयं धर्मविकवी भूत्वा तत्प्रसावाक्यभावित्तम् ॥६१॥
सम्बन्धिनिसया वेवाः त्यं वृभुक्यमर्तिनविक्तः । तान् विजेतुमयं कालः सवेत्युक्वेर्जुकोव च ॥६२॥
ततः कतिपवेरेवं नायमेः परिवारितः । जेवतित्रसंभावशव् गञ्जनाद्वारस्य चक्रभृत् ॥६३॥
न केवलं समुद्रान्तः प्रवेशवारमेव तत् । कार्यसिद्धेरिव द्वारं तवनंत्तः रवाद्यमभूत् ॥६४॥
पृत्तकानवेवल्यं तदेकारोष्ठणं विभौः । विकायजीतम्बुह्नवेद्याराह्नवव् वभौ ॥६४॥
सव्गृहाङ्गाववेवीयं जनतीति विकल्पयन् । वृशं व्याप्तरयासास कृत्वावृत्या महोवकौ ॥६६॥
स प्रतिवाधिवाक्ष्वे। जनतीति विकल्पयन् । त्वां व्याप्तरयासास कृत्वावृत्या महोवकौ ॥६६॥
स प्रतिवाधिवाक्ष्वे। जनतीति विकल्पयन् । विलङ्गवनाभयावुक्वैः कृत्कुवैन्तिभवारवैः ॥६॥।
मृद्धः प्रचलवुद्धेलकल्लोलमनिलाहतम् । विलङ्गवनाभयावुक्वैः कृत्कुवैन्तिभवारवैः ॥६॥।
बीविवाहुभित्रस्मृवतैः सरत्तैः शीकरोत्करैः । पार्चं स्वस्येव तन्वानं मौक्तिकाक्षतिभिक्तेः ॥६॥।
प्रसङ्गवयाक्षत्रमाकान्तिविक्वद्वीवभवारकन् । परेरलङ्गवयाक्षत्रमार्यतं स्वविवय्यनविक्तम् ॥७१॥
उत्केन वृत्तिमकानुरम्भैः सावस्मरिववित्ववणम् । केनात्यश्रवयन्तिमयार्वः व्यवत्वविव्यतम् ॥७१॥

पवित्र आशीर्वाद देकर मंगलद्रव्य धारण किये हुए पुरोहितने इस नीचे लिखी हुई ऋचाको पढ़ा ॥६०॥ समस्त कर्मबन्धनको नष्ट करनेवाले धर्मनायक-तीर्थकर देव सदा जयवन्त रहते हैं इसलिये उनके प्रसादसे तू भी धर्मपूर्वक विजय प्राप्त कर, सबको जीत ।।६१॥ उसी समय पुरोहितने यह भी जोरसे घोषणा की कि हे देव, इस समुद्रमें निवास करनेवाले देव आपके उप-भोग करने योग्य क्षेत्रके भीतर ही रहते हैं इसलिये उन्हें जीतनेके लिये आपका यह समय है ।।६२।। तदनन्तर कुछ वीर पुरुषोंसे घिरे हुए चक्रवर्ती भरत गङ्गाद्वारकी वेदीपर जा चढ़े ।।६३।। चक्रवर्तीने उस मङ्गाद्वारकी वेदीको केवल समुद्रके भीतर प्रवेश करनेका द्वार ही नहीं समभा था किन्तु अपने कार्यकी सिद्धि होनेका भी द्वार समभा था।।६४।। मंगल वेषको धारण करने-वाले चऋवर्तीका उस वेदीपर आरूढ होना विजय-लक्ष्मीके विवाहकी वेदीपर आरूढ़ होनेके समान बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ।।६५।। यह वेदी मेरे घरके आंगनकी वेदी है इस प्रकार कल्पना करते हुए भरतने महासागरपर कृत्रिम नदीकी बुद्धिसे दृष्टि डाली थी। भावार्थ-भरतने अपने बलकी अधिकतासे गङ्गाकी वेदीको ऐसा समभा था मानो यह हमारे घरके आंगनकी ही वेदी है और महासमुद्रको ऐसा माना था मानो यह एक छोटी-सी नहर ही है ॥६६॥ वे उस बड़ी लम्बी वेदीपर इस प्रकार आरूढ़ हुए थे जैसे अपनी प्रतिज्ञापर ही आरूढ़ हुए हों और समुद्रको उन्होंने ऐसा माना था जैसे उसके दूसरे किनारे पर ही पहुंच गये हों ।।६७।। उस वेदीपरसे उन्होंने समुद्र देखा, उस समुद्रमें बारबार तटको उल्लंघन करने-वाली लहरें उठ रही थीं, पबन उसका ताड़न कर रहा था और वह अपने गंभीर शब्दोंसे ऐसा मालूम होता था मानो उल्लंघनके भयसे रो ही रहा हो। तरंगरूपी भुजाओंसे किनारेपर छोड़े हुए रत्न सहित जलके छोटे छोटे कणोंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो भरतके लिये मोती. और अक्षतोंसे मिला हुआ अर्घ ही दे रहा हो। उस समुद्रमें असंख्यात शंख थे, उसने समस्त द्वीपोंको आकान्त कर लिया था, वह पाररहित था, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था और न उसे कोई क्षोभित ही कर पाता था इसलिये वह ठीक भरतकी सेनाके समृहका अनुकरण कर रहा था क्योंकि उसमें भी बजाये जानेवाले असंख्यात शंख थे, उसने भी समस्त द्वीप आकान्त कर लिये थे-अपने आधीन बना लिये थे, वह भी अपार था, वह भी दूसरोंके द्वारा अलंबनीय तथा क्षोभित करनेके अयोग्य था। वह समुद्र किसी अपस्मार (मृगी)

१ तीर्थंकराः । २ त्वत्पालनक्षेत्रः । ३ वेदिभुवम् । ४ स्थाङ्गाधृत् द०, इ०, ल० । ४ मङ्गाला-लङकारस्य । ६ 'कुल्याल्या कृत्रिमा सरित्'। ७ पारंगतम् । ८ उद्गतिङण्डीराभिवृद्धिः । पक्षे उद्गतफेन ।

म्रक्तस्मावुक्वरद्द्वानम् मिनिस्तक्वलाक्षस् । म्रकारणकृतावर्तम् मिति सर्वकृतुंकस्मितिम् ।।७२।। हसन्तिमव फेनोवः लसन्तिमव वीक्षिभः । चलन्तिमव करूलोलः माद्यन्तिमव धूणितः ।।७३।। सरत्नमुख्वणिववं मुक्तशूत्कारभीकरम् । स्फुरसरक्वगिनमीकं स्फुरन्तिमव भोगिनम् ।।७४।। म्रत्यम्बुपानावु विक्तप्रतिक्वपायिमवाधिकम् । भ्रुतानीव विकुर्वाणं ध्वनितानि सहस्रशः ।।७४।। भ्राद्यनमसङ्गरपीतिविक्वस्रोतस्वनीरसम् । रसातिरेकावुद्गारं तन्वानिमव खात्कृतः ।।७६।। निजगम्भीरपातालमहागर्तापदेशतः । मृत्यम्तिमवाम्भोभिः म्रातालुविवृताननम् ।।७७।।

के रोगीके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार अपस्मारका रोगी फेन सहित आती हुई जृम्भिकाओं अर्थात् जमुहाइयोंसे व्याकुल रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी फेन सहित उठती हुई जृम्भिका अर्थात् लहरोंसे व्याकुल था, जिस प्रकार अपस्मारका रोगी किसीके द्वारा पकड्-कर नहीं रखा जा सकता उसी प्रकार वह समुद्र भी किसीके द्वारा नहीं रोका जा सकता और जिस प्रकार अपस्मारका रोगी किसी भी जगह स्थिर नहीं रहता इसी प्रकार वह समुद्र भी किसी जगह स्थिर नहीं था-लहरोंके कारण चंचल हो रहा था। वह समुद्र अकस्मात् ही गम्भीर शब्द करता था, विना कारण ही चंचल था और बिना कारण ही उसमें आवर्त अर्थात् भंवर पड़ते थे, इसिलये उसकी दशा किसी अन्यन्त भयभीत मनुष्यके समान हो रही थी क्योंकि अत्यन्त भयभीत मनुष्य भी अचानक शब्द करने लगता है, चिल्ला उठता है, बिना कारण ही कांपने लगता है, और बिना कारण ही आवर्त करने लगता है इधर उधर भागने लगता है। वह समुद्र फेन उठनेसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस ही रहा हो, ज्वार-भाटाओंसे ऐसा मालूम होता था मानो लास्य (नृत्य) ही कर रहा हो, लहरोंसे ऐसा सुशोभित होता था मानो चल ही रहा हो और हिलनेसे ऐसा दिखाई देता था मानो नशेमें भूम ही रहा हो अथवा वह समुद्र किसी सर्पके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सर्प रत्नसहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी रत्नसहित था, जिस प्रकार सर्पमें उत्कट विष अर्थात् जहर रहता है उसी प्रकार समुद्रमें भी उत्कट विष अर्थात् जल था, जिस प्रकार सर्प सू सू आदि फुंकारोंसे भयंकर होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सू सू आदि शब्दोंसे भयंकर था, जिस प्रकार सर्पके देदीप्यमान कांचली होती है उसी प्रकार उस समुद्रके भी देदीप्यमान लहरें श्रीं, और जिस प्रकार सर्प चंचल रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी चंचल था। अथवा वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो अधिक पानी पीनेसे उसे सर्दी (जुकाम) ही हो गई हो और इसीलिये हजारों शब्दोंके बहाने छींकें ही ले रहा हो। अथवा वह समुद्र किसी आद्यून अर्थात् बहुत खानेवाले-पेटू-मनुष्य के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आद्यून मनुष्य बहुत खाता है और बादमें भोजन की अधिकता होनेसे डकारें लेता है उसी प्रकार उस समुद्रने भी समस्त निदयोंका जल पी लिया था और बादमें जलकी अधिकता होनेसे वह भी शब्दोंके बहाने डकारें ले रहा था। वह समुद्र अपने गम्भीर पातालरूपी महाउदरके बहानेसे जलसे कभी तृप्त नहीं होता था और इसी लिये मानो उसने तालु पर्यन्त अपना मुख खोल रखा था। भावार्थ-वह समुद्र किसी ऐसे मनुष्यके समान जान पड़ता था जो बहुत खानेपर भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार तृप्त नहीं -होनेवाला मनुष्य बहुत कुछ खाकर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी बहुत कुछ जल ग्रहण कर चुकनेपर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता था-नदियों

१ चञ्चलम् । २ नितराम् अस्थिरस्थितिम् । 'असंकुसुकोऽस्थिरे' इत्यमरः । विशेषनिघ्नवर्गः । ३ नृत्यन्तम् । ४ उत्कटजलम् । ५ सीकरम् प० । ६ उत्कटपीनसम् 'प्रतिष्यायस्तु पीनसः' इत्यभिधानात् । ७ औदरिकम् । तृष्तिरहितमित्यर्थः । ५ –गर्भाप– ल० ।

विशां रावणमाकान्त्याचलप्राहं विभीषणम् । रक्षसामिव तन्यातमितकार्यं महोदरम् ॥७६॥ विवाबाहुभिराष्ट्रनसम् प्रजसं तटवेदिकाम् । समयदित्यमाहत्य वावयन्तिव्यत्मकः ॥७६॥ चलद्भिरचलोदपः कल्लोलं रितर्वितनम् । सरिद्युवितसम्भोगाद् प्रसम्मान्तिव्यत्मिन ॥८०॥ तरिक्षगततन् वृद्धं पृथुकं व्यक्तरिक्षगतम् । सरत्नमितकान्ताक्षगं सप्र।हमितभीवणम् ॥६१॥ लावण्येऽपि न सम्भोग्यं गाम्भीर्येऽप्यनवित्यतम् । महत्त्वेऽपि कृताकोशं व्यक्तकेव जलावयम् ॥६२॥ न चास्य मिदरासक्षगो न कोऽपि मदनव्यरः । तथाप्यदिक्तं कन्वर्यम् प्राक्ष्यम् विकियम् ॥६३॥

का अन्य जल ग्रहण करनेके लिये तत्पर रहता था। वह समुद्र समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर शब्द कर रहा था इसलिये 'रावण' था, उसने अनेक पहाड़ अपने जलके भीतर डुबा लिये थे इसिलये 'अचलग्राह' था। वह सब जीवोंको भय उत्पन्न कराता था इसिलये विभीषण था, अत्यन्त बड़ा था इसलिये 'अतिकाय' था और बहुत गहरा होनेसे 'महोदर' था इस प्रकार वह ऐसा जान पड़ता था मानो राक्षसोंका समूह ही हो। वह समुद्र अपनी तरङ्गरूपी भुजाओं के द्वारा किनारेकी वेदीपर निरन्तर आघात करता रहता था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो धक्का देकर उसे अपने समर्यादपनेको ही सुना रहा हो । वह पर्वतके समान ऊंची उठती हुई लहरोंसे किनारेको उल्लंघन कर रहा था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो नदीरूप स्त्रियोंके साथ संभोग करनेसे अपने आपमें ही नहीं समा रहा हो। उसके शरीरमें अनेक तरंग-रूपी सिकुड़नें उठ रही थीं इसलिये वह वृद्ध पुरुषके समान जान पड़ता था, (पक्षमें अत्यन्त बड़ा था) अथवा वह समुद्र किसी पृथुक अर्थात् बालकके समान मालूम होता था (पक्षमें पृथु क अधिक हैं जल जिसमें ऐसा था) क्यों कि जिस प्रकार बालक पृथिवीपर घुटनों के बल चलता है उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोंके द्वारा पृथिवीपर चल रहा था, जिस प्रकार बालक सरकता है उसी प्रकार वह भी लहरोंसे सरकता था, जिस प्रकार बालक अत्यन्त सुन्दर होता है उसी प्रकार वह भी अत्यन्त सुन्दर था। इसके सिवाय वह समुद्र मगरमच्छ आदि जलचरजीवों से सहित था तथा अत्यन्त भयंकर था अथवा वह समुद्र स्पष्ट ही जलाशय (ड और ल में अभेद होतेसे जडाशय) अर्थात् मूर्ख था क्योंकि लावण्य रहनेपर भी वह उपभोग करने योग्य नहीं था जो लावण्य अर्थात् सुन्दरतासे सहित होता है वह उपभोग करने योग्य अवश्य होता है परन्तु समुद्र वैसा नहीं था (पक्षमें लावण्य अर्थात् खारापन होनेसे किसीके पीने योग्य नहीं था) गंभीरता होनेपर भी वह स्थिर नहीं था, जो गंभीरता अर्थात् धैर्यसे सहित होता है वह स्थिर अवश्य रहता है परन्तु समुद्र ऐसा नहीं था (पक्षमें गंभीरता अर्थात् गहराई होनेपर भी वह लहरोंसे चंचल रहता था) और महत्त्वके रहते हुए भी वह चिल्लाता रहता था-गालियां बका करता था, जो महत्त्व अर्थात् बड्प्पनसे सहित होता है वह बड़ा शान्त रहता है, चिल्लाता नहीं हैं परन्तु समुद्र ऐसा नहीं था (पक्षमें बड़ा भारी होनेपर भी लहरोंके आघातसे शब्द करता रहता था) इन सब कारणोंसे स्पष्ट है कि वह जड़ाशय अवश्य था (पक्षमें जल है आशयमें जिसके अर्थात् जलसे भरा हुआ था) । उस समुद्रके यद्यपि मद्यका संगम ्न्हीं था-मद्य-पानका अभाव था तथापि वह आरूढ मधुविकिय था अर्थात् मद्यपानसे उत्पन्न होनेवाले विकार नशाको धारण कर रहा था, इसी प्रकार यद्यपि उसके काम-ज्वर नहीं था तथापि वह उद्रिक्त-कंदर्प था अर्थात् तीव्र काम-विकारको धारण करनेवाला था। भावार्थ-इस श्लोकमें श्लेष-

१ रौतीति रावणस्तम् । शब्दं कुर्वन्तमिति यावत् । पक्षे दशास्यम् । २ पर्वतस्वीकारवन्तम् । पक्षे अचलग्राहमिति कञ्चिद् राक्षसम् । ३ भयङकरम् । पक्षे रावणानुजम् । ४ अतिशयं मूर्तिम् महान्तमित्यथः । पक्षे अतिकायमिति कञ्चिदसुरम् । ५ महाकुक्षिम् । पक्षे महोदरमिति राक्षसम् । ६ उत्कटकामम्, पक्षे उत्कटजलवर्षम् ।

सनावितंभवं पीत्वा सुस्वादुसरितां जलम्। गतागतानि कुर्वन्तं सन्तोवादिव वीचिभिः।।८४॥
नदीवपूजिरासेच्यं कृतरत्नपरिप्रहम् । यहा भोगिभिराराष्यं चातुरन्तिमवं प्रभुम् ॥८४॥
यावोदोर्धातिनर्धातं र्दूरोज्यलितशीकरः। सपताकिमवाशेषशेषाणंविविनिर्वयात् ॥८६॥
कृताचलपृषुस्तम्भजन्त्रद्वीपमहौकसः । विनीलरत्निर्माणम् एकं सालिमवोज्यितम् ॥८७॥
सनाविमस्तपर्यन्तम् स्रवित्वार्थावगाहनम् । गभीरशब्दसन्दर्भं श्रुतस्कन्यिमवापरम् ॥८८॥
नित्यप्रवृत्तशब्दत्वाद् द्रव्याविकनयाभितम् । वीचीनां क्षणभद्धगित्वात् पर्यायनयगोचरम् ॥८८॥
नित्यानुबद्धतृष्णत्वात् शश्वकजलपरिप्रहात् । गुरूणां च तिरस्कारात् र्विकराजानिवान्वहम् ॥६०॥

मूलक विरोधाभास अलंकार है इसलिये प्रारम्भ-कालमें विरोध मालूम होता है परन्तु बादमें उसका परिहार हो जाता है। परिहार इस प्रकार समक्रना चाहिये कि वह मद्यके संगमसे रहित होकर मधु अर्थात् पुष्परसकी विक्रिया धारण कर रहा था अथवा मनोहर जलपक्षियों की कियाएं घारण कर रहा था और कामज्वरसे रहित होकर भी उद्रिक्त-कं-दर्प था अर्थात् जलके अहंकार से सहित था। वह समुद्र किनारेपर आती जाती हुई लहरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो जिससे कभी तृष्ति न हो ऐसा निदयोंका मीठा जल पीकर लहरों द्वारा संतोषसे गमना-गमन ही कर रहा हो । अथवा वह समुद्र चऋवर्तीके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अनेक स्त्रियोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी नदीरूपी अनेक स्त्रियोंके द्वारा सेवित था, जिस प्रकार चक्रवर्तीके पास अनेक रत्नोंका परिग्रह रहता है उसी प्रकार उस समुद्रके पास भी अनेक रत्नोंका परिग्रह था, जिस प्रकार चक्रवर्ती महाभोगी अर्थात् बड़े बड़े राजाओं के द्वारा आराधन करने योग्य होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी महाभोगी अर्थात् बड़े-बड़े सपौंके द्वारा आराधन करने योग्य था और जिस प्रकार चक्रवर्ती चारों ओर प्रसिद्ध रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी चारों ओर प्रसिद्ध था-व्याप्त था। जल-जन्तुओं के आघातसे उड़ी हुई और बहुत दूरतक ऊंची उछटी हुई जलकी बूंदोंसे वह समुद्र ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बाकीके समस्त समुद्रोंको जीतनेसे अपनी विजय-पताका ही फहरा रहा हो। उस समुद्र-का नीले रंगका पानी वायुके वेगसे ऊपरको उठ रहा था जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुलाचलरूपी बड़े बड़े खंभोंपर बने हुए जम्बूद्वीपरूपी विशाल घरका नील रत्नोंसे बना हुआ एक ऊंचा कोट ही हो। अथवा वह समुद्र दूसरे श्रुतस्कन्धके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध आदि-अन्त-रहित है उसी प्रकार वह समुद्र भी आदि-अन्त-रहित था, जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध समस्त पदार्थोंका अवगाहन-निरूपण करनेवाला है उसी प्रकार वह समुद्र भी समस्त पदार्थौका अवगाहन-प्रवेशन-धारण करनेवाला है, और जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध में गंभीर शब्दोंकी रचना है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी गम्भीर शब्द होते रहते थे-अथवा वह समुद्र द्रव्यार्थिक नयका आश्रय लेता हुआ सा जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार द्रव्या-थिक नयसे प्रत्येक पदार्थमें नित्य शब्दकी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी नित्य शब्द की प्रवृत्ति हो रही थी अर्थात् निरन्तर गंभीर शब्द होता रहता था। अथवा उसकी लहरें क्षण-भंगुर थीं -इसलिये वह पर्यायार्थिकके गोचर भी मालूम होता था क्योंकि पर्यायार्थिक नय पदार्थोंको क्षणभंगुर अर्थात् अनित्य बतलाता है। अथवा वह समुद्र किसी दुष्ट राजाके समान मालूम होता था क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट राजा सदा तृष्णासे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सदा तृष्णासे सहित रहता था अर्थात् प्रतिक्षण अनेक नदियोंका जल ग्रहण करते रहने

ससस्वमितगम्भीरं भोगिभिष्ं तवेलकम् । सुराजानिमवात्युण्वैः वृत्ति मर्यावया घृतम् ॥६१॥ धनेकमन्तरद्वीपमन्तर्वितिनमात्मनः । वृगंदेशिमवाहार्ये पालयन्तमलक्षवनैः ॥६२॥ गर्जव्भिरितगम्भीरं नभोग्यापिभिक्षितिः । भ्रापूर्यमाणमम्भोभिः धनौषैः क्षित्रकरैरिव ॥६३॥ रिक्रागितैश्वितिः क्षोभैः इत्यितैश्वं विवर्तनैः । प्रहाविष्टिमिबोज्जुम्भं सम्बानं च सर्घूणितम् ॥६४॥ रत्नांशुचित्रिततलं मुन्ताशवित्ताणंसम् । प्राहैरध्यासितं विष्वक्सुकालोकं च भीवणम् ॥६४॥ नदीनं रत्नभूयिष्ठम् भ्रष्पाणं चिरजीवितम् । समुद्रमिषं चोन्मुद्रं भवके रह्ममन्मवम् । ॥६६॥

पर भी संतुष्ट नहीं होता था, जिस प्रकार दुष्ट राजा जल (जड़) अर्थात् मूर्ख मनुष्योंसे घिरा रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी निरन्तर जल अर्थात् पानीसे घिरा रहता था, और जिस प्रकार दुष्ट राजा गुरु अर्थात् पूज्य महापुरुषोंका तिरस्कार करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी गुरु अर्थात् भारी वजनदार पदार्थीका तिरस्कार करता रहता था अर्थात् उन्हें डुबोता रहता था। अथवा वह समुद्र किसी उत्तम राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा सत्त्व अर्थात् पराक्रमसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सत्त्व अर्थात् जल-जन्तुओं से सहित था, जिस प्रकार उत्तम राजा अत्यन्त गंभीर होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी अत्यन्त गंभीर अर्थात् गहरा था, जिस प्रकार उत्तम राजाके समीप अनेक भोगी अर्थात् राजा लोग विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार उस समुद्रकी बेला (तट) पर भी अनेक भोगी अर्थात् सर्प विद्य-मान रहते थे, जिस प्रकार उत्तम राजांकी वृत्ति उच्च होती है उसी प्रकार उस समुद्रकी वृत्ति भी उच्च थी अर्थात् उसका जल हवासे ऊंचा उठ रहा था और जिस प्रकार उत्तम राजा मर्यादा अर्थात् कुल-परम्परासे आई हुई समीचीन पद्धतिसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी मर्यादा अर्थात् पालीसे सहित था। वह समुद्र अपने मध्यमें रहनेवाले अनेक अन्तर्द्वीपोंकी रक्षा कर रहा था वे अन्तर्द्वीप उसके अलंघनीय तथा हरण करनेके अयोग्य किलोंके समान जान पड़ते थे। वह अतिशय गम्भीर समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो सेवकोंके समान निरन्तर बढ़ते हुए, गर्जते हुए और आकाशमें फैले हुए मेघोंके द्वारा ही जलसे भरा गया हो अथवा वह समुद्र किसी ग्रहाविष्ट अर्थात् भूत लगे हुए मनुष्यके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार ग्रहाविष्ट मनुष्य जमीनपर रेंगता है, चलता है, क्षुब्ध होता है, ऊंचा उछलता है और इधर उधर घूमता है अथवा करवटें बदलता है उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोंसे पृथिवीपर रेंग रहा था, चल रहा था, क्षुब्ध था, ऊंचा उछलता और इधर उधर घूमता था अर्थात् कभी इधर लहरता था तो कभी उधर लहरता था, तथा ग्रहाविष्ट मनुष्य जिस प्रकार उज्जृम्भ अर्थात् उठती हुई जमुहाइयोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उज्जृम्भ अर्थात् उठती हुई लहरोंसे सहित था, जिस प्रकार ग्रहाविष्ट मनुष्य शब्द करता है उसी प्रकार समुद्र भी शब्द कर रहा था और जिस प्रकार ग्रहाविष्ट मनुष्य कांपता रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी वायुसे कांपता रहता था। उस समुद्रका तल भाग रत्नोंकी किरणोंसे चित्र-विचित्र हो रहा था, उसका जल मोतियोंसे चित्रित था, और वह चारों ओर मगरमच्छोंसे भरा हुआ था इसलिये वह देखनेंमें अच्छा भी लगता था और भयानक भी मालूम होता था। वह समुद्र अनेक रत्नों

१ भूप्रसर्पणै: । २ चलनै: । ३ उत्थानै: । ४ भ्रमणै: । १ उज्जूम्भणम् । पक्षे जूम्भिकास-हितम् । ६ सरित्पितम् । निस्वसदृशम् । 'नञ्भावे निषेधे च स्वरूपार्थे व्यतिक्रमे । ईषदर्थे च सादृश्ये तिद्वरुद्धतदन्ययो: ॥' इत्यभिधानात् । ७ आपः प्राणं यस्य स तम् । पक्षे गतप्राणम् । ६ चिरकालस्था-धिनम् । —जीविनम् अ०,प०,ब०,स०,६० । ६ मुद्रया सहितम् । १० मुद्रारहितम् । महान्तमित्यर्थः । ११ भषाक्रिकतम् । १२ मत् मनो मध्नातीति मन्मथः न मन्मथः अमन्मथस्तं मनोह्रस्मित्यर्थः ।

प्रवृद्धपारमक्षीभ्यम् प्रसंहार्वं मनुकारम् । सिद्धालयमिव व्यक्तम् प्रव्यक्तममृतास्प्रदम् ।।६७॥ विद्वालयमिव व्यक्तम् प्रव्यक्तममृतास्प्रदम् ।।६७॥ विद्वालयमहोपलक्षाया पृतसम्ब्याभृद्धिभूमम् । कृतान्ध्रतमसारमभं क्वित्वभीलाक्षमरिक्षिः ।।६६॥ वृद्धिक्ष्यभीत्सर्पः क्वित्वस्तिक्ष्य क्षेत्रक्षम् । क्वित्वक्ष्य कौक्षकुमी कान्ति तन्वानं विद्वमाक्षकुरः ।।६६॥ वृद्धिक्ष्यक्ष्यक्षित्वपुदोव्भेदसम् क्वित्वस्तिकम् । तारकानिकराकीणं हसन्तं जलभृत्ययम् ।।१००॥ वेलापर्यन्तसम्मू क्वित्सवर्वरत्नांभुक्षीकरः । क्विचिदिन्द्रधनुर्लेखां लिखन्तमिव खाङ्गणे ।।१०१॥ रथाङ्गणपाणिरित्युक्षेः सम्भृतं रत्नकोटिभिः । महानिधिमिवापूर्वम् ग्रपक्ष्यन्मकराकरम् ।।१०२॥

से भरा हुआ था इसिलये नदीन अर्थात् दीन नहीं था यह उचित था (पक्षमें 'नदी इन' निदयोंका स्वामी था) परन्तु अप्राण अर्थात् प्राण रहित होकर भी चिरजीवित अर्थात् बहुत समय तक जीवित रहनेवाला था, समुद्र अर्थात् मुद्रा सहित होकर भी उन्मुद्र अर्थात् मुद्रा-रहित था और भवकेतु अर्थात् मछलीरूप पताकासे सहित होकर भी अमन्मथ अर्थात् कामदेव नहीं था यह विरुद्ध बात थी किन्तु नीचे लिखे अनुसार अर्थमें परिवर्तन कर देनेसे कोई विरुद्ध बात नहीं रहती । वह प्राणरहित होनेपर भी चिरजीवित अर्थात् चिरस्थायी रहनेवाला था अथवा चिरकालसे जल सहित था, समुद्र अर्थात् सागर होकर भी उन्मुद्र अर्थात् उत्कृष्ट आनन्दको देनेवाला था (उद्-उत्कृष्टां मुदं हर्षं राति-ददातीति उन्मुद्रः) और अषकेतु अर्थात् समुद्र अथवा मछिलयोंके उत्पातसे सिहत होकर भी अमन्मथ अर्थात् काम नहीं था। अथवा वह समुद्र स्पष्ट ही सिद्धालयके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सिद्धालयका पार दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार उस समुद्रका भी पार दिखाई नहीं देता था-दोनों ही अदृष्ट-पार थे,जिस प्रकार सिद्धालय अक्षोभ्य है अर्थात् आकुलता-रहित है उसी प्रकार समुद्र भी अक्षोभ्य था अर्थात् क्षोभित करनेके अयोग्य था उसे कोई गँदला नहीं कर सकता था, जिस प्रकार सिद्धालयका कोई संहार नहीं कर सकता उसी प्रकार उस समूहका भी कोई संहार नहीं कर सकता था, जिस प्रकार सिद्धालय अनुत्तर अर्थात् उत्कृष्ट है उसी प्रकार वह समुद्र भी अनुत्तर अर्थात् तैरनेके अयोग्य था, जिस प्रकार सिद्धालय अव्यक्त अर्थात् अप्रकट है उसी प्रकार वह समुद्र भी अव्यक्त अर्थात् अगम्य था और सिद्धालय जिस प्रकार अमृतास्पद अर्थात् अमृत (मोक्ष)का स्थान है उसी प्रकार वह समुद्र भी अमृत (जल) का स्थान था। कहीं तो वह समुद्र पद्मरागमणियों से संध्या कालके बादलोंकी शोभा अथवा संदेह घारण कर रहा था और कहीं नील मणियोंकी किरणोसे गाढ़ अन्धकारका प्रारम्भ करता हुआ सा जान पड़ता था। कहीं हरित मणियोंकी कान्तिके प्रसारसे उसमें शेवालका संदेह हो रहा था और कहीं वह मूंगाओंके अंकुरोंसे कुंकुम की कान्ति फैला रहा था। कहीं सीपोंके संपुट खुल जानेसे उसमें मोती तैर रहे थे और उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं के समूहसे भरे हुए आकाशकी ओर हँस ही रहा हो। तथा कहींपर किनारेके समीप ही समस्त रत्नोंकी किरणों सहित जलकी छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थीं उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी आंगनमें इन्द्रधनुषकी रेखा ही लिख रहा हो। इस प्रकार जो ऊँचे तक करोड़ों रत्नोंसे भरा हुआ था ऐसे उस समुद्रको चक्रवर्तीने अपूर्व महानिधिके समान देखा ॥६८-१०२॥

१ अविनाश्यम् । २ न विद्यते उत्तरः श्रेष्ठो यस्मात् स तम् । ३ सलिलपीयूषिनवासम् । पृश्ले सृभयस्थानम् । 'सुधाकरयज्ञशेषसिललाज्यमोक्षधन्वन्तरिविषकन्दिन्छन्नसहायदिविजेष्वमृत' इत्यभिधानात् । ४ पद्माराग- माणिक्य । ४ लिप्त । सन्देहविषयीकृत । ६ समुत्सपैन्नानारत्नमरीचियुतशीकरैः । ७ -संकरैः प० । ६ मकराज्ञयम् ल० ।

दृद्ध वाज्य तं महाभागः कृतविधिरिनिः स्वनम् । दृष्टिचेवातुलयञ्चकी गोष्यदावक्षयाणंवम् ॥१०३॥
ततौऽभिनत्ति स्वयं कृतिसद्धनमित्कयः । रथं प्रचोदयेत्युच्धः प्राजितारमचोदयत् ॥१०४॥
विमुक्तप्रप्रहैं वृद्धिः अह्यमानो मनोजवः । लवणाव्यौ दृतं प्रायाद यानपात्रायितो रथः ॥१०४॥
रयो मनोर्चात् पूर्वं रयात् पूर्वं मनोरयः । इति सम्भाव्यवेगोऽसौ रयो वाधिं व्यगाहत ॥१०६॥
व्यव्यवस्तम्भः प्रयुक्तो नु जलं न स्थलतां गतम् । स्यन्दनं यदमी वाहा जले निन्युः स्थलास्थया ॥१०७॥
तयंव व्यवस्ति तरः तयंवोच्चः प्रघोरितम् । यथा वहिजंलं पूर्वम् प्रहो पुष्यं रयाद्धगिनः ॥१०६॥
मह्द्भिरिप कल्लोलंः प्राविधमानास्तुरद्धगमाः । रयं निन्युरनायासात् प्रत्युतेषां से विश्रमः ॥१०६॥
रयाद्धस्त प्रति व्यवस्ति । स्याद्धस्त प्रयोत्वा से विश्रमः ॥११०॥
नाद्धगरास्तुरद्धगाणाम् प्रावितः अमर्घामतः । स्रालितः वुरवेगोत्यः केवसं शीकरेरपाम् ॥१११॥
सणं रयाद्धगसद्धप्रजलसम्बद्धिषाऽभवत् । व्यभावि भाविनां वर्त्सं विक्रणामिव सूत्रितम् ॥११२॥
रयोऽस्याभिमतां भूमि प्रापत्सारिय चौदितः । मनोरयोऽपि संसिद्धि पुण्यसारियचोदितः ॥११३॥

तदनन्तर-महाभाग्यशाली बुद्धिमान् भरतने गम्भीर शब्द करते हुए उस समुद्रको देखकर, दृष्टि मात्रसे ही उसे गायके खुरके समान तुच्छ समभ लिया ॥१०३॥ और फिर अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार कर 'शीघृ ही रथ बढ़ाओ' इस प्रकार सारिथके लिये जोरसे प्रेरणा की ।।१०४।। जिनकी रास ढीली कर दी गई है और जिनका वेग मनके समान है ऐसे घोड़ोंके द्वारा ले जाया जानेवाला वह रथ लवणसमुद्रमें जहाजकी नाईं शीघूताके साथ जा रहा था ॥१०५॥ मनोरथसे पहले रथ जाता है अथवा रथसे पहले मनोरथ जाता है इस प्रकार जिसके वेगकी सम्भावना की जा रही है ऐसा वह रथ समुद्रमें बड़े बेगके साथ्र जा रहा था।।१०६॥ क्या वह जलस्तिम्भिनी विद्यासे थंभा दिया गया था अथवा स्थलपनेको ही प्राप्त हो गया था क्योंकि चक्रवर्तीके घोड़े स्थल समभकर ही जलमें रथ खींचे लिये जा रहे थे।।१०७।। जिस प्रकार जलके बाहर पहियोंका चीत्कार शब्द होता था उसी प्रकार जलके भीतर भी हो रहा था और जिस प्रकार जलके बाहर घोड़े दौड़ते थे उसी प्रकार जलके भीतर भी दौड़ रहे थे, अहा ! चऋवर्तीका पुण्य भी कैसा आश्चर्यजनक था ! ॥१०८॥ वे घोड़े बड़ी बड़ी लहरोंसे सीचे जानेपर भी बिना किसी परिश्रमके रथको ले जा रहे थे। उन लहरोंसे उन्हें कुछ दुःख नहीं होता था बल्कि उनका परिश्रम दूर होता जाता था ।।१०९।। रथके पहियेके आघातसे आकाशकी ओर उछलनेवाले जलके समूहने ध्वजाके वस्त्रमें भी जाड्य अर्थात् भारीपन ला दिया था सो ठीक ही है क्योंकि जलका ऐसा ही स्वभाव होता है। भावार्थ-संस्कृत काव्योंमें ड और ल के बीच कोई भेद नहीं माना जाता इसलिये जलानाम् की जगह जडानाम् पढ़कर चतुर्थं चरणका ऐसा अर्थ करना चाहिये कि मूर्ख मनुष्योंका यही स्वभाव होता है कि वे दूसरोंमें भी जाड्य अर्थात् मूर्खता उत्पन्न कर देते हैं।।११०।। घोड़ोंके शरीर पर लगाया हुआ अंगराग (लेप) परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेसे गीला नहीं हुआ था केवल खुरोंके वेगसे उठे हुए जलके छीटोंसे ही धुल गया था ।।१११।। रथके पहियोंके संघट्टनसे क्षण भरके लिये जो समुद्रका जल फटकर दोनों ओर होता जाता था वह ऐसा मालूम होता था मानो आगे होनेवाले सगर आदि चक्रवर्तियोंके लिये सूत्र डालकर मार्ग ही तैयार किया जा रहा हो ।।११२।। सारिथके द्वारा चलाया हुआ चऋवर्तीका रथ उनके अभिलेषित स्थानपर पहुंच

१ महाभागं ल०। २ सारिथम्। ३ त्यक्तरज्जुभिः। ४ अगच्छत्। ५ स्थलमिति बुद्ध्या। ६ गतिविशेषाकान्तम्। ७ जलाद् बहिः। स्थलं इत्यर्थः। ८ सिच्यमानाः। ६ सेचनविधिः। १० श्रमहरणकारणम्। ११ समुत्योडनात्। १२ जलसमूहः। जलानां जडानामिति ध्वनिः। १३ स्वदैः।

गत्वा कतिपयान्यव्यो योजनानि रथः प्रभोः । स्थितो उन्तर्जलमाक्यम्य ग्रस्ताव्य इव वार्षिना ।।११४॥ विव्यक्ष्योजनमागाह्य स्थिते मध्येऽजंवं रथे । रयाक्ष्मपाणिराक्क्ष्यो जग्नाह किल कार्मुकम् ।।११४॥ स्कृरज्ज्यं वज्रकाण्डं तद्धनुरारोपितं यदा । तदा जीवितस्त्रज्ञेहदोलाक्डमभूज्जगत् ।।११६॥ स्कृरज्ज्यं वज्रकाण्डं तद्धनुरारोपितं यदा । तदा जीवितस्त्रज्ञेहदोलाक्डमभूज्जगत् ।।११६॥ स्कृरमीविरिवस्तस्य मृहः प्रध्वानयन् विद्याः । प्रक्षोग्रम्मयद्वाधिं चलतिमिकुलाकुलम् ।।११७॥ संहायंः किम मृष्याक्ष्यः उत विद्यवित्यं जगत् । इत्याद्धक्रम्य क्षणं तस्ये तदा नभित क्षेत्ररः ।।११६॥ वक्षेत्रप गृणवत्यस्मिन् ऋजुकर्मण कार्मुके । ग्रमोधं क्षण्यये वाणं दत्यानकमास्थितः ।।११६॥ म्रहं हि भरतो नाम चक्री वृषभनम्यनः । मत्साद्भवन्तु मद्गुन्तिवासिनो व्यन्तरामराः ।।१२०॥ द्वित व्यक्तिलिपन्यासो दूतमुक्य इव द्वतम् । स पत्री चिक्रणा मुक्तः रिप्राक्षमुक्तीमास्थितो गतिम् ।।१२१॥ जितिनिर्द्यातिनिर्धोवं ध्वति कृषंत्रभस्तलात् । न्यपप्तन्माण्यावासे तत्सैन्यं क्षोभमानयन् ।।१२२॥ किमेष कृपितोऽम्भोधिः कल्पान्तप्यनाहतः । निर्घातः किस्वदुव्यन्तो भूमकन्यो नृ ज्रम्भते ।।१२२॥ इत्याकुलार्यः कोष्यः तिक्रकायोपणाः सुराः । परिववृत्यत्येनं सम्बद्धा माग्यं प्रभुम् ।।१२४॥ देव दीप्रः शरः कोऽपि पतितोऽस्मत्समाक्ष्याक्षा । तेनायं प्रकृतः भ्रमो न किञ्चित्वरारणान्तरम् ।।१२४॥

गया और पुण्यरूपी सारिथके द्वारा प्रेरित हुआ उनका मनोरथ भी सफलताको प्राप्त हो गया ॥११३॥ महाराज भरतका रथ समुद्रमें कुछ योजन जाकर जलके भीतर ही खड़ा हो गया मानो समुद्रने ऊपरकी ओर बढ़कर उसके घोड़े ही थाम लिये हों ॥११४॥ जब वह रथ समुद्र के भीतर बारह योजन चलकर खड़ा हो गया तब चक्रवर्तीने कुछ कुपित होकर धनुष उठाया ।।११५।। जिसकी प्रत्यंचा (डोरी) स्फुरायमा है और काण्ड वज़के समान है ऐसा वह धनुष जिस समय चऋवर्तीने प्रत्यंचासे युक्त किया था उसी समय यह जगत् अपने जीवित रहनेके संदेह रूपी भूलापर आरूढ़ हो गया था अर्थात् समस्त संसारको अपने जीवित रहनेका संदेह हो गया था ॥११६॥ समस्त दिशाओंको बार-बार शब्दायमान करते हुए चऋवर्तीके धनुषकी स्फुराय-मान प्रत्यंचाके शब्दने इधर-उधर भागते हुए मच्छोंके समूहसे भरे हुए समुद्रको भी क्षोभित कर दिया था ।।११७।। क्या यह चक्रवर्ती इस समुद्रका संहार करना चाहता है अथवा समस्त संसारका ? इस प्रकार आशंका कर विद्याधर लोग उस समय क्षण भरके लिये आकाशमें खड़े हो गये थे ।।११८।। जो टेढ़ा होकर भी गुणवान् (पक्षमें डोरीसे सहित) और सरल कार्य करनेवाला था (पक्षमें सीघा बाण छोड़नेवाला था) ऐसे उस धनुषपर चऋवर्तीने प्रशंसनीय-योग्य आसनसे खड़े होकर कभी व्यर्थ न जानेवाला अमोघ नामका बाण रखा ॥११९॥ 'मैं वृषभदेवका पुत्र भरत नामका चक्रवर्ती हूँ इसिलये मेरे उपभोगके योग्य क्षेत्रमें रहनेवाले सब व्यंन्तर देव मेरे अधीन हों इस प्रकार जिसपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए हैं ऐसा हुआ वह चऋवर्ती के द्वारा चलाया हुआ वाण मुख्य दूतकी तरह पूर्व दिशाकी ओर मुख कर चला ।।१२०-१२१।। और जिसने वजुपातके शब्दको जीत लिया है ऐसा भारी शब्द करता हुआ तथा मागध देवकी 👻 सेनामें क्षोभ उत्पन्न करता हुआ वह बाण आकाश-तलसे मागध देवके निवासस्थानमें जा पड़ा ।।१२२।। क्या यह कल्पान्त कालके वायुसे ताड़ित हुआ समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ है ? अथवा जोरसे शब्द करता हुआ वजू पड़ा है ? अथवा भूमिकंप ही हो रहा है ? इस प्रकार जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुल हो रही है ऐसे उसके समीप रहनेवाले व्यन्तरदेव तैयार होकर मागध देवके पास आये और उसे घेरकर खड़े हो गये ।।१२३-१२४।। हे देव, हमारे सभा-

१ जलमध्ये। २ अर्णवमध्ये। ३ कृदः। ४ स्फुरन्ती ज्या मौर्वी यस्य स तम्। ५ चिक्रणः। ६ स्थानकम् प्रत्यालीढादिस्थानम्। ७ मदधीना भवन्तु। ५ मम क्षेत्रवासिन इत्यर्थः। ६ बाणः। १० पूर्वामिमुसीम्। ११ अशनि। १२ अत्याकुलबुद्धयः। १३ विहितः।

येनायं प्रहितः पत्री नाकिना बानवेन वा। तस्य कर्तुं प्रतीकारिममे सज्जा वयं प्रभो।।१२६॥ इत्यासिक भटेस्तूर्णम् एत्य विज्ञापितः प्रभुः। ग्रलमाध्यं भटालापः इत्युष्धः प्रत्युवाच तान्।।१२७॥ यूयं तं एव मब्ग्राह्याः सोऽहमेवास्मि मागधः। श्रुतपूर्वमिदं कि वः सोढपूर्वो मयेत्यिरः।।१२८॥ विभात यः पुमान् प्राणान् परि भूतिमलीमसान्। न गृणेलिङगमात्रेण पुमानेव प्रतीयते।।१२६॥ सिचत्रपुरुषो बास्तु चञ्चापुरुष एव च । यो विनापि गृणेः पौस्नैः नाम्नेव पुरुषायते।।१३०॥ स पुमान् यः पुनीते स्वं कुलं जन्म च पौरुषैः। भटबुषो जनो यस्तु तस्यास्त्व भवनिर्भृवि।।१३१॥ विजिगीषुतया देवा व वयं नेण्डाविहारतः ।। । । । । । ।।। । ।।। वस्तुवाहनराज्याङगैः ग्राराध्यति यः परम्। परभोगीणमैश्वर्यः तस्य मन्ये विद्यवनम्।।१३२॥ शरशाली प्रभुः कोऽपि मसोऽयं भन्निपसित । धनायतोऽस्य वास्यामि निधनं प्रथनेः समम्।।१३४॥ विद्यूष्यं शरं तावत् कोपाग्नेः प्रथमेन्धनम्। करवाणीदमेवास्तु (भतनुश्वकंरपेन्धनम् ।।१३४॥

भवनके आंगनमें कोई देदीप्यमान बाण आकर पड़ा है उसीसे यह क्षोभ हुआ है इसका दूसरा कारण नहीं है ।।१२५।। हे प्रभो, जिस किसी देव अथवा दानवने यह वाण छोड़ा है हम सब लोग उसका प्रतिकार करनेके लिये तैयार हैं।।१२६॥ इस प्रकार रक्षा करनेवाले वीर योद्धाओं ने शीघ ही आकर अपने स्वामी मागध देवसे निवेदन किया और मागध देवने भी बड़े जोरसे उन्हें उत्तर दिया कि चुप रहो, इस प्रकार वीर वाक्योंसे कुछ लाभ नहीं है ॥१२७॥ तुम लोग वे ही मेरे अधीन रहनेवाले देव हो और मैं भी वही मागध देव हूं, क्या मुक्ते कभी पहले अपना शत्रु सहन हुआ है ?यह बात तुम लोगोंने पहले भी कभी सुनी है ?।।१२८।। जो पुरुष पराभव से मिलन हुए अपने प्राणोंको धारण करता है वह गुणोंसे पुरुष नहीं कहलाता किन्तु केवल लिङ्ग से ही पुरुष कहलाता है ॥१२९॥ जो पुरुष, पुरुषोंमें पाये जानेवाले गुणोंके बिना केवल नाम से ही पुरुष बनना चाहता है वह या तो चित्रमें लिखा हुआ पुरुष है अथवा तृण काष्ठ वगैरहसे बना हुआ पुरुष है।।१३०।। जो अपने पराक्रमसे अपने कुल और जन्मको पवित्र करता है वास्तवमें वही पुरुष कहलाता है, इसके विपरीत जो मनुष्य भूठमूठ ही अपनेको वीर कहता है पृथिवीपर उसका जन्म न लेना ही अच्छा है ।।१३१।। हम लोग शत्रुओंको जीतनेसे ही 'देव' कहलाते हैं, इच्छानुसार जहां तहां बिहार करने मात्रसे देव नहीं कहलाते इसलिये हम लोगोंकी संपत्ति सदा शत्रुओंको विजय करने मात्रसे ही प्राप्त हो ।।१३२।। जो मनुष्य रत्न आदि वस्तु, हाथी घोड़े आदि वाहन और छत्र चमर आदि राज्यके चिह्न देकर किसी दूसरेकी आरा-धना-सेवा करता है उसका ऐश्वर्य दूसरोंके उपभोगके लिये हो और मैं ऐसे ऐश्वर्यको केवल विडम्बना समभता हुं।।१३३॥ बाण चलानेवाला यह कोई राजा मुभसे धन चाहता है सो इसके लिये में युद्धके साथ साथ निधन अर्थात् मृत्यु दूंगा ।।१३४।। सबसे पहले में इस बाण को चूर कर अपने क्रोधरूपी अग्निका पहला ई धन बनाऊंगा, यही बाण अपने छोटे छोटे ट्कड़ों

१ प्रभो वयम् स०, अ०, प०, इ०। २ अङगरक्षिभटैः। ३ तूष्णीं तिष्ठत। ४ ते पूर्वस्मिन् विद्यमाना एव। ५ परिभव। ६ तृणपुरुषः। 'चञ्चोऽनलादिनिर्माणे चञ्चा तु तृणपूरुषे', इत्यभिषानात्। करिकलभन्यायमाश्रित्य पुनः पुरुष शब्दप्रयोगः। ७ वा ल०, ब०, अ०, प०, स०, द०, इ०। ५ पुरुषसम्बन्धिभिः। ६ अनुत्पत्तिः। 'नङ्गो निः शापे' इति अनिप्रत्ययान्तः। १० दीव्यन्ति विजिगीषन्तीति देवाः। ११ स्वैरविहारतः। कीडाविहारत इति भावः। १२ परभोगिभ्यो हितम्। १३ अस्मत्। १४ प्रधनैः द०, इ०, ल०, अ०, प०, स०। युद्धैः। 'युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्' इत्यभिषानात्। १५ अल्पशकलैः (चूर्णीकृतशरीरेन्धनैः)। शत्रुशरीरशकलैः। १६ सन्धुक्षणम्, अगिनुष्वाक्षनम्।

साम्रेपिमित संरम्भाक् डवीर्यं गिरसूजिताम् । व्यरंसीक् वशनज्योत्स्नां संहरत्मायमां वरः ॥१३६॥
ततस्तम् जुरम्यणाः सुरा दृष्टपरम्पराः । प्रमुं शमयित् कीषाव् विद्या वृद्धेविमोः विद्यातः ॥१३६॥
यथार्यः वरमध्यं ज्वा मितञ्च बहुविस्तरम् । प्रमाकुलञ्च गम्भीरं नाश्यिमोद्धः वचः ॥१३६॥
सत्यं परिभवः सोरुम् प्रशक्यो मानशालिनाम् । बलवव्भिविरोषस्तु स्वपराभवकारणम् ॥१३६॥
सत्यमेव यशो रक्ष्यं प्राणेरपि वनं रिष । तत्तु प्रमुमनाश्रित्य क्ष्यं लभ्येत धीषनः ॥१४०॥
प्रसब्धभावो लब्धार्थपरिरक्षणमित्यपि । द्वयमेतत् सुक्षाल्लभ्यं जिणीवोर्नाश्रयं विना ॥१४१॥
बिलनामिष सन्त्येव बलीयांसो मनस्विनः । बलवानहमस्मीति नोत्सेक्तव्यमतः परम् ॥१४२॥
न किञ्चवप्यनालोक्य विवयं सिद्धिकाम्यता । ततः शरः कुतस्त्योऽयं किमीयो वेति मृग्यताम् ॥१४३॥
श्रुतञ्च बहुशोऽस्माभिः श्राप्तीयं पुष्कलं वचः । जिनाश्चक्रधरस्सार्धं वर्त्यन्तीहेति भारते ॥१४४॥
नूनं चिक्रण एवायं जयाशंसी शरागमः । धूतान्धतमसोद्योतः सम्भाव्योऽन्यत्र कि रवेः । १४४॥
प्रथवा कल् स्या संशय्य चक्रपाणेरयं शरः । व्यनिकत व्यक्तमेवनं रितश्चामाक्षरमालिका ॥१४६॥

से मेरी क्रोधरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेवाला हो ॥१३५॥ इस प्रकार वह मागध देव क्रोध से तिरस्कारके साथ साथ कठोर वचन कहकर दांतोंकी कान्तिको संकुचित करता हुआ जब चुप हो रहा ॥१३६॥ तब कुल-परम्पराको देखने वाले समीपवर्ती देव उसका ऋोध शमन करनेके लिये उससे कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि राजा लोगोंकी स्थिति विद्याकी अपेक्षा वृद्ध हुए मनुष्योंसे ही होती है, भावार्थ-जो मनुष्य विद्यावृद्ध अर्थात् विद्याकी अपेक्षा बड़े हैं उन्हींसे राजा लोगोंकी मर्यादा स्थिर रहती है किन्तु जो मनुष्य केवल अवस्थासे बड़े हैं उनसे कुछ लाभ नहीं होता ।।१३७।। उन देवोंने जो वचन कहे थे वे समयके अनुकूल थे, अर्थसे भरे हुए थे, परिमित थे, अर्थकी अपेक्षा बहुत विस्तारवाले थे, आकुलता-रहित थे और गंभीर थे सो ठीक ही है क्योंकि मूर्खोंके ऐसे वचन कभी नहीं निकलते हैं।।१३८।। उन देवोंने कहा कि हे प्रभो, यह ठीक है कि अभिमानी मनुष्योंको अपना पराभव सहन नहीं हो सकता है परन्तु बलवान् पुरुषोंके साथ विरोध करना भी तो अपने पराभवका कारण है।।१३९॥ यह बिलकुल ठीक है कि अपने प्राण अथवा धन देकर भी यशकी रक्षा करनी चाहिये परन्तु वह यश किसी समर्थं पुरुषका आश्रय किये बिना बुद्धिमान् मनुष्योंको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? ।।१४०।। प्राप्त नहीं हुई वस्तुका प्राप्त होना और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना ये दोनों ही कार्य किसी विजिगीष राजाके आश्रयके बिना सुखपूर्वक प्राप्त नहीं हो सकते ।।१४१।। हे प्रभो, बलवान् मनुष्योंकी अपेक्षा और भी अधिक बलवान् तथा बुद्धिमान् हैं इसलिये में बलवान् हूं इस प्रकार कभी गर्व नहीं करना चाहिये ।।१४२।। सिद्धि अर्थात् सफलताकी इच्छा करनेवाले पुरुषको बिना विचारे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिये इसलिये यह बाण कहांसे आया है ? और किसका है? पहले इस बातकी खोज करनी चाहिये ॥१४३॥ इस भारतवर्षमें चक- " वित्यों के साथ तीर्थ कर निवास करेंगे, अवतार लेंगे ऐसे आप्त पुरुषों के यथार्थ वचन हम लोगों ने अनेक बार सुने हैं।।१४४।। विजयको सूचित करनेवाला यह बाण अवश्य ही चऋवर्तीका ही होगा क्योंकि सघन अन्धकारको नष्ट करनेवाला प्रकाश क्या सूर्यके सिवाय किसी अन्य वस्तु में भी संभव हो सकता है ? अर्थात् नहीं ।।१४५।। अथवा इस विषयमें संशय करना व्यर्थ है। यह बाण चक्रवर्तीका ही है, क्योंकि इसपर खुदे हुए नामके अक्षरोंकी माला साफ साफ ही

१ प्रभोः स्थितिर्विद्यावृद्धैभैवति हि। २ प्रभोः ल०। ३ यथावसरमर्त्यं च द०, ल०, अ०, प०, स०, इ०। ४ अभिलपणीयम्। ५ बुद्धिहीनानाम्। ६ सिद्धि वाञ्छता। ७ कस्य सम्बन्धि। दिवचार्यताम्। ६ आप्तसम्बन्धि। १० रवि विवज्यं। ११ शंकां मा कार्षीः। १२ चिकिनामाक्षर।

तदेनं आरमम्यक्षं गण्यमाल्याक्षतादिनिः। पूज्याद्येव विभोराज्ञा गत्वाल्माभिः शरापंजा ॥१४७॥
मा गा नागय वैचित्यं कार्यमेतद् विनिष्टचनु । न युन्तं तत्प्रतीपत्यं तव तहेशवासिनः ॥१४६॥
तवलं देव संरम्यं तत्प्रातीप्यं न शान्तये। महतः सरिबोधस्यं कः प्रतीपं तरन् सुन्नी ॥१४६॥
बलवाननुवत्यंक्षेत् अनुनेयोऽद्य कक्षमत । महत्सु वैतर्सी वृत्तिम् आमनन्त्यविपत्करीम् ॥१४०॥
इहामुत्र च जन्तुनाम् उत्रत्यं पूज्यपूजनम् । तापं त त्रानुबच्नाति पूज्यपूजाव्यतिकमः ॥१४१॥
इति तह्वचनात्किञ्चित् प्रबुद्ध इवं तत्क्षणम् । अशातमेवमेतत्स्याद् इत्यसौ प्रत्यपद्धतः ॥१४२॥
सतम्भूमिवात्याभूत् वित्तं किञ्चित्तसाध्वसम् । साशक्ष्किमवं सोहेगं प्रबुद्धिव च क्षणम् ॥१४३॥
ततः प्रसेवुषी तस्य निवरादेवं शेमुषी। पूर्वापरं व्यलोकिष्ट कोपापायात् प्रशेमुषी ॥१४४॥
सोऽयं चक्रभृतामाद्यो भरतोऽलक्षवधशासनः । प्रतीक्यः सर्वधात्माभिः अनुनेयक्च सावरम् ॥१४६॥
चिक्रत्यं चरमाद्भगत्वं पुत्रत्वं च जगद्गुरोः । इत्यस्य पूज्यमेकैकं कि पुनस्तत्समुज्वितम् ॥१४६॥
इति निक्षित्य (असम्भूत्तैः अनुयातः सुरोत्तमः । सहसा चिक्रणं वष्टुमुक्वचाल स मागधः ॥१४६॥

चकवर्तीको प्रकट कर रही है।।१४६।। इसलिये गन्ध माला अक्षत आदिसे इस बाणकी पूजा कर हम लोगोंको आज ही वहां जाकर उनका यह बाण उन्हें अर्पण कर देना चाहिये और आज ही उनकी आज्ञा मान्य करनी चाहिये ॥१४७॥ हे मागध, आप किसी प्रकारके विकारको प्राप्त मत हू जिये, और हम लोगोंके द्वारा कैहे हुए इस कार्यका अवश्य ही निश्चय कीजिये, क्योंकि उनके देशमें रहनेवाले आपको उनके साथ विरोध करना उचित नहीं है ।।१४८।। इसलिये हे देव, क्रोध करना व्यर्थ है, चक्रवर्तीके साथ वैर करनेसे कुछ शान्ति नहीं होगी क्योंकि नदीके बड़े भारी प्रवाहके प्रतिकूल तैरनेवाला कौन सुखी हो सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥१४९॥ यदि बलवान् मनुष्यको अनुकूल बनाये रखना चाहिये यह नीति है तो चक्रवर्तीको आज ही प्रसन्न करना चाहिये, क्योंकि बड़े पुरुषींके विषयमें बेंतके समान नम् वृत्ति ही दुःख दूर करनेवाली है ऐसा विद्वान् लोग मानते हैं ॥१५०॥ पूज्य मनुष्योंकी पूजा करनेसे इस लोक तथा परलोक-दोनों ही लोकोंमें जीवोंकी उन्नति होती है और पूज्य पुरुषोंकी पूजा का उल्लंघन अर्थात् अनादर करनेसे दोनों ही लोकोंमें पाप बन्ध होता है ।।१५१।। इस प्रकार उन देवोंके वचनोंसे जिसे उसी समय कुछ कुछ बोध उत्पन्न हुआ है ऐसे उस मागध देवने मुभे यह हाल मालूम नहीं था यह कहते हुए उनके वचन स्वीकार कर लिये ।।१५२॥ उस समय उसके चित्तमें कुछ घबड़ाहट, कुछ भय, कुछ आशंका, कुछ उद्देग और कुछ प्रबोध-सा उत्पन्न हो रहा था ।।१५३।। तदनन्तर थोड़ी ही देरमें निर्मल हुई और क्रोधके नष्ट हो जानेसे शान्त हुई उसकी बुद्धिने आगे पीछेका सब हाल देख लिया ॥१५४॥ यह वही चऋवर्तियोंमें पहला चक्रवर्ती भरत है जिसकी कि आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, हम लोगोंको हरएक प्रकारसे इसकी पूजा करनी चाहिये और आदर सहित इसकी आज्ञा माननी चाहिये ॥१५५॥ यह चक्रवर्ती है, चरमशरीरी है और जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका पुत्र है, इन तीनोंमेंसे एक एक गुण ही पूज्य होता है फिर जिसमें तीनोंका समुदाय है उसकी तो बात ही क्या कहनी है ? ॥१५६॥ इस प्रकार निश्चय कर वह मागध देव शीघृ ही चक्रवर्तीको देखनेके लिये वाकाश-मार्गसे चला, उस समय संभूमको प्राप्त हुए अनेक अच्छे अच्छे देव उसके पीछे पीछे

१ जित्तविकारम् । २ चित्रप्रतिकूलत्वम् । ३-वर्तिनः ल० । ४ संरम्भं मा कार्षीः । ४ प्रांतिकूल्यम् । ६ प्रवाहस्य । ७ वेतससम्बन्धिनीम् । अनुकूलतामित्यर्थः । ६ पापं ल० । ६ जन्तौ । १० एव । ११ अनुमेने । १२ इव अवधारणे । १३ प्रसन्नवती । १४ अल्पकालेनेव । १४ उपशमवती । १६ पूज्यः । सांशयिकः, संशयापन्नमानसः । १७ सम्भमवद्भिः ।

समुन्यितिरौटां शुरिवितन्त शरासनम् । सम्नेनीत्त स्वयं सन्त्रापत् तं देशं वत्र चक्रमृत् ॥१४ ॥॥
पुरोषायं शरं रत्नपटले सुनिवैशितम् । मागवः प्रभुमानंसीं वृ आयं स्वीकृष मामिति ॥१४ ६॥
चक्रीत्पत्तिसम् भव्र यसायामीऽमिश्रकाः । महान्तमपराच मः त्यं समस्वाचितो मृहः ॥१६०॥
बृष्यत्यावरकः स्पर्शाव् वाविरेव न केवलम् । पूता वयमि श्रीकन् त्वत्यावाच्युजसेवया ॥१६१॥
रत्नान्यमून्यनविधि स्वर्गेऽप्यसुलभानि च । प्रधो निधीनामावात् सौपयोगानि सन्तु ते ॥१६२॥
हारोऽयमितिरौविष्णुः अवाराहं रश्वितकः । प्रवेणुद्विपसम्भूतः वृष्यो मुक्तासलेर्बुजः ॥१६६॥
सव वक्षःस्वलाव्लेवा वृष्या पुपहारताम् । स्कृरन्ती स्कृष्यले वाम् कर्णासद्धनात्पवित्रताम् ॥१६४॥
दत्नश्वाभ्यक्यं रत्नेशं मागवः प्रीतमानसः । प्रभोरवाप्तसत्कारः तन्यतात् स्वमगात् पवम् ॥१६६॥
सव तत्रस्य एवाविषं सान्तद्वीपं विलोकयन् । प्रभीवितिस्मये स्विञ्चव्य बह्वाव्यर्थे हि वारिषिः ॥१६७॥
ततः कृतृहलाव् वार्षि पव्यन्तं धूर्गतः पतिम् । तमित्यवाच बन्तां शुकुननोमञ्जरीः किरन् ॥१६६॥

#### पृथ्बीवृत्तम्

स्रयं जलिषरुच्चलत्तरलवीचिबाह्द्धतस्फुरन्मणिगणार्चनो ध्वनदसङ्खचशङ्खाकुलः। तवार्घमिव संविधित्सुरनुवेलमुञ्चेर्नदन् मरुद्धुतजलानको दिशतु शश्वदानन्वथुम्<sup>१५</sup>।।१६९।।

जा रहे थे।।१५७।। देदीप्यमान मणियोंसे जड़े हुए मुकुटकी किरणोंसे जिसमें इन्द्रधनुष बन रहा है ऐसे आकाशको क्षण भरमें उल्लंघन कर वह मागध देव जहां चक्रवर्ती था उस स्थान पर जा पहुंचा ॥१५८॥ रत्नके पिटारेमें रक्खे हुए बाणको सामने रखकर मागध देवने भरत के लिये नमस्कार किया और कहा कि हे आर्य, मुभे स्वीकार की जिये - अपना ही समिभये ॥१५९॥ हे भद्र, हम अज्ञानी लोग चक्र उत्पन्न होनेके समय ही नहीं आये सो आप हमारे इस आरी अपराधको क्षमा कर दीजिये, हम बार बार प्रार्थना करते हैं ।।१६०।। हे श्रीमन्, आपके चरणोंकी धूलिके स्पर्शसे केवल यह समुद्र ही पवित्र नहीं हुआ है किन्तु आपके चरणकमलोंकी सेवा करनेसे हम लोग भी पवित्र हो गये हैं ॥१६१॥ हे प्रभो, यद्यपि ये रत्न अमूल्य हैं और स्वर्गमें भी दुर्लभ हैं तथापि आपकी निधियोंके नीचे रखनेके काम आवें ॥१६२॥ यह अतिशय देवीप्यमान तथा सूअर, सीप, बांस और हाथीमें उत्पन्न न होनेवाले दिव्य मोतियोंसे गुथा हुआ हार आपके वक्षःस्थलके आलिंगनसे पूज्यताको प्राप्त हो तथा ये देदीप्यमान-चमकते हुए वोनों कुण्डल आपके कानेंकी संगतिंसे पवित्रताको प्राप्त हो ।।१६३-१६४।। इस प्रकार उस मागध देवने एकरूपताको प्राप्त हुए तीनों लोकोंकी सार वस्तुओंके समुदायके समान सुशोभित होनेवाला हार और दोनों दिव्य कुण्डल भरतके लिये समर्पित किये।।१६५॥ तदनन्तर जिसका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ऐसे मागध देवने अनेक प्रकारके रत्नोंसे रत्नों के स्वामी भरत चक्रवर्तीकी पूजा की और फिर उनसे आदर-सत्कार पाकर उन्हींकी संमतिसे वह अपने स्थानपर चला गया ॥१६६॥

अथानन्तर—वहां खड़े रहकर ही अन्तर्द्वीपों सहित समुद्रको देखते हुए महाराज भरतको कुछ आश्चर्य हुआ सो ठीक ही है क्योंकि वह लवणसमुद्र अनेक आश्चर्यांसे सहित का ।।१६७।। तदनन्तर दांतोंकी किरणेंरूपी पुष्पमंजरीको बिखेरता हुआ सारिथ कौतूहल से समुद्रको देखनेवाले भरतसे इस प्रकार कहने लगा ।।१६८।। कि, उछलती हुई चंचल लहरें

१ अप्रे कृत्वा। २ नमस्करोति स्म। ३ आगताः। ४ प्रार्थितः। ५ निषि प्रयत्नेन स्थापयि-तुमधः शिलाकतुँ सप्रयोजनानि भवन्त्विति भावः। ६ न सूकरजैः। ७ इक्षुजैः। ६ सङ्गात्। ६ उपगच्छत्। १० पूज्यताम्। ११ स्फुरती कुण्डले चेमे ल०। १२ एकप्रकारम्। १३ विस्मितवान्। १४ यानमुखंगतः। सार्थिरित्यर्थः। १५ आनन्दम्।

अनुष्य जलमृत्यत्व्यपनमेतवालकाते शक्षाक्षकारकोमलच्छविभिराततं शोकरैः ।
प्रहासिम विग्वपूषरिच्याय विश्वण्यक्त् तितांसं विच चात्मनः प्रतिविशं यशो भागतः ।।१७०।।
पवित्रकृतितशुक्तिमौक्तिकततं सतारं गभो जयत्वित्रमलीमसं यक्तरमीनराशिक्तिम् ।
पवित्रसिल्यस्य भोगिकुल सम्भूलं सूत्रतं नरेन्द्रकुलमुत्तमस्थितिजिगीवतीवोव्भटम् ।।१७१।।
इतो विश्वति गाक्रगमम्ब शरवन्बुवाच्छच्छवि सूत्रं हिमवतोऽमुतश्च सुरसं पयः सैन्यवम् ।
तथापि न जलागमेन पृतिरस्य पोपूर्यते ध्रुवं न जलसङ्ग्रहेरिह जलाशयो धायितं ।।१७२॥

## वसन्ततिलकाषृत्तम्

भ्याप्योदरं चलकुलाचलसम्निकाकाः पुत्रा इवास्य तिमयः पयसा प्रपुष्टाः। कल्लोलकाक्च परिभारहिताः समन्ताद् प्रन्योग्यघट्टनपराः समनावसन्ति ॥१७३॥

रूपी भुजाओं के द्वारा घारण किये हुए देदीप्यमान मणियों के समूह ही जिसकी पूजाकी सामग्री है, जो शब्द करते हुए असंख्यात शंखोंसे आकुल है, जो प्रत्येक बेलाके साथ जोरसे शब्द कर रहा है, वायुके द्वारा कंपित हुआ जल ही जिसके नगाड़े हैं और जो इन सबसे ऐसा जान पड़ता है मानो आपके लिये अर्थ ही देना चाहता हो ऐसा यह समुद्र सदा आपके लिये आनन्द देवे ।।१६९॥ आकाशकी ओर उछलता हुआ और चन्द्रमाकी किरणोंके समान कोमल कान्तिवाले जलके छोटे छोटे छीटोंसे व्याप्त हुआ इस समुद्रका यह जल ऐसा जान पड़ता है मानो दिशारूपी स्त्रियों के साथ परिचय करनेके लिये चारों ओरसे हास्य ही कर रहा हो अथवा अपना यश बांटकर प्रत्येक दिशामें फैलाना ही चाहता हो ॥१७०॥ खुली हुई सीपोंके मोतियोंसे व्याप्त हुआ, भुमरके समान काला और मकर मीन, मगर-मच्छ आदि जल-जन्तुओंकी राशि-समूहसे भरा हुआ यह समुद्रका जल कहीं ताराओं सहित, भूमरके समान श्याम और मकर मीन आदि राशियों से भरे हुए आकाशको जीतता है तो कहीं राजाओं के कुलको जीतना चाहता है क्यों कि जिस प्रकार राजाओंका कुल भोगी अर्थात् राजाओंके समूहसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार यह जल भी भोगी अर्थात् सर्पोंके समूहसे व्याप्त है,जिस प्रकार राजाओंका कुल सून्नत अर्थात् अत्यन्त उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार यह जल भी सून्नत अर्थात् अत्यन्त ऊंचा है, जिस प्रकार राजाओंका कुल उत्तम स्थिति अर्थात् मर्यादासे सिहत होता है उसी प्रकार यह जल भी उत्तम स्थिति अर्थात् अविध (हद्द) से सिहत है, और राजाओंका कुल जिस प्रकार उद्भाट अर्थात् उत्कृष्ट योद्धाओंसे सिहत होता है उसी प्रकार यह जल भी उद्भट अर्थात् प्रबल है ॥१७१॥ इधर हिमवान् पर्वत से निकला हुआ तथा शरद्ऋतुके बादलोंके समान स्वच्छ कान्तिको धारण करनेवाला गङ्गा नदीका जल प्रवेश कर रहा है और उस ओर सिन्धु नदीका मीठा जल प्रवेश कर रहा है, फिर भी जलके आनेसे इसका संतोष पूरा नहीं होता है, सो ठीक ही है क्योंकि जलाशय (जिसके बीचमें जल है, पक्षमें जड़ आशयवाला-मूर्ख) जल (पक्षमें जड़-मूर्ख) के संग्रहसे कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। भावार्थ-जिस प्रकार जलाशय अर्थात् मूर्ख मनुष्य जल संग्रह अर्थात् मूर्ख मनुष्योंके संग्रहसे संतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार जलाशय अर्थात् जलसे भरा हुआ समुद्र या तालाब जल-संग्रह अर्थात् पानीके संग्रह करनेसे संतुष्ट नहीं होता ।।१७२।। इस समुद्रके उदर अर्थात् मध्यभाग अथवा मेटमें व्याप्त होकर पय अर्थात् जल अथवा दूधसे अत्यन्त पुष्ट हुए। तमा चलते हुए कुलाचलोंके समान बड़े बड़े इसके पुत्रोंके समान मगरमच्छ और प्रमाण रहिन

१ विस्तारितुमिच्छत्। २ सर्पसमूह पक्षे भोगिसमूह। ३ सिन्धुनदीसम्बन्धि। ४ जनामारः जडबुद्धिस्य। ५ द्रायति बृप्ति। द्रै तुप्तौ। —६ माविसन्ति स०, द०।

श्वापो धनं घृतरताः सरितोऽस्य दाराः पुत्रीयिता' जलचराः सिकताइच रत्नम् ।

इत्यं विभूति लवदुलंलितो विचित्रं धत्ते महोदिषिरिति प्रिविंमानमेवः ॥१७४॥

निःइवासधूममिलनाः फजमण्डलात्नाः 'सुन्य 'क्तरत्नरचयः परितो भ्रमन्तः ।

व्यायच्छमानतनचो रिवते 'रकस्माद् अत्रोलमुक्ति व्यममी दधते फजीन्द्राः ॥१७५॥

पादेरयं जलनिधिः शिक्षिरेरपीन्दोः म्रास्पृत्यमानसलिलः सहसा खमुद्यन् ।

रोषादिषोण्चलिति मुक्तगभीरभाषो बेलाखलेन' न महान् सहतेऽभिभूतिम्<sup>र२</sup> ॥१७६॥

नाकोकसां धृतरसं<sup>र३</sup> सहकामिनीभिः माकोडनानि' 'पसुमनोहरकाननानि ।

द्वीपस्थलानि रिवराणि सहस्रकोऽस्मिन् सन्त्यन्तरीपमिवं दुर्गनिवेशनानि' ॥१७७॥

अनेक लहरें ये सब चारों ओरसे एक दूसरेको धक्का देते हुए एक ही साथ इस समुद्रमें निवास कर रहे हैं।।१७३।। हे प्रभो, इस समुद्रके जल ही घन हैं, रस अर्थात् जल अथवा श्ङ्गार या स्नेहको धारण करनेवाली नदियां ही इसकी स्त्रियां हैं, मगरमच्छ आदि जलचर जीव ही इसके पुत्र हैं और बालू ही इसके रत्न हैं इस प्रकार यह थोड़ी सी विभूतिको धारण करता है तथापि महोदिध इस भारी प्रसिद्धिको धारण करता है यह आश्चर्यकी बात है। भावार्थ-इस श्लोकमें कविने समुद्रकी दरिद्र अवस्थाका चित्रण कर उसके महोदिध नामपर आश्चर्य प्रकट किया है। दरिद्र अवस्थाका चित्रण इस प्रकार है। हे प्रभो, इस समुद्रके पास आजीविकाके योग्य कुछ भी धन नहीं है। केवल जल ही इसका धन है अर्थात् दूसरोंको पानी पिला पिला-कर ही अपना निर्वीह करता है, इसकी नदीरूप स्त्रियोंका भी बुरा हाल है वे बेचारी रस-जल धारण करके अर्थात् दूसरेका पानी भर भरकर ही अपनी आजीविका चलाती हैं। पुत्र हैं परन्तु वे सब जलचर अर्थात् (जडचर) मूर्ख मनुष्योंके नौंकर हैं अथवा सूर्ख होनेसे नौकर हैं अथवा पानीमें रहकर शेवाल बीनना आदि तुच्छ कार्य करते हैं, इसके सिवाय कुल परम्परा से आई हुई सोना-चाँदी रत्न आदिकी संपत्ति भी इसके पास कुछ नहीं है-बालू ही इसके रत्न हैं, यद्यपि इसमें अनेक रत्न पैदा होते हैं परन्तु वे इसके निजके नहीं हैं उन्हें दूसरे लोग ले जाते हैं इसलिये दूसरेके ही समभना चाहिये इस प्रकार यह बिलकुल ही दरिद्र है फिर भी महो-दिध (महा + उ + दिध \*) अर्थात् लक्ष्मीका बड़ा भारी निवासस्थान इस नामको धारण करता हैं यह आश्चर्य की बात है। आश्चर्यका परिहार ऊपर लिखा जा चुका है।।१७४॥ जो निःश्वासके साथ निकलते हुए धूमसे मलिन हो रहे हैं, जिनके फणाओंके मध्यभागमें रत्नोंकी कान्ति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो रही है, जो चारों ओर गोलाकार घूम रहे हैं, जिनके शरीर बहुत लम्बे हैं, और जो अकस्मात् ही क्रोध करने लगते हैं ऐसे ये सर्प इस समुद्रमें अलातचक्रकी शोभा धारण कर रहे हैं ॥१७५॥ इस समुद्रका जल चन्द्रमाके शीतल पादों अर्थात् पैरों से (किरणोंसे) स्पर्श किया जा रहा है, इसलिये ही मानो यह कोघसे गम्भीर शब्द करता हुआ ज्वारकी लहरोंके छलसे बदला चुकानेके लिए अकस्मात् आकाशकी ओर उछल कर दौड़ रहा है सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुष तिरस्कार नहीं सह सकते ।।१७६॥ इस समुद्रके जलके

१ पुत्रा इव आचरिताः। २ विभूतेरैश्वर्यस्य लवो लेशस्तेन दुर्लेलितो दुर्गवः। लवशब्दोऽत्र विचित्रकारणम्। ३ प्रसिद्धताम्। ४ फणमण्डलमध्ये। ५ सुप्रकट। ६ दीर्घभवच्छरीराः। ७ रोषैः। ५ अलातशोभाम्। ६ किरणैः चरणैरिति ध्वनिः। १० —दिवोच्छवलित ल०। ११ जलविकारव्याजेन। 'अब्ध्यम्बुविकृता वेला' इत्यभिषानात्। १२ पराभवम्। १३ कियाविशेषणम्। मितरसं द०। प्रतरसां ल०। १४ आसमन्तात् कीडनानि येषु तानि। १५ समनोहर इत्यपि ववचित् पाठः। १६ अन्तर्द्वीपिमिव। 'द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीपं यदन्तवीरिणस्तटम्।' इत्यभिषानात्। १७ महाद्वीपमध्यवतीनि गिरिदुर्गादिनिवेश- नानि च सन्तीत्यर्थः। ﴿ 'दिष कीरोत्तरावस्याभाषे श्रीवाससर्जयोः' इति भेदिनी

### माबिनीवृत्तम्

ध्यमिनि'भृतवेलो द्वरोषोऽन्तरालं प्रनिलबलिबलोलेर्भूरिकल्लोलजालं:। तटबनमभिहिन्त व्यक्तमस्मै प्रदेष्यन् सम किल बहिरस्माभ्रास्ति वृत्तिर्मृषेति ।।१७८॥ प्रविगणितमहत्त्वा यूयमस्मान् स्वपादंः प्रभिह्यं किमलदृष्यं वो वृथा तौड्यमेतत्। वयमिव किमलदृष्याः कि गभीरा इतीत्यं परिवदति (विरावर्नून मन्धिः कुलादीन् ।।१७९॥

### महर्षिणीवृत्तम्

ग्रत्रायं भुजगशिशुर्विलाभिशङ्करी व्यात्तास्यं तिमिमभिषावति प्रहुष्टः । तं सोऽपि स्वगलविलावलग्न लग्नं स्वान्त्रास्या विहितवयो न जेगिलीति<sup>११</sup> ॥१८०॥

### दोधकषृत्तम्

एषमहा<sup>१२</sup>मणिरिइमेविकीण तोयममुख्य<sup>११</sup> धृतामिव<sup>११</sup>शक्कः । मीनगणोऽनुसरन् सहसास्माद् बह्मिभिया पुनरप्यपयाति ॥१८१॥ लोलतरक्षगविलोलितदृष्टिः वृद्धतरोऽसुमितः<sup>१५</sup> सुमतं<sup>१६</sup> नः । ही रथमेष तिमिक्षिगलशक्की पश्यति पश्य तिमिः<sup>१५</sup> स्तिमिताक्षः<sup>१८</sup> ॥१८२॥

### **मुजङ्गप्रयातपृत्तम्**

इहामी भुजङ्गाः सरत्नैः फणाग्नैः समुत्थिप्य भोगान्<sup>१९</sup> समुद्वीक्षमाणाः । विभाव्यन्त एते तरङ्गोरुहस्तैः धृता दीपिकौघा महावाधिनेव ॥१८३॥

भीतर अपनी देवांगनाओं के साथ बड़े वेगसे आते हुए देवों के हजारों कीड़ा करने के स्थान हैं, हजारों मनोहर वन हैं और हजारों सुन्दर द्वीप हैं तथा वे सब ऐसे जान पड़ते हैं मानो इसके भीतर बने हुए किले ही हीं ॥१७७॥ ज्वार-भाटाओंसे चंचल हुआ यह समुद्र इस वनके बाहर मेरा जाना नहीं हो सकता है इसलिये इसपर प्रकट क्रोध करता हुआ अपने किनारेके वनको वायुके वेगसे अतिशय चंचल और पृथिवी तथा आकाशके मध्य भागको रोकनेवाली अनेक लहरोंके समूहसे व्यर्थ ही ताड़न कर रहा है।।१७८॥ हे प्रभो, यह गरजता हुआ समुद्र ऐसा जान पड़ता है मानों अपने ऊंचे शब्दोंसे कुल पर्वतोंको यही कह रहा है कि हे कुलपर्वतो, तुम्हारी ऊँचाई बहुत है इसीलिए क्या तुम अपने पैरों अर्थात् अन्तके भागोंसे हम लोगोंकी ताड़ना कर रहे हो ? तुम्हारी यह व्यर्थकी ऊंचाई क्या उल्लंघन करनेके अयोग्य है ? वया तुम हमारे समान अलंध्य अथवा गंभीर हो ? ॥१७९॥ इधर यह सांपका बच्चा अपना बिल समभ कर प्रसन्न होता हुआ, मुख फाड़े हुए मच्छके मुखमें दौड़ा जा रहा है और वह भी अपने गले रूप बिलमें लगे हुए इस सांपके बच्चेको अपने अन्तरेंगमें संचित हुई निर्दयताके कारण निगल रहा हैं ॥१८०॥ इधर यह मछलियोंका समूह पद्मराग मणिकी किरणोंसे व्याप्त हुए इस समुद्रके जलको मांस समभकर उसे लेनेके लिये दौड़ता है और फिर अकस्मात् ही अग्नि समभकर वहांसे लौट आता है ॥१८१॥ हे देव, इधर देखिये, चंचल लहरोंसे जिसकी दृष्टि चंचल हो रही है और जो बहुत ही बूढ़ा है ऐसा यह मच्छ इस रथको मछलियोंको खानेबाला बड़ा मच्छ समझकर निश्चल दृष्टिसे देख रहा है, हमारा ख्याल है कि यह बड़ा मूर्ख है।।१८२॥ इधर

१ अस्थिर। अचलमित्यर्थः। २ आकाशमण्डलैः। 'भूम्याकाशरहःप्रयोगानयेषु रोषस्'। १ तटबनाय। ४ वृथा। ५ अभिताडयथ। ६ पक्षिष्ठवनिभिः। ७ इव। ५ विवृताननम्। ६ मध्य। मध्यमं चावलग्नं च तुद्योऽस्त्री' इत्यमरः। १० निजपुरीतद्विद्याकृतकृतयः (?)। ११ भूशं गिलति। १२ पद्मराग। १३ समुद्रस्य। १४ पललः। १५ अशोभनबुद्धिः। १६ साषुज्ञातम्। १७ मत्स्यः। १५ 'स्तिमिता वाद्षैनिश्चलामित्यभिघानात्। १६ शरीराणि। 'भोगः सुस्ने स्त्रियादिभृतावहेश्च फणकाययोः'।

भुषक्षगप्रयातैरिवं वारिराशेः जलं स्वक्षकेन्तः स्वतुरहस्तकोटि । महानीलवेश्मेव वीपैरनेकैः ज्वलद्भिश्चलद्भिस्ततच्यान्तनुव्भिः ।।१८४॥

#### मत्तमयूरष्ट्रत्तम्

वातावातात् पुष्करं वाद्यक्वनियुष्यः तन्वानेऽव्यौ मन्द्रगभीरं कृतस्थात्यः।
द्वीपोपान्ते सन्तत्वमस्मिन् सुरकन्याः रंरम्यन्ते मत्तवपूरंः सबसेताः ।।१८४॥
नीलं वयामाः कृतरवत् व्येषं तनावा विद्युद्धनाः कृतितभुजङ्गोत्फणरत्नम्।
द्याविलव्यन्तो जलवसंमूहा जलमस्य व्यक्ति नोपव्रजि तुमलं ते वनकाले।।१८६॥
पद्यामभोषेरनुतदमेनां वनराजीं राजीवास्य प्रशमिततापां विततापाम् ।।१८७॥
वेलोत्सर्पंज्जलकणिकाभिः परिधौताम् नीलां शाटीमिवं सुमनोभिः प्रविकीणीम्।।१८७॥

## तोटकषृत्तम्

परितः<sup>१६</sup> सरसीः सरसैः कमलैः सुहिताः<sup>१६</sup> सुचिरं विचरन्ति मृगाः।
<sup>१५</sup>उपतीरममुष्य निसर्गसुषां वसीतं <sup>१६</sup>निरुपद्गुतिमेत्य वने।।१८८॥

प्रमुतीरवनं<sup>१७</sup> मृगयूणमिवं कनकस्थलमुज्ज्वलितं रचिभिः।

परिबीक्ष्य बवानलशिक्षकं भृशं परिषावित<sup>१८</sup> घावति तीरभुवः॥१८६॥

रत्नसहित फणाके अग्रभागसे अपने मस्तकको ऊंचा उठाकर आकाशकी ओर देखते हुए ये सर्प ऐसे जान पड़ते हैं मानो इस महासमुद्रने अपने तरंगोंरूपी बड़े बड़े हाथोंसे दीपकोंके समूह ही धारण कर रखे हों।।१८३।। जिसके भीतर करोड़ों रत्न देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा यह महा-समुद्रका जल सर्पोंके इधर-उधर जानेसे ऐसा दिखाई देता है मानो फैले हुए अन्धकारको नष्ट करते हुए, जलते हुए और चलते हुए अनेक दीपकोंसे सहित महानील मणियोंका बना हुआ घर ही हो ॥१८४॥ जिस समय यह समुद्र वायुके आघातसे पुष्कर (एक प्रकारका बाजा) के समान गंभीर और ऊंचे शब्द करता है उस समय इस द्वीपके किनारेपर इन उन्मत्त मयूरोंके साथ साथ नृत्य करती हुई ये देवकन्याएं निंरन्तर क्रीड़ा किया करती हैं।।१८५।। वर्षाऋतुमें बादलोंके समूह और इस समुद्रका जल दोनों एक समान रहते हैं क्योंकि वर्षाऋतुमें बादलोंके समूह काले रहते हैं और समुद्रका जल भी काला रहता है, बादलोंके समूह जोरसे गरजते हुए आनिन्दित होते हैं और समुद्रका जल भी जोरसे शब्द करता हुआ आनिन्दित होता है-लहराता रहता है, बादलोंके समूहमें बिजली चमकती है और समुद्रके जलमें भी सर्पोंके ऊचे उठे हुए फणाओं पर रत्न चमकते रहते हैं, इस प्रकार बादलोंके समूह अपने समान इस समुद्रके जलका आलिंगन करते हुए वर्षाऋतुमें किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते यह स्पष्ट है।।१८६॥ कमलके समान सुन्दर मुखको धारण करनेवाले हे देव, समुद्रके किनारे किनारेकी इन वनपंक्तियोंको देखिये जिनमें कि सूर्यका संताप बिलकुल ही शान्त हो गया है, जहां तहां विस्तृत जल भरा हुआ है, जो फूलोंसे व्याप्त हो रही हैं और जो बड़ी बड़ी लहरोंके उछलते हुए जलकी बूंदोंसे घोई हुई नीले रंगकी साड़ियोंके समान जान पड़ती हैं।।१८७।। इस समुद्रके किनारेके वनमें उपद्रव रहित तथा स्वभावसे ही सुख देनेवाले स्थानपर आकर सरस कलमी घानोंको खाते हुए ये हरिण - बहुत काल तक इन तालाबोंके चारों ओर घूमा करते हैं।।१८८।। इस किनारेके वनमें कान्ति

१ व्याप्तान्धकारताशकैः । २ जलमिति वाद्य अथवा चर्मानद्ववाद्यभेदः । ३ सममेतैः ल०, द० । ४ घृतमोदा ल० । ४ तिंडद्वन्तः । ६ व्यक्तं ल० । ७ गन्तुम् । ८ मेघसमूहाः । ६ कमसास्य । १० विस्तृतजलाम् । ११ जललवैः । 'कणिका कथ्यतेष्टवन्ता सूक्ष्मवस्त्विग्नमन्थयोः' ॥ १२ वस्त्रम् । १३ सरक्षीनां समन्ततः । १४ पोषिताः । १४ तटे । १६ निरुपद्वकाम् । १७ तटवने । १६ परिमण्डले (सेकायाम् )

## प्रहर्षिणी

लावध्यावयमभिसारयन्<sup>र</sup> सरित्स्त्रीः श्रास्नस्तप्रतन् जलांशुकास्तरक्ष्णैः । श्राविलब्बन्मुहुरपि नोपवाति तृप्ति सम्भोगैरतिरसिको न तृप्यतीह ॥१६०॥ यसन्तिलिका

रो<sup>५</sup> थोभुबोऽस्य तनुशीकरबारिसिक्ताः सम्माजिता विरत्नमुख्यनितैस्तरङ्गाः। भान्तीह सन्ततलताविगलत्प्रसून-नित्योपहारसुभगा शुसरां<sup>५</sup> निषेग्याः॥१६१॥

#### मन्दाकान्ता

स्वर्गोद्यानिश्चयमिव 'हसत्युत्प्रसूने वनेऽस्मिन् मन्वाराणां सरति पवने मन्वमन्दं वनान्तात्। मन्दाकान्ताः' सललितपदं किञ्चिदारब्धगानाः चङकम्यन्ते खगयुवतयस्तीरदेशेष्वमुख्य्।।१६२॥

महर्षिणी

स्रप्तव्य'स्तिमिरयमाजियां सुराराद् सभ्येति द्रुतमभिभावुं कोप्सुयोनिम् ११। शैलोच्यानिय निगिलंस्तिमीनितोऽन्यो व्यत्यास्ते ११ समममुना युयुत्समानः ॥१६३॥

#### पृथ्वी

जलादजगरस्तिमि शयुमिप<sup>१३</sup> स्थलादप्सुजो<sup>१५</sup> विकर्वति<sup>१५</sup> युयुत्सया<sup>१६</sup> कृतदृढग्रहो<sup>१७</sup> दुर्ग्रहः<sup>१८</sup>। तथापि न जयो मिथोऽस्ति समकक्ष्ययोरेनयोः घ्रुवं न समकक्ष्य<sup>१९</sup>योरिह जयेतरप्रकमः<sup>३०</sup>।।१९४॥

से प्रकाशमान सुवर्णमय स्थानोंको देखकर जिसे दावानलकी शंका हो रही है ऐसा यह हरिणों का समूह बहुत शीघ्र किनारेकी पृथिवीकी ओर लौटता हुआ दौड़ा जा रहा है ॥१८९॥ यह समुद्र, जिनके जल रूपी सूक्ष्म वस्त्र कुछ कुछ नीचेकी ओर खिसक गये हैं ऐसी नदीरूपी स्त्रियों को लावण्य अर्थात् सुन्दरताके कारण (पक्षमें खारापनके कारण) अपनी ओर बुलाता हुआ तथा तरंगोंके द्वारा बार-बार उनका आलिंगन करता हुआ भी कभी तृष्तिको प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है क्योंकि जो अत्यन्त रसिक अर्थात् कामी (पक्षमें जल सहित) होता है वह इस संसार में अनेक बार संभोग करनेपर भी तृप्त नहीं होता है ॥१९०॥ जो छोटी छोटी बूंदोंके पानी के सींचनेसे स्वच्छ हो गई हैं, निरन्तर लताओंसे गिरते हुए फूलोंके उपहारसे जो सदा सुन्दर जान पड़ती हैं, और जो देवोंके द्वारा सेवन करने योग्य हैं ऐसीं ये यहांकी किनारेकी अमियां विरल विरल रूपसे उछलती हुई लहरोंसे अत्यन्त सुशोभित हो रही हैं।।१९१॥ स्वर्गके उपबनकी शोभाकी ओर हंसनेवाले तथा फूलोंसे भरे हुए इस वनमें मन्दार वृक्षोंके वनके मध्य भागसे यह वायु धीरे घीरे चल रहा है और इसी समय जिन्होंने कुछ कुछ गाना प्रारम्भ किया है ऐसी ये धीरे घीरे चलनेवाली विद्याधरियां इस समुद्रके किनारेके प्रदेशोंपर लीलापूर्वक पैर रखती उठाती हुई टहल रही हैं।।१९२॥ इधर, इस जलमें उत्पन्न हुए अन्य अनेक मच्छोंको तिरस्कार कर उनके मारनेकी इच्छा करता हुआ यह इसी जलमें उत्पन्न हुआ बड़ा मच्छ बहुत शीष दूरसे उनके सन्मुख आ रहा है और पर्वतके समान बड़े बड़े मच्छोंको निगलता हुआ यह दूसरा बड़ा मच्छ उस पहले बड़ मच्छके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता हुआ खड़ा है।।१९३॥ इधरे, यह अजगर जलमेंसे किसी बड़े मच्छको अपनी ओर ख़ींच रहा है और मजब्रतीसे पकड़ने-

१ अभिसारिकायाः कुर्वन् । २ इलक्ष्ण । ३ तटभूमयः । ४ देवानाम् । ५ हसतीति हसत् तस्मिन् । ६ सरतीति सरत् तस्मिन् । ७ मन्दगमनाः । ८ अप्सु भवः । ६ आहन्तुमिन्छः । १० अभिभवशीलः । ११ शक्क्षं जलकरं वा । १२ वैपरीत्येन स्थितः । १३ अजगरम् । १४ मत्स्यः । १४ आकर्षति । १६ सम्बन्धाः । १६ सम्बन्धाः । १६ सम्बन्धाः । १६ सम्बन्धाः । १० परस्परविहित्तवृद्धग्रहणम् । ग्रहः स्वीकारः । १० गृहीतुम्यान्यः । १६ सम्बन्धाः । २० अपजयः ।

वनं वनगजैरिवं जलिनवेः समास्फालितं वनं वनगजैरिव स्फुटविमुक्तसाराविणम् ।
मृदद्भगपरिवादनिश्रयमुपादचिद्द्क्तदे तनोति तदमुज्जलस्मपदि दस्तसम्मार्जनम् ॥१९५॥
तरित्तिमिकलेवरं स्फुटितशुक्तिशस्कां जितं स्फुरत्परविनःस्वनं विवृतरन्ध्रपातालकम् ।
भयानकिमतो जलं जलिनवेर्लं सत्पन्नगप्रमुक्ततन् कृतिसंशिवतवीचिमालाकुलम् ॥१९६॥
इतो बुतवनोऽनिलः शिशिरशीकरानािकरन् उनैति शनकैस्तटद्व्यसुगन्विपुष्पाहरः ।
इतश्च परुवोऽनिलः स्फुरित बूतकस्लोलुसात् कृतस्वनभयानकस्तिमिकलेवरानाधुनन् ॥१६७॥

**राार्वृ**लविकी डितम्

प्रस्योपान्तभुववकासित तरां वे लोक्बलन्मीक्तकैः प्राकीर्णाः कृसुमोपहारजनितां लक्ष्मीं द्यांना भृशम् । सेवन्ते सह सुन्दरीभिरमरा याः स्वर्गलोकान्तरम् मन्वाना पृत्तसम्मदास्तटवनच्छायातकन्संथिताः ।।१६८।। एते ते मकरादयो जलचरा मत्वेव कृष्तिम्भरिम् वारां राशिमनन्तरायमधिकं पुत्रा द्वास्यौरसाः । भागस्य प्रतिलिप्सया नु ' जनकस्याक्रोशतोप्यप्रतो युध्यन्ते मिलिताः परस्परमहो बद्धकृषो थिग्धनम् ।१६६। लोकानन्दिभरप्रमा (१परिगतं रच्चावचेभोंगिना १ म् प्राक्ट रिधमस्तकं १ श्वाचितमेः सन्तापिकछोदिभिः । पातालींववृतानने मृंहरपि प्राप्तव्ययेरक्षयेः ग्रासंसारममुख्य नास्ति विगमो १ रत्ने जेलो घेरपि ।।२००।।

वाला यह दुष्ट मच्छ भी लड़नेकी इच्छासे उसे जमीनपरसे अपनी ओर खोंच रहा है तथापि एकं समान बल रखनेवाले इन दोनोंमें परस्पर किसीकी जीत नहीं हो रही है सो ठीक हो है क्योंकि इस संसारमें जो समान शक्तिवाले हैं उनमें परस्पर जय और पराजयका निर्णय नहीं होता है।।१९४।। जंगली हाथियोंके द्वारा अतिशय ताड़न किया हुआ यह समुद्रका जल, जिसमें जंगली हाथी स्पष्ट रूपसे गर्जना कर रहे हैं ऐसे किसी वनके समान तथा मृदंग बजनेकी शोभाको घारण करता हुआ और दिशाओंमें उछलता हुआ किनारेको बहुत शीघू शुद्ध कर रहा है ।।१९५।। जिसमें अनेक मछलियोंके शरीर तैर रहे हैं, जो खुली हुई सीपोंके टुकड़ोंसे व्याप्त है, जिसमें कठोर शब्द हो रहे हैं, जिसने अपने रन्ध्रोंमें पातालको भी धारण कर रखा है, और जो तैरते हुए सांपोंसे छूटी हुई कांचिलयोंसे लोगोंको ऐसा संदेह उत्पन्न करता है मानो लहरोंके समूहसे ही व्याप्त हो ऐसा यह समुद्रका जल इधर बहुत भयानक हो रहा है ॥१९६॥ -इधर, वनको हिलाता हुआ, शीतल जलकी ब्दोंको बरसाता हुआ और वृक्षोंके सुगन्धित फूलों की सुगन्धिका हरण करता हुआ वायु धीरे धीरे किनारेकी और बह रहा है और इधर बड़े बड़े मच्छोंके शरीरको कंपाता हुआ तथा हिलती हुई लहरोंके शब्दोंसे भयंकर यह प्रचण्ड वायु बह रहा है।।१९७।। जो बड़ी बड़ी लहरोंसे उछलते हुए मोतियोंसे व्याप्त होकर फूलोंके उपहारसे उत्पन्न हुई अतिशय शोभाको घारण करती हैं, किनारेके वनके छायादार वृक्षोंके नीचे बैठे हुए देव लोग हर्षित होकर अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ जिनकी सेवा करते हैं और इसीलिये जो दूसरे स्वर्ग लोककी शोभा बढ़ाती हैं ऐसी ये इस समुद्रके किनारेकी भूमियां अत्यन्त सुशोभित हो रही हैं ॥१९८॥ ये मगरमच्छ आदि जलचर जीव, जिसके पास अनन्त धन है ऐसे इस समुद्रको अपने उदरका पालन-पोषण करनेवाला पिता समभकर सगे पुत्रोंके समान उसका धन बांटकर अपने भाग (हिस्से)को अधिक रूपसे लेनेकी इच्छासे, गर्जनाके शब्दोंके बहाने चिल्लाते हुए पिताके सामने ही इकट्टे होकर क्रोधित होते हुए परस्परमें लड़ रहे हैं, हाय ! ऐसे घनको धिक्कार हो ॥१९९॥ मुंह खोलकर पड़े हुए अनेक पातालों अर्थात् विवृरों और

१ जलम् । २ शकल । ३ ललत्यत्रङ्ग--ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०, ब०। चलत्सपम् । ४ निर्मोक । ४ पुष्पाण्याहतुँ शीलः । ६ तन्वाना प०। ७ स्वोदरपूरकम् । 'उभावात्मं मिरः कुक्षिम् मिरः स्वोदरपूरके ।' इत्यभिषानात् । ५ उरिस भवाः । ६ भागं लब्धुमिच्छया । १० इव । ११ प्रमाणरहितैः । १२ नानाप्रकारैः । १३ मस्तके । १४ वियोगः ।

#### सरवरा

वज्रोण्याममुख्य क्वयदिव जठरं व्यक्तमृद्बृद्बृदाम्बृरफूर्जत्पातालरन्थ्रोच्छ्वसदिनलबलाद्विष्वगावर्तमानम् । प्रस्तीर्णानेकरत्नान्यपहरित जने नूनमुक्तप्तमन्तः प्रायो रायां विकोगो जनयित महतोऽप्युप्रमन्तिवदाहम् ।२०१।

### प्रहर्षिणी

म्रायुष्मिति बहुविस्मयोऽयमिक्षः सद्रत्नः सकलजगजनोपजीव्यः।

गम्भीरप्रकृतिरनलसत्त्वयोगः प्रायस्त्वामनुहरते<sup>३</sup> विना जडिम्ना ॥२०२॥

#### वसन्ततिलका

इत्थं नियन्तरि<sup>५</sup> परां श्रियमम्बुराशेः ग्रावर्णयत्यनुगतैर्वचनैर्विचित्रैः । प्राप प्रमोदमधिकं निचराच्य<sup>र</sup> सम्प्राट् सेनानिवेशमभियातुमना बभूव ॥२०३॥

बड़वानलोंके द्वारा बार बार हास होनेपर भी जिनका कभी क्षय नहीं हो पाता है, जो लोगोंको आनन्द देनेवाले हैं, प्रमाण-रहित हैं, अनेक प्रकारके हैं, सर्पीके फणाओंपर आरूढ़ हैं, अत्यन्त पवित्र हैं, और संतापको नष्ट करनेवाले हैं ऐसे रत्नों तथा जलके समूहोंकी अपेक्षा इस समुद्रका जब तक संसार है तब तक कभी, भो नाश नहीं होता। भावार्थ-यद्यपि इस समुद्रके अनेक रत्न इसके विवरों-बिलोंमें घुसकर नष्ट हो जाते हैं और जलके समूह बड़वानलमें जलकर कम हो जाते हैं तथापि इसके रत्न और जलके समूह कभी भी विनाशको प्राप्त नहीं हो पाते क्योंकि जितने नष्ट होते हैं उससे कहीं अधिक उत्पन्न हो जाते हैं।।२००।। बहुत बड़े पाताल रूपी छिद्रोंके द्वारा ऊपरकी ओर बढ़ते हुए वायुके जोरसे जो चारों ओर घूम रहा है और जिसमें जलके अनेक बब्ले उठ रहे हैं ऐसा यह समुद्रका उदर अर्थात् मध्यभाग वज्रकी कड़ाहीमें खौलता हुआ सा जान पड़ता है अथवा लोग इसके जहां तहां फैले हुए अनेक रत्न ले जाते हैं इसलिये मानो यह भीतर ही भीतर संतप्त हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि धनका वियोग प्रायः करके बड़े बड़े पुरुषोंके हृदयमें भी भयंकर दाह उत्पन्न कर देता है।।२०१।। हे आयुष्मन्, जिस प्रकार आप अनेक आक्चर्योंसे भरे हुए हैं उसी प्रकार यह समुद्र भी अनेक आक्चर्योंसे भरा हुआ है, जिस प्रकार आपके पास अच्छे अच्छे रत्न हैं उसी प्रकार इस समुद्रके पास भी अच्छे अच्छे रत्न हैं, जिस प्रकार संसारके समस्त प्राणी आपके उपजीव्य हैं अर्थात् आपकी सहायतासे ही जीवित रहते हैं उसी प्रकार इस समुद्रके भी उपजीव्य हैं अर्थात् समुद्रमें उत्पन्न हुए रत्न मोती तथा जल आदिसे अपनी आजीविका करते हैं, जिस प्रकार आप गंभीर प्रकृतिवाले हैं उसी प्रकार यह समुद्र भी गंभीर (गहरी) प्रकृतिवाला है और जिस प्रकार आप अनल्पसत्त्व योग अर्थात् अनन्त शक्तिको धारण करनेवाले हैं उसी प्रकार यह समुद्र भी अनल्पसत्त्व योग अर्थात् बड़े बड़े जलचर जीवोंसे सहित है अथवा जिस प्रकार आप अनालसत्व योग अर्थात् आलस्यके सम्बन्धसे रहित हैं उसी प्रकार यह समुद्र भी अनालसत्व योग अर्थात् नाल (नरा) रहित जीवोंके सम्बन्धसे सहित हैं इस प्रकार यह समुद्र ठीक आपका अनुकरण कर रहा है। यदि अन्तर है तो केवल इतना ही है कि यह जलकी ऋदिसे सहित है और आप जल अर्थात् मूर्ख (जड़) मनुष्योंकी ऋद्धिसे रहित हैं।।२०२।। इस प्रकार जब सारिथने समुद्रकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन किया तब सम्प्राट् भरत बहुत ही अधिक आनन्दको प्राप्त हुए तथा शीघू ही अपनी छावनीमें जानेके लिये उद्यत हुए ॥२०३॥

१ -वर्त्यमानम् द०, प०, ल०। २ धनानाम्। ३ अनुकरोति। ४ जडत्वेन। ५ सारथौ। ६ आशु।

### मालिनी

श्रव रथपरिवृत्ये सार्थो कृष्ण्रकृष्ण्यात् विषमवलन भुग्नग्रीवन्नव्वाभुनुत्सी । श्रवति मर्गति मन्दं वीचिवेगोपशान्ते शिविरमभिनिषीनामीशिता सम्प्रतस्ये ॥२०४॥ कथमपि रथचकं "सार्यित्वाम्बुरुद्धम् "प्रवहणकृतकोपान् वाजिनोऽनुप्रसाध्य । रथमि जलमक्षो चोवयामास सूतो जलिवरिप नृपानु वज्ययेवोष्ण्यचाल ॥२०५॥ श्रयमयमुदभारो वारिराशेर्वरूपं स्थगयित रथवेगादेष भिन्नोमिरिक्यः । इति किल तटसद्भिस्तकर्यमाणो रथोऽयं जवनतुरगकृष्टः १० प्राप पारेसमुद्रम् ॥२०६॥

#### शिखरिणी

<sup>१२</sup>तरङ्गात्यस्तोऽयं <sup>१२</sup>समघटितसर्वाङ्गगघटनो रथः क्षेमात् प्राप्तो रथचरण<sup>१५</sup>हेतिइच कुशली । तुरङ्गा घौताङ्गा जलिषसिलिलेरक्षतखुरा महत्पुण्यं जिञ्जोरिति किल जजल्पुस्तटजुषः<sup>१५</sup> ॥२०७॥ नृपैगंङ्गाद्वारे प्रणतमिणमौल्यपितकरैः ग्रथस्तात्तद्वेद्याः सजयजयघोषैरिधकृतैः<sup>१६</sup> । बहिद्वरिं<sup>१७</sup> सैन्यैर्युगपदसकृद्घोषितजयैः विभुद्वेष्टः प्रापत् स्वशिबरबहिस्तोरणभुवम् ॥२०५॥

अथानन्तर-जब सारिथने बड़ी कठिनाईसे रथ लौटानेके लिये विषम रूपसे घूमने-के कारण गलेको कुछ टेढ़ा कर घोड़ोंको हांका, मन्द मन्द वायु बहने लगा और लहरोंका वेग शान्त हो गया तब निधियोंके स्वामी भरतने छावनीकी ओर प्रस्थान किया ॥२०४॥ पानीसे रुके हुए रथके पहियोंको किसी तरह बाहर निकालकर और बार बार हांकने अथवा बोभ धारण करनेके कारण कुपित हुए घोड़ोंकी प्रसन्न कर सारिथ समुद्रमें जलके भीतर ही रथ चला रहा था, और वह समुद्र भी उस रथके पीछे पीछे जानेके लिये ही मानो उछल रहा था ॥२०५॥ अरे, यह समुद्रकी बड़ी भारी लहर रथकी छतरीको अवश्य ही ढक लेगी और इधर रथके वेग से समुद्रकी लहरें भी फट गई हैं इस प्रकार किनारे पर खड़े हुए लोग जिसके विषयमें अनेक प्रकारके तर्क-वितर्क कर रहे हैं ऐसा वह वेगशाली घोड़ोंसे खींचा हुआ रथ समुद्रके किनारेपर आ पहुंचा ।।२०६।। जिसके समस्त अंगोंकी रचना एक समान सुन्दर है ऐसा यह रथ लहरों को उल्लंघन करता हुआ कुशलतापूर्वक किनारे तक आ गया है, चऋरत्नको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरत भी संकुशल आ गये हैं और समुद्रके जलसे जिनके समस्त अंग धुल गये हैं तथा जिनके खुर भी नहीं घिसे हैं ऐसे घौड़े भी राजी-खुशी आ पहुंचे हैं। अहा ! विजयी चक्रवर्तीका बड़ा भारी पुण्य है, इस प्रकार किनारे पर खड़े हुए लोग परस्परमें वार्तालाप कर रहे थे।। ॥२०७॥ जो वेदीके नीचे गङ्गाद्वारपर नियुक्त किये गये हैं, जिन्होंने नवाये हुए मणिमय मुकुटों पर अपने अपने हाथ जोड़कर रखे हैं और जो जय जय शब्दका उच्चारण कर रहे हैं ऐसे राजा लोग, तथा दरवाजेके बाहर एक साथ बार बार जयघोष करनेवाले सैनिक लोग जिसे देख

## यावृ खिन बिनी डितम्

तत्रीब्घोषितमञ्जगलेर्जयजयेत्यानन्तितो बन्दिभिः गत्वातः शिविरं नृपालयमहाद्वारं समासादयन् । 'यन्तर्वशिकलोकवारवनितावत्ताकाताश्चासनः' प्राविक्षन्निजकेतनं निषिपतिर्वातोल्लसत्केतनम् ॥२०६॥

#### वसन्ततिलका

देवोऽयमक्षततन् विजिताब्धिरागात् ते यूयमानयत साक्षतिसद्भशेषाः । ग्राशोध्वमाध्वमिह्<sup>र</sup> सम्मुखमेत्य तूर्णम् इत्युत्यितः कलकलः कटके तदाभूत् ॥२१०॥ जीवेति नन्दतु भवानिति विधिषोद्धाः देवेति निर्जयिरपूनिति गां<sup>र</sup> जयेति । त्वं 'स्ताच्चिरायुरिति कामितमाप्नुहोति<sup>र्</sup> पुण्याशिषां शतमलिम्भ तदा स वृद्धः ॥२११॥ जीयादरीनिह भवानिति निर्जितारिः देव प्रशाधि वसुषामिति सिद्धरत्नः । त्वं जीवताच्चिरमिति प्रथमं चिरायुः ग्रायोजि मद्धगलिया पुनरक्तवाक्यः ॥२१२॥ देवोऽयमम्बुधिमगाधमलद्भध्यपारम् उल्लद्भध्य लब्धविजयः पुनरप्युपायात्<sup>८</sup> । पुण्यं कसारिथरिहेति विनान्तरायः पुण्ये प्रसेदुषि नृणां किमिवास्त्यलद्भध्यम् ॥२१३॥

रहे हैं ऐसा वह भरत अपनी छावनीके बाहरवाली तोरणभूमिपर आ पहुंचा ॥२०८॥ वहां पर जय जय इस प्रकार मंगलशब्द करते हुए बन्दीजन जिन्हें आनन्दित कर रहे हैं ऐसे वे महाराज भरत छावनीके भीतर जाकर राजभवनके बड़े द्वारपर जा पहुंचे वहां परिवारके लोगों तथा वेश्याओंने उन्हें मंगलाक्षत तथा आशीर्वाद दिये। इस प्रकार निधियोंके स्वामी भरतने जिसपर वायुके द्वारा ध्वजाएं फहरा रही हैं ऐसे अपने तम्बूमें प्रवेश किया ॥२०९॥ जिन्होंने शरीर में कुछ चोट लगे बिना ही समुद्रको जीत लिया है ऐसे ये भरत महाराज आ गये हैं, इसलिये तुम मंगलाक्षत सहित सिद्ध तथा शेषाक्षत लाओ, तुम आशीर्वाद दो और तुम बहुत शीघू सामने जाकर खड़े होओ इस प्रकार उस समय सेनामें बड़ा भारी कोलाहल उठ रहा था ॥२१०॥ हे देव, आप चिरकाल तक जीवित रहें, समृद्धिमान् हों, सदा बढ़ते रहें, आप शत्रुओंको जीतिये, पृथिवीको जीतिये, आप चिरायु रहिये और समस्त मनोरथोंको प्राप्त कीजिये-आपकी सब इच्छाएं पूर्ण हों इस प्रकार उस समय वृद्ध मनुष्योंने भरत महाराजके लिये सैकड़ों पवित्र आशीर्वाद प्राप्त कराये थे ।।२११।। यद्यपि भरतेश्वर शत्रुओंको पहले ही जीत चुके थे तथापि उस समय उन्हें आशीर्वाद दिया गया था कि देव, आप शत्रुओंको जीतिये, यद्यपि उन्होंने चौदह रत्नोंको पहले ही प्राप्त कर लिया था तथापि उन्हें आशीर्वाद मिला था कि हे देव ! आप पृथिवीका शासन कीजिये, और इसी प्रकार वे पहले हीसे चिरायु थे तथापि आशीर्वाद में उनसे कहा गया था कि हे देव, आप चिरकाल तक जीवित रहें-चिरायु हों। इस प्रकार मंगल समभकर लोगोंने उन्हें पुनरुक्त (कार्य हो चुकनेपर उसी अर्थको सूचित करनेके लिये फिरसे कहे हुए,) वचनोंसे युक्त किया था ।।२१२।। एक पुण्य ही जिनका सहायक है ऐसे महा-राज भरत अगाध और पाररहित समुद्रको उलंघनकर तथा योग्य उपायसे विजय प्राप्त कर बिना किसी विघ्न-बाधाके यहां वापिस आ गये हैं सो ठीक ही है क्योंकि निर्मल पुण्यके रहते

१ कञ्चुकी। 'अन्तर्वंशिका अन्तःपुराधिकारिणः।' 'अन्तःपुरेष्वधिकृतः स्यादन्तर्वंशिको जनः' इत्यभिषानात्। २ आशीर्वचनः। ३ आशीषं कुरुष्वम्। ४ भुवम्। ४ भव। ६ याहि। ७ शासु अनुशिष्टौ लोट्। ८ उपागमत्। ६ प्रसन्ने सति।

पुष्पादयं भरतचकधरो जिगीवुः उद्भिक्तवेलमिनसहत्वीचिमालम् ।
प्रोल्लङ्क्य वार्षिममरं सहसा विजिग्ये पुष्ये बलीयसि किमस्ति जगत्यज्य्यम् ॥२१४॥
पुष्योदयेन मकराकरवारिसीमं पृष्यो स्वसादहृते चक्रधरः पृष्यीः ।
दुलंङक्यचमिक्यमदगाह्य विनोपसर्गेः पुष्यात् परं न सलु साधनमिक्यसिद्ध्ये ॥२१४॥
चक्रायुधोऽयमरिचकभयङ्करभाः ग्राक्रम्य विलेश्वसित्रीवणनक्ष्यकम् ।
चक्रे वशे सुरमवश्यमनन्यवश्यं पुष्पात् परं न हि बङ्गीकरणं जगत्याम् ॥२१६॥
पुष्यं जले स्थलमिवाभ्यवपद्यते नृन् पुष्यं स्थले जलमिवाशु नियन्ति तापम् ।
पुष्यं जलस्थलभये शरणं तृतीयं पुष्यं कृष्यमत एव जना जिनोक्तम् ॥२१७॥
पुष्यं परं शरणमापदि दुविलङ्क्यं पुष्यं वरिद्रति जने धनवायि पुष्यम् ।
पुष्यं सुवाधिन जने सुवदायि रत्नं पुष्यं जिनोदितमतः सुजेनशिक्तनृत्वम् ॥२१८॥
पुष्यं जिनेन्द्रपरियूजनसाध्यमाद्यं पुष्यं सुपात्रगतदानसमृत्यमम्यत् ।
पुष्यं व्रतानुषरणादुपवासयोगात् पुष्यां पनामिति चतुष्टयमर्जनीयम् ॥२१९॥

हुए मनुष्योंको क्या अलघनीय (प्राप्त न होने योग्य) रह जाता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ।।२१३।। सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भरत चक्रवर्तीने पुण्यके प्रभावसे, जिसमें ज्वार-भाटा उठ रहे हैं और जिसमें लहरोंके समूह वायुसे ताड़ित हो रहे हैं ऐसे समुद्रको उल्लंघन कर शीघृ ही मागध देवको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि अतिशय बलवान् पुण्यके रहते हुए संसारमें अजय्य अर्थात् जीतनेके अयोग्य क्या रह जाता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ।।२१४।। बहुत भारी लक्ष्मीको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने पुण्यकर्मके उदयसे ही बिना किसी उपद्रवके उल्लंघन करनेके अयोग्य समुद्रको उल्लंघन कर समुद्रका जल ही जिसकी सीमा है ऐसी पृथिवीको अपने आधीन कर लिया, सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थीकी सिद्धिके लिये पुण्यसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है ॥२१५॥ शत्रुओंके समूहके लिये जिनकी सम्पत्ति बहुत ही भयंकर है ऐसे चऋवर्ती भरतने अत्यन्त भयंकर मगर-मच्छोंके समूहसे भरे हुए समुद्र को उल्लंघन कर अन्य किसीके वश न होने योग्य मागध देवको निश्चित रूपसे वश कर लिया, सो ठीक ही है क्योंकि लोकमें पुण्यसे बढ़कर और कोई वशीकरण (वश करनेवाला) नहीं है 11२१६।। पुण्य ही मनुष्योंको जलमें स्थलके समान हो जाता है, पुण्य ही स्थलमें जलके समान होकर शीघृ ही समस्त संतापको नष्ट कर देता है और पुण्य ही जल तथा स्थल दोनों जगहके भयमें एक तीसरा पदार्थ होकर शरण होता है, इसिलये हे भव्य जनो, तुम लोग जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कहे हुए पुण्यकर्म करो ।।२१७।। पुण्य ही आपत्तिके समय किसीके द्वारा उल्लंघन न करनेके योग्य उत्कृष्ट शरण है, पुण्य ही दरिद्र मनुष्योंके लिये धन देनेवाला है और पुण्य ही सुखकी इच्छा करनेवाले लोगोंके लिये सुख देनेवाला है, इसलिये हे सज्जन पुरुषों! तुम लोग जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए इस पुण्यरूपी रत्नका संचय करो ।।।।२१८।। जिनेन्द्र भगवान् की पूजा करनेसे उत्पन्न होनेवाला पहला पुण्य है, सुपात्रको दान देनेसे उत्पन्न हुआ, दूसरा पुण्य े है व्रत पालन करनेसे उत्पन्न हुआ, तीसरा पुण्य है और उपवास करनेसे उत्पन्न हुआ, चौथा पुण्य है इस प्रकार पुण्यकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको ऊपर लिखे हुए चार प्रकारके पुण्योंका

१ सीमां ल०, ६०, द०, अ०, प०, स०। २ स्वाधीनं चकार। ३ समुद्रम्। ४ प्राप्नोति।
--मिवाभ्युपपद्यते ल०, द०। ५ दरिद्रयति।

इत्यं स्वपुर्ण्यपरिपाक<sup>र्</sup>जमिष्टलाभं संश्लाघयन्<sup>र</sup> जनतया<sup>र</sup> श्रुतपुष्पघोषः । चक्री सभागृहगतो नृपचकमध्ये शक्रोपमः पृथुनृपासनमध्यवात्सीत्<sup>र</sup> ॥२२०॥

## हरिणी

धुततद्वने रक्ताशोकप्रवालपुटोद्भिदि स्पृशित पवने मन्दं मन्दं तरक्षगविभेदिनि । ग्रमुसरसरित्सैन्यैः सार्घं प्रभुः सुलमाबसज्जलनिधिजयश्लाघाशीभिजिनाननुचिन्तयन् ॥२२१॥

इत्यार्षे भगविजनतेनाचार्यप्रणीते त्रिविष्टिलंबीणमहापुराणसञ्ज्ञाहे पूर्वार्णवद्वारविजयवर्णनं नामाष्टाविशं वर्ष ।

संचय करना चाहिये ।।२१९।। इस प्रकार जिसने लोगोंके समूहसे पुण्यकी घोषणा सुनी है ऐसे चक्रवर्ती भरत, अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए इष्ट वस्तुओंक लाभकी प्रशंसा करते हुए सभा-भवनमें पहुंचे और वहां राजाओंके समूहके मध्यमें इन्द्रके समान बड़े भारी राज-सिहासन पर आरूढ़ हुए ।।२२०।। जिस समय किनारेके वनको हिलानेवाला, रक्त अशोक वृक्षकी कोंपलोंके संपुटको भेदन करनेवाला और लहरोंको भिन्न भिन्न करनेवाला वायु धीरे धीरे बह रहा था उस समय समुद्रको जीतनेकी प्रशंसा और खाशीर्वादके साथ साथ जिनेन्द्र भगवान्का स्मरण करते हुए भरतने गङ्गा नदीके किनारे किनारे ठहरी हुई सेनाके साथ सुख से निवास किया था ।।२२१।।

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें पूर्वसमुद्रके द्वारको विजय करनेका वर्णन करनेवाला अट्ठाईसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ उदयजम् । २ स क्लाचयन् ल० । ३ जनसमूहेन । ४ अधिवसति स्म । ४ पल्लचपुटो-द् मेषिनि ।

# एकोनत्रिंशत्तमं पर्व

प्रयाजित्य प्रविक्तामिष्टसाधनीम् । प्रतस्य दक्षिणामाशां जिगीवुरनुतोयि ॥१॥

प्रयाजित्य प्रविक्तानां ध्विनिरामन्त्रमुख्वरन् । मूछितः काहलारावैः प्रविधध्यानं तिरोदधे ॥२॥

प्रयाजिभेरीनिःस्वानः सम्मूछ्न् गजवृंहितैः । विद्यमुक्षान्यनयत् क्षोभं हृदयानि च विद्विषाम् ॥३॥

विव्नभुः पवनोद्धता जिगीवोर्जयकेतनाः । वारिधेरिव कल्लोलान् उद्देला नाजुह्यवः ॥४॥

एकतो लवणाम्भोधिः प्रन्यतोऽप्युपसागरः । तम्मध्ये पान्यलौघोऽस्य तृतीयोऽव्धिरवावभौ ॥४॥

हस्त्यश्वरयपादातं देवाश्च सनभश्चराः । षड्यां बलमस्येति पप्रथे व्याप्य रोदसी ॥६॥

पुरः प्रतस्य दण्डेन विवाश्च सनभश्चराः । वाश्यां विद्योषिते मागं तद्बलं प्रययौ सुलम् ॥७॥

तच्चकमरिचक्तस्य केवलं क्रकचायितम् । तथ्योऽपि वण्डपक्षस्य कालवण्ड विद्यापरः ॥८॥

प्रययौ निक्तवाम्भोधिः समया तटवेदिकाम् ॥ प्रानुवेलावनं सन्प्राट् सैन्यैः संभावयन् । विद्याः ॥६॥

प्रमुवाधितटं प्रकाशस्य स्वामनीकिनीम् । प्रान्नालतां नृपाद्रीणां मूप्ति रोपयित स्म सः ॥१०॥

चलिते चलितं पूर्वं निर्याते निःसृतं पुरः । प्रयाते यातमेवास्मिन् सेनानीभिरिवारिभिः ॥११॥

अथानन्तर-चक्रवर्ती भरत समस्त इष्ट वस्तुओंको सिद्ध करनेवाली जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर दक्षिण दिशाको जीतनेकी इच्छा करते हुए समुद्रके किनारे किनारे चले ॥१॥ जिस समय चक्रवर्ती जा रहा था उस समय तुरहीके शब्दोंसे मिली हुई बड़े बड़े नगाड़ोंकी गंभीर ध्वनि समुद्रकी गर्जनाको भी ढक रही थी।।२।। हाथियोंकी चिग्घाड़ोंसे मिले हुए प्रस्थानके समय बजनेवाले नगाड़ोंके शब्द समस्त दिशाओं तथा शत्रुओंके हृदयौंको क्षोभ प्राप्त करा रहे थे ।।३।। जीतनेकी इच्छा करनेवाले चऋवर्तीकी वायुसे उड़ती हुई विजय-पताकाएं ऐसी सुशो-भित हो रही थीं मानो ज्वारसे उठी हुई समुद्रकी लहरोंको ही बुला रही हों ।।४।। उस सेनाके एक ओर (दक्षिणकी ओर) तो लवण समुद्र था और दूसरी (उत्तर की) ओर उपसागर था उन दोनोंके बीच जाता हुआ वह सेनाका समूह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीसरा समुद्र ही हो ॥५॥ हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, देव और विद्याधर यह छह प्रकारकी चक्रवर्तीकी सेना आकाश और पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर सब ओर फैल गई थी ॥६॥ सेनामें सबसे आगे दण्डरत्न और उसके पीछे चक्ररत्न चलता था तथा इन दोनोंके द्वारा साफ किये हुए मार्गमें सुखपूर्वक चक्रवर्तीकी सेना चलती थी।।७।। चक्रवर्तीका वह एक चक्र ही शत्रुओंके समूहको नष्ट करनेके लिये करोंतके समान था तथा दण्ड ही दण्ड देने योग्य शत्रुओंके लिये दूसरे यमदण्डके समान था ॥८॥ सम्प्राट् भरत समुद्रके समीप समीप किनारेकी वेदीके पास पास किनारेके अनुसार अपनी सेनाके द्वारा दिशाओंको गुंजाते हुए-सचेत करते हुए चले ॥९॥ अपनी अलंघनीय सेनाको समुद्रके किनारे किनारे चलाते हुए चऋवर्ती भरत अपनी आज्ञा-रूपी लताको राजारूपी पूर्वतोंके मस्तकपर चढाते जाते थे।।१०।। महाराज भरतके शत्रु उनके सेनापितयोंके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार महाराजके चलनेकी इच्छा होते ही सेनापित

१ गच्छतः । २ पटु प०, इ०, द० । ३ मिश्रितः । ४ आच्छादयति स्म । १ मिश्रीमवन् । ६ उज्जृम्भितान् । ७ स्पद्धां कर्तुमिच्छवः । ८ गच्छन् । ६ द्यावापृथिव्यो । 'भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी च ते' इत्यमरः । १० दण्डरत्नेन । ११ करपत्रमिव चारितम् । १२ यमस्य दण्डः । १३ अम्भोन्नेः समीपम् । 'निकषा त्वन्तिके मध्ये' १४ तटवेदिकायाः समीपे । १५ साधयन् । १६ प्रापयन् । १७ मरते ।

निष्कान्त इति सम्भाग्तैरायात इति भीवद्यैः। प्राप्त इत्यनवस्यैद्य प्रजेमे सोऽरिभूमियैः ॥१२॥
भहापगारयस्येव तदरस्य बलीयसः। यो यः "प्रतीपमभवत् स स निर्मूलतां ययौ ॥१३॥
"प्रतीयवृत्तिमादंद्यों छायात्मानं च नात्मनः। विक्रमैकरसञ्चकी सोऽसोढ किमृत द्विषम् ॥१४॥
चमूरवश्यवादेव कैदिचदस्य विरोधिभिः। चमूरुवृत्तमारस्थम् प्रतिदूरं पलायितैः । ॥१४॥
"भहाभोगैर्नृपैः कैदिचद् भयादुत्सृष्टमण्डलैः । मुजङ्गैरिव निर्मोकः तत्यजेऽपि परिच्छवः । ॥१६॥
प्रदुष्टान् भोगिनः कैदिचत् प्रभुरुदृत्य मन्त्रतः । वल्मोकेष्टिवत् दुर्गेषु (कृत्यानन्यानितिष्ठिपत् ।।१७॥

पहले ही चलनेके लिये तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजको चलनेके लिये तत्पर सुनकर स्वयं चलनेके लिये तत्पर हो जाते थे अर्थात् स्थान छोड़कर भागनेकी तैयारी करने लगते थे अथवा भरत की ही शरणमें आनेके लिये उद्यत हो जाते थे, जिस प्रकार महाराज के नगरसे बाहर निकलते ही सेनापित उनसे पहले बाहर निकल आते हैं उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजको नगरसे बाहिर निकला हुआ सुनकर स्वयं अपने नगरसे बाहर निकल आते थे अर्थात् नगर छोड़कर बाहर जानेके लिये तैयार हो जाते थे अथवा भरतसे मिलनेके लिये अपने नगरोंसे बाहर निकल आते थे और जिस प्रकार महाराजके प्रस्थान करते ही सेनापति उनसे पहले प्रस्थान कर देते हैं उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजका प्रस्थान सुनकर उनसे पहले ही प्रस्थान कर देते थे अर्थात् अन्यत्र भाग जाते थे अथवा चक्रवर्तीसे मिलनेके लिये आगे बढ आते थे।।११।। चक्रवर्ती भरत नगरसे बाहर निकला यह सुनकर जो व्याकुल हो जाते थे, चक्रवर्ती आया यह सुनकर जो भयभीत हो जाते थे और वह समीप आया यह सुनकर जो अस्थिरिचत्त हो जाते थे ऐसे शत्रु राजा लोग उन्हें जगह जगह प्रणाम करते ।।१२।। जिस प्रकार किसी महानदीके बलवान् वेगके विरुद्ध खड़ा हुआ वृक्ष निर्मूल हो जाता है-जड़ सहित उखड़ जाता है उसी प्रकार जो राजा उस बलवान् चक्रवर्तीके विरुद्ध खड़ा होता था-उसके सामने विनयभाव धारण नहीं करता था वह निर्मूल हो जाता था-वंशसहित नष्ट हो जाता था ।।१३।। एक पराक्रम ही जिसे प्रिय है ऐसा वह भरत जब कि दर्पणमें उलटे पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बको भी सहन नहीं करता था तब शत्रुओंको किस प्रकार सहन करता ? ॥१४॥ कितने ही विरोधी राजाओंने तो उनकी सेनाका शब्द सुनते ही बहुत दूर भागकर हरिणकी वृत्ति प्रारम्भ की थी ॥१५॥ और कितने ही वैभवशाली बड़े बड़े राजाओंने भयसे अपने अपने देश छोड़कर छत्र चमर आदि राज्य-चिह्नोंको उस प्रकार छोड़ दिया था जिस प्रकार कि बड़े बड़े फणाओंको धारण करनेवाले सर्प अपने वलयाकार आसनको छोड़कर कांचली छोड़ देते हैं ॥१६॥ जिस प्रकार दुष्ट सर्पीको मंत्रके जोरसे उठाकर वामीमें डाल देते हैं उसी प्रकार भरतने अन्य कितने ही भोगी-विलासी दुष्ट राजाओंको मंत्र (मंत्रियोंके साथ की हुई सलाह) के जोरसे उखाड़कर किलोंमें डाल दिया था, उनके स्थानपर अन्य कुलीन राजाओंको बैठाया

१ समीपं प्राप्तः । २ अवस्थामितकान्तैः । त्यक्तपूर्वस्वभावैरित्यर्थः । ३ महानदीवेगस्य । ४ प्रितकूलम् । ५ प्रितकूलवृत्तिम् । ६ छायास्वरूपम् । 'आत्मा यत्नो धृतिबुं द्धिः स्वभावो ब्रह्म पष्मं च' इत्यमरः । ७ सहित स्म । ५ सेनाध्विनसमाकर्णनात् । ६ कम्भोजादिदे शजऋणविशेषवर्तनम् । 'कदली कन्दली चीनश्चमूरुप्रियकाविष । समूरुश्चेति हरिणा अमी अजिनयोनयः ।' इत्यभिधानात् । १० पलायिभिः ल०, प०, द०, । ११ पक्षे महाकायैः । 'भोगः सुखे स्त्र्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः' इत्यभिधानात् । १२ त्यक्तभूभागैः । पक्षे त्यक्तवलयैः । १३ परिच्छदोऽपि छत्रचामरादिपरिकरोऽपि प्रिरित्यक्तः । १४ पक्षे सर्पान् । १४ मन्त्रशक्तितः । १६ सत्कुलजान् । १७ स्थापयित स्म ।

क्रम्यक्षर्वरग्येस्तापविषयेदिमस्यक्तिः । तत्पावपावपच्याया ग्यवेषि सुसर्वातला ॥१८॥
केषाञ्चित् पत्रतिनींश्वां क्रम्यापावं च भूभुक्षम् । पावपानामिव ग्रीव्मः 'समभ्यणंश्वकार सः ॥१६॥
ध्वस्तोव्मप्रसरा' गाढम् उच्य्यसग्तोऽन्तराकुलाः । प्राप्तेऽस्मिन्' वैरिभूपालाः प्रापुर्मर्तव्यशेषताम् ॥२०॥
"वैरकाम्यति यः स्मास्मिन् प्रागेष किननाश सः । विविध्यापियवुर्विष्ठ शलभः कुशली किम् ॥२१॥
बस्तुवाहनसर्वस्यम् ग्राच्यिवः प्रभुराहरन् । ग्रारित्वमरिचक्रेषु व्यक्तमेव चकार सः ॥२२॥
स्वयम्पत्रसर्वस्या नमन्तश्वकातिनम् । पूर्वमप्यरयः पश्चाव् ग्रीवकारित्वः माचरन् ॥२३॥
साधनः "रमुनाकान्ता या घरा धृतसाध्यसाः । साधनेरेव तं तोषं नीत्वाऽभूद्धृतसाध्यसा ॥२४॥
कृत्याः "रकुलवनान्यस्मे वत्वा स्वां भुवमाजिजन् । कृत्याः घनजलौधस्य जिगीवोस्ते हि पाथिवाः ॥२४॥
प्रजाः करभराकान्ता यस्मिन् स्वामिनि दुःस्थिताः । तमुव्धृत्य पदे तस्य युक्तवण्डं न्यधाद् विभुः ॥२६॥

था ।।१७।। जिन्हें अन्य कोई शरण नहीं थी और जो अपना संताप नष्ट करना चाहते थे ऐसे कितने ही राजाओंने सुख तथा शान्ति देनेवाली भरतके चरणरूपी वृक्षोंकी छायाका आश्रय लिया था ।।१८।। जिस प्रकार समीप आया हुआ ग्रीष्म ऋतु वृक्षोंके पत्र अर्थात् पत्तोंका नाश कर देता है और उनकी छाया अर्थात् छांहरीका अभाव कर देता है उसी प्रकार समीप आये हुए भरतने कितने ही राजाओंके पत्र अर्थात् हाथी घोड़े आदि वाहनों (सवारियों)का नाश कर दिया था और उनकी छाया अर्थात् कान्तिका अभाव कर दिया था। भावार्थ-भरतके समीप आते ही कितने ही राजा लोग वाहन छोड़कर भाग जाते थे तथा उनके मुखकी कान्ति भयसे नष्ट हो जाती थी।।१९।। महाराज भरतके समीप अपते ही शत्रु राजाओंका सब तेज (पक्ष में गर्मी) नष्ट हो गया था, उनके भारी भारी क्वासोच्छ्वास चलने लगे थे और वे अन्तःकरण में व्याकुल हो रहे थे, केवल उनका मरना ही बाकी रह गया था ॥२०॥ जिस पुरुषने भरतके साथ शत्रुता करनेकी इच्छा की थी वह पहले ही नष्ट हो चुका था, सो ठीक ही है क्योंकि अग्नि को बुभानेकी इच्छा करनेवाला पतंगा क्या कभी सकुशल रह सकता है ? अर्थात् नहीं ॥२१॥ महाराज भरतने शत्रुओं के हीरा मोती आदि रत्न तथा सवारी आदि सब धन छीन लिया था और इस प्रकार उन्होंने समस्त अरि अर्थात् शत्रुओंके समृहको स्पष्ट रूपसे अरि अर्थात् धन-रहित कर दिया था ॥२२॥ अपने आप समस्त धन भेंट कर चत्रवर्तीको नमस्कार करनेवाले राजा लोग यद्यपि पहले शत्रु थे तथापि पीछेसे वे बड़े भारी अधिकारी हुए थे ।।२३।। जो पृथिवी पहले भरतकी सेनासे आक्रान्त होकर भयभीत हो रही थी वही पृथिवी अब अपने धनसे भरत को संतोष प्राप्त कराकर निर्भय हो गई थी।।२४।। उच्च कुलोंमें उत्पन्न हुए अनेक राजाओं ने भरतेश्वरके लिये अपनी कुल-परम्परासे चला आया धन देकर फिरसे अपनी पृथिवीँ प्राप्त की थी सो ठीक ही है क्योंकि कुल्य अर्थात् कुल-परम्परासे आया हुआ धन और कुल्या अर्थात् नहरमें उत्पन्न हुआ जल ये दोनों ही पृथिवीसे उत्पन्न हुए पदार्थ, जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजाके होते हैं।।२५।। जिस राजाके रहते हुए प्रजा करके बोभसे दब कर दुःखी हो रही थी,

निजप्राह<sup>र</sup> नृपान् वृप्तान् प्रनुजग्राह सित्कथान् । न्यायः क्षात्रो प्रथमित्येव प्रजाहितविधित्सया ।।२७।। योगक्षेमी जगित्स्थित्यं न प्रजास्वेव केवलम् । प्रजापालेष्विप प्रायस्तस्य चिन्त्यत्वमीयतुः ।।२६।। पाथिवस्येकराष्ट्रस्य मता वर्णाश्रमाः प्रजाः । पाथिवाः सार्वभौमस्य प्रजा यसेन ते १० धृताः ११ १९। पुण्यं साधनमस्येकं चकं तस्येव पोषकम् । तब्द्धयं साध्यसिब्ध्यक्षगं सेनाक्ष्मानि विभूतये ।।३०।। इति मण्डलभूपालान् बलात् प्राणमयन्नयम् १२ । ११ मानमेवाभनक् १४ तेषां च सेवाप्रणयं विभुः ।।३१।। प्रतिप्रयाणमभ्येत्य १५ प्राणंसिबुरम् नृपाः । प्राणरक्षामिवास्याज्ञां वहन्तः स्वेषु मूर्धस् ।।३२।। प्रणताननुजपाह सातिरेकः प्रभुः । किम् कल्पतरोः सेवास्त्यफलाल्पफलापि वा ।।३३।। १४ सम्प्रेक्षितः स्मितेहितः सविश्रमभैदच प्रजालितः जिल्पतः । प्राणा सम्भावयामास नृपान् सम्माननेरिप १० ।।३४।। स्मितः प्रसावः सञ्जल्पः विश्रमभं हिसतैर्मुवम् । प्रेक्षितेरनुरागं च व्यनक्ति स्म नृपेषु सः ।।३४।।

भरतने उसे हटाकर उसके पदपर किसी अन्य नीतिमान् राजाको बैठाया था ॥२६॥ उन्होंने अहंकारी राजाओंको दण्डित किया था और सत्कार अथवा उत्तम कार्य करनेवाले राजाओं पर अनुग्रह किया था सो ठीक ही है क्यों कि प्रजाका हित करनेकी इच्छासे क्षत्रियोंका यह ऐसा न्याय ही है।।२७।। राजा भरतने जगत्की स्थितिके लिये केवल प्रजाके विषयमें ही योग (नवीन वस्तुको प्राप्त करना) और क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना) की चिन्ता नहीं की थी किन्तु प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाओं के विषयमें भी प्रायः उन्हें योग और क्षेमकी चिन्ता रहती थी ।।२८।। किसी एक देशके राजाकी प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्ण रूप मानी जाती है परन्तु चऋवर्तीकी प्रजा नम्त्रीभूत हुए राजा लोग ही माने जाते हैं इस-लिये चक्रवर्तीको प्रजाके साथ साथ राजाओंकी चिन्ता करना भी उचित है ॥२९॥ भरतके समस्त कार्योंको सिद्ध करनेवाला एक पुण्य ही मुख्य साधन था, और चऋरत्न उस पुण्यकी पुष्टि करनेवाला था, पुण्य और चऋरत्न ये दोनों ही उसके साध्य (सिद्ध करने योग्य विजय रूप कार्य) की सिद्धि के अंग थे, बाकी हाथी घोड़े आदि सेनाके अंग केवल वैभवके लिये थे।।३०॥ इस प्रकार मण्डलेश्वर राजाओंसे बलपूर्वक प्रणाम कराते हुए चऋवर्तीने उनका केवल मान भंग ही किया था, अपनी सेवाके लिये जो उनका प्रेम था उसे नष्ट नहीं किया था।।३१।। प्राणोंकी रक्षाके समान भरतकी आज्ञाको अपने मस्तकपर धारण करते हुए अनेक राजा लोग प्रत्येक पड़ावपर आकर उन्हें प्रणाम करते थे।।३२।। प्रणाम करनेवाले राजाओंको महाराज भरतने बहुत अधिक फल देकर अनुगृहीत किया था सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृक्षकी सेवा क्या कभी फलरहित अथवा थोड़ा फल देनेवाली हुई हैं ? ॥३३॥ सम्राट् भरतने कितने ही राजाओंकी ओर देखकर, कितने ही राजाओंकी ओर मुसकराकर, कितने ही राजाओंकी ओर हंसकर, कितने ही राजाओंके साथ विश्वासपूर्वक वार्तालाप कर, और कितने ही राजाओं का सन्मान कर उन्हें प्रसन्न किया था ।।३४।। उन्होंने कितने ही राजाओंपर मुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी, कितने ही राजाओंपर वार्तालाप कर अपना विश्वास प्रकट किया था, कितने ही राजाओंपर हंसकर अपना हर्ष प्रकट किया था और कितने ही राजाओंपर प्रेमपूर्ण

१ निग्रहं करोति स्म । २ दर्पाविष्टान् । ३ स्वीकृतवान् । ४ न्यायादनपेतः । ५ क्षत्रियधर्मः । ६ पाथिवेषु । ७ एकदेशवतः । ५ क्षत्रियादिवर्णाः ब्रह्मचर्याद्या आश्रमाः । ६ प्रजायन्ते प०, ल० । १० पाथिवाः । ११ स्वीकृताः । १२ प्रह्मीभूतानकुर्वन् । १३ गर्वमेव । १४ मर्दयति स्म । 'भञ्जोऽवमदंने' । १५ नमस्कुर्वन्ति स्म । १६ तेर्दत्तिधनात् साधिकैः । १७ स्निग्धावलोकनैः । संप्रेक्षणैः ल० । १८ सविश्वासैः । 'समौ विश्रमभविश्वासौ' इत्यमरः । १६ खन्नैः । २० वस्त्राभरणादिपूजनैः ।

'मताप्सीत् प्रणतानेव 'समताप्सीव् विरोधिनः । शमप्रतावौ स्मां खेतुः पाषिवस्योधितौ गुणौ ॥३६॥ अस्मया वृशैवास्य प्रसादः प्रणते रिपौ । भू भक्ष्मेणास्फु टत् कोपः सत्यं बहुनदो नृपः ॥३७॥ अस्मया वृशैवास्य प्रसादः प्रणते रिपौ । भू भक्ष्मेणास्फु टत् कोपः सत्यं बहुनदो नृपः ॥३७॥ अस्मान्यणिभिरत्यक्ष्मैः वक्ष्मांस्तुक्ष्मेनंत काणिः । तेष्व तेष्व कालिक्ष्मेणानुष्यः प्रसादमभिसायुकः ॥३६॥ कृष्कनवन्तीन् पाञ्चालक्ष्म् काशींश्य सह कोसलः । वैवर्भानप्यनायासाव् प्राचकर्षः चमूपितः ॥४०॥ रिकान् महाद्य कच्छांश्य वेदीन् वत्सान् ससुद्यकान् । पुण्डानोण्डांश्य गौडांश्य रिमतमभावयव् विभोः ॥४१॥ वज्राणीन् कामक्ष्पांश्य काश्मीरानप्युशीनरान् । मध्यमानिय भूषालान् सोऽचिराद् वशमानयत् ॥४२॥ वदुरस्म नृपाः प्राच्यकलिक्षगाङ्गारजान् । गजान् । गिरीनिय महोच्छ्रायान् रिप्रश्चोत्तन्मवनिर्भरान् ॥४२॥ रिद्याणंकवनोव्भूतानिय चेदिकक्ष्राजान् । विद्यनागस्पीवनो नागान् रिप्रावुर्नागर्वनाधिपाः ॥४४॥ विद्याणंकवनोव्भूतानिय चेदिकक्ष्राजान् । सुवृवेऽनन्तरत्नानि गर्भिणीव व वसुन्धरा ॥४५॥ विभोर्बलभरक्षोभम् ग्रासहन्तीय दुःसहम् । सुवृवेऽनन्तरत्नानि गर्भिणीव व वसुन्धरा ॥४५॥

दृष्टि डालकर अपना प्रेम प्रकट किया था ।।३५।। उन्होंने नम्रीभूत राजाओंको संतुष्ट किया था और विरोधी राजाओंको अच्छी तरहसे संतप्त किया था सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवीको जीतनेके लिये शान्ति और प्रताप ये दो ही राजाओंके योग्य गुण माने गये हैं।।३६।। राजा भरत नमस्कार करनेवाले पुरुषपर अपनी प्रसन्न दृष्टिसे प्रसन्नता प्रकट करते थे और साथ ही शत्रुके ऊपर भौंह टेढ़ी कर कोध प्रकट करते जाते थे इसलिये यह उक्ति सच मालूम होती है कि राजा लोग नट तुल्य होते हैं।।३७।। उत्तम उत्तम मणियोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए अंग देशके राजाओंपर, ऊंचे ऊंचे हाथियोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए वंग देशके राजाओं पर और मणि तथा हाथी दोनोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए कलिंग देशके राजाओंपर वह भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे ।।३८।। भरतेश्वरके प्रसादकी इच्छा करनेवाले मगध देशके राजा उनके उत्कृष्ट गुण गा रहे थे इसलिये वे ठीक मागध अर्थात् बन्दीजनोंके समान जान पड़ते थे ।।३९।। भरत महाराजके सेनापितने कुरु, अवंती, पांचाल, काशी, कोशल और वैदर्भ देशोंके राजाओंको बिना किसी परिश्रमके अपनी ओर खींच लिया था अर्थात् अपने वश कर लिया था ।।४०।। मद्र, कच्छ, चेदि, वत्स, सुह्मा, पुण्ड्र, औण्ड्र और गौड़ देशोंमें जा जा कर सेनापितने सब जगह भरत महाराजकी आज्ञा सुनाई थी।।४१।। उसने दशाणं, कामरूप, काश्मीर, उशीनर और मध्यदेशके समस्त राजाओंको बहुत भीघृ वश कर लिया था ।।४२।। वहांके राजाओं ने जिनसे मदके निर्फरने भर रहे हैं ऐसे, पूर्व देशमें उत्पन्न होनेवाले तथा कलिंग और अंगार देशमें उत्पन्न होनेवाले, पवेलोंके समान ऊंचे ऊंचे हाथी महाराज भरतके लिये भेंटमें दिये थे ।।४३।। जिनमें हाथी उत्पन्न होते हैं ऐसे वनोंके स्वामियोंने दिग्गजोंके साथ स्पद्धी करनेवाले, दशार्णक वनमें उत्पन्न हुए तथा चेदि और कसेरु देशमें उत्पन्न हुए हाथी महाराजके लिये प्रदान किये थे।।४४।। उस समय भरतेश्वरको पृथिवीपर जहां तहां अनेक रत्न भेंटमें मिल रहे थे इसिलये ऐसा जान पड़ता था मानो गिमणीके समान पृथिवीने चक्रवर्तीकी सेनाके बोभसे उत्पन्न हुए दुःसह क्षोभको न सह सकनेके कारण ही अनन्त रत्न उत्पन्न किये हुए हो ॥४५॥

१ तर्पयामास । २ सन्तापयित सम । ३ जेतुं ल०, इ०, अ०, प०, स० । ४ व्यक्तो बभूव । ५ नटसदृशः । ६ अङगदेशाधिपान् । ७ अनर्घ्यः । ८ आनतान् । ६ मागधीयित -प०, इ० । स्तुतिपाठका इवाचरितान् । १० मगधाधिपः । ११ स्वीकृतवान् । १२ गच्छन् । १३ शासनम्, आज्ञामित्यर्थः । १४ प्राक्दिक्सम्बन्धिकलिङगदेशाङगारजान् । १५ गलत् । १६ दशाणदेशसम्बन्धि । १७ चेदिकसेरुजान् ल०, द० । १८ दथित सम । १६ गजवन । २० गर्भस्थिशशुरिव ।

भाषाण्डरितरिप्रस्थाव् मा व वैभारपर्वतात् । प्राश्नेलाव् गोरथावस्य विचे रेखंयकुञ्जराः ॥४६॥ वक्ताक्रायुण्ड्रमध्यात् भलवान् कामिक्तिसलान् । सेनानीः परिवक्ताम जिनीवृजंयसाथनः ॥४७॥ कालिन्वकालकृटौ च किरातविषयं तथा । मल्लकेशं च सम्प्रापन्म तावस्य चमूपतिः ॥४८॥ धुनीं सुमागर्थीं गळगां गोमलीं च कपीवतीम् । रवास्कां च नवीं तीर्त्वा भ्रे मुरस्य चमूपताः ॥४६॥ गम्भेराक्रितगम्भीरां कालतोवां च कौक्तिकीम् । नवीं कालमहीं ताम्माम् स्रवणां निसुरामपि ॥४०॥ तं लौहिरव समुग्नं च कम्बुकं च महस्सरः । चमूमतङ्गजास्तस्य भेजुः प्राच्य वनोपगाः ॥४१॥ विकेषः स्वसुरोङ्गतधूलीसंवद्वविद्युकाः । ११कविनोऽस्य स्कुरश्रोया प्रवासिकतोपमः ॥४२॥ विकेषः स्वसुरोङ्गतधूलीसंवद्वविद्युकाः । ११कविनोऽस्य स्कुरश्रोया ज्यसाधनवाचिनः ॥४३॥ विवर्षतमृत्वस्य केलसं तमसं प्रमृत्यस्यि । १५वपुरस्य द्विपाः श्रुक्तिमतीं च यमुनामि ॥४४॥ वेविपर्वतमृत्वस्य वेविराद्धं विकिग्यरे । पम्पा सरोऽम्भोऽतिगमा विभोरस्य तुरङ्गमाः ॥४॥ तमृत्यम् कालहलिनिरं किताः । प्राङ्माल्यगिरिमासेदः जियनोऽस्य जयद्विपाः ॥४६॥ नामियाद्विमाकस्य कोलहलिनिरं किताः । प्राङ्माल्यगिरिमासेदः जियनोऽस्य जयद्विपाः ॥४६॥ नामियाद्विमाकस्य वेविराद्धं किताः । सिनाचराः स्वसाध्यकः गजांश्वेविककृत्रजान् । ॥४६॥ नवीं वृत्रवती कात्या वन्यभक्षतरोधसम् । भेजृश्चित्रवतीमस्य चमूवीरास्तुरङ्गमेः ॥४८॥ नवीं वृत्रवती कात्या वन्यभक्षतरोधसम् । भेजृश्चित्रवतीमस्य चमूवीरास्तुरङ्गमेः ॥४८॥

हिमवात् पर्वतके निचले भागसे लेकर वैभार तथा गोरथ पर्वत तक सब जगह भरत महाराज के विजयी हाथी घूम रहे थे ।।४६।। सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाला भरतका सेनापति अपनी विजयी सेनाके साथ साथ अंग, अंग, पुंड्र, मगध, मालव, काशी और कोशल देशोंमें सब जगह घूमा था ॥४७॥ भरतकी संमितसे वह सेनापित कालिद,कालकूट, भीलोंका देश, और मल्ल देशमें भी पहुंचा था ।।४८।। उनकी सेनाके हाथी सुमागधी, गंगा, गोमती, कपीवती और रेवस्या नदीको तैरकर जहां-तहां घूम रहे थे ॥४९॥ पूर्व दिशाके पास पास जानेवाले उनकी सेनाके हाथी अत्यन्त गहरी गंभीरा, कालतोया, कौशिकी, कालमही, ताम्रा, अरुणा और निघुरा आदि नदियों तथा लौहित्य समुद्र और कंबुक नामके बड़े बड़े सरोवरोंमें घूमे थे ॥५०-५१॥ जिन्होंने अपने खुरोंसे उठी हुई धूलिसे समस्त दिशायें भर दी हैं, जो बड़े वेगशाली हैं और जिनके नथनें चंचल हो रहे हैं ऐसे महाराज भरतकी विजयी सेनाके घोड़े शोण नामके नदकी दक्षिण ओर, नर्मदा नदीकी उत्तर ओर, वीजा नदीके दोनों ओर और मेखला नदीके चारों ओर घूमे थे ॥५२-५३॥ भरतके हाथियोंने उदुम्बरी, पनसा, तमसा, प्रमृशा, शुक्तिमती और यमुना नदीका पान किया था ॥५४॥ चऋवर्तीके घोड़ोंने पम्पा सरोवरके जलको पार किया था तथा चेदि नामके पर्वतको उल्लंघन कर चेदि नामके देशको जीता था ॥५५॥ सबको जीतनेवाले भरतके विजयी हाथी ऋष्यमूक पर्वतको उल्लंघन कर कोलाहल पर्वत तक जा पहुंचे थे और फिर माल्य पर्वतके पूर्व भागके समीप भी जा पहुंचे थे।।५६॥ भरतकी सेनाके लोगोंने लीलापूर्वक नामप्रिय पर्वतको उल्लंघन कर चेदि और कसेरु देशमें उत्पन्न हुए हाथियोंको अपने आधीन कर लिया था ॥५७॥ उनकी सेनाके वीर पुरुष घोड़ोंके द्वारा क्षत्रवती नदीको पार कर जिसके किनारे जंगली हाथियोंसे खूंदे गये हैं ऐसी चित्र-

१ चरिन्त स्म । २ मलयान् ६०, अ०। मालयान् प०। मालवान् ल०, ६०। ३ आज्ञातः। ४ चित्रणः। ५ रयस्यां अ०। रेवस्यां प०, ट०। रवस्थां द०। ६ अवतीयं। ७ निध्रामपि ल०। ६ स्नित्रिस्यसमुद्रनामसरोजस्म्। ६ पूर्वः। १० शोणनदस्य दक्षिणस्यां दिशि। ११ वेगिनः। १२ नासिका। १३ च्रद्विस्वरीं स०, ६०, अ०, प०, द०, ल०। १४ 'ययुः' इत्यपि पाठः। यानमकुर्वन्। १५ चेदिदेशम्। १६ क्यन्ति स्म। १७ पम्पासरोजनमतिकान्ताः। १८ देहली। १६ -सेरुजान् ल०, द०। २० वे ववतीं ६०। छत्रवतीं प०। वृत्तवतीं अ०, स०। २१ वनगजक्षुण्णतटाम्।

रद्ध्या माल्यवतीतीरवनं वन्येभसङ्कुलम । यामुनं च पयः पीत्वा जिग्युरस्य द्विपा विशः ॥१६॥ मनुवेणुमतीतीरं गत्वास्य जयसाधनम् । वत्सभूमं समाक्रम्य वशाणांमप्यलङ्घयत् ॥६०॥ विशालां नालिकां सिन्धुं परां निष्कुन्वरीमि । बहुबजां च रम्यां च नवीं सिकतिनीमि ॥६१॥ ऊहां च समतोयां च कञ्जामि कपीवतीम् । निविन्ध्यां च धुनीं जम्बूमतीं च सरिदुत्तमाम् ॥६२॥ वसुमत्यापगामिक्ष्यामिनीं शंकरावतीम् । सिप्रा च कृतमालां च परिञ्जां पनसामि ॥६३॥ नवीमविन्तकामां च हस्तिपानीं च निम्नगाम् । कागन्धुमापगां व्याधीं धुनीं चर्मण्वतीमि ॥६४॥ शतभोगां च नवीं करभवेगिनीम् । चुल्लितापीं च रेवां च सप्तपारां च कौशिकीम् ॥६४॥ सरितोऽमूरगाषापा विष्वगारुद्ध्य तद्बलम् । तुरङ्गमखुरोत्खाततीरा विस्तारिणीर्व्यषात् ॥६६॥ तैरिष्ठकं गिरिं कान्त्वा रुद्ध्या वेद्र्यंभूषरम् । भटाः कूटाद्विमुल्लङ्घ्य पारियात्रमशिक्षयन् ॥६७॥ गत्वा पुष्पगिरः प्रस्थान् सानून् सितगिरेरिष । गवागिरेनिकुञ्जेषु बलान्यस्य विश्वभुः ॥६७॥ गत्वा पुष्पगिरः प्रस्थान् सानून् सितगिरेरिष । गवागिरेनिकुञ्जेषु बलान्यस्य विश्वभुः ॥६८॥ वातवृष्ठवरीभागा नृक्षवत् कृक्षिभिः समम् । तत्सिनिकाः श्रयन्ति स्म कम्बलाद्वितटान्यपि ॥६६॥ वासवन्तं महाशैलं विलङ्घ्यासुर्भूपने । स्थित्वाऽस्य सैनिकाः प्रापन् मदेभानङ्गरेयिकान् । ॥६॥ वासवन्तं महाशैलं विलङ्घ्यासुर्भूपने । स्थिता विष्यः सैनिकाः प्रापन् मदेभानङ्गरेयकान् । ॥९॥ विःसपत्निति भ्रमुः इतश्चेतत्रच सैनिकाः । द्विपान् वनविभागेषु रिक्षंन्तोऽस्य निजेगिजेः ॥७२॥ वृस्तराः सुतरा जाताः सम्भुक्ताः सरितो बलैः । स्वारोहाइच्यं वुररोहा गिरयः कृष्णसानवः ॥७२॥

वती नदीको प्राप्त हुए थे ।।५८।। जंगली हाथियोंसे भरे हुए माल्यवती नदीके किनारेके वनको घेरकर तथा यमुना नदीका पानी पीकर भरतके हाथियोंने उस ओरकी समस्त दिशाएं जीत ली थीं ।।५९।। उनकी विजयी सेनाने वेणुमती नदीके किनारे किनारे जाकर वत्स देशकी भूमिपर आक्रमण किया और फिर दशार्णा (धसान) नदीको भी उल्लंघन किया—पार किया ।।६०।। भरतकी सेनाने विशाला, नालिका, सिन्धु, पारा, निःकुन्दरी, बहुवज्रा, रम्या, सिकतिनी, कुहा, समतोया, कंजा, कपीवती, निर्विनध्या, निदयोंमें श्रेष्ठ जम्बूमती, वसुमती, समुद्र तक जानेवाली शर्करावती, शिप्रा, कृतमाला, परिजा, पनसा, अवन्तिकामा, हस्तिपानी, कागंधुनी, व्याध्री, चर्मण्वती, शतभागा, नन्दा, करभवेगिनी, चुल्लितापी, रेवा, सप्तपारा, और कौशिकी इन अगाध जलसे भरी हुई निदयोंको चारों ओरसे घेरकर जिनके किनारे घोड़ोंके खुरोंसे खुद गये हैं ऐसी उन निदयोंको बहुत चौड़ा कर दिया था।।६१-६६।। सैनिकों-ने तैरिश्चक नामके पर्वतको लांघकर वैडूर्य नामका पर्वत जा घेरा और फिर कूटा-चलको उल्लंघन कर पारियात्र नामका पर्वत प्राप्त किया ।।६७।। भरतकी वह सेना पुष्प गिरिके शिखरोंपर चढ़कर स्मितगिरिके शिखरोंपर जा चढ़ी और फिर वहांसे चलकर उसने गदा नामक पर्वतके लतागृहोंमें विश्राम किया ॥६८॥ भरतके सैनिकोंने ऋक्षवान् पर्वतकी गुफाओंके साथ साथ वातपृष्ठ पर्वतकी गुफाओंका आश्रय लिया और फिर वहांसे चलकर कम्बल नामक पर्वतके किनारोंपर आश्रय प्राप्त किया ॥६९॥ वे सैनिक वासवन्त नामके महापर्वत को उल्लंघन कर असुरधूपन नामक पर्वतपर ठहरे और फिर वहांसे चलकर मदेभ तथा अंगिरेयिक पर्वतपर जा पहुंचे ॥७०॥ सेनाके लोग उन देशोंको शत्रुरहित समभकर अपने हाथियोंके द्वारा वनके प्रदेशोंमें हाथी पकड़ते हुए जहां तहां घूम रहे थे ।।७१।। जो नदियां दुस्तर अर्थात् कठिनाईसे तैरने योग्य थीं वे ही निदयां सैनिकोंके द्वारा उपभुक्त होनेपर सुतर अर्थात् सुखसे

१ बलम् । २ 'दशार्णान्' इत्यपि नवचित् । ३ कुहां ल० । ४ कामधुन्यापगाम् । ५ सानून् । ६ स्मितगिरे—ल० । ७ नितम्बेषु । ८ विश्रमन्ति स्म । ६ वातपृष्ठगिरिकन्दरप्रदेशान् । १० भल्लूका इव । ११ तद्धीरस्थितगुहाभिः सह इत्यर्थः । १२ असुरधूपन इति पर्वतिविशेषे । १३ मदेभस्च आनद्धगश्च रेयिकस्च तान् । १४ स्वीकुर्वन्तः । १४ सुखारोहाः ।

राष्ट्राण्यवधयस्तेषां राष्ट्रीयाश्च महीभुजः। फलाय जितरे भर्तुः योजिताश्चामुना फलैः ॥७३॥
नृपानवारपारीणान् वैद्यानप्युपसागरे। बली बलैरवष्टभ्य प्रापोपवनजान् वजान् ॥७४॥
रत्नान्यपि विचित्राणि तेभ्यो लब्ध्वा यथेप्सितम्। तानेवास्थापयसत्र सन्तुष्टः प्रभुराज्ञया ॥७४॥
महान्ति गिरिवुर्गाणि निम्नदुर्गाणि च प्रभोः। सिद्धानि बलबद्धानि किमसाध्यं महीयसाम् ॥७६॥
इत्यं स पृथिवीमध्यान् पीरस्त्यामिजयभूपान्। प्रतस्ये दक्षिणामाशां वाक्षिणात्यिजगीवया ॥७७॥
यतो यतो बलं जिष्णोः प्रचलत्युद्धनायकम्। ततस्ततः स्म सामन्ता नमन्त्यानम्मौलयः ॥७६॥
त्रिकलिङगाधिपानोद्वान् कच्छान्ध्यविषयाधिपान्। प्रातरान् केरलांश्चोलान् पुन्नागांश्च व्यजेष्ट सः॥७६॥
त्रिकलिङगाधिपानोद्वान् कच्छान्ध्यविषयाधिपान्। प्रातरान् केरलांश्चोलान् पुन्नागांश्च व्यजेष्ट सः॥७६॥
कृदुम्बानोलिकांश्चेव स माहिषकमेकुरान्। पाण्डघानन्तरपाण्डघांश्च वण्डेन वशमानयत्॥६०॥
नृपानेतान् विजित्याशु प्रणमय्य स्वपादयोः। हृत्वा तत्साररत्नानि प्रभुः प्रापत् परां मुदम् ॥६१॥
सेनानीरपि बभ्राम १०विभोराज्ञां समुद्वहन्। गिरीन् ससरितो देशान् ११कालिङगकवनाश्चितान्॥६२॥
स साधनः समं भेजे तैलामिक्षुमतीमपि। नदीं नक्षरवां वङ्गां श्वस्तां च महानदीम्॥६३॥

तैरने यौग्य हो गई थीं। इसी प्रकार जो पर्वत दुरारोह अर्थात् कठिनाईसे चढ़ने योग्य थे वे ही पर्वत सैनिकोंके द्वारा शिखरोंके चूर्ण हो जानेसे स्वारोह अर्थात् सुखपूर्वक चढ़ने योग्य हो गये थे।।७२।। देश, उनकी सीमाएं और देशोंके राजा लोग सम्प्राट् भरतेश्वरको फल प्रदान करने के लिये ही उत्पन्न हुए थे तथा बदलेमें भरतने भी उन्हें अनेक फलोंसे युक्त किया था । भावार्थ--सम्प्राट् भरत जहां जहां जाते थे वहां वहांके लोग उन्हें अनेक प्रकारके उपहार दिया करते थे और भरत भी उनके लिये अनेक प्रकारकी सुविधाएं प्रदान करते थे।।७३।। जो राजा लोग उपसमुद्रके उस पार रहते थे अथवा उप-समुद्रके भीतर द्वीपोंमें रहते थे उन सबको बलवान् भरतने सेनाके द्वारा अपने वश किया था तथा वनमें उत्पन्न होनेवाले हाथियोंको पकड़ पकड़-कर उनका पोषण किया था ॥७४॥ महाराज भरतने उन राजाओंसे अपने इच्छानुसार अनेक प्रकारके रत्न लेकर संतुष्ट हो अपनी आज्ञासे उनके स्थानोंपर उन्हींको फिरसे विराजमान किया था ।।७५।। जो बड़े बड़े किले पहाड़ोंके ऊपर थे और जो जमीनके नीचे बने हुए थे वे सब सेनाके द्वारा घिरकर भरतके वशीभूत हो गये थे, सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको क्या असाध्य है ? ।।७६।। इस प्रकार भरतने पूर्व दिशाके समस्त राजाओंको जीतकर दक्षिण दिशाके राजाओंको जीतनेकी इच्छासे उस पृथिवीके मध्यभागसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान ्किया ।।७७।। उत्कृष्ट सेनापित सहित विजयी भरतकी सेना जहां जहां जाती थी वहां वहां के राजा लोग सामन्तों सहित मस्तक भुका भुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे।।७८।। दक्षिणमें भरतने त्रिकलिंग, औद्र, कच्छ, प्रातर, केरल, चेर और पुन्नाग देशोंके सब राजाओंको जीता था ॥७९॥ तथा कूट, ओलिक, महिष, कमेकुर, पाण्डच और अन्तरपाण्डच देशके राजाओं को दण्डरत्नके द्वारा अपने वशीभूत किया था ॥८०॥ सम्प्राट् भरतने इन सब राजाओंको शीघृ ही जीतकर उनसे अपने चरणोंमें प्रणाम कराया और उनके सारभूत रत्न लेकर परम आनन्द प्राप्त किया ।।८१।। चक्रवर्तीकी आज्ञा धारण करता हुआ सेनापित भी कालिंगक वनके समीपवर्ती अनेक पहाड़ों, निदयों तथा देशोंमें घूमा था।।८२।। वह अपनी सेनाओंके साथ साथ तैला, इक्षुमती, नकरवा, वंगा और श्वसना आदि महानदियोंको प्राप्त हुआ था

१ सेनान्या । २ उभयतीरे भवान् । 'पारावारपरेभ्यः इति खः' इति प्राग्जितीयेऽर्थे खः । 'पारावारे परे तीरे' इत्यमरः । ३ द्वीपे जातान् । ४ घाटीं कृत्वा । ५ पुपोष वनजान् ल०, द०, इ०, अ०, । ६ पूर्वंदिग्भवान् । ७ दक्षिणदिशि जाता । ५ चेरान् ल०, द०। ६ बलेन । १० प्रभो-ल०। ११ कलिङगदेशसम्बन्धि ।

बुनों वैतरणों माववतों च समहेन्द्रकान् । सैनिकः सबमुत्तीर्य ययो मुक्तनवीमिष ॥६४॥
सप्तनोदावरं तीरवां पद्यम् मोदावरों मुन्तिन् । सरो मानतमासाग्र मुमुदे मुन्तिमानतः ॥६४॥
'सुप्रयोगां नदीं तीर्त्यां कृष्णवेनां च निम्नगाम् । सक्रीरां च प्रवेचीं च व्यतीयाय समं वर्तः ॥६६॥
कृष्णां भैयां च चूर्णों च मेकां सूक्तरकामिष । 'क्रम्वेणां च नदीं पद्यम् दाक्षिणात्यानभुज्यत्' ॥६७॥
महेन्द्राद्रं समाकानन् विष्य्योपान्तं च निर्जयन् । 'नामप्रवंतमध्यास्य प्रवयो मलयाचलम् ॥६६॥
गोशीर्वं वर्तुराद्रं च वित्रं पाण्डपकवादकम् । स शीतमुह्नासीदन् मणं श्रीकटनाह्र्यम् ॥६६॥
भीपर्वतं च किष्किन्धं निर्जयञ्यस्ताभनः । तत्र तत्रोचितंर्लामः प्रवर्णे मन्यपितः ॥६०॥
कर्णाटकान् स्कृदादो पिक्तदोद्भदं वेक्कान् । हरिद्राञ्जनताम्बृत्तिप्रयान् प्रायो यशोधनान् ॥६१॥
सान्धान् १० दन्द्रप्रहारेषु कृतलक्षान् १ कर्यकान् । प्रायेण तादृश्यानोद्रान् जडानुद्द । चर्प्यप्रयान् ॥६२॥
कालिक्षगकान् गजर्वेप्रयसायनाम् सक्तसायनान् । प्रायेण तादृश्यानोद्रान् जडानुद्द । चृञ्चुकान् ।
पण्डपान् प्रवण्डवीर्यण्डलिकतारातिमण्डलान् । प्रायो गजप्रयान् धन्वकुन्तभूविष्ठसायनान् ॥६४॥

।।८३।। तथा वैतरणी, माषवती और महेन्द्रका इन निदयोंको अपने सैनिकोंके साथ पार कर वह शुष्क नदीपर जा पहुंचा था ॥८४॥ सप्तगोदावर नामके तीर्थ और पवित्र गोदावरीको देखता हुआ वह पवित्र हृदयवाला सेनापित मानस सरोवरको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥८५॥ तदनन्तर उसने सेनाओं के साथ साथ सुप्रयोगा नदीको पार कर कृष्णवर्णा, सन्नीरा और प्रवेणी नामकी नदीको पार किया ॥८६॥ तथा कुब्जा, धैर्या, चूर्णी, वेणा, सूकरिका और अम्बर्णा नदीको देखते हुए उसने दक्षिण दिशाके राजाओंको चऋवर्तीकी आज्ञा सुनाई ॥८७॥ फिर महेन्द्र पर्वतको उल्लंघन कर विन्ध्याचलके समीपवर्ती प्रदेशोंको जीतता हुआ नागपर्वतपर चढ़कर वह सेनापित मलय पर्वतपर गया ।।८८।। वहांसे अपनी सेनाके साथ साथ गोशीर्ष, दर्दुर, पाण्डच, कवाटक और शीलगुह नामके पर्वतोंपर पहुंचा तथा श्रीकटन, श्रीपर्वत और किष्किन्ध पर्वतोंको जीतता हुआ वहांके राजाओंसे यथायोग्य लाभ पाकर वह सेनापित अतिशय वृद्धिको प्राप्त हुआ ।।८९–९०।। प्रकट रूपसे धारण किये हुए आडम्बरोंसे जिनका वेष विकट तथा शूरवीरताको उत्पन्न करनेवाला है, जिन्हें हल्दी, तांबूल और अंजन बहुत प्रिय हैं, तथा जिनके यश ही धन है ऐसे कर्णाटक देशके राजाओंको, जो कठिन प्रहार करनेमें सिद्धहस्त हैं जो बड़े कृपण हैं और जो केवल शरीरकी अपेक्षा ही पाषाणके समान कठोर नहीं हैं किन्तु हृदय की अपेक्षा भी पाषाणके समान कठोर हैं ऐसे आंध्र देशके राजाओंको, जिनके प्रायः हाथियों ' की सेना है और जो कला-कौशल रूप धनसे सहित हैं ऐसे कलिङ्ग देशके राजाओंको, जो प्रायः कलिङ्ग देशके समान हैं, मूर्ख हैं और लड़नेवाले हैं ऐसे ओण्ड्र देशके राजाओंको, जिन्हें प्रायः भूठ बोलना बहुत प्रिय है और जिनकी चेष्टाएं कुटिल हैं ऐसे चोल देशके राजाओंको, मधुर गोष्ठी करनेमें प्रवीण तथा सरलतापूर्वक वार्तालाप करनेवाले केरल देशके राजाओंको, जिनके भुजदण्ड अत्यन्त बलिष्ठ हैं, जिन्होंने शत्रुओंके समूह नष्ट कर दिये हैं, जिन्हें हाथी बहुत प्रिय हैं और जो युद्धमें प्रायः धनुष तथा भाला आदि शस्त्रोंका अधिकतासे प्रयोग करत हैं ऐसे पाण्डच

१ तीर्थं अ०, स०, ल०। २ 'सुप्रवेगाम्' इत्यपि ववचित्। ३ कृष्णवर्णां ल०। ४ अभ्यणां ल०। ४ अभ्यणां ल०। ४ अभ्यणां ल०। ४ अभ्यणां ल०। ४ अव्यणां ल०। ४ अभ्यणां ल०। ४ अव्यणां ल०। ४ अभ्यणां ल०। ४ अव्यणां ल०। ४ अभ्यणां ल०। ४ अव्याणां १ विकटः सुद्धरे प्रोक्तो विकारलिकरालयोः' इत्यिभिधानात्। १० दुःख। ११ कृतव्याजान्। 'व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च' इत्यमरः। १२ कृपणान्। 'कद्ये कृपणे क्षुद्रकिंपचानमितंपचः' इत्यमरः। १३ करि-वहलसेतान्। १४ युद्ध। १४ द्राविडान्। १६ अलीक अनृतः। १७ वक्रवर्तनान्। १८ कलगोव्छीष् चञ्चुरान् ल०, द०। १६ प्रतीतान्।

रैबृष्टापदानानन्यांत्रच तत्र तत्र व्युद्धित्यतान् । जयसैच्यैरवस्कन्धः सेनानीरनयद् वशम् ।।६६॥ ते च सस्कृत्य सेनान्यं पुरस्कृत्य ससाध्वसम् । चिक्रणं प्रणमन्ति स्म दूरादूरीकृतायितम् ।।६७॥ करप्रहेण सम्पीष्ठ्य दक्षिणाशां वयूमिव । प्रसमं हृततस्तारो दक्षिणाव्यमगात् प्रभुः ।।६६॥ लवडगलवलीप्रायम् एलागुल्मलतान्तिकम् । वेलोपान्तवनं पश्यन् महर्ती धृतिमाप सः ।।६६॥ तमासिवेविरे मन्दमान्दोलितसरोजलाः । एलासुगन्धयः सौम्या वेलान्तवनवायवः ।।१००॥ मवदुद्भूतशालाप्रविकीर्णसुमनोऽञ्जलिः । नूनं प्रत्यगृहीदेनं वनोद्देशो विशाम्पतिम् ।।१०१॥ पवनाधूतशालाग्रैः व्यक्तवट्पदिनःस्वनैः । विधान्त्यं सैनिकानस्य व्याहरिमवि पादपाः ।।१०२॥ प्रथ तस्मिन् वनाभोगे सैन्यमावासयद् विभुः । वेजयन्तमहाद्वारिनकटेऽम्बुनिवेस्तटे ।।१०३॥ सन्नागं वहुपुन्नागं समानिकिरे स्मुनोभिरे रिविष्ठितम् । बहुपत्ररचं जिल्लोः बलं तद्वनमावसत् ।।१०४॥

देशके राजाओंको और जिन्होंने प्रतिकूल खड़े होकर अपना पराक्रम दिखलाया है ऐसे अन्य देशके राजाओंको सेनापितने अपनी विजयी सेनाके द्वारा आक्रमण कर अपने आधीन किया था ।।९१-९६।। उन राजाओंने सेनापतिका सत्कार कर तथा भयसहित कुछ भेंट देकर जिन्होंने उनका भविष्यत्काल अर्थात् आगे राजा बना रहने देना स्वीकार कर लिया है ऐसे चक्र-वर्तीको दूरसे ही प्रणाम किया था ॥९७॥ जिस प्रकार पुरुष करग्रह अर्थात् पाणिग्रहण संस्कार से किसी स्त्रीको वशीभूत कर लेता है उसी प्रकार चक्रवर्ती भरतने करग्रह अर्थात् टैक्स वसूलीसे दक्षिण दिशाको अपने वश कर लिया था और फिर जबरदस्ती उसके सार पदार्थींको छीनकर दक्षिण समुद्रकी ओर प्रयाण किया था ॥९८॥ वहां वह चक्रवर्ती, जिनमें प्रायः लवंग और चन्दनकी लताएं लगी हुई हैं तथा जो इलायचीके छोटे छोटे पौधोंकी लताओंसे सहित है ऐसे किनारेके समीपवर्ती वनको देखता हुआ बहुत भारी संतोषको प्राप्त हुआ था ।।९९।। जो तालाबोंके जलको हिला रहा है, जिसमें इलायचीकी सुगन्धि मिली हुई है और जो सौम्य , है ऐसे किनारेके वनकी वायु उस चऋवर्तीकी सेवा कर रही थी।।१००।। वायुसे हिलती हुई शाखाओं के अग्रभागसे जिसने फूलोंकी अंजिल बिखेर रखी है ऐसा वह वनका प्रदेश ऐसा जान पड़ता था मानो इस चक्रवर्तीकी अगवानी ही कर रहा हो ।।१०१।। वृक्षोंकी शाखाओं के अग्रभाग वायुसे हिल रहे थे और उनपर भूमर स्पष्ट शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष हाथ हिला हिलाकर भूमरोंके शब्दोंके बहाने पुकार पुकारकर विश्राम करनेके लिये भरतके सैनिकोंको बुला ही रहे हों ॥१०२॥

अथानन्तर—चक्रवर्तीने उस वनके मैदानमें समुद्रके किनारे वैजयन्त नामक महाद्वारके निकट अपनी सेना ठहराई ॥१०३॥ वह वन और भरतकी सेना दोनों ही समान थे
क्योंकि जिस प्रकार वन सनाग अर्थात् मोथाके पौधोंसे सहित था उसी प्रकार सेना भी सनाग
अर्थात् हाथियोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन बहुपुन्नाग अर्थात् नागकेशरके बहुत वृक्षोंसे सहित
था उसी प्रकार सेना भी बहुपुन्नाग अर्थात् अनेक उत्तम पुरुषोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन
सुमन अर्थात् फूलोंसे सहित था उसी प्रकार वह सेना भी सुमन अर्थात् देव अथवा अच्छे हृदयवाले पुरुषोंसे सहित थी, और जिस प्रकार वन बहुपत्र रथ अर्थात् अनेक पक्षियोंसे सहित होता

१ दुष्टसामर्थ्यात् । 'अपदानं कर्मणि स्यादितवृत्तेऽवखण्डने ।' इत्यभिघानात् । २ अभ्युत्थितान् । ३ आक्रम्य । ४ अङगीकृतसम्पदम् । ५ बलात्कारेण । ६ चन्दनलता । ७ 'तताङिकतम्' इत्यपि क्विचित् । ततं विस्तृतम् । ५ आह्यन्ति स्मेव । ६ विस्तारे । १० प्रशस्तगजम् । सुनागवृक्षं च । ११ पुरुषश्रेष्ठं नागकेसरं च । १२ देवैः कुसुमैश्च । १३ बहुवाहनस्यन्दनम् बहुलविहगञ्च । 'पतित्रपत्रि पतगपतत्पत्र रथाङगजाः' इत्यभिघानात् । १४ एवंविधं बलमेवंविधं वनमावसत् ।

सच्छायान् सफलांस्तुङगान् बहुपत्र परिच्छदान् । ग्रसेवन्त जनाः प्रीत्या पर्यिवांस्तापविच्छिदः ।।१०५।। सच्छायानप्यसम्भाव्य फलान् प्रोज्य्य महाद्रुमान् । सफलान् विरलच्छायान् ग्रप्यहो शिश्चियुर्जनाः ।।१०६।। ध्राकालिकीमनाहृत्य बहिश्छायां तदातनीम् । भाविनीं तरुमूलेषु छायामाशिश्रियञ्जनाः ।।१०७।। वनस्थलीस्तरुच्छायानिरुद्धग्रुमणित्विषः । सजानयस्तरस्तीरेष्वध्यासिषत सैनिकाः ।।१०८।। सप्रेयसीभिराबद्धप्रणयैराश्रिता नृपैः । कल्पपादपजां लक्ष्मीं व्यक्तमूहुर्वनद्रुमाः ।।१०६॥ कपयः कपिकच्छनाम् उद्धुनानाः फलच्छटाः । सैनिकानाकुलांश्चकुः निविद्धान् वी रक्षामधः ।।११०॥ सरःपरिसरेष्वासन् प्रभोराश्वीयमन्दुराः । सुन्दराः स्वैरमाहायैं । बाष्पच्छेग्रैस्तृणाङकुरैः ।।१११॥

है उसी प्रकार वह सेना भी अनेक सवारियों और रथोंसे सहित थी, इस प्रकार भरतकी वह सेना अपने समान वनमें ठहरी ।।१०४।। उस वनके पार्थिव अर्थात् वृक्ष (पृथिव्यां भवः, 'पार्थिवः') अर्थात् राजाओं (पृथिव्या अधिपः 'पार्थिवः')के समान थे, क्योंकि जिस प्रकार राजा सच्छाय अर्थात् उत्तम कान्तिसे सहित होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी सच्छाया अर्थात् उत्तम छाया (छाँहरी) से सहित थे, जिस प्रकार राजा लोग सफल अर्थात् आयसे सहित होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी सफल अर्थात् फलोंसे सहित थे । जिस प्रकार राजा लोग तुङ्ग अर्थात् ऊंची प्रकृतिके-उदार होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी तुंग अर्थात् ऊंचे थे, जिस प्रकार राजा लोग बहुपत्रपरिच्छद अर्थात् अनेक सवारी आदिके वैभवसे सहित होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी बहुपत्रपरिच्छद अर्थात् अनेक पत्तोंके परिवारसे सहित थे और जिस प्रकार राजा लोग ताप अर्थात् दरिद्रतासम्बन्धी दुः खको नष्ट करनेवाले होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी ताप अर्थात् सूर्यके घामसे उत्पन्न हुई गर्मीको नष्ट करनेवाले थे, इस प्रकार भरतके सैनिक, राजाओंकी समानता रखनेवाले वृक्षोंका आश्रय बड़े प्रेमसे ले रहे थे ।।१०५।। सेनाके कितने ही लोग उत्तम छायासे सहित होनेपर भी जिनसे फल मिलने की संभावना नहीं थी ऐसे बड़े बड़े वृक्षोंको छोड़कर थोड़ी छाया वाले किन्तु फलयुक्त वृक्षों का आश्रय ले रहे थे। भावार्थ-जिस प्रकार धनाढ्य होनेपर भी उचित वृत्ति न देनेवाले कंजूस स्वामीको छोड़कर सेवक लोग अल्पधनी किन्तु उचित वृत्ति देनेवाले उदार स्वामीका आश्रय लेने लगते हैं उसी प्रकार सैनिक लोग फलरहित बड़े बड़े वृक्षोंको छोड़कर फलसहित छोटे छोटे वृक्षोंका आश्रय ले रहे थे ॥१०६॥ सेनाके लोग उस समयकी थोड़ी देर रहनेवाली बाहिरकी छाया छोड़कर वृक्षोंके नीचे आगे आनेवाली छायामें बैठे थे।।१०७।। वनस्थली के वृक्षोंकी छायासे जिनपर सूर्यका धूप रुक गया है ऐसे कितने ही सैनिक अपनी अपनी स्त्रियों सहित तालाबोंके किनारोंपर बैठें हुए थे ॥१०८॥ परस्परके प्रेमसे बंधे हुए राजा लोग अपनी अपनी स्त्रियों सहित जिनके नीचे बैठे हुए हैं ऐसे वनके वृक्ष कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुई शोभा को स्पष्ट रूपसे धारण कर रहे थे। भावार्थ-वनके वे वृक्ष कल्पवृक्षोंके समान जान पड़ते थे और उनके नीचे बैठे हुए स्त्री-पुरुष भोगभूमिके आर्य तथा आर्याओं के समान मालूम होते थे ॥१०९॥ वहां करेंचके फल-समूहोंको हिलाते हुए वानर उन लताओंके नीचे बैठे हुए सैनिकों - को व्याकुल कर रहे थे क्योंकि करेंचके फलके रोयें शरीरपर लग जानेसे खुजली उठने लगती है।।११०।। तालाबोंके समीप ही इच्छानुसार चरने योग्य तथा भापसे ही टूटनेवाले घासके

१ सच्छायान् तेजस्विनश्च । २ बहुदलपरिकरान्, बहुवाहनपरिकरांश्च । ३ वृक्षान् नृपतींश्च । ४ अस्थिराम् । ५ -माशिश्रियुर्जनाः ल०, द० । ६ स्त्रीसहिताः । ७ मर्कटीनःम् । 'कपिकच्छुश्च मर्कटी' इत्यभिधानात् । ५ फलमञ्जरीः । ६ लतानाम् । १० सर्वत्रप्रदेशेषु सुलभैरित्यर्थः । ११ कोमलैः ।

संस्थारितपर्याणं मुस्तमाण्डासुपस्तराः । स्तुरत्त्रोपेर्नुसैरश्याः श्मां 'स्न्यं हिविद्देससः' ॥११२॥ साम्यप्रारणःशीर्णाः सरसामन्तिकस्यले । मन्दं 'सुमृतुरस्थानि वाहाः कृतिवर्तनाः ॥११३॥ विस्तायम्बरे कञ्जरणः पुञ्जोऽनिलोद्धृतः । स्रयत्त रिवितोऽश्यानामियोच्यः पटमण्डपः ॥११४॥ रखस्यला महीं स्पृष्ट्यां जुगुप्सव इबोत्यिताः । द्रृतं विविशुरम्भासि सरसीनां महाहयाः ॥११४॥ वारि वारिजिक्षञ्जलकततान्यश्याः विगहिताः । बौतमप्यस्त्रगरागं स्वं भेजुरम्भोजरेणुनिः ॥११६॥ सरीवगाहिर्वित्तभाः पौताम्भसो हयाः । स्रामीलिताक्षमध्यूषुः विततान् पटमण्डपान् ॥११७॥ नालिकरद्वभेष्वासीद् उचितो 'रवर्णशालिनः । निवेशो हास्तिकस्यास्य विभोस्तालीयनेषु च ॥११८॥ प्रयतस्रालिकरौवस्थपुटा वनभूमयः । हस्तिनां स्थानतामीयुः तैरेव'र प्रान्तसारितः ॥११६॥ द्विपानुदन्यत'रतीतं वमयुष्यञ्जितर्भमान् । निन्युर्जलोपयोगाय सरस्यिनिवादिनः । ॥१२०॥ नीचैर्गतेन' सुम्बद्तमार्गसञ्जनितश्रमान् । गजानाधोरणा निन्युः सरसीरवगाहने । ॥१२१॥

अंकुरोंसे सुन्दर, चक्रवर्तीके घोड़ोंकी घुड़सालें थीं ।।१११।। जिनपरसे पलान और लगाम आदि सामग्री उतार ली गई है ऐसे घोड़े जमीनपर लोटनेकी इच्छा करते हुए, जिनमें नाकके नथने हिल रहे हैं ऐसे मुखोंसे जमीनको सूंघ रहे थे।।११२।। कमलोंकी सान्द्र परागसे भरे हुए, तालाबके समीपवर्ती प्रदेशपर लोटकर वे घोड़े धूलि भाड़नेके लिये धीरे धीरे अपने शरीर हिला रहे थे ।।११३।। जो कमलोंकी परागका समूह वायुसे उड़कर आकाशमें छा गया था वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो घोड़ोंके लिये बहुत ऊंचा कपड़ेका मण्डप ही बनाया गया हो ।।११४।। बड़े बड़े घोड़े पृथिवीको रजस्वला अर्थात् धूलिसे युक्त (पक्षमें रजोधर्म से युक्त) देखकर ग्लानि करते हुए से उठे और शीघृ ही सरोवरोंके जलमें घुस गये ॥११५॥ कमलकी केशरसे भरे हुए जलमें प्रविष्ट हुए घोड़ोंका अंगराग (शोभाके लिये शरीरपर लगाया हुआ एक प्रकारका लेप) यद्यपि धुल गया था तथापि उन्होंने कमलोंके परागसे अपने उस अंगरागको पुनः कर प्राप्त लिया था । भावार्थ-कमलोंकी केशरसे भरे हुए पानीमें स्नान करनेसे उनके शरीरपर जो कमलोंकी केशरके छोटे छोटे कण लग गये थे उनसे अंगराग की कमी नहीं मालूम होती थी।।११६।। सरोवरोंमें घुसकर स्नान करनेसे जिनका सब परि-श्रम दूर हो गया है और जिन्होंने इच्छानुसार जल पी लिया है ऐसे घोड़े कपड़ेके बड़े बड़े मंडपों में कुछ कुछ नेत्र बन्द किये हुए खड़े थे।।११७।। ऊंचे ऊंचे शरीरोंसे सुशोभित होनेवाले, महाराज भरतके हाथियोंके डेरे नारियल और ताड़ वृक्षके वनोंमें बनाये गये थे जो कि सर्वथा ैउचित थे ।।११८।। जो वनकी भूमि ऊपरसे पड़ते हुए नारियलोंके समूहसे ऊंची नीची हो रही थी वहीं नारियलोंके एक ओर हटा देनेसे हाथियोंके योग्य स्थान बन गई थी।।११९॥ जिन्हें बहुत प्यास लगी है तथा जो वमथु अर्थात् सूड़से निकाले हुए जलके छींटोंसे अपना परिश्रम प्रकट कर रहे हैं ऐसे हाथियोंको महावत लोग पानी पिलानेके लिये तालाबोंपर ले गये थे ॥१२०॥ जो धीरे धीरे चलनेसे मार्गमें उत्पन्न हुए परिश्रमको प्रकट कर रहे हैं ऐसे हाथियोंको महावत

१ पत्ययनखलीनादिपरिकराः । २ आघृपयन्ति स्म । ३ विवर्तयितुमिच्छवः । ४ -कीर्णे ल० । ५ कम्पवन्ति स्म । ६ -िनलोद्धतः ल० । ७ अयं नु ल० । ८ कुसुमरजोवतीम्, ऋतुमतीमिति ध्विनः । ६ दृष्ट्वा ल०, द० । १० जलानीत्यर्थः । ११ प्रमाणम् । 'वष्मं देहप्रमाणयोः' इत्यभिषानात् । १२ गजैरेव । १३ स्वकरैमीत्याकारेण पर्यन्तप्रसारितः । १४ तृषितान् । 'उदन्या तु पिपासा तृट्' इत्यभिषानात् । १५ करशीकरप्रकटित । 'वमथुः करशीकरः' इत्यभिषानात् । १६ हस्त्यारोहाः । 'हस्त्यारोहो निषादिनः' इत्यमरः । १७ मन्दगमनेन । स्खलद्गमनेन वा । अगमनेनेत्यर्थः । 'कल्पे नीचैमहत्युच्यः' १८ अवगाहनार्यम् ।

प्रवेद्धुमिक्जनीपत्रच्छनं नागो नवप्रहः । नैच्छत् प्रचोद्यमानोऽपि वारि वारी विशक्षकया ।।१२२।। वनं विलोकयन् स्वरं कवलोचितपस्लवम् । गजिङ्चरगृहीतोऽपि किमप्यासीत् समुत्सुकः ।।१२३।। स्वरं न पपुरम्भांसि नागृह्धन् कवलानिष । केवलं वनसम्भोगसुखानां सस्मरुगंजाः ।।१२४।। उत्युष्करान् स्फुरद्रौक्म कक्ष्यान्तिन् पृहिषान् सरः । सञ्चयूनिव नीलाद्वीन् सिवद्युत इवाम्बुवान् ।।१२४।। वनद्विपमदामोदवाहिने गन्धवाहिने । ग्रजः कृष्यञ्जलोपान्तं निन्ये कृच्छान्निवादिना ।।१२६।। ग्रकस्मात् कृपितो वन्ती ज्ञिरस्तियंग्वियूनयन् । ग्रनङ्कृञवञ्चस्तीत्रम् ग्राघोरणमखेदयत् ।।१२७।। वन्यानेकपसम्भोगसङ्कान्तमदवासनाम् । विवादे सरसीं नैच्छन्मदेभः करिणीमिव ।।१२६।। पीतं वनद्विपः पूर्वम् ग्रम्बु तद्दानवासितम् । द्विपः करेण सञ्ज्ञिप् पृश्वेत् वाच्छन्ति नोन्नताः ।।१२६।। पीताम्मसो मदासारः वृद्धि निन्यः सरोजलम् । गजा मुषा घनादानं नूनं वाच्छन्ति नोन्नताः ।।१३०।। उत्युष्करं सरोमध्ये निमग्नोऽपि मदद्विपः । रंरणद्भिः खमुत्यत्य व्यज्यते स्म मधुत्रतेः ।।१३१।। पीताम्बुरम्बुवस्पि बृद्धिती मदकुञ्जरः । दुघावरः गण्डकण्ड्यांरः चण्डगण्ड्रप्वारिभिः ।।१३२।।

लोग नहलानेके लिये तालाबोंपर ले गये थे ॥१२१॥ कोई नवीन पकड़ा हुआ हाथी बार-बार प्रेरित होनेपर भी कमलिनीके पत्तोंसे ढके हुए जलमें समुद्रकी आशंकासे प्रवेश नहीं करना चाहता था ॥१२२॥ बहुत दिनका पकड़ा हुआ भी कोई हाथी अपने इच्छानुसार खाने योग्य नवीन पत्तोंवाले वनको देखता हुआ विलक्षण रीतिसे उत्कण्ठित हो रहा था ।।१२३।। कितने ही हाथियोंने इच्छानुसार न तो पानी ही पिया था और न ग्रास ही उठाये थे, वे केवल वनके संभोग-सुखोंका स्मरण कर रहे थे ।।१२४।। जिनक़ी सूंड़ ऊंची उठी हुई है और जिनकी बगलमें सुवर्ण की मालाएं देदीप्यमान हो रही हैं ऐसे हाथियोंको महावत लोग सरोवरोंपर ले जा रहे थे, उस समय वे हाथी ऐसे जान पड़ते थे मानो अजगर सहित नील पर्वत ही हो अथवा बिजली सहित मेघ ही हों।।१२५।। जो जंगली हाथीके मदकी गन्धको धारण करनेवाले वायुसे कुपित हो रहा है ऐसे किसी हाथीको उसका महावत बड़ी कठिनाईसे जलके समीप ले जा सका था ॥१२६॥ अचानक कुपित हुआ कोई हाथी अपने शिरको तिरछा हिला रहा था, वह अंकुशके वश भी नहीं होता था और महावतको खेद खिन्न कर रहा था ।।१२७।। जंगली हाथीके संभोगसे जिसमें मदकी वास फैल रही है ऐसी हथिनीको जिस प्रकार कोई मदोन्मत्त हाथी नहीं चाहता है उसी प्रकार जिसमें जंगली हाथियोंकी कीड़ासे मदकी गंध मिली हुई है ऐसी सरोवरीमें कोई मदोन्मत्त हाथी प्रवेश नहीं करना चाहता था ।।१२८।। जिस पानीको पहले वनके हाथी पी चुके थे और इसीलिये जो मदकी गन्धसे भरा हुआ था ऐसे पानीको सेनाके हाथियोंने नहीं पिया था, वे केवल सूंड़से सूंघ सुंघकर उसे उछाल रहे थे ॥१२९॥ जिन हाथियोंने तालाबका पानी पिया था उन्होंने अपना मद बहा बहाकर तालाबका वह पानी बढ़ा दिया था, सो ठीक ही है क्योंकि जो उन्नत अर्थात् बड़े होते हैं वे किसीका व्यर्थ ही धन लेनेकी इच्छा नहीं करते हैं ॥१३०॥ कोई मदोन्मत्त हाथी यद्यपि सूंड ऊपर उठाकर तालाबके मध्यभागमें डूबा हुआ था तथापि आकाशमें उड़कर शब्द करते हुए भूमरोंसे 'वह यहाँ हैं', इस प्रकार साफ समक्ष पड़ता था। ।।१३१।। जो पानी पी चुका है और जिसकी गर्जना मेघोंके साथ स्पर्धा कर रही है ऐसा कोई मदोन्मत्त हाथी अपने कुरलेके जलकी तेज फटकारसे कपोलोंकी खुजली शान्त कर रहा था

१ नवो नूतनो ग्रहः स्वीकारो यस्य सः । २ गजबन्धनहेतुभूतगितशङ्कया । 'वारी तु गजबन्धनी' इत्यिभिधानात् । ३ वनस्य सम्भोगाज्जातसुखानाम् । ४ उद्गतहस्ताग्रान् । ५ सुवर्णमयसवरत्रान् । 'दूष्या कक्ष्या वरत्रा स्यात्' इत्यिभधानात् । ६ अजगरसिहतान् । ७ अनिलाय । ५ विगाढुं ल०, द० । ६ आध्यापयन् । १० न पिबन्ति स्म । ११ भृशं गुञ्जिद्भिः । १२ अपनयित स्म । १३ कपोलकम्बूयनम् ।

विमुक्तं व्यक्तसूत्कारं करमृतिक्षप्य वारणैः । वारि स्फटिकवण्डस्य लक्ष्मीमूहे लमुच्चलत्र ।।१३३॥ विवाहिर्विनिर्धृतथमाः केचिन्मतङ्गणाः । विसभङ्गै रभुस्तृप्ति हेलया कवलिङ्कतैः ।।१३४॥ मृणालैरिधवन्ताग्रम् ग्रिपितैविवभुगंजाः । ग्रज्ञमम्बुलंसेकाव् रवैः प्रारोहितैरिव ।।१३४॥ प्रमाण्यन् द्विरदः किचन्मृणालं स्वकरोव्धृतम् । ववावालान बृद्ध्येव नियन्त्रे द्विगुणोङ्कतम् ।।१३६॥ चरणालग्नमाकर्षन् मृणालं भीलुको गजः । बहिःसरस्तदं व्यास्थव् ए ग्रन्तुतन्तुक् र शङ्कया ।।१३६॥ करंदिक्षप्य पद्मानि स्थिताः स्तम्बेरमा बभुः । वेवतानुस्मृति किञ्चित् कुवन्तोऽर्वेरिवोव्धृतैः ।।१३६॥ सरस्तरङ्गग्रीताङ्गा ये जुस्तुङ्गा मतङ्गणाः । शृङ्गारिता इवालग्नेः सान्द्रेरमभोजरेणुभिः ।।१३६॥ ययुः करिभिराददं परिहृत्य सरोजलम् । पतित्रणः सरस्तीरं तद्युक्तमबलीयसाम् ।।१४०॥ सरोवगाहिर्निणकत प्रमूर्तेयोऽपि मतङ्गणाः । रजः प्रमार्थेरात्मानं चकुरेव मलीमसम् ।।१४१॥ वयं जात्येव मातङ्गार्थ मदेनोद्दीपिताः पुनः । कृतस्या शुद्धिरस्माकम् इत्यात्तं नु र रजो गर्जः ।।१४२।

### वसन्ततिलकाषृत्तम्

इत्थं सरस्सु रिचरं प्रविहृत्य नागाः सन्तापमन्त<sup>१७</sup>रुदितं प्रशमय्य तोयैः। तीरद्रुमानुपययुः किमपि प्रतोषात् बन्धं तु तत्र नियतं न विदाम्ब<sup>१८</sup>भूवुः ॥१४३॥

।।१३२।। कितने ही हाथी सूंड़ ऊंची उठाकर सू सू शब्द करते हुए ऊपरको पानी छोड़ रहे थे, उस समय आकाशकी ओर उछलता हुआ वह पानी ठीक स्फटिक मणिके बने हुए दण्डेकी शोभा धारण कर रहा था ।।१३३।। पानीमें प्रवेश करनेसे जिनका सब परिश्रम दूर हो गया है ऐसे कितने ही हाथी लीलापूर्वक मृणालके टुकड़े खाकर संतोष घारण कर रहे थे ।।१३४।। कितने ही हाथी अपने दाँतोंके अग्रभागपर रखे हुए मृणालोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निरन्तर पानीके सींचनेसे उनके दांत ही अंकुरित हो उठे हों ।।१३५।। मदसे अत्यन्त उन्मत्त हुआ कोई हाथी अपनी सूंड़से ऊपर उठाये हुए मृणालको बाँधनेकी साँकल समभकर उसे दुहरी कर महावतको दे रहा था ॥१३६॥ अपने पैरमें लगे हुए मृणालको-खींचता हुआ कोई डरपोक हाथी उसे बाँधनेकी साँकल समभकर तालाबके बाहरी तटपर ही खड़ा रह गया था ॥१३७॥ अपनी सूंड़ोंसे कमलोंको उठाकर खड़े हुए हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हाथोंमें अर्घ लेकर किसी देवताका कुछ स्मरण ही कर रहे हों।।१३८।। जिनके शरीर तालाबकी लहरोंसे ंधुल गये हैं ऐसे ऊँचे ऊँचे हाथी सघन रूपसे लगे हुए कमलोंकी परागसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्नान कराकर उनका शृङ्गार ही किया गया हो ।।१३९।। हाथियोंसे घिरे हुए तालाब के जलको छोड़कर सब पक्षी तालाबके किनारेपर चले गये थे सो ठीक ही है क्योंकि निर्बल प्राणियोंको ऐसा ही करना योग्य है ।।१४०।। तालाबोंमें प्रवेश करनेसे जिनके शरीर निर्मल हो गये हैं ऐसे कितने ही हाथी घूल उड़ाकर फिरसे अपने आपको मैला कर रहे थे।।१४१।। प्रथम तो हम लोग जातिसे ही मातंग अर्थात् चाण्डाल हैं (पक्षमें-हाथी हैं) और फिर मद अर्थात् मदिरासे (पक्षमें--गण्डस्थलसे बहते हुए तरल पदार्थसे) उत्तेजित हो रहे हैं इसलिये हम लोगोंकी शुद्धि अर्थात् पवित्रता (पक्षमें-निर्मलता) कहांसे रह सकती है ऐसा समभकर ही मानो हाथियोंने अपने ऊपर धूल डाल ली थी ।।१४२।। इस प्रकार वे हाथी बहुत देर तक सरोवरोंमें क्रीड़ा कर और अन्तरङ्गमें उत्पन्न हुए संतापको जलसे शान्त कर किनारेके वृक्षों

१ समुच्छ्वलत् ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०। २ जलावगाहै: । ३ मृणाल्खण्डैः । ४ धृतवन्तः । ५ दन्तैः ल०, द०। ६ संजातप्रारोहैः, अङक्रितैः । ७ बन्धनरज्जूः । ५ आरोहकाय । ६ सरस्तटीबाह्य-प्रदेशे । १० प्रक्षिपित स्म । 'असु क्षेपणे' । ११ शृङखलासूत्र । 'अय शृङखले । अन्दुको निगलोऽस्त्री स्याद्' इत्यभिधानात् । १२ त्यक्त्वा । १३ शृद्ध । १४ धूजिप्रक्षेपैः । १५ श्वपचाः इति ध्वनिः । १६ इव । १७ अभ्यन्तरोद्भूतम् । १६ न विदन्ति स्म ।

### महापुराणम्

हरका सरोऽन्यु करिणो निजवानवारि संयोधतं 'विनिमयावनुणाव्यं' सन्तः ।
तद्वीिषहस्तजनितंत्रतिरोधण्यक्षा व्यासक्षिमाने नु सरसः प्रसमं निरीयः ॥१४४॥
प्राथीरणा मवमयीमितिमान् करीन्द्रान् निर्णेक्तुं मन्यु सरसामवगाहयन्तः ।
शोकुनं केवलमपामुपयोगमात्रं 'तीरित्यतानमु नयेस्तवचीकरन्तं' ॥१४४॥
स्वरं नवाम्युपरिपीतमयत्नलभ्यतीरद्रमेषु न कृतः कवलग्रहोऽपि ।
खायास्वलिम न' तु विश्रमणं प्रभिन्नः' स्तम्बेरमैवंत मवः खलु नात्मनीनः' ॥१४६॥
नाष्या दृतं गुक्तरेरपि नातियातो पुद्वेषु जातु न किमप्यपराद्वमैभिः ।
भारकमाव्य करिणः सविशेषमेव बद्धास्तथाप्यनिभृता इति विश्वस्तयम् ॥१४७॥
वन्नीय तः किनिति हन्त विनापरावात् जानीत' भोः प्रतिकलत्यिचराविदं वः ।
हत्युच्यलत्सृणि विष्य शिरांसि बन्धे वैरं नु यन्तृषु गजाः स्म विभावयन्ति ॥१४७॥
प्राधातुको विद्यवनः सविशेषमेव गत्रायराक्षाक्षर् प्रावस्तिष्यु न्ययोजि ।
बन्धेन सिन्धुरवरास्त्यतरे तथा नो गाढीभवत्यविरताम् ए परत्र वन्धः ॥१४६॥

के समीप आ गये थे, यद्यपि वहां उनके बाँधनेका स्थान नियत था तथापि कीड़ासे उत्पन्न हुए अतिशय संतोषसे उन्हें उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था ॥१४३॥ हाथियोंने तालाबोंका जो पानी पिया था उसे मानों अपना बदला चुकाने के लिये ही अपने मदरूपी जल से बढ़ा दिया था, इस प्रकार प्यास रहित हो सुखकी साँस लेते हुए वे हाथी, 'ये तालाब अपनी लहरेंरूपी हाथोंसे' कहीं हमें रोक न लें' ऐसी आशंका कर तालाबोंसे शीघू ही बाहर निकल आये थे।।१४४॥ मदरूपी स्याहीसे मलिन हुए हाथियोंको निर्मल करनेके लिये तालाबोंके जलमें प्रवेश कराते हुए महावत जब उन्हें जलके भीतर प्रविष्ट नहीं करा सके तब उन्होंने केवल जल ही पिलाना चाहा परन्तु बहुत कुछ अनुनय विनय करनेपर भी वे किनारे पर खड़े हुए उन हाथियोंको केवल जल भी पिलानेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे। भावार्थ--मदोन्मत्त हाथी न तो पानीमें ही घुसे थे और न उन्होंने पानी ही पिया था ॥१४५॥ मदोन्मत्त हाथियोंने न तो अपने इच्छा-नुसार बिना यत्नके प्राप्त हुआ पानी ही पिया था, न किनारेके वृक्षोंसे कुछ तोड़कर खाया ही था, और न वृक्षोंकी छायामें कुछ विश्राम ही प्राप्त किया था, खेद है कि यह मद कभी भी आत्मा का भला करनेवाला नहीं है ।।१४६।। इन हाथियोंने शरीर भारी होनेसे शीघृ ही मार्ग तय • नहीं किया यह बात नहीं हैं अर्थात् इन्होंने भारी होनेपर भी शीघू ही मार्ग तय किया है, इन्होंने युद्धमें भी कभी अपराध नहीं किया है और ये नार ढोनेके लिये भी सबसे अधिक समर्थ हैं फिर भी केवल चंचल होनेसे इन्हें बद्ध होना पड़ा है इसलिये इस चंचलताको ही धिक्कार हो ॥१४७॥ तुम लोग इस प्रकार बिना अपराधके हम लोगोंको क्यों बांध रहे हो ? तुम्हारा यह कार्य तुम्हें शीषृ ही इसका बदला देगा यह तुम खूब समभ लो इस प्रकार बांधनेके कारण महावतोंमें जो वैर था उसे वे हाथी अंकुशको ऊपर उछालकर मस्तक हिलाते हुए स्पष्ट रूपसे जतला रहे थे ॥१४८॥ जो हाथी जीवोंका घात करनेवाले थे वे शरीरके आगे पीछे तथा सूंड़ और पूंछ आदि

१ नैमेयात्। 'परिदानं परीवर्तं नैमेयनियमाविष' इत्यिभिघानात्। २ -दतृणाः श्वसन्तः ल०।
-द्भनृणाः श्वसन्तः द०। ३ शुद्धान् कर्तुम्। ४ तीरे स्थितान् - ल०। ५ कारयन्ति स्म। ६ नैव।
७ मत्तैः। 'प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः' इत्यिभिघानात्। ६ जात्मिहितम्। ६ नानुयातो प०, ल०। १० चञ्चलाः।
११ बन्धनं कृष्य। १२ लोट्। १३ मोः यूयम्। १४ उच्चलदंकुणं यथा भवति तथा। 'अंकृषोऽस्त्री
सृषाः स्त्रियाम्' इत्यिभिघानात्। १५ हिंसकः। 'शरार्र्घातुको हिंसः' इत्यिभिघानात्। १६ अपरनात्रान्तः।
शरीराषरभागः। 'द्वौ पूर्वप्रक्वाद्ज्ञक्रवादिदेशौ गात्रापरे क्रमात्' इति रभसः। गात्रे इत्युक्ते पूर्वज्ञक्या,
अपरे इत्युक्ते हस्तिनः अपरज्ञक्या, अन्त इत्युक्ते हस्तिनो मध्यप्रदेशः, कर इत्युक्ते हस्तिनो हस्तः, वालिविरित्युक्ते
पुच्छविशेषः। शरीरमध्य। १७ अघातुकाः। १० असंयतात्। अवतिकादित्वर्षः। १६ संयते।

प्रालानिता वनतव्वितिमात्रमुक्बस्कम्बेषु सिन्धुरबदाहक 'तकोक्बसैर्य'।
तसूनमाश्रयणमिण्डमुदासमेव सन्धारणस्य महलामहतास्मसारम् ॥११४०॥
इत्यं नियन्तृभिरनेकपवृत्त्वमुक्वः ग्रालानितं तव्यु साम्यि निमीसितासम् ।
तस्यो सुसं विचतुरेण कृताङगहारं लीलोपयुक्तकवलं स्कृटकर्णतालक् ॥१४१॥
उसारिताखिलपरिच्छदलाघवेन प्रव्याञ्चितद्वत्वातिक मलक्ष्यवेगाः ।
ग्रापातुमम्बुसरकां परितः प्रसन्धः उच्छुङखलं रनुगताः कलभेः करिच्यः ॥१४२॥
प्राक्पीतमम्बु सरसां 'कृतन्वैद्धकेण' स्वोद्याल् द्वितमुपात्ततवङ्कार्गान्वम् ।
नापातुमैच्छदुविवन्य' वितोऽपि वर्कः स्वोद्याल स्वास्वितं सरसिज्यकरमेत्यः दूर्णम् ।
पीतं पुरा गजतया सलिलं मदान्यु संवासितं सरसिज्यकरमेत्यः दूर्णम् ।
प्रीत्या पपुः कलभकाहकः करेणवत्त्व सम्भोगहेतुविवतो स्वितः सन्धान्यः ।।१४४॥

## महर्चिषी

पीत्वाऽम्भो व्ययगमितान्तरज्ञगतापाः सन्तापं वहिरुदितं सरोवगाहैः । नीत्वान्तं<sup>१६</sup> गजकलभैः समं करिण्यः सम्भोक्तुं सपदि वनद्रुमान् विचेरः ॥१४४॥

सब जगह बन्धनोंसे युक्त किये गये थे और जो हाथी किसीका घात नहीं करते थे वे बन्धनसे युक्त नहीं किये गये थे इससे यह सिद्ध होता है कि जो अविरत अर्थात् हिंसा आदि पापोंके त्यागसे रहित हैं उन्हीं कर्मबन्धन सुदृढ़ रूपसे होता है और जो विरत अर्थात् हिंसा आदि पार्पोंके त्यागसे सिहत हैं उनके कर्मका बन्ध नहीं होता ॥१४९॥ जिनके स्कन्ध बहुत ऊंचे गये हैं ऐसे वनके वृक्षोंमें ही सेनाके ऊँचे ऊँचे हाथी बांघे गये थे सो ठीक ही है क्योंकि महा-पुरुषोंको धारण करनेके लिये जिसकी स्वशक्ति नष्ट नहीं हुई है ऐसा बहुत बड़ा ही आश्रय चाहिये ॥१५०॥ इस प्रकार महावतोंके द्वारा ऊँचे वृक्षोंमें बाँघा हुआ वह हाथियोंका समूह अपनी आधी आंखें बन्द किये हुए सुखसे खड़ा था, उस समय वह अपना सब शरीर हिला रहा था, लीलापूर्वक ग्रास ले रहा था और कान फड़फड़ा रहा था ।।१५१।। पलान आदि सब सामान उतार लेमेसे हलकी होकर जिन्होंने जल्दी जल्दी चलकर अपनी शीघृगति प्रकट की है, तथा चंचल बच्चे जिनकें पीछे पीछे आ रहे हैं ऐसी हिथिनियाँ तालाबोंका पानी पीनेके लिये चारों और से जा रही थीं ।।१५२॥ तालाबोंके जिस पानीको पहले ऊँटोंके समूह-पी चुके थे, जो ऊंटोंके उगालसे दूषित हो गया था और जिसमें ऊँटोंके शरीरकी गंध आने लगी थी ऐसे पानीको हाथी का बच्चा प्यासा होनेपर भी नहीं पीना चाहता था, सो ठीक ही है क्योंकि सभी कोई अपने मनके विषयभूत पदार्थके अच्छे होनेकी चाह रखते हैं।।१५३।। जिसे पहले हाथियोंके समूह पी चुके थे और जिसमें उनके मद जलकी गंध आ रही है ऐसे पानीकों हथिनियाँ तथा उनके बच्चे बहुत शीघ्र तालाबपर जाकर बड़े प्रेमसे पी रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि समानता ही साथ साथ खाने पीने आदि संभोगका कारण होता है ॥१५४॥ जिन्होंने जल पीकर अन्तरङ्गका संताप दूर किया है और तालाबमें घुसकर बाहिरी संताप नष्ट किया है ऐसी हथिनियां अपने

१ आधोरणै: । २ यस्मात् कारणात् । ३ अर्घ । ४ विवृष्यानि विगतानि चत्वारि यस्यः तेम । १ अङ्गविक्षेपम् । ६ पाद । ७ स्वच्छन्दवृत्तिभिः । द सम्पूर्णम् । ६ उष्ट्रसमूहेण । १० निजोद्गार । ११ उष्ट्रशरीरगम्थम् । १२ भृशं तृषितः । १३ तरुणगणः । विनकः अ० । १४ उक्तः । ११ परिमलत्वं मित्रत्वं च । १६ नाशम् ।

वस्तीनां सकुसुमपल्सवाग्रमञ्जान् गुल्मोधानिप सरसां कड्यगरांद्व ।
सुस्वावृन् मृतुविद्यान् वनवृमाणां तख्यं कवलयित स्म भेनुकानाम् ।।१५६॥
कुञ्जेषु 'प्रतनुतृणाञ्चकुरान् प्रमृद्नन् व्यान्तानिप रवनैः शर्निविनिघ्नन् ।
वल्त्यग्रसन्वणः फलेप्रहिः सन् वालोलः कलभगणदिचरं विज्ञ हो ।१५७॥
प्रत्यग्राः किसलियनीगृंहाण शाखा-भ द्यान्यक्वेवनगहनं निषीद कुञ्जे ।
सम्भोग्यानुपसरसल्सकीवनान्तान् इत्येवं व्यहृत वने करेणुवर्गः ।।१५८॥
सम्भोग्वंनिमिति निविश्वन् येषद्यं स्वातन्त्र्यान्मुहुरपि विश्वमः ।।१५६॥
सम्भोग्वंनिमिति निविश्वन् सम्प्रापत् समुचितमात्मनो निवेशम् ॥१५६॥
विश्वस्तैरपथमुपाहृतस्तुरङ्गः पर्यस्तो प्रस्ति वारस्त्रीवहनपराद्य वेगसर्यः ।
एतास्ता वृतमपयान्त्यपेत्य मार्गाद् वारस्त्रीवहनपराद्य वेगसर्यः ।।१६०॥
विश्वस्तः कर्मिनरोक्षणाद् गजोऽयं भीरत्यं प्रकटयित प्रधावमानः ।
विश्वस्तात्पति च वेसरादमुष्माद् विकासस्तन्त्रधनांशुका पुरन्धी ॥१६१॥
इत्युच्वैद्यितवदतां पृथाजनानां सङ्कार्यः क्षुभितखरोष्ट्रकोक्षकद्यः ।
विश्वकारीकंतितरवैद्य सैनिकानां सङ्काभः क्षणमभवच्यम् रात्राम् ॥१६२॥

बच्चोंके साथ खानेके लिये शीघू ही वनके वृक्षोंकी ओर चली गईं।।१५५॥ वह हथिनियोंका समृहं लताओं के पुष्पसिहत नवीन पत्तों के अग्रभागों को, छोटे छोटे पौधों को, रसीले कड़ंगरि वक्षोंको और वनके वृक्षोंकी स्वादिष्ट तथा कोमल शाखाओंको खा रहा था ॥१५६॥ लता-गृहोंमें पतली घासके अंकुरोंको खूंदता हुआ खेतोंकी मेड़को अपने दाँतोंसे धीरे धीरे तोड़ता हुआ, लताओं के अग्रभागके खानेमें चतुर तथा फलोंको तीड़ता हुआ वह चंचल हाथियोंके बच्चों का समूह चिरकाल तक कीड़ा करता रहा था ।।१५७।। पत्तेवाली नवीन लताओंको ग्रहण कर, ऊँची ऊँची शाखाओंसे युक्त सघन वनमें जा, लतागृहमें बैठ और खानेके योग्य सल्लकी वनोंके समीप जा इस प्रकार महावतोंकी आज्ञासे वह हथिनियोंका समूह वनमें इधर-उधर विहार कर रहा था ।।१५८।। इस प्रकार जो अनेक प्रकारकी ऋीड़ाओंके द्वारा वनका अपने इच्छा-न्सार उपभोग कर रहा है, स्वतन्त्रतापूर्वक आगे चलनेसे महावत लोग जिसे रीक रहे हैं और जो बाँधनेके योग्य हैं ऐसा वह हिथिनियोंका समूह बच्चोंके साथ अपने ठहरने योग्य स्थानपर जा पहुंचा।।१५९।। इधर हाथियोंसे डरे हुए इन घोड़ोंने यह रथ कुमार्गमें ले जाकर पटक दिया है, इसका धुरा और भौरा टूट गया है तथा वेश्याओंको ले जानेमें तत्पर ये खच्चरियाँ अपना मार्ग छोड़कर बहुत शीघू भागी जा रही हैं ॥१६०॥ इधर यह ऊंट देखनेसे डरा हुआ हाथी दौड़ा जा रहा है और उससे अपना डरपोकपना प्रकट कर रहा है तथा इधर जिसके स्तन और जघन परका वस्त्र खिसक गया है ऐसी यह स्त्री डरे हुए खच्चरसे गिर रही है ।।१६१।। इस प्रकार जोर जोरसे बोलते हुए साधारण पुरुषोंकी बातचीतके शब्दोंसे, क्षोभको प्राप्त हुए गधे, ऊंट तथा बैलोंके शब्दोंसे और परस्पर बुलानेसे उत्पन्न हुए सैनिकोंके कठोर शब्दोंसे राजाओंकी

१ वृसानि । 'कडकारो बुसं क्लीबे' इत्यभिषानात् । २ करिणीनाम् । 'करिणी धेनुका वशा' इत्यमरः । सुरभीणाम् । ३ कोमल । ४ मर्दयन् । ५ सान्वन्तान् । 'स्नुवंप्रः सानुरस्त्रियाम्' इत्यमरः । ६ भक्षणसमर्थः । ७ फलानि गृह्णन् । ६ भक्षणसमर्थः । १० सादिजनानुनयैः । ११ विहाति स्म । १२ अनुभवन् । १३ सादिभिः । १४ निषिद्धः । १४ उत्तानं यथा पतितः । १६ भग्नयानमुखः । १७ निर्गतावयवः । १८ वेसराः । १६ भयं गतः । २० चिकतात् । २१ परस्परभाष-माणानाम् । २२ वृषभैः । २३ परस्पराह्मयैः ।

#### माबिनी

स्रवनिपतिसमाजेनानुयातस्तुरङ्गः स्रकृशविभवयोगाभिर्जयन् लोकपालान् । प्रतिदिशमुपशृष्यभाशिषश्चकपाणिः शिविरमविशदुण्येवन्दिनां पुण्यघोषैः ॥१६३॥ स्रथ सरसिजिनीनां गन्धमादाय सान्द्रं धृततटवनवीथिर्मन्दमावान् समन्तात् । श्रममिखलमनौत्सीत् कर्तुमस्योपचारं प्रहित इव सगन्धः सिन्धुना गन्धवाहः ॥१६४॥ स्रविदितपरिमाणैरन्वितो रत्नशङ्खः स्कृरितमणिशिखाग्रैभौगिभिः सेवनीयः । सततम्पचितात्मा रद्धदिक्चकवालो जलनिधिमनुजह्ने तस्य सेनानिवेशः ॥१६४॥

## शार्वृत्तविक्रीडितम्

तत्रावासितसाधनो निधिपतिर्गत्वा रथेनाम्बुधि जैत्रास्त्रप्रतिर्तिजतामरसभस्तं व्यन्तराधीश्वरम् । जित्वा मागधवत् क्षणाद्वरतनुं तत्सा ह्वमम्भोनिधेः द्वीपं शश्ववलञ्चकार यशसा कल्पान्तरस्थायिना ॥१६६॥ लेभेऽभेद्यमुरश्छदं वरतनोग्रेंवेयकं च स्फुरच्चूडारत्नमुदंशु विव्यकटकान्सूत्रं च रत्नोज्ज्वलम् । सद्रत्नेरिति पूजितः स भगवान् १० श्रीवैजयन्तार्णव-द्वारेण प्रतिसन्निवृत्य कटकं प्राविक्षदुत्तोरणम् ॥१६७॥

सेनाओं में क्षण भरके लिये बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया था ॥१६२॥ घोड़ोंपर बैठे हुए अनेक राजाओं का समूह जिसके पीछे पीछे चल रहा है ऐसा वह चक्रवर्ती अपने बड़े भारी वैभव से लोकपालों को जीतता हुआ तथा प्रत्येक दिशामें बन्दी जनों के मंगल गानों के साथ साथ आशी-विद सुनता हुआ अपने उच्च शिविरमें प्रविष्ट हुआ ॥१६३॥

अथानन्तर जो किनारेके वनकी पंक्तियोंको हिला रहा है ऐसा वायु कमलिनियों की उत्कट गंध लेकर धीरे धीरे चारों ओर बह रहा था और समुद्रके द्वारा भेजे हुए किसी खास सम्बन्धीके समान चक्रवर्तीके समस्त परिश्रमको दूर कर रहा था ।।१६४।। उस समय वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान (पड़ाव) ठीक समुद्रका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार समुद्र प्रमाणरहित शंख और रत्नोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी प्रमाणरहित शंख आदि निधियों तथा रत्नोंसे सहित था, जिस प्रकार समुद्र, जिनके मस्तकपर अनेक रत्न देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसे भोगी अर्थात् सर्पींसे सेवनीय होता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी, जिनके मस्तकपर अनेक मणि देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसे भोगी अर्थात् राजाओं के द्वारा सेवनीय था, जिस प्रकार समुद्र निरन्तर बढ़ता रहता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी निरन्तर बढ्ता जाता था, और जिस प्रकार समुद्र सब दिशाओं को घेरे रहता है उसी प्रकार वह चऋवर्तीकी सेनाका स्थान भी सब दिशाओं को घेरे हुए था ॥१६५॥ जिसने अपनी सेना समुद्रके किनारे ठहरा दी है और जिसने अपने विजय-शील शस्त्रोंसे मागध देवकी सभाको जीत लिया है ऐसे निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीने रथके द्वारा समुद्रमें जाकर मागधदेवके समान व्यन्तरोंके स्वामी वरतनु देवको भी जीता और समुद्रके भीतर रहनेवाले उसके वरतनु नामक द्वीपको कल्पान्त कालतक स्थिर रहनेवाले अपने यश से सदाके लिये अलंकृत कर दिया ।।१६६।। भरतने वरतनु देवसे कभी न टूटनेवाला कवच, देदीप्यमान हार, चमकता हुआ चूड़ारत्न, दिव्य कड़े और रत्नोंसे प्रकाशमान यज्ञोपवीत इतनी वस्तुएं प्राप्त कीं। तदनन्तर उत्तम रत्नोंसे जिसकी पूजा की गई है ऐसे ऐश्वर्यशाली

१ आगच्छन्। २ अपनयति स्म । ३ बन्धुः। ४ समुद्रेण। ५ चकादिरत्नशब्द्धनिधिभिः। पक्षे मौक्तिकादिरत्नशब्द्धेः। ६ पक्षे सर्पेः। ७ विद्वतस्वरूपः। ८ अनुकरोति स्म । ६ निवासित-बलः। १० पूज्यः।

स्वन्धं स्व हृदयं स्फुटं प्रकटयन्मुक्ताफलक्क्कका स्व वान्तर्गतरागमाशु कययन्नु छत्त्रवालाङकुरैः। सर्वस्वं च समर्पयभूपन् यसन्तर्वणं दक्षिणो वारां राशिरमात्यवद्विभूमसौ निर्व्याजमाराषयत्।।१६८।। द्यास्याने जयदुन्दुभीनन् नदन् प्राभातिके मङ्काले गम्भीरघ्वनितर्जयघ्वनिमिव प्रस्पष्टमुख्यारयन्। सुव्यक्तं स जलाशयोऽप्यजलं भौर्वाराम्पतिः श्रीपति निर्भृत्यं स्थितिरन्वियाय सुचिरं शको यथाद्यं जिनम्

#### इत्यार्षे भवविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिवव्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे दक्षिणार्णबद्वारविजयवर्णनं नानैकोनत्रिशं पर्व ।

भरतने वैजयन्त नामक समुद्रके द्वारसे वापिस लीटकर अनेक प्रकारके तोरणोंसे सुशोभित किये गये अपने शिबिरमें प्रवेश किया ॥१६७॥ उस समय वह दक्षिण दिशाका लवणसमुद्र ठीक मंत्रीकी तरह छलरहित हो भरतकी सेवा कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार मंत्री अपने स्वच्छ हृदयको प्रकट करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी मोतियोंके छलसे अपने स्वच्छ हृदय (मध्यभाग)को प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपने अन्तरङ्गका अनुराग (प्रेम) प्रकट करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उत्पन्न होते हुए मूंगाओं के अंकुरोंसे अपने अन्तरङ्गका अनु-राग (लाल वर्ण) प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है उसी प्रकार समुद्र भी अपना सर्वस्व (जल) समर्पण कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना गुप्त धन उनके समीप रखता था उसी प्रकार वह समुद्र भी अपना गुप्त धन (मणि आदि) उनके समीप रख रहा था, और जिस प्रकार मंत्री दक्षिण (उदार सरल) होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी दक्षिण (दक्षिणदिशावर्ती) था ।।१६८।। अथवा जिस प्रकार इन्द्र दास होकर अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी प्रथम जिनेन्द्र भगवान् वृषभदेवकी सेवा करता था उसी प्रकार वह समुद्र भी दास होकर राज्यलक्ष्मीके अधिपति भरत चक्रधरकी सेवा कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र आस्थान अर्थात् समवसरण सभामें जाकर विजय-दुन्दुभि बजाता था उसी श्रकार वह समुद्र भी भरतके आस्थान अर्थात् सभामण्डपके समीप अपनी गर्जनासे विजय-दुन्दुभि बजा रहा श्वा, जिस प्रकार इन्द्र प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले मंगल-पाठके लिये जय जय शब्दका उच्चारण करता था उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले भरतके मंगल-पाठके लिये अपने गंभीर शब्दोंसे जय जय शब्दका स्पष्ट उच्चारण कर रहा था, जिस प्रकार इन्द्र जलाशय (जडाशय) अर्थात् केवल ज्ञानकी अपेक्षा अल्प ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञानकी अपेक्षा अजलधी (अजड़धी) अर्थात् विद्वान् (अजड़ा धीर्यस्य सः) अथवा अजड (ज्ञानपूर्ण परमात्मा) का ध्यान करनेवाला (अजड़ं ध्यायतीत्यजडधीः) था उसी प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात् जलयुक्त होकर भी अजलघी अर्थात् जल प्राप्त करनेकी इच्छासे (नास्ति जले धीर्यस्य सः) रहित था, इस प्रकार वह समुद्र चिरकाल तक भरतेश्वरकी सेवा करता रहा ॥१६९॥

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भग्षानुवादमें दक्षिण समुद्रके द्वारके विजयका वर्णन करनेवाला उनतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ।

१ प्रापयन् । २ अन्तर्जलम् । ३ समवसरणे । ४ सदृशं ध्वनन् । ५ पटुबुद्धिः । ६ भृत्यवृत्तिः ।

## त्रिंशत्तमं पर्व

'मयापरामां निर्वेतुम् उद्यतः प्रभुष्ययो । दक्षिमा परिहर्गामं वसीमुर्ग्न स्वसाधनैः ॥१॥
पुरः प्रयातमध्वीयैः म्रन्वक् प्रचलितं रथैः । मध्ये हिस्तिघटा प्रायात् सर्वत्रैवात्र पत्तयः ॥२॥
"सदेवबलमित्यस्य चतुरङ्गं विभोर्बलम् । विद्याभृतां बलैः साद्धं वड्भिरङ्गेविपप्रथे ॥३॥
प्रचलद्बलसंक्षोभाद् उण्वचालं किलार्णवः । महतामनुवृत्ति नु श्रावयम्भनुजीविनाम् ॥४॥
वलैः प्रसह्य निर्भुक्ताः ११ प्रद्वाति स्म१ महीभुजः १३ । सिरतः कर्दमन्ति १ स्म स्थलितः स्म महाद्रयः ॥४॥
सुरसाः १५ कृतिवर्वाणाः १६ स्पृहणीया बुभुक्षुभिः १९ । महद्भिः सममुद्योगैः १८ फलन्ति १ स्मास्य सिद्धयः १०॥
प्रभेद्या दृदसन्धाना १ विपक्षजय १ हेतवः । १ शक्तियोऽस्य स्फुरन्ति स्म सेनाइच विजिगीषुषु ॥७॥
फलेन १ योजितास्तीक्षणाः सपक्षा १५ दूरगामिनः । नाराचैः १ सममेतस्य योधा जग्मुर्जयाङ्गताम् ॥६॥

अथानन्तर-पश्चिम दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए चक्रवर्ती भरत अपनी सेनाके द्वारा दक्षिण और पश्चिम दिशाके मध्यभाग (नैर्ऋत्य दिशा) को जीतते हुए निकले ॥१॥ उनकी सेनामें घोड़ोंके समूह सबसे आगे जा रहे थे, रथ सबसे पीछे चल रहे थे, हाथियोंका समूह बीचमें जा रहा था और प्यादे सभी जगह चल रहे थे।।२॥ हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे इस प्रकार चार तरहकी भरतकी सेना देव और विद्याधरोंकी सेनाके साथ साथ चल रही थी। इस प्रकार वह सेना अपने छह अंगोंके द्वारा चारों ओर विस्तार पा रही थी ॥३॥ उस चलती हुई सेना के क्षोभसे समुद्र भी क्षुव्ध हो उठा था—लहराने लगा था और ऐसा जान पड़ता था मानो 'सबको महापुरुषोंका अनुकरण करना चाहिये' यही बात सेवक लोगोंको सुना रहा हो ॥४॥ सेनाके द्वारा जबर्दस्ती आक्रमण किये हुए राजा लोग नमू हो गये थे, निदयोंमें कीचड़ रह गया था और बड़े बड़े पहाड़-समान जमीनके सदृश-हो गये थे।।५।। जिनका उपभोग अत्यन्त मनो-रम है, जो संतोष उत्पन्न करनेवाली हैं, और जो उपभोगकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य हैं ऐसी इस चक्रवर्तीकी समस्त सिद्धियां इसके बड़े भारी उद्योगोंके साथ ही साथ फल जाती थीं अर्थात् सिद्ध हो जाती थीं -।।६।। जिन्हें कोई भेद नहीं सकता है, जिनका संगठन अत्यन्त मजबूत है और जो शत्रुओंके क्षयका कारण हैं ऐसी भरतकी शक्ति तथा सेना दोनों ही शत्रु राजाओंपर अपना प्रभाव डाल रहे थे।।७।। भरतके योद्धा उनके बाणोंके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार योद्धा फल अर्थात् इच्छानुसार लाभसे युक्त किये जाते थे उसी प्रकार बाण भी फल अर्थात् लोहेकी नोकसे युक्त किये जाते थे, जिस प्रकार योद्धा तीक्ष्ण अर्थात् तेजस्वी थे उसी प्रकार बाण भी तीक्ष्ण अर्थात्

स्वच्छं स्वं हृदयं स्फुटं प्रकटयन्मुक्ताफक्षक्रक्षां स्वं चान्तर्गतरागमाशु कथयन्नुद्यत्प्रवालाङकुरैः । सर्वस्वं च समर्पयसुपन्<sup>र</sup>यसन्दर्वणं दक्षिणो बारां राशिरमात्यवद्विभुमसौ निर्व्याजमाराभयत् ॥१६८॥ ग्रास्थाने जयदुन्दुभीनन् नदन्<sup>र</sup> प्राभातिके मञ्जाले गम्भीरध्वनितैर्जयध्वनितिव प्रस्पष्टमुख्वारयन् । सुव्यक्तं स जलाशयोऽप्यजलं भीर्वाराम्पतिः भीर्पातं निर्भृ स्प्रं स्थितिरन्वियाय सुचिरं शको यथाद्यं जिनम्

#### इत्यार्षे अभवन्तिनसेनाचार्यप्रणीते जिवव्दिलक्षणग्रहायुराणसङ्ग्रहे दक्षिणार्णबद्वारविजयवर्णनं नासेकोर्नाज्ञक्षं पर्व ।

भरतने वैजयन्त नामक समुद्रके द्वारसे वायिस लीटकर अनेक प्रकारके तोरणोंसे सुशोभित क्रिये गये अपने शिबिरमें प्रवेश किया ॥१६७॥ उस समय वह दक्षिण दिशाका लवणसमुद्र ठीक मंत्रीकी तरह छलरहित हो भरतकी सेवा कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार मंत्री अपने स्वच्छ हृदयको प्रकट करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी मोतियोंके छलसे अपने स्वच्छ हृदय (मध्यभाग)को प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपने अन्तरङ्गका अनुराग (प्रेम) प्रकट करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उत्पन्न होते हुए मूंगाओं के अंकुरोंसे अपने अन्तरङ्गका अनु-राग (लाल वर्ण) प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है उसी प्रकार समुद्र भी अपना सर्वस्व (जल) समर्पण कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना गुप्त धन उनके समीप रखता था उसी प्रकार वह समुद्र भी अपना गुप्त धन (मणि आदि) उनके समीप रख रहा था, और जिस प्रकार मंत्री दक्षिण (उदार सरल) होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी दक्षिण (दक्षिणदिशावर्ती) था ॥१६८॥ अथवा जिस प्रकार इन्द्र दास होकर अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी प्रथम जिनेन्द्र भगवान् वृषभदेवकी सेवा करता था उसी प्रकार वह समुद्र भी दास होकर राज्यलक्ष्मीके अधिपति भरत चक्रधरकी सेवा कर रहा था, अयोंकि जिस प्रकार इन्द्र आस्थान अर्थात् समवसरण सभामें जाकर विजय-दुन्दुभि बजाता था उसी श्रकार वह समुद्र भी भरतके आस्थान अर्थात् सभामण्डपके समीप अपनी गर्जनासे विजय-दुन्दुभि बजा रहा श्वा, जिस प्रकार इन्द्र प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले मंगल-पाठके लिये जय जय शब्दका उच्चारण करता था उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले भरतके मंगल-पाठके लिये अपने गंभीर शब्दोंसे जय जय शब्दका स्पष्ट उच्चारण कर रहा था, जिस प्रकार इन्द्र जलाशय (जडाशय) अर्थात् केवल ज्ञानकी अपेक्षा अल्प ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञानकी अपेक्षा अजलघी (अजड़घी) अर्थात् विद्वान् (अजड़ा घीर्यस्य सः) अथवा अजड (ज्ञानपूर्ण परमात्मा) का ध्यान करनेवाला (अजड़ं ध्यायतीत्यजडधीः) था उसी प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात् जलयुक्त होकर भी अजलघी अर्थात् जल प्राप्त करनेकी इच्छासे (नास्ति जले घीर्यस्य सः) रहित था, इस प्रकार वह समुद्र चिरकाल तक भरतेश्वरकी सेवा करता रहा ॥१६९॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें दक्षिण समुद्रके द्वारके विजयका वर्णन करनेवाला उनतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ।

१ प्रापयन् । २ अन्तर्जलम् । ३ समवसरणे । ४ सदृशं ध्वनन् । ५ पटुबुद्धः । ६ भृत्यवृत्तिः ।

# त्रिंशत्तमं पर्व

'स्यायरान्तं निर्धेतुम् उद्यतः प्रभुक्तवौ । दक्षिणा'परिकामानं वक्षीनुर्धन् स्वसाधनः ।११।।
पुरः प्रयातमञ्ज्ञीयैः ग्रन्वक्'प्रचलितं रयैः । मध्ये हिस्तिघटा प्रायात् सर्वत्रेवात्र पत्तयः ।।२।।
"सदेववलित्यस्य चतुरक्षगं विभोर्बलम् । विद्याभृतां बलैः साद्धं षड्भिरक्षगैविपप्रथे ।।३।।
प्रचलद्वलसंक्षोभाद् उच्चचाल किलाणंवः । महतामनुवृत्ति न् भावमन्ननुजीविनाम् ।।४।।
बलैः प्रसह्य' निर्भुक्ताः ११ प्रद्वन्ति स्म<sup>१२</sup> महीभुजः १३ । सरितः कर्वमन्ति १५ स्म स्थलन्ति स्म महाद्वयः ।।४।।
सुरसाः १५ कृतनिर्वाणाः १६ स्पृहणीया बुभुक्षुभिः १५ । महद्भिः सममुद्योगः १८ फलन्ति १६ स्मास्य सिद्धयः ।।६।।
प्रभेद्या दृढसन्धाना १८ विपक्षजय १२ हेतवः । ११ शक्तयोऽस्य स्फुरन्ति स्म सेनाइच विजिगीषुषु ।।७।।
फलेन १४ योजितास्तीक्षणः सपक्षा १५ दूरगामिनः । नाराचः १६ सममेतस्य योघा जग्मुजयाङ्गताम् ।।६।।

अथानन्तर-पश्चिम दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए चऋवर्ती भरत अपनी सेनाके द्वारा दक्षिण और पश्चिम दिशाके मध्यभाग (नैर्ऋत्य दिशा) को जीतते हुए निकले ॥१॥ उनकी सेनामें घोड़ोंके समूह सबसे आगे जा रहे थे, रथ सबसे पीछे चल रहे थे, हाथियोंका समूह बीचमें जा रहा था और प्यादे सभी जगह चल रहे थे।।२।। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे इस प्रकार चार तरहकी भरतकी सेना देव और विद्याधरोंकी सेनाके साथ साथ चल रही थी। इस प्रकार वह सेना अपने छह अंगोंके द्वारा चारों ओर विस्तार पा रही थी ॥३॥ उस चलती हुई सेना के क्षोभसे समुद्र भी क्षुट्ध हो उठा था—लहराने लगा था और ऐसा जान पड़ता था मानो 'सबको महापुरुषोंका अनुकरण करना चाहिये यही बात सेवक लोगोंको सुना रहा हो।।४॥ सेनाके द्वारा जबर्दस्ती आक्रमण किये हुए राजा लोग नम् हो गये थे, निदयोंमें की चड़ रह गया था और बड़े बड़े पहाड़-समान जमीनके सदृश-हो गये थे ॥५॥ जिनका उपभोग अत्यन्त मनों-रम है, जो सतीष उत्पन्न करनेवाली है, और जो उपभोगकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य हैं ऐसी इस चऋवर्तीकी समस्त सिद्धियां इसके बड़े भारी उद्योगोंके साथ ही साथ फल जाती थीं अर्थात् सिद्ध हो जाती थीं –।।६।। जिन्हें कोई भेद नहीं सकता है, जिनका संगठन अत्यन्त मजबूत है और जो शत्रुओंके क्षयका कारण हैं ऐसी भरतकी शक्ति तथा सेना दोनों ही शत्रु राजाओंपर अपना प्रभाव डाल रहे थे।।७।। भरतके योद्धा उनके बाणोंके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार योद्धा फल अर्थात् इच्छानुसार लाभसे युक्त किये जाते थे उसी प्रकार बाण भी फल अर्थात् लोहेकी नोकसे युक्त किये जाते थे, जिस प्रकार योद्धा तीक्ष्ण अर्थात् तेजस्वी थे उसी प्रकार बाण भी तीक्ष्ण अर्थात्

दूरमुत्सारिताः सैन्यैः परित्यक्तपरिच्छदाः। विपक्षाः सत्यमेवास्य विपक्षत्वरैमुपाययुः ॥६॥ द्याकान्त भूभृतो नित्यं भुञ्जानाः फलसम्पदम् । कुपितत्वं ययुविचत्रं कोपेऽप्यस्य विरोधिनः ॥१०॥ सिन्धिविग्रहिचन्तास्य प्वविद्यास्य भूत् परम् । धूतया तृष्यपक्षस्य क्व सन्धानं क्व विग्रहः ॥११॥ इत्यजेतव्यपक्षोऽपि यदयं विग्जयोद्यतः। तन्तूनं भुक्तिमात्मीयां तद्वचाजेनं परीयिवान् ।॥१२॥ द्याकान्ताः सैनिकैरस्य विभोः पारेऽर्णवं भूवः। पूगद्रमकृतच्छाया नालिकेरवनैस्तताः ॥१३॥ निपपे नालिकेराणां त्रत्वणानां स्रुतो स्तः। सरस्तीरत्वच्छाया विधान्तैरस्य सैनिकैः ॥१४॥

पैने थे, जिस प्रकार योद्धा सपक्ष अर्थात् सहायकोंसे सहित थे उसी प्रकार बाण भी सपक्ष अर्थात् पंखोंसे सहित थे, और जिस प्रकार योद्धा दूर तक गमन करनेवाले थे उसी प्रकार बाण भी दूर तक गमन करनेवाले थे, इस प्रकार वे दोनों साथ साथ ही विजयके अंग हो रहे थे ।।८।। भरत के विपक्ष (विरुद्धः पक्षो येषां ते विपक्षाः) अर्थात् शत्रुओंको उनकी सेनाने दूर भगा दिया था और उनके छत्र चमर आदि सब सामग्री भी छीन ली थी इसलिये वे सचमुच ही विपक्ष-पनेको (विगतः पक्षो येषां ते विपक्षास्तेषां भावस्तत्त्वम्) प्राप्त हो गये थे अर्थात् सहायरिहत हो गये थे ।।९।। यह एक आश्चर्यकी बात थी कि भरतके विरोधी राजा सेनाके द्वारा आक्रमण किये जानेपर तथा उनके क्रोधित होनेपर भी अनेक प्रकारकी फल-संपदाओंका उपभोग करते हुए कुपतित्व अर्थात् पृथिवीके स्वामीपनेको प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ-इस क्लोकमें क्लेष-मूलक विरोधाभास अलंकार है इसलिये पहले तो विरोध माल्म होता है बादमें उसका परिहार हो जाता है। इलोकका जो अर्थ ऊपर लिखा गया है उससे विरोध स्पष्ट ही भलक रहा है क्योंकि भरतके कोधित होनेपर और उनकी सेनाके द्वारा आक्रमण किये जानेपर कोई भी शत्रु सुखी नहीं रह सकता था परन्तु नीचे लिखे अनुसार अर्थ बदल देनेसे उस विरोधका परिहार हो जाता है-भरतके विरोधी राजः लोग, उनके कुपित होने तथा सेनाके द्वारा अध्क्रमण किये जानेपर अपनी राजधानी छोड़कर जंगलोंमें भाग जाते थे, वहाँ फल खाकर ही अपना निवहि करते थे और इस प्रकार कु-पतित्व अर्थात् कुत्सित राजवृत्ति (दरिद्रता)को प्राप्त हो रहे थे ।।१०।। उस भरतको सन्धि (स्वर अथवा व्यंजनोंको मिलाना) और विग्रह (व्युत्पत्ति) की चिन्ता केवल व्याकरण शास्त्रमें ही हुई थी अन्य शत्रुओं के विषयमें नहीं हुई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिसने समस्त शत्रुओंको नष्ट कर दिया है उसे कहां सन्धि (अपना पक्ष निर्बल होनेपर बलवान् शत्रुके साथ मेल करना) करनी पड़ती हैं ? और कहां विग्रह (युद्ध) करना पड़ता है ? अर्थात् कहीं नहीं ।।११।। इस प्रकार भरतके यद्यपि जीतने योग्य कोई शत्रु नहीं था तथापि वे जो दिग्विजय करनेके लिये उद्यत हुए थे सो केवल दिग्विजयके छलसे अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्रमें चक्कर लगा आये थे-घूम आये थे।।१२।। महाराज भरतके सैनिकोंने, जहां सुपारीके वृक्षोंके द्वारा छाया की गई है और जो नारियलके वनोंसे व्याप्त हो रही है ऐसे समुद्रके किनारेकी भूमि पर आक्रमण किया था ॥१३॥ सरोवरोंके किनारेके बृक्षोंकी छायामें विश्राम करनेवाले भरतके सैनिकोंने नारियलके तरुण अर्थात् बड़े बड़े वृक्षों

१ सहायपुरुषरिहतत्वम् । २ आक्रान्ता भूभृतो ल० । भूभृतः राजानः पर्वताक्च । ३ अभीष्ट-फलसम्पदम्, वनस्पतिफलसम्पदं च । ४ भूपितत्वं कृत्सितपितत्वं च । ५ संघानयुद्धचिन्ता च । ६ शब्दशास्त्रेषु । ७ निरस्तशत्रुपक्षस्य । ५ पालनक्षेत्रम् । ६ दिग्विजयछ्यना । १० प्रदक्षिणीकृतवान् । ११ समुद्रतीरम् । 'पारे मध्येऽन्यः षष्ठ्या' । १२ पानं क्रियते स्म । १३ निसृतः ।

स्कुरस्यक्वसम्यात्यवनाधूननोत्थितः । तालीवनेषु तत्संन्यः शुभुवे मर्मर विकासः ।।१४।।
समं ताम्बूलवल्लीभिः ध्रपष्टयत् कमुकान् विभुः । एककार्यत्यमस्माकमितीव मिलितान्मियः ।।१६।।
नृपस्ताम्बूलवल्लीभिः ध्रपष्टनान् कमुकाद्भान् । निष्कायन् वेष्टि तास्ताभिः 'मुमुदे बम्पतीयितान् ।।१७।।
स्वाध्यायमिव कुर्वाणान् वनेष्वविरतस्वनान् । 'वीग्मुनीनिव सोऽपष्टयद् यत्रास्त मितवासिनः ।।१८।।
पनसानि मृदून्यन्तः कण्टकीनि बहिस्त्वचि । सुरसान्यमृतानीव जनाः 'प्रावन् यथेप्सितम् ।।१८।।
नालिकेररसः पानं पनसान्यक्षनं परम् । मरीचान्युपवंशाक्य वन्या विष्कुत्वतो सुक्षम् ।।२०।।
सरसानि मरीचानि किमप्यास्वाद्य विष्किरान् । रवतः प्रभुरवाकीद् गलदश्चविलोचनान् ।।२१।।
विवद्य परम् मञ्जरीस्तीक्षणा मरीचानां सश्चकितम् । शिरो विषुन्वतोऽपश्यत् प्रभुस्तरणमर्कटान् ।।२१।।
वनस्यतीन् फलानम्यान् वीक्ष्य लोकोपकारिणः । जाताः कल्पद्रमास्तित्वे नि<sup>१३</sup>रारेकास्तवा जनाः ।।२१।।
लतायुवितसंसक्ताः प्रसवाद्या वनद्रमाः । करवा<sup>१४</sup> इव तस्यासन् प्रीणयन्तः फलेर्जनान् ।।२४।।
नालिकेरासवैर्मताः किञ्चवा<sup>१५</sup> धूणितेक्षणाः । यशोऽस्य जगुरामन्द्रकृहरं पर्तिहलाङगनाः ।।२४।।

से निकला हुआ रस खूब पिया था ॥१४॥ वहां भरतकी सेनाके लोगोंने ताड़ वृक्षोंके वनों में वायुके हिलनेसे उठी हुई बहुत कठोर सूखे पत्तोंकी मर्मर-ध्विन सुनी थी ॥१५॥ वहां सम्प्राट् भरतने हम लोगोंका एक ही समान कार्य होगा यही समभकर जो पानकी बेलोंके साथ साथ परस्परमें मिल रहे थे ऐसे सुपारीके वृक्ष देखे ॥१६॥ जो पानोंकी लताओंके आश्रय थे तथा जो उनके साथ लिपटकर स्त्री-पुरुषके समान जान पड़ते थे ऐसे सुपारीके वृक्षोंको बड़े गौरके साथ देखकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे।।१७॥ उन वनोंमें सूर्यास्तके समय निवास करनेवाले जो पक्षी निरन्तर शब्द कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यास्तके समय निवास करनेवाले तथा स्वाध्याय करते हुए मुनि ही हों उन्हें भरतने देखा था ॥१८॥ जो भीतर कोमल हैं तथा बाहरी त्वचापर कांटोंसे युक्त हैं ऐसे अमृतके समान मीठे कटहलके फल सेनाके लोगोंने अपने इच्छानुसार खाये थे।।१९।। वहां पीनेके लिये नारियलका रस, खानेके लिये कटहलके फल और व्यंजनके लिये मिरचें मिलती थीं, इस प्रकार सैनिकोंके लिये वनमें होनेवाली भोजनकी व्यवस्था भी सुखकर मालूम होती थी ॥२०॥ जो सरस अर्थात् गीली मिरचें खाकर कुछ कुछ शब्द कर रहे हैं और जिनकी आंखोंसे आंसू गिर रहे हैं ऐसे पक्षियोंको भी भरतने देखा था ॥२१॥ जो तरुण वानर बहुत तेज मिरचोंके गुच्छोंको निःशंक रूपेंसे खाकर बादमें चरपरी लगनेसे शिर हिला रहे थे उन्हें भी महाराजने देखा ॥२२॥ उस समय वहां फलोंसे भुके हुए तथा लोगोंका उपकार करनेवाले वृक्षोंको देखकर लोग कल्प-वृक्षोंके अस्तित्वमें शंकारहित हो गये थे।।२३।। जो लतारूप स्त्रियोंसे लिपटे हुए हैं और अनेक फलोंसे युक्त हैं ऐसे वनके वृक्ष अपने फलोंसे सेनाके लोगोंको संतुष्ट करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो भरतके लिये कर ही दे रहे हों ॥२४॥ जो नारियलकी मदिरा पीकर उन्मत्त हो रही हैं और इसीलिये जिनके नेत्र कुछ कुछ घूम रहे हैं ऐसी सिंहल द्वीपकी स्त्रियां वहां गद्गद

१ तालवनेषु । २ शुष्कपर्णध्विनः । 'अथ मर्गरः, स्विनते वस्त्रपर्णानाम्' इत्यिभिधानात् । ३ पर्णक्रमुकमेलनादेककार्यत्विमिति । ४ आश्रयभूतान् । 'स्यादुपघ्नान्तिकाश्रये' इत्यमरः । १ विध्याय वे—ल० । ६ —स्वनम् ल० । ७ विहगान् । ६ यत्र रिवरस्तं गतस्तत्र वासिनः । ६ भक्षयन्ति स्म । भिक्षतवन्तः इत्यर्थः । १० वनवासः । ११ रवं (रत्नं) कुर्वतः । १२ भक्षयित्वा । १३ निस्सन्देहाः । १४ करं सिद्धायं ददतीति करदाः, कुटुम्बिजना इवेत्यर्थः । 'आलस्योपहतः पादः पादः पाषण्डमाश्रितः । राजानं सेवते पादः पादः कृषिमुपागतः ॥' १५ प्रचलायित । १६ गम्भीरगहरं यथा भवित यथा । गद्गदसहितकम्पनं कृहरशब्देनोच्यते ।

त्रिक्ट्र'त्रसवीत्तव्ये निरी पाण्डपकवाद्यके । जगुरस्य वद्यो मग्द्रमूर्ण्यंताः किसराव्यवसः १११६। वस्योपक्तकात्तारे सह्याचलवनेषु च । यसो वने परस्त्रीतिः उक्कारेस्य जयाजितम् ।।२७॥ वस्याचलकात्र्ये वर्षे गण्डव्यते वर्षे भण्याचलकुञ्चेभ्यो हरिक्षर्यशीकरान् ॥२७॥ विव्यत्वितारी वाक्षिय्यं समुक्तस्यपि सोर्वेनसः । सम्याचवित्रं वाक्षियः विभोः भम्मपहरत् ॥२६॥ एसालवक्षगसंकात्रसुरिभद्यसितं र्मुष्यः । स्तर्नरापाण्ड्याः साग्रचन्वत्रवर्ष्यतः ॥३०॥ सलीलमृत्रुभिर्याः नितन्त्रभरमन्यरंः । स्तितर्गरापाण्ड्याः साग्रचन्वत्रवर्ष्यतः ॥३०॥ सलीलमृत्रुभिर्याः विविद्यतः ।।३२॥ कोकिसालापमपुरः क्वलितं (जल्पतं) रनितन्त्रकृतः । मृत्रुवाहुलतान्वोसस्यमानेच विविद्यतः ॥३२॥ सास्यः स्वतस्यवन्यासः मृत्रस्यप्रायंवित्रपूषणेः । सवसञ्ज्ञभिष्य्यतिः जितासिकुनिवाञ्जितः ।।३२॥ समाजवनवीयीषु सञ्चरन्त्यो यद्यव्यतः भन्दोऽस्य जहुराक्ष्यवीवनाः केरलस्त्रियः ॥३४॥ प्रसाम्य दिवास्यावाः विविद्यः जयस्यपनः ।।३४॥ प्रसाम्य दिवास्य जयस्यवाः विविद्यः ।।३४॥

कण्ठसे महाराज भरतका यश गा रही थीं ॥२५॥ त्रिक्ट पर्वतपर, मलय गिरिके मध्यभाग पर और पाण्डचकवाटक नामके पर्वतपर किन्नर जातिकी देवियाँ गंभीर स्वरसे चक्रवर्ती का यश गा रही थीं ।।२६।। इसी प्रकार मलय गिरिके समीपवर्ती बनमें और सह्य पर्वतके वनोंमें भीलोंकी स्त्रियां विजयसे उत्पन्न हुआ महाराजका यश जोर जोरसे गा रहीं थीं ।।२७।। उस समय मलय गिरिके लतागृहोंसे भरनोंके जलके छोटे छोटे कण हरण करता हुआ तथा चन्दनके बगीचेको हिलाता हुआ वायु घीरे घीरे बह रहा था ॥२८॥ वह वायु दक्षिण दिशा को छोड़कर चारों ओर बह रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अतिथि-सत्कारके द्वारा भरतका सन्मान करता हुआ ही उनका परिश्रम दूर कर रहा था। भाबार्थ--इस श्लोकमें दाक्षिण्य शब्दके श्लेष तथा अपि शब्दके सिन्नधानसे नीचे लिखा हुआ विरोध प्रकट होता है-'बह वायु यद्यपि दाक्षिण्य (स्वामीके इच्छानुसार प्रवृत्ति करना) भावको छोड़कर स्वच्छन्दता पूर्वक चारों और घूम रहा था तथापि उसने एक आज्ञाकारी सेवककी तरह भरतका अतिथि-सत्कार कर उनका सब परिश्रम दूर कर दिया था, जो स्वामीके विरुद्ध आचरण करता है वह उसकी सेवा क्यों करेगा? यह विरोध है परन्तु दाक्षिण्य शब्दका दक्षिण दिशा अर्थ लेनेसे वह विरोध दूर हो जाता है ('दक्षिणो दक्षिणोद्भूतसरलच्छन्दर्वातषु' इति मेदिनी दक्षि-णस्य मावो दाक्षिण्यम्, पक्षे दक्षिणैव दाक्षिण्यम्) ॥२९॥ तमाल वृक्षोंके वनकी गलियोंमें इच्छानुसार इधर-उधर घूमती हुई केरल देशकी तरुण स्त्रियाँ इलायची, लौंग आदि सुगन्धित वस्तुओंके सम्बन्धसे जिनके निःश्वास सुगन्धित हो रहे हैं ऐसे मुखोंसे, जो घिसे हुए चन्दनके गाढ़ लेपसे सुशोभित हो रहें हैं ऐसे स्तनोंसे, नितम्बोंके भाषके साथ ईर्ष्या करनेवाले लीलासहित सुक्रोमल गमनसे, जो कामदेवके पुष्परूपी शस्त्रोंके गुच्छोंके खिलनेके समान सुशोभित हो रहे हैं ऐसे मन्द हास्यसे, कोयलकी क्कके समान मनोहर तथा अव्यक्त वाणीसे, सुकोमल बाहु-रूपी लताओं के इधर उधर फिरानेसे सुन्दर चेष्टाओं से, जिसमें स्वलित होते हुए पैर पड़ रहे हैं ऐसे नृत्योंसे, अधिकतर मोतियोंके बने हुए आभूषणोंसे, भूमरसमूहकी गुंजारको जीतनेवाले मदसे मनोहर उत्कृष्ट गीतोंसे चक्रवर्ती मरतका मन हरण कर रही थीं ।।३०-३४।। इस प्रकार महाराज भरतने अपनी विजयी सेनाके द्वारा दक्षिण दिशाको वश कर चोल, केरल और पाण्डच

१ जिन्हें म०, द०, स०, अ०, प०, स०। जिन्हें गिरिसलया चलसानी। २ वनवर्मल०। ३ जिसरण-शीलः। ४ दक्षिणदिग्भागः। आनुकूल्येन च। ५ अतिषी साधुभिः उपचारे रिस्पर्कः। ६ उच्छ्यासैः। ७ गमनैः। ६ मन्दैः। ६ जल्पितैः वचनैः। १० सिञ्जनैः अ०, प०, ब०, स०। ११ जिराज्येषु जातान्। चोरकेरलपाण्डधान्।

कालिक्षवं की विश्वान विश्वान के कुल कि विश्वान के कि विश्वान कि विश्वान के कि विश्वान के कि विश्वान के कि विश्वान के कि विश्वान

इन तीन राजाओंको एक साथ जीता और एक ही साथ उनसे प्रणाम कराया ॥३५॥ जो अपने शरीरसे मानो मलय पर्वतकी ऊँचाईकी ही तुलना कर रहे हैं ऐसे कलिंग देशके हाथियोंने मलय पर्वतके समीपवर्ती अन्य समस्त छोटे छोटे पर्वतोंको व्याप्त कर लिया था ॥३६॥ दिग्विजयके समय दिशाओं के अन्त भागमें विश्राम करनेवाले भरतके हाथियोंने दिग्गजपना अपने आधीन कर लिया था अर्थात् स्वयं दिग्गज बन गये थे इसलिये अन्य आठ दिग्गजोंकी कथा केबल शोभा के लिये ही रह गई थी ।।३७।। तदनन्तर पश्चिमी भागपर आरूढ़ होकर सहा पर्वतके किनारे के समीप होकर जाते हुए भरतने पश्चिम समुद्रके किनारेके राजाओंको जीता ॥३८॥ अरत की वह विजयी सेना समुद्रके समीप किनारे किनारे सब जगह फैल गई थी और वह इतनी बड़ी थी कि उसने समुद्रका दूसरा किनारा भी व्याप्त कर लिया था।।३९॥ उस समय हवासे लहराता हुआ उपसमुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों किनारेपर भरतकी सेना देखकर भयसे ही अत्यन्त आकुल हो रहा हो ॥४०॥ उस किनारेका उपसमुद्र सेनाके क्षोभसे इस किनारेकी ओर आता था और इस किनारेका उपसमुद्र सेनाके क्षोभसे उस किनारेकी ओर जाता था ॥४१॥ ऊपर फैली हुई हरे मिणयोंकी कान्तिसे व्याप्त हुआ वह समुद्रका जल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो इस समुद्रका शेवाल सहित नीचेका भाग ही बहुत समय बाद उलट-कर ऊपर आ गया हो ॥४२॥ कहीं कहींपर पद्मराग मिणयोंकी किरणोंसे व्याप्त हुआ समुद्रका जाल ऐसा जान पड़ता था मानों सेनाके क्षोभसे समुद्रका हृदय ही फट गया हो और उसीसे खूनकी छटाएँ निकल रही हों ॥४३॥ सह्य पर्वतकी गोदमें लोटता हुआ (लहराता हुआ) वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो उससे अपना दुःख ही कह रहा हो और सहच पर्वत भी उसे धारण करता हुआ ऐसा मालूम होता था मानो उसके साथ अपना बन्धुभाव (भाई-चारा) ही बढ़ा रहा हो ॥४४॥ सेनाके असह्य संघटनोंसे अत्यन्त पीड़ित हुआ वह सह्य पर्वत अपने टूटे हुए बृक्षोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपने मस्तकपर लकड़ियोंका गट्टा रख-

१ किन्छिगवने आतै: । किन्छिगवनआता छन्नतमायास्य । उपतञ्च व्यक्तिना देशिवरोधप्रतिपादनकाले 'किन्छिगवनसम्भूता मृगप्रामा मतह्मणाः' इति । २ मलस्रवेशसमीपस्थपर्मताः ।
३ गुणवद्भिः— अ०, इ०, स० । ४ विग्नजाः सन्तिति कथाभेदः । ५ अपस्तिग्भागम् । ६ व्याप्य ।
७ वेलान्त-इत्यपि क्वचित् । ८ प्रभुः ल० । ६ विजृम्भितम् ल० । १० —मत्युच्चैः द०, ल०, अ०,
प०, स० । ११ अपस्तिरम् । १२ अविधियत् । १३ उपसमुदः । १४ पहिणतम् । चिरकालप्रवर्तितम् । १५ हत् हृदयम् शीर्णं विदीर्णं सत् । १६ —मुण्ड्यल— स०, द० । १७ सम्यगितिः
सानी । १८ पहिण्याणंवपर्वतः । १६ पस्लवं गृहीत्वा आकोशम् । २० भुगाः। 'क्रणं भूतो' क्ल्यम्यः ।
भुग्न-स० । भग्न-द० ।

चलत्सत्त्वो 'गृहारन्त्रः विमुञ्चन्नाकुलं स्वनम् । 'महाप्राणोऽद्विहत्कान्ति'म् इयायेव बलकतः ।।४६॥ चलच्छाकी चलत्तत्त्वः चलच्छिक्वलमेखतः । नाम्नेवाचलतां भेजे सोऽद्विरेवं चलाचतः ॥४७॥ गजतावन'सम्भोगः तुरक्रगक्रघटनैः । सह्योत्सक्ष्तभुवः भुण्णाः स्थलीभावं भणाव् ययुः ॥४६॥ प्रापिष्ठमार्णवतदाव् मा च मध्यमपर्वतात् । प्रातुक्षगक्रकावद्वेः तुक्षगण्डोपलाक्षकितात् ॥४६॥ तं कृष्णिगिरमुल्लक्षघ्य तं च शैलं सुमन्वरम् । मुकृषं चाद्रिमुवृद्गता जयेभास्तस्य वभुमुः ॥४०॥ तत्रा'परान्तकान् नागान् हृस्वगीवान् परान् रदेः। युक्तान् 'योनायतिस्नग्धः व्यामान् स्वकार्त्न मृबृत्वचः ५१ भहोत्सक्षगानुवप्राक्षगन् रक्तजिद्योष्ठतालुकान् । मानिनो वीर्घवालोष्ठान् पद्मगन्धमवच्युतः ॥५२॥ सन्तुष्टान् स्व वने शूरान् वृद्धपादान् सुवर्षणः । स भेजे तद्वनाधीशैः ससम्भूममुपाहृतान् । ॥५२॥ वनरोमावलीस्तुक्षगतदारोहा' वहूर्नदीः । पूर्वापराव्धिगाः 'सोऽत्येत् सह्याद्वेद्वितृहितृत्व' ॥५४॥ सञ्चरव्यविषणग्राहैः भीमां भैम'रयौं नदीम् । नक्षचक्कृतावतैविष्वेणां च दार्णाम् ॥५४॥

कर भरतके प्रति अपनी पराजय ही स्वीकृत कर रहा हो (पूर्व कालमें यह एक पद्धति थी कि पराजित राजा शिरपर लकड़ियोंका गट्टा रखकर गलेमें कुल्हाड़ी लटकाकर अथवा मुखमें तृण दबाकर विजयी राजाके सामने जाते थे और उससे क्षमा मांगते थे।) ॥४५॥ वह पर्वत-रूपी बड़ा भारी प्राणी सेनाके द्वारा घायल हो गया था, उसके शिखर टूट-फूट गये थे, उसका सत्त्व अर्थात् धैर्य विचलित हो गया था-उसके सब सत्त्व अर्थात् प्राणी इधर-उधर भाग रहे थे, वह गुफाओं के छिद्रोंसे व्याकुल शब्द कर रहा था और इन सब लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत शीघू मरना ही चाहता हो ।।४६।। उस पर्वतके सब वृक्ष हिलने लगे थे, सब प्राणी इधर-उधर चंचल हो रहे थे---भाग रहे थे और उसके चारों ओरका मध्यभाग भी शिथिल होंकर हिलने लगा था इस प्रकार वह पर्वत नाममात्रसे ही अचल रह गया था, वास्तवमें चल हो गया था ॥४७॥ लोगोंकी वनक्रीड़ाओंसे तथा घोड़ोंके खुरोंके संघटनसे उस सह्य पर्वतके ऊपरकी भूमि चूर चूर होकर क्षण भरमें स्थलपनेको प्राप्त हो गई थी अर्थात् जमीनके समान सपाट हो गई थी।।४८।। चक्रवर्ती भरतके मदोन्मत्त विजयी हाथी, पश्चिम समुद्रके किनारे से लेकर मध्यम पर्वत तक और मध्यम पर्वतसे लेकर ऊंची ऊंची चट्टानोंसे चिह्नित तुंगवरक पर्वत तक, कृष्ण गिरि, सुमन्दर तथा मुकुन्द नामके पर्वतको उल्लंघन कर, चारों ओर घूम रहे थे ॥४९-५०॥ जिनकी गर्दन कुछ छोटी है, जो देखनेमें उत्कृष्ट हैं, मोटे लम्बे और चिकने दाँतोंसे सहित हैं, काले हैं, जिनकी सब इन्द्रियाँ अच्छी हैं, चमड़ा कोमल है, पीठ चौड़ी है, शरीर ऊँचा है, जीभ, ओंठ और तालु लाल हैं, जो मानी हैं, जिनकी पूँछ और ओंठ लम्बे हैं, जिनसे कमलके समान गंधवाला मद भर रहा है, जो अपने ही वनमें संतुष्ट हैं, शूरवीर हैं, जिनके पैर मजबूत हैं , शरीर अच्छा है और जिन्हें उन वनोंके स्वामी बड़े हर्ष या क्षोभके साथ भेंट देनेके लिये लाये हैं ऐसे पश्चिम दिशामें उत्पन्न होनेवाले हाथी भी भरतने प्राप्त किये थे ॥५१-५३॥ वन ही जिनकी रोमावली है और ऊंचे किनारे ही जिनके नितम्ब हैं ऐसी सह्य पर्वतकी पुत्रियोंके समान पूर्व तथा पश्चिम समुद्रकी ओर बहनेवाली अनेक नदियां महाराज भरतने उल्लंघन की थीं-पार की थीं ॥५४॥ चलते-फिरते हुए भयंकर मगरमच्छोंसे भया-नक भीमरथी नदी, नाकुओंसे समहसे की हुई आवर्तींसे भयंकर दारुवेणा नदी, किनारे

१ गृह्यरन्ध्रेः ल०। २ सिंहादिसत्त्वरूपमहाप्राणः। 'प्राणो हुन्मारुते चोले काले जीवेऽनिले बले ।' इत्यभिष्ठानात्। ३ मरणावस्थाम् (मृतिम्)। ४ जनता ल०, द०। ५ पश्चिमदिक्समीपान्। ६ कुञ्जस्कन्धोत्कृष्टान्। ७ पीनायित—ल०। ५ सुनेत्रान्। ६ बृहदुपरिभागाम्। १० उपायनीकृतान्। ११ नितम्बाः। १२ अगात्। १३ पुत्रीरिव। १४ भीमरथीं ल०।

नीरां तीरस्यबानीर'शाकाप्रस्यगिताम्भसम् । मूलां कूलक्कवरोषेः' उन्मूलिततदबुमाम् ॥५६॥ बाणामविरताबाणां केतं म्बामम्बुसम्भूताम् । करीरित तटोत्सक्कयां करीरीं सरिवुत्तमाम् ॥५७॥ प्रहरां 'विवनप्राहेः वृषितामसतीमिव' । मृररां कुररः सेम्याम् प्रपण्डकां ततीमिव ॥६०॥ पारां पारेजलं कूजत्को ज्वकादम्ब' सारसाम् । ११वमनां समिनम्नेषु ११ ११ समानामस्कलव्गतिम् ॥६०॥ मदस्नुति मिवाबद्धवेणिकां १५ सह्यवन्तिनः । गोवाबरीमिविष्युत्रप्रवाहामितिविस्तृताम् ॥६०॥ करीरवण' तंवद्धतटपर्यन्तभूतलाम् । तापीमातपसन्तापात् कवोष्णा विभूतीमपः ॥६१॥ एम्यां तीरतरुक्षायासंसु तम् गञावकाम् । १९ लातामिवापरान्तस्य १८ नदीं लाक्ष्मलखातिकाम् ॥६२॥ सिरतोऽम्ः समं सेन्यः उत्ततार चमूपितः । तत्र तत्र १५ समाकर्षम्मदिनो वनसामजान् ॥६३॥ प्रसारितसरिजिजह्यो योऽब्धिं पातुमिवोद्यतः । सहपाचलं तमुल्लक्ष्मच्यादि प्राप तद्बलम् ॥६४॥ भूभृतां १० पतिमृतुक्षगं पृथुवंशं ११ धृतायितम् १२ । परेरलक्ष्मच्यामद्राकीव् विन्ध्यादि स्वमिव प्रभुः ॥६४॥ भूभृतां १० पतिमृतुक्षगं पृथुवंशं ११ धृतायितम् १२ । परेरलक्ष्मच्यामद्राकीव् विन्ध्यादि स्वमिव प्रभुः ॥६४॥

पर स्थित बेतोंकी शाखाओंके अग्रभागसे जिसका जल ढका हुआ है ऐसी नीरा नदी, किनारे को तोड़नेवाले अपने प्रवाहसे जिसने किनारेके वृक्ष उखाड़ दिये हैं ऐसी मूला नदी, जिसमें निरन्तर शब्द होता रहता है ऐसी बाणा नदी, जलसे भरी हुई केतवा नदी, जिसके किनारेके प्रदेश हाथियोंने तोड़ दिये हैं अथवा जिसके किनारेके प्रदेश करीर वृक्षोंसे व्याप्त हैं ऐसी करीरी नामकी उत्तम नदी, विषमग्राह अर्थात् नीच मनुष्योंसे दूषित व्यभिचारिणी स्त्रीके समान विषम ग्राह अर्थात् बड़े बड़े मगरमच्छोंसे दूषित प्रहरा नदी, सती स्त्रीके समान अपंका अर्थात् कीचड़-रहित, (पक्षमें-कलंकरहित) तथा कुरर पक्षियोंके द्वारा सेवा करने योग्य मुररा नदी, जिसके जलके किनारेपर क्रौञ्च, कलहंस (बदक) और सारस पक्षी शब्द कर रहे हैं ऐसी पारा नदी, जो समान तथा नीची भूमिपर एक समान जलसे भरी रहती है तथा जिसकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती है ऐसी मदना नदी, जो सह्य पर्वतरूपी हाथीके बहते हुए मदके समान जान पड़ती है, जो अनेक धाराएं बांधकर बहती है, जिसका प्रवाह बीचमें कहीं नहीं टूटता, और जो अत्यन्त चौड़ी है ऐसी गोदावरी नदी, जिसके किनारेके समीपकी भूमि करीर वृक्षोंके वनोंसे भरी हुई है और जो धूपकी गरमीसे कुछ कुछ गरम जलको धारण करती है ऐसी तापी नदी, तथा जिसके किनारेके वृक्षोंकी छायामें हरिणोंके बच्चे सो रहे हैं और जो पश्चिम देशकी परिखाके समान जान पड़ती है ऐसी मनोहर लांगलखातिका नदी, इत्यादि अनेक नदियों को सेनापतिने अपनी सेनाके साथ साथ पार किया था। उस समय वह सेनापति मदोन्मत्त जंगली हाथियोंको भी पकड़वाता जाता था ॥५५-६३॥ जो अपनी निदयाँ रूपी जीभोंको फेलाकर मानो समुद्रको पीनेके लिये ही उद्यत हुआ है ऐसे उस सहच पर्वतको उल्लंघन कर भरतकी सेना विन्ध्याचलपर पहुँची।।६४।। चक्रवर्ती भरतने उस विन्ध्याचलको अपने समान ही देखा था क्योंकि जिस प्रकार आप भूभृत् अर्थात् राजाओंके पति थे उसी प्रकार विन्ध्याचल भी भूभृत् अर्थात् पर्वतोंका पति था, जिस प्रकार आप उत्तुंग अर्थात् अत्यन्त उदार हृदय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी उत्तुंग अर्थात् अत्यन्त ऊँचा

१ वेतस । २ प्रवाहैः । ३ अविच्छिन्नविश्वनिष्याम् । अविरतः आबाणो यस्यां सा । ४ केतवा —ल०। १ गजप्रेरित । ६ विषममकरैः, पक्षे नीचग्रहणैः । ७ पक्षिविशेषैः । ६ अपगतकर्दमाम् । पक्षे अपगतदोषपद्मकाम् । ६ तीरजले । १० कलहंस । ११ मदनां ल०, द०। १२ समानप्रदेशेषु । निम्नदेशेषु च । १३ जलेन समानाम् । १४ मदस्रवणम् । १५ प्रवाहाम् । कुल्याम् वा । १६ वेणुवन । १७ खातिकाम् । १६ पिरचमदेशस्य । १६ स्वीकुर्वन् । २० राज्ञां गिरीणां च । २१ महान्वयं महावेणुं च । २२ धृतधनागमम् । धृतायामं च । आयितर्दीर्घतायां स्यात् प्रभुतागामिकालयोः ।

भाति वः शिवारेस्तुक्रगैः वूरंव्यायतिनर्भरैः । संयतार्कविवानीवैः विवानविव सैथितः ॥६६॥ वः पूर्वियरकोटिभ्यां विगाह्याम्बुनिवि स्थितः । नूनं वावज्ञयात् संव्यं म् समुना प्रविविविति ॥६७ नयन्ति निर्मरा यस्य शर्वत्युव्धि तटद्रुमान् । स्वपादाश्र्यिणः पोष्याः प्रभुणेतीवं वंसितुम् ॥६६॥ तटस्यपुट पाणाणस्यतितीच्यतितान्यसः । नदीवष्ः शृत्रच्यानं निर्मरेहंसतीवं यः ॥६६॥ वनाभोगमपर्यन्तं यस्य वग्यमिवावानः । मृगुपातायः वावानिः शिवाराच्यविदिते ॥७०॥ ज्वलहावपरीतानि यत्कृटानि वनेषरेः । वामीकरमयानीवं लक्यन्ते श्रृष्टि सम्रिवी ॥७१॥ समातद्यां वनं यस्य समुक्रक्यां परित्रहम् । विजाति विश्वकाक्षीणं व्यविद्वतेऽतिकष्टताम् ॥७२॥ क्षीवर्थः कृष्टकरयोगेऽपि वविवदक्षीवकृष्टकरम् । विजाति विश्वमिषिः सत्यत्रपहलवं भाति यद्दनम् ॥७२॥ क्षीवर्थः कृष्टकरयोगेऽपि वविवदक्षीवकृष्टकरम् । विपत्रमिषिः सत्यत्रपहलवं भाति यद्दनम् ॥७२॥

था, जिस प्रकार आप पृथुवंश अर्थात् विस्तृत-उत्कृष्ट वंश (कुल) को धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी पृथुवंश अर्थात् बड़े बड़े बाँसके वृक्षोंको धारण करनेवाला था, जिस प्रकार आप घृतायति अर्थात् उत्कृष्ट भविष्यको घारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी धृतायित अर्थात् लम्बाईको धारण करनेवाला था, और जिस प्रकार आप दूसरोंके द्वारा अलंघ्य अर्थात् अजेय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी दूसरोंके द्वारा अलंघ्य अर्थात् उल्लंघन म करने योग्य था ।।६५।। जिनसे बहुत दूरतक फैलनेवाले भरने भर रहे हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखरों से वह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पताकाओं सहित अनेक विमानोंके समह ही विश्राम करनेके लिये उसपर ठहरे हों ॥६६॥ वह पर्वत अपने पूर्व और पश्चिम दिशाके दोनों कीणोंसे समुद्रमें प्रवेश कर खड़ा हुआ था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो दावानलके डरसे समुद्रके साथ मित्रता ही करना चाहता हो ॥६७॥ उस विन्ध्याचलके भरने 'स्वामीको अपने चरणोंका आश्रय लेनेवाले पुरुषोंका अवश्य ही पालन करना चाहिये' मानो यह सूचित करनेके लिये ही अपने किनारेके वृक्षोंका सदा पालन-पोषण करते रहते थे।।६८।। वह पर्वत शब्द करते हुए निर्फरनोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपने किनारेके ऊँचे नीचे पत्थरों से स्वलित होकर जिनका पानी ऊपरकी ओर उछल रहा है ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंकी हँसी ही कर रहा हो ।।६९॥ उस पर्वतकी शिखरोंपर लगा हुआ दावानल ऐसा जान पड़ता था मानो उसके सीमारहित बहुत बड़े वनप्रदेशको जलानेके लिये असमर्थ हो ऊपरसे गिरकर आत्म-घात करनेके लिये ही उसके शिखरोंपर चढ़ रहा हो ।।७०।। आषाढ़ महीनेके समीप जलती हुई दावानलसे घिरे हुए उस पर्वतके शिखर वहांके भीलोंको सुवर्णसे बने हुएके समान दिखाई देते थे।।७१।। उस पर्वतका वन कहीं कहीं मातंग अर्थात् हाथियोंसे सहित था अथवा मातंग अर्थात् चांडालोंसे सहित था, भुजंग अर्थात् सर्पोंके परिवारसे युक्त था अथवा भुजंग अर्थात् नीच (विटगुंडे) लोगोंके परिवारसे युक्त था और अनेक प्रकारके काँटोंसे भरा हुआ था अथवा अनेक प्रकारके उपद्रवी लोगोंसे भरा हुआ था इसलिये वह बहुत ही दु:खदायी अथवा शोचनीय अवस्थाको धारण कर रहा था।।७२।। उस पर्वतपरका वन क्षीबकुंजर अर्थात् मदोन्मत्त हाथियोंसे युक्त होकर भी अक्षीबकुंजर अर्थात् मदोन्मत्त हाथियोंसे रहित था, और विपत्र अर्थात् पत्तौंसे रहित होकर भी सत्पत्रपद्गलव अर्थात् पत्तों तथा कोंपलोंसे सहित

१ इव । २ मित्रत्वम् । ३ समुद्रेण । ४ कर्तुमिच्छति । ५ तटनिम्नोन्नत । ६ प्रपातपतनाय । 'पपातस्त्वतटो भृगु' इत्यमिधानात् । ७ ग्रीष्म । ६ सगजं पक्षे सचाण्डालम् । ६ ससर्पं, पक्षे सिवट् । १० पिक्षताति, पक्षे नीच जाति । ११ मत्तगज । १२ अक्षीबं समुद्रलवणम् 'सामुद्रं यत्तु लवणमकीबं विशरञ्च तत्'। कुञ्जो गुल्मगुहान्तौ रातीति ददातीति । १३ वीनां पत्राणि पक्षाणि यस्मिन् सन्तीति, अथवा विगताश्वम् ।

स्फुटह्रेणू दरोन्मुक्तः व्यस्तेर्मुक्ताफलः क्वचित्। वनलक्ष्म्यो हसन्तीव स्फुटह्न्तांशु यहंने ।।७४।।
गुहामुखस्फुरह्वीरिनर्झरप्रतिशब्दकः। गर्जतीत्र कृतस्यघों महिष्ना यः कुलाचलः ।।७४।।
'स्फुटिप्रिम्नोप्ततोहेशैः चित्रवर्णेश्च धातुभिः'। मृगर्कपैरतकर्थेश्च चित्राकारं विभित्त यः ।।७६।।
ज्वलन्त्यौषधयो यस्य वनान्तेषु तमीमुखे। देवताभिरिवोत्किप्ता दोपिकास्तिमिरिच्छदः ।।७७।।
क्वचिन्मृगेन्द्रभिन्नेभकुम्भो च्चिलितमौक्तिकः। यवुपान्तस्थलं धत्ते प्रकीर्णकुमुमध्ययम् ।।७६।।
स तमालोकयन् दूरात् आससाद महागिरिम्। आद्भयन्तिमवासक्त मरुद्दतस्तटहुमैः ।।७६।।
स तद्वनगतान् दूराद् अपश्यद् धनकर्बुरान्। 'सयूथानुद्धनुवे शान् किरातान् करिणोऽपि च ।।८०।।
सरिद्वधूस्तदुत्सङ्कगे विवृत्तशकरीक्षणाः। तद्वस्तभा इवापश्यत् स्फुरिहरतमन्मनाः ।।८१।।

था इस प्रकार विरोधरूप होकर भी सुशोभित हो रहा था । भावार्थ--इस श्लोकमें विरोधा-भास अलंकार है, विरोध ऊपर दिखाया जा चुका है अब उसका परिहार देखिये—वहाँका वन क्षीबकुंजर अर्थात् मदोन्मत्त हाथियोंसे युक्त होनेपर भी अक्षीबकुंजर अर्थात् समुद्री नमक तथा हाथीदाँतोंको देनेवाला था अथवा सोहाजनाके लतामण्डपोंको प्रदान करनेवाला था और विपत्र अर्थात् पक्षियोंके पंखोंसे सहित होकर भी उत्तम पत्तों तथा नवीन कोंपलोंसे सहित था (अक्षीबं च कुञ्जश्चेत्यक्षीबकुञ्जो, तौ राति ददातीत्यक्षीबकुञ्जरम् अथवा 'अक्षीबाणां शोभाञ्जनानां कुञ्जं लतागृहं राति ददाति', 'सामुद्रं यत्तु लवणमक्षीबं विशरं च तत्' 'कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम्' 'शोभाञ्जने शिग्रुतीक्ष्णगन्धकाक्षीबमोचकाः इति सर्वत्रामरः) ।।७३।। उस पर्वतके वनमें कहीं कहीं पर फटे हुए बांसोंके भीतरसे निकल-कर चारों ओर फैले हुए मोतियोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो वनलिक्ष्मयां ही दाँतोंकी किरणें फैलाती हुई हँस रही हों ।।७४।। गुफाओंके द्वारोंसे निकलती हुई भरनोंकी गंभीर प्रतिध्वनियों से वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी महिमाके कारण कुलाचलोंके साथ स्पर्धा करता हुआ गरज ही रहा हो ।।७५।। वह पर्वत ऊँचे नीचे प्रदेशोंसे, अनेक रंगकी धातुओंसे और हरिणोंके अचिन्तनीय वर्णोंसे प्रकट रूप ही एक विचित्र प्रकारका आकार धारण कर रहा था ।।७६।। उस पर्वतके वनोंमें रात्रि प्रारम्भ होनेके समय अनेक प्रकारकी औषिधयाँ प्रकाश-मान होने लगती थीं जो कि ऐसी जान पड़ती थीं मानों देवताओंने अन्धकारको नष्ट करनेवाले दीपक ही जलाकर लटका दिये हों।।७७।। कहीं कहींपर उस पर्वतके समीपका प्रदेश, सिहों के द्वारा फाड़े हुए हाथियोंके मस्तकोंसे उछलकर पड़े हुए मोतियोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो बिखरे हुए फूलोंकी शोभा ही धारण कर रहा हो ॥७८॥ जो वायुसे हिलते हुए किनारेके वृक्षों से बुलाता हुआ सा जान पड़ता था ऐसे अपनेमें आसक्त उस महापर्वतको दूरसे ही देखते हुए चक्रवर्ती भरत उसपर जा पहुंचे । ॥७९॥ वहां जाकर उन्होंने उस पर्वतके वनोंमें रहनेवाले भुण्डके भुण्ड भील और हाथी देखे वे भील मेघोंके समान काले थे और धनुषोंके बाँसोंको ऊँचा उठाकर कंघोंपर रक्खे हुए थे तथा हाथी भी मेघोंके समान काले थे और धनुषके समान ऊँची उठी हुई पीठकी हड्डीको घारण किये हुए थे।।८०।। उस पर्वतके किनारेपर उन्होंने चंचल मछलियां ही जिनके नेत्र हैं और बोलते हुए पक्षियोंके शब्द ही जिनके मनोहर शब्द हैं ऐसी उस विन्ध्याचलकी प्यारी स्त्रियोंके समान नदीरूपी स्त्रियोंको बड़ी ही उत्कण्ठाके साथ 🕆

१ स्फुरद्दन्तांशु-ल०। २ व्यक्त । ३ गैरिकादिभिः। ४ उद्घृताः। ४ –च्छ्वलत-ल०, द०। ६ पुष्पोपहारक्षोभाम्। ७ अनवरतम्। ६ ससमूहान्। ६ उद्गतधनुषो वेणून्। उद्गतधनुराकारपृष्ठ-स्थांक्च। १० पर्वतसानौ । ११ विहगध्वनिरेवाव्यक्तवाचो यासां ताः। –मुन्मनाः ल०, द०।

मध्येविन्ध्यमथैक्षिष्टः नर्मवां सरिवुत्तमाम् । प्रततामिक तत्कोतिम् भ्रासमुद्रमपारिकाम् ॥६२॥ तरङगितपयोवेगां भुवो वेणीमिक्षायताम् । पताकामिक विग्ध्याद्रेः शेषाद्रिजयशंतिनीम् ॥६३॥ सा धुनी बलसंकोभाव् उड्डीनिबहुगाविलः । विभोरुपागमे बद्धतोरणेव क्षणं व्यभात् ॥६४॥ नर्मवा तत्यमेवासीक्षर्मवा नृपयोषिताम् । "यवुपोकत्तरन्तीस्ताः शफरीभिरघट्टयत् ॥६४॥ तामुत्तीर्यं जनकोभाव् उत्पतत्पतगाविलम् । बलं विन्ध्योत्तरप्रस्थान् प्राक्षामत् कृतुपास्थया ॥६६॥ तस्या दिक्षणतोऽपश्यव् विन्ध्य मुत्तरतोऽप्यसौ । १०द्विषाकृतिमवात्मानम् प्रपर्यन्तं विशोर्द्वयोः ॥६७॥ स्कन्धावारिववेशोऽस्य नर्मवामभितोऽद्युतत् । प्रथिम्ना ११ विन्ध्यमावेष्टच स्थितो विन्ध्य इवापरः ॥६८॥ गर्जगण्डोपले १९ रदवेः महववक्षेत्रच विद्वतः । स्कन्धावारः स विन्ध्यक्त भिवां । नावापतुर्मियः ॥६६॥ वलोपभुक्तिनः शेषकलपल्लवपावपः । प्रप्रसूनलतावोशिद्वन्थ्यो वन्ध्यस्तवाभवत् ॥६०॥ वैणवैस्तण्डुलेर्मुक्ताफलमिन्नः कृतार्चनाः । प्रध्यपुः १५ सैनिकाः स्वैरं रम्या विन्ध्याचलस्थलीः ।।६१॥ वैणवैस्तण्डुलेर्मुक्ताफलमिन्नः कृतार्चनाः । प्रध्यपुः १५ सैनिकाः स्वैरं रम्या विन्ध्याचलस्थलीः ।।६१॥

देखा ॥८१॥ तदनन्तर उन्होंने विन्ध्याचलके मध्य भागमें समुद्र तक फैली हुई और किसी से न रुकनेवाली उसकी कीर्तिके समान नर्मदा नामकी उत्तम नदी देखी।।८२।। जिसके जल-का प्रवाह अनेक लहरोंसे भरा हुआ है ऐसी वह नर्मदा नदी पृथिवीरूपी स्त्रीकी लम्बी चोटी-के समान जान पड़ती थी अथवा शेष सब पर्वतोंको जीत लेनेकी सूचना करनेवाली विन्ध्याचल की विजय-पताकाके समान मालूम होती थी।।८३।। सेनाके क्षोभसे जिसके ऊपर पक्षियोंकी पंक्तियां उड़ रही हैं ऐसी वह नदी क्षण भरके लिये ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने चऋवर्ती के आनेपर तोरण ही बांधें हों ॥८४॥ चूंकि वह नर्मदा नदी जलको पार करनेवाली रानियों के लिये मछलियोंके द्वारा धक्का देती थी इसलिये वह सचमुच ही उन्हें नर्मदा अर्थात् कीड़ा प्रदान करनेवाली हुई थी।।८५।। मनुष्योंके क्षोभसे जिसके पक्षियोंकी पंक्ति ऊपरको उड़ रही हैं ऐसी उस नर्मदा नदीको पार कर उस सेनाने देहली समभकर विनध्याचलके उत्तरकी ओर, आक्रमण किया ॥८६॥ वहां भरतने दक्षिण और उत्तर दोनों ही ओर विन्ध्याचलको देखा, उस समय दोनों ओर दिखाई देनेवाला वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों अपने दो भाग कर दोनों दिशाओंको ही अर्पण कर रहा हो ॥८७॥ भरतकी सेनाका पड़ाव नर्मदा नदी के दोनों किनारोंपर था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपने विस्तारसे विन्ध्याचल को घेरकर कोई दूसरा विन्ध्याचल ही ठहरा हो ।।८८।। उस समय सेनाका पड़ाव और विन्ध्या-चल दोनों ही परस्परमें किसी भेद (विशेषता) को प्राप्त नहीं हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार सेनाके पड़ावमें हाथी थे उसी प्रकार विन्ध्याचलमें भी हाथियोंके समान ही गंडोपल अर्थात् बड़ी बड़ी काली चट्टानें थी और सेनाके पड़ावमें जिस प्रकार अनेक घोड़े इधर उधर फिर रहे थे उसी प्रकार उस विन्ध्याचलमें भी अनेक अश्ववक्त्र अर्थात् घोड़ोंके मुखके समान मुखवाले किन्नर जातिके देव इधर-उधर फिर रहे थे (किव-सम्प्रदायमें किन्नरोंके मुखोंका वर्णन घोड़ों के मुखोंके समान किया जाता है) ॥८९॥ सेनाने उस विन्ध्याचलके समस्त फल पत्ते और वृक्षोंका उपभोग कर लिया था'और लताओं तथा छोटे छोटे पौधोंको पुष्परहित कर दिया था इसलिये वह विन्ध्याचल उस समय वन्ध्याचल अर्थात् फल-पुष्प आदिसे रहित हो गया था ।।९०।। मोतियोंसे मिले हुए वांसी चावलोंसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते हुए सैनिक लोगोंने वहाँ इच्छा-

१ - मवैक्षिष्ट अ०, स०, इ०। २ प्रवेणीम् । ३ नर्म क्रीडा तां ददातीति नर्मदा । ४ ऊरुसमीपे । यदपो ह्युत्तरन्ती-ल०। ५ पक्षी । ६ देहलीति बुद्घ्या । ७ नर्मदायाः । द दक्षिणस्यां दिशि स्थितः । ६ उत्तरस्यां दिशि स्थितम् । १० विन्ध्याचलम् नर्मदाविन्ध्याचलमध्ये विभिद्य द्विधाकृत्य गतेति भावः । ११ पृथुत्वेन । १२ गण्डशैलैः । १३ किन्नरैः । १४ भेदम् । १५ निवसन्ति स्म । १६ - स्थितिः ल० ।

कृतावासञ्च तत्रेनं दवृशुस्तद्वनाधिपाः । बन्यंषपायनैः इलाध्यैः ग्रगदैश्चरै महौषधैः ॥६२॥ उपानिन्युः करीन्द्राणां दन्तानस्मै समौक्तिकान् । किरातवर्याः वर्षाहि स्वोचिता सित्कया प्रभौ ॥६३॥ पित्वमार्थेन विन्ध्याद्रिम् उल्लद्धध्योत्तीयं नर्मदाम् । विजेतुमपरामाशां प्रतस्ये चिकणो बलम् ॥६४॥ गत्वा किञ्चिद्व देन्भ्यः प्रतीचीं दिशमानशे । प्राक् प्रतापोऽस्य दुर्बारः सचकं चरमे बलम् ॥६४॥ तदा प्रचलदृश्वीयखरोद्धृतं विश्वमानशे । प्राक् प्रतापोऽस्य दुर्बारः सचकं चरमे बलम् ॥६४॥ लाटा ललाट स्वय्येद्धृतं विश्वमानशे । न केवलं द्विषां तेजो दरोष द्युमणेरपि ॥६६॥ लाटा ललाट स्वय्येद्वर्था प्रश्वाचिणः । लालाटिक रेपदं भेजुः प्रभोराज्ञावशोक्ताः ॥६७॥ केचित्सौराष्ट्रिक निर्माः परे र्याण्यमवर्थां । तं तद्वनाधिपा वीकाञ्चितरे चक्रचालिताः ॥६६॥ चक्रसन्दर्शनादेव त्रस्ता निर्मण्ड लिग्नहाः । ग्रहा द्वाचिष्या वीकाञ्चित्र चिकणो वशमाययुः ॥६६॥ दिश्यानिव दिश्यान् दमापान्य खुवंशान्मदोद्धुरान् । प्रचके रेपप्रगुणांश्चकी बलादाक्रम्य दिक्यतीन् ॥१००॥ न्यान् सौराष्ट्रकानुष्ट्र विनिश्वतिक्तो पदान् । सर्गिमाजयन् प्रभुभेंजे रस्या रैवतकस्थलीः ।।१००॥

नुसार निवास किया था सो ठीक ही है क्योंकि विन्ध्याचलपर रहना बहुत ही रमणीय होता है ।।९१।। विन्ध्याचलके वनोंके राजाओंने वनोंमें उत्पन्न हुईं रोग दूर करनेवाली और प्रशंसनीय बड़ी बड़ी औषिधयां भेंट कर वहाँपर निवास करनेवाले राजा भरतके दर्शन किये।।९२॥ भीलोंके राजाओंने बड़े बड़े हाथियोंके दांत और मोती महाराज भरतकी भेंट किये, सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीका सत्कार अपनी योग्यताके अनुसार ही करना चाहिये ॥९३॥ विन्ध्या-चलको पश्चिमी किनारेके अन्तभागसे उल्लंघन कर और नर्मदा नदीको पार कर चक्रवर्ती की सेनाने पश्चिम दिशाको जीतनेके लिये प्रस्थान किया ॥९४॥ वह सेना पहले तो कुछ उत्तर दिशाकी ओर बढ़ी और फिर पश्चिम दिशामें व्याप्त हो गई। सेनामें सबसे आगे महाराज भरतका दुर्निवार प्रताप जा रहा था और उसके पीछे पीछे चऋसहित सेना जा रही थी।।९५।।उस समय वेगसे चलते हुए घोड़ोंके समूहके खुरोंसे उड़ी हुई पृथिवीकी घूलिने केवल शत्रुओं कें ही तेजको नहीं रोका था किन्तु सूर्यका तेज भी रोक लिया था ॥९६॥ जिन्होंने अपने ललाटसे पृथिवीतलको घिसा है और जो मधुर भाषण कर रहे हैं ऐसे भरतकी आज्ञासे वश किये हुए लाट देशके राजा उनके लालाटिक पदको प्राप्त हुए थे। (ललाटं पश्यति लाला-टिक:-स्वामी क्या आज्ञा देते हैं? यह जाननेके लिये जो सदा स्वामीके मुखकी ओर ताका करते हैं उन्हें लालाटिक कहते हैं। )।।९७।। चक्र रत्नसे विचलित हुए कितने ही वनके राजा ओंने सोरठ देशमें उत्पन्न हुए और कितने ही राजाओंने पंजाबमें उत्पन्न हुए हाथी भेंट देकर भरतके दर्शन किये ।।९८।। जो चक्रके देखनेसे ही भयभीत हो गये हैं और जिन्होंने अपने देशका अभिभान छोड़ दिया है ऐसे कितने ही राजा लोग सूर्य चन्द्र आदि ग्रहोंके समान चऋवर्तीके वश हो गये थे । भावार्थ--जिस प्रकार समस्त ग्रह भरतके वशीभूत थे--अनुकूल थे उसी प्रकार उस दिशाके समस्त राजा भी उनके वशीभूत हो गये थे।।९९।। चक्रवर्ती भरतने दिग्गजोंके समान पृथुवंश अर्थात् उत्कृष्ट वंशमें उत्पन्न हुए (पक्षमें-पीठपरकी चौड़ी रीढ़से सहित) और मदो-द्धर अर्थात् अभिमानी (पक्षमें-मदजलसे उत्कट) राजाओं को जबर्दस्ती आक्रमण कर अपने वश किया था ।।१००।। सैकड़ों ऊंट और घोड़ियोंकी भेंट लेकर आये हुए सोरठ देशके राजाओं

१ व्याधिघातकैः। २ उपायनीकृत्य नयन्ति सम। उपनिन्युः अ०, इ०, प०, स०, द०। ३ श्रेष्ठाः। ४ चर्या ल०। ५ विभौ स०, अ०। ६ पिश्चमान्तेन ल०, द०। ७ उत्तरिद्यम्। ६ पश्चात्। १० खुरोद्भूतमहीरजः ल०। ११ संदष्ट—इ०, प०, द०। १२ विशिष्टभृत्यपदम्। 'लालाटिकः प्रभोर्भावदर्शी कार्यक्षमश्च यः' इत्यभिधानात्। १३ पञ्चनदीषु जातैः। १४ देशग्रहणरिह्ताः। १५ आदित्यग्रहाः। १६ दिशि भवान्। १७ प्रणतान्। १८ उष्ट्राश्वसमूहधृतोपदान्। १६ तोषयन्। २० ऊर्जयन्तिगिरिस्थलीः।

सुराष्ट्रेषूर्जयन्ताद्विम् अदिराजिमिबोच्छितम् । ययौ प्रविक्षणीकृत्य भावितीर्थमनुस्मरन् ।।१०२।।
सौमांशुकृत्रकृत्तेश्च चीनपट्टाम्बरैरिप । पटीभेवैश्चरं देशेशा दृदृशुस्तमुपायनैः ।।१०३।।
कांश्चित् सम्मानदानाभ्यां कांश्चिद्वि सम्भभावितैः । प्रसम्नैर्वीक्षितैः कांश्चिद् भूपान्त्रिभुररञ्जयत् ।।१०४।।
गजप्रवे केर्जात्यश्चे रत्नेरिप पृथित्वद्येः । तमानर्जनृ पास्तुष्टाः स्वराष्ट्रोपगतं प्रभुम् ।।१०४।।
तरिक्विभवंपुमें वावयः सस्वगुणान्त्रितेः । तुरङ्गमैस्तुरुष्का चैः विभुमाराध्यम् परे ।।१०६॥
केवित्काम्बोजबाह्लीकर्तेतिलारदृत्तैन्धवैः । वानायुकैः समप्राङ्गः वापये रिप वाजिभिः ।।१०७॥
कृत्रोपकृत्वसम्भूतैः नानादिग्वेशचारिभः । आजानेयैः समप्राङ्गः प्रभुमेक्षन्त पार्थिवाः ।।१०८॥
प्रतिप्रयाणिकृत्यस्य रत्नलाभो न केवलम् । यशोलाभश्च दुःसाध्यान् बलात् साध्यतो नृपान् ।।१०६॥
जलस्यलपथान् विष्वग् आरुष्य जयसाधनैः । प्रत्यन्तपालभूपालान् अजयसञ्च मूपितः ।।११०॥
विलद्धध्य विविधान् देशान् प्ररुष्यानीः सरिव्गिरीन् । तत्र तत्र विभोराज्ञां सेनानीराश्वशुक्रवत् ।।१११॥
प्राच्यानिव स भूपालान् प्रतीच्यानप्यनु कमात् । श्रावयन् हृततन्मानधनः प्रापापराम्बृषिम् ।।११२॥

से सेवा कराते हुए अथवा उनसे प्रीतिपूर्वक साक्षात्कार (मुलाकात) करते हुए चक्रवर्ती भरत गिरनार पर्वतके मनोहर प्रदेशोंमें जा पहुंचे ॥१०१॥ भविष्यत् कालमें होनेवाले तीर्थं कर नेमिनाथका स्मरण करते हुए वे चऋवर्ती सोरठ देशमें सुमेरु पर्वतके समान ऊंचे गिरनार पर्वतकी प्रदक्षिणा कर आगे बढ़े ।।१०२।। उन उन देशोंके राजाओंने उत्तम उत्तम रेशमी वस्त्र, चायना सिल्क तथा और भी अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे वस्त्र भेंट देकर महाराज भरत के दर्शन किये ।।१०३।। भरतने कितने ही राजाओंको सन्मान तथा दानसे, कितने ही राजाओं को विश्वास तथा स्नेहपूर्ण बातचीतसे और कितने ही राजाओंको प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे अनुरक्त किया था ।।१०४।। कितने ही राजाओंने संतुष्ट होकर उत्तम हाथों, कुलीन घोड़े और अनेक प्रकारके रत्नोंसे अपने देशमें आये हुए महाराज भरतकी पूजा की थी--।।१०५।। अन्य कितने ही राजाओंने वेगसे चलनेवाले, तथा शरीर, बुद्धि, अवस्था और बल आदि गुणोंसे सहित तुरुष्क आदि देशोंमें उत्पन्न हुए घोड़ोंके द्वारा भरतकी सेवा की थी।।१०६।। कितने ही राजाओंने उसी देशके घोड़े घोड़ियोंसे उत्पन्न हुए, तथा एक देशके घोड़े और अन्य देशकी घोड़ियोंसे उत्पन्न हुए, नाना दिशाओं और देशोंमें संचार करनेवाले, कुलीन और पूर्ण अंगोंपाङ्ग धारण करनेवाले, काम्बोज, वाल्हीक, तैतिल, आरट्ट, सैन्धव, वानायुज, गान्धार और बाण देशमें उत्पन्न हुए घोड़े भेंट कर महाराजके दर्शन किये थे।।१०७-१०८।। इस प्रकार भरत को प्रत्येक पड़ावपर केवल रत्नोंकी ही प्राप्ति नहीं हुई थी किन्तु अपने पराक्रमसे बड़े बड़े दु:साध्य (कठिनाइयोंसे जीते जाने योग्य) राजाओंको जीत लेनेसे यशकी भी प्राप्ति हुई थी।।१०९।। भरतके सेनापतिने अपनो विजयी सेनाओं के द्वारा चारों ओरसे जल तथा स्थलके मार्ग रोककर पहाड़ी राजाओंको जीता ॥११०॥ सेनापतिने अनेक प्रकारके देश, बड़े बड़े जंगल, नदियां और पर्वत उल्लंघन कर सब जगह शीघ्र ही सम्राट् भरतकी आज्ञा स्थापित की ॥१११॥ इस प्रकार चक्रवर्ती कम कमसे पूर्व दिशाके राजाओं के समान पश्चिम दिशाके राजाओं को भी वश करता हुआ तथा उनके अभिमान और धनका हरण करता हुआ पश्चिम समुद्रकी ओर

'वेलासिरत्करान्वाद्धिः स्रतिदूरं प्रसारयन् । नूनं प्रत्यप्रहीदेवं नानारत्नार्धमुद्धहन् ।।११३।। शूर्णेन्मेयानिं रत्नानि वार्षेरित्यप्रशं सिनी । यानपात्रमहामानैः उन्मेयान्यत्र तानि यत् ।।११४॥ नाम्नेव लवणाम्भोधिरित्युद्धन्वान् लव् कृतः । रत्नाकरोऽयमित्यु च्चेः बहु मेने तदा नृपैः ।।११४॥ पतन्यत्र पत्र प्रतोच्यां तेजसा याति मन्दताम् । दिवीपे तत्र तेजोऽस्य प्रतीच्यां जयतो नृपान् ।।११६॥ धारयंश्चकरत्नस्य पारयः सङ्गरोदधेः । दिवा मुदे ज्ञयस्तीतं स तिग्मांशुरिवाद्युतत् ।।११७॥ स्रनुवाद्धि तटं गत्वा सिन्धुद्वारे न्यवेशयत् । स्कन्धावारं स लक्ष्मीवान् स्रक्षोभ्यं स्वमिवाशयम् ।।११६॥ सिन्धोस्तटवने रम्ये न्यविक्षन्नास्य सैनिकाः । चमूद्विरदसम्भोगनिकु ब्जी प्रत्यादपे ।।११६॥ तत्राधिवासि विवासि प्रतानोद्धनः पुरश्चरण कर्मावत् । पुरोधा धर्मचक्रेशान् प्रपूज्य विधिवस्ततः ।।१२०॥ सिद्धशेवाक्षतैः पुण्यैः गन्धोदकविमिश्रितैः । स्रभ्यनन्दत्सुयज्वा ते पुण्याशिभिश्च चिक्रणम् ।।१२१॥ ततोऽसौ धृतदिव्यास्त्रो रथमारुह्य पूर्ववत् प् । जगाहे लवणाम्भोधि गोष्पदावज्ञया प्रभुः ।।१२२॥

चला ।।११२।। उस समय वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो किनारे पर बहनेवाली नदियां रूपी हाथोंको बहुत दूर तक फैलाकर नाना प्रकारके रत्नरूपी अर्घको धारण करता हुआ महाराज भरतकी अगवानी ही कर रहा हो अर्थात् आगे बढ़कर सत्कार ही कर रहा हो ।।११३।। जो लोग कहा करते हैं कि समुद्रके रत्न सूपसे नापे जा सकते हैं वे उसकी ठीक ठीक प्रशंसा नहीं करते बल्कि अप्रशंसा ही करते हैं क्योंकि यहाँ तो इतने अधिक रत्न हैं कि जो बड़े बड़े जहाजरूप नापोंसे भी नापे जा सकते हैं।।११४।। यह समुद्र 'लवण समुद्र' इस नामसे बिलकुल ही तुच्छ कर दिया गया है, वास्तवमें यह रत्नाकर है इस प्रकार उस समय भरत आदि राजाओंने उसे बहुत बड़ा माना था ।।११५।। जिस दिशामें जाकर सूर्य भी अपने तेजकी अपेक्षा मन्द (फीका) हो जाता है उसी दिशामें पश्चिमी राजाओंको जीतते हुए चऋवर्ती भरत का तेज अतिशय देदीप्यमान हो रहा था।।११६।। चक्ररत्नको धारण करता हुआ, युद्ध-रूपी समुद्रको पार करता हुआ और शत्रुओंको उद्विग्न करता हुआ वह भरत उस समय ठीक सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा था ॥११७॥ जो राज्यलक्ष्मीसे युक्त है ऐसे उस भरत ने समुद्रके किनारे किनारे जाकर अपने हृदयके समान कभी क्षुब्ध न होनेवाला अपनी सेनाका पड़ाव सिन्धु नदीके द्वारपर लगवाया। भावार्थ--जहाँ सिन्धु नदी समुद्रमें जाकर मिलती है वहां अपनी सेनाके डेरे लगवाये ।।११८।। सेनाके हाथियोंके उपभोगसे जहाँके वृक्ष निकुञ्ज अर्थात् लतागृहोंके समान हो गये हैं ऐसे सिन्धु नदीके किनारेके मनोहर वनमें भरतकी सेनाके लोगोंने निवास किया ।।११९।। तदनन्तर कार्यके प्रारम्भमें करने योग्य समस्त कार्यों को जाननेवाले पुरोहितने वहांपर मन्त्रोंके द्वारा चक्ररत्नकी पूजा कर विधिपूर्वक धर्मचक्रके स्वामी अर्थात् जिनेन्द्रदेवकी पूजा की और फिर गन्धोदकसे मिले हुए पवित्र सिद्ध शेषाक्षतों और प्रण्यरूप अनेक आशीर्वादोंसे चक्रवर्ती भरतको आनन्दित किया।।१२०-१२१।। तदनन्तर

१ वे लासरित एव कराः तान्। २ इव। ३ प्रस्कोटनेन उन्मातुं योग्यानि। प्रस्कोटनं शूर्पमस्त्रीत्यिभिधानात्। ४ वेला। —िरभ्यप्रशंसिभिः ल०। प्रशस्तेऽिप न प्रशस्या। (प्रशस्ताऽिप न
प्रशस्या)। ५ सूर्यः। ६ प्रतीच्यानिति पाठः। ७ चक्ररत्नं धारयन्। ६ प्रतिज्ञासमुद्रं समाप्तं कुर्वन्।
६ शत्रून्। १० कम्पयन्। (एज कम्पने इति धातुः। 'दारिपारिवेद्युदेजिजेतिसाहिसाहिलिम्पिवन्दोपसर्गात् इति कर्तरि शप् प्रत्ययः'। 'मध्ये कर्तरि शप्' इति शप् विधानात् एजयादेशः)। ११ नितरां
हस्वीभूत। १२ समन्त्रकं पूजितचक्ररत्नः (अनः शकटम् तस्याङ्गम् चक्रम्)। १३ पूर्वसेवा।
१४ पञ्चपरमेष्ठिनः। १५ पुरोहितः। सुष्ट् दृष्टवान्। 'यज्वा तु विधिनेष्टवान्' इत्यमरः। 'सुयजोङ् विनट'
इति अतीतार्थे सुयजधातुभ्यां ड्वनिप्पत्ययः। १६ मागधविजये यथा।

प्रभा<sup>र</sup>समजयत्तत्र प्रभासं व्यन्तराधिपम् । प्रभासमूहमर्कस्य स्वभासा तर्जयन्त्रभुः ॥१२३॥ जयभीशफरीजालं मुक्ताजालं ततोऽमरात् । लेभे सान्तानिकीं मालां हेममालाञ्च चक्रभृत् ॥१२४॥ इति पुण्योदयाज्जिष्णुः व्यंजेष्टामरसत्तमान् । तस्मात् पुण्यधनं प्राज्ञाः शश्वदर्जयतोजितम् ॥१२४॥

## शार्वुलिकी डितम्

त्वडःगं तुडःग तुरङःगसाधनखुरक्षण्णां न्महीस्थण्डिलाद् ।

उद्भूतं रणरे णुभिर्जलिनिधेः कालुष्यमापादयन् ।

सिन्धुद्वार्मुपेत्य तत्र विधिना जित्वा प्रभासामरं

तस्मात्सारधनान्यवापवतुलश्चीरग्रणीव्चिक्तणाम् ॥१२६॥

लक्ष्म्यान्वोलं लतामिवोरसि वधत् सन्तानपुष्पस्रजं

मुक्ताहेममयेन जालयुग् लेनालङ्कृतोष्चेस्तनुः ।

लक्ष्म्युद्वाह् ११ गृहादिवाप्रतिभयो १२ निर्यक्तिधेरम्भसां

लक्ष्मीशो रुखे भृशं नववरच्छायां १३ परामुद्वहन् ॥१२७॥

जिसने दिव्य अस्त्र धारण किये हैं ऐसे भरतने पहलेके समान रथपर चढ़कर गोष्पदके समान तुच्छ समभते हुए लवण समुद्रमें प्रवेश किया ॥१२२॥ अपनी प्रभासे सूर्यकी प्रभाके समहको तिरस्कृत करते हुए भरतने वहां जाकर अतिशय कान्तिमान् प्रभास नामके व्यन्तरोंके स्वामी को जीता ॥१२३॥ तदनन्तर चक्रवर्तीने उस प्रभासदेवसे जयलक्ष्मीरूपी मछलीको पकड़ने के लिये जालके समान मोतियोंका जाल, कल्पवृक्षके फूलोंकी माला और सुवर्णका जाल भेंट स्वरूप प्राप्त किये ।।१२४।। इस प्रकार विजयी भरतने अपने पुण्यकर्मके उदयसे अच्छे अच्छे देवोंको भी जीता इसलिये हे पण्डित जन, तुम भी उत्कृष्ट फल देनेवाले पुण्यरूपी धनका सदा उपार्जन करो ॥१२५॥ अनुपम लक्ष्मीके धारक भरत, उछलते हुए बड़े बड़े घोड़ोंकी सेना के खुरोंसे खुदी हुई पृथिवीसे उड़ती हुई रथकी धूलिके द्वारा समुद्रको कलुषता प्राप्त कराते हुए (गँदला करते हुए) सिन्धुद्वारपर पहुंचे और वहां उन्होंने विधिपूर्वक प्रभास नामके देवको जीतकर उससे सारभूत धन प्राप्त किया । ।।१२६।। जो अपने वक्षःस्थलपर लक्ष्मीके भूला की लताके समान कल्पवृक्षके फूलोंकी माला धारण किये हुए है, जिसका ऊँचा शरीर मोती और सुवर्णके बने हुए दो जालोंसे अलंकृत हो रहा है, जो निर्भय है और लक्ष्मीका स्वामी है ऐसा यह भरत लक्ष्मीके विवाहगृहके समान समुद्रसे निकल रहा है और नवीन वरकी उत्कृष्ट कान्तिको धारण करता हुआ अत्यन्त सुशोभित हो रहा है।।१२७।। इस प्रकार समुद्र-पर्यन्त पूर्व दिशाके राजाओंको, वैजयन्त पर्वत तक दक्षिण दिशाके राजाओंको और पश्चिम समुद्र

१ प्रकृष्टदीप्तिम् । २ जयश्रीरेव शफरी मत्सी तस्या जालम् पाशः । ३ कल्पवृक्षजाताम् । ४ वल्गत् । ५ वूर्णीकृतात् । ६ शर्कराप्रायप्रदेशात् । ७ सङ्गरपांशुभिः । ८ सम्पादयन् । ६ लक्ष्म्याः प्रेडखोलिकारज्जुम् । १० मालायुग्मेन । ११ विवाह् । १२ भयरिह्तः । १३ नूतनवरशोभाम् ।

प्राच्या र नाजल थे र पाच्यन पती नाव जयन्ता ज्जयन् निजित्यापर सिन्धुसी मद्यदितामाशां प्रतीची मिप विकास पार्थियान्त्रण मयस्राक मप्यस्राकिनो विकास विजितारिच कमकरो दित्यं स भूभूत्रभुः ॥१२८॥ पुण्याच्च कथरिश्रयं विजियनी मेन्द्रीं च विव्यक्षियं पुण्याच्च कथरिश्रयं विजियनी मेन्द्रीं च विव्यक्षियं पुण्याचिष्ठ कथरिश्रयं च परमां नैःश्रेयसी इच्चा शनुते । पुण्या वित्यसुभू चिछ्न्यां चतमृणामा विभवे व् भाजनं तस्मात्युण्यमुपार्जयन्तु सुधियः पुण्या ज्जिनेन्द्रागमात् ॥१२६॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे पश्चिमार्णवद्वारविजयवर्णनं नाम त्रिशं पर्व ।

की सीमा तक पिंचम दिशाको जीतकर दिक्पालोंके समान समस्त राजाओं से नमस्कार कराते हुए तथा देवोंको भी कम्पायमान करते हुए राजाधिराज भरतने समस्त दिशाओं को शत्रुरहित कर दिया ।।१२८।। पुण्यसे सबको विजय करनेवाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिलती है, इन्द्रकी दिव्य लक्ष्मी भी पुण्यसे मिलती है, पुण्यसे ही तीर्थं करकी लक्ष्मी प्राप्त होती है और परम कल्याण रूप मोक्षलक्ष्मी भी पुण्यसे ही मिलती है इस प्रकार यह जीव पुण्यसे ही चारों प्रकारकी लक्ष्मीका पात्र होता है, इसलिये हे सुधी जन! तुम लोग भी जिनेन्द्र भगवान्के पिवत्र आगमके अनुसार पुण्यका उपार्जन करो।।१२९॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत ेत्रिषिटिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें पश्चिमसमुद्रके द्वारका विजय वर्णन करनेवाला तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ।

१ पूर्वीदिक्देशजान् । २ पूर्वसमुद्रपर्यन्तम् । ३ दक्षिणदेशभूपान् । ४ पवित्रात् ।

# एक त्रिंशत्तमं पर्व

कौबेरीमय निर्जेतुम् प्राशामभ्युद्धतो विभुः। प्रतस्ये वाजिभूयिष्ठैः साधनैः स्थगयन् विशः॥१॥ घौरितें गित्रेत्वाहैः सस्यं शिक्षां च लाघवैः। जाति वपुर्गणेस्तज्ज्ञाः तदाश्वानां विजित्तरे ।।२॥ घौरितं गितचातुर्यम् उत्साहस्तु पराक्रमः। शिक्षाविनयसंपत्ती रोमच्छाया वपुर्गुणः॥३॥ पुरोभागा निवात्येतुं पश्चाव्भागैः कृतोद्यमाः। प्रययुर्दुतमध्वानम् ग्रध्वनीना स्तुरङ्गमाः ॥४॥ खुरोद्धूतान् महीरेणून् स्वाङ्गस्पर्शभयादिव । केचिव् व्यती पुरध्यध्वं महाश्वाः कृतविक्रमाः॥४॥ छायात्मनः सहोत्यानं से केचित्तां कृतिविक्षमाः। खुरैरघट्टयन् वाहाः स तु सौक्ष्म्यात्रवाधितः॥६॥ किचित्रृत्तमिवातेनः महोरङ्गे तुरङ्गमाः। क्रमैश्चङक्रमणारम्भे कृतमङ्कुक विवन् ॥७॥ किचित्रमृत्तिसस्वानाम् ग्रश्वानां चलताऽभवत्। प्रचलत्खुरसंक्षुण्णभुवां गितषु केवलम् ॥५॥ कोटयोऽष्टादशास्य स्युः वाजिनां वायुरंहसाम् । ग्राजानेयप्रधानानां पं योग्यानां चक्रवितनः॥६॥ कहेटयोऽष्टादशास्य स्युः वाजिनां वायुरंहसाम् प्रशानानेयप्रधानानां सा पताकिनी ॥१०॥ वहरोषोवनाक्षुण्णतटभूर्हासयंत्यपः। सिन्धोः प्रतीपतां भेजे प्रयान्ती सा पताकिनी ॥१०॥

अथानन्तर-उत्तर दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए चक्रवर्ती भरत जिनमें अनेक घोड़े हैं ऐसी सेनाओंसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए निकले ।।१।। उस समय घोड़ोंके गुण जानने वाले लोगोंने धौरित नामकी गतिसे उनकी चाल जानी, उत्साहसे उनका बल जाना, स्फर्तिके साथ हलकी चाल चलनेसे उनकी शिक्षा जानी और शरीरके गुणोंसे उनकी जाति जानी ॥२॥ गतिकी चतुराईको घौरित, उत्साहको पराक्रम, विनयको शिक्षा और रोमोंकी कान्तिको शरीरका गुण कहते हैं।।३।। अच्छी तरह मार्ग तय करनेवाले घोड़े मार्गमें बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पीछेके भागोंसे अगले भागोंको उल्लंघन ही करना चाहते हों ।।४।। अपने खुरोंसे उड़ती हुई पृथिवीकी धूलिका कहीं हमारे ही शरीरके साथ स्पर्श न हो जावे ? इस भयसे ही मानों अनेक बड़े बड़े घोड़े अपना पराक्रम प्रकट करते हुए मार्गमें उस धूलिको उल्लंघन कर रहे थे।।५।। कितने ही घोड़े अपनी छायाका भी अपने साथ चलना नहीं सह सकते थे इसलिये ही मानो वे उसे अपने खुरोंसे तोड़ रहे थे परन्तु स्क्ष्म होनेसे उस छायाको कुछ भी बाघा नहीं होती थी ॥६॥ कितने ही घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानों चलनेके प्रारम्भमें बजते हुए नगाड़े आदि बाजोंके साथ साथ अपने पैरोंसे पृथ्वीरूपी रङ्गभूमिपर नृत्य ही कर रहे हों ।।७।। जिनका स्वभाव और पराक्रम स्थिर है परन्तु जिन्होंने अपने चलते हुए खुरोंसे पृथ्वी खोद डाली है ऐसे घोड़ोंकी चंचलता केवल चलनेमें ही थी अन्यत्र नहीं थी ॥८॥ जिनका वेग वायुके समान है, जो उत्तम जातिके हैं और जो योग्य हैं ऐसे चक्रवर्तीके घोड़ों की संख्या अठारह करोड़ थी ।।९।। जिसने किनारेके वन रोक लिये हैं, जिसने किनारेकी पृथिवी

१ घाराभिः । 'आस्कन्दितं धौरितकं रेचितं विल्गतं प्लुतम् । गतयोऽमूः पञ्च धाराः ।' पदैरप्लुत्योत्प्लुत्य गमनम् आस्कन्दितम् । कङ्किशिखिकोङ्नकुलगतैः सदृशम् धौरितकम् । मध्यमवेगेन चक्रवद्
भूमणम् रेचितम् । पद्भिवंल्गितम् विल्गतम् । मृगसाम्येन लङ्घनं प्लुतम् । आस्कन्दितादीनि पञ्चपदानि
धाराशब्दवाच्यानि । धारेत्यश्वगतिः सा आस्कन्दितादिभेदेन पञ्चिवधा भवतीत्यर्थः । २ गमनम् ।
३ बुबुधिरे । ४ पूर्वकायान् । ५ अतिगन्तुम् । ६ अपरकार्यः । ७ अध्विन समर्थाः । ८ अतीत्यागच्छन् । ६ मार्गे । १० छायास्वरूपस्य । ११ छायात्मा । १२ शीघृगमनारम्भे । १३ वाद्यविशेषः ।
१४ पवनवेगिनाम् । १५ जात्यश्वमुख्यानाम् । १६ सिन्धुनद्याः । १७ प्रतिकूलताम् ।

प्रभौरिवागमासुद्धाः सिन्धुः सैन्याधिनायकान् । तरक्षगपवनैर्मन्वम् ग्रासिवेवे सुसाहरैः ।।११॥
गक्षगावर्णनयोपेतां फेनाधाः सम्मुसागताम् । तां पश्चमुसरामाशां जितां नेने निषीद्द्वरः ।।१२॥
प्रमुसिन्धुतटं सैन्यैः उदीच्यान् साध्यभूपान् । विजयाद्वित्तलोपान्तम् प्राससाव शनैर्मनुः ।।१३॥
स गिरिर्मणिनिर्माणनवक्टविशक्षकटः । दवृशे प्रभुणा दूराव् भूतार्घ इव राजतः ।।१४॥
स शैलः पवनाधूतवसशासाग्रवाहिभः । दूरावभ्यागतं जिल्लुम् ग्रामुहावेव पावपैः ।।१४॥
सोऽचलः शिसरोपान्तनिपतिन्नर्भराम्बुभिः । प्रभोष्पागमे पाद्यं 'संविधित्सुरिवाचकात् ।।१६॥
स नगो नागपुन्नागपूगादिव् मसङ्कटः । रम्यैस्तटवनोहेशः ग्राह्मत् प्रभुमिवासितुम् ।।१७॥
रको वितान यन् पौष्पं पवनैः परितो वनम् । सो १०० म्युसिष्ठभिवास्यासीत् कूजत्कोकिलविण्डिमः ।।१८॥
किमत्र बहुना सोऽद्वः विभुं विग्वजयोद्धतम् । प्रत्यैच्छविव संप्रीत्या सत्काराङ्गरितस्कृदैः ।।१९॥
पिनद्ध ।।राणामुच्चेरतीत्य वनवेविकाम् । नियन्त्रतं वलाध्यकेः जगाहेऽन्तर्वणं बलम् ।।२०॥
वनोपान्तभुवः सैन्यैः प्रावद्धा वद्धविद्यमुद्धैः । उद्दीनविहगप्राणा निरुच्छवासास्तवाभवन् ।।२१॥

तोड़ दी है और जो जलको कम करती जाती है ऐसी चलतो हुई वह सेना मानो सिन्धु नदीके साथ शत्रुता ही धारण कर रही थी। भावार्थ-वह सेना सिन्धु नदीको हानि पहुँचाती हुई जा रही थी ।।१०।। वह सिन्धु नदी मानो चक्रवर्ती भरतके आनेसे संतुष्ट होकर ही सुख देनेवाले अपनी लहरोंकी पवनसे घीरे घीरे सेनाके मुख्य लोगोंकी सेवा कर रही थी ॥ ११॥ जो गङ्गा नदीके समस्त वर्णनसे सिहत है और फेनोंसे भरी हुई है ऐसी सामने आई हुई सिन्धु नदीको देखते हुए निधिपति-भरत उत्तर दिशाको जीती हुईके समान समभने लगे थे।।१२॥ सिन्धु नदीके किनारे किनारे अपनी सेनाओं के द्वारा उत्तर दिशाके राजाओं को वश करते हुए कुलकर–भरत धीरे धीरे विजयार्घ पर्वतके समीप जा पहुंचे ।।१३।। जो मणियोंके बने हुए नौ शिखरोंसे बहुत विशाल मालूम होता था ऐसा वह चाँदीका विजयार्घ पर्वत भरतने दूरसे ऐसा देखा मानो शिखरोंके बहानेसे अर्घ ही धारण कर रहा हो।।१४।। जिनकी शाखाओंके अग्रभागरूपी भुजाएँ वायुसे हिल रही हैं ऐसे वृक्षोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो दूरसे सन्मुख आये हुए विजयी भरतको बुला ही रहा हो।।१५॥ शिखरोंके समीपसे ही पड़ते भरनोंके जलसे वह पर्वत ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था मानो चऋवर्ती भरतके आनेपर उनके लिये पाद्य अर्थात् पैर घोनेका जल ही देना चाहता हो ॥१६॥ वह पर्वत नाग, नागकेसर और सुपारी आदिके वृक्षोंसे भरे हुए तथा मनोहर अपने किनारेके वनके प्रदेशोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो विश्राम करनेके लिये स्वामी भरतको बुला ही रहा हो।।१७॥ जो अपने वनके चारों ओर वायुसे उड़ते हुए फूलोंकी परागका चँदोवा तान रहा है और शब्द करते हुए कोकिल ही जिसके नगाड़े हैं ऐसा वह पर्वत भरतका सन्मान करनेके लिये सामने खड़े हुए के समान जान पड़ता था ।।१८।। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ हैं ? इतना ही बहुत हैं कि वह पर्वत बड़े प्रेमसे प्रकट किये हुए सत्कारके सब साधनोंसे दिग्विजय करनेके लिये उद्यत हुए भरतका मानो सत्कार ही कर रहा था।।१९॥ जिसके चारों ओर तोरण बैंघे हुए हैं ऐसी वनकी ऊंची वेदीको उल्लंघन कर सेनापितयोंके द्वारा नियन्त्रित की हुई (वश की हुई) सेनाने वनके भीतर प्रवेश किया ॥२०॥ समस्त दिशाओं में फैलनेवाली सेनाओं से उस वनके समीप

१ सुखस्याहरणम् स्वीकारो येभ्य (पञ्चमी) स्ते तैः, सुखाकरैरित्यर्थः । २ फेनाढघाम् प०, ल० । ३ विशालः । ४ रजतमयः । ५ संविधातुमिच्छः । ६ अभात् । ७ संकुलैः ल०, प०, द०, स०, अ०, इ० । द वस्तुम् । ६ विस्तारयन् । १० अभिमुखं मुत्तिष्ठन् । ११ विभक्त अ०, प०, द०, स०, ल०, ६० । १२ नियमितम् ।

मन्तर्भं मुक्त प्रतिष्यामं वलक्यिम् । शुत्या 'वलब्युत्रेसुः' तिर्यक्यो वनगोषराः ॥२२॥ वसको भाविभो निर्यन् वलको अशव् वनगतरात् । सुरेभः ' सुविभक्ताङ्गः ' सुरेभ' इव वर्जमा ॥२३॥ प्रवीधकृष्णणाद्यास्यं व्यावदौ किल केसरी । न मेऽस्त्यंतर्भयं किल्यत् पश्यतेऽतीव दर्शयन् ॥२४॥ शरभो रभसादृष्यंम् उत्पत्योत्तानितः पतन् । सुस्य एव पदः पृष्ठिषः प्रभूत्रिर्मातृकौ शलात्' ॥२४॥ ''विषाणोत्तिकास्यम् उत्पत्योत्तानितः पतन् । सुस्य एव पदः पृष्ठिषः प्रभूत्रिर्मातृकौ शलात्' ॥२४॥ ''विषाणोत्तिकास्यम् उत्पत्योत्तानितः पतन् । सुरोत्ताताविनः सैन्यः ववृशे महिषो विभीः' ॥२६॥ वमूरवश्यविष्मृत्र' ताष्यताः भुष्रका मृगाः । विजयाद्वंगुहोत्त्तङ्गान् युगक्षय' इवाश्ययन् ॥२७॥ अनुद्रुताः मृगाः शावः पलायाङ्यकिरेऽभितः । वित्रस्ता वेपमानाङ्गाः' तिकताभयरसंरिव ॥२६॥ वराहाररति' मृक्ता वराहा मृक्तपत्वलाः' । वित्रेषु 'विल्कुट्यूयाः' चमूक्षोभादितोऽमृतः ॥२६॥ वर्षावरणास्तस्यः करिणोऽन्ये भयद्रुताः । हरिणा हरिणां रातिगृहान्तानिधिशिवियरे ॥३०॥

की समस्त भूमियाँ भर गई थीं, उनके पक्षीरूपी प्राण उड़ गये थे और उस समय वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो क्वासोच्छ्वाससे रहित ही हो गई हों। अर्थात् सेनाओं के बो भसे दबकर मानो मर ही गई हों ॥२१॥ जो पहले कभी सुननेमें नहीं आया था और जिसकी प्रतिष्विन उठ रही थी ऐसा सेनाका कलकल शब्द सुनकर वनमें रहनेवाले पशु बहुत ही भयभीत और दुःखी हो गये थे ।।२२।। जो अपने शरीरकी अपेक्षा ऐरावत हाथीके समान था, जिसके समस्त अंगो-पाङ्गोंका विभाग ठीक ठीक हुआ था, और जो मधुर गर्जना कर रहा था ऐसा कोई सफेद रंगका हाथी सेनाके क्षोभसे वनके भीतरसे निकलता हुआ बहुत ही अच्छा सुशोभित हो रहा था ॥२३॥ मैरे मनमें कुछ भी भय नहीं है जिसकी इच्छा हो सो देख ले इस प्रकार दिखलाता हुआ ही मानो कोई सिंह जागकर जमुहाई लेता हुआ मुँह खोल रहा था ॥२४॥ अष्टापद बड़े वेगसे ऊपरकी ओर उछलकर ऊपरकी ओर मूँह करके नीचे पड़ गया था परन्तु बनानेवाले (नामकर्म) की चतुराईसे पीठपरके पैरोंसे ठीक ठीक आ खड़ा हुआ था-उसे कोई चोट नहीं आई थी ॥२५॥ जों पत्थरसे अपने कन्धे घिस रहा है, जिसके नेत्र क्रोधित होनेसे कुछ कुछ लाल हो रहें हैं और जो खुरोंसे पृथिवी खोद रहा है ऐसा एक निर्भय मैंसा सेनाके लोगोंने देखा था ॥२६॥ सेनाके शब्द सुननेसे जिनके भय उत्पन्न हो रहा है ऐसे छोटे छोटे पशु प्रलयकालके समान विजयार्घ पर्वतकी गुफाओंके मध्य भागका आश्रय ले रहे थे। भावार्थ-जिस प्रकार प्रलयकालके समय जीव विजयार्घकी गुफाओंमें जा छिपते हैं उसी प्रकार उस समय भी अनेक जीव सेनाके शब्दोंसे डरकर विजयार्धकी गुफाओंमें जा छिपे थे।।२७।। जिनके पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं और जिनका शरीर कँप रहा है ऐसे डरे हुए हरिण चारों ओर भाग रहे थे तथा वे उस समय पुँसे मालूम होते थे मानीं भयरूपी रससे सींचे ही गये हों।।२८।। सेनाके क्षोभसे जिन्होंने जलसे भरे हुए छोटे छोटे तालाब (तलैया) छोड़ दिये हैं और जिनके भुण्ड बिखर गये हैं ऐसे सुंअर अपने उत्तम आहारमें प्रेम छोड़कर इधर उघर घुस रहे थे।।२९।। कितने ही अन्य हाथी भयसे भागकर वृक्षोंसे ढकी हुई जगर्में छिपकर जा खड़े हुए थे और हरिण सिहोंकी गुफाओं

१ अधिकम् । २ तत्रसुः । ३ धवलः । ४ रेजे । ५ शोभनध्विनः । ६ सुव्यक्तावयवः । ७ देवगणः । ५ विवृतमकरोत् । ६ पृष्ठवित्तिभः । १० निर्माणकर्म अथवा विधिः । ११ पाषाणो ल० । १२ रोषेणारुणीकृतः । १३ निर्भीतिः । १४ सेनाध्वन्याकर्णनाज्जात । १५ प्रलयकाले यथा । १६ अनुगताः । १७ कम्पमानशरीराः । १८ उत्कृष्टाहारप्रीतिम् । १६ त्यक्तवेशन्ताः । २० नश्यन्ति स्म । विविशुः ल० । २१ विप्रकीर्णवृन्दाः । २२ वृक्षविशेषाच्छादनाः सन्तः । २३ सिंह । ।

### एकत्रिशसमें पर्व

देति सत्वा वनस्वेव प्राणाः प्रचलिता भृशम् । प्रत्यापत्ति विराद् ईयुः सैन्यक्षोमे प्रसेषुवि ११६१॥ प्रवासान् कि कि व्यद् प्रान्तरं सदनन्तरम् । कि व्यद् में क्यं स्विकृत्य सिमतं बलम् ११६२॥ सत्तर्तिस्मन् वने मन्तं मन्तां बोलितदुमे । नृषाज्ञवा बलाव्यकाः स्कन्धावारं स्यवेशयम् ॥३३॥ स्वरं जगृहरावासान् सैनिकाः सानुमत्तटे । स्वयं गलत्प्रसूनीय वनशास्ति धने वने ११३४॥ सरस्तीरतरूपान्तलतामण्डपगोषराः । रम्या बभूवृरावासाः सैनिकानामयस्मतः ॥३४॥ वनप्रवेशम् उत्मुव्याः प्राहुवराग्वकारणम् । तत्प्रवेशो श्वतस्तेषाम् सभवन् रामवृद्धवे ॥३६॥ स्वयं सत्र कृतावासं ज्ञात्वा सनियमं प्रभुम् । प्रगान्नागधवत् प्रष्टुं विजयाद्वीधियः सुरः ॥३६॥ स्वयं सत्र कृतावासं ज्ञात्वा सनियमं प्रभुम् । प्रगान्नागधवत् प्रष्टुं विजयाद्वीधियः सुरः ॥३६॥ तिरीटिशिक्षरोवशी लम्बप्रालम्बनिर्भरः । स भास्वत्कटको र रेजे राजताद्विरिवापरः ॥३८॥ सिताञ्चकपरः स्वयी हरिचन्वनर्वाचतः । स वभौ धृतरत्नार्घो लिधिः सद्धस इवोण्डितः ॥४८॥ ससंभूमं च सोऽभ्येत्य प्रद्वतामगमत्प्रभोः । ससत्कारं च तं चकी भद्रासनमलस्थयत् ॥४०॥

के भीतर ही जा ठहरे थे ॥३०॥ इस प्रकार वनके प्राणोंके समान अत्यन्त चंचल हुए प्राणी सेनाका क्षोभ शान्त होनेपर बहुत देरमें अपने अपने स्थानोंपर वापिस लौटे थे ॥३१॥ तदनन्तर वह सेना वन ही वन कुछ दूर जाकर विजयार्ध पर्वतके पाँचवें कूटके समीप पहुँचकर ठहर गईं ॥३२॥ सेनाके ठहरनेपर सेनापितयोंने महाराजकी आज्ञासे, जिसके वृक्ष मन्द मन्द वायुसे हिल रहे थे ऐसे उस वनमें सेनाके डेरे लगवा दिये थे ॥३३॥ जिसमें अपने आप फूलोंके समूह गिर रहे हैं और जो घने घने लगे हुए वृक्षोंसे सघन हैं ऐसे विजयार्घ पर्वतके किनारेके वनमें सैनिक लोगोंने अपने इच्छानुसार डेरे ले लिये थे ॥३४॥ सरोवरोंके किनारेके वृक्षोंके समीप ही जो लतागृहोंके स्थान थे वे बिना प्रयत्न किये ही सेनाके लोगोंके मनोहर डेरे हो गये थे ॥३५॥ 'वनमें प्रवेश करना वैराग्यका कारण है, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही कहते हैं क्योंकि उस वनमें प्रवेश करना उन सैनिकोंकी रागवृद्धिका कारण हो रहा था। भावार्थ-वनमें जानेसे सेनाके लोगोंका राग बढ़ रहा था इसलिये वनमें जाना वैराग्यका कारण है ऐसा कहनेवाले पुरुष मूर्ख ही हैं ॥३६॥

अथानन्तर—महाराज भरतको वहाँ नियमानुसार ठहरा हुआ जानकर विजयार्षे पर्वतका स्वामी विजयार्थ नामका देव मागध देवके समान भरतके दर्शन करनेके लिये आया।।३७॥ उस समय वह देव किसी दूसरे विजयार्थ पर्वतके समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार विजयार्थ पर्वत शिखरसे ऊंचा है उसी प्रकार वह देव भी मुकुटरूपी शिखरसे ऊंचा था, जिस प्रकार विजयार्थ पर्वतपर भरने भरते हैं उसी प्रकार उस देवके गलेमें भी भरतों के समान हार लटक रहे थे और जिस प्रकार विजयार्थ पर्वतका कटक अर्थात् मध्यभाग देदीप्यमान है उसी प्रकार उसका कटक अर्थात् हाथोंका कड़ा भी देदीप्यमान था।।३८॥ जो सफेद वस्म धारण किये हुए हें, मालाएँ पहिने है, जिसके शरीरपर सफेद चन्दन लगा हुआ है और जो रत्नोंका अर्व धारण कर रहा है ऐसा वह देव खड़ी की हुई शंख नामक निधिके समान सुशोभित हो रहा था।।३९॥ उस देवने बड़ी शीघृताके साथ आकर चक्रवर्तीको नमस्कार किया और

१ पुनस्तत्प्राप्तिम् पूर्वस्थितिमित्यर्थः। २ जग्मुः। ३ प्रशान्ते सित । ४ गत्वा।
५ रौप्याद्रेः प०, द०, ल०। रूपाद्रेः अ० स० द०। ६ समीपं गत्वा। ७ अदिसानी । ६ निष्
निमित्तसमारोहपरिणाह्मनोद्मनामनोपम्निन्धोग्मसंघामूर्त्यत्यादानाङ्गासम्भनिमित्तप्रशस्तगणां इति सूत्रेण
निमित्तार्थ्या निम्नशब्दो निपातितः निमित्तशब्दः समारोहपरिणाहे वर्तते अर्ध्वविभालतायां वर्तते इत्यर्थः।
समारोहपरिणाह परिणाहो विशालतां उत्सेषः विशालः इत्यर्थः। अस्मिन्नर्थे घनौद्मनापमनोपम्मनिषद्
संवा मूर्त्यत्यादानाङ्गासम्भनिमित्तप्रशस्तगणा इति निपातनात् सिद्धः। ६ अडाः। १० यस्मात् कारणास् ।
११ ऋषुलम्बिहारः। १२ करवलयः एव सान्।

'पोषाियताञ्चलस्याद्वेः मध्यमं कूटमावसन् । स्वरं वारी विरादद्य त्वयाऽस्मि परवान् विभो ।।४१।।
विद्धि मां विजयाद्धां स्थम् प्रमृं च गिरिम् जितम् । प्रम्योऽन्य संभयाद् प्रावाम् प्रलंध्यावचलस्थिती ।।४२।।
वेव विग्वजयस्याद्धे विभजन्तेव सानुमान् । विजयाद्धं भृति चले 'तात्त्स्थ्यात् तद्र्वयो विभागः विभागः ।।४३।।
प्रायुष्मन् युष्मवीयात्रां मूर्ण्मां अजिमवोद्दहन् । 'पवातिनिविद्येष्वोऽस्मि विद्याप्यं किमतः परम् ।।४४।।
इति बुवंस्तयोत्याय 'विवेस्तीर्याम्बुभिः प्रभुम् । 'सोऽभ्यावञ्चत् सुरैः साद्धं स्वं नियोगं निवेदयन् ।।४४।।
तदा प्रचेषुरामन्त्रम् प्रानकाः पथि वार्मुजाम् । विवेदर्गवतो मन्त्रम् प्राप्तवनवीययः ।।४६।।
ननुतुः सुरनर्तवयः सलीसानितत्रभुवः । जगुव्च मद्धगलान्यस्य जयशंसीनि किमराः ।।४७।।
कृताभिवेकमेनं च श्रुभने पथ्यधारिणम् । युयोज रत्नलाभेन लम्भयन् स जयाविषः ।।४६।।
स तस्मै रत्नभुद्धगारं सितमातपवारणम् । प्रकीर्णकं युगं विद्यं वदौ च हरिविष्टरम् ।।४६।।
इति प्रसाधितस्तेन वचोभिः सानुवर्तनः । प्रसादतरलां वृष्टिं तत्र व्यापारयत् प्रभुः ।।४०।।
विस्वितद्यं सानुशं प्रभुणा कृतसिक्वयः । भृत्यत्वं प्रतिपद्यास्य स्वमोकः प्रत्यगात् सुरः ।।४१।।
विजयाद्धं जिते कृत्सनं जितं विभागभारतम् । मन्वानो निधिराद् तच्च चकरतनमपूजयत् ।।४२।।

चकवर्तीने भी उसे सत्कारपूर्वक उत्तम आसंनपर बैठाया ॥४०॥ भरतसे उस देवने कहा कि में इस पर्वतका रक्षक हूँ और इस पर्वतके बीचके शिखरपर रहता हूँ । हे प्रभो, मैं आजतक अपनी इच्छानुसार रहता था-स्वतन्त्र था परन्तु आज बहुत दिनमें आपके आधीन हुआ हूँ ॥४१॥ मुभे तथा इस ऊँचे पर्वतको आप विजयार्घ जानिये अर्थात् हम दोनोंका नाम विजयार्घ है और हम दोनों ही परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे अलंग्य तथा निश्चल स्थितिसे युक्त हैं।।४२॥ हे देव, यह पर्वत दिग्विजयका आधा आधा विभाग करता है इसेलिये ही यह विजयार्ध नामको धारण करता है और उसपर रहनेसे मेरा भी विजयार्घ नाम रूढ़ हो गया है ॥४३॥ हे आयुष्मन्, में आपकी आज्ञाको मालाके समान मस्तकपर धारण करता हूँ और आपके पैदल चलनेवाले एक सैनिकके समान ही हूँ, इसके सिवाय मैं और क्या प्रार्थना करूँ ? ।।४४।। इस प्रकार कहता हुआ और 'दिग्विजय करनेवाले चक्रवर्तियोंका अभिषेक करना मेरा काम है' इस तरह अपने नियोगकी सूचना करता हुआ वह देव उठा और अनेक देवोंके साथ साथ कल्याण करनेवाले तीर्थजलसे सम्राट् भरतका अभिषेक करने लगा ॥४५॥ उस समय आकाशमें गंभीर शब्द करते हुए नगाड़े बज रहे थे और वन-गलियोंको कम्पित करता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥४६॥ लीलापूर्वक भौंहोंको नचाती हुई नृत्य करनेवाली देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं और किन्नर देव भरतकी विजयको सूचित करनेवाले मंगलगीत गा रहे थे।।४७॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक किया जा चुका है और जो सफेद वस्त्र धारण किये हुए हैं ऐसे भरतको विजय करनेवाला आशीर्वाद देते हुए उस देवने अनेक रत्नोंकी प्राप्तिसे युक्त किया अर्थात् अनेक रत्न भेंट किये ॥४८॥ उस देवने उनके लिये रत्नोंका भृङ्गार, सफेद छत्र, दो चमर और एक दिव्य सिंहासन भी भेंट किया था ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर लिखे हुए सत्कारसे तथा विनय-सहित वचनोंसे प्रसन्न हुए भरतने उस देवपर प्रसन्नतासे चंचल हुई अपनी दृष्टि डाली ॥५०॥ अनन्तर भरतने जिसका आदर-सत्कार किया है और 'जाओ' इस प्रकार आज्ञा देकर जिसे बिदा किया है ऐसा वह विजयार्ध देव उनका दासपना स्वीकार कर अपने स्थानपर वापिस चला गया ।।५१।। विजयार्घ पर्वतके जीत लेनेपर समस्त दक्षिण भारत जीत लिया गया

१ रिक्षता । २ नाथवान् परवश इत्यर्थः । 'परवान्नाथवानिप' इत्यभिषानात् । ३ परस्पर-माषाराषेगरूपसंश्रयात् । ४ तस्मिन् तिष्ठिति इति तत्स्थः तस्य भावः तात्स्थ्यम् तस्मात् । ४ विजयार्दे इति रूढयः । ६ पत्तिसदृशः । ७ मङ्गलेः । ६ विजयार्देकुमारः । ६ चामरयुगलम् ।

गन्धैः पुर्विश्व ध्र्पेश्व दिपेश्व सजलाकतैः। फलेश्व तर्राभः दिव्यश्वकेष्यां निरवर्तयत् ।।५३।।
विजयार्द्वजयेश्वासीद् ध्रमन्दोऽस्य जयोद्यमः। उत्तरार्द्वजयाशंसां प्रत्यापूर्वस्य विक्रणः।।५४॥
ततः प्रतीपमागस्य कृष्याद्वः पश्चिमां गृहाम्। निक्षा वनमारुष्य वर्त्वरीक्षो न्यविद्यतः।।५४॥
दिक्षणेन तमद्रीन्द्रं मध्य वेदिक योद्वयोः। वलं निविविशे भर्तः सिन्धोस्तटवनाद् वहः।।५६॥
भूयो द्रष्टव्यमञ्चास्ति वद्वाश्वये घराधरे। इति तत्र विरावासं वहु मेने किलाधिराट् ।।५७॥
विरासनेऽपि तत्रास्य नासीत् स्वल्पोऽप्युपक्षयः । १०प्रत्युतापूर्वलाभेन प्रभुरापूर्यताविद्यत् ।।५०॥
कृतासनं व तत्रैनं भृत्वा द्रष्ट्रमुपायमन्। पाधिवाः पृथिवीमध्यात् मध्ये । नद्योद्वयोः स्थितः ।।५०॥
दूरानतवलन्मौलिसंद्य्वकरकृद्मलाः । प्रयमन्तः स्कृटीवकः प्रभौ भक्ति महीमुजः ।।६०॥
कृद्धकृमागदकर्पूर् सुवर्णमणिमौक्तिकः। रत्नेरन्येश्व रत्नेशं भक्त्यानर्जुनृपाः परम् ।।६१॥
विष्वपायूर्यमाणस्य रेराशिमिरनारतम्। कोश्वार्यात्रावारत्नानाम् इयसां कोऽस्य निर्वयत् ।।६२॥
देशाष्यका बलाष्यकः वलं सुकृतरक्षणम्। यवसेन्धन स्वानः तदोपजगृर् हित्वरम् ।।६३॥
उत्तरार्द्वजयोद्योगं प्रभोः भुत्वा तदागमन्। पाथिवाः कृदराजाद्याः समग्रवलवाहनाः ।।६४॥

, ऐसा मानते हुए चक्रवर्तीने चक्ररत्नकी पूजा की ॥५२॥ उन्होंने चक्ररत्नकी पूजा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, जल, अक्षत, फल और दिव्य नैवेद्यके द्वारा की थी।।५३।। विजयार्घ पर्वत तक विजय कर लेनेपर भी उत्तरार्घको जीतनेकी आशासे उद्यत हुए चऋवर्तीका विजयका उद्योग शिथिल नहीं हुआ था।।५४।। तदनन्तर-वह भरत कुछ पीछे लौटकर विजयार्घ पर्वतकी पिंचम गुहाके समीपवर्ती वनको अपनी सेनाके द्वारा घेरकर ठहर गया ॥५५॥ विजयार्ध पर्वतके दक्षिणकी ओर पर्वत तथा वन दोनोंकी वेदियोंके बीचमें सिन्धु नदीके किनारेके वन के बाहर भरतकी सेना ठहरी थी ।।५६।। अनेक आश्चर्योंसे भरे हुए इस पर्वतपर बहुत कुछ देखने योग्य है यही समभकर चक्रवर्तीने वहां बहुत दिन तक रहना अच्छा माना था ।।५७॥ वहाँपर बहुत दिनतक रहनेपर भी भरतका थोड़ा भी खर्च नहीं हुआ था, बल्कि अपूर्व अपूर्व वस्तुओं के लाभ होने से वह समुद्रके समान भर गया था ॥५८॥ भरतको वहां रहता हुआ सुनकर गङ्गा और सिन्धु दोनों निदयोंके बीचमें रहनेवाले अनेक राजा लोग अपनी अपनी पृथिवीसे उनके दर्शन करनेके लिये आये थे ॥५९॥ दूरसे भुके हुए चंचल मुकुटोंपर जिन्होंने अपने हाथ जोड़कर रक्खे हैं ऐसे नमस्कार करते हुए राजा लोग महाराज भरतमें अपनी भिकत प्रकट कर रहे थे।।६०।। उन राजाओंने केशर, अगुरु, कपूर, सुवर्ण, मोती, रत्न तथा और भी अनेक वस्तुओंसे भिक्तपूर्वक चक्रवर्तीका उत्तम सन्मान किया था ॥६१॥ धनकी राशियों से निरन्तर चारों ओरसे भरते हुए भरतके खजानेमें प्रविष्ट हुए रत्नोंकी मर्यादा (संख्या) का भला कौन निर्णय कर सकता था? भावार्थ-उसके खुजानेमें इतने अधिक रत्न इकट्ठे हो गये थे कि उनकी गणना करना कठिन था ॥६२॥ उस समय समीपवर्ती देशोंके राजाओंने, सेनापतियोंके द्वारा जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई है ऐसी भरतकी सेनाको चिरकाल तक भूसा, ईं धन आदि वस्तुएँ देकर उपकृत किया था ॥६३॥ महाराज भरत विज-यार्ध पर्वतसे उत्तर भागको जीतनेका उद्योग कर रहे हैं यह सुनकर कुरु देशके राजा जयकुमार

१ इच्छामुह्दिय । २ उद्यतस्य । ३ पित्वमदिदाम् । ४ रौप्याद्रेः प० । रूप्याद्रेः अ० स० इ० । ५ वनस्य समीपम् । ६ तस्य अद्रीन्द्रस्य दक्षिणस्यां विद्या । ७ पर्वतवेदिकावनवेदिकयोः । ६ वनव्ययः । १० पुनः किमिति चेत् । ११ गंगासिन्धुनदीमध्यात् । १२ कृड्मलाः द०, ल०, अ०, स०, इ० । १३ कालागुरु कालागुर्वगुरुः स्याद् इत्यमरः । १४ साष्ट्रागाय- प्रवेद्ययोग्य । १५ तृण । १६ उपकारं चन्नुः । १७ सोमप्रमपुत्राद्याः ।

श्वाहृताः केविदाजानुः प्रभुगा मण्डलाविपाः । श्रनाहृतात्त्व संभेजुः विभूं वात्तभटाः परे ।।६४।। विवेदाः किल यात्तव्यो स्तेव्या स्तेच्छभूमिपाः । इति संवित्त्य सामन्तः प्रायः सक्जं वनुर्वेलम् ।।६६।। विवेदाः त्रारनाराचसंभृतेषु विवित्त्वनः । न्यवेद्यश्चित्रात्मान् श्रः णवासमधीशिनाम् ।।६७।। वनुर्वरा अनुः सज्ज्यम् श्रास्काल्यं वकृषुः परे । विकीर्षव इवारीणां जीवाकर्वं सहुङ्कृताः ।।६८।। करवालान् करे कृत्वा तुलयन्ति स्म केवन । स्वामित्तकारभारेणं नूनं तान् प्रमिमित्तवः ।।६८।। 'लंबिक्ता भूतं रेजुः भटाः प्रोत्लासितात्तयः' । निर्मोकेरिव 'विदिल्ल्डः लल'विज्ञह्वामहाहयः ।।७०।। साटोपं स्फुटिताः' केविद् वस्पन्ति स्माभितो भटाः । अस्युद्यताः' पुरोऽरातीन् पश्यन्त' इव सम्मुखम् 'अस्त्रव्यंस्त्रेश्व' केविद् वस्पन्तः स्तामृत्रकः । वयुज्यनज्ञालानां' लीलां 'ररप्याः सुसम्भृताः।७२। रिवनी' रथकट्यातुं पृर्वीरायुधसंपदः । समारोप्यापि पत्तिभ्यो भेजुरेवातिगौरवम्' ।।७३।।

तथा और भी अनेक राजा लोग अपनी समस्त सेना और सवारियाँ लेकर उसी समय आ पहुंचे ॥६४॥ कितने ही मण्डलेश्वर राजा भरतके बुलाये हुए आये थे और कितने ही उत्तम उत्तम योद्धा बिना बुलाये ही उनके समीप आ उपस्थित हुए थे ।।६५।। अब विदेशमें जाना है और म्लेच्छ राजाओंको जीतना है यही विचार कर सामन्तोंने प्रायः धनुष-बाणको धारण करने वाली सेना तैयार की थी।।६६॥ धनुष धारण करनेवाले योद्धा छोटे-बड़े बाणोंसे भरे हुए तरकसोंके बाँधनेसे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने स्वामियोंसे यही कह रहे हों कि हम लोग आपके ऋणके दास हैं अर्थात् आज तक आप लोगोंने जो हमारा भरणपोषण किया है उसके बदले हम लोग आपकी सेवा करनेके लिये तत्पर हैं।।६७।। हुंकार शब्द करते हुए कितने ही धनुषधारी लोग अपने ड़ोरी सहित धनुषको आस्फालन कर खींच रहे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शत्रुओं के जीवों को ही खीं चना चाहते हों।।६८।। कितने ही योद्धा लोग हाथमें तलवार लेकर उसे तोल रहे थे मानो स्वामीसे प्राप्त हुए सत्कारके भारके साथ उसका प्रमाण ही करना चाहते हों ।।६९।। जो कवच धारण किये हुए हैं और जिनकी तलवारें चमक रही हैं ऐसे कितने ही योद्धा इतने अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनकी काँचली कुछ ढीली हो गई है और जीभ बार-बार बाहर लपक रही है ऐसे बड़े बड़े सर्प ही हों।।७०।। कितने ही योद्धा अभिमानसहित हाथमें तलवार उठाये और गर्जना करते हुए चारों ओर इस प्रकार घूम रहे थे मानो शत्रुओंको अपने सामने ही देख रहे हों ।।७१।। आग्नेय बाण आदि अस्त्र, महा-स्तम्भ आदि व्यस्त्र, तलवार धनुष आदि शस्त्र, शिरकी रक्षा करनेवाले लोहके टोप और कवच आदिसे भरे हुए रथोंके समृह ठीक आयुधशालाओंकी शोभा धारण कर रहे थे ॥७२॥ रथोंमें सवार होनेवाले योद्धा यद्यपि भारी भारी शस्त्रोंको रथोंपर रखकर जा रहे थे तथापि

१ वीरभटाः । 'शूरवीरव्य विकान्तो भरव्यारभटी मतः' इति हलायुधः । २ नानादेशः ।
३ भूमुजः म०, द०, अ०, प०, स०, ल०, इ० । ४ सम्रद्धीकृतम् । ५ ज्यासहितम् । ६ आताड्य, टणत्कारं कृत्वा । स्फाल्या चकुषः व०, द०, अ०, म०, प०, स०, ल०, इ० । ७ आकर्षयन्ति स्म । ६ भारेण सह ।
६ प्रमानुमिष्क्रवः । १० धृतकवचाः । ११ प्रकर्षणोल्लासितखड्गाः । १२ शिथिलैः । १३ चलत् ।
१४ आस्प्राक्ति मुजाः । १५ खड्गे उद्युक्ताः । १६ शत्रून् प्रत्यक्षमालोक्षयित्व । १७ दिव्यायुधैः ।
१८ मरलगुडाद्यायुधैः । १६ सामान्यायुधैः । २० शिर्षकैः । २१ शस्त्रक्षासानाम् । २२ वीष्याः ।
२३ रिषकाः । २४ रथसमूहेषु । २५ अतिश्लाधनम् । अति भारयुक्तमिति ध्विनः, अत्यर्थं वेगं गता इत्यर्थः ।

हिस्तनां पदरक्षार्यं सुभवा योजिता नृषे: । राजन्येः सह युष्यानः कृताक्ष्याभिनियादिनः :१७४॥
प्रकीरा राजयुष्यानः कृष्याः पत्तियु नायकाः । अववीये य ससन्नाहाः सोत्तरक्रमा स्तुरक्रिणः ।१७४॥
आवत्य्य बलान्येके स्वानीकांचिकरे नृपाः । क्ष्यमण्डलभोगासंहृतव्यू हैः सुयोजितेः ।१७६॥
विकणोऽवसरः कोऽस्य योऽस्माभिः सा ध्यतेऽल्पकः । भिन्तरेषा तु नः काले प्रभोयंवनुसर्पणम् ।१७७॥
अभोरवसरः सार्यः प्रसार्यं नो यक्षोधनम् । विरोधिबलमुस्सार्यं सम्धार्यं पुरुषप्रतम् ।१७व॥
इन्द्रव्या विविधा देशा लब्धव्यात्त्र जयाशिषः । इत्युवाचिकरे ऽन्योग्यं भटाः श्लाध्येषवाहृतेः ।१७६॥
गिरिवुर्गोऽयमुल्लक्षयथो महत्यः सरितोऽन्तरा । इत्युपायेक्षिणः केचिव अयानं । वह मेनिरे ॥द०॥
इति नानाविधेभिवः संजल्पेत्रच लघूत्यिताः । प्रस्थिताः सैनिकाः प्रापन् सेत्रवराः । शिवरं प्रभोः ॥द१॥

वे पैदल चलनेवाले सैनिकोंकी अपेक्षा अधिक गौरव अर्थात् भारीपन (पक्षमें श्रेष्ठता) को प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ-पैदल चलनेवाले सैनिक अपने शस्त्र कन्धेपर रखकर जा रहे थे और रथोंपर सवार होनेवाले सैनिक अपने सब शस्त्र रथोंपर रखकर जा रहे थे तो भी वे पैदल चलनेवालोंकी अपेक्षा अधिक भारी हो रहे थे यह बड़े आश्चर्यकी बात है परन्तु अति गौरव शब्दका अर्थ अतिशय श्रेष्ठता लेनेपर वह आश्चर्य दूर हो जाता है। पैदल सैनिकोंकी अपेक्षा रथपर सवार होनेवाले सैनिक श्रेष्ठ होते ही हैं।।७३।। राजाओंने हाथियोंके पैरोंकी रक्षा करनेके लिये जिन शूरवीर योद्धाओंको नियुक्त किया था वे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करते थे और उन हाथियों के चारों ओर विद्यमान रहते थे अथवा समय पर महावत भी बनाये जाते थे।।७४॥ जो राजाओं के साथ भी युद्ध करनेवाले थे ऐसे श्रेष्ठ शूर वीर पैंदल सेनाके सेनापित बनाये गये थे और जो घुड़सवार कवच पहिने हुए तथा लहराते हुए नदीके प्रवाहके समान थे उन्हें घुड़सवार सेनाका सेनापित बनाया था ॥७५॥ कितने ही राजा लोग अच्छी तरह रचे हुए दण्डव्यूह, (दण्डके आकार सेनाको सीधी रेखामें खड़ा रखना) मण्डल व्यूह, (मण्डलके आकार गोल चक्कर लगाकर खड़ा रखना), भोगव्यूह (अर्घगोला-कार खड़ा करना) और असंहृत व्यूह, (फैलाकर खड़ा करना) से अपनी सेनाकी रचना कर उसे देख रहे थे ॥७६॥ इस चऋवर्तीका ऐसा कौन-सा कार्य है जिसका हम तुच्छ लोग स्मरण भी कर सकते हों अर्थात् कार्यका सिद्ध करना तो दूर रहा उसका स्मरण भी नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग जो स्वामीके पीछे पीछे चल रहे हैं सो यह हम लोगोंकी इस समयपर होने वाली भिवत ही है। हम लोगोंको स्वामीका कार्य सिद्ध करना चाहिये, अपना यशरूपी धन फैलाना चाहिये, शत्रुओंकी सेना दूर हटानी चाहिये, पुरुषार्थ धारण करना चाहिये, अनेक देश देखने चाहिये और विजयके अनेक आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिये, इस प्रकार प्रशंसनीय उदाहरणोंके द्वारा योद्धा लोग परस्परमें बातचीत कर रहे थे।।७७-७९।। यह दुर्गम पर्वत उल्लंघन करना है और बीचमें बड़ी-बड़ी निदयाँ पार करनी हैं इस प्रकार अनेक विघ्न-बाधाओं का विचार करते हुए कितने ही लोग आगे नहीं जाना ही अच्छा समभते थे ॥८०॥ इस प्रकार अनेक प्रकारके भावों और परस्परकी बातचीतके साथ जल्दी उठकर जिन्होंने प्रस्थान किया है ऐसे सैनिक लोग अपने अपने स्वामियों सहित चक्रवर्तीके शिविरमें जा पहुंचे ॥८१॥

१ अश्वसमूहे। २ सकवचाः। ३ ऊमिसमानाः। ४ दण्डादीनि चत्वारि व्यूहभेदनामानि। अवाभिधानम् तिर्येग्वृत्तिस्तु दण्डः स्याद् भोगोऽन्यावृत्तिरेव च। मण्डलं सर्वतो वृत्तिः प्रागवृत्तिरसंहृतः'। ५ समयः। ६ स्मर्यते द०, ल०, अ०, प०, ह०, स०। ७ अनुवर्तनम्। ८ प्रापणीयः। ६ ऊचिरे। १० मध्ये मध्ये। ११ वाहनरहितत्वम् अथवा अगमनम्। १२ निजस्वामिसहिताः।

प्रवेतुः सर्वसामग्रघा 'नृपाः सम्भृतकोष्ठिकाः' । प्रभोष्ठिचरं जयोद्योगम् ग्राकलय्याहिमाचलम् ॥६२॥ भटैल्किः केचिद्धृता लालाटिकः परे । नृपाः पश्चास्कृतानीका विभोनिकटमाययुः ॥६३॥ समन्तादिति सामन्तेरापतद्भिः ससाधनः । समिद्धशासनश्चकी समेत्य जयकारितः ॥६४॥ सामवायिक सामन्तसमाजेरिति सर्वतः । सिरदोषेरिवाम्भोषिः ग्रापूर्यत विभोर्वलम् ॥६४॥ सवनः सावनिः सोऽद्विः परितो रुद्ये बलैः । जिनजन्मोत्सवे मेदः ग्रनीकैरिव नाकिनाम् ॥६६॥ विजयाद्यांचलप्रस्था विभोरध्यासिता बलैः । स्वर्गावासिभयं तेनुः विभक्तेनृ पमन्वरेः । ॥६७॥ प्रक्षेतितः रेथं विष्वक् प्रहेषिततुरङ्गमम् । प्रबृ हितगजं सैन्यं ध्वनिसादकरोव् गिरिम् ।।६६॥ वलध्वानं गृहारन्धः प्रतिश्रृद्यूत्र अनुहत् । सोऽद्विरुद्विक्ततद्रोधो ध्यु कृत्कारमातनोत् ॥६६॥ ग्रत्नान्तरे जवलन्मौलिप्रभापिञ्जरिताम्बरः । ददृशे प्रभुणा व्योग्नि गिरेरवतरत् सुरः ॥६०॥ स्वान्तरे जवलन्मौलप्रभापिञ्जरिताम्बरः । स्वनः कल्पशाखीव लसदाभरणांशुकः ॥६१॥ स ततोऽवतरस्रद्वेः बभौ रितानुचरोऽमरः । सवनः कल्पशाखीव लसदाभरणांशुकः ॥६१॥

भरतेश्वरका हिमवान् पर्वत तक विजय प्राप्त करनेका उद्योग बहुत समयमें पूर्ण होगा ऐसा समभकर राजा लोग सब प्रकारकी सामग्रीसे कोठे भर भरकर निकले ॥८२॥ किंतने ही राजा लाठी धारण करनेवाले योद्धाओंके साथ, और कितने ही ललाटकी ओर देखनेवाले उत्तम सेवकोंके साथ, अपनी सेना पीछे छोड़कर भरतके निकट आये ।।८३।। इस प्रकार अपनी अपनी सेना सहित चारों ओरसे आते हुए अनेक सामन्तोंने एक जगह इकट्टे हो कर, जिनकी आज्ञा सब जगह देदीप्यमान है ऐसे चक्रवर्तीका जयजयकार किया ॥८४॥ जिस प्रकार निदयोंके समहसे समुद्र भर जाता है उसी प्रकार सहायता देनेवाले सामन्तोंके समुहसे भरतकी सेना सभी ओरसे भर गई थी।।८५।। जिस प्रकार भगवान्के जन्म-कल्याणके समय वन और भृमि सहित सुमेरु पर्वत देवोंको सेनाओंसे भर जाता है उसी प्रकार वह विजयार्घ पर्वत भी वन और भूमि सहित चारों ओरसे सेनाओंसे भर गया था ।।८६।। भरतकी सेनाओंसे अधि-िळत हुए विजयार्ध पर्वतके शिखर अलग अलग तने हुए राजमण्डपोंसे स्वर्गकी शोभा धारण कर रहे थे।।८७।। जिसमें चारों ओरसे रथ चल रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, और हाथी गरज रहे हैं ऐसी उस सेनाने उस विजयार्घ पर्वतको एक शब्दोंके ही आधीन कर दिया था अर्थात् शब्दमय बना दिया था ॥८८॥ गुफाओं के छिद्रोंसे जिसकी प्रतिध्वनि निकल रही है ऐसे सेना के शब्दोंको धारण करता हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो सेनासे घिर जानेके कारण फू फू शब्द ही कर रहा हो अर्थात् रो ही रहा हो ॥८९॥

इसी बीचमें भरतने, देदीप्यमान मुकुटकी कान्तिसे जिसने आकाशको भी पीला कर दिया है और जो पर्वतपरसे नीचे उतर रहा है ऐसा एक देव आकाशमें देखा ॥९०॥ जिसके आभूषण तथा वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा वह देव अपने सेवकों सहित उस पर्वतसे उतरता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसके आभूषण और वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा वनसहित

१ भूपाः ल०। २ तण्डुलादिभारवाहकबलीबर्दाः । ३ लकुटम् आयुधं येषां तैः । ४ प्रभोर्भावदर्शिभः 'लालाटिकः प्रभोर्भावदर्शी कार्यक्षमभ्य यः' इत्यभिधानात् । ५ जयकारं नीतः संजातजयकारो वा जय जयित स्तुत इति यावत् । ६ मिलित । ७ वनसिहतः । ६ अविनसिहतः । ६ सैन्यैः । १० सानवः । ११ मण्डलैः ल०। १२ सिहनादित 'क्ष्वेडा तु सिहनादः स्यात्' इत्यभिधानात् । १३ शब्दमयमकरोत् । १४ प्रतिध्वनिभूतम् 'सती प्रतिश्रुतप्रतिध्वाने' इत्यभिधानात् । १५ उत्कटसेनानिरोधः । १६ अनुचरैः सिहतः । १७ वनेन सिहतः ।

विक्यः प्रभान्वयः कोऽपि सम्मूर्कृति किमम्बरे । तिडत्युञ्जः किमग्न्यिचिरिति वृद्धः क्षणं जनैः ॥६२॥ किमग्येतविधिज्योतिरित्यादाविवशेषतः । पश्चादवयवश्यक्या प्रव्यक्तपुरुषाकृतिः ॥६३॥ कृतमालश्चित्रव्यक्तपुरुषाकृतिः ॥६३॥ कृतमालश्चित्रव्यक्तपुरुषा निद्ध्ये प्रभुणाऽप्रतः ॥६४॥ सप्रणामं च संप्राप्तं तं विभ्य सहसा विभुः । यथाहंप्रतिपत्याऽस्मे प्रासनं प्रत्यपाद्यत् ॥६४॥ प्रभुणाऽनुमतश्चायं कृतासनपरिप्रहः । क्षणं विसित्त्रिये पश्यन् धामा मुख्याति मानुषम् ॥६६॥ संभाषितश्च संभाजा पूर्व १० पूर्वार्द्धभाषिणा । सुरः प्रचक्रमे वक्तुमिति प्रश्रयवद्वचः ॥६७॥ क्य वयं क्षुद्रका देवाः क्य भवान्द्व्यमानुषः । पौतन्य १ मृचितं मन्य १ वाचाट्यित १ नः स्फुटम् ॥६०॥ प्रायुष्मन् कृशलं प्रष्टं जिल्लीमः ॥ शासितुस्तव । त्वदायत्ता यतः १ कृत्सना जगतः कृशलिक्या ॥६६॥ लोकस्य कृशलाधाने १ निक्छं १ यस्य कौशलम् । कृशलं १ दिक्षणस्याऽस्य बाहोस्ते ध्मां जिगीषतः । १०० देवानां प्रिय देवत्वं तवाशेषजगज्जयात् । नाम्नेव तु वयं देवा जातिमात्रकृतोक्तयः ॥१०१॥ गीर्वाणा १ वयमन्यत्र १ जिगीषौ शितगीश्शराः । १०० विष्यो कृण्ठिगराः वयमन्यत्र १ जिगीषौ शितगीश्शराः । त्विय कृण्ठिगराः जाताः प्रस्थलद्गर्वगद्गदाः ॥१०२॥ गीर्वाणा १ वयमन्यत्र १ जिगीषौ शितगीश्यराः । १०० वर्षा कृण्ठिगराः जाताः प्रस्थलद्गर्वगद्गदाः ॥१०२

कल्पवृक्ष ही हो ॥९१॥ क्या कोई दिव्य प्रभाका समूह आकाशमें फैल रहा है ? अथवा क्या बिजलीका समह है ? अथवा क्या अग्निकी ज्वाला है ? इस प्रकार अनेक कल्पनाओं से लोगोंने जिसे क्षण भर देखा था जो पहले तो यह कोई कान्तिका समूह है इस प्रकार सामान्य रूपसे देखा गया था, परन्तु बादमें अवयवोंके प्रकट होनेसे जिसका पुरुषका-सा आकार साफ साफ प्रकट हो रहा था, जो अपना कृतमाल नाम प्रकट करनेके लिये चम्पाके फूलोंकी माला पहिने हुआ था और जो उससे फूले हुए कृतमाल वृक्षके समान जान पड़ता था ऐसे उस देवको चक्रवर्ती भरतने अपने सामने खड़ा हुआ देखा ॥९२–९४॥ आनेके साथ ही नमस्कार करते हुए उस देवको अकस्मात् अपने सामने देखकर भरतने उसे यथा योग्य सत्कारके साथ आसन दिया ॥९५॥ भरतकी आज्ञासे वह देव आसनपर बैठा और उनके लोकोत्तर तेजको देखता हुआ क्षण भरके लिये आश्चर्य करने लगा ॥९६॥ प्रथम ही, पहले बोलनेवाले सम्प्राट् भरतने जिसके साथ बातचीत की है ऐसा वह देव नीचे लिखे अनुसार विनयसहित वचन कहने लगा ।।९७।। हे देव, हम क्षुद्र देव कहाँ ? और आप दिव्य मनुष्य कहाँ ? तथापि में ऐसा मानता हूं कि हम लोगोंका यथायोग्य देवपना ही हम लोगोंको स्पष्ट रूपसे वाचालित कर रहा है अर्थात् जबर्दस्ती बुलवा रहा है ॥९८॥ हे आयुष्मन्, आप जैसे शासन करनेवालोंका कुशल-मंगल पूछनेके लिये हम लोग लज्जित हो रहे हैं क्योंकि इस जगत्का सब तरहका कल्याण करना आपके ही आधीन है ।।९९।। जगत्का कल्याण करनेके लिये जिसकी चतुराई प्रसिद्ध है और जो समस्त पृथिवीको जीतना चाहती है ऐसी आपकी इस दाहिनी भुजाकी कुशलता है न? ।।१००।। हे देव, आप देवोंकें भी प्रिय हैं, आपने समस्त जगत्को जीत लिया है इसलिये यह देवपना आपके ही योग्य है हम लोग तो नाममात्रके ही देव हैं---केवल देव जातिमें जन्म होनेसे ही देव कहलाने लगे हैं। यहाँ पर 'देवानां' 'प्रिय' ये दोनों ही पद पृथक्-पृथक् हैं, अथवा ऐसा

१ प्रभासन्तानः । २ व्याप्नोति । ३ अग्निशिखामितिकान्तः । ४ कृतमालनामा । कृतमाल आरग्वधः । 'आरग्वधे राजवृक्षः शम्भाकचतुरंगुलाः । आरेवतव्याधिघातकृतमालस्वणंकाः ।।' इत्यिभिष्मात् । १ दृश्यते स्म । ६ प्रापयत् । ७ तेजः । ६ चिक्रणः । ६ मानुषमतीतम् । १० संस्कृतभाषिणा । पूर्वाभि—अ० प० स० द० ल० । ११ पूतनायाः अपत्यं पौतनः तस्य भावः पौतन्यम् । देवत्विमत्यर्थः । १२ नूनम् । १३ वाचालं करोति । १४ लज्जामहे । १४ यस्मात् कारणात् । १६ क्षेमकरणे । १७ प्रख्यातम् । १८ क्षेमं किम् । १६ गीरेव शापानुग्रहसमर्था वाणाः साधनं निग्रहानुग्रहयोरेषामिति गीर्वाणाः देवा इत्यर्थः । २० जिगीषोः त्वत्तः अन्यत्र । २१ शीतशीरवराः ट० । मन्दानामीश्वरा इत्यर्थः । शीते शेरते एते शीतशयः तेषामीश्वराः क्रियासु मंदानामीश्वरा इत्यर्थः । २२ मन्दवचसः ।

'राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र राजतेऽनन्यगामिनी । ग्रलण्डमण्डलां कृत्स्नां षट्षण्डां गां नियण्छिति ।।१०३॥ चकात्मना ज्वलत्येष प्रतापस्तव बुःसहः । प्रथते बण्डनीतिश्च बण्डरत्नछलाद् विभोः ।।१०४॥ ईशितव्या मही कृत्स्ना स्वतन्त्रस्त्वमसीश्वरः । निधिरत्निद्धरेशवर्य कः परस्त्वादृशः प्रभुः ।।१०४॥ भृमत्येकािकनी लोकं शश्वत्कीित्रनर्गला । सरस्वती च वाचाला कयं ते ते प्रये प्रभोः ।।१०६॥ इति प्रतीतमाहात्स्यं त्वां सभाजियतुं विदः । त्वव्बलघ्वानसंक्षोभसाध्वसाद् वयमागताः ।।१०७॥ कृटस्या वयमस्याद्रेः स्वपदा विचालिनः । भूमिनेतावर्ती तावत् त्वया वेवावतािरताः ।।१०८॥ विप्रकृष्टान्तरावासवािसनो व्यन्तरा वयम् । संविधयास्त्वये विद्यानीं प्रत्यासन्नाः पदातयः ।।१०६॥ विद्य मां विजयाद्वंस्य मर्गन्नममृताशनम् । कृतमालं गिरेरस्य कूटेऽमुष्मिन् कृतालयम् ॥११०॥ मिय स्वसात्कृते वेव स्वीकृतोऽयं महाचलः । सगुहाकाननस्यास्य गिरंगर्भविदस्यहम् ॥१११॥ गर्भन्नोऽहं गिरेरस्मीत्यत्यल्पमिदमुच्यते । द्वीपाव्धवलये कृत्स्ने नास्माकं कोऽप्यगोचरः ॥११२॥

कार्य करना चाहिये कि हे प्रिय, समस्त जगत्को जीतनेसे आप देवोंके भी देव हैं।।१०१॥ हम गीर्वाण हैं और आपके अतिरिक्त विजयकी इच्छा करनेवाले किसी दूसरे पुरुषके विषय में यद्यपि हम वचनरूपी तीक्ष्ण बाणोंको धारण करते हैं तथापि आपके विषयमें हम लोग कुण्टितवचन हो रहे हैं, हमारा अहंकार जाता रहा है और हमारे वचन गद्गद् स्वरसे निकल रहे हैं ।।१०२।। हे राजेन्द्र, आप छह खण्डोंमें बँटी हुई समस्त प्रदेश सहित इस संपूर्ण पृथिवी का शासन करते हैं इसलिये दूसरी जगह नहीं रहनेवाली राजोक्ति आपमें ही सुशोभित हो रही है-आप ही वास्तवमें राजा हैं ।।१०३।। हे विभो, चक्ररत्नके बहानेसे यह आपका दुःसह प्रताप देदीप्यमान हो रहा है और दण्डरत्नके छलसे आपकी दंड नीति प्रसिद्ध हो रही है।।१०४।। यह समस्त पृथिवी आपके आधीन है-पालन करने योग्य है, आप इसके स्वतन्त्र ईश्वर हैं और निधियाँ तथा रत्न ही आपका ऐश्वर्य है इसलिये आपके समान ऐश्वर्यशाली दूसरा कौन है ? ।।१०५।। हे प्रभो, आपकी कीर्ति स्वच्छन्द होकर समस्त लोकमें सदा अकेली फिरा करती है और सरस्वती वाचाल है अर्थात् बहुत बोलनेवाली है फिर भी न जाने ये दोनों ही स्त्रियां आपको प्रिय क्यों हैं? ॥१०६॥ इस प्रकार जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध है ऐसे आपकी सेवा करनेके लिये हम लोग आपकी सेनाके शब्दके क्षोभसे भयभीत हो आकाश से यहां आये हैं।।१०७।। हे देव, हम लोग इस पर्वतकी शिखरपर रहते हैं और अपने स्थानसे कभी भी विचलित नहीं होने परन्तु इस भूमि पर आपके द्वारा ही अवतारित हुए हें--उतारे गये हैं।।१०८।। हम लोग दूर दूर तक अनेक स्थानोंमे रहनेवाले व्यन्तर हैं अब आप हम लोगोंको अपने समीप रहनेवाले सेवक बना लीजिये ॥१०९॥ आप मुभे इस पर्वतके इस शिखरपर रहनेवाला और विजयार्घ पर्वतका मर्म जाननेवाला कृतमाल नामका देव जानिये ॥११०॥ हे देव, आपने मुझे वश कर लिया है इसलिये इस महापर्वतको अपने आधीन हुआ ही समिभये क्योंकि मैं गुफाओं और वन सिहत इस पर्वतका समस्त भीतरी हाल जानता हूँ ।।१११।। अथवा में 'इस पर्वतका भीतरी हाल जाननेवाला हूँ' यह बहुत ही थोड़ा कहा गया है क्योंकि समस्त द्वीप और समुद्रोंके भीतर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो हम लोगोंका जाना

१ राजेति शब्दः । २ शासित । ३ ऐश्वयंवती भिवतुं योग्या । ४ प्रतिबंधरिहता । ५ कीर्ति सरस्वत्यौ । ६ प्रियतमे (बभूवतुः) । ७ सेवितुम् । ६ स्वस्थानात् । ६ एतावद्भूमिपर्यन्तम् । 'यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे' । १० संविधापियतुं योग्याः । ११ त्वदधीने कृते ।

बटस्थान' वटस्थांक्च' कूटस्थान् कोटरोटजान् । 'श्रक्षपाटान् क्षपाटांक्च' विद्धि नः सार्व सर्वगान् ।।११३।। इति प्रशान्तमोजस्व वचः सम्भाष्य सावरम् । सोऽमरो वित<sup>2</sup>तारास्म भूषणानि चतुर्वशे ।।११४।। तान्यनन्योपलभ्यानि प्राप्य चक्री परां मुदम् । भेजे तत्कृत' सत्कारंः सुरः सोऽप्याप सम्मदम् ।।११४।। तं रूप्याद्विगुहाद्वारप्रवेशोपायशंसिनम् । प्रविसर्ज्यं स्वसेनान्यं प्राहिणोत् प्रभुरग्रतः ।।११६।। त्वमुद्घाटच गृहाद्वारं याविभविति' सा गृहा । तावत् पाश्चात्यखण्डस्य' निर्जयाय कुरूद्यमम् ।।११७।। इति चक्रथरावेशं मूर्ध्ना माल्यमिवोद्वहन् । कृतमालामरोद्दिष्टकृत्स्नोपायप्रयोगवित् ।।११६।। कृती कितपयेरेष तुरङ्गः सपिरच्छदः । प्रतस्य वाजिरत्नेन दण्डपाणिश्चमूपितः ।।११६।। किचिच्चान्तरमुल्लंध्य स सिन्धोवनवेदिकाम् । विगाह्य विजयार्द्वस्य संप्रापत् तटवेदिकाम् ।।१२०।। तस्सोपानेन रूप्याद्वेः शादह्य जगतीतलम् । प्रत्यञ्चमुखोर गृहोत्सङ्गाम् श्राससाद चमूपितः ।।१२२।। जयताच्चक्रवर्तीति सोऽक्वरत्नमधिष्ठितः । वण्डेन' ताढयामास गृहाद्वारं स्फुरद्ध्विनः ।।१२२।। वण्डरत्नाभिघातेन गृहाद्वारं निर्गले<sup>१८</sup> । तद्गर्भाव् बलवानूष्मा निर्ययौ किल संततः ।।१२३।। वण्डरत्नाभिघातेन्यं विश्वेक्षकारमररीपुटम् । सवेदनिमवास्वेदि निर्गतासु गृहोष्मणा ।।१२४।।

हुआ न हो ॥११२॥ हे सार्व अर्थात् सबका हित करनेवाले, वटके वृक्षोंपर, छोटे छोटे गड्ढों में, पहाड़ोंकी शिखरोंपर, वृक्षोंकी खोलों और पत्तोंकी भोपड़ियोंमें रहनेवाले तथा दिन और रात्रिमें भ्रमण करनेवाले हम लोगोंको आप सब जगह जाने वाले समिभये ॥११३॥ इस प्रकार आदर सहित शान्त और ओजपूर्ण वचन कहकर उस देवने भरतके लिये चौदह आभूषण दिये ॥११४॥ जो किसी दूसरेको प्राप्त नहीं हो सकते थे ऐसे उन आभूषणोंको पाकर चक्रवर्ती परम हर्षको प्राप्त हुए और चक्रवर्तीके द्वारा किये हुए सत्कारोंसे वह देव भी अत्यन्त हर्षको प्राप्त हुआ ।।११५।। तदनंतर विजयार्घ पर्वतकी गुफाके द्वारसे प्रवेश करनेका उपाय बतलाने वाले उस देवको भरत चक्रवर्तीने बिदा किया और गुफाका द्वार खोलनेके लिये सबसे आगे अपना सेनापित भेजा ।११६॥ चऋवर्तीने सेनापितसे कहा कि तुम गुफाका द्वार उघाड़कर जब तक गुफा शान्त हो तब तक पश्चिम खण्डको जीतनेका उद्योग करो ।।११७।। इस प्रकार चक्रवर्तीकी आज्ञाको मालाके समान मस्तकपर धारण करता हुआ और कृतमाल देवके द्वारा बतलाये हुए समस्त उपायोंके प्रयोगको जाननेवाला वह चतुर सेनापित कुछ घोड़े और सैनिकों के साथ दंडरत्न हाथमें लेकर अश्वरत्नपर आरूढ़ होकर चला ॥११८-११९॥ और कुछ थोड़ी दूर जाकर तथा सिन्धु नदीके वनकी वेदीको उल्लंघन कर विजयार्घ पर्वतके तटकी वेदी पर जा पहुंचा ।।१२०।। प्रथम ही वह सेनापित सीढियोंके द्वारा विजयार्ध पर्वतकी वेदिकापर चढा और फिर पश्चिम की ओर मुंहकर गुफाके अगे जा पहुंचा ॥१२१॥ अश्वरत्न पर बैठे हुए सेनापतिने चक्रवर्तीकी जय हो इस प्रकार कहकर दण्डरत्नसे गुफा द्वारका ताड़न किया जिससे बड़ा भारी शब्द हुआ ॥१२२॥ दण्डरत्नकी चोटसे गुफाका द्वार, खुल जानेपर उसके भीतरसे बड़ी भारी गर्मी निकलने लगी ॥१२३॥ दण्डरत्नके प्रहारसे उत्पन्न हुए क्रेडकार शब्दको धारण करते हुए दोनों किवाड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वेदनासे सहित होनेके

१ न्यग्रोधस्थान् । २ पातालस्थान् । 'गर्तावटौ भृवि इवभ्रे' इत्यभिधानात् । 'श्वभूगर्तावटागादा भुवो विवरवाचकाः' इति कात्येनोक्तम् । ३ वृक्षविवरपणंशालासु जातान् 'पणंशालोटजोऽस्त्रियाम्' इत्यभिधानात् । ४ राक्षसेभ्योऽन्यान् । ५ क्षपा रात्रिः तस्यामटन्तीति क्षपाटाः तान् राक्षसानित्यथंः । 'पलंकषो रात्रिनटो रात्र्यटो जललोहितः' इत्यभिधानात् । ६ सहितान् । ७ तेजोऽन्वितम् । ५ ददौ । ६ तिलकादि-चतुर्देशाभरणानि । १० चित्रकृत । ११ उपशान्तिमेति । १२ पश्चिमखण्डस्य । १३ आज्ञाम् ।१४ पश्चिमा-भिमुखः । १५ समीपम् । १६ आरूढः । १७ दण्डरत्नेन ।१८ अर्गलरिहते सित ।१६ विस्तृतः ।२० ध्विनिविशेषः । २१ कवाटयुगलम् 'कवाटमररं तुल्ये' इत्यभिधानात् । २२ स्विद्यति स्म स्वेदितमित्यर्थः ।

उब्घाटितकवाटेन द्वारेणोष्माणमुद्वमन् । रराज राजतः शैलो लब्बोच्छ्वासिश्चरादिव ॥१२५॥ कवाटपुटिविश्लेषाद् उच्चचार महान् ध्वितः । दण्डेनाभिहतस्याद्वेः प्राक्षोश इव विस्फुरन् ॥१२६॥ गृहोष्मणा स नाश्लेषि विदूरमपवाहितः । तरिश्वनाऽश्वरत्नेन देवताभिश्च रिक्षतः ॥१२७॥ नियेतुरमरस्त्रीणां दृक्षेपैः सममम्बरात् । सुमनःप्रकरास्तिस्मन् हासा इव जयिष्यः ॥१२८॥ तय्वेदीं ससोपानां रूप्याद्वेः समतीयिवान् । सोऽभ्येत् सतोरणां सिन्धोः पश्चिमां वनवेदिकाम् ॥१२६॥ वेदिकां तामितकम्य संजगाहे परां भुवम् । नानाकरपुरप्रामसीमारामेरलङ्कृताम् ॥१३०॥ प्रविष्टमात्र एवास्मिन् प्रजास्त्रासमुपाययुः । समं द्वारगवैरन्या घटन्ते स्म पलायितुम् ॥१३१॥ केचित् कृतिथयो धीराः सार्घाः पुण्याक्षतादिभिः । प्रत्यप्रहीषुरभ्येत्य सबलं बलनायकम् ॥१३२॥ नभेतव्यं नभेतव्यम् ग्राध्वमाध्वं यथासुलम् । इत्य स्याज्ञाकरा विष्वक् भ्रे मुराश्वासितप्रजाः ॥१३३॥ म्लेच्छ्रलण्डमलण्डाज्ञः परिकामन् प्रदक्षिणम् । तत्र तत्र विभो राज्ञां म्लेच्छराजैरिजप्रहत् ।।१३४॥ इदं चक्रधरक्षेत्रं स चैष निकटे प्रमुः । तमाराधियतुं यूयं त्वरध्वं सह साधनैः ॥१३५॥ सरतस्यादिराजस्य चित्रणोऽप्रतिशासनम् ।।।१३६

कारण चिल्ला ही रहें हों, उन्हें दु:खसे पसीना ही आ गया हो और गुफाके भीतरकी गरमी से उनके प्राण ही निकले जा रहे हों ।।१२४।। जिसके किवाड़ खुल गये हैं ऐसे द्वारसे गरमी को निकालता हुआ वह विजयार्ध पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत दिन बाद उसने उच्छ्वास ही लिया हो ।१२५॥ दोनों किवाड़ोंके खुलनेसे एक बड़ा भारी शब्द हुआ था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो दण्डरत्नके द्वारा ताड़ित हुए पर्वतके रोनेका शब्द ही हो ॥१२६॥ वेगशालो अश्वरत्न जिसे बहुत दूर तक भगा ले गया है और देवताओंने जिसकी रक्षा की हैं ऐसे उस सेनापितको गुफाकी गरमी छू भी नहीं सकी थी।।१२७।। उस समय उस सेना-पतिपर देवांगनाओं के कटाक्षों के साथ साथ आकाशसे फूलों के समूह पड़ रहे थे और वे जयलक्ष्मी के हासके समान जान पड़ते थे।।१२८।। सेनापित सीढ़ियों सहित विजयार्भ पूर्वतके किनारे की वेदीको उल्लंघन करता हुआ तोरण सहित सिन्धु नदीके पिश्चम ओर वाली वनकी वेदिका के सन्मुख पहुंचा ।।१२९।। उसने उस वेदिकाको भी उल्लंघन कर अनेक खानि, पुर, ग्राम, सीमा और बाग बगीचोंसे सुन्दर म्लेच्छखण्डको उत्तम भूमिमें प्रवेश किया ॥१३०॥ उस भूमिमें सेनापतिके प्रवेश करते ही वहाँकी समस्त प्रजा घबड़ा गई, उसमेंसे कितने ही लोग स्त्रियों तथा गाय भैंस आदिके साथ भागनेके लिये तैयार हो गये ।।१३१।। कितने ही बुद्धिमान् तथा घीर वीर पुरुष पवित्र अक्षत आदिका बना हुआ अर्घ लेकर सेनासहित सेनापितके सन्मुख गये और उसका सत्कार किया ।।१३२।। अरे डरो मत, डरो मत, जिसको जिस प्रकार सुख हो उसी प्रकार रहो इस प्रकार प्रजाको आश्वासन देते हुए चऋवर्तीके सेवक चारों ओर घूमे थे।।१३३।। अखण्ड आज्ञाको धारण करनेवाला वह सेनापित प्रदक्षिणा रूपसे म्लेच्छखण्ड में घूमता हुआ जगह जगह म्लेच्छ राजाओंसे चऋवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत करवाता जाता था ॥१३४॥ सेनापतिने म्लेच्छ राजाओंको यह भी सिखलाया कि यह चक्रवर्तीका क्षेत्र है और वह प्रसिद्ध चऋवर्ती समीप ही है इसलिये तुम सब अपने अपने सेनाओं के साथ उनकी सेवा करने के लिये शी घ्रता करो। चऋवर्ती भरत इस युगके प्रथम अथवा सबसे मुख्य राजा हैं इसलिये कभी भंग नहीं होनेवाली उनकी आज्ञाको तुम सब अपने मस्तकपर घारण करो ॥१३५-१३६॥

१ न आलिंगितः । २ अपनीतः । ३ अभ्यगच्छत् । ४ प्रविशति स्म । सञ्जगाहे ल० । ५ पिष्य-माम् । ६(द्वन्द्वसमासः)कललधेनुभिः । ७ चेष्टन्ते स्म । ८ यथासुखं तिष्ठत । ६ सेनान्यः । १० भृत्याः । ११ अग्राहयत् । १२ समीपे आस्ते । १३ न विद्यते प्रतिशासनं यस्य । १४ घारयत । १५ शास्ति स्म ।

जाता वयं विरावद्य सनाया इत्युवाशिषः । केचिन्वक्षधरस्याज्ञाम् स्रश्ठा प्रत्यपत्सत् ।।१३७॥ संधिविग्रह्यानाविषाड्गुण्यकृतविकमाः । बलात् प्रमाणिताः केचिव् एश्वयंलवदूषिताः ॥१३८॥ कांश्विद् गांश्वितान् म्लेच्छान् स्रवस्कंदिनरोधनः । सेनानीवंशमानिन्यं नमत्यक्षोऽधिकं क्षतः ॥१३६॥ केचिव् बलेरवष्टब्धाः तत्पीढां सोढुमक्षमाः । शासने चिक्रणस्तस्युः स्नेहो नापीलितात् खलात् ॥१४० इत्युपायं वपायकः साध्यन्म्लेच्छभूमुजः । तेभ्यः कत्याविरत्नानि प्रभोर्भोग्यान्युपाहरत् ॥१४१॥ धर्मकर्मबहिर्भूता इत्यमी म्लेच्छका मताः । ग्रन्यथाऽत्यः समाचारः ग्रायावर्तेन ते समाः ॥१४२॥ इति प्रसाध्य तां भूमिम् ग्रभूमि धर्मकर्मणाम् । म्लेच्छराजबलैः साद्धं सेनानीन्यंवृतत् पुनः ॥१४३॥ रराज राजराजस्य साश्वरत्त्वमूपितः । सिद्धविग्वजयी जेत्रः प्रताप इव मूर्तिमान् ॥१४४॥ सतोरणामितकम्य स सिन्धोवनवेविकाम् । विगाढश्विः ससोपानां रूप्याद्वेस्तटवेविकाम् ॥१४४॥ ग्रारूढो जगतीमद्रेः व्यूढोरस्को स्र महाभुजः । षड्भिर्मासः प्रशान्तोष्मं सोऽध्यवासीव् र गृहामुखम् र ॥१४६॥ तत्रासीनश्च संशोध्य बह्वपायं गुहोदरम् । कृतारक्षाविधः सम्यक् प्रत्यायाच्छिवरं प्रभोः ॥१४७॥

'आज हम लोग बहुत दिनंमें सनाथ हुए हैं इसलिये जोर जोरसे आशीर्वाद देते हुए कितने ही बुद्धिमान् लोगोंने चऋवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत की थी।।१३७।। जिन्होंने सन्धि, विग्रह और यान आदि छह गुणोंमें अपना पराक्रम दिखाया था और जो थोड़ेसे ही ऐश्वर्यसे उन्मत्त हो गये थे ऐसे कितने ही राजाओंसे सेनापितने जबर्दस्ती प्रणाम कराया था ।।१३८।। किलेके भीतर रहनेवाले कितने ही म्लेच्छ राजाओंको सेनापितने उनका चारों ओरसे आवागमन रोककर वश किया था सो ठीक ही है क्योंकि अज्ञानी लोग अधिक दुःखी किये जानेपर ही नम्रीभूत होते हैं ।।१३९।। कितने ही राजा लोग सेनाओं के द्वारा घिरकर उससे उत्पन्न हुए दु:खको सहन करनेके लिये असमर्थ हो चऋवर्तीके शासनमें स्थित हुए थे, सो ठीक ही है क्योंकि बिना पेले खल अर्थात् खलीसे स्नेह अर्थात् तेल उत्पन्न नहीं होता (पक्षमें बिना दुःखी किये हुए खले अर्थात् दुर्जनसे स्नेह अर्थात् प्रेम उत्पन्न नहीं होता) ॥१४०॥ इस प्रकार उपायोंको जाननेवाले सेनापति ने अनेक उपायोंके द्वारा म्लेच्छ राजाओंको वश किया और उनसे चक्रवर्तीके उपभोगके योग्य कन्या आदि अनेक रत्न भेंटमें लिये ।।१४१।। ये लोग धर्मित्रयाओंसे रहित हैं इसलिये म्लेच्छ माने गये हैं, धर्मिकियाओं के सिवाय अन्य आचरणोंसे आर्य खण्डमें उत्पन्न होनेवाले लोगोंके समान हैं।।१४२।। इस प्रकार वह सेनापित, धर्मित्रयाओंसे रहित उस म्लेच्छभूमिको वश कर म्लेच्छराजाओंकी सेनाके साथ फिर वापिस लौटा ।।१४३।। जिसने दिग्विजय कर लिया है, सबको जीतना ही जिसका स्वभाव है, और जो अश्वरत्नसे सहित है ऐसा वह राजाधि-राज भरतका सेनापित ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मूर्तिमान् प्रताप ही हो ॥१४४॥ तोरणोंसहित सिन्धु नदीके वनकी वेदीको उल्लंघन कर वह सेनापित सीढियों सहित विजयार्ध पर्वतके वनकी वेदीपर जा चढा ।।१४५।। जिसका वक्षःस्थल बहुत बड़ा है और जिसकी भुजाएँ बहुत लम्बी हैं ऐसा वह सेनापित पर्वतकी वेदिकापर चढ़कर छह महीनेमें जिसकी गर्मी शान्त हो गई है ऐसी गुफाके द्वारपर ठहर गया ।।१४६।। वहाँ ठहरकर उसने अनेक विघ्नों से भरे हुए गुफाके भीतरी भागको शुद्ध (साफ) कराया और फिर अच्छी तरहसे उसकी रक्षा

१ उद्गताशीर्वचनाः । २ निष्कपटवृत्तयो भूत्वा । ३ अंगीकारं कृतवन्तः । ४ घाटीनिरोधनैः । 'निग्रहस्तु निरोधः स्याद्' इत्यमरः । अभ्यासाधनात्मकनिग्रहैः । उक्तं च विदग्धचूडामणौ 'अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासाधनम्' (घरेका नाम) । ५ अधिकं पीड़ितो भूत्वा । ६ वेष्टिताः । ७ विवाहादिभिः । ८ पुण्यभूम्या वार्याखण्डेनेत्यर्थः । 'अ.र्यावर्तः पुण्यभूमः' इत्यभिधान त् । ६ अस्थानम् । १० प्रविष्टः । ११ विशालवक्ष-स्थलः । १२ तस्थौ । १३ गुहाद्वारम् । १४ स्कन्धावारं प्रत्यगःत् ।

श्रथ सम्मुखमागत्य 'सानीकंनुं पसत्तमः । प्रत्यगृहघत सेनानीः सजयानकिनस्वनम् ।।१४८।।
विभक्ततोरणामुख्यः प्रचलत्केतुमालिकाम् । महावीथीमितिकम्य प्राविक्षत् स नृपालयम् ।।१४६।।
तुरक्षगमवराद्द्रात् कृतावतरणः कृती । प्रभोनुं पासनस्थस्य प्रापदास्थानमण्डपम् ।।१५०।।
दूरानतखलन्मौलिसंदष्टकरकृद्मलः । प्रणनाम प्रभुं सभ्यः वीक्ष्यमाणः सिविस्मितः ।।१५१॥
मुखरं अंधकारेण म्लेच्छराजः ससाध्वसम् । प्रणेमे प्रभुरभ्यत्य ललाटस्पृष्टभूतलः ।।१५२॥
तदुपाहृतं रत्नाद्यः अर्ध्यमभुपढोकितः । नामावेशं च तानस्म प्रभवेऽसौ न्यवेदयत् ।।१५३॥
सप्रसावं च सम्मान्य सत्कृतास्ते महीभुजः । प्रभोरनुमताद् भूयः स्वमोकः प्रत्ययासिषुः ।।१५४॥
इत्यं पुण्योदयाच्चकी बलात् प्रत्यन्तपालकान् । विजिग्ये दण्डमात्रेण जयः पुण्यादृते कृतः ।।१५५॥

#### मालिनी

भ्रथ नृपतिसमाजेनाचितः सानुरागं विजितसकलदुर्गः प्रह्लयन् म्लेच्छनाथान् । पुनरिप विजयायायोजि सोऽग्रेसरत्वे जय इव जयचिह्नमिनितो रत्नभर्ता ॥१५६॥ जयति जिनवराणां शासनं यत्प्रसादात् पदिमदमिषराज्ञां प्राप्यते हेलयैव । समुचितिनिधिरत्नप्राज्यभोगोपभोगप्रकटितसुखसारं भूरि संपत्प्रसारम् ॥१५७॥

का उपाय कर वह चऋवर्ती की छावनीमें वापिस लौट अया ।।१४७।। सेनापितके वहां पहुंचने पर अनेक उत्तम उत्तम राजाओने अपनी सेनाओंके साथ सामने जाकर विजयसूचक नगाड़ोंके शब्दोंके साथ साथ उसका स्वागत-सत्कार किया ॥१४८॥ जिसमें अनेक तोरण लगे हुए हैं और जिसमें बहुत ऊँची अनेक पताकाओं के समूह फहरा रहे हैं ऐसे राजमार्गको उल्लंघन कर वह सेनापति महाराज भरतके डेरेमें प्रविष्ट हुआ।।१४९।। वह व्यवहारकुशल सेनापति दूरसे ही उत्तम घोड़ेपरसे उतर पड़ा और जहाँ महाराज भरत राजसिंहासनपर बैठे हुए थे उस सभा-मण्डपमें जा पहुँचा ॥१५०॥ दूरसे ही झुके हुए चंचल मुकुटपर जिसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रखे हैं और सभासद् लोग जिसे आश्चर्यके साथ देख रहे हैं ऐसा सेनापितने महाराज भरतको नमस्कार किया ॥१५१॥ जिन्होंने अपने ललाटसे पृथिवीतलका स्पर्श किया है और जो जय-जय शब्द करनेसे वाचालित हो रहे हैं ऐसे म्लेच्छ राजाओंने भयसहित सामने आकर भरत को नमस्कार किया ॥१५२॥ उन म्लेच्छ राजाओं के द्वारा उपहारमें लाये हुए रत्न आदिको सामने रखकर सेनापतिने महाराज भरतसे नाम ले लेकर सबका परिचय कराया ॥१५३॥ महाराजने प्रसन्नताके साथ सन्मान करके उन सब राजाओंका सत्कार किया, तदनन्तर वे राजा महाराजकी अनुमतिसे अपने अपने स्थान पर वापिस चले गये ।।१५४।। इस प्रकार चक्रवर्ती ने पुण्य कर्मके उदयसे केवल दण्डरत्नके द्वारा ही विजयार्घ पर्वतके समीपवर्ती राजाओंको जबर्दस्ती जीत लिया था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके बिना विजय कहांसे हो सकती है ? 1१५५1

अथानन्तर—अनेक राजाओं के समूहने प्रेमपूर्वक जिसका सत्कार किया है, जिसने सब किले जीत लिये हैं, जिसने म्लेच्छ राजाओं को नम्ग्रीभूत किया है, जो साक्षात् विजयके समान सुशोभित हो रहा है और विजयके चिह्नोंसे जिसका सन्मान किया गया है ऐसे उस सेनापित को रत्नों के स्वामी भरत महाराजने विजय प्राप्त करने के लिये फिर भी प्रधान सेनापितके पदपर नियुक्त किया ॥१५६॥ योग्य निधियाँ, रत्न तथा उत्कृष्ट भोग-उपभोगकी वस्तुओं

१ ससैन्यैः । २ तन्म्लेच्छराजेभ्य आहुत । ३ पूजयन् । ४ प्रभोः समीपं नीतैः । ५ नामोद्देशम् । ६ म्लेच्छराजान् । ७ निजावासं सम्प्रतिजग्मुः । ६ म्लेच्छराजान् 'प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यादित्य- भिधानात् ।

### शार्वुलविकीडितम्

छत्रं चन्द्रकरापहासि रुचिरं घामीकरप्रोज्ज्बसद्-दण्डं चामरयुग्मकं सुरसरिङ्डिण्डीरिपण्डच्छविः। रुक्माद्रोरिव संविभक्तमपरं कूटं मृगेन्द्रासनं लेभेऽसौ विजयार्द्धनाथविजयाद्रस्नान्यथान्यान्यपि।।१४८।। गीर्वाणः कृतमाल इप्यभिमतः संपूज्य तं साहरं 'प्रादादाभरणानि यानि न पुनस्तेषामिहास्त्युन्मितिः'। सम्म्राट् तैरचका वलङ्कृततन् कल्पद्रुमः पुष्पितो मेरोः सानुमिवाश्रितो मणिमयं सोऽध्यासितो विष्टरम्।।१५६॥

> इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणश्रीमहापुराणसङ्ग्रहे विजयार्द्धगुहाद्वारोद्धाटनवर्णनं नामैकत्रिशत्तमं पर्व ॥ ३१॥

के द्वारा जिसमें सुखोंका सार प्रकट रहता है, और जिसमें अनेक सम्पदाओंका प्रसार रहता है ऐसा यह चक्रवर्तीका पद जिसके प्रसादसे लीला मात्रमें प्राप्त हो जाता है ऐसा यह जिनेन्द्र भगवान्का शासन सदा जयवन्त रहे ॥१५७॥ महाराज भरतने विजयार्ध पर्वतक स्वामीको जीतकर उससे चन्द्रमाकी किरणोंकी हंसी करनेवाला सुन्दर छत्र, सुवर्णमय देदीप्यमान दण्डोंसे युक्त तथा गङ्गा नदीके फेनके समान कान्तिवाले दो मनोहर चमर, सुमेरु पर्वतसे अलग किये हुए उसके शिखरके समान सिहासन तथा और भी अन्य अनेक रत्न प्राप्त किये थे ॥१५८॥ 'कृतमाल' इस नामसे प्रसिद्ध देवने सत्कार कर महाराज भरतके लिये जो आभूषण दिये थे इस भरतक्षेत्रमें उनकी उपमा देने योग्य कोई भी पदार्थ नहीं है । उन अनुपम आभूषणोंसे जिनका शरीर अलंकृत हो रहा है और जो मणियोंके बने हुए सिहासनपर विराजमान हैं ऐसे महाराज भरतेक्वर उस समय मेरु पर्वतकी शिखरपर स्थित फूले हुए कल्प वृक्षके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥१५९॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी

भाषानुवादमें विजयार्घ पर्वतकी गुफाका द्वार उघाड़नेका वर्णन

करनेवाला इकतीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ददी। २ उपमा। ३ बभी।

# द्वात्रिंशत्तमं पर्व

ग्रथान्येद्युद्दपारूढ संभूमेर्ब लनायकैः । प्रत्यपाल्यते सम्भद्धः प्रयाणसमयः पभोः ॥१॥
गजताद्दीयरध्यानां पादातानां च सद्धकुलैः । न नृपांजिरमेवासीत् रुद्धमद्भवनान्यपि ॥२॥
जयकुञ्जरमारूढः परीतो नृपकुञ्जरेः । रेजे 'नियंन्प्रयाणाय सम्म्याट् शक इवामरैः ॥३॥
किञ्चित् पद्यान्मुलं गत्वा सेनान्या शोधिते पथि । ध्वजिनी सद्धकुचन्त्यासीद् ईर्याशुद्धि श्रितेव सा ॥४॥
प्रगुणस्थानसोपानां रूप्याद्रेः श्रेणिमश्रमात् । मुनेः शुद्धिरिव श्रेणीम् ग्रारूढा सा पतािकनी ॥४॥
प्रमुलस्थानसोपानां रूप्याद्रेः श्रेणिमश्रमात् । मुनेः शुद्धिरिव श्रेणीम् ग्रारूढा सा पतािकनी ॥४॥
तिमस्रेति गुहा यासौ गिरिव्याससमायितः । उच्छिता योजनान्यष्टौ ततोऽर्द्धाधिक वस्तृतिः ।।६॥
वाज् कपाटयोर्युग्मं या स्वोच्छायमितोच्छित । द्ये पृथक् १ स्वविष्कम्भसाधिकद्व्यंशविस्तृतिः ।।
पराध्यंमणिनिर्माणदिचमद्द्वारबन्धना । र त्यास्तलनिस्सर्पत्सिन्धस्रोतोविराजिता ॥६॥
ग्रशक्योद्धाटनाऽन्येषां मुक्त्वा चिक्रचमूपितम् । तिन्नरर्गलितत्वाच्च १ प्रागेव कृतिनवृंतिः ।।६॥

अथानन्तर--दूसरे दिन जिन्हें जल्दी हो रही है और जो हरएक प्रकारसे तैयार हैं ऐसे सेनापित लोग चक्रवर्तीके चलनेके समयकी प्रतीक्षा करने लगे (1१।। ह्यथियोंके समूह की सेना, घोड़ोंके समूहकी सेना और पैदल चलनेवाले सैनिक, इन सबकी भीड़से केवल महा-राजका आंगन ही नहों भर गया था किन्तु विजयार्घ पर्वतके वन भी भर गये थे ।।२।। विजयी हाथीपर चढ़ा हुआ और अनेक श्रेष्ठ राजाओंसे घिरा हुआ चऋवर्ती जब विजयके लिये निकला तब ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि ऐरावत हाथीपर चढा हुआ और देवोंसे घिरा हुआ इन्द्र सुशोभित होता है ।।३।। भरतकी वह सेना कुछ पश्चिमकी ओर जाकर सेनापितके द्वारा शुद्ध किये हुए मार्गमें संकुचित होकर चल रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो वह ईर्यापथ शुद्धिको ही प्राप्त हुई हो ।।४।। जिस प्रकार मुनियोंकी विशुद्धता उत्तम गुणस्थान (आठवें, नौवें दशवें रूपी सीढियोंसे युक्त श्रेणी (उपशम श्रेणी अथवा क्षपकश्रेणी) पर चढ़ती है उसी प्रकार चक्रवर्तीकी सेना, जिसपर उत्तम सीधी सीढ़ियां बनी हुई हैं ऐसी विजयार्ध पर्वत की श्रेणीपर जा चढ़ी थी।।५।। वहां तिमस्रा नामकी वह गुफा थी जो कि पर्वतकी चौड़ाई के बराबर लम्बी थी, आठ योजन ऊंची थी और उससे ड़ेवढ़ी अर्थात् बारह योजन चौड़ी थी जो अपनी ऊँचाईके बराबर ऊंचे और कुछ अधिक छह छह योजन चौड़े वज्रमयी किवाड़ोंके युगल धारण कर रही थी जिसके दरवाजेकी चौलट महामूल्य रत्नोंसे बनी हुई होनेसे अत्यन्त देदीप्यमान थी, जो अपने नीचेसे निकलते हुए सिन्धु नदीके प्रवाहसे सुशोभित थी, चक्रवर्तीके 🛴 सेनापतिको छोड़कर जिसे और कोई उघाड़ नहीं सकता था, जो सेनापतिके द्वारा पहले ही उघाड दी जानेसे शान्त पड़ गई थी-भीतरकी गरमी निकल जानेसे ठण्डी पड़ गई थी। जो यद्यपि जगत्की सृष्टिके समान अनादि थी तथापि किसीके द्वारा बनाई हुईके समान मालूम

१ प्रतीक्ष्यते स्म । २ सैन्यानाम् ल० । ३ पदातीनाम् ल० । ४ परिवृतः । ५ निर्गच्छन् । ६ पिक्चमाभिमुखम् । ७ ऋजुसंस्थानसोपानां प्रकृष्टगुणस्थानसोपानाञ्च । ६ सेना । ६ पञ्चाका-द्योजनायामेति भावः । १० अष्टयोजनोत्सेधात् । ११ द्वादशयोजनिवस्तारेत्यर्थः । १२ यमलकवाटे एकैककवाटम् । १३ द्वादशयोजनिवस्तारवद् गुहायाः साधिकद्वितीयं विस्तारम् । यमलरूपकवाटे एकैककवाटस्य साधिकषड्योजनिवस्तृतिरित्यर्थः । १४ द्वारबन्धादधस्तलिनगंच्छत् । देहल्या अधस्तले निर्गच्छिदिति भावः । १४ तेन चमूपितना समुद्धाटितकवाटत्वात् । १६ कृतोपशान्तिः ।

जगित्यितिरवानाद्या घटितेव च केनचित् । जैनी श्रु तिरिवोपात्तगाम्भीर्या मुनिभिर्मता ॥१०॥ व्यायता जीविताशेव मूर्ण्येव च तमोमयो । गतेवोल्लाघतां कृष्ण्यंत मुक्तोष्मा शोधितोदरा ॥११॥ कृटीव च प्रस्ताया निषिद्धान्यप्रवेशना । कृतरक्षाविधिर्द्धारे धृतमङ्गलसंविधिः ॥१२॥ तामालोक्य बलं जिष्णोः दूरादासीत्स साध्वसम् । तमसा सूचिभेद्येन कज्जलेनेव सम्भृताम् ॥१३॥ चिक्रणा ज्ञापितो भूयः सेनानीः सपुरोहितः । तत्तमोनिर्गमोपाये प्रयत्नमकरोत्ततः ॥१४॥ कािकणोमणिरत्नाभ्यां प्रतियोजनमालिखत् । गृहाभित्तिद्वये सूर्यसोमयोर्मण्डलद्वयम् ॥१४॥ तत्प्रकाशकृतोद्योतं सज्योत्स्नातमसित्रिधम् । गृहामध्यमपघ्वान्तं व्यगाहत ततो बलम् ॥१६॥ चक्ररत्नज्वलद्दीये ससेनान्या पुरः स्थिते । बलं तदनुमार्गेण प्रविभज्य द्विधा ययौ ॥१७॥ परिसिन्धु नवीस्रोतः प्राक् पश्चाच्चोभयोः पयोः । बलं प्राय ज्जलं सिन्धोः उपयुज्योपयुज्य तत्॥१८॥ परिसिन्धु त्विस्रोतः प्राक् पश्चाच्चोभयोः पयोः । सलं प्राय संशयद्वैधं तदा प्रापद् दिगाश्रयम् ।।१८॥ पथि द्वेधे स्थिता तस्मिन् सेनाप्रण्या नियन्त्रिता । सा चमूः संशयद्वैधं तदा प्रापद् दिगाश्रयम् ।।१८॥ ततः प्रयाणकैः कैविचत् प्रभूतयवसोदकैः । गृहार्द्धसम्मितां भूमि व्यतीयाय प्र यितिविशाम् ॥२०॥

होती थी, अत्यन्त गम्भीर (गहरी) होनेके कारण जिसे मुनि लोग जिनवाणीके समान मानते थे क्योंकि जिनवाणी भी अन्त्यन्त गम्भीर (गूढ़ अर्थोंसे भरी हुई) होती है। जो जीवित रहने की आशाके समान लम्बी थी, मूर्छाके समान अन्धकारमयी थी, गरमी निकल जाने तथा भीतरका प्रदेश शुद्ध हो जानेसे जो नीरोग अवस्थाको प्राप्त हुईके समान जान पड़ती थी, जिसमें चक्रवर्तीकी सेनाको छोड़कर अन्य किसीका प्रवेश करना मना था, जिसके द्वारपर रक्षाकी सब विधि की गई थी, जिसके समीप मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे और इसलिये जो प्रसूता (बच्चा उत्पन्न करनेवाली) स्त्रीकी कुटी (प्रसूति.गृह) के समान जान पड़ती थी।।६-१२।। सुई की नोकसे भी जिसका भेद नहीं हो सकता ऐसे कज्जलके समान गाढ़ अन्धकारसे भरी हुई उस गुफाको देखकर चक्रवर्तीकी सेना दूरसे ही भयभीत हो गई थी।।१३।। तदनन्तर जिसे चक्रवर्ती ने आज्ञा दी है ऐसे सेनापितने पुरोहितके साथ साथ, उस अन्धकारसे निकलनेका उपाय करने के लिये फिर प्रयत्न किया ॥१४॥ उन्होंने गुफाकी दोनों ओरकी दीवालोंपर काकिणी और चूड़ामणि रत्नसे एक एक योजनकी दूरीपर सूर्य और चन्द्रमाके मण्डल लिखे ॥१५॥ तदनन्तर उन मण्डलोंके प्रकाशसे जिसमें प्रकाश किया जा रहा है, चांदनी और धूप दोनों ही जिसमें मिल रहे हैं तथा जिसका सब अन्धकार नष्ट हो गया है, ऐसे गुफाके मध्य भागमें सेनाने प्रवेश किया ।।१६।। आगे आगे सेनापतिके साथ साथ चऋरत्नरूपी देदीप्यमान दीपक चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसी मार्गसे दो भागोंमें विभक्त होकर सेना चल रही थी ॥१७॥ वह सेना, सिन्धु नदीके प्रवाहके पूर्व तथा पश्चिमकी ओरके दोनों मार्गोंमें सिन्धु नदीके जलका उपयोग करती हुई जा रही थी।।१८।। उन दोनों मार्गोंपर चलती हुई तथा सेनापतिके द्वारा वश की हुई वह सेना उस समय दिशाओं सम्बन्धी संशयकी द्विविधताको प्राप्त हो रही थी अर्थात् उसे इस बातका संशय हो रहा था कि पूर्विदशा कौन है ? और पश्चिम दिशा कौन है ? ।।१९।। तदनन्तर जिनमें घास और पानी अधिक है ऐसे कितने ही मुकाम चलकर महाराज

१ निर्मितेव । २ केनचित् पुरुषेण । ३ परमागमः । ४ ऋजुत्वं गतेव । उहलाघो निर्गतो गदात् । ५ शोधितान्तरा ल० । ६ गुहाम् । ७ सेन।पितसमिन्वते । ६ सिन्धुनदीप्रवाहं वर्जयित्वा । परिशब्दस्य वर्जनार्थत्वात् । ६ पश्चात् पूर्वापर । १० अगच्छत् । ११ द्विप्रकारवती । १२ नियमिता । १३ संशयभेदं संशयविनाशं वा । १४ उपदेशाश्रयम् वा संशयभेदं प्राप । पूर्वादिदिग्भेदे सेना सन्देहवती जातेत्यर्थः । १५ तृण, घास । घासो यवसं तृणमर्जुमित्यभिधानात् । १६ गुहानामर्द्वप्रमिताम् । १७ अत्यगात् ।

य'त्रोन्मग्नजला सिन्धुः निमग्नजलया समम् । प्रविष्टा तिर्यगुद्देशं तं प्राप बलमीशितुः ॥२१॥ तयोरारात्तटे सैन्यं निवेश्य भरतेश्वरः । वैषम्यमुभयोर्नद्योः प्रेक्षाञ्चके सकौतुकम् ॥२२॥ एकाऽषः पातयत्यन्या 'वार्वाद्युत्न्लावत्यरम् । मिथोविरुद्धसाङ्गत्ये सङ्गते ते कथंचन ॥२३॥ नद्योरत्तरणोपायः को नु स्याविति तर्कयन् । द्रुतमाह्यापयामास तत्रस्यः स्थपीतं पितः ॥२४॥ 'तयोरारात्तटे पश्यन् उत्पतिन्नपतज्जलम् । द्रुष्टिचेव तुलयामासं जलाञ्जलिमिवं क्षणम् ॥२४॥ उपर्युच्छ् वासयत्येनां महान् वायुः स्फुरन्नधः । वायुस्तवन्यथावृत्तः प्रमुख्यां च विजृम्भते ॥२६॥ उपनाहावृते कोऽन्यः प्रतीकारोऽनयोरिति । भिष्यवर इवारेभे संक्रमोपक्रमं हुती ॥२७॥ प्रमानुषेठवरण्येषु ये केचन महाद्रुमाः । सतानानाययामास् दिव्यशक्त्यनुभावतः ॥२६॥ सारवार्षभिरुत्तमम्भ्यं स्तम्भानन्तर्जलस्थितान् । स्थपितः स्थापयामास दिव्यशक्त्यनुभावतः ॥२६॥ बलव्यसनमाशङ्कष्य स्वर्ते विद्वृत्तौ स्वर्याः । क्षणान्निष्पावयामास सङ्कमं प्रभुशासनात् ॥३०॥ कृतः कलकतः सैन्यः निष्ठिते सेतुकर्मणि । तदेव च बलं कृतस्नम् उत्ततार परं तटम् र ॥३१॥

भरतने गुफाकी आधी भूमि तय की ।।२०।। और जहां पर 'उन्मग्नजला' नदी 'निमग्नजला' नदीके साथ साथ दोनों तरफकी दीवालोंके कुण्डोंसे निकलकर सिन्धु नदीमें प्रविष्ट होती है उस स्थानपर चक्रवर्तीकी सेना जा पहुँची ॥२१॥ महाराज भरतेश्वर उन दोनों निदयों के किनारेके समीप ही सेना ठहराकर कौतुकके साथ उन दोनों निदयोंकी विषमता देखने लगे ॥२२॥ इन दोनोंमेंसे एक अर्थात् निमग्नजला तो लकड़ी आदिको शीघ्र ही नीचे ले जा रही है और दूसरी अर्थात् उन्मग्नजला प्रत्येक पदार्थको शीघ्र ही ऊपरकी ओर उछाल रही है। यद्यपि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं तथापि किसी प्रकार यहाँ आकर सिन्धु नदीमें मिल रही हैं ॥२३॥ इन नदियोंके उतरनेका उपाय क्या है ? इस प्रकार विचार करते हुए चऋवर्तीने वहां खड़े खड़े ही शीघू ही अपने स्थपित (सिलावट) रत्नको बुलाया ॥२४॥ जिनका पानी ऊपर तथा नीचेकी ओर जा रहा है ऐसी उन दोनों नदियोंको देखते हुए सिलावट रत्नने उन्हें अपनी दृष्टिमात्रसे ही क्षणभरमें अंजिल भर जलके समान तुच्छ समभ लिया ॥२५॥ उसने समभ लिया कि इस उन्मग्नजला नदीको इसके नीचे रहनेवाला महावायु ऊपरकी ओर उछा-लता है और इस निमग्नजला नदीको उसके ऊपर रहनेवाला महावायु नीचेकी ओर ले जाता है।।२६।। इसलिये इन दोनोंका पुल बाँघनेके सिवाय और क्या उपाय हो सकता है ऐसा विचार कर उत्तम वैद्यके समान कार्यकुशल सिलावट रत्नने उन निदयोंके पार होनेका उपाय अर्थात् पुल बाँधनेका उपाय प्रारम्भ कर दिया ॥२७॥ उसने अपनी दिव्य शक्तिकी सामर्थ्यसे निर्जन वनोंमें जो कुछ बड़े बड़े वृक्ष थे वे मँगवाये। भावार्थ-अपने आश्रित देवोंके द्वारा सघन जंगलोंसे बड़े बड़े वृक्ष मँगवाये ॥२८॥ उसने मजबूत लकड़ियोंके द्वारा जलके भीतर मजबूत खम्भे खड़े कर उनपर पुल तैयार कर दिया ॥२९॥ अधिक समय लगनेपर सेनाको दुःख होगा इस बातका विचार कर उस गंभीर बुद्धिके धारक सिलावटने भरतेश्वरकी आज्ञा से क्षण भरमें ही पुल तैयार कर दिया था ॥३०॥ पुल तैयार होते ही सेनाओंने आनन्दसे कोलाहल किया और उसी समय चन्नवर्तीकी समस्त सेना उतरकर निदयोंके उस किनारे

१ यस्मिन् प्रदेशे । २ पूर्वापरिभित्तिद्वयदण्डान् निर्मत्य । ३ प्रदेशम् । ४ काष्टादि । ५ स तन्नदीद्वयम् ल०, इ०, अ०, प०, स० । ६ ददर्शेत्यर्थः । ७ उत्पतिनपतरुपत्वादञ्जिलयुक्तजलवत् ।
६ अधोगमनवृत्तिः । ६ वन्धनात् । १० सेतूपक्रमम् । ११ आनयित स्म । १२ विन्यस्य ।
१३ जलं स्थिरात् व०, द० । जले स्थिरात् इ० । १४ स्तम्भानाम् । १५ सेतुम् । १६ वलस्य पीडा
भविष्यन्तीति विशंवय । १७ चिरकालेऽतीते सित । १६ अपरतीरम् ।

नायकैः सममन्येद्युः प्रभुगंजघटावृतः । महापथेन तेनैव जलदुगं व्यलङ्गघयत् ।।३२।।
ततः कतिपयेरेव प्रयाणेरितवाहितैः । गिरिदुगं विलंघ्योवग्गुहाद्वा रमवासवत् ।।३३।।
निर्गलीकृतं द्वारं 'पौरस्त्येरिभसाधनैः । व्यतीत्य प्रभुरस्याद्वेः स्रघ्युवास वनाविनम् ।।३४।।
स्रिधशय्य गुहागर्भं चिरं मातुरिवोवरम् । लब्धं जन्मान्तरं मेने निःसृतैः सैनिकैबंहिः ।।३४।।
गुहेयमितगृध्येव गिलित्वा जनतामिमाम् । जरणाशिकतो नूनम् उज्जगाल बहिः पुनः ।।३६।।
व्यजनैरिव शाखाग्रेः वीजयन् वनवीरधाम् । गुहोष्मणां चिरं खिन्नां चमूमाश्वासयन्मरुत् ।।३७।।
तद्वनं पवनाधूतं चलच्छाखाकरोत्करैः । प्रभोरुपागमे तोषान्ननतेव धृतार्तवम् ।।३६।।
पूर्ववत् पिष्वमे खण्डे बलाप्रण्या प्रसाधिते । विजेतुं मध्यमं खण्डं साधनैः प्रभुरुद्ययौ ।।३६।।
न करैः पीडितो लोको न भुवः शोषितो रसः । नार्केणेव जनस्तप्तः प्रभुणाऽभ्युद्यताप्युवक् ।।४९।।
कौबेरीं विशमास्थाय र तपत्येकान्ततः । करैः । भानुर्भरतराजस्तु भुवस्तापमपाकरोत् ।।४१।।
कृतव्यू हानि सैन्यानि संहतानि । परस्परम् । नातिभूमि ययुर्जिष्णोः न स्वैरं परिबभृमुः ।।४२।।

पर जा पहुंची ॥३१॥ दूसरे दिन हाथियोंके समूहसे घिरे हुए महाराज भरतने अनेक राजाओं के साथ साथ उसी जलमय महामार्गसे कठिन रास्ता तय किया ॥३२॥ तदनन्तर कितने ही मुकाम चलकर और उस पर्वतरूपी दुर्ग (कठिन मार्ग)को उल्लंघन कर वे उस गुफाके उत्तर द्वारपर जा पहुँचे ।।३३।। आगे चलनेवाली हाथियोंकी सेनाके द्वारा उघाड़े हुए उत्तर द्वारको उल्लंघन कर चऋवर्तीने विजयार्घ पर्वतके वनकी भूमिमें निवास किया ।।३४।। माताके उदर के समान गुहाके गर्भमें चिरकाल तक निवास कर वहाँसे बाहर निकले हुए सैनिकोंने ऐसा माना था मानो दूसरा जन्म ही प्राप्त हुआ हो ॥३५॥ सेनाको बाहर प्रकट करती हुई वह गुफा ऐसी जान पड़ती थी मानो पहले वह बड़ी भारी तृष्णा इस मनुष्य समूहको निगल गई थी परन्तु पचानेकी शक्ति न होनेसे अब उसे फिर बाहर उगल रही हो ॥३६॥ उस समय पंखोंके समान वनलताओंकी शाखाओंके अग्रभागसे हवा करता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता था मानो चिरकालतक गुफाकी गरमीसे दुःखी हुई सेनाको आश्वासन ही दे रहा हो ॥३७॥ जिसने ऋतु सम्बन्धी अनेक फल-फूल धारण किये हैं और जो वायुसे हिल रहा है ऐसा वह वन उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवर्तीके आनेपर संतुष्ट होकर हिलते हुए अपने शाखा रूपी हाथोंके समूहसे नृत्य ही कर रहा हो।।३८।। जब सेनापित पहलेकी तरह यहांके भी पिंचम म्लेच्छ खण्डको जीत चुका तब महाराज भरत अपनी सेनाओंके द्वारा मध्यम म्लेच्छ खण्डको जीतनेके लिये उद्यत हुए।।३९।। यद्यपि भरत सूर्यके समान उत्तर दिशाकी ओर निकले थे तथापि जिस प्रकार सूर्य अपने कर अर्थात् किरणोंसे लोगोंको पीड़ित करता है, पृथिवी का रस अर्थात् जल सुखा देता है, और मनुष्योंको संतप्त करता है उस प्रकार उन्होंने अपने कर अर्थात् टेक्ससे लोगोंको पीड़ित नहीं किया था, पृथिवीका रस अर्थात् आनन्द नहीं सुखाया था-नष्ट नहीं किया था और न मनुष्योंको संतप्त अर्थात् दुःखी ही किया था ॥४०॥ सूर्य उत्तर दिशामें पहुँचकर अपनी किरणोंसे सन्ताप करता है परन्तु महाराज भरतने पृथिवीका संताप दूर कर दिया था ।।४१।। जिनमें अनेक व्यूहोंकी रचना की गई है और जो परस्परमें मिली हुई हैं ऐसी भरतकी सेनाएँ न तो उनसे बहुत दूर ही जाती थीं और न स्वच्छन्दतापूर्वक

१ अपनीतैः । २ उत्तरगुहाद्वारम् । ३ पुरोगतैः । ४ वनभूमिम् । ५ मन्यते स्म । ६ अतिवाञ्छया । ७ निगरणं कृत्वा । ५ जीणंशक्त्यभावात् । ६ उद्गिलति स्म । १० ऋतौ भवम् आर्तवम् पुष्पादि । धृतमार्तवं येन तत् । ११ उत्तरदिग्भागः । १२ उत्तरस्यां दिशि स्थित्वा । १३ नितराम् । १४ विहितर्चनानि । १५ संबद्धानि मिलितानि वा ।

प्रसाधितानि दुर्गाणि कृतं चाशक्यसाधनम् । परचक्रमवष्टक्षं चिक्रणो जयसाधनः ।।४३॥ बलवान्नाभियोक्तब्यो रक्षणीयाश्च संश्रिताः । यतितव्यं क्षितित्राणे जिगीषोवृं तमीदृशम् ॥४४॥ इत्यलब्ध्यवलश्चकी चक्ररत्नमनुवजन् । कियतीमपि तां भूमिम् ग्रवाष्ट्रं म्भीत् स्वसाधनः ॥४४॥ तावच्च परचक्रेणं स्वचक्रस्यं पराभवम् । चिलातावर्तनामानौ प्रभू शुश्रुवतुः किल ॥४६॥ अभूतपूर्वमेतन्नो परचक्रमृपस्थितम् । व्यसनं प्रतिकर्तःयम् इत्यास्तां सङ्गतौ मिथः ॥४७॥ ततौ धनुषंरप्रायं सहाश्चीयं सहास्तिकम् । इतोऽमृतश्च संजग्मे तत्सैन्यं म्लेच्छराजयोः ॥४८॥ कृतोच्चित्रपृरमौ संरम्भं प्रतिपद्य तौ । विक्रम्यं चिक्रणः सैन्यः भेजतुर्विजिगीवृताम् ॥४६॥ तावच्च सुधियो घीराः कृतकार्याश्च मित्रणः । निविष्य तौ रणारम्भाद् वचः पष्यमिदं जगुः ॥४०॥ न किञ्चिवप्यनालोच्य विषयं सिद्धिकाम्यतां । ग्रनालोचितकार्याणां दवीयस्यो रऽर्थसिद्धयः ॥४१॥ कोऽयं प्रभुरवष्टम्भी कृतस्त्यो वा कियद्धलः । बलवान् इत्यनालोच्य नाभिषेण्यः क्षण्यन्वनः ॥५२॥ विजयार्द्रचलोल्लङ्घी नेष सामान्यमानुषः । दिव्यो विद्यानुभावो र वा भवेदेष न संशयः ॥४३॥

इधर उधर ही घूमती थीं ॥४२॥ चऋवर्तीकी विजयी सेनाओंने अनेक किले अपने वश किये, जिन्हें कोई वश नहीं कर सकता था, ऐसे राजाओंको वश किया और शत्रुओंके देश घेरे।।४३।। बलवान्के साथ युद्ध नहीं करना, शरणमें आये हुएकी रक्षा करना, और अपनी पृथिवीकी रक्षा करनेमें प्रयत्न करना यही विजयकी इच्छा करनेवाले राजाके योग्य आचरण हैं।।४४।। इस प्रकार जिनकी सेना अथवा पराक्रमको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसे चक्रवर्ती भरतने चकरत्नके पीछे पीछे जाते हुए अपनी सेनाके द्वारा वहाँकी कितनी ही भूमिको अपने आधीन कर लिया ॥४५॥ इतनेमें ही चिलात और आवर्त नामके दो म्लेच्छ राजाओंने शत्रुओंकी सेनाके द्वारा अपनी सेनाका पराभव होता सुना ।।४६।। हमारे देशमें शत्रुओंकी सेना आकर उपस्थित होना यह हम दोनोंके लिये बिलकुल नई बात है, इस आये हुए संकटका हमें प्रतिकार करना चाहिये ऐसा विचार कर वे दोनों ही म्लेच्छ राजा परस्पर मिल गये ॥४७॥ तदनन्तर जिसमें प्रायः करके धनुष धारण करनेवाले योद्धा हैं, तथा जो हाथियों और घोड़ोंके समूहसे सहित हैं ऐसी उन दोनों राजाओंकी सेना इधर उधरसे आकर इकठ्टी मिल गई ।।४८।। जिन्होंने भारी युद्ध करनेका उद्योग किया है ऐसे वे दोनों ही राजा कोधित होकर तथा पराक्रम प्रकट कर चक्रवर्तीकी सेनाओंके साथ विजिगीषुपनको प्राप्त हुए अर्थात् उन्हें जीतनेकी इच्छासे उनके प्रतिद्वन्द्वी हो गये ॥४९॥ इसीके बीच, बुद्धिमान् घीरवीर तथा सफलतापूर्वक कार्य करनेवाले मंत्रियोंने उन दोनों राजाओंको युद्धके उद्योगसे रोककर नीचे लिखे अनुसार हितकारी वचन कहे ॥५०॥ हे प्रभो, सिद्धिकी इच्छा करनेवालोंको बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिये क्योंकि जो बिना विचारे कार्य करते हैं उनके कार्योंकी सिद्धि बहुत दूर हो जाती है ॥५१॥ हमारी सेनाको रोकनेवाला यह कौन राजा है ? कहांसे आया है ? इसकी सेना कितनी है और यह कितना बलवान् है इन सब बातोंका विचार किये बिना ही उसकी सेनाके सन्मुख किसी भी तरह नहीं जाना चाहिये।।५२।। विजयार्घ पर्वतको उल्लंघन करनेवाला यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह या तो कोई देव होगा या कोई दिव्य प्रभावका धारक होगा इसमें

१ व्याप्तम् । २ अभिषेणनीयः । ३ महतीम् । ४ वेष्टयित स्म । ५ परसैन्येन । ६ स्वराष्ट्रस्य । ७ आवयोः । ६ संगतमभूत् । ६ अधिकां शक्ति विधाय । १० सिद्धिमिच्छता। ११ दूरतराः । १२ कियद् बल अ०, स०, इ०। १३ सेनया अभियातव्यः । १४ सर्वथा। १५ देवः । १६ दिव्यसामर्थः ।

तवास्तां समरारम्भः सम्भाव्यो वुर्गसंश्रयः। तवाश्रितेरनायासात् जेतुं शक्यो रिपुर्महान् ॥१४॥ स्वभाववुर्गमेतन्नः क्षेत्रं केनाभिभूयते। हिमबद्विजयाद्विविगङ्गगार्थित्वषुत्वविवि ॥१४॥ प्रम्यच्य वेवताः सन्ति सत्यमस्मत्कुलोचिताः। नागांभेघमुखा नाम ते निरुन्धन्तु शात्रवान् ॥१६॥ इति तद्वचनाण्जातजयाशंसौ जनेश्वरौ। वेवतानुस्मृति सद्यः चक्रतुः कृतपूजनौ ॥१७॥ ततस्ते जलवाकारधारिणो घनर्गाजताः। परितो वृष्टिमातेनुः सानिलामनिलाशनाः ॥१६॥ तज्जलं जलवोव्गीणं बलमाप्लाच्य जंष्णवम् ॥ ग्रयस्तियंगथोऽध्वं च समन्तावभ्यवुद्ववत् ॥१६॥ न चेलंकनोपमस्यासीत् शिबिरे वृष्टिरीशितुः। बहिरेकाणंवं कृत्स्नम् ग्रकरोव् व्याप्य रोवसी ॥६०॥ खत्ररत्नमुपर्यासीच्चमंरत्नमधोऽभवत्। ताभ्यामावेष्ट्य तव्यद्धं बलं स्यू तिमवाभितः ॥६१॥ मध्येरत्नद्वयस्यास्य स्थितमासप्तमाव् विनात्। जलप्लवे बलं भर्तुः व्यक्तमण्डायितं तवा ॥६२॥ चक्ररत्नकृतोद्योते रुद्धावशयोजने। तत्राण्डके स्थतं जिष्णोः निरावाधमभूव् बलम् ॥६२॥ प्रविभक्तचतुर्द्वारं सेनान्यान्तःसुरक्षितम्। बहिर्जयकुमारेण ररक्षे किल तव्बलम् ॥६४॥ प्रविभक्तचतुर्द्वारं सेनान्यान्तःसुरक्षितम्। बहिर्जयकुमारेण ररक्षे किल तव्बलम् ॥६४॥ तवा पटकुटीभेवाः १०कीडिकाइच विश्वक्रकटाः ॥ कृताः स्थपतिरत्नेन रथादचाम्बर्रः गोचराः ॥६४॥

कुछ भी सन्देह नहीं है ।।५३।। इसलिये युद्धका उद्योग दूर रहे, हम लोगोंको किसी किलेका आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि किलेका आश्रय लेनेवाले पुरुष बड़ेसे बड़े शत्रुको सहज ही जीत सकते हैं ।।५४।। हिमवान् पर्वतसे विजयार्घ पर्वत तक और गङ्गा नदीसे सिन्धु नदीके किनारे तक का यह हमारा क्षेत्र स्वभावसे ही किलेके समान है, इसका पराभव कौन कर सकता है ? इसे कौन जीत सकता है ? ॥५५॥ और दूसरी बात यह भी है कि हमारी कुल-परम्परासे चले आये नागमुख और मेघमुख नामके जो देव हैं वे अवश्य ही शत्रुओंको रोक लेंगे ॥५६॥ इस प्रकार मन्त्रियोंके वचनोंसे जिन्हें विजय करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है ऐसे उन दोनों राजाओं ने शीघू ही पूजन कर देवताओंका स्मरण किया ॥५७॥ स्मरण करते ही नागमुख देव, बादलों का आकार धारण कर घनघोर गर्जना करते हुए चारों ओर भंभा वायुके साथ साथ जलकी वृष्टि करने लगे ॥५७॥ मेघोंके द्वारा बरसाया हुआ वह जल भरतेश्वरकी सेनाको डुबोकर ऊपर नीचे तथा अगल बगल चारों ओर बहने लगा ॥५८॥ यद्यपि वह जल इतना अधिक बरसा था कि उसने आकाश और पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर बाहर एक समुद्र सा बना दिया था परन्तु चक्रवर्तीके शिबिर (छावनी)में वस्त्रका एक टुकड़ा भिगोने योग्य भी वृष्टि नहीं हुई थी ॥५९-६०॥ उस समय भरतकी सेनाके ऊपर छत्ररत्न था और नीचे चर्मरत्न था, उन दोनों रत्नोंसे घिरकर रुकी हुई सेना ऐसी मालूम होती थी मानो चारों ओरसे सी ही दी गई हो अर्थात् चर्मरत्न और छत्ररत्न इन दोनोंमें चारों ओरसे टांके लगाकर बीचमें ही रोक दी गई हो।।६१।। उस जलके प्रवाहमें भरतकी वह सेना सात दिनतक दोनों रत्नोंके भीतर ठहरी थी और उस समय वह ठीक अंडाके समान जान पड़ती थी ॥६२॥ जिसमें चकरत्नके द्वारा प्रकाश किया जा रहा है ऐसे उस बारह योजन लम्बे-चौड़े अण्डाकार तम्बूमें ठहरी हुई भरतकी सेना सब तरहकी पीड़ासे रहित थी।।६३।। उस बड़े तम्बूमें चारों दिशाओंमें चार दरवाजे विभक्त किये गये थे, उसके भीतरकी रक्षा सेनापतिने की थी और बाहरसे जय-कुमार उस सेनाकी रक्षा कर रहे थे।।६४॥ उस समय सिलावट रत्नने अनेक प्रकारके कपड़े के तम्बू, घासकी बड़ी बड़ी भोपड़ियां और आकाशमें चलनेवाले रथ भी तैयार किये थे ॥६५॥

१ गाङगिसन्धु-ल०। २ नागमेघ-ल०। ३ नागाः। ४ जिष्णोश्चिक्रणः सम्बन्धि। ५ अभिधा-वित स्म। ६ पटमार्द्रं यथा भवति। ७ ऊतम् तन्तुना सम्बद्धमित्यर्थः। ८ अण्डिमवाचरितम्। ६ पञ्जरे। १० कीटिकाः कुटीराः, शालाः। किटिकाश्च ल०, द०, अ०, प०, स०। ११ विशालाः। १२ रथाः संचरगोचराः प०।

बहिः कलकलं अत्वा किमेतविति पार्थिवाः । करं व्यापारयामासुः कृद्धाः कौक्षेयकं प्रति ॥६६॥ ततक्षक्रभराविष्टाः गणबद्धामरास्तवा । नागानुत्सारयामासुः ग्राक्ष्टाः हुङकृतः क्षणात् ॥६७॥ बलवान् कृषराजोऽपि मुक्तिंसहप्रगिजतः । विव्यास्त्रं रजयन्नागान् रथं विव्यमधिष्टितः ॥६८॥ तवा रणाङ्गणे वर्षन् वारथारामनारतम् । स रेजे धृतसन्नाहः प्रावृष्णेय इवाम्बृवः ॥६८॥ तन्नुक्ता विशिषा वीप्रा रेजिरे समराजिरे । ब्रष्टं तिरोहितान्नागान् वीपिका इव बोधिताः ॥७०॥ ततो निववृते जित्वा नागान् मेष्यमुखानसौ । कुमारो रणसंरम्भात् प्राप्तमेषस्वरधृतिः ॥७१॥ कृषराजस्तवा स्कूर्जत्पर्जन्य (स्तिनितोर्जितः । गिजितिनिर्जयन् मेष्यमुखान् स्थातस्तवान्नया ॥७२॥ तोषितैरववानेन ये घोषितोऽस्य जयोऽमरः । वन्ध्वनवृद्धभिष्वानबिधरीकृतविङमुखः ॥७२॥ ततो वृष्टापवानोऽपं तुष्टुवे चिन्नण मृष्टुः । नियोजितक्ष सत्कृत्य वीरो वीराग्रणीपवे ॥७४॥ इन्द्रजाल इवामुष्मिन् व्यतिकान्तेऽहिविष्तवे । १५० प्रत्यापत्तिमगाव् भूयो बलमाविभवज्जयम् ॥७४॥ विष्वस्ते पन्नगानीके विवलौ म्लेच्छनायकौ । चिक्रणक्ष्वरणावेत्य भयभ्यान्तौ प्रणेमतुः ॥७६॥ वन्धन वासमै कृतागः परिशोधनम् । वत्वा प्रसीव वेवेति तौ भृत्यत्वमुपेयतुः ॥७७॥ वन्धन यशोधनं चासमै कृतागः परिशोधनम् । वत्वा प्रसीव वेवेति तौ भृत्यत्वमुपेयतुः ॥७७॥

बाहर कोलाहल सुनकर 'यह क्या है' इस प्रकार कहते हुए राजाओंने कोधित होकर अपना हाथ तलवारकी ओर बढ़ाया ॥६६॥ तदनन्तर, उस समय जिन्हें चक्रवर्तीने आदेश दिया है ऐसे गणबद्ध जातिके देवोंने ऋद्ध होकर अपने हुंकार शब्दोंके द्वारा क्षणभरमें नागमुख देवोंको हटा दिया ॥६७॥ अतिशय बलवान् कुरुवंशी राजा जयकुमारने भी दिव्य रथपर बैठकर सिंह-गर्जना करते हुए, दिव्य शस्त्रोंके द्वारा उन नागमुख देवोंको जीता ॥६८॥ उस समय युद्धके आंगनमें निरन्तर बाणोंकी वर्षा करता हुआ और शरीरपर कवच धारण किये हुए वह जयकुमार वर्षाऋतुके बादलके समान सुशोभित हो रहा था ॥६९॥ जयकुमारके द्वारा छोड़ें हुए वे देदीप्यमान बाण युद्धके आंगनमें ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छिपे हुए नागमुखों को देखनेके लिये जलाये हुए दीपक ही हों ।।७०।। तदनन्तर वह जयकुमार नागमुख और मेघ-मुख देवोंको जीतकर तथा मेघेश्वर नाम पाकर उस युद्धसे वापिस लौटा ॥७१॥ उस समय वह जयकुमार बिजली गिरानेके पहले भयंकर शब्द करते हुए बादलोंकी गर्जनाके समान अपनी तेज गर्जनाके द्वारा मेघमुख देवोंको जीतता हुआ मेघेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥७२॥ बार-बार बजते हुए दुन्दुभियोंके शब्दोंसे जिन्होंने समस्त दिशाएँ बहिरी कर दी हैं ऐसे देवों ने इस जयकुमारके पराक्रमसे सन्तुष्ट होकर इसका जयजयकार किया था ॥७३॥ तदनन्तर जिसका पराक्रम देख लिया गया है ऐसे इस जयकुमारकी चक्रवर्तीने भी बार-बार प्रशंसा की और उस वीरका सत्कार कर उन्होंने उसे मुख्य शूरवीरके पदपर नियुक्त किया ॥७४॥ इन्द्र-जालके समान वह नागमुख देवोंका उपद्रव शान्त हो जानेपर जिसकी जीत प्रकट हो रही है ऐसी वह भरतकी सेना पुनः स्वस्थताको प्राप्त हो गई अर्थात् उपद्रव टल जानेपर सुखका अनुभव करने लगी ॥७५॥ नागमुख देवोंकी सेनाके भाग जानेपर वे दोनों ही चिलात और आवर्त नामके म्लेच्छ राजा निर्बल हो गये और भयसे घबड़ाकर चक्रवर्तीके चरणोंके समीप आकर प्रणाम करने लगे ।।७६।। उन्होंने अपराघ क्षमा कराकर भरतके लिये बहुत सा धन तथा यशरूपी धन दिया और 'हे देव, प्रसन्न होइए' इस प्रकार कहकर उनकी दासता स्वीकार

१ खड्गम् । २ आज्ञापिताः । ३ पालियतान् चकुः । ४ कुद्धाः । ४ जयकुमारः । ६ घृतकवचः । ७ प्रावृषि भवः । ५ समरांगणे । ६ न्यवृतत् । १० प्राप्तमेषस्वरसंज्ञः । ११ मेघः । १२ पराक्रमेण । १३ दृष्टावदातोऽयं स०, ल०, द० । दृष्टावदानोऽयं द०, प० । दृष्टसामर्थ्यः । १४ स्तूयते स्म । १५ पूर्वस्थितिम् । स्वरूपात् प्रच्युतस्य पुनः स्वरूपे अवस्थानम्, आश्वासमित्यर्थः । १६ कृतदोषस्य परिशोधनं यस्मात् तत् ।

निस्सपत्नां महीमेनां कुर्वंभर्वाङ्गिनिधोश्वरः । भ्रा हिमाब्रितटाव् भूयः प्रवाणमकरोव् बर्तः ।।७६।।
सिन्धुरोघोभुवः सुन्दन् प्रयाणे जयसिन्धुरेः । सिन्धुप्रपात मासीवन् सिन्धुवेद्या न्यषे कि सः ।।७६।।
कात्वा समागतं जिञ्जुं देवी स्वावासगोचरम् । उपयाय समुद्धृत्य रत्नार्धं सपंरिच्छवा ।।६०।।
पुण्यः सिन्धुजलेरेनं हेमकुम्भशतोद्धृतः । साभ्यषिञ्चत् स्वहस्तेन भद्रासनिवेशितम् ।।६१।।
कृतमङ्गलनेपथ्यम् अभ्यनन्वज्जयशिषा । देव त्वदृश्चावद्य पूताऽस्मीत्यवद्य तम् ।।६२।।
तत्र भद्रासनं दिव्यं लब्ध्वा तद्रपढौकितम् । कृतानुवजनां पिकञ्चत् सिन्धुदेवीं व्यसर्जयत् ।।६३।।
हिमाचलमनुप्राप्तः तत्तटानि जयं पिक्षा कि श्वात्याणकः प्रापत् हिमवत्कूटसिप्तिधम् पित्र।।
पुरोहितसखस्तत्र कृतोपवसनिकयः । अध्यशेत स्व शुंच शब्यां विव्यास्त्राण्यधिवासयन् ।।६४।।
विधिरेष नचाशिक्तिरिति सम्भावितो नृपः । स राज्यमकरोच्चापं विक्राण्यप्ततः ।।६६।।
तत्रामोधं शरं विद्यं पित्रस्य शर्ताध्वगामिनम् । वैशाखस्यानमास्थाय स्व स्वनामाक्षरचिद्वितम् ।।६७।।
मुक्तिसहप्रणादेन यदा मुक्तः शरोऽमुना ।। तदा सुरगणस्तुष्टः मुक्तोऽस्य कुसुमाञ्जिलः ।।६६।।

की ॥७७॥ इस समस्त पृथिवीको शत्रुरहित करते हुए प्रथम निधिपति-चक्रवर्तीने फिर अपनी सेनाके साथ साथ हिमवान् पर्वतके किनारे तक गमन किया ॥७८॥ गमन करते समय अपने विजयी हाथियोंके द्वारा सिन्धु नदीके किनारेकी भूमिको खूंदते हुए भरतेश्वर जब सिन्धुप्रपात पर पहुँचे तब सिन्धु देवीने उनका अभिषेक किया ॥७९॥ वह देवी भरतको अपने निवास स्थानके समीप आया हुआ जानकर रत्नोंका अर्घ लेकर परिवारके साथ उनके पास आई थी ।।८०।। और उसने अपने हाथसे सुवर्णके सैंकड़ों कलशोंमें भरे हुए सिन्धु नदीके पवित्र जलसे भद्रासनपर बैठे हुए महाराज भरतका अभिषेक किया था ॥८१॥ अभिषेक करनेके बाद उस देवीने मंगलरूप वस्त्राभूषण पहने हुए महाराज भरतको विजयसूचक आशीर्वादों से आनन्दित किया तथा यह भी कहा कि हे देव, आज आपके दर्शनसे में पवित्र हुई हूँ ॥८२॥ वहां उस सिन्धु देवीका दिया हुआ दिव्य भद्रासन प्राप्त कर भरतने आगेके लिये प्रस्थान किया और कुछ दूर तक पीछे पीछे आती हुई सिन्धु देवीको बिदा किया ॥८३॥ हिमवान् पर्वत के समीप पहुंचकर उसके किनारोंको जीतते हुए भरत कितने ही मुकाम चलकर हिमवत् कूट के निकट जा पहुंचे ।।८४।। वहाँ उन्होंने पुरोहितके साथ साथ उपवास कर और दिव्य अस्त्रों की पूजा कर डाभकी पवित्र शय्यापर शयन किया ।।८५।। अस्त्रोंकी पूजा करना यह एक प्रकारकी विधि ही है, कुछ चऋवर्तीका असमर्थपना नहीं है, ऐसा विचार कर राजाओंने जिनका सन्मान किया है ऐसे भरतराजने बिना प्रयत्नके ही अपना वज्रकाण्ड नामका धनुष डोरीसे सहित किया ।।८६।। और वैशाख नामका आसन लगाकर अपने नामके अक्षरोंसे चिह्नित तथा ऊपरकी ओर जानेवाला अपना अमोघ (अव्यर्थ) दिव्य बाण उस धनुषपर रक्खा ।।८७।। जिस समय सिंहनाद करते हुए भरतने वह बाण छोड़ा था उस समय देवोंके समूहने संतुष्ट होकर उनपर फूलोंकी अञ्जलियाँ छोड़ी थीं , अर्थात् फूलोंकी वर्षा की थी ।।८८।।

१ उत्कृष्टिनिधिपतिः । 'वरे त्वर्गागित्यभिधानात् । २ सिन्धुनदीतीरभूमीः । ३ सञ्चूणंयन् । ४ सिन्धुनदीपतनकुण्डम् । ५ आगच्छन् । ६ न्यषेवि द० । सेवते स्म । ७ उपाययौ । ५ सपरिकरा । ६ पिवत्रैः । १० विहितानुगमनाम् । ११ जयन् जयन् ल०, अ०, इ०, । जयं जयन् प०, स० । १२ हिम-वन्नामकूट । १३ अधिशेते स्म । १४ मन्त्रैरिभपूजयन् । १५ शक्यभावो न । १६ मौर्वीसहितम् । १७ सन्धानमकरोत् । १५ वैशाखस्थाने स्थित्वा, वितस्त्यन्तरेण स्थिते पादद्वये विशाखः, तथा चोक्तं धनुर्वेदे । वामपादप्रसारे दक्षिणसंकोचे प्रत्यलीढं दक्षिणजंघाप्रसारे वामसंकोचे चालीढम् । तुल्यपादयुगम् समपदम् । वितस्त्यन्तरेण स्थिते पादद्वये विशाखः, मण्डलाकृति पादद्वयं मण्डलम् । १६ चित्रणा ।

स शरो दूरमुत्पत्य क्वविवय्यस्वलव्गतिः । 'संप्राप्यद्विमवत्कूटं तव्वेश्माकम्पयन् पतन् ॥ ६॥ स माग्यववाध्याय शात्वक्षयरागमः । उच्चचाल चलन्मौलिः तिम्नवाःसी सुरोत्तमः ॥ ६०॥ सम्प्राप्तश्च तमुद्देशं यमध्यास्ते स्म चक्रभृत् । वरोपरुद्ध'संरम्भो धनुज्यसिक्नुत्स्पृशन् ॥ ६१॥ वुद्धगोऽयं हिमवानद्विः सलङ्घ्यश्च पृथाजनः । लङ्घितोऽद्य त्वया वेव त्वव्वृत्तमितमानुषम् ॥ ६२॥ वि प्रकृष्टान्तराः क्वास्मवावासाः क्व भवच्छरः । तथाप्याकम्पितास्तेन पततंकपवे वयम् ॥ ६३॥ त्वत्प्रतापः शरव्याजात् उत्पतन् गगनाङ्गणम् । गणवद्धपवे कर्तुम् सस्मान् नाहृतवान् ध्रुवम् ॥ ६४॥ विजताब्धः समाक्षान्तविजयाद्धंगृहोवरः । हिमाद्रिशिखरेष्वद्य जृम्भते ते जयोद्यमः । १॥ ६४॥ जयवावोऽनुवावोऽयं सिद्धविग्वजयस्य ते । जयतात् नन्दताष्ठिष्णणे वद्धिषीष्ट भवानिति ॥ ६६॥ समुच्चरन् जयध्वानमुखरः स सुरः समम् । प्रभुं सभाजयामास् सोपचारं सुरोत्तमः ॥ ६७॥ सभिषच्य च राजेन्द्रं राजवद्विधिनाः वदौ । गोशविचन्वनं । सोऽस्मै सममौष्धिमालयाः ॥ १॥ ६॥। त्वव्यव्यक्तवासिनोः वव दूरानितिमौलयः । वेवास्त्वामानमन्त्येते त्वत्प्रसादाभिकाङ्यिनाः ॥ ६६॥ त्वव्यव्यक्तवासिनोः वव दूरानितिमौलयः । विवास्त्वामानमन्त्येते त्वत्प्रसादाभिकाङ्यिनाः ॥ १॥ ६॥।

जिसकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती ऐसा वह बाण ऊपरकी ओर दूरतक जाकर वहाँपर रहनेवाले देवके भवनमें पड़कर उस भवनको हिलाता हुआ हिमवत्कूटपर जा पहुँचा ॥८९॥ मागघ देवके समान कुछ विचार कर जिसने चऋवर्तीका आगमन समभ लिया है ऐसा वहाँका रहनेवाला देव अपना मस्तक भुकाता हुआ चला ॥९०॥ और जिसने अपना कुछ क्रोध रोक लिया है ऐसा वह देव धनुषकी चापका स्पर्श करता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा जहाँपर कि चक्रवर्ती विराजमान थे ॥९१॥ वह देव भरतसे कहने लगा कि हे देव, यह हिमवान् पर्वत अत्यन्त ऊँचा है और साधारण पुरुषोंके द्वारा उल्लंघन करने योग्य नहीं है फिर भी आज आपने उसका उल्लंघन कर दिया है इसलिये आपका चरित्र मनुष्योंको उल्लंघन करनेवाला अर्थात् लोकोत्तर है ।।९२।। हे देव, बहुत दूर बने हुए हम लोगोंके आवास कहाँ ? और आपका बाण कहां ? तथापि पड़ते हुए इस बाणने हम सबको एक ही साथ कम्पित कर दिया ॥९३॥ हे देव, यह आपका प्रताप बाणके व्याजसे आकाशमें उछलता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो हम लोगोंको गणबद्ध (चक्रवर्तीके आधीन रहनेवाली एक प्रकारकी देवोंकी सेना ) देवोंके स्थानपर नियुक्त होनेके लिये बुला ही रहा था ॥९४॥ जिसने समुद्रको भी जीत लिया है और विजयार्ध पर्वतकी गुफाओंके भीतर भी आक्रमण कर लिया है ऐसा यह आपका विजय करने का उद्यम आज हिमवान् पर्वतके शिखरोंपर भी फैल रहा है ।।९५।। हे प्रभो, आपका समस्त दिग्विजय सिद्ध हो चुका है इसलिये हे जयशील, आपकी जय हो, आप समृद्धिमान् हों और सदा बढ़ते रहें इस प्रकार आपका जयजयकार बोलना पुनरुक्त है ।।९६।। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ जो जय जय शब्दोंसे वाचाल हो रहा है ऐसा वह उत्तम देव अन्य अनेक उत्तम देवोंके साथ साथ सब तरहके उपचारोंसे भरतकी सेवा करने लगा ॥९७॥ तथा राजाओंके योग्य विधिसे राजाधिराज भरतका अभिषेक कर उसने उनके लिये औषधियोंके समूहके साथ गोशीर्ष नामका चन्दन समर्पित किया ।।९८।। और कहा कि हे देव, आपके क्षेत्रमें रहनेवाले ये देव आपकी प्रसन्नताकी इच्छा करते हुए दूरसे ही मस्तक भुकाकर आपके लिये नमस्कार

१ सम्प्रापद्धिम- प०, ल०। २ विचार्येत्यर्थः। ३ हिमवत्कूटवासी। हेमवान्नाम। ४ ईष-त्पीडित। ५ सामान्यैः। ६ दिव्यमित्यर्थः। ७ दूर। ८ भवतो बाणः। ६ शरेण। १० युगपत्। ११ जयोद्योगः। १२ सार्थकं पुनर्वचनमनुवादः। १३ सम्भावयामास। १४ राजार्ह-विधानेन। १५ हरिचन्दनम्। १६ वनपुष्पमालया। १७ तव पालनक्षेत्रवासिनः।

षेहि' वेव ततोऽस्मास् प्रसावतरलां दृ शम् । स्वामिप्रसावलाभो हि वृत्तिलाभो'ऽनुजीविनाम् ।।१००॥ निवेशं रिवितेश्वास्मान् सम्भाविषतुमहंसि । वृत्तिलाभाविष प्रायः तल्लाभः किङकरेर्मतः ॥१०१॥ मानयिष्ठिति तहाक्यं स तानमरसत्तमान् । व्यस्तं यत्त्वस्थसात्कृत्य यथास्वं कृतमाननान् ॥१०२॥ हिमवण्वयशंसीनि मङ्गलान्यस्य किश्वराः । जगुस्तत्त्वुञ्जवेशेषु स्वरमारव्यमूर्ण्यंना ॥१०२॥ सस्कृत् किश्वरस्त्रीणाम् प्रायुन्यानाः स्तनावृतीः । सरोवीचिभिदो मन्दम् प्राववृत्तद्वनानिलाः ॥१०४॥ स्थलाव्जिनीवनाद्विष्वक् किरन् किञ्जल्कणं रजः । हिमी हिमाद्विक् ज्लेभ्यः तं सिवेवे समीरणः ॥१०४॥ स्थलाम्भोषहिणीवास्य कीर्तिः साकं ए जयिष्या । हिमाचलनिक् ज्लेषु पप्रये<sup>११</sup> विग्जयाजिता ॥१०६॥ हिमाचलस्थलेष्वस्य षृतिरासीत् प्रपत्यतः । कृतोपहारकृत्येषु स्थलाम्भोर्जविकस्वरेः ॥१०७॥ तनुज्वेषु तिमाकान्तविक् कर्णं विषृतायितम् । स्विमवानल्परत्निद्धं हिमाद्रि बह्वमंस्त<sup>१९</sup> सः ॥१०८॥

कर रहे हैं ।।९९।। इसिलये हे देव, हम लोगोंपर प्रसन्नतासे चञ्चल हुई दृष्टि डालिये क्योंकि स्वामीकी प्रसन्नता प्राप्त होना ही सेवक लोगोंकी आजीविका प्राप्त होना है। भावार्थ-स्वामी लोग सेवकोंपर प्रसन्न रहें यही उनकी उचित आजीविका है।।१००।। हे स्वामिन्, आप उचित आज्ञाओं के द्वारा हम लोगोंको सन्मानित करनेके योग्य हैं अर्थात् आप हम लोगोंको उचित आज्ञाएँ दीजिये क्योंकि सेवक लोग स्वामीकी आज्ञा मिलनेको आजीविका (तनस्वाह)की प्राप्तिसे भी कहीं बढ़कर मानते हैं।।१०१।। इस प्रकारके उस देवके वचनोंकी प्रशंसा करते हुए भरतने उन सब उत्तम देवोंका सत्कार किया और सबको अपने आधीन कर बिदा कर दिया ।।१०२।। उस समय अपने इच्छानुसार स्वरोंका चढ़ाव-उतार करनेवाले किन्नर देव उस पर्वतके लतागृहोंके प्रदेशोंमें 'भरतने हिमवान् देवको जीत लिया हैं' इस बातको सूचित करने-वाले मंगलगीत गा रहे थे।।१०३।। उस समय वहां किन्नर देवोंकी स्त्रियोंके स्तन ढकनेवाले वस्त्रोंको बार-बार हिलाता हुआ तथा तालाबकी तरंगोंको छिन्न भिन्न करता हुआ उस हिमवान् पर्वतके वनोंका वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥१०४॥ स्थल कमलिनियोंके वनके चारों ओर केशरसे उत्पन्न हुआ रज फैलाता हुआ तथा हिमवान् पर्वतके लतागृहोंसे आया हुआ शीतल वायु महाराज भरतकी सेवा कर रहा था।।१०५।। दिग्विजय करनेसे प्राप्त हुई भरतकी कीर्ति जयलक्ष्मीके साथ साथ स्थलकमलिनियोंके समान हिमवान् पर्वतके लतागृहोंमें फैल रही थी ।।१०६।। जिन्होंने फूले हुए स्थल-कमलोंसे उपहारका काम किया है ऐसे हिमवान् पर्वतके स्थलोंमें चारों ओर देखते हुए भरतको बहुत ही संतोष होता था ।।१०७।। वह हिमवान् पर्वत ठीक भरतके समान था क्योंकि जिस प्रकार भरत उच्चेवृंति अर्थात् उत्कृष्ट व्यवहार धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह पर्वत भी उच्चैवृंत्ति अर्थात् बहुत ऊँचा था, जिस प्रकार भरतने अपने तेजसे समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थीं उसी प्रकार उस पर्वतने भी अपने विस्तार से समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थीं, जिस प्रकार् भरत आयित अर्थात् उत्तम भिवतव्यता (भविष्यत्काल) घारण करते थे उसी प्रकार वह पर्वत भी आयित अर्थात् लम्बाई धारण कर रहा था और जिस प्रकार भरतके पास अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थीं उसी प्रकार उस पर्वत के पास भी अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थीं । इस प्रकार अपनी समानता रखनेवाले उस हिमवान्

१ कुर । २ जीवितलाभः । 'आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिर्वतनजीवने' इत्यभिधानात् । ३ सेवकानाम् । ४ शासनैः । 'अपवादस्तु निर्देशो निदेशः शासनं च सः । शिष्टिश्चाज्ञा चे' इत्यभिधानात् । ५ आज्ञालाभः । ६ पूजयन् । ७ तद्देवस्य वचनम् । ६ हिमविष्ठिकुञ्जप्रदेशेषु । 'निकुञ्जकुञ्जो वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे' इत्यभिधानात् । ६ उरोजाच्छादनवस्त्राणि । १० सह । 'साकं सत्रा समं सह' इत्यभिधानात् । ११ प्रकृष्टोऽभवत् । १२ विहितपुष्पोपहारव्यापारेषु । १३ धृतधनागमम् । १४ बहुमानमकरोत् ।

प्रत्रान्तरे गिरीखेऽस्मिन् व्यापारितदृशं प्रभुम् । विनोदियतुमित्युच्चैः पुरोधा गिरमभ्यधात् ॥१०६॥ हिमवानयमुत्तुङ्गाः सङ्गतः सततं श्रिया । कुलक्षोणीभृतां धुर्यो । धत्ते युव्मद्मृक्षियाम् ॥११०॥ महो महानयं शंलो दुरारोहो दुरुत्तरः । शरसन्धानमात्रेण सिद्धो युव्मन्महोदयात्॥१११॥ चित्रेरसङ्कृता रत्नैः ग्रस्य श्रेणी हिरण्मयी । शतयोजनमात्रोच्चा टङ्किच्छिन्नेव भात्यसौ ॥११२॥ स्वपूर्वापरकोटिभ्यां विगाह्य लवणाणंवम् । स्थितोऽयं गिरिराभानि मानवण्डायितो भुवः ॥११३॥ "द्विविस्तृतोऽयमद्रीन्द्रो भरताद् भरतर्षभ । मूले चोपरिभागे च तुत्यविस्तारसम्मितः ॥११४॥ ग्रस्यानुसान् रम्येयं वनराजी विराजते । शत्ववध्युषिता सिद्धविद्याधरमहोरगैः ॥११४॥ तटाभोगा विस्तित्यस्य ज्वलन्मणिविचित्रिताः । चित्रिता इव संक्रान्तैः स्ववंधूप्रतिबिम्बकैः ॥११६॥ पर्यटन्ति तटेष्वस्य सप्रेयस्यो । नभश्चराः । स्वरसंभोगयोग्येषु हारिभिर्लतिकागृहैः ॥११७॥ विविक्तर रमणीयेषु सानुष्वस्य धृतोत्सवाः । न धृति दधतेऽन्यत्र गीर्वाणाः साप्सरोगणाः ॥११८॥

पर्वतको भरतने बहुत कुछ माना था-आदरकी दृष्टिसे देखा था ॥१०८॥ इसी बीचमें, जब कि महाराज भरत अपनी दृष्टि हिमवान् पर्वतपर डाले हुए थे-उसकी शोभा निहार रहें थे तब पुरोहित उन्हें आनन्दित करनेके लिये नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट वचन कहने लगा ।।१०९।। हे प्रभो, यह हिमवान् पर्वत बहुत ही उत्तुङ्ग अर्थात् ऊँचा है, सदा श्री अर्थात् शोभा से सहित रहता है और कुलक्षोणीभृत् अर्थात् कुलाचलोंमें श्रेष्ठ है इसलिये आपका अनुकरण करता है-आपकी समानता धारण करता है क्योंकि आप भी तो उत्तुङ्ग अर्थात् उदारमना हैं, सदा श्री अर्थात् राज्यलक्ष्मीसे सहित रहते हैं और कुलक्षोणीभृत् अर्थात् वंशपरम्परासे आये हुए राजाओं में श्रेष्ठ हैं।।११०।। अहा, कितना आश्चर्य है कि यह बड़ा भारी पर्वत, जो कि कठिनाईसे चढ़ने योग्य है और जिसका पार होना अत्यन्त कठिन है, डोरीपर बाण रखते ही आपके पुण्य प्रतापसे आपके वश हो गया है ।।१११।। इसकी सुवर्णमयी श्रेणी अनेक प्रकार के रत्नोंसे सुशोभित हो रही है, सौ योजन ऊँची है और ऐसी जान पड़ती है मानो टांकीसे गढ़ कर ही बनाई गई हो ।।११२।। अपने पूर्व और पश्चिमके कोणोंसे 'लवण समुद्रमें प्रवेश कर' पड़ा हुआ यह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो पृथिवीके नापनेका एक दण्ड ही हो ॥११३॥ हे भरतश्रेष्ठ, यह श्रेष्ठ पर्वत भरतक्षेत्रसे दूने विस्तारवाला है और मूल, मध्य तथा ऊपर तीनों भागोंमें इसका एक समान विस्तार है ।।११४॥ जिसमें सिद्ध, विद्याधर और नागकुमार निरन्तर निवास करते हैं ऐसी यह मनोहर वनकी पंक्ति इस पर्वतके प्रत्येक शिखरपर शोभाय-मान हो रही है ।।११५।। देदीप्यमान मणियोंसे चित्र विचित्र हुए इस पर्वतके किनारेके प्रदेश बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं और भीतर पड़ते हुए देवांगनाओं के प्रतिबिम्बोंसे ऐसे 🦠 जान पड़ते हैं मानो उनमें अनेक चित्र ही खींचे गये हों ॥११६॥ सुन्दर लतागृहोंसे अपनी इच्छानुसार उपभोग करने योग्य इस पर्वतके किनारोंपर अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ विद्याधर लोग टहल रहे हैं।।११७।। जो देव लोग अपनी अप्सराओं के साथ इस पर्वतके निर्जन पवित्र और रमगीय किनारोंपर कीड़ा कर लेते हैं फिर उन्हें किसी दूसरी जगह संतोष नहीं होता

१ अस्मिन्नवसरे। २ श्रीदेव्या लक्ष्म्या च। ३ मुख्यः। ४ तवानुकरणम्। ५ अवतरितुम-शक्यः। ६ राद्धो ल०। ७ द्विगुणविस्तारः। ५ भरतश्रेष्ठः। ६ तुल्या विस्तार-ल०, द०। १० सानुविस्ताराः। ११ प्रियतमासहिताः। १२ पवित्र। 'विविक्तौ पूतविजनी' इत्यभिधानात्।

पर्यन्तेऽस्य वनोहेशा विकासि कुंसुमस्मिताः। हसन्तीवामरोद्यानिश्रयमात्मीयया श्रिया।।११६॥ स्वेन मूर्ण्ना विभत्येष श्रियं नित्यानपायिनीम्। स्मार्ताः स्मरन्ति यां शच्याः सौभाग्यमदक्षिणीम् ॥१२०॥

मूर्ष्ति पब्महृदोऽस्यास्ति घृतश्री बंहुवर्णनः । प्रसन्नवारे वत्कुल्लहं मपक्क जमण्डनः ॥१२१॥
ह्वस्यास्य पुरःप्रत्यक्तोरण द्वारिनर्गते । गङ्गासिन्ध् महानद्यौ धत्तेऽयं धरणीधरः ॥१२२॥
सिरतं रोहितास्यां च वधात्येष शिलोच्चयः । तवुवक्तोरण द्वारान्निः सृत्योवङ्गमुखी गताम् ॥१२३॥
महापगाभिरित्याभिः ग्रलङ्ग्ययाभिर्विभात्ययम् । तिसृभिः शिक्तिभिः स्वं वा भूभृव्भावं विभावयन् ॥१२४॥
शिलरेरेष कृत्कीलः कीलयन्निव खाङ्गणम् । सिद्धाध्वानं रुणद्वीद्धः पराध्यं रुद्धविङ्गमुखः ॥१२४॥
परश्शतमिहाद्रीन्द्रे सन्त्यावासाः सुधाशिनाम् । येऽनल्पां कल्पजां लक्ष्मीं हसन्तीव स्वसंपदा ॥१२६॥
दत्यनेकगुणेऽप्यस्मिन् दोषोऽस्त्येको महान्गिरौ । यत् पर्यन्तगतान्धते गुरुरप्यगुरुद्धमान् १ ॥१२७॥
ग्रलंघ्यमहिमोदग्रो गरिमाकान्तविष्टयः । जगद्गुरोः पुरोरा १ भाम् ग्रयं धत्ते धराधरः ॥१२६॥

है।।११८।। जो फूले हुए फूलरूपी हास्यसे सिहत हैं ऐसे इसके किनारेके वनके प्रदेश ऐसे जान पड़ते हैं मानो अपनी शोभासे देवोंके बगीचेकी शोभाकी हँसी ही कर रहे हों ॥११९॥ यह पर्वत अपने मस्तक (शिखर) से उस शोभाको धारण करता है, जो कि, सदा नाशरहित है और स्मृतिके जानकार पण्डित लोग जिसे इन्द्राणीके सौभाग्यका अहंकार दूर करनेवाली कहते हैं ।।१२०।। इसके मस्तकपर पद्म नामका वह सरोवर है जिसमें कि श्री देवीका निवास है, शास्त्रकारोंने जिसका बहुत कुछ वर्णन किया है, जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, और जो फूले हुए सुवर्ण कमलोंसे सुशोभित है।।१२१।। यह पर्वत क्रमसे इस पद्मसरोवरके पूर्व तथा पश्चिम तोरणसे निकली हुई गङ्गा और सिन्धुनामकी महानदियोंको धारण करता है।।१२२।। तथा पद्म सरोवरके उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर उत्तरकी ओर गई हुई रोहितास्या नदीको भी यह पर्वत धारण करता है।।१२३।। यह पर्वत इन अलंघ्य तीनं महानदियोंसे ऐसा सुशो-भित होता है मानो उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीन शक्तियोंसे अपना भूभृद्भाव अर्थात् राजा पना (पक्षमें पर्वतपना) ही प्रकट कर रहा हो ॥१२४॥ देदीप्यमान तथा दिशाओंको व्याप्त करनेवाले अपने अनेक शिखरोंसे यह पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो आकाशरूपी आँगनको कीलोंसे युक्त कर देवोंका मार्ग ही रोक रहा हो ॥१२५॥ इस पर्वतराजपर देवोंके अनेक आवास हैं जो कि अपनी शोभासे स्वर्गकी बहुत भारी शोभा की भी हंसी करते हैं ।।१२६।। इस प्रकार इस पर्वतमें अनेक गुण होनेपर भी एक वड़ा भारी दोष है और वह यह कि यह स्वयं गुरु अर्थात् बड़ा होकर भी अपने चारों ओर लगे हुए अगुरु द्रुम अर्थात् छोटे छोटे वृक्षोंको धारण करता है (परिहार पंक्षमें अगुरु द्रुमका अर्थ अगुरु चन्द्वनके वृक्ष लेना चाहिये) ॥१२७॥ यह पर्वत जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवकी सदृशता धारण करता है क्योंकि जिस प्रकार भगवान् वृषभदेव अपनी अलंघ्य महिमासे उदग्र अर्थात् उत्कृष्ट हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी अपनी अलंघ्य महिमासे उदग्र अर्थात् ऊँचा है और जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवने अपनी गरिमा अर्थात् गुरुपने से समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया था उसी प्रकार इस पर्वतने भी अपनी गरिमा अर्थात् भारीपनसे समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया है। भावार्थ-जिस प्रकार भगवान् वृषभ देवका गुरुपना समस्त लोकमें प्रसिद्ध है उसी प्रकार इस पर्वतका भारीपना भी लोकमें प्रसिद्ध

१ पर्यन्तस्य ल०। २ स्मृतिवेदिनः। ३ धृता श्रीः (देवी) येन स। ४ पूर्वपिक्चम-दिवस्थतोरण। ५ तत्पद्मसरोवरस्थोत्तरदिवस्थतोरण। ६ उत्तरदिक्रमुखीम्। ७ देवभेदमार्गम्। ५ अपरिमिताः। परा संख्या शताधिकात्। ६ स्वर्गजाम्। १० कालागुरुतरून्, लघुतरूनिति ध्वनिः। ११ उपमाम्।

इत्यस्याद्वेः परां शोभां शंसत्युक्कैः पुरोषसि । प्रशशंस तमद्रीन्द्रं सम्प्रीतो भरतािषपः ॥१२६॥ स्वभुद्धितसेत्रभिमानं सोऽभिनन्त्वे हिमाक्तम् । प्रत्यावृतत् प्रभुद्वं वृत्वभादि कृतूहलात् ॥१३०॥ यो योजनशतोष्क्वायो मूले तावक्व विस्तृतः । तद्वं विस्तृतिर्मृष्टिनं भुवो मौलिरिवोद्गतः ॥१३१॥ यस्योत्संगभुवो रम्याः कदली वण्डमण्डितः । सम्भोगाय मभोगानां कस्पन्ते सम्भे लतालयः ॥१३२॥ सनागर्मं सनागृश्च सपुन्नागः परिष्कृतम् । ४यदुपान्ते वनं सेच्यं मुच्यते जातु नामरः ॥१३३॥ स्वतदस्कि हिनोस्तर्पत्त्रभादिग्वहरिन्मुक्तम् । शरदभ्रं रिवारक्षवपुषं । सनभोगुषम् । ॥१३४॥ तं शंलं भुवनस्यैकं ललामेव । तिकपयन् । कलयामास लक्ष्मीवाम् स्वयशः प्रतिमानकम् । ॥१३४॥ तमेकपाक्द्रं । शंलम् भ्राकलपान्तमनश्वरम् । स्वयशोरािशनीकाशं । प्रयस्वभिननन्त्व सः ॥१३६॥ सोऽबलः प्रभुमायान्तं । मायान्तमिक्तदिवाम् । प्रत्यग्रहीिदवाम्येत्य । प्रव्यन्तिमानकेवरम् । स्वयशोरम् । तत्तदोपान्तिविश्वान्ते स्वयशोरम् । ॥१३६॥ तत्तदोपान्तिविश्वान्तिकः । प्रत्यग्रहीिदवाम्येत्य । स्वयशोरमुना ॥१३६॥ तत्तदोपान्तिविश्वान्तिकः । प्रोव्गीयमानममलं शुक्षवे । स्वयशोरमुना ॥१३६॥ जयत्वभिन्नानिकः । प्रत्यानिकः । प्रत्यानिकः । स्वयशोरमुना ।।१३६॥ जयत्वभिन्नानिकः । स्वयशोरम् । तत्तदोभित्तयो जहाः मनोऽस्य स्किटकामलाः ।।१३६॥

है, अथवा इस पर्वतने अपने विस्तारसे लोकका बहुत कुछ अंश व्याप्त कर लिया है।।१२८॥ इस प्रकार जब पुरोहित उस पर्वतकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन कर चुका तब भरतेश्वरने भी प्रसन्न होकर उस पर्वतकी प्रशंसा की।।१२९॥ अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्रकी सीमा स्वरूप हिमवान् पर्वतकी प्रशंसा कर महाराज भरत कुतूहलवश वृषभाचलको देखनेके लिये लीटे ।१३०॥

जो सौ योजन ऊँचा है, मूल तथा ऊपर कमसे सौ और पचास योजन चौड़ा है एवं ऊपर की ओर उठा हुआ होनेसे पृथिवीके मस्तकके समान जान पड़ता है। जिसके ऊपरके मनोहर प्रदेश केलोंके समूहसे सुशोभित लतागृहोंसे आकाशगामी देव तथा विद्याधरोंके उपभोग करने योग्य हैं, नाग सहजना और नागकेशरके वृक्षोंसे घिरे हुए तथा सेवन करने योग्य जिस पर्वत के समीपके वनोंको देव लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने तटपर लगे हुए स्फटिक मणियोंकी फैलती हुई प्रभासे जिसने समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली हैं, जिसका शरीर शरद्ऋतुके बादलों से बना हुआ-सा जान पड़ता है और जो सदा देव तथा विद्याधरोंसे सहित रहता है, ऐसे उस पर्वतको लोकके एक आभूषणके समान देखते हुए श्रीमान् भरतने अपने यशका प्रतिबिम्ब माना था।।१३१-१३५॥ जो एक सफेद रंगका है और जो कल्पान्त काल तक कभी नष्ट नहीं होता ऐसे उस वृषभाचलको अपने यशकी राशिके समान देखते हुए महाराज भरत बहुत ही आनन्दित हुए थे।।१३६॥ उस समय वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त शत्रुओं की मायाको नष्ट करनेवाले चक्रवर्ती भरतको अपने समीप आता हुआ जानकर चारों ओर बहनेवाले वनके वायुके द्वारा सामने जाकर उनका स्वागत-सत्कार ही कर रहा हो।।१३७॥ वहांपर भरतने उस पर्वतके किनारेके समीप विश्राम करते हुए विद्याधर नागकुमार और किन्तर देवोंके द्वारा गाया हुआ अपना निर्मल यश भी सुना था।।१३८॥ स्फटिकके समान

१ स्तुतिं कुर्वति सित । २ प्रशंस्य । ३ व्याघुटितवान् । ४ खण्ड — अ०, द०, स०, ल० । ५ समर्था भवन्ति । ६ नागवृक्षसिहतम् । ७ सर्जकतरुभिः । ८ यदुपान्तवनं ल०, प०, द०, अ०, प०, स० । ६ लिप्तिदिङ्गमुखम् । १० घटित । ११ आकाशस्पर्शनसिहतम्, देव-विद्याधर-सिहतम् । १२ तिलकम् । १३ विलोकयन् । १४ सदृशम् । १५ केवलं धवलम् । १६ समानम् । १७ आ समन्तात् अयः आयः तस्य अन्तः अन्तकः नाश इत्यर्थः । विभूत्यन्तकम् समन्तात्पुण्यनाशकिमत्यर्थः । अयः शुभावहो विधि रित्यिभिधानात् । १८ श्रूयते स्म ।

प्रधिमेखलमस्यासीच्छिलाभितित् चिक्काः । स्वनामाक्षरिविन्यासे षृतिर्धविश्वक्षमाजितः ।।१४०॥ काकिणीरत्नमादाय यदा लिलिखिक्त्ययम् । तदा राजसहस्राणां नामान्यत्रेक्षताचिराट् ॥१४१॥ ग्रसंस्यकल्पकोटीत् येऽतिकात्ता धरामुजः । तेवां नामभिराकीणं तं पश्यन् स सिसिष्मये ॥१४२॥ ततः किञ्चित् स्वलव्यां विलक्षीभूयं चिक्कराट् । प्रनत्यशासनामेनां न मेने भरतावनीम् ॥१४३॥ स्वयं कस्यचिकेकस्य निरस्यक्षामशासनम् । स मेने निविल्लं लोकं प्रायः स्वार्थपरायणम् ॥१४४॥ प्रय तत्र शिलापट्टे स्वहस्ततलिस्तले । प्रशस्तिमित्युदासार्थं व्यलिखत् स यशोषनः ॥१४४॥ स्वस्तीक्ष्वाकृत्वस्योमतलप्रालेयदीवितः । चातुरन्तं महीभर्ताः भरतः शातमातुरः ॥१४६॥ श्रीमानानमृनिःशेवकचरामरभूचरः । प्राजापत्योर्वः मनुर्मान्यः शूरः शुचिकदारघीः ॥१४७॥ चरमांगवरो वीरो घौरेयश्चक'वारिणाम् । परिकान्तं घराचकं जिल्लुना येन विग्जये ॥१४८॥ यस्याव्टादशकोटघोऽश्वा जलस्थलविलक्षघनः । लक्षाश्चतुरशीतिश्च मदेभा जयसाषने ॥१४६॥ यस्य विव्वय्वे विव्वय्वलरेणुभिरुत्यितैः । सिद्यभूकं समारद्धं कपोतगलकर्बुरैः ॥१४०॥

निर्मल और विजयलक्ष्मीके मुख देखनेके लिये मंगलमय दर्पणके समान उस वृषभाचलके किनारे की दीवालें भरतका मन हरण कर रही थीं ।।१३९।। समस्त पृथिवीको जीतनेवाले चक्रवर्ती भरतको उस पर्वतके किनारेकी शिलाकी दीवालोंपर अपने नामके अक्षर लिखनेमें बहुत कुछ संतोष हुआ था ।।१४०।। चक्रवर्ती भरतने काकिणी रत्न लेकर ज्योंही वहाँ कुछ लिखनेकी इच्छा की त्योंही उन्होंने वहाँ लिखे हुए हजारों चक्रवर्ती राजाओंके नाम देखे ।।१४१।। असंख्यात करोड़ कल्पोंमें जो चक्रवर्ती हुए थे उन सबके नामोंसे भरे हुए उस वृषभाचलको देखकर भरत को बहुत ही विस्मय हुआ ।।१४२।। तदनन्तर जिसका कुछ अभिमान दूर हुआ है ऐसे चक्रवर्ती ने आक्ष्ययंचिकत होकर इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीको अनन्यशासन अर्थात् जिसपर दूसरेका शासन न चलता हो ऐसा नहीं माना था। भावार्थ-वृषभाचलकी दीवालोंपर असंख्यात चक्रवर्तियोंके नाम लिखे हुए देखकर भरतका सब अभिमान नष्ट हो गया और उन्होंने स्वीकार किया कि इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीपर मेरे समान अनेक शक्तिशाली राजा हो गये हैं ।।१४३।। चक्रवर्ती भरतने किसी एक चक्रवर्तीके नामकी प्रशस्तिको स्वयं-अपने हाथसे मिटाया और वैसा करते हुए उन्होंने प्रायः समस्त संसारको स्वार्थपरायण समका ।।१४४।।

अथानन्तर—यश ही जिसका धन है ऐसे चक्रवर्तीने अपने हाथके तलभागके समान चिकने उस शिलापट्टपर नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट अर्थसे भरी हुई प्रशस्ति लिखी ।।१४५।। स्वस्ति श्री इक्ष्वाकु वंशरूपी आकाशका चन्द्रमा और चारों दिशाओंकी पृथिवीका स्वामी में भरत हूँ, में अपनी माताके सौ पुत्रोंमें से एक बड़ा पुत्र हूँ, श्रीमान् हूँ, मेंने समस्त विद्याघर देव और भूमिगोचरी राजाओंको नम्नीभूत किया है, प्रजापित भगवान् वृषभदेवका पुत्र हूँ, मनु हूं, मान्य हूँ, शूरवीर हूँ, पवित्र हूँ, उत्कृष्ट बुद्धिका धारक हूँ, चरमशरीरी हूँ, धीर वीर हूँ चक्रवितयोंमें प्रथम हूँ और इसके सिवाय जिस विजयीने दिग्विजयके समय समस्त पृथिवीमण्डल की परिक्रमा दी है अर्थात् समस्त पृथिवीमण्डलपर आक्रमण किया है, जिसके जल और स्थल में चलनेवाले अठारह करोड़ घोड़े हैं, जिसकी विजयी सेनामें चौरासी लाख मदोन्मत्त हाथी

१ सन्तोषः । २ सकलमहीविजयिनः । ३ लिखितुमिच्छति । ४ अपरिमितानां राज्ञामित्यर्थः । ५ विस्मयान्वितो भूत्वा । 'विलक्षो विस्मयान्वितो इत्यभिषानात् । ६ वर्तुले समतले इत्यर्थः । ७ चतुरन्तो द०, प०, ६०, अ०, स० । ६ त्रिसमुद्र-हिमवद्गिरिपर्यन्तमहीनाथः । ६ शतस्य माता शतमाता तस्या अपत्यं शातमातुरः । १० प्रजापतेः पुरोरपत्यं पुमान् । ११ मुख्यः ।

प्रसाधितिविशो यस्य यशः शशिकलामलम् । सुरैरसकृदुव्गीतं कुलक्षोणीध्यकुष्ठिषु ।।१४१।।
विश्वये यस्य सैन्यानि विश्वान्तान्यिविवित्तटम् । चकानुभान्तितान्तानि<sup>र</sup> कान्त्वा हैमवतीस्थलीः ।।१४२।।
नप्ता श्रीनाभिराजस्य पुत्रः श्रीवृषभेशिनः । षट्षण्डमण्डितामेनां यः स्म शास्त्यिक्तां महीम् ॥१४३।।
मत्वाऽसौ गत्वरीं लक्ष्मीं जित्वरः सर्वभूभृताम् । जगिद्वसृत्वरीं कीत्तिम् श्रितिष्ठिपविहाचले ।।१४४॥
इति प्रशस्तिमालीयां विलिखन् स्वयमक्षरः । प्रसूनप्रकर्रमृक्तः नृपोऽवचिकरेऽ मरः ।।१४४॥
तत्रोच्चेष्ठच्यरवृष्वानामन्द्रवृत्वभयोऽध्वनन् । विवि वेवा जयत्याशी शशताप्युच्चेरघोषयन् ।।१४६॥
स्वर्युनीसीकरासारचाहिनो गन्धवाहिनः । मन्वं विचेष्ठराधूत सान्द्रमन्वारनन्वनाः ।।१४७॥
न केवलं शिलाभित्तौ श्रस्य नामाक्षरावली । लिखितानेन चान्द्रेऽपि विम्बे तल्लाञ्छनच्छलात् ।।१४८॥
लिखितं साक्षिणे भृक्तिरित्यस्तीहापि शासने । लिखितां सोऽचलो भृक्तः विग्जये साक्षिणोऽमराः ।।१४६॥
सहो महानुभावोऽपं चकी विषयक्रनिर्जये । येनाकान्तं महीचक्रम् श्रानक्रवसितित्रकात् ।।१६२॥
खचरादिरलंघ्योऽपि हेलयालंघितोऽमुना । कीतिः स्थलाव्जिनीवास्य रूढा हैम।चलस्थले ।।१६१॥

हैं, जिसकी दिग्विजयके समय चारों ओर उठी हुई कबूतरके गलेके समान कुछ कुछ मिलन सेनाकी धूलिसे समस्त दिशाओं के साथ साथ आकाश भर जाता है, समस्त दिशाओं को वश करनेवाले जिसका चन्द्रमाकी कलाओं के समान निर्मल यश कुलपर्वतों के मध्यभागमें देव लोग बार-बार गाते हैं, दिग्विजयके समय चक्रके पीछे पीछे चलनेसे थकी हुई जिसकी सेनाओंने हिमवान् पर्वतकी तराईको उल्लंघन कर दिशाओंके अन्तभागमें विश्राम लिया है, जो श्री नाभिराजका पौत्र है, श्री वृषभदेवका पुत्र है, जिसने छह खण्डोंसे सुशोभित इस समस्त पृथिवीका पालन किया है और जो समस्त राजाओंको जीतनेवाला है ऐसे मुक्त भरतने लक्ष्मीको नश्वर समक्रकर जगत्में फैलनेवाली अपनी कीर्तिको इस पर्वतपर स्थापित किया है ॥१४६-१५४॥ इस प्रकार चऋवर्तीने अपनी प्रशस्ति स्वयं अक्षरोंके द्वारा लिखी, जिस समय चऋवर्ती उक्त प्रशस्ति लिख रहे थे उस समय देव लोग उनपर फूलोंकी वर्षा कर रहे थे ॥१५५॥ वहाँ जोर जोरसे शब्द करते हुए गम्भीर नगाड़े बज रहे थे, आकाशमें देव लोग जय जय इस प्रकार सैकड़ों आशी-विद रूप शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे।।१५६॥ और गङ्गा नदीके जलकी वूंदोंके समृह को धारण करता हुआ तथा कल्पवृक्षोंके सघन वनको हिलाता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था ।।१५७।। भरतके नामके अक्षरोंकी पंक्ति केवल शिलाकी दीवालपर ही नहीं लिखी गई थी किन्तु उन्होंने काले चिन्हके बहानेसे चन्द्रमाके मण्डलमें भी लिख दी थी। भावार्थ-चन्द्रमा के मण्डलमें जो काला काला चिह्न दिखाई देता है वह उसका चिह्न नहीं है, किन्तु भरतके नामके अक्षरोंकी पंक्ति ही है, यहां कविने अपह्नृति अलंकारका आश्रय लेकर वर्णन किया है ।।१५८।। अन्य प्रशस्तियोंके समान भरतकी इस प्रशस्तिमें भी लेख, साक्षी और उपभोग करने योग्य क्षेत्र ये तोनों ही बातें थीं क्योंकि लेख तो वृषभाचलपर लिखा ही गया था, दिग्विजय करनेसे छह खण्ड भरत उपभोग करने योग्य क्षेत्र था और देव लोग साक्षी थे।।१५९॥ अहा , यह चक्रवर्ती बड़ा प्रतापी है क्योंकि इसने समस्त दिशाओंको जीतते समय पूर्व पश्चिम और दक्षिणके तीनों समुद्रपर्यन्त समस्त भूमण्डलपर आक्रमण किया है-समस्त भरत ेको अपने वश कर लिया है। यद्यपि विजयार्घ पर्वत उल्लंघन करने योग्य नहीं है तथापि इसने

१ चकानुगमनेन भिम्नानि । २ गमनशीलाम् । ३ जयनशीलः । ४ विसरणशीलाम् । ५ व्यालखत् ल०, अ०, द०, स० । ६ आकीर्णः । ७-राध्मात ल० । ५ पत्रम् । ६ पूर्वदक्षिणपश्चिमसमुद्रपर्यन्तम् ।

इति बृष्टापवानं तं तुष्टुबुर्नाकिनायकाः । विष्ट्या स्म वर्धयन्त्येनं साङ्गमाष्ट्रव नभक्त्याः ॥१६२॥ भूयः प्रोत्साहितो वेवैः जयोद्योगमन्नयन् । गङ्गगपातमभीयाय व्याहृत इकः तस्त्वनैः ॥१६३॥ गलव्गङ्गाम्बुनिष्ठपूताः शोकरा मदशीकरैः । सम्भू च्र्रुनृ पेभाणां व्यात्युक्षी वा तितासवः ॥१६४॥ पतव्गङ्गाजलावर्तपरिवर्द्धितकौतुकः । प्रत्याप्राहि स तत्पाते गङ्गावेय्या धृतार्घया ॥१६४॥ सिहासने निवेदयेनं प्राङ्गमुखं सुखशीतलैः । सोऽभ्यिषञ्चष्यजलैगिङ्गगः शशाङ्गकरहासिभिः ॥१६६॥ कृतमङ्गालसङ्गीतनान्वीतूर्यरवाकुलम् । निर्वर्त्य मज्जनं जिष्णुः भेजे मण्डनमप्यतः ॥१६७॥ स्थासमे व्यत रत् प्रांशु र रत्नाशुस्यगिताम्बरम् । सेन्द्रचापिमवाद्रीन्द्रशिखरं हरिविष्टरम् ॥१६८॥ स्थासमे व्यत रत् प्रांशु र रत्नाशुस्यगिताम्बरम् । सेन्द्रचापिमवाद्रीन्द्रशिखरं हरिविष्टरम् ॥१६८॥ चिरं वर्द्धस्व विद्वष्णो जीवताभन्वताव् भवान् । इत्यनन्तरमाशास्य तिरोऽभूत् सा विसर्जिता ॥१६९॥ सनुगङ्गातटं सैन्यैः प्राव्यजन्विषयाधिपः । सिवेवे पवमानैश्च गङ्गाम्बुकणवाहिभिः ॥१७०॥ गङ्गातटवनोपान्तिनवेशेषु विशाम्पतिम् । सुखयामासुरन्वीपमायार्यता वनमारताः ।।१७१॥

उसे लीला मात्रमें ही उल्लंघन कर दिया है और इसकी कीर्ति स्थल-कमिलनीके समान हिमालय पर्वतकी शिखरपर आरूढ़ हो गई है । इस प्रकार जिनका पराक्रम देख लिया गया है ऐसे उन भरत महाराजकी बड़े बड़े देव भी स्तुति कर रहे थे और अपनी अपनी स्त्रियोंसे सहित विद्या-घर लोग भी भाग्यसे उन्हें बढ़ा रहे थे अर्थात् आशीर्वाद दे रहे थे ॥१६०-१६२॥

तदनन्तर-जिन्हें देवोंने फिर भी उत्साहित किया है ऐसे महाराज भरत अपने विजय के उद्योगको कम न करते हुए गङ्गापात (जहाँ हिमवान् पर्वतसे गङ्गा नदी पड़ती है उसे गङ्गा-पात कहते हैं) के सन्मुख इस प्रकार गये मानो उसके शब्दोंके द्वारा बुलाये ही गये हों ॥१६३॥ ऊपरसे गिरती हुई गङ्गा नदीके जलके समीपसे उछटे हुए छोटे छोटे जलकण राजाओंके हाथियों के मदकी बूंदोंके साथ इस प्रकार मिल रहे थे मानो वे दोनों परस्पर फाग ही खेलना चाहते हों अर्थात् एक दूसरेको सींचना ही चाहते हों ।।१६४।। पड़ते हुए गङ्गाजलकी भंवरोंसे जिसका कौतूहल बढ़ रहा है ऐसे भरतका गङ्गापातके स्थानपर अर्घ धारण करनेवाली गङ्गा देवीने सामने आकर सत्कार किया ॥१६५॥ गङ्गादेवीने चऋवर्ती भरतको पूर्व दिशाकी ओर मुख्रकर सिंहासनपर बैठाया और फिर सुखकारी, शीतल तथा चन्द्रमाकी किरणोंकी हँसी करनेवाले गङ्गा नदीके जलसे उनका अभिषेक किया ॥१६६॥ जिसमें मंगल संगीत, आशीर्वाद वचन और तुरही आदि बाजोंके शब्द मिले हुए हैं ऐसे अभिषेकको समाप्त कर विजयशील भरतने उसी गङ्गादेवीसे सब वस्त्राभूषण भी प्राप्त किये।।१६७।। तदनन्तर देदीप्यमान रत्नोंकी किरणोंसे जिसने आकाश भी व्याप्त कर लिया है और जो इन्द्रधनुष सहित सुमेरु पर्वतकी शिखरके समान जान पड़ता है ऐसा एक सिंहासन गङ्गादेवीने भरतके लिये समर्पित किया ॥१६८॥ और फिर 'सदा बढ़नेवाले हे महाराज भरत , आप चिर कालतक बढ़ते रहिये, चिरकाल तक जीवित रहिये और चिरकाल तक आनन्दित रहिये अथवा समृद्धि-मान् रहिये इस प्रकार आशीर्वाद देकर भरत महाराजके द्वारा बिदा की हुई वह गङ्गादेवी तिरोहित हो गई ॥१६९॥

अथानन्तर—सेनाके साथ साथ गङ्गाके किनारे किनारे जाते हुए भरतकी अनेक देशोंके स्वामी-राजाओंने और गङ्गा नदीके जलकी बूंदोंको धारण करनेवाले वायुने सेवा की थी ।।१७०॥ गङ्गा किनारेके वनोंके समीपवर्ती भागोंमें पीछेसे आता हुआ वनका वायु चऋवर्ती

१ दृष्टसामर्थ्यम् । दृष्टावदानं प०, अ० । दृष्टवदानं ल० । २ सन्तोषेण । ३ अनूनं कुर्वन् संवर्द्धयिन्नत्यर्थः । ४ अभिमुखमगच्छत् । १ प्रसरन्तिस्म । ६ नृपसम्बन्धिगजानाम् । ७ परस्परसेचनम् । ६ विस्तारितुमिच्छवः । ६ ददौ । १० उन्नत । ११ अनुकूलताम् । १२ वनवायवः ले० ।

वने वनवरस्त्रीणाम् उदस्यभलकावलीः । मृहुस्स्वलन् कपालेषु नृत्यद्वनिश्विष्यनाम् ॥१७२॥
विस्तीलितालिराधुन्वभुत्कल्ला वनवल्लरीः । गिरिनिर्भरतंश्लेषिशिशो मददावषौ ॥१७३॥
प्रतिप्रयाणमानम्। नृपास्तहेशवासिनः । प्रभुमाराधयाञ्चकः माक्रान्ता जयसाधनः ॥१७४॥
कृत्तनामिति प्रसाध्यैनाम् उत्तरां भरतावनिम् । प्रत्यासीदवथो जिल्णुः विजयार्द्वचलस्यलीः ॥१७४॥
तत्रावासितसैन्यं च सेनान्यं प्रभुरादिशत् । भ्रपावृत गृहाद्वारः प्राध्यक्षण्डं जयत्यरम् ॥१७६॥
यावदभ्येति सेनानीम्लेण्झराजजयोद्यमात् । तावत्रभोः किलातीयुःमासाः षट् सुक्तरंगिनः ॥१७७॥
विद्यावरयोशेरारादानम् नौलिभिः । नलांशुमालिकाव्याजादाश्वास्य शिरसा धृता ॥१७६॥
विद्यावरवरावीशेरारादानम् नौलिभिः । नलांशुमालिकाव्याजादाशस्य शिरसा धृता ॥१७६॥
निमश्च विनिभश्चेव विद्याधर धराधिपौ । स्वसारधनसामप्रधा विभुं प्रस्टुमुपेयतुः ॥१८०॥
विद्यावरयरातारधनोपायनसंपदा । तदुपानीतया जिन्नयलभ्ययासीद्विभोर्थृतः ॥१८२॥
तदुपाकृतरत्नौषैः कन्यारत्नपुरःसरैः । सरिदोषैरिवोदन्वान् म्रापूर्यत तदा प्रभुः ॥१८२॥
स्वसारं स्वता स्वता सुनदा नामकन्यकाम् । उदुवाह स्व सक्सीवान् कल्याणैः क्वरोचितैः ॥१८३॥

को सुखी कर रहा था ।।१७१।।वहांके वनमें भीलोंकी स्त्रियोंके केशोंके समूहको उड़ाता हुआ, नृत्य करते हुए वनमयूरोंकी पूंछपर बार-बार टकराता हुआ, भूमरोंको इघर-उघर भगाता हुआ, फूली हुई वनकी लताओंको कुछ कुछ हिलाता हुआ और पहाड़ी भरनोंके स्पर्शसे शीतल हुआ वायु चारों ओर बह रहा था ॥१७२-१७३॥ विजय करनेवाली सेनाके द्वारा दबाय हुए उन देशोंमें निवास करनेवाले राजा लोग नम् होकर प्रत्येक पड़ावपर महाराज भरतकी आराधना करते थे।।१७४॥ इस प्रकार उत्तर भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवीको वशकर विजयी महाराज भरत फिरसे विजयार्घ पर्वतकी तराईमे आ पहुँचे ॥१७५॥ वहाँ पर उन्होंने सेना ठहराकर सेनापतिके लिये आज्ञा दी कि 'गुफाका द्वार उघाड़कर शीघृ ही पूर्व खण्डकी विजय प्राप्त करो' ॥१७६॥ जब तक सेनापित म्लेच्छराज्यओंको जीतकर वापिस आया तब तक सुखपूर्वक रहते हुए महाराज भरतके छह महीने वहींपर व्यतीत हो गये ॥१७७॥ विजयार्घ पर्वतकी दक्षिण तथा उत्तर श्रेणीपर निवास करनेवाले विद्याधर लोग अपने अपने स्वामियों के साथ महाराज भरतका दर्शन करनेके लिये वहींपर आये ।।१७८।। दूरसे ही मस्तक भुकाने-वाले विद्याघर राजाओंने नखोंकी किरणौंके समूहके बहानेसे महाराज भरतकी आज्ञा अपने शिरपर धारण की थी। भावार्थ-नमस्कार करते समय विद्याधरराजाओं के मस्तक पर जो भरत महाराजके चरणोंके नखोंकी किरणें पड़ती थीं उनसे वे ऐसे मालूम होते थे मानो भरतकी आज्ञा ही अपने मस्तकपर धारण कर रहे हों ॥१७९॥ निम और विनमि दोनों ही विद्याधरोंके राजा अपने मुख्य धनकी सामग्रीके साथ भरतके दर्शन करनेके लिये समीप आये ।।१८०।। निम और विनमि जो अन्य किसीको नहीं मिलनेवाली विद्याधरोंके देशकी मुख्य धनरूप सम्पत्ति भेंटमें लाये थे उससे महाराज भरतको भारी संतोष हुआ था ।।१८१।। जिस प्रकार नदियोंके प्रवाहसे समुद्र पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार उस समय निम और विनिमके द्वारा उपहारमें लाये हुए कन्यारत्न आदि अनेक रत्नोंके समूहसे महाराज भरतकी इच्छा पूर्ण हो गई थी ।।१८२।। श्रीमान् भरतने राजा निमकी बहिन सभद्रा नामकी उत्तम कन्याके साथ

१ स्थलीम् ल०, द०, इ०, अ०, स०। २ सैन्यश्च ल०। ३ विभु। ४ उद्घाटित। ५ पूर्व-खण्डम्। ६ शीघृम्। ७ आगच्छन्। ५ क्षेत्र। ६ प्रभुं ल०, अ०, स०, इ०, द०। १० विद्याधरै-रुपायनीकृतया। ११ भगिनीम्। 'भगिनी स्वसा' इत्यभिधानात्। १२ परिणीतवान्।

तां मनोज'रसस्येव सुति संप्राप्य चक्रमृत्। स्वं मेने सफलं जन्म परमानन्दनिर्भरः ।।१६४।।
तादाधिकितिनःशेवम्लेण्छराजवलो वलः । जयलक्ष्मीं पुरस्कृत्य सेनानीः प्रभृत्वेकत ।।१६४।।
कृतकार्यं च सरकृत्य तं तांश्च म्लेण्छनावकान् । विस्तर्थं समृद् सज्कोऽभूत् प्रत्यायानुसंपाक्षमहीम् ।।१६६॥
जयप्रयाणशंसिन्यः तदाभेयः प्रदथ्वनुः । विष्वग्वलाणंवे क्षोभम् झातन्वन्त्यो महीभृताम् ।।१६७॥
तां काण्डकप्रपातात्यां प्रागेवोद्घादितां गृहाम् । प्रविवेक्ष वलं जिल्णोः चक्ररनपुरोगमाम् ।।१६६॥
गद्भगापगोभयप्रान्तमहावीथोद्वयेन सा । व्यतीयाय गृहां सेना कृतद्वारां चम्भृता ।।१६६॥
मुख्यमाना गृहा संग्यः चिरादुण्छ्वसितेव सा । चम्रपि गृहारोधान्निःसृत्योज्जीवितेव सा ।।१६०॥
नाटचमालामरस्तत्र रत्नार्थः प्रभृमर्थयन् । प्रत्यगृङ्खाद् गृहाद्वारि पूर्णकृम्भादिमंगर्लः ।।१६१॥
कृतोपच्छन्दनं चाम् नाटचमालं सुर्षभम् । व्यसर्जयद्वयोद्देशं सत्कृत्य भरतर्वभः ।।१६२॥
कृतोपच्छन्दनं धाम् नाटचमालं सुर्षभम् । परिचेवनंभोमार्गम् झावध्य घृतसायकाः ।।१६३॥

मालिनीवृत्तम्

निमिवनिष्युरो गैरन्वितः खेचरेन्द्रः खचरगिरिगुहान्तर्ध्वन्तिमृत्सार्य दूरम् । रिविरिव किरणोर्घेद्योतयन्दिग्वभागान् निषिपतिरुदियाय प्रीणयन् जीवलोकम् ॥१६४॥ सरसिकसलयान्तःस्पन्दमन्दे सुरस्त्रीस्तनसटपरिलग्नक्षौमसंकान्तवासे । सरित मन्दं कन्दरेज्वविभर्तुः निषिपतिशिविराणां प्रादुरासिष्ठवेशाः ॥१६४॥

विद्याधरोंके योग्य मंगलाचारपूर्वक विवाह किया ॥१८३॥ रसकी धाराके समान मनोहर उस सुभद्राको पाकर उत्कृष्ट आनन्दसे भरे हुए चऋवर्तीने अपना जन्म सफल माना था ।।१८४।। इतनेमें ही जिसने अपनी सेनाके द्वारा समस्त म्लेच्छ राजाओंकी सेना जीत ली है ऐसे सेनापित ने जयलक्ष्मीको आगे कर महाराज भरतके दर्शन किये ।।१८५।। जिसने अपना कार्य पूर्ण किया है ऐसे सेनापतिका सन्मान कर और आये हुए म्लेच्छ राजाओंको बिदाकर सम्प्राट् भरतेश्वर दक्षिणकी पृथिवीकी ओर आनेके लिये तैयार हुए ॥१८६॥ उस समय विजयके लिये प्रस्थान करनेकी सूचना देनेवाली भेरियाँ राजाओंकी सेनारूपी समुद्रमें क्षोभ उत्पन्न करती हुई चारों ओर बज रही थीं ।।१८७।। चक्ररत्न जिसके आगे चल रहा है ऐसी भरतकी सेनाने पहलेसे ही उघाड़ी हुई काण्डकप्रपात नामकी प्रसिद्ध गुफामें प्रवेश किया ॥१८८॥ उस सेनाने गङ्गा नदीके दोनों किनारोंपर की दो बड़ी बड़ी गलियोंमेंसे, सेनापतिके द्वारा जिसका द्वार पहलेसे ही खोल दिया गया है ऐसी उस गुफाको पार किया ॥१८९॥ सेनाके द्वारा छोड़ी हुई वह गुफा ऐसी जान पड़ती थी मानो चिरकालसे उच्छ्वास ही ले रही हो और वह सेना भी गुफाके रोध से निकलकर ऐसी मालूम होती थी मानो फिरसे जीवित हुई हो ॥१९०॥ वहाँ नाटचमाल नामके देवने दक्षिण गुफाके द्वारपर पूर्णकलश आदि मंगलद्रव्य रखकर तथा रत्नोंके अर्घसे अर्घ देकर भरत महाराजकी अगवानी की थी-सामने आकर सत्कार किया था ॥१९१॥ भरत महाराजने अनेक प्रकारकी स्तुति करनेवाले उस नाट्चमाल नामके श्रेष्ठ देवका सत्कार कर उसे अपने स्थानपर जानेके लिये बिदा कर दिया ॥१९२॥ धनुष बाण धारण करनेवाले विद्याधर चारों ओरसे आकाशमार्गको घरकर, सूर्यके समान अन्धकारसे परे रहकर उदय होनेवाले चऋवर्तीकी परिचर्या करते थे।।१९३॥ जिनमें निम और विनिम मुख्य हैं ऐसे विद्या-घरों सहित तथा विजयार्घ पर्वतकी गुफाके भीतरी अन्धकारको दूर हटाकर सूर्यके समान किरणोंके समूहसे दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वह निधियोंका अधिपति चक्रवर्ती समस्त जीवलोकको आनन्दित करता हुआ उदित हुआ अर्थात् गुफाके बाहर निकला ।।१९४।। रस-

१ मनोज्ञां रसस्येव । २ दक्षिणभूमिम् । ३ सेनान्या । ४ कृतसान्त्वनम् । ५ सुरश्रेष्ठम् । ६ निजदेशमनतिकम्य । ७ पुरःसरैः । ५ उदिति स्म । ६ सुगन्धे । १० बाति सति ।

किसलयपुरभेवी देवदारहुमाणाम् असङ्ग्रहमरितन्त्रोः सीकरान्ध्याधुनानः।
अससिललममुष्या बुष्णसम्भूष्णु बिष्णोः जवरगिरितदान्ताश्विष्पतं स्मातरिक्वा ।।१६६।।
सपिदिविजयसैन्धीर्निजितम्लेण्झकण्डः समुपहृतजयभीष्यक्रिणाविष्टमात्रात् ।
जिनमिव जयलक्ष्मीं सिन्नधानं निधीनां परि बृदमुपतं स्थी नमुमौलिक्षम्भूत् ।।१६७।।
शाद् जिनिम्

जित्वा म्लेक्छन्पौ विजित्य च "सुरं प्रालेयक्षेलेक्षिनं देक्यौ च प्रणमव्य दिव्यमुभयं स्वीकृत्य भद्रासनम् । हेलानिजितस्वेचराद्विरिषराट् प्रत्यन्तपालान् जयन् सेनान्या विजयी क्यजेव्ट निस्तिलां षट्षण्डभूषां भुवम् १६५ पुण्यादित्ययमाहिमाद्व्यगिरेरातोयधेः प्राक्तना १० दाचापा ११ व्यपयोनिघेर्जलनिघेरा च प्रतीच्यादितः । चन्नेक्ष्मामरिचन्न<sup>१९</sup>भीकरकरक्षकेण चन्नी वशे तस्मात्युण्यमुपार्जयन्तु सुघियो जैने मते सुस्थिताः ।।१६६।।

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे . भरतोत्तराद्वंविजयवर्णनं नाम द्वात्रिशत्तमं पर्व ॥३२॥

युक्त नवीन कोमल पत्तोंके भीतर प्रवेश करनेसे मन्द हुआ तथा देवांगनाओंके स्तनतटपर लगे हुए रेशमी वस्त्रोंमें जिसकी सुगन्धि प्रवेश कर गई है ऐसा वायु जिस समय उस विजयार्ध पर्वतकी गुफाओं में धीरे धीरे बह रहा था उस समय निधियों के स्वामी चक्रवर्तीकी सेनाके डेरोंकी रचना शुरू हुई थी ॥१९५॥ देवदारु वृक्षोंके कोमल पत्तोंके संपुटको भेदन करनेवाला तथा गङ्गा नदीके जलकी बूंदोंको बार-बार हिलाता हुआ और विजयार्घ पर्वतके किनारेके अन्त भागसें आता हुआ वायु गर्मीसे उत्पन्न हुए महाराज भरतके पसीनेको दूर कर रहा था ।।१९६।। चक्रवर्तीके द्वारा आज्ञा प्राप्त होने मात्रसे ही जिसने अपनी विजयी सेनाओंके द्वारा बहुत शीघू समस्त म्लेच्छ खण्ड जीत लिये हैं और जो जयलक्ष्मीको ले आया है ऐसा सेनापित अपना मस्तक भुकाये हुए, निधियोंके स्वामी भरत महाराजके समीप आ उपस्थित हुआ। उस समय भरत ठीक जिनेन्द्रदेवके समान मालूम होते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देवके समीप सदा जयलक्ष्मी विद्यमान रहती है उसी प्रकार उनके समीप भी जयलक्ष्मी सदा विद्यमान रहती थीं ।।१९७।। विजयी भरतने (चिलात और आनर्त नामके) दोनों म्लेच्छराजाओं । को जीतकर हिमवान् पर्वतके स्वामी हिमवान् देवको कुछ ही समय में जीता, तथा (गङ्गा सिन्धु नामकी) दोनों देवियोंसे प्रणाम कराकर (उनके द्वारा दिये हुए) दो दिव्य भद्रासन स्वीकृत किये, और विजयार्घ पर्वतको लीला मात्रमें जीतकर उसके समीपवर्ती राजाओंको जीतते हुए उन्होंने सेनापतिके साथ-साथ छह खण्ड़ोंसे सुशोभित भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवी को जीता ।।१९८।। जिनका हाथ अथवा टैक्स शत्रुओंके समहमें भय उत्पन्न करनेवाला है ऐसे चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्नके द्वारा पुण्यसे ही हिमवान् पर्वतसे लेकर पूर्व दिशाके समुद्र तक और दक्षिण समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्र तक समस्त पृथिवी अपने वश की थी। इसलिये बुद्धिमान् लोगोंको जैन मतमें स्थिर रहकर सदा पुण्य उपार्जन करना चाहिये।।१९९॥

इस प्रकार भगविजनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें उत्तरार्घ भरतकी विजयका वर्णन करनेवाला बत्तीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ अनाशयत्। २ उष्णसञ्जातम्। ३ आगच्छन्। ४ आज्ञातः। ५ नाथम्। ६ प्राप्तवानित्यर्थः। ७ सुचिरं ल०, द०। ५ हिमवद्गिरिपतिम्। ६ गङ्गादेवीसिन्धुदेव्यौ। १० पूर्वात्। ११ दक्षिणसम्द्रात्। १२ भयङकरकरः। 'भयंकरं प्रतिभयमित्यभिधानात्।

## त्रयसिंशत्तमं पर्व

श्रीमानानिमताशेषत् पविद्याघरामरः । सिद्धविग्विजयश्यकी न्यवृत्तस्वां पुरीं प्रति ॥१॥
नवास्य निषयः सिद्धा रत्नास्यिप खतुर्वेश । सिद्धां विद्याघरेः साद्धं षट्षण्डघरणीभुजः ॥२॥
जित्वा महीनिमां कृत्स्नां लवणाम्भोधिनेखलाम् । प्रयाणमकरोच्चकी साकेतनगरं प्रति ॥३॥
प्रकीर्गक्षण्यकृतिष्वित्त्ललमञ्चत्रबुद्वुदा । नियंयौ विजयाद्धाद्वितटाद् गळ्गेव सा चमूः ॥४॥
करिणीनौभिरश्वीयकल्लोलेजंनतोर्मिभः । दिशो वन्यन्वलाम्भोधिः प्रसस्पं स्फुरव्य्वनिः ॥४॥
चलतां रचचकाणां चीत्कारं हें यहे चितः । वृंहितं श्च गजेन्द्राणां शब्दाद्वेतं तदाभवत् ॥६॥
मेर्यः प्रस्थानशंसिन्यो ने बुरामन्द्रनिःस्वनाः । प्राकालस्तिनताशक्ष्काम् प्रातन्वानाः शिखण्डिनाम् ॥७॥
सवाऽभूद्रद्वमश्वीयं हास्तिकेन प्रस्पंता । न्यरोधि पत्तिषृन्वं च प्रयान्त्या रथकत्यया ॥६॥
पादातकृतसंवाघात् पथः पर्यन्तपातिनः । हया गजा वर्ष्याश्च भेजुस्तियंक्प्रचीदिताः ॥६॥
पर्वतोवप्रमाक्दो गजं विजयपर्वतम् । प्रतस्ये विचलन्मौलिः चकी शक्तसमद्यतिः ॥१०॥
प्रत्रावप्रमाक्दो गजं विजयपर्वतम् । प्रतस्ये विचलन्मौलिः चकी शक्तसमद्यितः ॥१०॥
प्रत्रावप्रमाक्दो विजयपर्वतम् । प्रतस्ये विचलन्मौलिः चकी शक्तसमद्यितः ॥१०॥

अथानन्तर-जिन्होंने समस्त राजा विद्याधर और देवोंको नम्रीभूत किया है तथा समस्त दिग्विजयमें सफलता प्राप्त की है ऐसे श्रीमान् चक्रवर्ती भरत अपनी अयोध्यापुरीके प्रति लौटे ।।१।। इन महाराज भरतको नौ निधियां और चौदह रत्न सिद्ध हुए थे तथा विद्या-धरोंके साथ साथ छह खण्डोंके समस्त राजा भी इनके वश हुए थे ।।२।। लवण समुद्र ही जिसकी मेखला है ऐसी इस समस्त पृथिवीको जीतकर चक्रवर्तीने अपने अयोध्या नगरकी ओर प्रस्थान किया ।।३।। ढुलते हुए चमर ही जिसकी लहरें हैं और ऊपर चमकते हुए छत्र ही जिसके बबूले हैं ऐसी वह सेना गंगाके समान विजयार्घ पर्वतके तटसे निकली ॥४॥ हथिनीरूपी नावोंसे, घोड़ोंके समूहरूपी लहरोंसे और मनुष्योंके समूहरूपी छोटी छोटी तरङ्गोंसे दिशाओंको रोकता हुआ तथा खूब शब्द करता हुआ वह सेनारूपी समुद्र चारों ओर फैल गया ॥५॥ उस समय चलते हुए रथोंके पहियोंके चीत्कार शब्दसे, घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे और हाथियोंकी गर्जनासे शब्दाद्वेत हो रहा था अर्थात् सभी ओर एक शब्द ही शब्द नजर आ रहा था ॥६॥ जिनका शब्द अतिशय गम्भीर है ऐसी प्रस्थान-कालको सूचित करनेवाली भेरियाँ मयूरोंको असमयमें ही बादलोंके गरजनेकी शंका बढ़ाती हुई शब्द कर रही थीं ।।७।। उस समय दौड़ते हुए हाथियों के समूहसे घोड़ोंका समूह रुक गया था और चलते हुए रथोंके समूहसे पैदल चलनेवाले सिपाहियों का समूह रुक गया था।।८।। पैदल सेनाके द्वारा जिन्हें कुछ बाधा की गई है ऐसे हाथी घोड़े और रथ-थोड़ी दूरतक कुछ तिरछे चलकर ठीक रास्तेपर आ रहे थे। भावार्थ-सामने पैदल मनुष्योंकी भीड़ देखकर हाथी घोड़े और रथ बगलसे बरक कर आगे निकल रहे थे।।९।। जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है और जिनकी कान्ति इन्द्रके समान है ऐसे चक्रवर्तीने पर्वत के समान ऊंचे विजय पर्वत नामके हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया ॥१०॥ चक्रवर्ती की वह सेना गङ्गा नदीके किनारे किनारे अनेक देश, नदी और पर्वतोंको उल्लंघन करती हुई

१ सिद्धा विद्या-ल॰, इ०, द०, अ०, स०, प०। २ षट्खण्डस्थितमहीपालाः। ३ मेषध्वित । ४ मार्गान् । संबाधान्पथः अ०, प०, स०, इ०, द०। ५ मार्गं विहाय पर्यन्ते वर्तमाना भूत्वा। ६ संप्रापच्चित्रणां वलम् ल०।

कैलासाचलमम्यर्णम् प्रथालोक्य रवाङ्गभृत्। तिवेश्य तिकटे सैन्यं प्रययौ जिनमींचतुम्।।१२॥ प्रयानसमनुजग्मुस्तं भरतेशं महाबुतिम्। रोचिष्णुमौलयः क्ष्मायाः सौधर्मेन्द्रमिवामराः।।१३॥ प्राचिराच्य 'तमासाद्य शरदम्बरसच्छितिम्। जिनस्योव यशोराशिम् प्रभ्यनन्वविशाम्पतिः।।१४॥ निपतिप्तर्भरारावैः प्राह्मयन्तिमवामरान्। त्रिजगद्गुरुमैत्यारात् सेवध्वमिति सावरम्।।१४॥ मश्वान्वोलितोवप्रशाखाप्रस्तटपावपैः। प्रतोषाविव नृत्यन्तं श्वकासिकृसुमस्मितैः।।१६॥ तटनिर्भरसम्पातैः वातुं पाद्यमिवोद्यतम्। वन्वारो भेव्यवृन्वस्य विष्वगास्कन्वतो जिनम्।।१७॥ शिखरोल्लि स्वताम्भोवपटलोद्गी जंवारिभिः। वावभीत्येव सिञ्चन्तं स्वपर्यन्तलतावनम्।।१०॥ शृचिप्राव विल्लाम्भोवपटलोद्गी जंवारिभिः। वावभीत्येव सिञ्चन्तं स्वपर्यन्तलतावनम्।।१८॥ शृचिप्राव विल्लाम्भोवप्यः निवादित् प्रभारवित् । गितप्रसरमर्कस्य न्यक्कृर्वाणमिवोच्छितैः।।१६॥ व्यच्यित् किञ्चरसम्भोग्यैः व्यच्यत् पञ्चासेवितैः। क्यच्यच्य व्यव्यक्तिक्षेः वनैराविष्कृतिभयम्।।२०॥ क्यचिद्विरलनीलांशुमिलितैः स्फटिकोपलैः। शशाङकमण्डलाशङकाम् प्रातन्वन्तं नभोज्याम्।।२१॥ हरिन्मणिप्रभाजालैः भाजालैक्य प्रभाक्यनाम् ।।२१॥

क्रमसे कैलास पर्वतके समीप जा पहुंची ॥११॥ तदनन्तर चक्रवर्तीने कैलास पर्वतको समीप ही देखकर सेनाओंको वहीं पासमें ठहरा दिया और स्वयं जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिये प्रस्थान किया ॥१२॥ जिस प्रकार सौधर्म इन्द्रके पीछे पीछे देदीप्यमान मुकुटको घारण करनेवाले अनेक देव जाते हैं उसी प्रकार आगे आगे जाते हुए अतिशय कान्तिमान् महाराज भरतके पीछे पीछे देदीप्यमान मुकुटको धारण करनेवाले अनेक राजा लोग जा रहे थे ।।१३।। ∎जिसकी कान्ति शरद्ऋतुके बादलोंके समान है और इसीलिये जो जिनेन्द्र भगवान्**के यशके** सम्हके समान जान पड़ता है ऐसे उस कैलास पर्वतको बहुत शीघृ पाकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए ।।१४।। जो पड़ते हुए भरनोंके शब्दोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो समीप आकर तीनों जगत्के गुरु भगवान् वृषभदेवकी सेवा करो इस प्रकार देव लोगोंको आदरपूर्वक बुला ही रहा हो-जिनकी ऊँची ऊँची शाखाओंके अग्रभाग वायुके द्वारा हिल रहे हैं और जिनपर फूले हुए फूल उनके मन्द हास्यके समान मालूम होते हैं ऐसे अपने किनारेपर के वृक्षोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो सन्तोषसे नृत्य ही कर रहा हो-जो किनारोंपरसे भरनोंके पड़नेसे ऐसा जान पड़ता है मानो जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना करनेके लिये चारों ओरसे आते हुए भव्य जीवों के सम् हके लिये पैर घोनेके लिये जल देनेको ही उद्यत हुआ हो-जो शिखरोंसे विदीर्ण हुए बादलोंके समूहसे गिरते हुए जलसे ऐसा जान पड़ता है मानो दावानलके डरसे अपने समीपवर्ती लताओं के वनको सींच ही रहा हो-जो स्फटिक मणिके सफेद पत्थरोंसे बने हुए और आकाश को घेरनेवाले अपने ऊँचे ऊँचे शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यकी गतिके फैलावको रोक ही उहा हो-जिनमें कहीं तो किन्नर जातिक देव संभोग कर रहे हैं, कहीं नागकुमार जाति के देव सेवा कर रहे हैं और कहीं विद्याधर लोग कीड़ा करते हैं ऐसे अनेक वनोंसे जिसकी शोभा प्रकट हो रही है-जो कहींपर कुछ कुछ नीलमणियोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मणियोंके पत्थरोंसे देवोंको चन्द्रमण्डलकी आशंका उत्पन्न करता रहता है। जो कहींपर हरे रंगके मणियों की प्रभाके समूहसे और स्फटिक मणियोंकी प्रभाके समूहसे आकाशरूपी आंगनमें इन्द्रधनुष , की रेखा लिख रहा था। कहींपर पद्मराग मणियोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मणियोंकी किरणोंसे जिसके किनारेका समीपभाग कुछ कुछ लाली लिये हुए सफेद रंगका हो गया है और

१ कैसासम्। २ वन्दनशीलस्य। ३ आगच्छतः। ४ विदारित। ४ उद्गत। ६ स्फटिक-पाषाण। ७ सम्भोगैः द०, अ०, स०। द खेचरा—प०। ६ खचराणाम् आसमन्तात् कीड़ा येषु तानि। -१० मातन्वानं—द०, ल०, अ०, स०, इ०। ११ पद्मरागाणाम्।

पद्मरामां भू भिजिन्नः दे स्कृतिक्षेत्रस्तरिक्षितः । सारक्तर्वतेवश्रान्तं किलासिनिवर् व्यक्ति ।।२३॥ व्यक्ति विकर्षः विद्यक्षेतं हुवदुणेः । सृगेन्द्रनलरोल्लेसाहंगं कोपलेस्ततम् ॥२४॥ व्यक्ति वृत्तिः वृत्त्वस्त्रम् ।।२४॥ व्यक्ति वृत्तिः वृत्तिः वृत्तिः । तटी वृत्तिः वृत्तिः परिहुत्ताः ।।२४॥ वृत्तिः वृत्तिः ।।२४॥ वृत्तिः वृत्तिः ।।२६॥ तित्त्यवृत्त्वा लक्ष्म्या परीतं भूभृतां पतिम् । स्विमवालक्ष्यप्रमालोक्ष्य वृत्त्वाणिरगान्मुद्दम् ॥२७॥ वित्त्यवृत्तुत्वा लक्ष्म्या परीतं भूभृतां पतिम् । स्विमवालक्ष्यप्रमालोक्ष्य वृत्त्वाणिरगान्मुद्दम् ॥२७॥ वित्त्यवाणे वृत्ते वृत्तिः वित्तिः । विविद्यति । विविद्यति । क्षित्व सं वर्षे वित्तिः ।। विविद्यति ।। विविद्यति ।। विविद्यते ।। वि

इसलिये जो ऐसा जान पड़ता है मानो उसे किलास (कुष्ठ) रोग ही हो गया हो। जिनपर कहीं कहीं अनेक घातुओं के टुकड़े टूट-टूटकर पड़े हैं तथा जो सिहों के नखों का आघात सहनेवाली हैं और इसलिये जो ऐसी जान पड़ती हैं मानो उनपर बहुतसा दाद हो गया हो ऐसी अनेक चट्टानों से जो व्याप्त हो रहा है। कहीं कहींपर जिनमें गुफाओं के भीतर गरजते हुए सिंहों की प्रतिध्विन व्याप्त हो रही है और इसीलिये जिन्हें मदोन्मत्त हाथियोंने छोड़ दिया है ऐसे अनेक किनारोंको जो धारण कर रहा है-और जो कहीं कहींपर शरद्ऋतुके बादलोंके भीतर रहनेवाली बिज-लियोंके समान स्फटिक मणियोंकी शिलाओंपर चलनेवाली देवांगनाओंको धारण कर रहा है -इस प्रकार अद्भृत शोभासे सहित उस कैलास पर्वतको देखकर चऋवर्ती भरत बहुत ही आनन्दको प्राप्त हुए। और उसका खास कारण यह था कि वह चऋवर्तीके सुम्रान ही अलंघ्य था और भूभृत अर्थात् पर्वतों (पक्षमें राजाओं) का अधिपति था ॥१५-२७॥ धर्मबुद्धिको धारण करनेवाले महाराज भरत पर्वतके नीचे दूरसे ही सवारी आदि परिकरको छोड़कर पैदल चलने लगे ।।२८।। पैदल ही पर्वतपर चढ़ते हुए भरतको थोड़ा भी खेद नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंको आत्माका हित करनेवाली क्रियाओंका , करना खेद के लिये नहीं होता है ॥२९॥ स्वर्गकी सीढियोंके समान देवरूपी कारीगरोंके द्वारा बनाई हुई पवित्र मणिमयी सीढ़ियोंके द्वारा महाराज भरत उस कैलास पर्वतपर चढ़ रहे थे।।३०॥ चढ़ते चढ़ते वे उस पर्वतके ऊपरकी भूमिपर जा पहुंचे और वहां उन्होंने वनकी पंक्तियोंमें वनकी शीतल वायुके द्वारा मानो अतिथिसत्कार ही प्राप्त किया था ॥३१॥ वहां उन्होंने कहीं तो फूले हुए मन्दार वनकी गलियोंमें घूमती हुई तथा फूलोंके पवित्र आभूषण घारण किये हुई वनदेवियोंको देखा ।।३२।। कहीं वनके भीतर अपने बच्चोंके साथ लेटी हुई और घीरे घीरे रोमन्य करती हुई हरिणियोंको देखा ।।३३।। कहीं लतागृहोंमें सोते हुए और एक जगह इकट्ठे हुए अजगरके उन बड़े बड़े बच्चोंको देखा जो कि उस पर्वतकी अंतिड़योंके समहके समान जान पंड़ते थे ।।३४।। और कहींपर हाथियोंके मदसे सुवासित बड़ी बड़ी काली चट्टानोंको हाथी

१ मिलितैः । २ पाटलसान्वन्तम् । '६वेत रक्तस्तु पाटल' इत्यभिषान।त् । ३ सिघ्मलम् । 'किलासी सिघ्मल' इत्यभिषानात् । ४ शिथिलितकुसुमसमूहैः । ५ ददुरोगिसदृशैः । 'ददुणो ददुरोगी स्याद्' इत्यभिषानात् । ६ स्फटिकिशिलामध्य । ७ आत्मिह्तः । ८ कर्ष्वभूमिषु । ६ प्रापितः । १० विभिन्न । ११ उपकान्त । १२ निकुञ्ज ल०, द०, अ०, प०, ६०, स० । १३ अजगरिशकृत् । १४ अन्त्रसमूहान् । १५ दृश्यते स्म ।

किञ्चिदस्तरमारह्य पश्यम्रद्रेः परां भियम् । प्राप्तावसरिमस्यूचे वसनं च पुरोषसा ॥१६॥ पश्य देव गिरेरस्य प्रवेशान्यहुविस्मयान् । रमन्ते त्रिदशा यत्र स्वर्गावासेप्र्यमादराः ॥३७॥ पर्याप्तमेतदेवास्य प्राभवं भुवनातिगम् । देवो यदेनमञ्चास्ते चराचरगुरः पुरः ॥३८॥ महाद्रिरयमुत्तस्त्रगत्तस्त्रिगिनीः सरिदद्वगनाः । शश्वद् विर्मात्तं कामीव गलभीलजलांशुकाः ॥३६॥ कोडाहेतेगराँह कोऽपि मृगेन्द्रो गिरिकन्दरात् । महाहिमयम्प्रकर्वन्दैघ्यान्मु ज्वस्यपारयन् ॥४०॥ सर्वद्वन्द्व सहान्तावान् जनतातापहारिणः । मुनीनिव वनाभोगानेष घत्तेऽधिमेखलम् ॥४१॥ हरीभखरिनिमभमदिद्वस्तकान् । निर्भरः पापभीत्येव तर्जयस्येव सारवैः ॥४२॥ घत्ते सत्तुचरान् भद्रान् उव्वं वंशान् स्ववप्रहान् । वनद्विपानयं शैलो भवानिव महीभुजः ॥४३॥ घत्ततो घनसंघातान् र शर्भा रभसावमी । द्विरदाशस्त्रकयोत्पत्य पतन्तो यान्ति शोष्यताम् ॥४४॥ कपोलकावसंख्रण त्वचो मदजलाविलाः । दिपानां वनसम्भोगं सूचयन्तीह ध शास्तिनः ॥४४॥

समभकर नखरूपी अंकुरोंसे विदारण करता हुआ सिंह देखा ॥३५॥ भरत महाराज कुछ दूर आगे चढ़कर जब पर्वतकी शोभा देखने लगे तब पुरोहितने अवसर पाकर नीचे लिखे अनुसार वचन कहे ।।३६।। हे देव, इस पर्वतके अनेक आश्चर्योंसे भरे हुए उन प्रदेशोंको देखिये जिन पर कि देव लोग भी स्वर्गवासमें अनादर करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं।।३७।। समस्त लोकको उल्लंबन करनेवाली इस पर्वतकी महिमा इतनी ही बहुत है कि चर और अचर-सभीके गुरु भगवान् वृषभदेव इसपर विराजमान हैं ।।३८।। यह महापर्वत अपनी गोदी अर्थात् नीचले मध्यभागमें रहनेवाली और जिनके नीले जलरूपी वस्त्र छूट रहे हैं ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंको कामी पुरुषकी तरह सदा धारण करता है ।।३९।। यह सिंह अहिंसक होनेपर भी केवल कीड़ा के लिये पर्वतकी गुफामेंसे एक बड़े भारी सर्पको खींच रहा है परन्तु लम्बा होनेसे खींचनेके लिये असमर्थ होता हुआ उसे छोड़ भी रहा है ॥४०॥ यह पर्वत अपने तटभागपर ऐसे अनेक वनके प्रदेशोंको धारण करता है जो कि ठीक मुनियोंके समान जान पड़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार मुनि सब प्रकारके द्वन्द्व अर्थात् शीत उष्ण आदिकी बाधा सहन करते हैं उसी प्रकार वे वनके प्रदेश भी सब प्रकारके द्वन्द्व अर्थात् पशुपक्षियों आदिके युगल सहन करते हैं,-धारण करते हैं, जिस प्रकार मुनि सबका कल्याण करते हैं उसी प्रकार वनके प्रदेश भी सबका कल्याण करते हैं और जिस प्रकार मुनि जनसमूहके संताप अर्थात् मानसिक व्यथाको दूर करते हैं उसी प्रकार वनके प्रदेश भी संताप अर्थात् सूर्यके घामसे उत्पन्न हुई गरमीको दूर करते हैं।।४१।। यह पर्वत शब्द करते हुए भरनोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो जिन्होंने अपने नखोंसे मदोन्मत्त हाथियों के मस्तक विदारण किये हैं ऐसे सिंहोंको पापके डरसे तर्जना ही कर रहा हो-डाट ही दिखा रहा हो ।।४२।। हे नाथ, जिस प्रकार आप सानुचर अर्थात् सेवकों सहित, भद्र, उच्च कुलमें उत्पन्न हुए और उत्तम शरीरवाले अनेक राजाओंको धारण करते हैं-उन्हें अपने आधीन रखते हैं, उसी प्रकार यह पर्वत भी सानुचर अर्थात् शिखरोंपर चलनेवाले, पीठपरकी उच्च रीढ़से युक्त और उत्तम शरीरवाले भद्र जातिके जंगली हाथियोंको घारण करता है।।४३।। इधर ये अष्टापद, गरजते हुए मेघोंके समूहको हाथी समभकर उनपर उछलते हैं परन्तु फिर नीचे शिरकर शोचनीय दशाकों प्राप्त हो रहे हैं।।४४॥ कपोलोंके घिसनेसे जिनकी छाल घिस

१ अघातुकोऽपि । २ समर्थो भूत्वा । ३ प्राणियुगल, पक्षे दुःख । ४ सर्वहितान् । ४ गिरिः । ६ घ्विनसिहितैः । ७ सानुषु चरन्तीति सानुचरास्तान्, पक्षे अनुचरैः सिहतान् । ५ उन्नतपृष्ठास्थीन्, पक्षे इक्ष्वाक्वादिवंशान् । ६ स्विवग्रहान् ८० । शोभनललाटान् । 'अवग्रहो ललाटं स्याद्' इत्यिमघानात् । पक्षे— सुष्ठु स्वतन्त्रतानिषेघान् । 'अवग्रह इति स्थातो वृष्टिरोघे गजालिके । स्वतन्त्रतानिषेघेऽपि प्रतिबन्धेऽप्यवग्रह' इत्यिभघानात् । १० भूपतीन् । ११ मेघसमूहान् । १२ गण्डस्थलनिघर्षणसंभग्न । १३ आर्द्वाः । १४ गिरो ।

शासामृगा' मृगेन्द्राणां गाँजतीरह ताँजताः । पुञ्जीभूता निकृञ्जेषु पश्य तिष्ठन्ति साध्यसात् ॥४६॥
मृनीन्द्रपाठिनवींपैरितो रम्यमिवं वनम् । तृषाप्रकवलप्रासिकुरक्षगकुलसक्षकुलम् ॥४७॥
इतश्य हरिणाराति कठोरारवभीवणम् । विमुक्तकवलण्ड्वेश्वप्रपायितकुञ्जरम् ॥४८॥
णरञ्जरन्तं मृक्तग्रप्रसादकावन्तिकरोधसः । इतो रम्या वनोहेशा वराहोत्सातपत्वलाः ॥४६॥
मृगैः प्रविष्टवेशन्तै वंशस्तम्बोपगै गंजैः । सृष्यते हरिणाकान्तं वनमेतद् भयानकम् ॥४०॥
वनप्रवेशिभिनित्यं नित्यं स्थण्डलशायिभिः । न मृष्यतेऽयमत्रीन्त्रो मृगैर्मृतिगर्णरिण ॥४१॥
इति प्रशान्तो रौद्रश्य सर्ववायं धराधरः । सिमधानाज्जिनेन्द्रस्य शान्त एवाधुना पुनः ॥४२॥
गर्जः पश्य मृगैन्द्राणां संवासिमह् कानने । नसरस्तमार्गेषु स्वरमास्युशतामिमान् ॥४३॥
रेष्वारणाब्द्रिवतानेते गृहोरितसक्षगानशक्तिताः । विश्वन्त्यनुगताः शावैः पाकसत्त्वः समं मृगाः ॥४४॥
सहो परममाश्ययं तिरश्यामि यव्गणैः । प्रनृयातं । मृगीन्द्राणाम् प्रशातभयसम्पदाम् ॥४४॥
सोऽयमष्टापवैर्जुष्टो । दृगैरन्वर्थनामिभः । पुनरष्टापवस्यातिं पुरैति। स्वरुपक्रमम् । ॥४६॥
स्कुरन्मणितटोपान्तं तारकाषकमापतत् । न याति व्यक्तिसस्याद्वस्तहोचित्रस्त्रभण्यसम्पष्टलम् ॥४७॥

गई है और जो मदरूपी जलसे मलिन हो रहे हैं ऐसे इस वनके वृक्ष हाथियोंकी वनक्रीड़ाको साफ साफ सूचित कर रहे हैं।।४५।। इधर देखिये, सिंहोंकी गर्जनासे डरे हुए ये बन्दर भयसे इकट्ठे होकर लतामण्डपोंमें बैठे हुए हैं ॥४६॥ यह वन इधर तो बड़े बड़े मुनियोंके पाठ करने के शब्दोंसे रमणीय हो रहा है और इधर तृणोंके अग्रभागका ग्रास खानेवाले हरिणों के समहसे व्याप्त हो रहा है।।४७॥ इधर सिंहोंके कठोर शब्दोंसे भयंकर हो रहा है और इधर खाना-पीना छोड़कर हाथियोंके समूह भाग रहे हैं ।।४८।। इधर, जिनमें वृद्ध जंगली भेंसाओंने सींगोंकी नोकसे बामियोंके किनारे खोद दिये हैं और सूअरोंने छोटे छोटे तालाब खोद डाले हैं ऐसे ये सुन्दर सुन्दर वनके प्रदेश हैं ।।४९।। छोटे छोटे तालाबोंमें घुसे हुए हरिणों और बाँसकी भाड़ियोंके समीप छिपकर खड़े हुए हाथियोंसे साफ साफ सूचित होता है कि इस भयंकर वनपर अभी अभी सिंहने आक्रमण किया है ।।५०।। सदा वनमें प्रवेश करनेवाले और सदा जमीनपर सोनेवाले हरिण और मुनियोंके समूह इस वनको कभी नहीं छोड़ते हैं।।५१।। इस प्रकार यह पर्वत सदा शान्त और भयंकर रहता है परन्तु इस समय श्री जिनेन्द्रदेवके सन्नि-धानसे शान्त ही है ॥५२॥ इधर, इस वनमें सिंहोंका हाथियोंके साथ सहवास देखिये, ये सिंह अपने नखोंसे किये हुए हाथियोंके घावोंका इच्छानुसार स्पर्श कर रहे हैं।।५३।। जिनके पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं ऐसे हरिण, सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीवोंके साथ साथ चारण-मुनियोंसे अधिष्ठित गुफाओं में निर्भय होकर प्रवेश करतें हैं ।।५४।। अहा, बड़ा आश्चर्य है कि पशुओं के समूह भी, जिन्हें वनके भय और शोभाका कुछ भी पता नहीं है ऐसे मुनियोंके पीछे पीछे फिर रहे हैं ॥५५॥ सार्थंक नामको धारण करनेवाले अष्टापद नामके जीवोंसे सेवित हुआ यह पर्वत आपके चढ़नेके बाद अष्टापद नामको प्राप्त होगा ॥५६॥ जिसपर अनेक मणि देदी-प्यमान हो रहे हैं ऐसे इस पर्वतके किनारेके समीप आता हुआ नक्षत्रोंका समूह उन मणियोंकी किरणोंसे अपना मण्डल तिरोहित हो जानेसे प्रकटताको प्राप्त नहीं हो रहा है। भावार्थ-

१ मर्कटाः । २ सिंह । ३ वृद्धमिहष । ४ वामलूरतटाः । 'वामलूरहच नाकृश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम्' इत्यिभिधानात् । ५ अल्पसरोवराः । ६ पल्वलैः । 'वेशन्तं पल्वलञ्चाल्पसर' इत्यिभिधानात् । ७ वे णुपुञ्ज-समीपगैः । ६ सहवासम् । ६ नस्र रक्षतकीर्णपंक्तिषु । १० चारणमुनिभिराश्रितान् । ११ गृहामध्यान् । १२ सिंहशार्द्लादिकूरमृगैः । १३ हरिणादयः । १४ अनुगतम् । १५ सेवितः । १६ सार्थाऽभिधानैः । १७ भविष्यत्काले आगमिष्यति । १६ त्वया प्रथमोपक्रमं यथा भवति तथा । १६ आगच्छत् ।

ज्वलस्यौषिजालेऽपि निशि नाभ्येति किन्नरः। तमीविशक्षकयाऽस्याद्वेः इन्द्रनीलमयीस्तदीः।।१६।।
हरिन्मणितटोत्सर्पन्मयूक्षानत्र भूषरे। तृणाक्षकुरिवयोपेत्य मृगा यान्ति विलक्ष्यताम् ।।१६।।
सरोजरागं रत्नांशुच्छरिता वनराजयः। तताः सम्ध्यालपेनेव पुन्जन्तीह परा श्रियम् ।।६०।।
सूर्यांशुभिः परामृष्टाः सूर्यकान्ता ज्वलन्त्यमी। प्रायस्तेजस्वसंपर्वस्तेजः पुन्जाति तावृशम् ।।६१॥
इहेन्द्रकरसंस्पर्शात्प्रक्षरन्तोश्च्यनुक्षपम् । चन्द्रकान्ता न हीयन्ते विचित्रा पुद्गलस्थितः ।।६२॥
सुराणामभिगन्यत्वात् सिहासनपरिप्रहात् । महत्त्वावचलत्वाच्य गिरिरेष जिनायते ।।६३॥
सुराणामभिगन्यत्वात् सिहासनपरिप्रहात् । महत्त्वावचलत्वाच्य गिरिरेष जिनायते ।।६३॥
सुद्रस्किटकसङ्काशनिर्मलोदारविग्रहः। शुद्धात्मेव शिवायास्तु तवायमचलाश्चिपः ।।६४॥
इति शंसित तस्याद्वेः परां शोभां पुरोधित । शंसाद्भूत इवानन्त्रं परं प्राप परन्तपः ।।६४॥
किञ्चिच्यान्तरमुल्लङ्घ्य प्रसन्नेनान्तरात्मना। प्रत्यासम्भजनात्थानं विद्यामास विद्यावरः ।।६५॥
निपतत्पुष्पवर्षेण वुन्दुभीनां च निःस्वनैः । विद्याम्बभूव त्रोकेशम् सभ्यासङ्कतसिप्रिषिम् ।।१०॥

किनारेके समीप संचार करते हुए नक्षत्रोंके समूहपर मणियोंकी कान्ति पड़ रही है जिससे वे मिणयोंके समान ही जान पड़ते हैं, पृथक् रूपसे दिखाई नहीं देते हैं।।५७।। यद्यपि यहाँ रात्रि के समय औषियोंका समूह प्रकाशमान रहता है तथापि किन्नर जातिके देव अंधकारकी आशंका से इन्द्रनील मणियोंके बने हुए इस पर्वतके किनारोंके सन्मुख नहीं जाते हैं।।५८।। इस पर्वत पर हरित मणियोंके बने हुए किनारोंकी फैलती हुई किरणोंको हरी घासके अंकुर समभकर हरिण आते हैं परन्तु घास न मिलनेसे बहुत ही आश्चर्य और लज्जाको प्राप्त होते हैं ॥५९॥ इघर पद्मराग मणियोंकी किरणोंसी व्याप्त हुई वनकी पंक्तियाँ ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही हैं मानो उनपर संध्याकालकी लाल लाल धूप ही फैल रही हो ॥६०॥ ये सूर्यकान्त मणि सूर्यकी किरणोंका स्पर्श पाकर जल रही हैं सो ठीक ही है क्योंकि प्रायः तेजस्वी पदार्थका संबंध तेजस्वी पदार्थके तेजको पुष्ट कर देता है।।६१।। इस पर्वतपर चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श होनेपर चन्द्रकान्त मणियोंसे यद्यपि प्रत्येक रात्रिको पानी झरता है तथापि ये कुछ भी कम नहीं होते सो ठीक ही है क्योंकि पुद्गलका स्वभाव बड़ा ही विचित्र है ।।६२।। अथवा यह पर्वत ठीक जिनेन्द्रदेवके समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवके समीप देव आते हैं उसी प्रकार इस पर्वतपर भी देव आते हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवने सिंहासन स्वीकार किया है उसी प्रकार इस पर्वतने भी सिंहासन अर्थात् सिंहके आसनोंको स्वीकार किया है-इसपर जहाँ-तहाँ सिंह बैठे हुए हैं अथवा सिंह और असन वृक्ष स्वीकार किये हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव महान् अर्थात् उत्कृष्ट हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी महान् अर्थात् ऊँचा है और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अचल अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थिर हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी अचल अर्थात् स्थिर है ।।६३।। हे देव, जिसका उदार शरीर शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल है ऐसा यह पर्वतराज कैलास शुद्धात्माकी तरह आपका कल्याण करनेवाला हो ॥६४॥ इस प्रकार जब पुरोहितने उस पर्वतकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन किया तब शत्रुओंको संतप्त करनेवाले महाराज भरत इस प्रकार परम आनन्दको प्राप्त हुए मानो सुखरूप ही हो गये को ।।६५।। विद्वानोंमें श्रेष्ठ भरत चऋवर्ती प्रसन्न चित्तसे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उन्हें वहाँ समीप ही जिनेन्द्रदेवका समवसरण जान पड़ा ।।६६।। ऊपरसे पड़ती हुई पुष्पवृष्टिसे और दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे उन्होंने जान

१ विस्मयताम् । २ पदाराग । ३ मिश्रिताः । ४ वर्द्धयन्ति । ५ रात्री रात्री । ६ न कृशा भवन्ति । ७ हरिविष्टरस्वीकारात्, पक्षे सिंहानामशनवृक्षाणाञ्च स्वीकारात् । ५ स्तुति कृवंति सति । ६ सुसायत्तः । १० परं शत्रुं तापयतीति परन्तपश्चकी । ११ जानाति स्म । १२ समीपविद्वितस्थितिम् ।

मन्दारक् सुमोद्गन्धः सान्दोसितसतावनः । पवनस्तमभीयाय प्रत्युद्धन्निय पावनः ॥६६॥
सुमनोवृद्धिरापत्तद् सापूरितनभोक्षणण । विरक्षोक्कतभूलोकः समं शितरपा कणः ॥६६॥
श्वाभु व ध्वनिरामन्द्रो दुन्तुभीनां नभोऽक्षगणे । श्वतः केकिभिरुद्धीवः धनस्तिनत्त्रककिभिः ॥७०॥
गुल्फद्धन प्रसूनौधसम्मर्थमृदुना पथा । तमित्रशेषमधान्तः प्रययौ स नृपाग्रणोः ॥७१॥
ततोऽधिद्ध्य तं सेलम् अपश्यत् सोऽस्य मूर्णनि । प्रागुक्तवर्णनोपेतं जनमास्थानमण्डलम् ॥७२॥
समेत्या वसरावेशास्तिष्ठन्त्य स्मिन् सुरासुराः । इति तक्ष्मीनिष्ठतं तत्सरणं समवाविकम् । ॥७३॥
सालण्डलक्षनुर्लेकाम् सलण्डपरिमण्डलाम् । जनयन्तं निजोद्योतः धूलीसालमधासवत् । ॥७४॥
हेमस्तम्भाग्रवित्वस्तरस्ततोरणभासुरम् । धुलीसालमतीत्यासौ मानस्तम्भम्पूज्यत् ॥७४॥
सानस्तम्भस्य पर्यन्ते । ससरोद्हाः । जनीरिष श्रृतोः स्वच्छन्नोत । ।।।।
स्तीसालपरिक्षेपस्यान्तर्भागे समन्ततः । बोध्यन्तरेषु सोऽपश्यद् वेवावासोचिता भुवः ।।।।।
स्तीत्य परतः किञ्चद् बद्धां जलखातिकाम् । सुप्रसन्नामगाधां च मनोवृत्ति सतामिक्षभण्य।।
वल्लीवनं ततोऽद्वाक्षीसानापुष्पलताततम् । पुष्पासवरसामत्तभ्मद्भम्ससक्षकृतम् ॥७६॥

लिया था कि त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्रदेव समीप ही विराजमान हैं ॥६७॥ मन्दार वृक्षोंके फूलों से सुगन्धित और लताओंके वनको कम्पित करनेवाला वायु उनके सामने इस प्रकार आया था मानो उनकी अगवानी ही कर रहा हो ॥६८॥ जिन्होंने पृथिवीको धूलि रहित कर दिया है ऐसी जलकी शीतल बूदोंके साथ साथ आकाशरूपी आँगनको भरती हुई फूलोंकी वर्षा पड़ रही थी ॥६९॥ जिन्हों मेघोंकी गर्जना समभनेवाले मयूर, अपनी गर्दन ऊँची कर सुन रहे हैं ऐसे आकाशरूपी आँगनमें होनेवाले दुन्दुभि बाजोंके गम्भीर शब्द भी महाराज भरतने सुने थे ॥७०॥ राजाओं में श्रेष्ठ महाराज भरत, पैरकी गाँठों तक ऊँचे फैले हुए फूलोंके संमर्दसे जो अत्यन्त कोमल हो गया है ऐसे मार्गके द्वारा बिना किसी परिश्रमके बाकी बचे हुए उस पर्वत पर चढ़ गये थे ॥७१॥ तदनन्तर उस पर्वतपर चढ़कर भरतने उसके मस्तकपर पहले कही हुई रचनासे सहित जिनेन्द्रदेवका समवसरणमण्डल देखा ॥७२॥ इसमें समस्त सुर और असुर आकर दिव्य ध्वनिके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं इसलिये जानकार गणधरादि देवोंने इसका समवसरण ऐसा सार्थक नाम कहा है ॥७३॥

अथानन्तर—महाराज भरत, जो अपने प्रकाशसे अखण्ड मण्डलवाले इन्द्रधनुषकी रेखा को प्रकट कर रहा है ऐसे धूलिसालके समीप जा पहुँचे ॥७४॥ सुवर्णके खंभोंके अग्रभागपर लगे हुए रत्नोंके तोरणोंसे जो अत्यन्त देवीप्यमान हो रहा है ऐसे धूलिसालको उल्लंघन कर उन्होंने मानस्तम्भकी पूजा की ॥७५॥ जिनमें स्वच्छ और शीतल जल भरा हुआ है और कमल फूल रहे हैं ऐसी जिनेन्द्र भगवान्की वाणीके समान मानस्तम्भके चारों ओरकी बावड़ियाँ भी महाराज भरतने देखीं ॥७६॥ धूलिसालकी परिधिके भीतर चारों ओरसे गिलयोंके बीच बीचमें उन्होंने देवोंके निवास करने योग्य पृथिवी भी देखी ॥७७॥ कुछ और आगे चलकर उन्होंने जलसे भरी हुई परिखा देखी । वह परिखा सज्जन पुरुषोंके चित्तकी वृत्तिके समान स्वच्छ और गम्भीर थी ॥७८॥ तदनन्तर जो अनेक प्रकारके फूलोंकी लताओंसे व्याप्त हो रहा है और जो फूलोंके आसवरूपी रससे मत्त होकर फिरते हुए भूमरोंसे व्याप्त है ऐसा लता-

१ अभिमुखं जगाम । २ जलानाम् । ३ भरतेन श्रूयते स्म । ४ घुण्टिकप्रमाण । 'तद् ग्रन्थी घुण्टिके गुल्फो' इत्यभिधानात् । ५ मार्गेण । ६ श्रमरहितः । ७ कैलासस्य । ५ समागत्य । ६ प्रभोरवसरमालोक-यन्तः । १० समबसरणम् । ११ आगमत् । १२ पर्यन्तसरसी ल० । १३ घैत्यजलाः, पक्षे शान्तिजलाः । १४ देवप्रासादभूमीः ।

ततः किञ्चित्पुरो गच्छन् सालमाशं व्यलोकयत्। निवधाद्वितटस्पिषवपुषं रत्नभाकुवम् ॥६०॥ सुरवीवारिकारक्यतत्प्रतोलीतलाभितान् । सोऽपद्ययम्मङगलद्रव्यभेदांस्तत्राष्ट्रथा स्थितान् ॥६१॥ ततोऽन्तः प्रविद्यन्वीक्य द्वितयं नाट्यद्यालयोः। प्रीति प्राप परां चक्की दाकस्त्रीवर्तनीचितम् ॥६२॥ स खूपबटयोर्युग्मं तत्र वीध्युभयान्तयोः। सुगन्धीन्धनसन्दोहोद्गन्धिषूपं व्यलोकयत् ॥६३॥ कक्षान्तरे द्वितीयेऽस्मिन्नसौ वनचतुष्ट्यम् । निवध्यौ विगसत्पुष्यैः कृतार्घमिव द्याक्तिमः ॥६४॥ प्रकुल्ल'वनमाद्योकं साप्तपणं च चाम्पकम् । ग्राम्बेदितं वनं प्रकृय सोऽभूदाम्बेदितोत्सवः ॥६४॥ तत्र चैत्यद्वमास्तुङगान् जिनविन्वंदिधिष्ठितान् । पूजयामास लक्ष्मीवान् पूजितामृसुरेद्यिनाम् ॥६६॥ तत्र किश्वरनारीणां गीतरामस्त्रमूर्ण्यनः । लेभे परां धृति चक्की गायन्तीनां जिनोत्सवम् ॥६७॥ सुगन्धिपवनामोदिनःक्ष्वासा कृतुमस्मिता । वनभीः कोकिलालापैः सञ्जलपेव चिक्कण ॥६८॥ सृग्रन्थिपवनामोदिनःक्ष्यासा कृतुमस्मिता । वनभीः कोकिलालापैः सञ्जलपेव चिक्कण ॥६८॥ भृद्यगीसङगीतसम्मूर्ण्यत् कोकिलानकनिस्त्वनः । ग्रनङगविजयं जिष्णोर्वनानीवोदघोषयन् ॥६८॥ त्रिजनक्ष्यनताजन्रप्रवेद्यत् कोकिलानकनिस्त्वनः । ग्रनङगविजयं जिष्णोर्वनानीवोदघोषयन् ॥६८॥ वनवेदीमयापद्यद् वनवद्यावनेः परम् । वनराजीविलासिन्याः काञ्चीमिव कणनमणिम् ॥६२॥ तद्गोपुरावनि कान्त्वा ध्वजद्वावनेः परम् । वनराजीविलासिन्याः काञ्चीमिव कणनमणिम् ॥६२॥

वन देखा ॥७९॥ वहाँसे कुछ आगे जाकर उन्होंने पहला कोट देखा जो कि निषध पर्वतके किनारेके साथ स्पर्धा कर रहा था और रत्नोंकी दीप्तिसे सुशोभित था ।।८०।। देवरूप द्वारपाल जिसकी रक्षा कर रहे हैं ऐसे गोपुरद्वारके समीप रखे हुए आठ मङ्गलद्रव्य भी उन्होंने देखे ।।८१।। तदनन्तर भीतर प्रवेश करते हुए चऋवर्ती भरत इन्द्राणीके नृत्य करनेके योग्य दोनों ओरकी दो नाटचशालाओंको देखकर परम प्रीतिको प्राप्त हुए ॥८२॥ वहाँसे कुछ आगे चलकर मार्गके दोनों ओर बगलमें रखे हुए तथा सुगन्धित ई धनके समूहके द्वारा जिनसे अत्यन्त सुग-न्धित धूम निकल रहा है ऐसे दो धूपघट देखे ।।८३।। इस दूसरी कक्षामें उन्होंने चार वन भी देखे जो कि भड़ते हुए फूलोंवाले वृक्षोंसे अर्घ देते हुएके समान जान पड़ते थे।।८४।। फूले हुए अशोक वृक्षोंका वन, सप्तपर्ण वृक्षोंका वन, चम्पक वृक्षोंका वन और आमोंका सुन्दर वन देखकर भरत महाराजका आनन्द भी दूना हो गया था ॥८५॥ श्रीमान् भरतने उन वनोंमें जिनप्रतिमाओंसे अधिष्ठित और इन्द्र नरेन्द्र आदिके द्वारा पूजित बहुत ऊँचे चैत्यवृक्षोंकी भी पूजा की ।।८६।। उन्हीं वनोंमें किन्नर जातिकी देवियाँ भगवान्का उत्सव गा रही थीं, उनके गंभीर तानवाले गीतोंसे चक्रवर्ती भरतने परम संतोष प्राप्त किया था ॥८७॥ सुगन्धित पवन ही जिसका सुगन्धिपूर्ण निःश्वास है और फूल ही जिसका मंद हास्य है ऐसी वह वनकी लक्ष्मी कोयलोंके मधुर शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो चऋवर्तीके साथ वार्तालाप ही कर रही हो ।।८८।। भूमरियोंके संगीतसे मिले हुए कोकिलारूपी नगाड़ोंके शब्दोंसे वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवान्ने जो कामदेवको जीत लिया है उसीकी घोषणा कर रहे हों ।।८९।। वहाँपर तीनों लोकोंके जनसमूहके निरन्तर प्रवेश करनेकी उतावलीसे जो समुद्र के जलकी गर्जनाके समान बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था उसे भी भरत महाराजने सुना था ॥९०॥ तदनन्तर उन वनोंसे रुकी हुई पृथिवीके आगे उन्होंने वनपंक्तिरूपी विलासिनी स्त्रीकी मणिमयी मेखलाके समान मणियोंसे जड़ी हुई वनकी वेदी देखी।।९१।। वनवेदीके मुख्य द्वारकी भूमिको उल्लंघन कर चऋवर्ती भरतने घ्वजाओंसे रुकी हुई पृथिवी देखी, वह पृथिवी उस समय ऐसी मालूम हो रही थी मानो वायुसे हिलते हुए ध्वजाओं के वस्त्रों के द्वारा

१ ददर्श । २ प्रफुल्लवन- ल० । ३ आम्रे ड़ितवनं ल० । आमृमिति स्तुतम् । ४ द्वित्रिगुणितोत्सवः । ५ जल्पित स्म । ६ संमिश्रीभवत् । ७ स्फुरद्रत्नाम् । ६ सुराट् ल०, द० । ६ आह्वातुमिच्छम् ।

उन्हें बुला ही रही हो ॥९२॥ वह ध्वजाभूमि यज्ञभूमिक समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार यज्ञभूमिका आकाश अनेक फहराती हुई ध्वजाओं के समूहसे व्याप्त होता है उसी प्रकार उस ध्वजाभूमिका आकाश भी अनेक फहराती हुई ध्वजाओं के समूहसे व्याप्त हो रहा था, जिस प्रकार यज्ञभूमि धर्मचक्र तथा हाथी आदिके मांगलिक चिह्नोंसे सहित होती है उसी प्रकार वह ध्वजाभूमि भी चक्र और हाथीके चिह्नोंसे सहित थी, तथा जिस प्रकार यज्ञभूमि जिनेन्द्रदेवके जय अर्थात् जयजयकार शब्दोंसे व्याप्त होती है उसी प्रकार वह घ्वजाभूमि भी जिनेन्द्रदेवके जयजयकार शब्दोंसे व्याप्त थी अथवा कर्मरूपी शत्रुओंको जीत लेनेसे प्रकट हुई थी ॥९३॥ जिनराजकी वे ध्वजाएं सिंह, वस्त्र, कमल, मयूर, हाथी, गरुड़, माला, बैल, हंस और चक्र इन चिह्नोंके भेदसे दश प्रकारकी थीं ॥९४॥ वे ध्वजाएँ प्रत्येक दिशामें एक-एक प्रकारकी एक सौ आठ स्थित थीं, उन सबकी पूजा करते हुए चऋवर्ती महाराज उस ध्वजाभूमिसे आगे गये ॥९५॥ आगे चलकर उन्होंने चार गोपुर दरवाजों सहित चांदीका बना हुआ दूसरा कोट देखा और उसे उल्लंघन कर उसके आगे पहिलेके समान ही नाटचशाला आदि देखीं ।।९६।। वहां देवाङ्गनाओंके नृत्य देखते हुए, उनके गीत सुनते हुए और घूपकी सुगन्ध सूंघते हुए महाराज भरतकी इन्द्रियां बहुत ही संतुष्ट हुई थीं ।।९७।। आगे चलकर उन्होंने उसी कक्षाके मध्यमें माला, वस्त्र और आभूषण आदि अभीष्ट फल देनेवाली कल्प वृक्षोंके वनकी भूमि देखी ॥९८॥ उसी वनभूमिमें उन्होंने सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे अधिष्ठित और इन्द्रोंके द्वारा पूजिंत सिद्धार्थ वृक्षोंकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की ॥९९॥ तदनन्तर चार गोपुर दरवाजोंसे सुशोभित वनकी वेदीको उल्लंघन कर चक्रवर्ती ने अनेक महलोंसे भरी हुई पृथिवी और स्तूप देखें ॥१००॥ वहां देवोंके रहनेके लिये जो महल बने हुए थे वे तीन खंण्ड, चार खण्ड, पांच खण्ड आदि अनेक प्रकारके थे तथा नाना प्रकारके उपकरणोंसे सजे हुए थे।।१०१।। जिनके बीच बीचमें रत्नोंके तोरण लगे हुए हैं और जिनपर चारों ओरसे जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं ऐसे वे रत्नमयी स्तूप भी बहुत अधिक सुशो-भित हो रहे थे।।१०२।। उन स्तूपोंको देखते हुए, उनकी पूजा करते हुए और उन्हींका वर्णन करते हुए जिन्हें परम आश्चर्य प्राप्त हो रहा है ऐसे भरतने क्रम-क्रमसे उस कक्षाको उल्लंघन

१ यज्ञसम्बन्धिनीव । सवनः यज्ञः । २ मालावृषभ । ३ एकैकस्मिन् (दिशि) । ४ पूजयन् । ५ प्रथमसालोक्तवत् । ६ शृण्वन् । ७ आघृाणयन् । ५ प्रीतेन्द्रियः । ६ वनावनिम् ल०, प० । १० पश्यन् । ११ स्वस्तिक-सर्वतोभद्रनन्द्रधावर्तश्चकवर्द्धमानादिरचनाविशेषैः । १२ व्यतीतवान् ।

नभःस्फिटिकिनिर्माणं प्राकारवलयं ततः । 'प्रत्यासत्तेजिनस्येव लब्धशुद्धि ववर्शं सः ॥१०४॥
तत्र कल्पोपमे देवेः महावीवारपालकः । सावरं सोऽम्यनुज्ञातः प्रविवेश सभा विभीः ॥१०४॥
समन्ताधोजनायामविष्कम्भपरिमण्डलम् । श्रीमण्डपं जगिद्धित्वम् प्रपश्यन्मान्तमात्मिनि ॥१०६॥
तत्रापश्यन्मुनीनिद्धवोधान्वेवीश्च कल्पजाः । सार्पिका नृपकान्ताश्च ज्यौतिर्वेन्योरगामरीः ॥१०७॥
भावनव्यन्तरज्योतिः कल्पेन्द्रान्याथिवान्मुगान् । भगवत्पावसप्रेक्षाप्रीतिप्रोत्कुलललीधनान् ॥१००॥
गणानिति कमात् पश्यन्परीयाय परन्तपः । त्रिमेखलस्य पीठस्य प्रथमां मेखलां श्रितः ॥१०६॥
तत्रामर्च मुवा चकी धर्मचक्वतुष्टयम् । यक्षेन्द्रविधृतं मूर्घ्ना बघ्नविष्वानुकारि यत् ॥११०॥
वितीयमेखलायां च 'प्राचंववदी महाव्यजान् । चक्रेमोक्षाक्षपञ्चास्यस्मवस्त्रगरडाङ्कितान् ॥१११॥
विकायां तृतीयस्याम् स्रवेकिष्ट जगव्गुवम् । वृषभं स कृती यस्यां श्रीमव्गन्यकृटीस्थिता ॥११२॥
तव्गभें रत्नतन्वर्भविषरे हरिविष्टरे । मेवशृङ्कग इबोत्तुङ्कगे सुनिविष्टं महातनुम् ॥११२॥
स्त्रत्रयकृतच्छायमधिष्ठवम् । स्वतेजोमण्डलाकान्तनृतुरातुरमण्डलम् ॥११४॥
स्रशोकशाखिचिह्नेन व्यञ्जयन्तिमवाञ्जसा । स्वपावाश्रियणां शोकिनिरासे शिक्तमात्मनः ॥११४॥
चलत्रकीर्णकाकीर्णपर्यन्तं कान्तविग्रहम् । वक्षाव्रिमिव वप्रान्तं पतिप्रर्भरत्वङ्गम् ॥११६॥

किया ॥१०३॥ आगे चलकर उन्होंने आकाशस्फटिकका बना हुआ तीसराकोट देखा। वह कोट ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्रदेवकी समीपताके कारण उसे शुद्धि ही प्राप्त हो गई हो ।।१०४।। वहां महाद्वारपालके रूपमें खड़े हुए कल्पवासी देवोंसे आदरसहित आज्ञा लेकर भरत महाराजने भगवान्की सभामें प्रवेश किया ॥१०५॥ वहां उन्होंने चारों ओरसे एक योजन लम्बा, चौड़ा, गोल और अपने भीतर समस्त जगत्को स्थान देनेवाला श्रीमण्डप देखा ॥१०६॥ उसी श्रीमण्डपके मध्यमें उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंके दर्शन करने से उत्पन्न हुई प्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं ऐसे कमसे बैठे हुए उज्ज्वल ज्ञानके धारी मुनि, कल्पवासिनी देवियां, आर्यिकाओंसे सहित रानी आदि स्त्रियां, ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देवोंकी देवियां, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव, राजा आदि मनुष्य और मृग आदि पशु ऐसे बारह संघ देखे तथा इन्हींको देखते हुए महाराज भरतने तीन कटनीदार पीठकी प्रथम कटनीका आश्रय लेकर उसकी प्रदक्षिणा दी ॥१०७-१०९॥ उस प्रथम कटनीपर चक्रवर्तीने, जिन्हें यक्षोंके इन्द्रोंने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है और जो सूर्यके बिम्बका अनुकरण कर रहे हैं ऐसे चारों दिशाओं के चार धर्मचक्रों की प्रसन्नताके साथ पूजा की ।।११०।। दूसरी कटनीपर उन्होंने चक्र, हाथी, बैल, कमल, सिंह, माला, वस्त्र और गरुड़के चिह्नोंसे चिह्नित आठ महाध्वजाओंकी पूजा की ।।१११।। तदनन्तर विद्वान् चऋवर्ती ने, जिसपर शोभायुक्त गन्धकुटी स्थित थी ऐसी तीसरी कटनीपर जगद्गुरु भगवान् वृषभदेव को देखा ॥११२॥ उस गन्धकुटीके भीतर जो रत्नोंकी बनावटसे बहुत ही सुन्दर और मेरु पर्वतकी शिखरके समान ऊंचे सिहासनपर बैठे हुए थे, जिनका शरीर बड़ा-जिनपर तीन छत्र छाया कर रहे थे परन्तु जो स्वयं छायारहित थे, पापोंको नष्ट करनेवाले थे, जिन्होंने अपने प्रभामण्डलसे मनुष्य, देव और घरणेन्द्र सभीके समूहको व्याप्त कर लिया था-जो अशोक वृक्षके चिह्नसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने चरणोंका आश्रय लेनेवाले जीवोंका शोक दूर करनेके लिये अपनी शक्ति ही प्रकट कर रहे हों-जिनके समीपका भाग चारों ओरसे ढुलते हुए चामरोंसे व्याप्त हो रहा था, जो सुन्दर शरीरके धारक थे और इसीलिये जो उस सुमेरु

१ सामीप्यात् । २ कल्पजैः । ३ दिव्यैः । ४ अपूजयत् । ५ समूहम् । ६ शोकविच्छेदे । ७ सानुप्रान्त ।

तेजसा चन्नवालेन स्पुरता परितो वृतम् । परिवेषवृतस्यार्कमण्डलस्यानुकारकम् ॥११७॥
वियव् दुन्नुभिनिर्मन्द्र घोव रद्धोजितीवयम् । सुमनोर्वाजिभिविय्यजी मूर्तकाजितिश्वम् ॥११६॥
स्कुरव्गम्भीरिनर्घोजप्रीणितित्रजगत्समम् । प्रावृष्ण्यं पयोवाहमिव चन्निम्बुविज्यम् ॥११६॥
नानाभावात्मिकां विव्यभावामेकात्मिकामिष । प्रथयन्तमयत्नेन हृव्ध्वान्तं नृवतीं नृजाम् ॥१२०॥
स्रमेयवीर्यमाहार्यविरहे प्रप्यतिसुन्वरम् । सुवाग्विभवमृत्सर्पत्सौरभं शुभलक्षणम् ॥१२१॥
स्रमेयवीर्यमाहार्यविरहे प्रप्यतिसुन्वरम् । सुवाग्वभवमृत्सर्पत्सौरभं शुभलक्षणम् ॥१२२॥
स्रमेयविर्माहार्य्य द्ररावालोकयम् जिनम् । प्रह् बोऽभूत्स महीस्पृष्ट जानुरानन्वनिर्मरः ॥१२३॥
स्रानतंवलन्मीलिः स्रालोलमणिकुण्डलः । स रेजे प्रणमन् भक्त्या जिनं रत्नेरिवार्ययम् ॥१२४॥
स्रानतंवलन्मीलिः स्रालोलमणिकुण्डलः । स रेजे प्रणमन् भक्त्या जिनं रत्नेरिवार्ययम् ॥१२४॥
कत्रवृजाविधिर्मूयः प्रणम्य परमेष्ठिनम् । स्तोतुं स्तुतिभिरत्युच्वः स्रारेभे भरताधिपः ॥१२६॥
कत्रवृजाविधिर्मूयः प्रणम्य परमेष्ठिनम् । स्तोतुं स्तुतिभिरत्युच्वः स्रारेभे भरताधिपः ॥१२६॥
त्वां स्तोष्ये परमात्मानम् स्रपारगुणमच्युतम् । चोवितोऽहं बलाव् भक्त्या शक्त्या मन्दोऽप्यमन्वया ॥१२७॥

पर्वतके समान जान पड़ते थे जोकि शिखरोंके समीप भागसे पड़ते हुए भरनोंसे व्यान्त हो रहा है-जो चारों ओरसे फैलते हुए कान्तिमण्डलसे व्याप्त हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो गोल परिधिसे धिरे हुए सूर्यमण्डलका अनुकरण ही कर रहे हों-गम्भीर शब्द करने-वाले आकाशदुन्दुभियोंके द्वारा जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा था तथा फूलोंकी वर्षा करने-वाले दिव्य मेघोंके द्वारा जिनकी शोभा बढ़ रही थी-जिन्होंने चारों ओर फैलती हुई अपनी गंभीर गर्जनासे तीनों लोकोंके जीवोंकी सभाको संतुष्ट कर दिया था और इसीलिये जो धर्मरूपी जलकी वर्षा करते हुए वर्षाऋतुके मेघके समान जान पड़ते थे, जो उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा एक रूप होकर भी अतिशयवश श्रोताओं कर्णकुहरके समीप अनेक भाषाओं रूप परिणमन करनेवाली और जीवोंके हृदयका अन्धकार दूर करनेवाली दिव्य ध्वनिको बिना किसी प्रयत्न के प्रसारित कर रहे थे-जो अनन्त वीर्यको घारण कर रहे थे, आभूषणरहित होनेपर भी अति-शय सुन्दर थे, वाणीरूपी उत्तम विभूतिके धारक थे, जिनके शरीरसे सुगन्धि निकल रही थी, जो शुभ लक्षणोंसे सहित थे, पसीना और मलसे रहित थे, जिनके शरीरकी छाया नहीं पड़ती थी, जो आंखोंके पलक न लगनेसे अतिशय सुन्दर थे, समचतुरस्र संस्थानके धारक थे, और जो छेदन भेदन रहित अतिशय बलवान् शरीरको धारण कर रहे थे-ऐसे अचिन्त्य माहात्म्यके धारक श्री जिनेन्द्र भगवान्को दूरसे ही देखते हुए भरत महाराज आनन्दसे भर गये तथा उन्होंने अपने दोनों घुटने जमीनपर टेककर श्री भगवान्को नमस्कार किया ॥११३-१२३॥ दूर-से ही नम् होनेके कारण जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है और मणिमय कुण्डल चञ्चल हो रहे हैं ऐसे भिक्तपूर्वक जिनेन्द्रदेवको प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती भरत ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हें रत्नोंके द्वारा अर्घ ही दे रहा हो ॥१२४॥ तदनन्तर उन्होंने मोक्षरूपी फल प्राप्त करनेकी इच्छासे विधिपूर्वक जल, चन्दन, पुष्पमाला, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप और फलोंके द्वारा भगवान्की पूजा की ।।१२५।। पूजाकी विधि समाप्त कर चुकनेके बाद भरतेश्वरने परमेष्ठीः वृषभदेवको प्रणाम किया और फिर अच्छे अच्छे स्तोत्रोंके द्वारा उनकी स्तुति करना प्रारम्भ किया ।।१२६।। हे भगवन्, आप परमात्मा हैं, अपार गुणोंके धारक हैं, अविनश्वर हैं और में शक्तिसे हीन हूँ तथापि बड़ी भारी भक्तिसे जबर्दस्ती प्रेरित होकर आपकी स्तुति करता

१ विष्वग् इ०। २ आकाशे ध्वनद्दुन्दुभिः। ३ सुरमेषैः। ४ प्रावृषि भवम्। ५ आभरणाद् विर-हितेऽपि। ६ समचतुरस्र। ७ महीपृष्ट ल०।

वव ते गुणा गणेन्द्राणामप्यगण्या' वव मावृद्धः । तथापि प्रयते 'स्तोतुं भक्त्या त्वव्गुणनिष्नया' ॥१२६॥ फलाय त्वव्गता भक्तः भनत्पाय प्रकल्पते । स्वामिसंपत्प्रपुष्णाति ननु संपत्परम्पराम् ॥१२६॥ ष्वातिकर्ममलापायात् प्रावुरासन् गुणास्तव । घनावरणनिर्मृक्तमूर्त्तर्भानोर्यथांऽद्यावः ॥१३०॥ ययार्थवर्धनकानसुष्ववीर्याविलक्त्रयः । क्षायिक्यस्तव निर्जाता घातिकर्मविनिर्जयात् ॥१३१॥ केवलाख्यं परं ज्योतिस्तव देव यदोवगात् । तदा लोकमलोकं च त्वमबद्धः विनावधः ॥१३२॥ सार्वक्रयं तव वक्तीद्य वषः भुद्धिरशेषगा । न हि वाग्विभवो मन्दिषयामस्तीह पुष्कलः ॥१३३॥ वक्तृप्रामाण्यतो देव वषःप्रामाण्यमिष्यते । न हच्चाद्वतराव् वक्तुः प्रभवन्त्युज्जवला गिरः ॥१३४॥ सप्तभक्ष्यात्मिकेमं ते भारती विद्वगोचरा । भ्राप्तप्रतीति ममलां त्वय्युव्भावियतुं क्षमा ॥१३४॥ स्यावस्त्येव हि नास्त्येव स्याववक्तव्यमित्यपि । स्यावस्ति नास्त्यवक्तव्यमिति ते ते सार्वं भारती ॥१३६॥

हूँ ॥१२७॥ हे देव, जो गणधर देवोंके द्वारा भी गम्य नहीं हैं ऐसे कहाँ तो आपके अनन्त गुण और कहां मुक्त सरीखा मन्द पुरुष ? तथापि आपके गुणोंके आधीन रहनेवाली भिक्तसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति करनेका प्रयत्न करता हूँ ॥१२८॥ हे भगवन्, आपके विषय में की हुई थोड़ी भिक्त भी बहुत भारी फल देनेके लिये समर्थ रहती है सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीकी सम्पत्ति सेवक जनोंकी सम्पत्तिकी परम्पराको पुष्ट करती ही है ॥१२९॥ हे नाथ, जिस प्रकार मेघोंके आवरणसे छूटे हुए सूर्यकी अनेक किरणें प्रकट हो जाती हैं उसी प्रकार घातिया कर्मरूपी मलके दूर हो जानेसे आपके अनेक गुण प्रकट हुए हैं।।१३०।। हे प्रभो, घातिया कर्मोंको जीत लेनेसे आपके यथार्थ दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य आदि क्षायिक लब्धियाँ प्रकट हुई हैं।।१३१।। हे देव, जिस समय आपके केवल ज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट हुई थी उसी समय आपने मर्यादाके बिना ही समस्त लोक और अलोकको जान लिया था ।।१३२॥ हे ईश, सब जगह जानेवाली अर्थात् संसारके सब पदार्थींका निरूपण करनेवाली आपके वचनोंकी शुद्धि आपके सर्वज्ञपनेको प्रकट करती है सो ठीक ही है क्योंकि इस जगत्में मन्द बुद्धि-वाले जीवोंके इतना अधिक वचनोंका वैभव कभी नहीं हो सकता है।।१३३।। हे देव, वक्ता की प्रमाणतासे ही वचनोंकी प्रमाणता मानी जाती है क्योंकि अत्यन्त अशुद्ध वक्तासे उज्ज्वल वाणी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है ।।१३४।। हे नाथ, समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाली आपकी यह सप्तभंगरूप वाणी ही आपमें आप्तपनेकी निर्मल प्रतीति उत्पन्न करानेके लिये समर्थ है।।१३५।। हे सबका हित करनेवाले, आपकी सप्तभङ्गरूप वाणी इस प्रकार है कि जीवादि पदार्थं कथंचित् हैं ही,कथंचित् नहीं ही हैं,कथंचित् दोनों प्रकार ही हैं,कथंचित् अवक्तव्य ही हैं, कथंचित् अस्तित्व रूप होकर अवक्तव्य हैं, कथंचित् नास्तित्व रूप होकर अवक्तव्य हैं और कयंचित् अस्तित्व तथा नास्तित्व-दोनों रूप होकर अवक्तव्य हैं। विशेषार्थ-जैनागममें प्रत्येक वस्तुमें एक एक धर्मके प्रतिपक्षी धर्मकी अपेक्षासे सात सात भङ्ग माने गये हैं, जो कि इस प्रकार हैं-१ स्यादस्त्येव, २ स्यान्नास्त्येव, ३ च नास्त्येव, ४ स्यादवक्तव्यमेव, ५ स्यादस्ति चावक्तव्यं च, ६ स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च और। ७ स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यं च। इनका स्पष्ट अर्थ यह है कि संसारका

१ -मप्यगम्या ल०। २ प्रयत्नं करिष्ये। ३ त्वद्गुणाधीनतया। ४ नितरां जाता। ५ उदेति स्म। ६ सर्वज्ञताम्। ७ सर्वगा। ५ सम्पूर्णः। ६ आप्तस्य निश्चितम्। १० स्यादस्त्येवेत्यादिना सप्तभंगी योजनीया, कथमिति चेत्। १ स्यादस्त्येव, २ स्यान्नास्त्येव, ३ द्वयमि मिलित्वा स्यादस्ति नास्त्येव, ४ स्यादवक्तव्यमेव, ५ स्यादवक्तव्यपदेन सह स्यादस्ति नास्तीति द्वयं योजनीयम्, कथम् ? स्यादस्त्यवक्तव्यम्, ६ स्यान्नास्त्यवक्त-व्यमिति, ७ स्यादस्ति नास्त्यवक्तव्यमिति। ११ सर्वहित।

विषद्वाबद्धवान्जालवद्धन्यामुग्धबृद्धिषु । म्रश्नद्वेयमनाप्तेषु सार्वज्ञ्यं त्विय तिष्ठते ।।१३७॥ रविः पयोषरोत्सञ्चगसुप्तरिक्मिवकासिभिः । सूच्यतेऽन्जैर्यथा त्रव्यब् उद्भैर्वाग्विभवैभेवान् ॥१३८॥

प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय ( द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव ) की अपेक्षा अस्तित्व रूप ही है, परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तित्व रूप ही है और एक साथ दोनों धर्म नहीं कहे जा सकनेके कारण अवक्तव्य रूप भी है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थमें मुख्यतासे अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य ये तीन धर्म पाये जाते हैं। इन्हीं मुख्य धर्मीके संयोगसे सात सात धर्म हो जाते हैं। जैसे 'जीबोऽस्ति' जीव है। यहांपर जीव और अस्तित्व कियामें विशेष्य विशेषण सम्बन्ध है। विशेषण विशेष्यमें ही रहता है इसलिये जीवका अस्तित्व जीवमें ही है दूसरी जगह नहीं है, इसी प्रकार 'जीवोनास्ति'-जीव नहीं है यहाँपर भी जीव और नास्तित्वमें विशेष्यविशेषण सम्बन्ध है इंसलिये ऊपर कहें हुए नियमसे नास्तित्व जीवमें ही हैं दूसरी जगह नहीं है। जीवके इन अस्तित्व और नास्तित्व रूप धर्मोंको एक साथ कह नहीं सकते इसलिये उसमें एक अवक्तव्य नामका धर्म भी है। इन तीनों धर्मों में से जब जीवके केवल अस्तित्व धर्मकी विवक्षा करते हैं तब 'स्याद् अस्त्येव जीवः' ऐसा पहला भङ्ग होता है, जब नास्तित्व धर्मकी विवक्षा करते हैं तब 'नास्त्येव जीवः' ऐसा दूसरा भङ्ग होता है, जब दोनोंकी क्रम क्रमसे विवक्षा करते हैं तब 'स्यादस्ति च नास्त्येव जीवः' इस प्रकार तीसरा भङ्ग होता है, जब दोनोंकी अक्रम अर्थात् एक साथ विवक्षा करते हैं तब दो विरुद्ध धर्म एक कालमें नहीं कहे जा सकनेके कारण 'स्यादवक्तव्यमेव' ऐसा चौथा भङ्ग होता है, जब अस्तित्व और अवक्तव्य इन दो धर्मोंकी विवक्षा करते हैं तब 'स्यादस्ति चावक्तव्यं च' ऐसा पाँचवाँ भङ्ग होता है, जब नास्तित्व और अवक्तव्य इन दो धर्मोंकी विवक्षा करते हैं तब 'स्यान्नास्ति चा वक्तव्यं च' ऐसा छठवाँ भङ्ग हो जाता है और जब अस्तित्व, नास्तित्व तथा अवक्तव्य इन धर्मींकी विवक्षा करते हैं तब 'स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यं' च ऐसा सातवाँ भङ्ग हो जाता है। संयोगकी अपेक्षा प्रत्येक पदार्थमें प्रत्येक धर्म सात सात भङ्गके रूप रहता है इसलिये उन्हें कहनेके लिये जिनेन्द्र भगवान्ने सप्त-भङ्गी (सात भङ्गोंके समूह) रूप वाणी के द्वारा उपदेश दिया है। जिस समय जीवके अस्तित्व धर्मका निरूपण किया जा रहा है उस समय उसके अवशिष्ट धर्मीका अभाव न समभ लिया जावे इसलिये उसके साथ विवक्षा स्चक स्याद् शब्दका भी प्रयोग किया जाता है तथा सन्देह दूर करनेके लिये नियमवाचक एव या च आदि निपातोंका भी प्रयोग किया जाता है जिससे सब मिलाकर 'स्यादस्त्येव जीवः' इस वाक्यका अर्थ होता है कि जीव किसी अपेक्षासे है ही। इसी प्रकार अन्य वाक्योंका अर्थ भी समभ लेना चाहिये। जैनधर्म अपनी व्यापक दृष्टिसे पदार्थके भीतर रहनेवाले उसके समस्त धर्मोंका विवक्षानुसार कथन करता है इसलिये वह स्याद्वादरूप कहलाता है। वास्तव में इस सर्वमुखी दृष्टिके बिना वस्तुका पूर्ण स्वरूप कहा भी तो नहीं जा सकता।।१३६।। हे देव, जिनकी बुद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरुद्ध तथा सम्बन्धरिहत वचेनोंके जालमें फंसकर व्यामुग्ध हो गई है ऐसे कुदेवोंमें श्रद्धान नहीं करने योग्य सर्वज्ञता आपमें विराजमान है। भावार्थ-सर्वज्ञ वहीं हो सकता है जिसके वचनोंमें कहीं भी विरोध नहीं आता है। संसारके अन्य देवी-देवताओं के वचनोंमें पूर्वापर विरोध पाया जाता है और इसीसे उनकी भान्त बुद्धिका पता चल जाता है इन सब कारणोंको देखते हुए 'वे सर्वज्ञ थे' ऐसा विश्वास नहीं होता परन्तु आपके वचनों अर्थ्यत् उपदेशोंमें कहीं भी विरोध नहीं आता तथा आपने वस्तुके समस्त धर्मीका वर्णन किया है इससे आपकी बुद्धि-ज्ञान-निर्भ्रान्त है और इसीलिये आप सर्वज्ञ हैं।।१३७।। जिस प्रकार मेघोंके

१ प्रमाणभूते निर्णयाय तिष्ठतीत्यर्थः । 'स्थेयप्रकाशने इति स्थेयविषये आत्मने पदे-विवादपदे निर्णेता प्रमाणभूतः पुरुषः स्थेयः ।

यथान्धतमते दूरात्तवर्यं ते विरुतः शिली । तथा त्वमिप सुव्यक्तः सूक्तराप्तोक्तिमहिति ।।१३६॥ प्रास्तामाध्यात्मिकीयं ते ज्ञानसंपन्महोदया । बहिविभूतिरेवेषा शास्ति नः शास्तृतां त्विय ।।१४०॥ पराध्यंमासनं सेंहं किल्पतं सुरिशिल्पिः । रत्नरक्छिरितं भाति तावकं मेरऋङगवत् ।।१४१॥ 'सुरैशच्छितमेतत्ते छत्राणां त्रयमूजितम् । त्रिजगत्प्राभवे चिह्नं न प्रतीमः कथं वयम् ।।१४२॥ चामराणि तवामूनि वीज्यमानानि चामरः । शंसन्त्यनन्यसामान्यम् ऐश्वयं भुवनातिगम् ।।१४३॥ परितस्त्वत्सभां देव वर्षन्त्यते सुराम्बुदाः । सुमनोवर्षमुद्गन्धि व्याहृतमधुपव्रजम् ।।१४४॥ सुरवुन्दुभयो मन्त्रं ध्वनन्त्येते नभोऽङगणे । सुरिकङकरहस्ताप्रताडितास्त्वज्जयोत्सवे ।।१४४॥ सुरैशसिवतोपान्तो जनताशोकतापनृत् । प्रायस्त्वामयमन्वेति तवाशोकमही छहः ।।१४६॥ त्वद्देहदीप्तयो दीप्राः प्रसरन्त्यभितः सभाम् । धृतवालातपच्छायास्तन्वाना नयनोत्सवम् ।।१४७॥

बीचमें जिसकी समस्त किरणें छिप गई हैं ऐसा सूर्य यद्यपि दिखाई नहीं देता तथापि फूले हुए कमलोंसे उसका अस्तित्व सूचित हो जाता है उसी प्रकार आपका प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई नहीं देता तथापि आपके श्रेष्ठ वचनोंके वैभवके द्वारा आपके प्रत्यक्ष रूपका अस्तित्व सूचित हो रहा है। भावार्थ-आपके महान् उपदेश ही आपको सर्वज्ञ सिद्ध कर रहे हैं।।१३८।। अथवा जिस प्रकार सघन अन्धकारमें यद्यपि मयूर दिखाई नहीं देता तथापि अपने शब्दोंके द्वारा दूर से ही पहिचान लिया जाता है उसी प्रकार आपका आप्तपना यद्यपि प्रकट नहीं दिखाई देता तथापि आप अपने स्पष्ट और सत्यार्थ वचनोंसे आप्त कहलानेके योग्य हैं।।१३९।। अथवा हे देव, जिसका बड़ा भारी अभ्युदय है ऐसी यह आपकी अध्यात्मसम्बन्धी ज्ञानरूपी सम्पत्ति दूर रहे, आपकी यह बाह्य विभूति ही हम लोगोंको आपके हितोपदेशीपनका उपदेश दे रही है। भावार्थ-आपकी बाह्य विभूति ही हमें बतला रही है कि आप मोक्षमार्गरूप हितका उपदेश देनेवाले सच्चे वक्ता और आप्त हैं।।१४०॥ हे भगवन्, देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाया हुआ और रत्नोंकी किरणोंसे मिला हुआ आपका यह श्रेष्ठ सिहासन मेरु पर्वतकी शिखर के समान सुशोभित हो रहा है।।१४१।। देवोंके द्वारा ऊपरकी ओर धारण किया हुआ यह आपका प्रकाशमान छत्रत्रय आपकी तीनों लोकोंकी प्रभुताका चिह्न है ऐसा हम क्यों न विश्वास करें ? भावार्थ-आपके मस्तक्के ऊपर आकाशमें जो देवोंने तीन छत्र लगा रखे हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं यही सूचित कर रहे हों ।।१४२।। देवोंके द्वारा ढुलाये हुए ये चमर तीनों जगत्को उल्लंघन करनेवाले आपके असाधारण ऐश्वर्यको सूचित कर रहे हैं।।१४३।। हे देव, ये देवरूपी मेघ आपकी सभाके चारों ओर अत्यन्त सुगन्धित तथा भूमरोंके समूहको बुलानेवाली फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं।।१४४।। हे प्रभो, आपके विज-योत्सवमें देवरूप किंकरोंके हाथोंके अग्र भागसे ताड़ित हुए ये देवोंके दुन्दुभि बाजे आकाश रूप आंगनमें गम्भीर शब्द कर रहे हैं।।१४५॥ जिसका समीप भाग देवोंके द्वारा सेवित है अर्थात् जिसके समीप देव लोग बैठे हुए हैं और जो जनसमूहके शोक तथा संतापको दूर करने वाला है ऐसा यहू अशोकवृक्ष प्रायः आपका ही अनुकरण कर रहा है क्योंकि आपका समीप भाग भी देवोंके द्वारा सेवित है और आप भी जनसमूहके शोक और संतापकी दूर करनेवाले हैं।।१४६।। जिसने प्रातःकालके सूर्यकी कान्ति धारण की है और जो नेत्रोंका उत्सव बढ़ा रही है ऐसी यह आपके शरीरकी देदीप्यमान कान्ति सभाके चारों ओर फैल रही है।

१ बर्हि। २ श्रुतेयोंग्यो भवसि। ३ शिक्षकत्वम् । ४ रत्नकान्तिमिश्रितम् । ४ त्वत्सम्बन्धि। ६ देवं रुद्धृतम् । ७ त्रैलोक्यप्रभुत्वे । ५ कथं न विश्वासं कुर्मः । ६ नदन्त्येते ल०। १० सन्तापहारि । ११ अनुकरोति ।

विष्यभाषा तवाशेषभाषा भेदानुकारिणो । निरस्यित मनोध्वान्तम् श्रवाश्वामिप विहिनाम् ॥१४६॥ प्रातिहायंमयी भूतिः इयमघ्दतयी प्रभो । महिमानं तवाश्वच्दे विष्यप्टं विष्टपातिगम् ॥१४६॥ त्रिमेखलस्य पीठस्य मेरोरिव गरीयसः । सूलिकेव विभात्यु च्वः सेव्या गन्धकृष्टी तव ॥१४०॥ वन्दारूणां मुनीन्द्राणां स्तोत्रप्रतिर्वर्गुहुः । स्तोतुकामेव भक्त्या त्वां सेवा भात्यतिसंमदात् ॥१४१॥ पराष्यंरत्निर्माणाम् एनामत्यन्तभास्वराम् । त्वामघ्यासीनमानम्प्रा नाकभाजो भजन्त्यमी ॥१४२॥ सिश्वामणयोऽमीषां नम्प्राणां भान्ति मौलयः । सदीपा इव रत्नार्धाः स्थापितास्त्वत्यवान्तिके ॥१४३॥ नतानां सुरकोटीनां चकासत्यधिमस्तकम् । प्रसादांशा इवालग्ना युष्मत्यावत्तव्यद्यान्तिके ॥१४४॥ वक्त्रेष्वस्यन्तिम्बान्यमरयोषिताम् । दधत्यमूनि वक्त्राणि त्वदुपाद्धघ्रयम्बु जिश्वयम् ॥१४५॥ वक्त्रेष्वसरनारीणां सन्यत्ते कुद्धकृ मध्ययम् । युष्मत्यादतलच्छाया प्रसर्तते जयाऽरुणा ॥१४६॥ गणाध्युषित भूभागमध्यवर्ती त्रिमेखलः । पीटाविरयमाभाति तवाविष्कृतमङ्गणः ॥१४७॥ प्रथमोऽस्य परिक्षेपो धर्मचकेरलङ्कृतः । द्वितोयोऽपि तवाऽमीभिः दिक्ष्वष्टासु महाघ्वजेः ॥१४६॥ श्रीमण्डपनिवेशस्ते योजनप्रमितोऽप्ययम् । त्रिजगज्जनताऽजस्रप्रावेशोपग्रहक्षमः ॥१४६॥ धृलीसालपरिक्षेपो मानस्तम्भाः सरांसि च । खातिका सलिलापूर्णा वल्लीवनपरिच्छदः ॥१६०॥ धृलीसालपरिक्षेपो मानस्तम्भाः सरांसि च । खातिका सलिलापूर्णा वल्लीवनपरिच्छदः ॥१६०॥

आपके भामण्डलकी प्रभा सभाके चारो ओर फैल रही है ॥१४७॥ समस्त भाषाओंके भेदोंका अनुकरण करनेवाली अर्थात् समस्त भाषाओं रूप परिणत होनेवाली आपकी यह दिव्य ध्वनि जो वचन नहीं बोल सकते ऐसे पशु पक्षी आदि तिर्यञ्चोंके भी हृदयके अन्धकारको दूर कर देती है ।।१४८।। हे प्रभो, आपकी यह प्रातिहार्यरूप आठ प्रकारकी विभूति आपकी लोकोत्तर महिमाको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है ।।१४९।। मेरु पर्वतके समान ऊंचे तीन कटनीदार पीठपर सबके द्वारा सेवन करने योग्य आपकी यह ऊँची गन्धकुटी मेरुकी चूलिकाके समान सुशोभित हो रही है ।।१५०।। वन्दना करनेवाले उत्तम मुनियोंके स्तोत्रोंकी प्रतिध्वनिसे यह गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती है मानो भिक्तवश हर्षसे आपकी स्तुति ही करना चाहती हो ॥१५१॥ हे प्रभो, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे बनी हुई और अतिशय देदीप्यमान इस गन्धकुटीमें विराजमान हैं ऐसे आपकी, स्वर्गमें रहनेवाले देव नम् होकर सेवा कर रहे हैं ॥१५२॥ हे देव, जो अग्रभागमें लगे हुए मिणयोंसे सिहत हैं ऐसे इन नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुट ऐसे जान पड़ते हैं मानो आपके चरणोंके समीप दीपकसहित रत्नोंके अर्घ ही स्थापित किये गये हों ।।१५३।। नमस्कार करते हुए करोड़ों देवोंके मस्तकोंपर जो आपके चरणोंके नखोंकी किरणें पड़ रही थीं वे ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उनपर प्रसन्नताके अंश ही लग रहे हों ॥१५४॥ आपके नखरूपी दर्गणमें जिनका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है ऐसे ये देवांगनाओं के मुख आपके चरणों के समीपमें कमलोंकी शोभा धारण कर रहे हैं।।१५५॥ जवाके फूलके समान लाल वर्ण जो यह आपके पैरोंके तलवोंकी कान्ति फैल रही है वह देवांगनाओंके मुखोंपर कुङकुमकी शोभा धारण कर रही है ।।१५६।। जो बारह सभाओंसे भरी हुई पृथिवीके मध्यभागमें वर्तमान है और जिसपर अनेक मङ्गल द्रव्य प्रकट हो रहे हैं ऐसा यह तीन कटनीदार आपका पीठरूपी पर्वत बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है।।१५७।। इस पीठकी पहली परिधि धर्मचक्रोंसे अलंकृत है और दूसरी परिधि भी आठों दिशाओं में फहराती हुई आपकी इन बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित है।।१५८।। यद्यपि आपके श्रीमण्डपकी रचना एक ही योजन लम्बी-चौड़ी है तथापि वह तीनों जगत्के जनसमूहके निरन्तर प्रवेश कराते रहने रूप उपकार में समर्थ हैं।।१५९॥ हे प्रभो, यह धूलीसालकी परिधि, ये मानस्तम्भ, सरोवर, स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखा, लता-

१ तिरक्चाम् । २ तव पादसमीपे । ३ द्वादशगण्स्थित । ४ उपकारदक्षः । 'त्रिजगज्जनानां स्थानदाने समर्थ इत्यर्थः ।

सालित्रतयमुत्तुङ्गगचतुर्गोपुरमण्डितम् । मङ्गगलद्रव्यसन्बोहो निषयस्तोरणः नि च ॥१६१॥
नाटपशालाद्वयं बीग्तं लसद्भूपघटीद्वयम् । वनराजिपरिक्षेपश्चेत्यद्वुमपरिष्कृतः । ॥१६२॥
वनवेबीद्वयं प्रोच्चेर्घ्वजमालातताविनः । कल्पद्वुमवनाभोगाः स्तूपहर्म्यावलीत्यिष ॥१६३॥
सवोऽविनं रियं वेव नृसुरासुरपावनी । त्रिजगत्सारसन्बोह् इवं कत्र निवेशितः ॥१६४॥
बहि्वभूतिरित्युच्चेः ग्नाविष्कृतमहोवयाः । लक्ष्मीमाध्यात्मिकों व्यक्तं व्यनिक्तं जिन तावकीम् ॥१६४॥
सभापरिच्छदः सोऽयं सुरेस्तव विनिम्तः । वेराग्यातिशयं नाथ नोपहन्त्य प्रतिकतः ॥१६६॥
इत्यत्यव्भृतमाहात्म्यः त्रिजगद्वल्लभो भवान् । स्तुत्योपतिष्ठमानं मां पुनीतात्पूतशासः ॥१६६॥
ग्रसं स्तुतिप्रपञ्चेन तवाचिन्त्यतमा गुणाः । जयेशान नमस्तुभ्यमिति सङ्कोपतः स्तुवे ॥१६६॥
जयेश जय निर्वग्यकर्मन्धनजयाजर । जय लोकगुरो सार्व जयताज्जय जित्वर ॥१६६॥
जय लक्ष्मीपते जिष्णो जयानन्तगुणोज्ज्वल । जय विश्वजगद्बन्धो जय विश्वजगद्वित ॥१७०॥
जयाखिलजगद्देवन् जयाखिलसुखोवय । जयाखिलजगज्ज्येष्ठ जयाखिलजगद्गुरो ॥१७१॥
जय निर्जतमोहारे जय र्ताजतमन्मथ । जय जन्मजरातङ्कविजयिन् विजितान्तक ॥१७२॥

वनोंका समूह-ऊँचे ऊँचे चार गोपुर, दरवाजोंसे सुशोभित तीन कोट, मङ्गल द्रव्योंका समूह, निधियां, तोरण-दो-दो नाटचशालाएँ, दो-दो सुन्दर धूप घट, चैत्यवृक्षोंसे सुशोभित वन पंक्तियोंकी परिधि–दो वनवेदी, ऊंची ऊंची ध्वजाओंकी पंक्तिसे भरी हुई पृथिवी, कल्पवृक्षों के वनका विस्तार, स्तूप और मकानोंकी पंक्ति-इस प्रकार मनुष्य देव और धरणेन्द्रोंको पवित्र करनेवाली आपकी यह सभाभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो तीनों जगत्की अच्छी अच्छी वस्तुओंका समूह ही एक जगह इकट्ठा किया गया हो ॥१६०-१६४॥ हे जिनेन्द्र, जिससे आपका महान् अभ्युदय या ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ऐसी यह आपकी अतिशय उत्कृष्ट बाह्य विभूति आपकी अन्तरङ्ग लक्ष्मीको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है।।१६५।। हे नाथ, जिसके विषयमें कोई तर्क-वितर्क नहीं कर सकता ऐसी यह देवोंके द्वारा रची हुई आपके समव-सरणकी विभूति आपके वैराग्यके अतिशयको नष्ट नहीं कर सकती है। भावार्थ-समवसरण सभाकी अनुपम विभूति देखकर आपके हृदयमें कुछ भी रागभाव उत्पन्न नहीं होता है ॥१६६॥ इस प्रकार जिनकी अद्भेत महिमा है, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, और जिनका शासन अतिशय पवित्र हैं ऐसे आप स्तुतिके द्वारा उपस्थान (पूजा) करनेवाले मुर्भ पवित्र कीजिये ॥१६७॥ हे भगवन्, आपकी स्तुतिका प्रपञ्च करना व्यर्थ है क्योंकि आपके गुण अत्यन्त अचिन्त्य हैं इसिलये में संक्षेपसे इतनी ही स्तुति करता हूं कि हे ईशान, आपकी जय हो और आपको नमस्कार हो ।।१६८।। हे ईश, आपकी जय हो, हे कर्मरूप ई धनको जलानेवाले, आपकी जय हो, हे जरारहित, आपकी जय हो, हे लोकोंके गुरु, आपकी जय हो, हे सबका हित करने वाले, आपकी जय हो, और हे जयशील, आपकी जय हो।।१६९॥ हे अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी जयनशील, आपकी जय हो । हे अनन्तगुणींसे उज्ज्वल, आपकी जय हो । हे समस्त जगत् के बन्धु, आपकी जय हो। हे समस्त जगत्का हित करनेवाले, आपकी जय हो।।१७०॥ हे समस्त जगत्को जाननेवाले, आपकी जय हो । हे समस्त सुखोंको प्राप्त करनेवाले, आपकी जय हो। हे समस्त जगत्में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। हे समस्त जगत्के गुरु, आपकी जय हो ।।१७१।। हे मोहरूपी शत्रुको जीतनेवाले, आपकी जय हो । हे कामदेवको भर्त्सना करने

१ अलङ्कृतः 'परिष्कारो विभूषणम्' इत्यभिधानात् । २ नवाभोगः द०, इ०, । ३ समवसरण-भूमिः । ४ न नाशयति । ५ ऊहातीतः ऊहितुमशक्य इत्यर्थः । ६ स्तोत्रेणार्चयनम् । ७ पवित्रं कुरु । जयशील ।

जय निर्मंद निर्माय जय निर्मोह निर्मम । जय निर्मल निर्द्वन्द्व जय निष्कल १ पुष्कल ॥१७३॥ जय प्रबुद्ध सन्मागं जय दुर्मागरोघन । जय कर्मारिममीविद्ध मंचक जयोद्धुर १ ॥१७४॥ जयाध्वरपते यज्वन् जय पूज्य महोदय । जयोद्धुर अयाध्विन्त्य सद्ध संरथसारथे ॥१७४॥ जय निस्तीर्णसंसारपारावारगुणाकर । जय निःशेषनिष्पीतिविद्यारत्नाकर प्रभो ॥१७६॥ नमस्ते परमानन्तसुष्क पाय तायिने । नमस्ते परमानन्तमयाय परमात्मने ॥१७७॥ नमस्ते भ्वनोद्ध भासिशानभाभारभासिने । नमस्ते नयनानन्दिपरमौदिरकित्वचे ॥१७६॥ नमस्ते मस्तकन्यस्तस्वहस्ताञ्जलिकु इमलेः । स्तुताय त्रिदशाधीशः स्वर्गावतरणोत्सवे ॥१७६॥ नमस्ते प्रचलन्मौलिघटिताञ्जलिबन्धनेः । नृताय मेर्श्यलाप्यस्तात्य सुरसत्तमः ॥१८०॥ नमस्ते मुकुटोपाप्यलग्नहस्तपुटोद्ध भटेः । लौकान्तिकरधीष्टाय परिनिष्कमणोत्सवे ॥१८६॥ नमस्ते स्विकरीटाप्यरत्नप्रावान्तच मिविभः । कराज्यभुकुलैः प्राप्तकेवलेज्याय नाकिनाम् ॥१८२॥ नमस्ते पारिनर्वाणकल्याणेऽपि प्रवर्त्याति । पूजनीयाय वह्नीन्द्रेर्ज्वलन्मकुटकोटिभः ॥१८३॥

वाले, आपकी जय हो । हे जन्मजरारूपी रोगको जीतनेवाले, आपकी जय हो । हे मृत्युको जीतनेवाले, आपकी जय हो ।।१७२।। हे मदरहित, मायारहित, आपकी जय हो । हे मोह रहित, ममतारहित, आपकी जय हो। हे निर्मल और निर्द्धन्द्व, आपकी जय हो। हे शरीर-रहित, और पूर्ण ज्ञानसहित, आपकी जय हो ।।१७३।। हे समीचीन मार्गको जाननेवाले, आप की जय हो। हे मिथ्या मार्गको रोकनेवाले, आपकी जय हो। हे कर्मरूपी शत्रुओं के मर्मको वेधन करनेवाले, आपकी जय हो । हे धर्मचक्रके द्वारा विजय प्राप्त करनेमें उत्कट, आपकी जय हो ।।१७४।। हे यज्ञके अधिपति, आपकी जय हो । हे कर्मरूप ई धनको ध्यानरूप अग्नि में होम करनेवाले, आपकी जय हो । हे पूज्य तथा महान् वैभवको धारण करनेवाले, आपकी जय हो । हे उत्कृष्ट दयारूप चिह्नसे सहित तथा हे समीचीन धर्मरूपी रथके सारिथ, आपकी जय हो ।।१७५।। हे संसाररूपी समुद्रको पार करनेवाले, हे गुणोंकी खानि, आपकी जय हो । हे समस्त विद्यारूपी समुद्रका पान करनेवाले, हे प्रभो, आपकी जय हो ॥१७६॥ आप उत्कृष्ट अनन्त सुखरूप हैं तथा सबकी रक्षा करनेवाले हैं इसलिये आपको नमस्कार हो । आप परम आनन्दमय और परमात्मा हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१७७।। आप समस्त लोकको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी दीप्तिके समूहसे देदीप्यमान हो रहे हैं इसलिये आपको नमस्कार हो । आपके परमौदारिक शरीरकी कान्ति नेत्रोंको आनन्द देनेवाली है इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१७८।। हे देव, स्वर्गावतरण अर्थात् गर्भकल्याणकके उत्सवके समय इन्द्रोंने अपने हाथों की अञ्जलिरूपी बिना खिले कमल अपने मस्तकपर रखकर आपकी स्तुति की थी इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१७९।। अपने नम् हुए मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर रखनेवाले उत्तम उत्तम देवोंने जिनकी स्तुति की है तथा सुमेरु पर्वतके अग्रभागपर जिनका जन्माभिषेक किया गया है ऐसे आपके लिये नमस्कार है ।।१८०।। दीक्षाकल्याणकके उत्सवके समय अपने मुक्ट के समीप ही हाथ जोड़कर लगा रखनेवाले लौकान्तिक देवोंने जिनका अधिष्ठान अर्थात् स्तुति की है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ।।१८१।। अपने मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंका चुम्बन करनेवाले देवोंके हाथरूपी मुकुलित कमलोंके द्वारा जिनके केवलज्ञानकी पूजा की गई है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ।।१८२।। हे भगवन्, जब आपका मोक्षकल्याणक होगा

१ शरीरबन्धनरिहत । २ मर्म विध्यति ताड़यतीति मर्मावित् तस्य सम्बुद्धिः । 'निहवृतिवृषि व्यिधसिहतिनरुचि क्वौ कारकस्येति' दीर्घः । ३ उद्भट । ४ दयाचिन्ह द०, ल०, इ०, अ०, प०, स०। ५ पालकाय । ६ ज्ञानिकरणसमूहप्रकाशिने । ७ स्तुताय । ६ भूमद्भिः समथैः वा । ६ अधिकमिष्टाय सत्कारानुमतायेत्यर्थः । १० भाविनि ।

नमस्ते प्राप्तकल्याणमहेज्याय महौजसे। प्राज्यत्रं लोक्यराज्याय ज्यायसे ज्यायसामिष ॥१८४॥
नमस्ते नतनाकीन्द्रचूलारत्नाचिताङ्कष्ये। नमस्ते दुर्जयारातिनिजयोपाजितश्रिये॥१८५॥
नमोऽस्तु तुभ्यमिद्धद्वें सपर्यामहंते। परझ्न्। रहोरजोऽरिघाताच्चे प्राप्ततन्नामरूढये।॥१८६॥
जितान्तक नमस्तुभ्यं जितमोह नमोऽस्तु ते। जितानङ्ग नमस्ते स्ता द्वागाय स्वयम्भुवे॥१८७॥
त्वां नमस्यन् जनंनं मृनं म्यते सुकृती पुमान्। गां जयेज्जितजेत व्यस्त्वज्जयोद्घोषणात्कृती॥१८८॥
त्वस्तुतेः पूतवागस्मि त्वत्समृतेः पूतमानसः। त्वन्नतेः पूतदेहोऽस्मि धन्योऽस्मयद्य त्वदीक्षणात्॥१८६॥
ग्रहमद्य कृतार्थोऽस्मि जन्माद्य सफलं मम। सुनिर्वृ ते दृशौ मेऽद्य सुप्रसन्नं मनोऽद्य मे॥१६०॥
त्वसीर्यसरित स्वच्छे पुष्पतोयस् सम्भृते। सुस्नातोऽहं चिरादद्य पूतोऽस्मि सुखनिर्वृ तः ॥१६१॥
त्वत्पादनखभाजालसिललेरस्तकल्मचैः। ग्रिधिमस्तकमालग्नैरभिषक्त इवास्म्यहम्॥६६२॥
एकतः सार्वभौमश्रीः इयमप्रतिशासना। एकतश्च भवत्पादसेवालोककपावनी।।१६३॥

उस समय भी देदीप्यमान मुकुटोंको धारण करनेवाले विह्निकुमार देवोंके इन्द्र आपकी पूजा करेंगे इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१८३।। हे नाथ, आपको गर्भ आदि कल्याणकोंके समय बड़ी भारी पूजा प्राप्त हुई है, आप महान् तेजके धारक हैं, आपको तीन लोकका उत्कृष्ट राज्य प्राप्त हुआ है और आप बड़ोंमें भी बड़े अथवा श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१८४।। नमस्कार करते हुए स्वर्गके इन्द्रोंके मुकुटमें लगे हुए मणियोंसे जिनके चरणोंकी पूजा की गई है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो और जिन्होंने कर्मरूपी दुर्जेय शत्रुओंको जीतकर अनन्तचतुष्टयरूपी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त की है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥१८५॥ हे उत्कृष्ट ऋद्वियोंको धारण करनेवाले, आप उत्कृष्ट पूजाके योग्य हैं तथा रहस् अर्थात् अन्तराय रज अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरण और अरि अर्थात् मोहनीय कर्मके नष्ट करनेसे आपने 'अरिहन्त' ऐसा सार्थक नाम प्राप्त किया है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥१८६॥ हे मृत्युको जीतनेवाले, आपको नमस्कार हो। हे मोहको जीतनेवाले, आपको नमस्कार हो। और हे कामको जीतनेवाले, आप वीतराग तथा स्वयंभू हैं इसलिये आपको नमस्कार हो।।१८७।। हे नाथ, जो आपको नमस्कार करता है। वह पुण्यात्मा पुरुष अन्य अनेक नम् पुरुषोंके द्वारा नमस्कृत होता है और जो आपके विजयकी घोषणा करता है वह कुशल पुरुष जीतने योग्य समस्त कर्मरूप शत्रुओंको जीतकर गो अर्थात् पृथिवी या वाणीको जीतता है ।।१८८।। हे देव, आज आपकी स्तुति करनेसे मेरे वचन पवित्र हो गये हैं, आपका स्मरण करनेसे मेरा मन पिवत्र हो गया है, आपको नमस्कार करनेसे मेरा शरीर पिवत्र हो गया है और आपके दर्शन करनेसे में धन्य हो गया हूं।।१८९।। हे भगवन्, आज में कृतार्थ हो गया हूं, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरे नेत्र संतुष्ट हो गये हैं और आज मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो गया है ॥१९०॥ हे देव, स्वच्छ और पुण्यरूप जलसे खूब भरे हुए आपके तीर्थरूपी सरोवरमें मैंने चिरकालसे अच्छी तरह स्नान किया है इसीलिये में आज पवित्र तथा सुखसे सन्तुष्ट हो रहा हूं ॥१९१॥ हे प्रभो, जिसने समस्त पाप नष्ट कर दिये हैं ऐसा जो यह आपके चरणोंके नखोंकी कान्तिका समूहरूप जल मेरे मस्तकपर लग रहा है उससे में ऐसा मालूम होता हूं मानो मेरा अभिषेक ही किया गया हो ॥१९२॥ हे विभो, एक ओर तो मुभे दूसरेके शासनसे रहित यह चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त हुई है और एक ओर

१ पूजायाः योग्याय । २ अन्तरायज्ञानावरणमोहनीयघातात् । ३ अर्हिष्ठिति नामप्रसिद्धाय । ४ भवतु । ५ नमस्कुर्वन् । ६ भोजितजेतव्यपक्ष । ७ अत्यन्तसुखवत्यौ । ८ सुखतृ तः ।

यिद्दग्नान्तिविम्हेन<sup>१</sup> महदेनो<sup>९</sup> मयार्जितम् । तत्त्वत्सन्दर्शनाल्लीनं<sup>१</sup> तमो नैशं <sup>१</sup>रवेर्यथा ॥१६४॥ त्वत्यदस्मृतिमात्रेण पुमानेति पवित्रताम् । किमृत त्वद्गुणस्तुत्या भक्त्येवं सुप्रयुक्तया ॥१६४॥ भगवंस्त्वद् गुणस्तोत्राद्यन्मया पुण्यमाजितम्<sup>५</sup> । तेनास्तु त्वत्यदाम्भोजे परा भक्तिः सदापि मे ॥१६६॥

## वसन्ततिलकाषृत्तम्

इत्यं चराचरगुरं परमादिदेवं स्तुत्वाऽिधराट् धरणिपैः समिद्धबोधः।

ग्रानन्दबाष्पलविसक्तपुरःप्रदेशो भक्त्या ननाम करकुड्मललग्नमौतिः।।१६७॥

भृत्वा पुराणपुरुषाच्य पुराणधर्मं कर्मारिचक्रजयलब्धिवशुद्धबोधात्।

सम्प्रीतिमाप परमां भरतािधराजः प्रायो धृतिः कृतिधयां स्विहतप्रवृत्तौ ।।१६८॥

ग्रामृच्छघ च स्वगुरुमािवगुरं निधीशो व्यालोलमौलितटतािडतपादपीठः।

भूयोऽनुगम्य च मुनीन् प्रणतेन मूर्ष्मां स्वावासभूमिमभिगन्तुमना बभूव ।।१६६॥

भक्त्यािपतां स्रजमिवािषपदं जिनस्य स्वां दृष्टिमन्वितलसत्सुमनोविकासाम् ।

शोषास्थयंव च पुनिविनिवर्त्यं कृच्छात् चक्रािधपो जिनसभाभवनात्प्रतस्थे ।।२००॥

समस्त लोकको पवित्र करनेवाली आपके चरणोंकी सेवा प्राप्त हुई है ॥१९३॥ हे भगवन्, दिशाभूम होनेसे विमूढ होकर अथवा दिग्विजयके लिये अनेक दिशाओं में भूमण करनेके लिये मुग्ध होकर मैंने जो कुछ पाप उपार्जन किया था वह आपके दर्शन मात्रसे उस प्रकार विलीन हो गया है जिस प्रकार कि सूर्यके दर्शनसे रात्रिका अन्धकार विलीन हो जाता है।।१९४॥ हे देव, आपके चरणोंके स्मरणमात्रसे ही जब मनुष्य पिवत्रताको प्राप्त हो जाता है तब फिर इस प्रकार भक्तिसे की हुई आपके गुणोंकी स्तुतिसे क्यों नहीं पवित्रताको प्राप्त होगा ? अर्थात् अवश्य ही होगा ॥१९५॥ हे भगवन्, आपके गुणोंकी स्तुति करनेसे जो मैंने पुण्य उपार्जन किया है उससे यही चाहता हूं कि आपके चरणकमलोंमें मेरी भिक्त सदा बनी रहे ॥१९६॥ इस प्रकार चर अचर जीवोंके गुरु सर्वोत्कृष्ट भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर जिसने आनन्द के आँसुओंकी बूंदोंसे सामनेका प्रदेश सींच दिया है, जिसका ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है, और जिसने दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तकसे लगा रखे हैं ऐसे चक्रवर्ती भरतने भक्तिपूर्वक भगवान् को नमस्कार किया ।।१९७।। कर्मरूपी शत्रुओंके समूहको जीतनेसे जिन्हें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे पुराण पुरुष भगवान् वृषभदेवसे पुरातन धर्मका स्वरूप सुनकर भरताधिपति महाराज भरत बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंिक बुद्धिमान् पुरुषोंको प्रायः अपना हित करनेमें ही सन्तोष होता है ॥१९८॥ तदनन्तर अपने चञ्चल मुकुटके किनारेसे जिन्होंने भग-वान्के पाद पीठका स्पर्श किया है ऐसे निधियोंके स्वामी भरत महाराज अपने पिता आदिनाथ भगवान्से पूंछकर तथा वहाँ विराजमान अन्य मुनियोंको नम् हुए मस्तकसे नमस्कार कर अपनी निवासभूमि अयोध्याको जानेके लिये तत्पर हुए ॥१९९॥ चक्राधिपति भरतने जिसमें अनुक्रमसे खिले हुए सुन्दर फूल गुंधे हुए हैं और जो श्री जिनेन्द्रदेवके चरणोंमें भिवतपूर्वक अपित की गई है ऐसी मालाके समान, सुन्दर मनकी प्रसन्नतासे युक्त अपनी दृष्टिको शेषाक्षत समभ बड़ी कठिनाईसे हटाकर भगवान् के सभाभवन अर्थात् समवसरणसे प्रस्थान किया ।।२००॥

१ दिगविजयभूमणमूढ़ेन । २ महत्पापम् । ३ नष्टम् । ४ आदित्यस्य । ५-मजितम् ल० । ६ शोभनमनोविकासाम्, सुपुष्पविकासाञ्चं । ७ सिद्धशेषास्थया ।

म्रालोकयन् जिनसभावनिभूतिमिद्धां विस्फारितेक्षणयुगो युगबीर्घबाहुः।
पृथ्वीश्वरेरनुगतः प्रणतोत्तमाङ्गगैः प्रत्याबृतत्त्वसदनं मनुवंशकेतुः।।२०१॥
पुण्योदयान्निधिपतिर्विजिताखिलाशस्तिर्घिजितौ गिमतविष्ठसमा सहस्रः।
प्रीत्याऽभिवन्द्य जिनमाप परं प्रमोदं तित्युण्यसङ्ग्रहविधौ सुधियो यतध्वम् ॥२०२॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराण-सङ्ग्रहे भरतराजकैलासाभिगमनवर्णनं नाम त्रथिस्त्रिशत्तमं पर्व ॥ ३३॥

भगवान्के समवसरणकी प्रकाशमान विभूतिको देखनेसे जिनके दोनों नेत्र खुल रहे हैं, जिनकी भुजायें युग (जुवाँरी)के समान लम्बी हैं, मस्तक भुकाये हुए अनेक राजा लोग जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं और जो कुलकरोंके वंशकी पताकाके समान जान पड़ते हैं ऐसे भरत महाराज अपने घरकी ओर लौटे ॥२०१॥ चूंकि पुण्यके उदयसे ही चक्रवर्तीने समस्त दिशाएं जीतीं, तथा उनके जीतनेमें साठ हजार वर्ष लगाये और फिर प्रीतिपूर्वक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त किया। इसलिये हे बुद्धिमान् जन, पुण्यके संग्रह करनेमें प्रयत्न करो ॥२०२॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषिट लक्षण महापुराण संग्रहके भाषानुवादमें भरतराजका कैलाश पर्वतपर जानेका वर्णन करनेवाला तैंतीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ निखिलदिग्जये। २ संवत्सर। ३ तस्मात् कारणात्। ४ प्रयत्नं कुरुध्वम्।

## चतुस्त्रिंशत्तमं पर्व

प्रथावरुह्य' कैलासाव् प्रद्रीन्द्रादिव' देवराट् । चकी प्रयाणमकरोव् विनीताभिमुखं कृती ॥१॥ सैन्यैरनुगतो रेज 'प्रयाश्चकी निजालयम् । गङ्गीघ' इव दुर्वारः सरिवोधरपाम्पितः ॥२॥ ततः कितपयेरेव प्रयाणंश्चिकणो बलम् । प्रयोध्यां प्रापदाबद्धतोरणां चित्रकेतनाम् ॥३॥ चन्दनद्रवसंसिक्तसुसम्मृष्ट 'महीतला । पुरी स्नातानुलिप्तेव सा रेजे पत्युरागमे ॥४॥ नातिदूरे' निविष्टस्य प्रवेशसमये प्रभोः' । चक्रमस्तारि चक्रं च नाक्रंस्त पुरगोपुरम्' ॥४॥ सा पुरी गोपुरोपान्तस्थितचक्रांशुरिञ्जता । धृतसन्ध्यातपेवासीत् कुङ्कुमापिञ्जरच्छविः ॥६॥ सत्यं भरतराजोऽयं धौरेयश्चिकणामिति । धृतिदृष्येव' सा जज्ञे ज्वलच्चका पुरः' पुरी ॥७॥ ततः कितपये' देवाश्चकरत्नाभिरक्षिणः । स्थितमेकपदे' चक्रं वीक्ष्य विस्मयमाययुः ॥६॥ सुरा जातरुषः केचित्कं किमित्युच्चरद्गिरः । ग्रलातचक्रव' स्थेमुः करवालापितः करेः ॥६॥ किमम्बरमणेविम्बमम्बरात्परिलम्बते । प्रतिसूर्यः किमुद्भूत इत्यन्ये 'भुमुहुर्मुहः ॥१०॥

अथानन्तर-सुमेरु पर्वतसे इन्द्रकी तरह कैलास पर्वतसे उतरकर उस बुद्धिमान् चऋवर्ती ने अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया ।।१।। सेनाके साथ-साथ अपने घरकी ओर प्रस्थान करता हुआ चक्रवर्ती ऐसा सुशोभित होता था मानो निदयोंके समूहके साथ किसीसे न रुकनेवाला गङ्गाका प्रवाह समुद्रकी ओर जा रहा हो ॥२॥ तदनन्तर कितने ही मुकाम तय कर चक्रवर्ती की वह सेना जिसमें तोरण बंधे हुए हैं और अनेक ध्वजाएँ फहरा रही हैं ऐसी अयोध्या नगरी के समीप जा पहुंची ।।३।। जिसकी बुहारकर साफ की हुई पृथिवी घिसे हुए गीले चन्दनसे सींची गई है ऐसी वह अयोध्यानगरी उस समय इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो उसने पतिके आनेपर स्नान कर चन्दनका लेप ही किया हो ।।४।। महाराज भरत नगरीके समीप ही ठहरे हुए थे वहाँसे नगरीमें प्रवेश करते समय जिसने समस्त शत्रुओंके समूहको नष्ट कर दिया है ऐसा उनका चकरत्न नगरके गोपुरद्वारको उल्लंघन कर आगे नहीं जा सका-बाहर ही रुक गया ।।५।। गोपुरके समीप रुके हुए चक्रकी किरणोंसे अनुरक्त होनेके कारण जिसकी कान्ति कुंकुमके समान कुछ कुछ पीली हो रही है ऐसी वह नगरी उस समय इस प्रकार जान पड़ती थी मानो उसने संध्याकी लालिमा ही धारण की हो ॥६॥ जिसके आगे चक्र-रत्न देदीप्यमान हो रहा है ऐसी वह नगरी उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो यह भरतराज सचमुच ही सब चऋवर्तियोंमें मुख्य हैं इसिलये उसने दिव्य शक्ति घारण की हो अथवा अपनी वातकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिये उसने तप्त अयोगोलक आदिको धारण किया हो ॥७॥ तदनन्तर चऋरत्नकी रक्षा करनेवाले कितने ही देव चऋको एक स्थानपर खड़ा हुआ देख कर आश्चर्य को प्राप्त हुए ॥८॥ जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है ऐसे कितने ही देव, क्या है ? क्या है ? इस प्रकार चिल्लाते हुए हाथमें तलवार लेकर अलातचक्रकी तरह चारों ओर घूमने लगे।।९।। क्या यह आकाशसे सूर्यका बिम्ब लटक पड़ा है ? अथवा कोई दूसरा ही सूर्य उदित हुआ है ? ऐसा विचार कर कितने ही लोग बार बार मोहित हो रहे थे।।१०॥

कस्याप्यकालचकेण' पतितव्यं विरोधिनः । कूरणेव प्रहेणाद्य यतश्चकेण विकतम् ॥११॥ अथवाद्यापि जेतव्यः पक्षः कोऽप्यस्ति चिक्रणः । चक्रस्खलनतः कैश्चिवित्यं तज्जैविर्ताकतम् ॥१२॥ सेनानीप्रमुखास्तावत् प्रभवे तन्त्यवेवयन् । तद्वार्ताऽऽकणंनाच्चकी किमप्यासीत्सिविस्मयः ॥१३॥ अचिन्तयच्य कि नाम चक्रमप्रतिशासने । मिय स्थितेस्खलत्यद्य क्विचव्यस्खलव्गति ॥१४॥ सम्प्रधार्यमिवं तावित्याह्रय पुरोधसम् । धीरो घीरतरां वाचिमत्युच्चैराजगौ मनुः ॥१४॥ ववनोऽस्य मुखाम्भोजाद् व्यक्ताकृता सरस्वती । निर्ययौ सदलङकारा शम्फलोवं जयिष्यः ॥१६॥ चक्रमाकान्तविक्चकम् अरिचकभयङकरम् । कस्माक्षास्मत्युरद्वारि कमते न्यक्कृताकरुक् ॥१७॥ विश्वविग्वजये पूर्वविक्षणापरवाद्विषु । यदासीवस्खलव्वृत्ति कृष्याद्वेश्च गृहाद्वये ॥१८॥ चक्रं तवसुना कस्मात् स्खलत्यस्मद्गृहाङगणे । प्रायोऽस्माभिविच्द्वेन भवितव्यं जिगीषुणा ॥१६॥ किमसाध्यो द्विषत्कश्चिवस्त्यस्मद्भितगोचरे । सनाभिः कोऽपि कि वाऽस्मान् द्वेष्टि दुष्टान्तराशयः ॥२० यः कोऽप्यकारणद्वेषी खलोऽस्मान्नाभिनन्वति । प्रायः स्खलन्ति चेतांसि महत्स्विप दुरात्मनाम् ॥२१॥ विमत्सराणि चेतांसि महतां परवृद्धिषु । मत्सरीणि तु तान्येव क्षुवाणामन्यवृद्धिषु ॥२२॥ प्रयवा दुमंदाविष्टः किन्वदप्रणतोऽस्ति मे । स्ववग्यंस्तन्मवोच्छित्यै नूनं चक्रेण विक्रतम् ॥२३॥ प्रयवा दुमंदाविष्टः किन्वदप्रणतोऽस्ति मे । स्ववग्यंस्तन्मवोच्छित्यै नूनं चक्रेण विक्रतम् ॥२३॥

आज यह चक्र कूरग्रहके समान वक्र हुआ है इसलिये अकालचक्रके समान किसी विरोधी शत्रु पर अवश्य ही पड़ेगा ।।११।। अथवा अब भी कोई चक्रवर्तीके जेतव्य पक्षमें हैं-जीतने योग्य शत्रु विद्यमान है इस प्रकार चक्रके रुक जानेसे चक्रके स्वरूपको जाननेवाले कितने ही लोग विचार कर रहे थे।।१२।। सेनापित आदि प्रमुख लोगोंने यह बात चक्रवर्तीसे कही और उसके सुनते ही वे कुछ आक्चर्य करने लगे ।।१३।। वे विचार करने लगे कि जिसकी आज्ञा कहीं भी नहीं रुकती ऐसे मेरे रहते हुए भी, जिसकी गति कहीं भी नहीं रुकी ऐसा यह चकरत्न आज क्यों रुक रहा है ? ।।१४।। इस बातका विचार करना चाहिये यही सोचकर धीर वीर मनु ने पुरोहितको बलाया और उससे नीचे लिखे हुए बहुत ही गम्भीर वचन कहे ॥१५॥ कहते हुए भरत महाराजके मुखकमलसे स्पष्ट अभिप्रायवाली और उत्तम उत्तम अलंकारोंसे सजी हुई जो वाणी निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो विजयलक्ष्मीकी दूती ही हो ॥१६॥ जिसने समस्त दिशाओं के समूहपर आक्रमण किया है जो शत्रुओं के समूहके लिये भयंकर है और जिसने सूर्यकी किरणोंका भी तिरस्कार कर दिया है ऐसा यह चक्र मेरे ही नगरके द्वारमें क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है-प्रवेश कर रहा है ? ॥१७॥ जो समस्त दिशाओंको विजय करनेमें पूर्व-दक्षिण और पश्चिम समुद्रमें कहीं नहीं रुका, तथा जो विजयार्घकी दोनों गुफाओंमें नहीं रुका वही चक्र आज मेरे घरके आंगनमें क्यों रुक रहा है ? प्रायः मेरे साथ विरोध रखनेवाला कोई विजिगीषु (जीतकी इच्छा करनेवाला) ही होना चाहिये।।१८-१९।।क्या मेरे उपभोगके योग्य क्षेत्र (राज्य) में ही कोई असाध्य शत्रु मौजूद है अथवा दुष्ट हृदयवाला मेरे गोत्र का ही कोई पुरुष मुभसे द्वेष करता है।।२०।। अथवा बिना कारण ही द्वेष करनेवाला कोई दुष्ट पुरुष मेरा अभिनन्दन नहीं कर रहा है-मेरी वृद्धि नहीं सह रहा है सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषोंके हृदय प्रायः कर बड़े आदिमयोंपर भी बिगड़ जाते हैं।।२१।। महापुरुषोंके हृदय दूसरोंकी वृद्धि होनेपर मात्सर्यसे रहित होते हैं परन्तु क्षुद्र पुरुषोंके हृदय दूसरोंकी वृद्धि होनेपर ईर्ष्या सहित होते हैं।।२२।। अथवा दुष्ट अहंकारसे घिरा हुआ कोई मेरे ही घरका

१ अपमृत्युना । २ गन्तव्यम् मर्तव्यमित्यर्थः । ३ जेतव्यपक्षः ल०, द० । ४ चित्रणे । ५ विचार्यम् । ६ व्यक्ताभिप्राया । ७ कुट्टणी । ८ भुक्तिक्षेत्रे । ६ सिपण्डः । 'सिपण्डास्तु सनामयः' इत्यभिघानात् । नाभिसम्बन्धीत्यर्थः । १० आत्मवर्गे भवः ।

सल्पेक्य' लघीया'नप्युच्छेचो लघु' तावृज्ञः । सुद्धो रेणुरिवासिस्यो रु'कत्यरिरुपेक्षितः ॥२४॥ वलावुद्धरणीयो हि सोदीयानपि' कण्टकः । अनुद्धृतः पदस्थोऽसौ भवेत्यीडाकरो भृज्ञम् ॥२४॥ चक्रं नाम परं देवं रत्नानामिवमप्रिमम् । गतिस्स्रलममेतस्य न विना कारणाव् भवेत् ॥२६॥ ततो बाल्यमिवं कार्यं यच्चक्रेणायं सूचितम् । सूचिते' सल् राज्याङ्गे विकृतिर्नाल्पकारणात् ॥२७॥ तवत्र कारणं चित्यं त्वया धीमन्निवन्तया । प्रानिक्षितं कार्याणां नेह नामृत्र सिद्धयः ॥२६॥ तवत्र कार्यविक्तानं तिष्ठते विव्यचक्षृत्व । तमसां छेवने कोऽन्यः प्रभवेदंशुमालिनः ॥२६॥ निवेद्य कार्यमित्यसमे देवज्ञाय मिताक्षरः । विरराम प्रभुः प्रायः प्रभवो मितमाविणः ॥३०॥ ततः प्रसन्नगम्भीरपदालङकारकोमलाम् । भारतीं भरतेशस्य प्रबोधायेति सोऽन्वति ॥३१॥ प्रस्ति माधुर्यमस्त्योजस्तवस्ति भवसीष्ठवम् । प्रस्त्यर्थानुगमोऽन्यिकः यन्नास्ति त्वद्वचोमये । ।३२॥ शास्त्रज्ञा वयमेकान्तात् नाभिज्ञाः कार्ययुक्तिव् । शास्त्रप्रयोगिवत् कोऽन्यस्त्वत्समो राजनीतिथु ॥३३॥ त्वमाविराजो राजविस्तिद्वास्त्वर्थः । तिद्वस्तत्प्रयुञ्जाना न जिल्लोमः कथं वयम् ॥३४॥ त्वमाविराजो राजविस्तिद्वास्त्वर्थः । तिद्वदस्तत्प्रयुञ्जाना न जिल्लोमः कथं वयम् ॥३४॥

मनुष्य नम् नहीं हो रहा है, जान पड़ता है यह चक्र उसीका अहंकार दूर करनेके लिये वक्र हो रहा है ।।२३।। शत्रु अत्यन्त छोटा भी हो तो भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, द्वेष करने वाला छोटा होनेपर भी शीघृ ही उच्छेद करने योग्य है क्योंकि आँखमें पड़ी हुई धूलिकी कणि-का के समान उपेक्षा किया हुआ छोटा शत्रु भी पीड़ा देनेवाला हो जाता है ॥२४॥ कांटा यदि अत्यन्त छोटा हो तो भी उसे जबरदस्ती निकाल डालना चाहिये क्योंकि पैरमें लगा हुआ काँटा यदि निकाला नहीं जावेगा तो वह अत्यन्त दुःखका देनेवाला हो सकता है ॥२५॥ यह चकरत्न उत्तम देवरूप है और रत्नोंमें मुख्य रत्न है इसकी गतिका स्खलन बिना किसी कारण के नहीं हो सकता है ॥२६॥ इसिलये हे आर्य, इस चक्रने जो कार्य सूचित किया है वह कुछ छोटा नहीं है क्योंकि यह राज्यका उत्तम अङ्ग है इसमें किसी अल्पकारणसे विकार नहीं हो सकता है ।।२७।। इसलिये हे बुद्धिमान् पुरोहित, आप इस चक्ररत्नके रुकनेमें क्या कारण है इसका अच्छी तरह विचार कीजिये क्योंकि बिना विचार किये हुए कार्योंकी सिद्धि न तो इस लोकमें होती है और न परलोक हीमें होती है ॥२८॥ आप दिव्य नेत्र हैं इसलिये इस कार्य का ज्ञान आपमें ही रहता है अर्थात् आप ही चक्ररत्नके रुकनेका कारण जान सकते हैं क्योंकि अन्धकारको नष्ट करनेमें सूर्यके सिवाय और कौन समर्थ हो सकता है ? ।।२९।। इस प्रकार महाराज भरत थोड़े ही अक्षरोंके द्वारा इस निमित्तज्ञानीके लिये अपना कार्य निवेदन कर चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि प्रभु लोग प्रायः थोड़े ही बोलते हैं।।३०।। तदनन्तर निमित्त-ज्ञानी पुरोहित भरतेश्वरको समभानेके लिये प्रसन्न तथा गम्भीर पद और अलंकारोंसे कोमल वचन कहने लगा ।।३१।। जो माधुर्य, जो ओज, जो पदोंका सुन्दर विन्यास और जो अर्थकी सरलता आपके वचनोंमें नहीं है वह क्या किसी दूसरी जगह है ? अर्थात् नहीं है ॥३२॥ हम लोग तो केवल शास्त्रको जाननेवाले हैं कार्य करनेकी युक्तियोंमें अभिज्ञ नहीं हैं परन्तु राजनीतिमें शास्त्रके प्रयोगको जाननेवाला आपके समान दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई नहीं है ।।३३।। आप राजाओं में प्रथम राजा हैं और राजाओं में ऋषिके समान श्रेष्ठ होनेसे राजर्षि हैं यह राजिवद्या केवल आपसे ही उत्पन्न हुई है इसलिये उसे जाननेवाले हम लोग

१ नोपेक्षणीयः । २ अतिशयने लघुः । ३ शीष्म् । ४ पीडां करोति । ५ अतिशयने क्षुद्रः । ६ सुष्ठूचिते । ७ चके । ५ प्रतीयमानस्य स्पतया । ६ अविचारित । १० निश्चितं भवति । ११ ने मित्तिकाय । १२ व्यक्तं प०, ल० । १३ तव वचन-प्रपञ्चे । १४ राजविद्याः । १५ त्वदुपक्रमात् ल० । १वया पूर्वं प्रवर्तितं कार्यविज्ञानम् ।

तथापि त्वत्कृतोऽस्मासु सरकारोऽनन्यगोषरः । तनोति गौरवं लोके ततः स्मो वक्तुमुखताः ॥३४॥ इत्यनुश्रुतमस्माभिवेंव देवज्ञशासनम् । नास्ति वक्स्य विकान्तिः सावशेषे विकां कये ॥३६॥ ज्वलद्धिः करालं वो बंजमस्त्रमिवं ततः । संस्तिन्भतमिवासवर्षे पुरद्वारि विलम्बते ॥३७॥ अरिमित्रमरोनित्रं नित्रमित्रमिति भृतिः । भृतिमात्रे स्थिता देव प्रजास्त्वय्यनुशासित ॥३८॥ तथाप्यस्त्येव जेतव्यः पकः कोऽपि तवाधुना । योऽन्तर्गृ हे कृतोत्थानः कूरो रोग इवोवरे ॥३८॥ वहिमंण्डलमेवासीत् परिकान्तमिवं त्वया । अन्तर्मण्डलसंशु द्विमंत्रान्ताद्यापि जायते ॥४०॥ जितजेतव्यपक्षस्य न नम्प्रा-भृतरस्तव । व्युत्यताद्यं सजातीया विवाताय न न प्रभोः ॥४१॥ स्वपक्षरेव तेजस्वी महागप्युपरद्वयते । प्रत्यक्षंमकंकान्तेन ज्वलतेवमुदाहृतम् ॥४२॥ विवलोऽपि सजातीयो लब्ध्वा तीक्ष्णं प्रतिष्कसम् । वण्डः परव्यवस्येव निवर्हयति पार्यवम् ।।४३॥ भृतरोऽमी तवाजय्या विलनो मानशालिनः । ११यवीयांस्तेषु धौरेयो घीरो बाहुवली बली ॥४४॥ एकान्नशतः संख्यास्ते सोवर्या वीर्यशालिनः । प्रभोरादिगुरोर्नान्यं प्रणमाम इति स्थिताः ॥४४॥ एकान्नशतः संख्यास्ते सोवर्या वीर्यशालिनः । प्रभोरादिगुरोर्नान्यं प्रणमाम इति स्थिताः ॥४४॥

आपके ही सामने उसका प्रयोग करते हुए क्यों न लिज्जित हों।।३४।। तथापि आपके द्वारा किया हुआ हमारा असाधारण सत्कार लोकमें हमारे गौरवको बढ़ा रहा है इसलिये ही मैं कुछ कहनेके लिये तैयार हुआ हूँ ।।३५।। हे देव, हम लोगोंने निमित्तज्ञानियोंका ऐसा उपदेश सुना हैं कि जबतक दिग्विजय करना कुछ भी बाकी रहता है तब तक चक्ररत्न विश्राम नहीं लेता अर्थात् चन्नवर्तीकी इच्छाके विरुद्ध कभी भी नहीं रुकता है।।३६।। जो जलती हुई ज्वालाओं से भयंकर है ऐसा वह आपका विजयी शस्त्र नगरके द्वारपर गुप्त रीतिसे रोके हुएके समान अटक कर रह गया है ।।३७।। हे देव, आपके प्रजाका शासन करते हुए शत्रु, मित्र, शत्रुका मित्र, और मित्रका मित्र ये शब्द केवल शास्त्रमें ही रह गये हैं अर्थात् व्यवहारमें न आपका कोई मित्र है और न कोई शत्रु ही है सब आपके सेवक हैं।।३८॥ तथापि अब भी कोई आपके जीतने योग्य रह गया है और वह उदरमें किसी भयंकर रोगके समान आपके घरमें ही प्रकट हुआ है।।३९॥ आपके द्वारा यह बाह्यमण्डल ही आक्रान्त-पराजित हुआ है परन्तु अन्तर्मण्डलकी विशुद्धता लो अब भी कुछ नहीं हुई है। भावार्थ-यद्यपि आपने बाहरके लोगोंको जीत लिया है तथापि आपके घरके लोग अब भी आपके अनुकूल नहीं हैं।।४०।। यद्यपि आपने समस्त शत्रु पक्षको जीत लिया है तथापि आपके भाई आपके प्रति नम् नहीं हैं-उन्होंने आपके लिये नमस्कार नहीं किया है। वे आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं और सजातीय होनेके कारण आपके द्वारा विघात करने योग्य भी नहीं हैं।।४१।। तेजस्वी पुरुष बड़ा होनेपर भी अपने सजातीय लोगों के द्वारा रोका जाता है यह बात सूर्यके सन्मुख जलते हुए सूर्यकान्त मणिके उदाहरणसे स्पष्ट है ॥४२॥ सजातीय पुरुष निर्बल होनेपर भी किसी बलवान् पुरुषका आश्रय पाकर राजा का उस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार निर्बल दण्ड कुल्हाड़ीका तीक्ष्ण आश्रय पाकर अपने सजातीय वृक्ष आदिको नष्ट कर देता है ॥४३॥ ये आपके बलवान् तथा अभिमानी माई अजेय हैं और इनमें भी अतिशय युवा घीर वीर तथा बलवान् बाहुबली मुख्य है ॥४४॥ जापके ये निन्यानवे भाई बड़े बलशाली हैं, हमलोग भगवान् आदिनाथको छोड़कर और

१ विभिन्नशास्त्रम् । २ - मिवात्यर्थं स० इ०, अ० । - मिवाव्यक्तं प०, ल० । ३ विरुद्धाचरणाः । ४ बाध्यते । ५ सूर्यकान्तपाषाणेन । ६ उदाहरणं कृतम् । ७ प्रतिश्रयम् प०, ल० । सहायम् । ५ परशोः । 'परशुरुव परस्वधः' इत्यभिषानात् । ६ नाशयति (लूष वर्ह हिंसायाम्) । १० पृथिव्यां भवम् । वृक्षं नृपञ्च । ११ किनष्ठः । 'जचन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोऽवरजानुजाः' इत्यभिषानात् । १२ एकोन-ल०, द०, इ०, प० । १३ बाहुबलिना रहितेन सह इयम् । संख्या-वृषभसेनेन प्रागेव दीक्षावग्र हणात् ।

<u>ृकिसीको प्रणाम नहीं करेंगे ऐसा वे निश्चय कर बैठे हैं ।।४५।। इसलिये हे चक्रधर, आपको</u> इस विषयमें शीघृ ही प्रतिकार करना चाहिये क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष ऋण, घाव, अग्नि और शत्रुके बाकी रहे हुए थोड़े भी अंशकी उपेक्षा नहीं करते हैं।।४६।। हे राजन्, यह पृथिवी केवल आपके द्वारा ही राजन्वती अर्थात् उत्तम राजासे पालन की जानेवाली हो, आपके भाइयों के अधिक होनेसे अनेक राजाओं के सम्बन्धसे जिसकी स्थिति बिगड़ गई है ऐसी होकर राजवती अर्थात् अनेक साधारण राजाओंसे पालन की जानेवाली न हो। भावार्थ-जिस पृथिवीका शासक उत्तम हो वह राजन्वती कहलाती है और जिसका शासक अच्छा न हो, नाम मात्रका ही हो वह राजवती कहलाती है। पृथिवीपर अनेक राजाओंका राज्य होनेसे उसकी स्थिति छिन्न भिन्न हो जाती है इसलिये एक आप ही इस रत्नमयी वसुंधराके शासक हों, आपके अनेक भाइयोंमें यह विभक्त न होने पावे ।।४७।। हे देव, आपके राजा रहते हुए राजा यह शब्द किसी दूसरी जगह सुशोभित नहीं होता सो ठीक ही है क्योंकि सिंहके रहते हुए हरिण मृगेन्द्र शब्दको किस प्रकार धारण कर सकते हैं ? ॥४८॥ हे देव, आपके भाई ईर्ष्या छोड़कर आपके अनु-कल रहें क्योंकि आप उन सबमें बड़े हैं और इस कालमें मुख्य हैं इसलिये उनका आपके अनुकूल रहना शास्त्रमें कहा हुआ है ।।४९।। आपके दूत जावें और युक्तिके साथ बातचीत कर उन्हें आपके आज्ञाकारी बनावें, यदि वे इस प्रकार आज्ञाकारी न हों तो विग्रह कर (बिगड़कर) अन्य प्रकार भी बातचीत करें ।।५०।। मिथ्या अभिमानसे उद्धत होकर यदि कोई आपके वश नहीं होगा तो खेद हैं कि वह अपने आपको तथा अपने आधीन रहनेवाले राजाओंके समूहका नाश करावेगा ॥५१॥ राज्य और कुलवती स्त्रियाँ ये दोनों ही पदार्थ साधारण नहीं हैं, इनका उपभोग एक ही पुरुष कर सकता है। जो पुरुष इन दोनोंका अन्य पुरुषोंके साथ उपभोग करता है वह पशु ही है ।।५२।। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है या तो वे आकर आपको प्रणाम करें या जगत्की रक्षा करनेवाले जिनेन्द्रदेवकी शरणको प्राप्त हों ॥५३॥ आपके उन भाइयों की तीसरी गति नहीं है, इनके ये ही दो मार्ग हैं कि या तो वे आपके शिबिरमें प्रवेश करें या मृगों के साथ वनमें प्रवेश करें ।।५४।। सजातीय लोग परस्परके विरुद्ध आचरणसे अंगारेके समान

१ कारणात्। २ कुत्सितराजवती। 'सुराज्ञि देशे राजन्वान् स्यास्ततोऽन्यत्र राजवान्' इत्यिभिषानात्। ३ द्वयो राज्ञो राज्येन दुःस्थिताः। ४ त्वच्छाशन—द०, ल०। दूताः। ५ उक्त्वा। ६ विवादं कृत्वा। ७ आत्मना स्वीकरणीयम्। ६ सर्वेषामनुभवनीयम्। ६ द्वयम्। १०—मेषैषां ल०। ११ उपायः। १२ स्वगोत्राणि। तव भ्रातरः इत्यर्थः। १३ परः अ०, इ०, स०।

प्रशान्तमत्तराः शान्तास्त्वां नत्वा नम्नगैलयः। सोवर्याः सुखमेषन्तां त्वत्रसावाभिकाङ्किणः।।४६॥ इति शासित शास्त्रज्ञे पुरोषित सुमेषित। प्रतिपद्यापि तत्कार्यं चकी चुकोष तत्कणम् ॥४७॥ प्राक्टकलुवां वृद्धिः क्षिपन्विक्षिव विग्वलिम् । सधूमामिव कोपान्नेः शिक्षां भ्रुकृतिमृत्किपन् ॥४६॥ भ्रातृभा'ण्डकृतामवंविववेगमिवोद्यमन् । वाक्छलेनो च्छलन् रोषाष् वभाषे परुषा गिरः ॥४६॥ कि कात्य्यं दुरात्मानो भ्रातरः प्रणतां न माम् । पश्य मद्दण्डचण्डोत्कापातासान् शत्कसात् कृतान् ॥६०॥ प्रवृद्धमश्रुतं कृत्यमिवं वरमकारणम् । प्रवध्याः किल कुन्यत्वाविति तेषां मनीषितम् ॥६१॥ यौवनो भावजस्तेषां भटवातोऽस्ति दुर्मदः । ज्वलच्चकाभितापेन स्वेदस्तस्य प्रतिक्रिया ॥६२॥ प्रकरां भोक्तुमिच्छन्ति गुरुवस्तामि मान्तके । तित्कः भटावलेपेन र भृक्ति ते भावयन्तु से ॥६२॥ प्रतिशयानिपातेन स्वेदस्तस्य भृक्ति ते साधयन्तु वा । शितास्त्रकण्टकोत्सङ्गपितताङ्गा रणाङ्गण्ये ॥६४॥ स्व वयं जितजेतव्या भोक्तव्ये सङ्गताः क्व ते । तथापि संविभागो र उस्तु तेषां मदनुवर्तने ॥६४॥

जलाते रहते हैं और वे ही लोग परस्परमें अनुकूल रहकर नेत्रोंके लिये अतिशय आनन्द रूप होते हैं ।।५५।। इसलिये ये आपके भाई मात्सर्य छोड़कर शान्त हो मस्तक भुकाकर आपको नमस्कार करें और आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते हुए सुखसे वृद्धिको प्राप्त होते रहें ॥५६॥ इस प्रकार शास्त्रके जाननेवाले बुद्धिमान् पुरोहितके कह चुकनेपर चऋवर्ती भरतने उसीके कहे अनुसार कार्य करना स्वीकार कर उसी क्षण क्रोध किया ॥५७॥ जो क्रोधसे कलुषित हुई अपनी दृष्टिको दिशाओंके लिये बलि देते हुएके समान सब दिशाओंमें फेंक रहे हैं, क्रोध-रूपी अग्निकी धूमसहित शिखाके समान भृकुटियाँ ऊंची चढ़ा रहे हैं, भाईरूपी मूलधनपर किये हुए कोधरूपी विषके वेगको जो वचनोंके छलसे उगल रहे हैं और जो कोधसे उछल रहे हैं ऐसे महाराज भरत नीचे लिखे अनुसार कठोर वचन कहने लगे ॥५८-५९॥ हे पुरोहित, क्या कहा ? क्या कहा ? वे दुष्ट भाई मुभे प्रणाम नहीं करते हैं, अच्छा तो तू उन्हें मेरे दण्ड रूपी प्रचण्ड उल्कापातसे टुकड़े किया हुआ देख ॥६०॥ उनका यह कार्य न तो कभी देखा गया है, न सुना गया है, उनका यह वैर बिना कारण ही किया हुआ है, उनका ख्याल है कि हम लोग एक कुलमें उत्पन्न होनेके कारण अवध्य हैं ॥६१॥ उन्हें यौवनके उन्मादसे उत्पन्न हुआ योद्धा होनेका कठिन वायुरोग हो रहा है इसलिये जलते हुए चक्रके संतापसे पसीना आना ही उसका प्रतिकार-उपाय है ॥६२॥ वे लोग पूज्य पिताजीके द्वारा दी हुई पृथिवीको बिना कर दिये ही भोगना चाहते हैं परन्तु केवल योद्धापनेके अहंकारसे क्या होता है ? अब या तो वे लोगोंको सुनावें कि भरत ही इस पृथिवीका उपभोग करनेवाला है हम सब उसके आधीन हैं या युद्धके मैदानमें तीक्ष्ण शस्त्ररूपी काँटोंके ऊपर जिनका शरीर पड़ा हुआ है ऐसे वे भाई प्रतिशय्या-दूसरी शय्या अर्थात् रणशय्यापर पड़कर उसुका उपभोग प्राप्त करें। भावार्थ-जीतेजी उन्हें इस पृथिवीका उपभोग प्राप्त नहीं हो सकता ॥६३-६४॥ जिसने जीतने योग्य समस्त लोगोंको जीत लिया है ऐसा कहाँ तो मैं, और मेरे उपभोग करने योग्य क्षेत्रमें स्थित कहाँ वे लोग ? तथापि मेरे आज्ञानुसार चलनेपर उनका भी विभाग (हिस्सा)

१ 'भाण्डं भषणमात्रेऽपि भाण्डमूला विणग्धने। नदीमात्रे तुरङ्गाणां भूषणे भाजनेऽपि च'। २ उत्पतन्। ३ वदिस। ४ खण्ड। ५ कुले भवाः कुल्यास्तेषां भावः तस्मात्। ६ वयं भटा इति गर्वः। ७ दुनिवारः। ५ अबलिम्। 'भागधेयः करोबलिः' इत्यभिधानात्। ६ भूमिम्। १० कुसिताः। ११ तिह। १२ भटगर्वेण। १३ साधयन्त्वित्यर्थः। १४ पूर्वं शय्यायाः प्रतिशय्या—अन्य शय्या तस्यां निपातेन मरणप्राप्त्या इत्यर्थः। १५ वृत्तिक्षेत्रे। १६ सम्यक्केत्रादिविभागः।

न भोक्तुमन्ययाकारं महीं तेभ्यो बवाम्यहम् । कथककारिमवं सकं विश्वमं यात्वतक्वयं ॥६६॥ इवं महवनास्ययं यत्प्राक्षो बन्धुवत्सलः । स बाहुबिलसा ह्वोऽिष भकते विक्वति कृती ॥६७॥ भ्वाहुबिलनानेन राजकेन नतेन किम् । नगरंण गरेणेव भुक्तेनापोवनेन किम् ॥६८॥ कि किक्करं करालास्त्रप्रतिनिजित शात्रवं । प्रनाक्षावश्चमेतिस्मन् नविकमशालिनि ॥६६॥ कि का सुरभटरेभिः उद्भटारभटीरसं । मयैवमसमां स्पद्धौ तिस्मन्कुर्वति गर्वि ।।७०॥ इति जल्पति संरम्भाच्य क्ष्मणाणाव प्रक्रमम् । तस्योपस्कने कर्त्तुं पुनिरत्यं पुरोहितः ॥७१॥ जितकेतव्यतां वेव घोषयन्नपि कि मुधा । जितोऽिस कोधवेगेन प्राप्त्रय्यो विश्वानां हि सः ॥७२॥ बालास्ते बालभावेन । विलसन्त्यपये उप्यलम् । वेवे जितारिषक्ष्यों न तमः । स्यातुमहिति ॥७३॥ कोषान्यतमसे मग्नं यो नात्मानं समुद्धरेत् । स कृत्यसंशयद्धेषान्नो कित्रात्वमलन्तराम् ॥७४॥ कितान्यतमसे मग्नं यो नात्मानं समुद्धरेत् । स कृत्यसंशयद्धेषान्नो केतुम् प्ररोन्न प्रभवेत्प्रभुः ॥७४॥ किता स्यान्ति कार्याकार्यमनात्मवित् । यः स्वान्तःप्रभवान् जेतुम् प्ररोन्न प्रभवेत्प्रभुः ॥७४॥ तद्देव विरमामुष्मात् संरम्भावपकारिणः । जितात्मानो जयन्ति क्षमं क्षमया हि जिगीववः ॥७६॥

हो सकता है ।।६५।। और किसी तरह उनके उपभोगके लिये में उन्हें यह पृथिवी नहीं दे सकता हूं। उन्हें जीते बिना यह चक्ररत्न किस प्रकार विश्राम ले सकता है ? ।।६६।। यह बड़ी निन्दाकी बात है कि जो अतिशय बुद्धिमान् है, भाइयोंमें प्रेम रखनेवाला है, और कार्यकुशल है वह बाहुबली भी विकारको प्राप्त हो रहा है।।६७।। बाहुबलीको छोड़कर अन्य सब राज-पुत्रोंने नमस्कार भी किया तो उससे क्या लाभ है और पोदनपुरके बिना विषके समान इस नगरका उपभोग भी किया तो क्या हुआ ॥६८॥ जो नवीन पराक्रमसे शोभायमान बाहुबली हमारी आज्ञाके वश नहीं हुआ तो भयंकर शस्त्रोंसे शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले सेवकोंसे क्या प्रयोजन है ? ।।६९।। अथवा अहंकारी बाहुबली जब इस प्रकार मेरे साथ अयोग्य ईर्ष्या कर रहा है तब अतिशय शूरवीरतारूप रसको घारण करनेवाले मेरे इन देवरूप योद्धाओं से क्या प्रयोजन है ? ॥७०॥ इस प्रकार जब चक्रवर्ती क्रोधसे बहुत बढ़ बढ़कर बातचीत करने लगे तब पुरोहितने उन्हें शान्त कर उपायपूर्वक कार्य प्रारम्भ करनेके लिये नीचे लिखे अनुसार उद्योग किया ॥७१॥ हे देव, मैंने जीतने योग्य सबको जीत लिया है ऐसी घोषणा करते हुए भी आप ऋोधके वेगसे व्यर्थ ही क्यों जीते गये ? जितेन्द्रिय पुरुषोंको तो ऋोधका वेग पहले ही जीतना चाहिये।।७२।। वे आपके भाई बालक हैं इसलिये अपने बालस्वभाव से कुमार्गमें भी अपने इच्छानुसार कीड़ा कर सकते हैं परन्तु जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छहों अन्तरङ्ग शत्रुओंको जीत लिया है ऐसे आपमें यह अन्धकार ठहरने के योग्य नहीं है अर्थात् आपको क्रोध नहीं करना चाहिये।।७३।। जो मनुष्य क्रोधरूपी गाढ़ अन्धकारमें ड्बे हुए अपने आत्माका उद्धार नहीं करता वह कार्यके संशयरूपी द्विविधासे पार होनेके लिये समर्थ नहीं है। भावार्थ-क्रोधसे कार्यकी सिद्धि होनेमें सदा सन्देह बना रहता है।।७४।। जो राजा अपने अन्तरङ्गसे उत्पन्न होनेवाले शत्रुओंको जीतनेके लिये समर्थ नहीं है वह अपने आत्माको नहीं जाननेवाला कार्य और अकार्यको कैसे जान सकता है ? ॥७५॥ इसलिये हे देव, अपकार करनेवाले इस कोधसे दूर रहिये क्योंकि जीतकी इच्छा रखनेवाले जिते-

१ अन्यथा । २ कथम् । ३ तेषां जयाभावे । ४ अवाच्यम् । ५ बाहुबिननामा । ६ बाहुबिनिकृमार-रिहतेन । ७ गरलेनेव । ६ पोदनपुररिहतेन । ६-तर्जित-ल० द० । १० बाहुबिनि । ११ अधिकभयानकरसैः । १२ कोषात् । १३ युद्धारम्भम् । १४ बालत्वेन । १५ गर्विता मूत्वा वर्तन्त इत्यर्थः । १६ अज्ञानम् । १७ कार्यसन्देहद्वैविष्यात् ।

विकितेन्द्रियवर्गाणां तुभुत्वयुत्तसम्पद्याम् । परनोक्तिणीयूणां क्षमा साधनमुत्तमम् ॥७७॥
लेखसम्य च कार्येऽस्मिन् विकलोऽतिपरिक्षमः । तृणाक्षकुरे नक्षण्येद्धे कः परद्यवर्षमुद्धरेत् ॥७६॥
ततिस्तित्वमाणेनं साध्यो आतृणणस्त्यया । सोपचारं प्रयुक्तेन वचोहरणणेन सः ॥७६॥
प्रचंव च प्रहेतम्याः समं लेखेवंबोहराः । गत्था ब्रूयुक्त तानेतं चिकणं भजताप्रजम् ॥६०॥
कल्पानोक्ष्रसेवेव तत्सेवाऽभीष्ट्यायिनी । गुक्कल्पोऽप्रजक्षणे स मान्यः सर्वयापि वः ॥६१॥
विदूरस्येनं युष्माभिः ऐक्वर्यं तस्य राजते । ताराणणेरनासक्रीरच विम्वतिक्षां पतेः ॥६२॥
साम्प्राज्यं नास्य तोषाय यद्भवद्भिविना भवेत् । सहभोग्यं हि वन्यूनाम् प्रविराज्यं सतां मुदे ॥६३॥
इदं 'वाकिकमन्यस् लेखार्यादवयार्थताम् । इति सोपायनेलेखेः प्रत्याय्यास्ते मनस्यनः ॥६४॥
यक्षस्य मिवनेवार्यं कार्यं श्रेयस्यमेवं च । चिन्त्यमुत्तरकार्यं च साम्ना तेष्ववक्षेतु वे ॥६४॥
विभ्यता जनं निर्वादाद् अनुष्ठेयमिवं त्वया । स्थायुकं हि यक्षो लोके गरहत्वर्यो ननु संपदः ॥६६॥
इति तद्वचनाण्यक्री वृत्तिमारमटीं जहौ । धनुवर्तनसाध्या हि महतां चित्तवृत्तयः ॥६७॥
व्यास्तां भुजवली तावद् यत्नसाध्यो महावलः । होवेरव परीक्षिष्ये भातृभिस्तद् द्विजिञ्चताम् ।। ॥६॥

न्द्रिय पुरुष केवल क्षमाके द्वारा ही पृथिवीको जीतते हैं।।७६।। जिन्होंने इन्द्रियोंके समूहको जीत लिया है, शास्त्ररूपी सम्पदाका अच्छी तरह श्रवण किया है और जो परलोकको जीतने की इच्छा रखते हैं ऐसे पुरुषोंके लिये सबसे उत्कृष्ट साधन क्षमा ही है ।।७७।। जो लेख लिख कर भी किया जा सकता है ऐसे इस कार्यमें अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है क्योंकि जो तुणका अंकुर नखसे तोड़ा जा सकता है उसके लिये भला कौन कुल्हाड़ी उठाता है ।।७८।। इसलिये आपको शान्त रहकर भेंटसिहत भेजे हुए दूतोंके द्वारा ही यह भाइयोंका समूह वश करना चाहिये ।।७९।। आज ही आपको पत्रसिहंत दूत भेजना चाहिये, वे जाकर उनसे कहें कि चलो और अपने बड़े भाईकी सेवा करो।।८०।। उनकी सेवा कल्पवृक्षकी सेवाके समान आपके सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली होगी। वह आपका बड़ा भाई पिताके तुल्य है, चक-वर्ती है और सब तरहसे आप लोगोंके द्वारा पूज्य है।।८१।। जिस प्रकार दूर रहनेवाले तारागणोंसे चन्द्रमाका बिम्ब सुशोभित नहीं होता है उसी प्रकार दूर रहनेवाले आप लोगोंसे उनका ऐश्वर्य सुशोभित नहीं होता है ।।८२।। आप लोगोंके बिना यह राज्य उनके लिये संतौष देनेवाला नहीं हो सकता क्योंकि जिसका उपभोग भाइयोंके साथ साथ किया जाता है वही साम्राज्य सज्जन पुरुषोंको आनन्द देनेवाला होता है।।८३।। 'यह मौखिक संदेश है, बाकी समाचार पत्रसे मालूम कीजिये' इस प्रकार भेंटसहित पत्रोंके द्वारा उन प्रतापी भाइयोंको विश्वास दिलाना चाहिये।।८४॥ हे आर्य, आपके लिये यही कार्य यश देनेवाला है और यही कल्याण करनेवाला है यदि वे इस तरह शान्तिसे वश न हों तो फिर आगेके कार्यका विचार करना चाहिये।।८५॥ आपको लोकापवादसे डरते हुए यही कार्य करना चाहिये क्योंकि लोकमें यश ही स्थिर रहनेवाला है, सम्पत्तियाँ तो नष्ट हो जानेवाली हैं।।८६।। इस प्रकार पुरोहितके वचनोंसे चऋवर्तीने अपनी कोघपूर्ण वृत्ति छोड़ दी सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों ृकी चित्तकी वृत्ति अनुकूल वचन कहनेसे ही ठीक हो जाती है।।८७।। इस समय जो प्रयत्नसे वश नहीं किया जा सकता ऐसा महाबलवान् बाहुबली दूर रहे पहले शेष भाइयोंके द्वारा ही

१ परशुम् । २ सहमानेन । ३ आगच्छत । ४ पूज्यः । ५ संदेशवाक् । 'संदेशवाग् वाचिकं स्यादित्यिभिषानात् । ६ विश्वास्याः । ७ यशस्करम् । ६ श्रेयस्करम् । ६ जनापवादात् । १० स्थिरतरम् । ११ गमनशीलाः । १२ यत्र साध्या महामुजः अ०, प०, स०, इ०, ल० । १३ बाह्रबलिनः कृदिलकाम् ।

इति निर्दार्यं कार्यज्ञान् कार्ययुक्तौ विकित्तयोः । प्राहिणोत्त निसृद्धार्थान् कृतानमुक्तिविम् ॥६०॥ गत्वा च ते यथोहेशं वृष्ट्वा तांस्तान्ययोजितम् । जगुः सन्वेशमीकस्य तेभ्यो वृता व्यान्तितम् ॥६०॥ अय ते सह सम्भूय इतकार्यं निवेदनात् । दूरानित्यूचुरायदप्रमुत्वमकक्ष्याः ॥६१॥ यवुक्तमादिराजेन तत्सत्यं नोऽभिसन्मतम् । गुरोरसिष्ठयौ पूज्यो ज्यायान्भाताञ्नुजैरिति ॥६२॥ प्रत्यको गुरुरस्माकं प्रतप्त्येष' विश्ववृक् । स नः प्रमाणनैश्वयं तद्वितीर्णविदं हि नः ॥६३॥ तद्य गुरुपावाका तन्त्रा' न स्वैरिणो वयम् । न वेयं भरतेशेन नावेयिमह किञ्चन ॥६४॥ यस् नः संविभागार्थम् इदमामन्त्रणं इतम् । चिक्तणा तेन सुप्रीता प्रीणाश्वरं वयमानलात् ॥६४॥ इति सत्कृत्य तान्त्रतान् सन्मानैः प्रभुवत्प्रभौ । विहितोपायनाः । प्रावस्तिलेखं व्यवस्त्राच्या ॥६६॥ वृतसात्कृतसन्मानाः । प्रभुवात्कृतवीचिकाः । गुरुसात्कृत्य तत्कार्यं प्रमुक्ते गुरुसिप्रविम् ॥६७॥ गत्वा च गुरुमद्वाद्युः मितोचितपरिच्छदाः । महागिरिमिवोसुङ्गं कैलासिश्वरालयम् । ॥६६॥ प्रणिपत्य विधानेन प्रपूज्य च यथाविधि । व्यजिज्ञपन्निदं वाक्यं कृमारा मारविद्विषम् ॥६६॥ प्रणिपत्य विधानेन प्रपूज्य च यथाविधि । व्यजिज्ञपन्निदं वाक्यं कृमारा मारविद्विषम् ॥६६॥ त्वत्यः स्मो लब्यजन्मानस्त्वसः प्राप्ताः परां श्रियम् । त्वत्प्रसावैविणो वेव त्वसो नान्यमुपास्महे ।।।।।।

उनकी कुटिलताकी परीक्षा करूँगा। इस प्रकार निश्चय कर कार्य करनेमें जिसकी बुद्धि कभी भी मोहित नहीं होती ऐसे चऋवर्तीने कार्यंके जाननेवाले निःसृष्टार्थ दूतोंको अपने भाइयों के समीप भेजा ॥८८-८९॥ उन दूतोंने भरतके आज्ञानुसार जाकर उनके योग्यरीतिसे दर्शन किये और उनके लिये चक्रवर्तीका संदेश सुनाया ॥९०॥ तदनन्तर-प्राप्त हुए ऐश्वर्यके मद से जो कठोर हो रहे हैं ऐसे वे सब भाई दूतोंके द्वारा कार्यका निवेदन हो चुकनेपर परस्परमें मिलकर उनसे इस प्रकार वचन कहने लगे।।९१।। कि जो आदिराजा भरतने कहा है वह सच है और हम लोगोंको स्वीकार है क्योंकि पिताके न होनेपर बड़ा भाई ही छोटे भाइयोंके द्वारा पूज्य होता है ॥९२॥ परन्तु समस्त संसारको जानने देखनेवाले हमारे पिता प्रत्यक्ष विराज-मान हैं वे ही हमको प्रमाण हैं, यह हमारा ऐश्वर्य उन्हींका दिया हुआ है ॥९३॥ इसलिये हम लोग इस विषयमें पिताजीके चरणकमलोंकी आज्ञाके आधीन हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं। इस संसारमें हमें भरतेश्वरसे न तो कुछ लेना है और न कुछ देना है।।९४।। तथा चक्रवर्तीने हिस्सा देनेके लिये जो हम सबको आमन्त्रण दिया है अर्थात् बुलाया है उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं और गले तक तृप्त हो गये हैं।।९५।। इस प्रकार राजाओंकी तरह योग्य सन्मानोंसे उन दूतों का सत्कार कर तथा भरतके लिये उपहार देकर और बदलेके पत्र लिखकर उन राजकुमारोंने दूतोंको शीघृ ही बिदा कर दिया ।।९६।। इस प्रकार जिन्होंने दूतोंका सन्मान कर भरतके लिये योग्य उत्तर दिया है ऐसे वे सब राजकुमार, पूज्य पिताजीका दिया हुआ कार्य उन्हींको सौंपनेके लिये उनके समीप पहुंचे ॥९७॥ जिनके पास परिमित तथा योग्य सामग्री है ऐसे उन राजकुमारोंने किसी महापर्वतके समान ऊंचे और कैलासकी शिखरपर विद्यमान पूज्य पिता भगवान् वृषभदेवके जाकर दर्शन किये ।।९८।। उन राजकुमारोंने विधिपूर्वक प्रणाम किया, विधिपूर्वक पूजा की और फिर कामदेवको नष्ट करनेवाले भगवान्से नीचे लिखे वचन कहे ॥९९॥ हे देव, हम लोगोंने आपसे ही जन्म पाया है, आपसे ही यह उत्कृष्ट विभूति पाई है और अब भी आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते हैं, हम लोग आपको छोड़कर और किसीकी

१ न्यस्तार्थान् । असक्तत्सम्पादितप्रयोजनानित्यर्थः । २ कुमाराः । ३ अस्माकम् । ४ प्रकाशते । ४ प्रकाशते । ४ प्रकाशाः । ६ स्वेच्छाचारिणः ७ सन्तोषिताः । ६ तृप्ताः ६ कन्घरपर्यन्तम् । १० कृतप्रामृताः । ११ दूतानामयत्तीकृत । १२ भरतायत्तीकृतसन्देशाः । १३ भरतकृतकार्यम् । १४ परिकराः । १४ कैसासिखरमालयो यस्य । १६ आराषयामः ।

रंगु त्रप्रसाद इत्युच्चः जनो वक्त्येव केवलम् । वयं तु तद्रसाभिज्ञास्त्वत्प्रसादाजिते श्रियः ॥१०१॥
त्वत्प्रणामानु रक्तानां त्वत्प्रसादाजिकाक क्षिणाम् । त्यद्वचः किक्रकराणां नो यद्वा तद्वाऽस्तु नापरम् ॥१०२॥
इति स्थिते प्रणामार्थं भरतोऽस्माञ्जुह्वितं । तन्नात्र कारणं विद्यः किं मदः किन्नु मत्सरः ॥१०३॥
यु ज्मत्प्रणमनाभ्यासरसदुर्लितं किं किरः । नान्यप्रणमने देव वृति बञ्नाति जातु नः ॥१०४॥
किमम्भोजरजः पुञ्जिपञ्चरं वारि मानसे । निषेण्य राजहंसोऽयं रमतेऽन्यसरोजले ॥१०४॥
किमम्सरः शिरोजान्तं सुमनोगन्ध लालितः । तुम्बीवनान्तं मभ्येति प्राणान्तेऽपि मधुन्नतः ॥१०६॥
मृत्ताफलाच्छ्यमापायं गगनाम्बुनवाम्बुदात् । शुष्यत्सरोऽम्बु कि वाञ्छेदुवन्यन्नपि चतकः ॥१०७॥
इति यु ज्मत्यदावजन्मरे वर्षे जोरञ्जितमस्तकाः । प्रणन्तुमसदाप्तारं नामिहामुत्र । च नेदमहे ।॥१०६॥
परप्रणामित्रमुलीं भयसक्चगिवर्जिताम् । बीरदीक्षां वयं धर्तुं भवत्याद्वं मुणानताः ॥१०६॥
तद्देव कथयास्माकं हितं पण्यं च वस्मं यत् । येनेहामुत्र च स्यामरे त्वद्भित्तदृष्वासनाः ॥११०॥
परप्रणामसञ्जातमानभक्षगभयातिगाम् । पदवीं तावकी विव भवेमहि । भवे भवे ॥११२॥
मानलण्डनसम्भूतपरिभूति । योतिगाः । योगिनः सु क्षमेषन्ते वनेषु हरिभिः समम् ॥११२॥

उपासना नहीं करना चाहते ॥१००॥ इस संसारमें लोग यह 'पिताजीका प्रसाद हैं' ऐसा केवल कहते ही हैं परन्तु आपके प्रसादसे जिन्हें उत्तम सम्पत्ति प्राप्त हुई है ऐसे हम लोग इस वाक्यके रसका अनुभव ही कर चुके हैं।।१०१।। आपको प्रणाम करनेमें तत्पर, आपके प्रसन्नता को चाहनेवाले और आपके वचनोंके किंकर हम लोगोंका चाहे जो हो परन्तु हम लोग और किसीकी उपासना नहीं करना चाहते हैं।।१०२॥ ऐसा होनेपर भी भरत हम लोगोंको प्रणाम करनेके लिये बुलाता है सो इस विषयमें उसका मद कारण है अथवा मात्सर्य यह हम लोग कुछ नहीं जानते ।।१०३।। हे देव, जो आपको प्रणाम करनेके अभ्यासके रससे मस्त हो रहा है ऐसा यह हमारा शिर किसी अन्यको प्रणाम करनेमें संतोष प्राप्त नहीं कर रहा है ॥१०४॥ क्या यह राजहंस मानसरोवरमें कमलोंकी परागकी समूहसे पीले हुए जलकी सेवा कर किसी अन्य तालाबके जलकी सेवा करता है ? अर्थात् नहीं करता है ? ॥१०५॥ क्या अप्सराओं के केशोंमें लगे हुए फूलोंकी सुगन्धसे संतुष्ट हुआ भूमर प्राण जानेपर भी तूंबीके वनमें जाता है अर्थात् नहीं जाता है ।।१०६।। अथवा जो चातक नवीन मेघसे गिरते हुए मोतीके समान स्वच्छ आकाशगत जलको पी चुका है क्या वह प्यासा होकर भी स्खते हुए सरोवरके जलको पीना चाहेगा ? अर्थात् नहीं ॥१०७॥ इस प्रकार आपके चरणकमलोंकी परागसे जिनके मस्तक रंग रहे हैं ऐसे हम लोग इस लोक तथा परलोक-दोनों ही लोकोंमें आप्तभिन्न देव और मनुष्यों को प्रणाम करने के लिये समर्थ नहीं हैं।।१०८।। जिसमें किसी अन्यको प्रणाम नहीं करना पड़ता, और जो भयके सम्बन्धसे रहित है ऐसी वीरदीक्षाको धारण करनेके लिये हम लोग आपके समीप आये हुए हैं।।१०९।। इसलिये हे देव, जो मार्ग हित करनेवाला और सुख पहुंचाने वाला हो वह हम लोगोंको कहिये जिससे इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोंमें हम लोगों की वासना आपकी भिकतमें दृढ हो जावे।।११०।। हे देव, जो दूसरोंको प्रणाम करनेसे उत्पन्न हुए मानभङ्गके भयसे दूर रहती है ऐसी आपकी पदवीको हम लोग भवभवमें प्राप्त होते रहें ।।१११।। मानभङ्गसे उत्पन्न हुए तिरस्कारके भयसे दूर रहनेवाले योगी लोग वनों

१ गुरुप्रसादसामध्यं। २ प्रसादोजित-द०, ल०। ३ यत्किञ्चिद् भवति तदस्तु। ४ आह्वातुमिच्छति। ५ गवितम्। ६ देवस्त्रीणां केशमध्यपुष्पगन्धलालितः। ७ अलावुवनमध्यम्। ५ अभिगच्छति। ६-मापीय द०, ल०। आपाय - पीत्वा। १० पिपासन्नपि। ११ पदकमल। १२ नमस्कतुम्। १३ अनाप्तानाम्। १४ समर्था न भवामः। १४ भवाम। लोट्। १६ अतिकान्ताम्। १७ तव सम्बन्धिनीम्। १८ प्राप्नुमः। भूप्राप्ताबात्मनेपदम्। १६ परिभव।

मुवाणानिति साक्षेपं स्थापयन्पथि शाश्वते । भगवानिति तानुच्चः अन्वशाहनुशासिता ।।११३॥
महामना वपुष्मन्तो वयस्सस्वगुणान्विताः । कथमम्यस्य संवाह्या यूयं भवा द्विपा इव ॥११४॥
भक्षिना किमु राज्येन जीवितेन चलेन किम् । किञ्च भो यौवनोन्मादैः ऐश्वयंबलवूषितैः ॥११४॥
कि बलैर्बलिनां गम्यैः कि हार्यंवंस्तुवाहनैः । तृष्णाग्निबोधनैरेभिः कि धनैरिन्धनैरिव ॥११६॥
भुक्त्वापि सुचिरं कालं यैनं तृष्तिः क्लमः परम् । विषयस्तेरलं भुक्तेविषमिश्रीरवाशनैः ॥११७॥
कि चभो विषयास्वादः कोऽप्यनास्वावितोऽस्ति वः । स एव पुनरास्वादः कि तेनास्त्याशितम्भवः ॥११६॥
यत्र शस्त्राणि मित्राणि शत्रवः पुत्रबान्धवाः । कलत्रं सर्वभोगीणा धरा राज्यं धिगीवृशम् ॥११६॥
भूनक्तु नृपशार्वृलो भरतो भरताविनम् । यावत्युष्योवयस्तावत्तत्रत्रालं वोऽतितिक्षया ।।१२०॥
तेनापि त्याज्यमेवेवं राज्यं भक्षि भरतो सरताविनम् । वेतोरशाश्वतस्यास्य युध्वध्वे वत कि मुधा ॥१२१॥
त्याज्यमेवेवं राज्यं भक्षि । तद्वो महाभिमानानां तपो मानाभिरक्षणम् ॥१२२॥
पराराधनवैन्योनं परेराराध्यमेव यत् । तद्वो महाभिमानानां तपो मानाभिरक्षणम् ॥१२३॥
दीक्षा रक्षा गुणा भृत्या दयेयं प्राणवल्लभा । इति ज्याय । स्त्रिताज्यमिवं श्लाष्यपरिच्छदम् ॥१२४॥

में सिंहोंके साथ सुखसे बढ़ते रहते हैं।।११२।। इस प्रकार आक्षेपसहित कहते हुए राजकुमारों को अविनाशी मोक्षमार्गमें स्थित करते हुए हितोपदेशी भगवान् वृषभदेव इस प्रकार उपदेश देने लगे ।।११३।। महा अभिमानी और उत्तम शरीरको धारण करनेवाले तथा तारुण्य अवस्था, बल और गुणोंसे सहित तुम लोग उत्तम हाथियोंके समान दूसरोंके संवाहच अर्थात् सेवक (पक्ष में वाहन करने योग्य सवारी) कैसे हो सकते हो ? ॥११४॥ हे पुत्रो, इस विनाशी राज्यसे क्या हो सकता है ? इस चंचल जीवनसे क्या हो सकता है ? और ऐश्वर्य तथा बलसे दूषित हुए इस यौवनके उन्मादसे क्या हो सकता है ? ॥११५॥ जो बलवान् म्नुष्योंके द्वारा जीती जा सकती है ऐसी सेनाओंसे क्या प्रयोजन है ? जिनकी चोरी की जा सकती है ऐसे सोना चाँदी हाथी घोड़ा आदि पदार्थोंसे क्या प्रयोजन हैं ? और ईंधनके समान तृष्णारूपी अग्निको प्रज्वलित करनेवाले इस धनसे भी क्या प्रयोजन है ?।।११६।। चिरकाल तक भोग कर भी जिनसे तृष्ति नहीं होती, उल्टा अत्यन्त परिश्रम ही होता है ऐसे विष मिले हुए भोजन के समान इन विषयोंका उपभोग करना व्यर्थ है ।।११७।। हे पुत्रो, तुमने जिसका कभी आस्वा-दन नहीं किया हो ऐसा भी क्या कोई विषय बाकी है ? यह संब विषयोंका वही आस्वाद है जिसका कि तुम अनेक बार आस्वादन (अनुभव) कर चुके हो फिर भला तुम्हें इनसे संतोष कैसे हो सकता है ? ।।११८।। जिसमें शस्त्र मित्र हो जाते हैं, पुत्र और भाई वगैरह शत्रु हो जाते हैं तथा सबके भोगने योग्य पृथिवी ही स्त्री हो जाती है ऐसे राज्यको धिक्कार हो ।।११९।। जब तक पुण्यका उदय है तब तक राजाओं में श्रेष्ठ भरत इस भरत क्षेत्रकी पृथिवीका पालन करें इस विषयमें तुम लोगोंका क्रोध करना व्यर्थ है ।।१२०।। यह विनश्वर राज्य भरतके द्वारा भी जब कभी छोड़ा ही जावेगा इसलिये इस अस्थिर राज्यके लिये तुम लोग व्यर्थ ही वयों लड़ते हो ॥१२१॥ इसलिये ईर्ष्या करना व्यर्थ है, तुम लोग धर्मरूपी महावृक्षके उस दयारूपी फूलको धारण करो जो कभी भी म्लान नहीं होता और जिसपर मुक्तिरूपी महाफल लगता है।।१२२।। जो दूसरोंकी आराधनासे उत्पन्न हुई दीनतासे रहित है बल्कि दूसरे पुरुष ही जिसकी आराधना करते हैं ऐसा तपक्चरण ही महाअभिमान धारण करनेवाले तुम लोगोंके मानकी रक्षा करनेवाला है।।१२३।। जिसमें दीक्षा ही रक्षा करनेवाली है, गुण ही सेवक

इत्याकण्यं विभोवाक्यं परं निर्वेदमागताः । महाप्रावाज्यमास्थाय' निष्कान्तास्ते गृहाद्वनम् ।।१२४।। निर्हिष्टां गृहणा साक्षाह्मेकां नववधूमिव । नवा इव वराः प्राप्य रेजुस्ते युवपार्थिवाः ।।१२६।। या कचग्रहपूर्वेण प्रणयेनाति भूमिगा । तया पाणिगृहीत्येव विक्षया ते धृति देषुः ।।१२७।। तपस्तीव्रमथासाद्य ते चकासुनूं पर्षयः । स्वतेजोवद्धविद्ववाद्या ग्रीष्ममका विद्या यथा ।।१२८।। तरितिती वैस्तपोयोगेस्तन् भूतां तन् देषुः । तपोलक्ष्म्या समुक्तीणिमिव दीप्तां तपोगुणेः ।।१२६।। स्थिताः सामयिके वृत्ते जिनकल्पविद्योषिते । ते तेपिरे तपस्तीवं ज्ञानद्युद्यपृष्ट्वं हितम् ।।१३०।। वैराग्यस्य परां कोटीम् ब्राह्यदित्ये युगेदवराः । स्वसाच्यकुत्तपोलक्ष्मों राज्यलक्ष्म्यामनृत्सुकाः ।।१३१।। तपोलक्ष्म्या परिष्वक्ता ए मुक्तिलक्ष्म्यां कृतस्पृहाः । ज्ञानसंपत्प्रसक्तास्ते राजलक्ष्मों विसस्मवः ।।१३२।। द्वादशाङ्यश्रुतस्कन्धमधीत्येते महाधियः । तपो भावनयात्मानमलञ्चकुः प्रकृष्टया ।।१३३।। स्वाध्यायेन मनोरोधस्ततोऽक्षाणां विनिर्जयः । इत्याकलय्य ते धीराः स्वाध्यायिधयमावधुः ।।१३४।। स्वाध्यायेन निःशेषं साघ्वाचारमवेविषुः । चर्याद्यद्विः रेजुः स्रतिक्रमः विवर्जिताम् ।।१३४।। स्वाध्यायेन निःशेषं साघ्वाचारमवेविषुः । चर्याद्यद्विः रेजुः स्रतिक्रमः विवर्जिताम् ।।१३४।।

है, और यह दया ही प्राणप्यारी स्त्री है इस प्रकार जिसकी सब सामग्री प्रशंसनीय है ऐसा यह तपरूपी राज्य ही उत्कृष्ट राज्य है।।१२४।। इस प्रकार भगवान्के वचन सुनकर वे सब राजकुमार परम वैराग्यको प्राप्त हुए और महादीक्षा घारण कर घरसे वनके लिये निकल पड़े ।।१२५।। साक्षात् भगवान् वृषभदेवके द्वारा दी हुई दीक्षाको नई स्त्रीके समान पाकर वे तरुण राजकुमार नये वरके समान बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे।।१२६।। उनकी वह दीक्षा किसी राजकन्याके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार राजकन्या कचग्रह अर्थात् केश पकड़कर बड़े प्रणय अर्थात् प्रेमसे समीप आती है उसी प्रकार वह दीक्षा भी कचग्रह अर्थात् केश लोंचकर बड़े प्रणय अर्थात् शुद्ध नयोंसे उनके समीप आई हुई थी इस प्रकार राज-कन्याके समान सुशोभित होनेवाली दीक्षाके दोनों हाथ पाकर (पक्षमें पाणिग्रहण संस्कार कर) वे राजकुमार अन्तःकरणमें सुखको प्राप्त हुए थे ॥१२७॥ अथानन्तर जिन्होंने अपने तेजसे समस्त दिशाओंको रोक लिया है ऐसे वे राजर्षि तीव्र तपश्चरण धारण कर ग्रीष्म ऋतुके सूर्यकी किरणोंके समान अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे ॥१२८॥ वे रार्जीष जिस शरीरको धारण किये हुए थे वह तीव तपश्चरणसे कुश होनेपर भी तपके गुणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान हो-रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो तपरूपी लक्ष्मीके द्वारा उकेरा ही गया हो ॥१२९॥ वे लोग जिनकल्प नामके सामायिक चारित्रमें स्थित हुए और ज्ञानकी विशुद्धिसे बढ़ा हुआ तीव्र तपश्चरण करने लगे ॥१३०॥ वैराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त हुए उन तरुण रार्जीषयों ने राज्यलक्ष्मीसे इच्छा छोड़कर तपरूपी लक्ष्मीको अपने वश किया था ॥१३१॥ वे राज-कुमार तपरूरी लक्ष्मीके द्वारा आलिङ्गित हो रहे थे, मुक्तिरूपी लक्ष्मीमें उनकी इच्छा लग रही थी और ज्ञानरूबी संपदामें आसक्त हो रहे थे। इस प्रकार वे राज्यलक्ष्मीको बिलकुल ही भूल गर्वे थे ।।१३२।। उन महाबुद्धिमानोंने द्वादशाङ्गरूप श्रुतस्कन्धका अध्ययन कर तपकी उत्कृष्ट भावनासे अपने आत्माको अलंकृत किया था ॥१३३॥ स्वाध्याय करनेसे मन का निरोध होता है और मनका निरोध होनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है यही समभकर उन धीरवीर मुनियोंने स्वाध्यायमें अपनी बुद्धि लगाई थी।।१३४।। उन्होंने आचारांगके

१ आश्रित्य । २ वनं प्रति गृहान्निष्कान्ताः-निर्गताः । ३ प्रकृष्टनयेन स्नेहेन । ४ सीमाति-क्रान्ता । ५ तस्याः पाणिद्वयीं प्राप्य सुखमन्तरुपागताः प०, ल० । पत्नी । ६ सन्तोषम् । ७ सकलदिशः । ८ ग्रीष्मकालं प्राप्य । ६ चारित्रे । १० काष्ठा-म०, अ०, प०, द०, स०, इ०, ल० । ११ आलिङ्गिताः । १२ चारित्रशुद्धिम् । १३ आचाराङगपरिज्ञानात् । १४ अतीचार ।

कात्वा सूत्रकृतं स्वतं निल्लिलं सूत्रतोऽर्थतः । धर्मिक्रियासमाधाने ते दधुः सूत्रधारताम् ॥१३६॥ स्थानाध्ययन मध्यायशर्तर्गम्भीरमध्यवत् । विगाह्य तत्त्वरत्नानाम् अयुस्ते भेवमञ्जसा ॥१३७॥ समवायाख्यमञ्जगं ते समधीत्य सुमेधसः । द्रव्यादिविषयं सम्यक् समवाय मभुत्सत ॥१३८॥ स्वभ्यस्तात्पञ्चमादङ्गाद् व्याख्याप्रकृति संक्षितात् । साध्ववादीधरन् धीराः प्रश्नार्थान् विविधानमी १३६ ज्ञातृ धर्मकथां सम्यक् बुद्ध्वा बोद्धृनवोधयन् । धम्यां कथामसंमोहात्ते यथोक्तं महिष्णा ॥१४०॥ तेऽवीत्योपासकाध्यायमङ्गं सप्तममूर्जितम् । निष्क्लं श्रावकाचारं श्रोतृभ्यः समुपादिशन् ॥१४१॥ तथान्तकृद्दशादङ्गात् मुनीनन्तकृतो दश्य । तीर्यं प्रति विदामासुः सोढासह्योपसर्गकान् ॥१४२ अनुत्तरिवमानौपपादिकान्वश तावृशान् । शमिनो नवमादङ्गाद् विदाञ्चकृतिदाम्बराः ॥१४३॥ प्रश्नव्याकरणात्प्रश्नमुपादाय शरीरिणाम् । सुखदुःलादिसम्प्राप्ति व्याचकृत्ते समाहिताः ॥१४४॥ विपाकसूत्रनिर्जातसदस्तकर्मपङ्गतयः । बद्धकक्षास्तदुच्छितौ त तपश्चकृत्ततिद्वताः ॥१४५॥ दृष्टिवादेन निर्जातदृष्टिभेदा जिनागमे । ते तेनुः परमां भिक्त परं संवेगमाश्रिताः ॥१४६॥ वृष्टिवादेन निर्जातदृष्टिभेदा जिनागमे । ते तेनुः परमां भिक्त परं संवेगमाश्रिताः ॥१४६॥ तदन्तर्गत् । चतुर्दशमहाविद्यास्थानान्यध्येषत कमात् ॥१४७॥

द्वारा मुनियोंका समस्त आचरण जान लिया था इसीलिये वे अतिचाररहित चर्याकी विशुद्धता को प्राप्त हुए थे ।।१३५।। वे शब्द और अर्थसहित समस्त सूत्रकृतांगको जानकर धर्मिकयाओं के घारण करनेमें सूत्रधारपना अर्थात् मुख्यताको धारण कर रहे थे।।१३६।। जो सैकड़ों अध्यायोंसे समुद्रके समान गम्भीर है ऐसे स्थानाध्ययन नामके तीसरे अंगका अध्ययन कर उन्होंने तत्त्वरूपी रत्नोंके भेद शीध ही जान लिये थे।।१३७।। समीचीन बुद्धिको धारण करनेवाले उन राजकुमारोंने समवाय नामके चौथे अंगका अच्छी तरह अध्ययन कर द्रव्य आदिके समह को जान लिया था ।।१३८।। अच्छी तरह अभ्यास किये हुए व्याख्याप्रज्ञप्ति नामके पाँचवें अङ्गसे उन घीर-वीर राजकुमारोंने अनेक प्रकारके प्रश्न-उत्तर जान लिये थे।।१३९॥ वे धर्म-कथा नामके छठवें अंगको जानकर और उसका अच्छी तरह अवगम कर महर्षि भगवान् वृषभ रेवके द्वारा कही हुई धर्मकथाएं अज्ञानी लोगोंको बिना किसी त्रुटिके ठीक-ठीक बतलाते थे ।।१४०।। अतिशय श्रेष्ठ उपासकाध्ययन नामके सातवें अङ्गका अध्ययन कर श्रोताओंके लिये समस्त श्रावकाचारका उपदेश दिया था ॥१४१॥ उन्होंने अन्तःकृत नामके दशवें अङ्गसे प्रत्येक तीर्थकरके तीर्थमें असहच उपसर्गींको जीतकर मुक्त होनेवाले दश अन्तःकृत मुनियों का वृत्तान्त जान लिया था ।।१४२।। जाननेवालोंमें श्रेष्ठ उन राजकुमारोंने अनुत्तर विमा-नौपपादिक नामके नौवें अङ्गसे प्रत्येक तीर्थं करके तीर्थमें असहच उपसर्ग जीतकर अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले दश-दश मुनियोंका हाल जान लिया था ॥१४३॥ वे स्थिर चित्त-वाले मुनिराज प्रश्नव्याकरण नामके दशवें अङ्गसे प्रश्न समभकर जीवोंके सुख-दुःख आदिका वर्णन करने लगे ।।१४४।। विपाकसूत्र नामके ग्यारहवें अङ्गसे जिन्होंने कर्मोंकी शुभ-अशुभ समस्त प्रकृतियाँ जान ली हैं ऐसे वे मुनि कर्मोंका नाश करनेके लिये तत्पर हो प्रमाद छोड़कर 🛔 तीव्र तपश्चरण करते थे ।।१४५।। दृष्टिवाद नामके बारहवें अङ्गसे जिन्होंने समस्त दृष्टिके भेद जान लिये हैं ऐसे वे राजकुमार परम संवेगको प्राप्त होकर जैनशास्त्रोंमें उत्कृष्ट भक्ति करने लगे थे।।१४६।। उस बारहवें अङ्गके अन्तर्गत समस्त श्रुतज्ञानके रहस्यका निश्चय करनेवाले उन मुनियोंने क्रमसे चौदह महा विद्याओंके स्थान अर्थात् चौदह पूर्वीका भी अध्ययन

१ अङ्गम् । २ अङ्गम् । ३ समूहम् । 'समवायश्चयो गण' इत्यभिधानात् । ४ अवधारयन्ति स्म । ५ ज्ञात्वा ल०, द० । ६ यथोक्तां ल०, द० । ७ संसारिवनाशकारिणः । ५ दश प्रकारान् । ६ तीर्थं ङकर-प्रवर्तनकालमुद्दिश्य । १० तदुच्छित्यै अ०, इ०, स० । ११ द्वादशाङगान्तर्गत ।

ततोऽमी श्रुत्तिनःशेषश्रुतार्थाः श्रुत्तचक्षुषः । श्रुतार्थभावनोत्कर्षां वधः शुद्धि तपोविधौ ॥१४८॥ वाग्वेच्या सममालापी मया मौनमनारतम् । इतीर्व्यतीव सन्तापं व्यवतेषु तपः क्रिया ॥१४६॥ तनुतापमसह्यं ते सहमानाः मनस्विनः । बाह्यमाध्यात्मिकं चोग्नं तपः सुचिरमाचरन् ॥१४०॥ प्रीव्वेऽर्ककरसन्तापं सहमानाः सुदुःसहम् । ते भेजुरातपस्थानम् ग्राक्टिगिरिमस्तकाः ॥१४१॥ शिलातलेषु तप्तेषु निवेशितपबद्धयाः । प्रलम्बतभुजास्तस्युगिर्वप्रयावगोचरे ॥१४२॥ तप्तपाशुचिता भूमः बाववण्या वनस्थली । याता जलाशयाः शोषं विशो धूमाण्यकारिताः ॥१४२॥ इत्यत्युग्रतरे ग्रीव्ये संप्तुष्ट'गिरिकानने । तस्युरातपयोगेन ते सोवजरठातपाः ॥१४४॥ मेघान्यकारिता शेषविक्यके जलवानि । योगिनो गमयन्ति स्म तक्ष्मूलेषु शर्वरीः ॥१४४॥ मुसलस्थूलधाराभिः वर्षत्यु जलवाहिषु । निशामनेषु र व्यथ्या वर्गिषकीं ते महर्षयः ॥१४६॥ ध्यानगर्भ वृहान्तःस्या धृतिप्रावारसंवृताः । सहन्ते स्म महासत्त्वास्ते घनाघनदुर्विनम् ॥१४७॥ ते हिमानी वर्षि परिक्लिटां तनु पष्टि हिमागमे । वधु ११२२वकाशेषु ११ शयाना मौनमास्थिताः ॥१४८॥ १ श्रुत्यन्तम् वृत्तिः एव नग्नास्तेऽनिक्तिविनः । धृतिसंवर्धितं एव श्रीः सेहिरे हिममावतान् ॥१४६॥

किया था ॥१४७॥ तदनन्तर जिन्होंने समस्त श्रुतके अर्थोंका श्रवण किया है और श्रुतज्ञान ही जिनके नेत्र हैं ऐसे वे मुनि 'श्रुतज्ञानकी भावनाके उत्कर्षसे तपश्चरणमें विशुद्धता धारण करने लगे ॥१४८॥ ये लोग सरस्वती देवीके साथ तो बातचीत करते हैं और मेरे साथ निरन्तर मौन धारण करते हैं इस प्रकार ईर्ष्या करती हुईके समान तपश्चरणकी क्रिया उन्हें बहुत संताप देती थी ।।१४९।। असहच कायक्लेश सहन करते हुए वे तेजस्वी मुनि अतिशय कठिन अन्तरङ्ग और बाह्य दोनों प्रकारका तप चिरकाल तक करते रहे।।१५०॥ ग्रीष्मऋतुमें पर्वतोंके शिखरपर आरूढ़ होकर अत्यन्त असहच सूर्यकी किरणोंके संतापको सहन करते हुए वे आतापन योगको प्राप्त हुए थे अर्थात् धूपमें बैठकर तपस्या करते थे ।।१५१॥ पर्वतोंके अग्रभागकी चट्टानोंकी तपी हुई शिलाओंपर दोनों पैर रखकर तथा दोनों भुजाएं लटका कर खड़े होते थे ॥१५२॥ जिस ग्रीष्मऋतुमें पृथिवी तपी हुई धूलिसे व्याप्त हो रही है, वनके सब प्रदेश दावानलसे जल गये हैं, तालाब सूख गये हैं और दिशाएं धूएंसे अन्धकारपूर्ण हो रही हैं इस प्रकारके अत्यन्त कठिन और जिसमें पर्वतोंके वन जल गये हैं ऐसी ग्रीष्मऋतुमें तीव्र संताप सहन करते हुए वे मुनिराज आतापन योग घारण कर खड़े होते थे ॥१५३-१५४॥ जिसमें समस्त दिशाओं का समूह बादलों के छा जाने से अन्धकारयुक्त हो गया है ऐसी वर्षाऋतु में वे योगी वृक्षोंके नीचे ही अपनी रात्रियाँ बिता देते थे ।।१५५॥ जब बादल मूसलके समान मोटी मोटी घाराओंसे पानी बरसाते थे तब वे महर्षि वर्षाऋतुकी उन रात्रियोंको निश्चल होकर व्यतीत करते थे।।१५६॥ ध्यानरूपी गर्भगृहके भीतर स्थित और धैर्यरूपी ओढ़नी को ओढे हुए वे महाबलवान् मुनि बादलोंसे ढके हुए दुर्दिनोंको सहन करते थे ।।१५७।। शीत-ऋतुके दिनोंमें मौन धारण कर खुले आकाशमें शयन करते हुए वे मुनि बहुत भारी बर्फसे अत्यन्त दुःखी हुई अपने शरीरको लकड़ीके समान निश्चल धारण करते थे।।१५८।। वे मुनि नग्न होकर भी कभी अग्निसेवन नहीं करते थे, वस्त्रोंसे सहित हुए के समान सदा निर्द्वन्द्व रहते थे

१ पर्वतिशिखरपाषाणप्रदेशे । २ सन्दग्ध । ३ प्रवृद्धातपाः । ४ मेघेषु । ५ नयन्ति स्म । ६ निश्चला निर्भया इत्यर्थः । ७ वर्षाकालसम्बन्धिनीम् । ८ वासगृहम् । ६ धैर्यकम्बलपरिवेष्टिताः । १० हिमसंहतिः । ११ -रभ्याव-प०, ल० । १२ तरुलतागुल्मगृहादिरिहतप्रकलवायुसिहतप्रदेशेषु । १३ अनग्नं यथा भवति तथा सावरणिमवेत्यर्थः । १४ स्थिताः । १४ धैर्यकवितिः ।

हैमनीवृ शियामास् स्यगितास्ते हिमोच्चयः। प्रवारितं रिवाङगः स्वैधीराः स्वैरमशेरत ॥१६०॥ विकालिवयं योगमास्थायं इरुद्धहम् । सुचिरं धारयन्ति स्म धीरास्ते धृतियोगतः ॥१६१॥ वधानास्ते तपस्तापमन्तर्वीप्तं दुरासवम् । रेजुस्तरङगितंरङगेः प्रायोऽनुकृतवाद्धयः ॥१६२॥ ते स्वभुक्तोज्भतं भूयो रं च्छन् भोगपरिच्छवम् । निर्भृक्तमाल्यनिःसारं मन्यमाना मनीविणः ॥१६३॥ फेनोमिहिमसन्ध्याभ्रचलं जीवितमङगिनाम् । मन्वाना वृद्धमासिक्तं भेजुस्ते पृथि शाक्वते ॥१६४॥ संसारावासनिविच्णा गृहावासाद्विनिःसृताः । जैने मार्गे विमुक्त्यङगे ते परां धृतिमावधुः ॥१६४॥ इतो उन्यदुत्तरं नास्तीत्याक्टवृद्धभावनाः । तेऽमी मनोवचःकायैः श्रदृषुर्गृकशासनम् ॥१६६॥ तेऽन्यक्तां जिन्नशोक्ते सूक्ते धर्मे सनातने । उत्तिष्ठन्ते सम मुक्त्यथं बद्धकक्ष्या मुमुक्षवः ॥१६७॥ संवेगजनितश्रद्धाः शुद्धे वर्त्मन्यनुत्तरे । दुरायां भावयामासुस्ते महाव्रतभावनाम् ॥१६८॥ श्रीहसा सत्यमस्त्येयं बद्धाच्यं विमुक्तताम् । राज्यभोजनवष्ठानि व्रतान्येतान्यभावयन् ॥१६६॥ यावज्जीवं व्रतेष्वेषु ते वृदीकृतसग्रदाः । विविधेन प्रतिकान्त्रं दोषाः शुद्धि परां द्रषुः ॥१७०॥ सर्वारम्भविनिर्मृक्ता निर्मलाः निर्वताः । मार्गमाराययञ्जेनं व्युत्सृष्टतनुयष्टयः॥१७१॥

और धैर्यरूपी कवचसे ढके हुए अंगोंसे शीतल पवनको सहन करते थे।।१५९।। शीतऋतुकी रात्रियोंमें बर्फके समूहसे ढके हुए वे धीर वीर मुनिराज स्वतन्त्रतापूर्वक इस प्रकार शयन करते थे मानो उनके अंग वस्त्रसे ही ढंके हों ॥१६०॥ इस प्रकार वे धीर वीर मुनि तीनों काल-सम्बन्धी कठिन योग लेकर अपने धैर्यगुणके योगसे उन्हें चिर कालतक धारण करते थे ।।१६१।। अन्तरङ्गमें देदीप्यमान और अतिशय कठिन तपके तेजको धारण करते हुए वे मुनि तरङ्गोंके समान अपने अङ्गोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो समुद्रका ही अनुकरण कर रहे हों ॥१६२॥ वे बुद्धिमान् अपने द्वारा उपभोग कर छोड़ी हुई भोगसामग्रीको भोगमें आई हुई मालाके समान सारहीन मानते हुए फिर उसकी इच्छा नहीं करते थे ।।१६३।। वे प्राणियोंके जीवनको फेन, ओस अथवा संध्याकालके बादलोंके समान चञ्चल मानते हुए अविनाशी मोक्षमार्गमें दृढता के साथ आसक्तिको प्राप्त हुए थे ।।१६४।। संसारके निवाससे विरक्त हुए और घरके आवास से छूटे हुए वे मुनिराज मोक्षके कारणभूत जिनेन्द्रदेवके मार्गमें परम संतोष धारण करते थे ।।१६५।। इससे बढ़कर और कोई शासन नहीं है इस प्रकारकी मजबूत भावनाएं जिन्हें प्राप्त हो रही हैं ऐसे वे रार्जीष मन वचन कायसे भगवान्के शासनका श्रद्धान करते थे ॥१६६॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए और अनादिसे चले आये यथार्थ जैनधर्ममें अनुरक्त हुए वे मोक्षाभिलाषी मुनिराज मोक्षके लिये कमर कसकर खड़े हुए थे।।१६७।। संवेग होनेसे जिन्हें शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ मोक्षमार्गमें श्रद्धान उत्पन्न हुआ है ऐसे वे मुनि कठिनाईसे प्राप्त होने योग्य महाव्रतकी भावनाओंका निरन्तर चिंतवन किया करते थे।।१६८।। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग और रात्रिभोजनत्याग इन छह महाव्रतोंका वे निरन्तर पालन करते थे।।१६९।। जिन्होंने ऊपर कहे हुए छह व्रतोंकी जीवनपर्यन्तके लिये दृढ़प्रतिज्ञा धारण की है और मन, वचन तथा कायसे उन व्रतोंके समस्त दोष दूर कर दिये हैं ऐसे वे मुनिराज परम . विशुद्धिको धारण कर रहे थे ।।१७०।। जिन्होंने सब प्रकारके आरम्भ छोड़ दिये हैं, जो ममता रहित हैं, परिग्रहरहित हैं और शरीररूप लकड़ीसे भी जिन्होंने ममत्व छोड़ दिया है ऐसे वे

१ हिमानीषु ल०, प०। हेमन्तसम्बन्धिनीषु। २ आच्छामिदताः। ३ हिमोच्चयस्थगितान्तत्वात् प्रावरणान्वितैरिव। ४ प्रतिज्ञां कृत्वा। ५ गुरुशासनात्। ६ अधिकम्। ७ निःपरिग्रहताम्। ५ दृढ़ीकृत-प्रतिज्ञाः। ६ मनोवाक्कायेन। १० प्रतिक्रमणरूपेण निरस्त। ११ निर्ममा ल०, इ०, अ०, स०, प०, द०।

मुनि जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए मोक्षमार्गकी आराधना करते थे।।१७१॥ सब प्रकार के परिग्रहसे रहित होकर जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए धर्मका आचरण करते हुए वे राजकुमार बाहच और आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारके कहे हुए परिग्रहों में से बालकी नोकके बराबर भी किसी परिग्रहकी चाह नहीं करते थे ।।१७२।। जिन्हें अपने शरीरमें भी ममत्व नहीं है, जो धर्मके मार्गमें स्थित हैं और संतोषकी भावनासे जिन्होंने तृष्णाको दूर कर दिया है ऐसे वे उत्तम मुनिराज सब जगह विहार करते थे ।।१७३।। परिग्रह-त्याग व्रतको उत्कृष्ट रूपसे पालन करने-वाले वे गृहरहित मुनिराज जहाँ सूर्य डूब जाता था वहीं किसी एक स्थानमें ठहर जाते थे ।।१७४॥ वे राजिष एकान्त और पिवत्र स्थानमें रहना पसन्द करते थे इसिलये गाँवोंमें एक दिन रहते थे और नगरों में पाँच दिनसे अधिक नहीं रहते थे ।।१७५।। वे मुनि सात भयोंसे रहित होकर शुन्यगृह अथवा श्मशान आदि एकान्त-स्थानोंमें वीरताके साथ निवास करते थे ॥१७६॥ वें महाबलवान् राजकुमार सिंह आदि दुष्ट जीवोंसे भरी हुई पर्वतोंकी गुफाओं और जंगलों में ही प्रतिदिन निवास करना अच्छा समभते थे।।१७७।। सिंह, रीछ, भेड़िया, व्याघू, चीता आदिसे भरे हुए और उन्हींके शब्दोंसे भयंकर वनके बीचमें वे मुनिराज निवास करते थे ।।१७८।। चारों ओर फैलते हुए व्याघृकी गर्जनाकी प्रतिध्वनियोंसे गूंजते हुए पर्वतके किनारों-पर वे मुनि निर्भय होकर निवास करते थे।।१७९॥ सिंहोंके बच्चोंकी कठोर कंठगर्जनासे शब्दायमान वनमें मुनिराज भयरहित होकर निवास करते थे ।।१८७।। जहाँ नाचते हुए शिररहित घड़ोंके समीप डाकिनियोंके समूह फिर रहे हैं, जिनके समीपके वन उल्लुओंके प्रचण्ड शब्दोंसे भर रहे हैं और जहां शृगालोंके अमङ्गलरूप शब्दोंसे सब दिशाएं व्याप्त हो रही हैं ऐसी बड़ी बड़ी श्मशानभूमियोंमें रात्रिके समय वे मुनिराज निवास करते थे।।१८१-१८२॥

१ स्थिता प०, ल०। २ बाह्याभ्यन्तररूरेण दिघा प्रोक्तम्। ३ निर्मोहाः। ४ विहरन्ति स्म। ५ अनगाराः। ६ आदित्यः। ७ प्रायाः। ६ कविचदिनयतप्रदेशे। ६ आश्रिताः। १० विशुद्धविजनप्रदेशेषु स्थातुं प्रियत्वादिति भावः। ११ एकदिवसवासिनः। १२ निवसन्ति स्म। १३ एकान्तप्रदेशो गोचर-विषयो येषां ते। १४ ऋक्ष-भल्लूक-वृक-ईहामृगशार्द्लद्वीपितरक्षुमृगादि। १५ तेषां सिंहादीनाम् आरावैभंयङ्करे। १६ घ्वनत्पर्वतसानुमध्ये। १७ सिंहशावानाम्। १८ कठिनैः प०, ल०, द०। १६ घ्वनि कुर्वति। २० समीप। २१ प्रचण्ड ल०, द०। २२ कृतघूकनिनादव्याप्त। २३ जम्बुकानाम्। २४ अमङ्गलैः। २५ तपोधनैः। २६ सेव्यन्ते स्म।

सिंहा इव नृसिंहास्ते तस्युगिरिगुहाश्रयाः। जिनोक्त्यनुगतेः स्वान्तैः अनुद्विग्नैः समाहिताः॥१८३॥ पाकसत्त्व शताकीणां वनभूमि भयानकाम् । तेऽध्यवात्सुस्त मिल्रासु ध्यानमास्थिताः॥१८४॥ न्यवेवन्त वनोद्देशान् निवेध्यान्वनदित्तिभः। ते तद्दन्ताप्रनिभिन्नतरुस्यपुटितान्तरान् ॥१८४॥ वनेषु वनमातक्ष्यवृहितप्रतिनादिनीः। वरीस्तेऽध्यूषु राक्ष्टेः आकान्ताः करिशानुभिः । ॥१८६॥ स्वाध्याययोगसंसक्ता न स्वपन्ति स्म रात्रिषु । सूत्रार्थभावनोद्युक्ता जागरूकाः । सदायमी ॥१८७॥ पत्यक्रकेन निवण्णास्ते वीरासनजुषोऽथवा । श्वापावकपावक्षेत्र शवरीरत्यवाह्यन् । ॥१८८॥ त्यक्तोपिभरा घीरा व्युत्सृष्टाङ्गा निरम्बराः। नैष्किञ्चन्यविशुद्धास्ते मुक्तिमार्गममार्गयन् ॥१८०॥ निर्व्यापेक्षा निराकाङक्षा वायुवीध्यनुगामिनः । ध्यहरन् वसुधामेनां सप्रामनगराकराम् ॥१८०॥ विहरन्तो महीं कृत्स्नां ते कस्याप्यनभिद्रहः । मातृकल्पा वयानुत्वात्पुत्रकल्पेषु देहिषु ॥१६६॥ जीवाजीवविभागता ज्ञानोद्योतस्पुर्दवृद्धाः। सावद्यं परिजह्रुस्ते प्रासुकावसथाशनाः । ॥१६२॥ स्याद्यक्तिञ्चच्य सावद्यं तत्सवं त्रिविभेन ते। रत्नित्रतयशुद्ध्ययं यावज्जीवमवर्जयन् ॥१६३॥ त्रसान् हरितकायांत्र्य पृथिव्यप्पवनानलान्। जीवकायानपायभ्यस्ते स्म रक्षन्ति यत्नतः॥१६४॥ त्रसान् हरितकायांत्र्य पृथिव्यप्पवनानलान्। जीवकायानपायभ्यस्ते स्म रक्षन्ति यत्नतः॥१६४॥

सिंहके समान निर्भय, सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ और पर्वतोंकी गुफाओंमें ठहरनेवाले वे मुनिराज जिनेन्द्र-देवके उपदेशके अनुसार चलनेवाले खेदरहित चित्तसे शान्त होकर निवास करते थे ।।१८३।। वे मुनिराज अंधेरी रातोंके समय सैकड़ों दुष्ट जीवोंसे भरी हुई भयंकर वनकी भूमियोंमें ध्यान धारण कर निवास करते थे ॥१८४॥ जो जंगली हाथियोंके द्वारा सेवन करने योग्य हैं तथा जिनके मध्यभाग हाथियोंके दाँतोंके अग्रभागसे टूंटे हुए वृक्षोंसे ऊंचे नीचे हो रहे हैं ऐसे वन-के प्रदेशोमें वे महामुनि निवास करते थे।।१८५॥ जिनमें जंगली हाथियोंकी गर्जनाकी प्रतिध्विन हो रही है और उस प्रतिध्विनसे कुपित हुए सिंहोंसे जो भर रही हैं ऐसी वनकी गुफाओंमें वे मुनि निवास करते थे ।।१८६।। वे मुनिराज स्वाध्याय और ध्यानमें आसक्त होकर रात्रियोंमें भी नहीं सोते थे, किन्तु सूत्रोंके अर्थके चिन्तवनमें तत्पर होकर सदा जागते रहते थे।।१८७।। वे मुनिराज पर्यङ्कासनसे बैठकर, वीरासनसे बैठकर अथवा एक करवट-से ही सोकर रात्रियाँ बिता देते थे ॥१८८॥ जिन्होंने परिग्रहका भार छोड़ दिया है, शरीरसे ममत्व दूर कर दिया है, जो वस्त्ररहित हैं और परिग्रहत्यागसे जो अत्यन्त विशुद्ध हैं ऐसे वे धीरवीर मुनि मोक्षका मार्ग ही खोजते रहते थे।।१८९॥ किसीकी अपेक्षा न करनेवाले, आकां-क्षाओंसे रहित और आकाशकी तरह निर्लेप वे मुनिराज गाँव और नगरोंके समूहसे भरी हुई इस पृथिवीपर विहार करते थे ।।१९०।। समस्त पृथिवीपर विहार करते हुए और किसी भी जीवसे द्रोह नहीं करते हुए वे मुनि दयालु होनेसे समस्त प्राणियोंको पुत्रके तुल्य मानते थे और उनके साथ माताके समान व्यवहार करते थे।।१९१।। वे जीव और अजीवके विभाग को जाननेवाले थे, ज्ञानके प्रकाशसे उनके नेत्र देदीप्यमान हो रहे थे अथवा ज्ञानका प्रकाश ही उनका स्फुरायमान नेत्र था, वे प्रासुक अर्थात् जीवरहित स्थानमें ही निवास करते थे और उनका भोजन भी प्रासुक ही था, इस प्रकार उन्होंने समस्त सावद्य भोगका परिहार कर दिया था ॥१९२॥ उन मुनियोंने रत्नत्रयकी विशुद्धिके लिये, संसारमें जितने सावद्य (पापारम्भ-सहित) कार्य हैं उनका जीवन पर्यन्तके लिये त्याग कर दिया था।।१९३।। वे त्रसकाय, वनस्पति

१ पुरुषश्रेष्ठाः । २ अखेदितैः । ३ क्रूरमृग । ४ भयंकराम् । ५ निवसन्ति स्म । ६ अन्धकारवतीषु 'तिमिस्ना तामसी रात्रि' रित्यभिधानात् । ७ आश्रिताः । ८ निम्नोन्नतमध्यान् । ६ अधिवसन्ति स्म । १० सिहैः । ११ जागरणशीलाः । १२ वा । १३ नयन्ति स्म । १४ वायुवित्रःपरिग्रहा इत्यर्थः । १५ अषातुकाः । १६ निरवद्यान्तसाहाराः । १७ अपसार्य ।

श्रवीनमनसः शान्ताः परमोपेक्षेयान्त्रिताः। 'मुक्तिशाठ्यास्त्रिभिगृंप्ताः कामभोगेव्वविस्मिताः ।।१९४।। किनाशान् गताः शश्वतः विद्यस्मानसः । गर्भवासं जरामृत्युपरिवर्तनभीरवः ।।१९६।। श्रुतशानवृशो वृष्टपरमार्था विश्वक्षणाः । शानवीषिकया साक्षाच्यकुस्ते पवमकरम् ।।१९७॥ ते विरं भावयन्ति स्म सन्मार्गं मुक्तिसाधनम् । परवस्तिशुद्धान्तभोजिनः पाष्यमत्रकाः ।।१९८॥ श्रुतकाभिहृतो हिष्ट क्यकीतार्वि लक्षणम् । सूत्रे निवद्धमाहारं नैच्छन्त्राणात्ययेऽपि ते ।।१९६॥ भिक्षां नियतवेलायां मृहपङ्कत्यनितकमात् । श्रुद्धामाविदरे घीरा मुनिवृत्तो समाहिताः ।।२००॥ शीतमुष्णं विद्यसं च स्निग्धं सलवणं न वा । तनृस्थित्यर्थमाहारमाजहुस्ते गतस्पृहाः ॥२०१॥ असम्भाषामात्रं ते प्राणवृत्यं विवष्यणः । धर्मार्थमेव व प्राणान् धारयन्ति स्म केवलम् ॥२०२॥ न तुष्यन्ति स्म ते लक्ष्यौर व्यवीवसाप्यलिष्यतः । मन्यमानास्तपोलाभमधिकं धृतकल्मषाः ॥२०३॥

काय, पृथिवीकाय, जलकाय, वायु काय और अग्नि काय इन छह कायके जीवोंकी बड़े यत्न से रक्षा करते थे।।१९४।। उन मुनियोंका हृदय दीनतासे रहित था, वे अत्यन्त शान्त थे, परम उपेक्षासे सहित थे, मोक्ष प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था, तीन गुप्तियोंके धारक थे और काम भोगोंमें कभी आश्चर्य नहीं करते थे।।१९५॥ वे सदा जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाके अनु-सार चला करते थे, उनका हृदय संसारसे उदासीन रहा करता था और वे गर्भमें निवास करना, बुढ़ापा और मृत्यु इन तीनोंके परिवर्तनसे सदा भयभीत रहते थे ।।१९६।। श्रुतज्ञान ही जिनके नेत्र हैं और जो परमार्थको अच्छी तरह जानते हैं ऐसे वे चतुर मुनिराज ज्ञानरूपी दीपिका के द्वारा अविनाशी परमात्मपदका साक्षात्कार करते थे।।१९७॥ जो दूसरेके द्वारा दिये हुए विशुद्ध अन्नका भोजन करते हैं तथा हाथ ही जिनके पात्र हैं ऐसे वे मुनिराज मोक्षके कारणस्वरूप समीचीन मार्गका निरन्तर चिन्तवन करते रहते थे।।१९८।। शंकित अर्थात् जिसमें ऐसी शंका हो जावे कि यह शुद्ध है अथवा अशुद्ध, अभिहृत अर्थात् जो किसी दूसरेके यहांसे लाया गया हो, उद्दिष्ट अर्थात् जो खासकर अपने लिये तैयार किया गया हो, और ऋयकीत अर्थात् जो कीमत देकर बाजारसे खरीदा गया हो इत्यादि आहार जैन शास्त्रोंमें मुनियोंके लिये निषिद्ध बताया है। वे मुनिराज प्राण जानेपर भी ऐसा निषिद्ध आहार लेनेकी इच्छा नहीं करते थे।।१९९।। मुनियोंकी वृत्तिमें सदा सावधान रहनेवाले वे धीरवीर मुनि घरोंकी पंक्तियोंका उल्लंघन न करते हुए निर्विचत समयमें शुद्ध भिक्षा ग्रहण करते थे ॥२००॥ जिनकी लालसा नष्ट हो चुकी है ऐसे वे मुनिराज शरीरकी स्थितिके लिये ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, नमक-सहित अथवा बिना नमकका जैसा कुछ प्राप्त होता था वैसा ही आहार ग्रहण करते थे ।।२०१।। वे मुनि प्राण धारण करनेके लिये अक्षमूक्षण मात्र ही आहार लेते थे और केवल धर्मसाधन करनेके लिये ही प्राण धारण करते थे। भावार्थ-जिस प्रकार गाड़ी ओंगनेके लिये थोड़ी सी चिकनाईकी आवश्यकता होती है भले ही वह चिकनाई किसी भी पदार्थकी हो इस्प्रैं प्रकार शरीररूपी गाड़ीको ठीक ठीक चलानेके लिये कुछ आहारकी आवश्यकता होती है भले ही वह सरस या नीरस कैसा ही हो। अल्प आहार लेकर मुनिराज शरीरको स्थिर रखते हैं और उससे संयम धारण कर मोक्षकी प्राप्ति करते हैं वे मुनिराज भी ऐसा ही करते थे।।२०२।। वे पाप रहित मुनिराज, आहार मिल जानेपर संतुष्ट नहीं होते थे और नहीं मिलनेपर तपश्चरण

१ मुक्तसाध्या अ०, प०, इ०, स०। मुक्तिसाध्या ल०। २ जम्म। ३ पाणिपालकाः द०, ल०, स०, इ०। पाणिपुटभाजनाः । ४ स्थूलतण्डुलाशनादिकं दत्त्वा स्वीकृत कलमौदनादिक । ५ आत्माममुद्दिश्य। ६ पणादिकं दत्वा स्वीकृतम् । ७ परमागमे । ६ निषेधितम् । ६ यत्याचारे । १० आददुः । ११ प्राणधार-णार्थम् । १२ भुञ्जते स्म । १३ धर्म-निमित्तम् । १४ लाभे सति ।

## चतुसिंगतमं पर्व

स्तुति निन्दां सुष्तं दुःखं तथा मानं विमाननाम् । समभावेन तेऽपश्यन् सर्वत्र समर्वाशनः ॥२०४॥ वाषंयमत्व मान्याय चरन्तो गो चराियनः । निर्यान्ति स्माप्यलाभेन नाभञ्जन् मौनसङ्गरम् ॥२०६॥ महोपवासम्लानाङ्गा यतन्ते स्म तन् स्थितौ । तत्राप्यशुद्धमाहारं 'नेषिषुर्मनसाऽप्यमी ॥२०६॥ गोचराप्रगता योग्यं भृनत्वान्तमिवलिम्बतम् । प्रत्याख्याय पुनर्वीरा निर्ययुक्ते तपोचनम् ॥२०७॥ तपस्तापतन् भूततनवोऽपि मुनीश्वराः । अनवुद्धात्तपोयोगान्न चे ल्वुह्व दे सङ्गराः ॥२०६॥ तीत्रं तपस्यतां तेषां गात्रेषु श्लयताऽभवत् । प्रतिज्ञा या तु सव्ध्यानसिद्धावशिथिलेव सा ॥२०६॥ नाभूत्परिष्वहंभं झगस्तेषां चिरमुपोषुषाम् । गताः परिष्वहा एव भङ्गं तान् जेतुमक्षमाः ॥२१०॥ तपस्तत्वनपात्तापाद भूतेषां पराद्युतिः । निष्टप्तस्य सुवर्णस्य दीप्तिर्नग्वतिरेषिणी ॥२११॥ तपोऽग्नितप्तवीप्ताङ्गास्तेऽन्तः शुद्धि परां दधः । तप्तायां तनुमूषायां शुद्धपत्यात्मा हि हेमवत् ॥२१२॥ त्यगित्यात्व दे ध्यानशुद्धिमधुस्तराम् । सर्वे हि परिकर्मेद स्म बह्यमध्यात्मशुद्धये ॥२१३॥ योगजाः सिद्धयस्तेषाम् प्रणिमादिगुणर्द्धयः । प्रादुरासन्विशुद्धं हि तपः सूते महत्कलम् ॥२१४॥ योगजाः सिद्धयस्तेषाम् प्रणिमादिगुणर्द्धः । प्रादुरासन्विशुद्धं हि तपः सूते महत्कलम् ॥२१४॥

रूपी अधिक लाभ समभते हुए विषाद नहीं करते थे।।२०३॥ सब पदार्थोंमें समान दृष्टि रखने वाले वे मुनि स्तुति, निन्दा, सुख, दुःख तथा मान-अपमान सभीको समान रूपसे देखते थे ।।२०४।। वे मुनि मौन धारण करके ईर्यासमितिसे गमन करते हुए आहारके लिये जाते थे और आहार न मिलनेपर भी मौनव्रतकी प्रतिज्ञा भङ्ग नहीं करते थे ॥२०५॥ अनेक महोपवास करनेसे जिनका शरीर म्लान हो गया है ऐसे वे मुनिराज केवल शरीरकी स्थितिके लिये ही प्रयत्न करते थे परन्तु अशुद्ध आहारकी मनसे भी कभी इच्छा नहीं करते थे ॥२०६॥ गोचरीवृत्तिके घारण करनेवालोंमें मुख्य वे धीरवीर मुनिराज शीघृ ही योग्य अन्नका भोजन कर तथा आगेके लिये प्रत्याख्यान कर तपोवनके लिये चले जाते थे ॥२०७॥ यद्यपि तपश्चरणके संतापसे उनका शरीर कुश हो गया था तथापि दृढ प्रतिज्ञाको धारण करनेवाले वे मुनिराज प्रारम्भ किये हुए तपसे विराम नहीं लेते थे ।।२०८।। तीव्र तपस्या करनेवाले उन मुनियोंके शरीरमें यद्यपि शिथिलता आ गई थी तथापि समीचीन ध्यानकी सिद्धिके लिये जो उनकी प्रतिज्ञा थी वह शिथिल नहीं हुई थी ।।२०९।। चिरकाल तक उपवास करनेवाले उन मुनियोंका परीषहोंके द्वारा पराजय नहीं हो सका था बल्कि परीषह ही उन्हें जीतनेके लिये असमर्थ होकर स्वयं पराजय को प्राप्त हो गये थे।।२१०।। तपरूपी अग्निके संतापसे उनके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्कृष्ट हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि तपे हुए सुवर्णकी दीप्ति बढ़ ही जाती है ॥२११॥ तपक्चरणरूपी अग्निसे तप्त होकर जिनके शरीर अतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसे वे मुनि-राज अन्तरङ्गकी परम विशुद्धिको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि शरीररूपी मूसा (साँचा) तपाये जानेपर आत्मा सुवर्णके समान शुद्ध हो ही जाती है ॥२१२॥ यद्यपि उनके शरीरमें केवल चमड़ा और हड्डी ही रह गई थी तथापि वे ध्यानकी उत्कृष्ट विशुद्धता धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि उपवास आदि समस्त बाह्य साधन केवल आत्मशुद्धिके लिये ही हैं।।२१३।। योगके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाली अणिमा महिमा आदि ऋद्वियां उन मुनियों के प्रकट हो गई थीं सो ठीक ही है क्योंकि विशुद्ध तप बहुत बड़े बड़े फल उत्पन्न करता है।।२१४।।

१ पूजाम् । २ अवज्ञाम् । ३ मौनित्वम् । ४ गोचार । ५ मौनप्रतिज्ञाम् । ६ इच्छां न चकुः । ७ गोचारिभक्षायां मुख्यतां गताः । द शीघूम् । ६ प्रत्याख्यामं गृहीत्वा । १० —नारेमु,— अ०, स०, इ०, प०, द० । ११ दृढ़प्रतिज्ञाः । १२ तपः कुर्वताम् । १३ तपोऽग्निजनितसन्तापात् । १४ न व्यतिरेकिणी ल०, द० । १५ अनञ्चनादि ।

तम्मेनयः प्रयोतो दिन्दः कर्माच्याहृतयोऽभवन् । विविधास्ते स्वयव्यानो मन्त्रः स्वायम्भुवं वयः ॥२१४॥ महामार पतिवेद्दे वृद्धभो दिवादा द्या । कलं कामितसंसिद्धः धपवर्षः क्रियाविदः ॥२१६॥ दित्रिक्यार्षं भीनिक्षि म् क्रिमित्रक्या तेऽञ्जला । प्रावीवृतः समूच्यानाः तपोयक्षमन् सरम् ॥२१७॥ इत्यम् सवयस्यानां प्रतं सङ्गीर्थः भावनाम् । ते तथा <sup>११</sup>निर्वहन्ति स्म निसर्वेद्धं महीयसाम् ॥२१८॥ किमत्र बहुनाः वर्षात्रियाः सावस्यविप्युता । तां कृत्स्मां ते स्वसाच्यकः त्यवतराजन्यविक्रियाः ।

### वसन्ततिलकापृश्वम्

इत्यं पुराणपुरुवाङ्धिगम्य बोधि

तत्तीर्यमानससरःप्रियराजहंसाः ।

ये राज्यभू विश्ववधूम्र (विश्वतमोहाः

प्राद्राजिषुर्भरतराजमनन्तुकामाः<sup>१४</sup> ॥२२०॥

ते पौरका<sup>१५</sup> मुनिबराः पुरुषेर्यसारा

थीरानगारचरितेषु<sup>१६</sup> कृतावभानाः ।

योगीश्वरानु <sup>१७</sup>गतमार्गमनु प्रप**साः** 

शं<sup>१८</sup> नो<sup>१९</sup> दिशस्त्विखललोकहितैकतानाः<sup>२०</sup>।।२२१॥

जिसमें तपश्चरण ही संस्कार की हुई अग्नि थी, कर्म ही आहुति अर्थात् होम करने योग्य द्रव्य थे, विधिविधानको जाननेवाले वे मुिन ही होम करनेवाले थे। श्री जिनेन्द्रदेवके वचन ही मन्त्र थे, भगवान् वृष्भदेव ही यज्ञके स्वामी थे, दया ही दक्षिणा थी, इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होना ही फल था और मोक्षप्राप्त होना ही कार्यकी अन्तिम अविध थी। इस प्रकार भगवान् ऋषभ-देवके द्वारा कहे हुए यज्ञका संकल्प कर उन तपस्वियोंने तपरूपी श्रेष्ठ यज्ञकी प्रवृत्ति चलाई थी।।२१५-२१७॥ इस तरह वे मुिन, मुनियोंकी उत्कृष्ट भावनाकी प्रतिज्ञा कर उसका अच्छी तरह निर्वाह करते थे सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंका यह स्वभाव ही है।।२१८॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है उन सब मुनियोंने राज्यअवस्थामें होनेवाले समस्त विकार भावोंको छोड़कर अनादि कालसे जितनी भी वास्तिवक कियाएं चली आती थी उन सबको अपने आधीन कर लिया था।।२१९॥

इस प्रकार पुराण पुरुष-भगवान् आदिनाथसे रत्नत्रयकी प्राप्ति कर जो उनके तीर्थ-ह्मी मानससरोवरके प्रिय राजहंस हुए थे, जिन्होंने राज्यभूमिका परित्याग कर सब प्रकार का मोह छोड़ दिया था, जो भरतराजको नमस्कार नहीं करनेकी इच्छासे ही दीक्षित हुए थे, उत्कृष्ट धैर्य ही जिनका बल था, जो धीरवीर मुनियोंके आचरण करनेमें सदा सावधान रहते थे, जो योगिराज भगवान् वृषभदेवके द्वारा अंगीकार किये हुए मार्गका पालन करते थे और जो

<sup>-</sup> १ संस्कृताग्निः 'प्रणीतः संस्कृतानलः' इत्यभिधानात् । २ तपोधनाः । ३ महायज्ञः । ४ होमान्ते याचकादीनां देय द्रव्यम् । ५ कियावसानः । ६ ऋषभसम्बन्धिनीम् । ७ यजनम् । ६ चकुः । ६ प्रवचने साङ्गे अधीतिनः । 'अनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती' इत्यभिधानात् । १० प्रतिकां कृत्वा । ११ संवहन्ति सम स०, ल० । १२ त्यक्तराजसमूहिकाराः । १३ त्यक्त्वेत्यर्थः । १४ नमस्कारं न कर्तृकामाः । १५ पुरोः सम्बन्धिनः । १६ यत्याचारेष् । १७ अक्षीकृत्य । १८ सुखम् । १६ वो प०, स०, ल० । नः अस्माकम् । २० जनहितेऽनन्यवृत्तयः ।

# शार्वेलविकीडितम्

नत्वा विश्वसृजं चराचरगुरं देवं 'दिवीशाचितं

नान्यस्य प्रणति स्त्राम इति ये दीक्षां परां संश्रिताः ॥
ते नः सन्तु तपोविभूतिमृचितां स्वौष्टत्य मृक्तिश्रियां

बढेच्छावृषभात्मजा जिनजुषामं ग्रेसराः श्रेयसे ॥२२२॥
स श्रीमान् भरतेश्वरः 'प्रणिधिभिर्यान्प्रह्नतां नान्यत्

सम्भोकतुं निष्तिलां विभज्य वसुषां सार्द्धं च यैनौंशकत्"।
निर्वाणाय पितृषभं जिनवृषं ये शिश्रियः 'श्रेयसे
ते नो मानधना हरन्तु दुरितं निर्वग्धकर्मैन्धनाः ॥२२३॥

इत्यावें भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिविष्टिलक्षणमहापुराजसङ्ग्रहे भरतराजानुजदीकावर्णनं नाम चतुस्त्रिज्ञत्तमं पर्व ।। ३४ ॥

समस्त लोकका हित करनेवाले थे ऐसे वे भगवान् वृषभदेवके पुत्र तुम सबका कल्याण करें ।।२२०-२२१।। त्रस और स्थावर जीवोंके गुरु तथा इन्द्रोंके द्वारा पूज्य भनवान् वृषभदेवको नमस्कार कर अब हम किसी दूसरेको प्रणाम नहीं करेंगे ऐसा विचारकर जिन्हींने उत्कृष्ट दीक्षा घारण की थी, जिन्होंने योग्य तपश्चरणरूपी विभूतिको स्वीकार कर मोक्षरूपी लक्ष्मीके प्रति अपनी इच्छा प्रकट की थी और जिनेन्द्र भगवान्की सेवा करनेवालों में सबसे मुख्य हैं ऐसे मनवान् वृषभदेवके पुत्र हम सबके कल्याणके लिये हों ।।२२२।। वह प्रसिद्ध श्रीमान् मरत अपने दूतों के द्वारा जिन्हों नमृता प्राप्त नहीं करा सका और न विभाग कर जिनके साथ समस्त पृथिबीका उपभोग ही कर सका तथा जिन्होंने निर्वाणके लिये अपने पिता श्री जिनेन्द्रदेवका आश्रय किया ऐसे अभिमानरूपी धनको घारण करनेवाले और कर्मरूपी ई धनको जलानेवाले वे बुनिर्राण हम सब लोगोंके पापोंका नाश करें ।।२२३।।

इस प्रकार भगविजनसेनाचार्यप्रणीति त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषानुबादमें भरतराजके छोटे भाइयोंकी दीक्षा का वर्णन करनेवाला चौंतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ '

१ इन्द्र। २ जिनं जुबन्ते सेवन्त इति जिनजुबः तेषाम्। ३ चरैः। 'प्रणिषिः प्रावंने चरै' इत्यनिकालात् १ समर्थो नाभूत्। ५ आश्रवन्ति स्म।

# पञ्चित्रशत्तमं पर्व

ग्रथ चक्रधरस्यासीत् किञ्चित् चिन्ताकुलं मनः । दो'बंलिन्यनुनेतव्ये यूनि दोर्दपंशालिनि ॥१॥ ग्रहो भृातृगणोऽस्माकं नाभिनन्दित नन्दथुम् । सनाभित्वादवध्यत्वं मन्यमानोऽयमात्मनः ॥२॥ ग्रवच्यं शतिमत्यास्था नूनं भृातृ शतस्य मे । यतः प्रणामिवमुक्तं गतवन्नः प्रतीपताम् ।।३॥ न तथाऽस्मादृशां खेदो भवत्यप्रणते द्विषि । दुर्गिवते यथा क्रातिवर्गेऽन्तर्गेहर्वितिन ॥४॥ मुक्तेरिनिच्दवाग्विह्निदीपितं रितिधूमिताः । दहन्त्यलातवच्य स्वाः प्रप्रातिकृत्यानिलेरिताः ॥४॥ प्रतीपवृत्तयः । काम्य कृमारकाः । बाल्यात् प्रभृति येऽस्माभिः स्वातत्त्र्यणोपलालिताः ॥६॥ युवा तु दोर्बली प्राज्ञः कमज्ञः प्रश्रयी । पदः । कयं नाम गतोऽस्मासु विक्रियां । सुजनोऽपि सन् ॥७॥ कथं च सोऽनुनेतव्यो । बली मानधनोऽधुना । जयाङ्गं यस्य दोर्दपः इलाघ्यते रणमूर्द्धनि ॥६॥ सोऽयं भुजबली बाहुबलशाली मदोद्धतः । महानिव गजो माद्यन् दुर्ग्रहोऽनुनर्येविमा ॥६॥ न स सामान्यसन्देशैः प्रह्वोभवित दुर्मदो । प्रहो दुष्ट इवाविष्टो । मन्त्रविद्याचर्णिवना । ॥१॥ न स सामान्यसन्देशैः प्रह्वोभवित दुर्मदो । प्रहो दुष्ट इवाविष्टो । मन्त्रविद्याचर्णिवना । ॥१॥

अथानन्तर भुजाओं के गर्वसे शोभायमान युवा बाहुबलीको वश करनेके लिये चक्रवर्ती-का मन कुछ चिन्तासे आकुल हुआ ।।१।। वह विचारने लगा कि यह हमारे भाइयोंका समूह एक ही कुलमें उत्पन्न होनेसे अपने आपको अवध्य मानता हुआ हमारे आनन्दका अभिनन्दन नहीं करता है अर्थात् हमारे आनन्द-वैभवसे ईर्ष्या रखता है ।।२।। हमारे भाइयोंके समूहका यह विश्वास है कि हम सौ भाई अवध्य हैं इसीलिये ये प्रणाम करनेसे विमुख होकर मेरे शत्रु हो रहे हैं ॥३॥ किसी शत्रुके प्रणाम न करनेपर मुक्ते वैसा खेद नहीं होता जैसा कि घरके भीतर रहनेवाले मिथ्याभिमानी भाइयोंके प्रणाम नहीं करनेसे हो रहा है ॥४॥ अनिष्ट वचन-रूपी अग्निसे उद्दीपित हुए मुखोंसे जो अत्यन्त धूम सहित हो रहे हैं और जो प्रतिकूलतारूपी वायुसे प्रेरित हो रहे हैं ऐसे ये मेरे निजी भाई अलातचक्रकी तरह मुभ्रे जला रहे हैं ॥५॥ जिन्हें हमने बालकपनसे ही स्वतन्त्रतापूर्वक खिला-पिलाकर बड़ा किया है ऐसे अन्य कुमार यदि मेरे विरुद्ध आचरण करनेवाले हों तो खुशीसे हों परन्तु बाहुबली तरुण, बुद्धिमान्, परिपाटी-को जाननेवाला, विनयी, चतुर और सज्जन होकर भी मेरे विषयमें विकारको कैसे प्राप्त हो गया ? ॥६-७॥ जो अतिशय बलवान् है, मानरूपी धनसे युक्त है, और विजयका अङ्ग स्वरूप जिसकी भुजाओंका बल युद्धके अग्रभागमें बड़ा प्रशंसनीय गिना जाता है ऐसे इस बाहु-बलीको इस समय किस प्रकार अपने अनुकूल बनाना चाहिये ।।८।। जो भुजाओंके बलसे शोभाय-मान है और अभिमानरूपी मदसे उद्धत हो रहा है ऐसा यह बाहुबली किसी मदोन्मत्त बड़े हाथी-के समान अनुनय अर्थात् शान्तिसूचक कोमल वचनोंके बिना वश नहीं हो सकता ॥९॥ यह अहंकारी बाहुबली सामान्य संदेशोंसे वश नहीं हो सकता क्योंकि शरीरमें घुसा हुआ दुष्ट पिशाच

१ बाहुबिलकुमारे । २ वशीकर्तुं योग्ये सित । ३ नाभिवर्द्धयित । ४ आनन्दम् । ५ भ्रातृ-गणः । ६ बहुजन एकपुरुषेणावध्य इति बुद्धचा । ७ भ्रातृगणस्य प०, ल०, द० । ८ यस्मात् कारणात् । १ प्राप्तम् । १० प्रतिकूलत्वम् । ११ बान्धवाः । १२ प्रतिकूलवर्तनाः । १३ विनयवान् । १४ तिका-रम् । १५ स्वीकार्यः । १६ प्रवेशितः । १७ प्रतितैः । समर्थेरित्यर्थः ।

होषक्षत्रिययूनां च तस्य चास्त्यन्तरं महत् । मृगसामान्य मानायः धर्तुं कि शक्यते हरिः ॥११॥ सोऽभेद्यो नीतिषुञ्चुत्वाद् दण्डसाघ्यो न विकयी । नैष सामप्रयोगस्य विषयो विकृताशयः ॥१२॥ ज्वलत्येव स तेजस्वी स्नेहेनोपकृतोऽपि सन् । घृताहृति प्रसेकेन यथेद्धार्चिमंखानिलः ॥१२॥ स्वभावपव्ये चास्मिन् प्रयुक्तं साम नार्थकृत् । वपुषि द्विरदस्येव योजितं त्वच्यमौषधम् ॥१४॥ प्रायो व्याख्यात एवास्य भावः शेषः कुमारकः । "मदाज्ञाविमुखंस्त्यक्तराज्यभोगेर्वनोन्मुखंः ॥१४॥ भूयोऽप्यनुनपंरस्य परीक्षिष्यामहे मतम् । तथाप्यप्रणते तस्मिन् विधेयं चिन्त्यमुत्तरम् ॥१६॥ ज्ञातिव्याजनिगूद्धान्तिकियो निष्प्रतिकियः । सोऽन्तर्ग्रहोत्थितो विज्ञिरिवाशेषं दहेत् कुलम् । १९॥ ज्ञातिव्याजनिगूद्धान्तिकियो विघाताय प्रभोमंतः । तवशाखाप्रसंघट्टजन्मा विद्विर्यया गिरेः ॥१८॥ सन्तः प्रकृतिकः कोपो विघाताय प्रभोमंतः । तवशाखाप्रसंघट्टजन्मा विद्विर्यया गिरेः ॥१८॥ तवाशु प्रतिकर्तव्यं स बली वकतां श्रितः । कूरे ग्रह इवामुष्टिमन् प्रशान्ते शान्तिरेव नः ॥१६॥ इति निश्चत्य कार्यत्रं दूतं मन्त्रविशारदम् । तत्प्रान्तं प्राहिणोच्चकी निसृष्टार्यतयाऽन्वितम् ।।२०॥ इति निश्चत्य कार्यत्रं दूतं मन्त्रविशारदम् । तत्प्रान्तं प्राहिणोच्चकी निसृष्टार्यतयाऽन्वितम् ।।२०॥

मन्त्रविद्यामें चतुर पुरुषोंके बिना वश नहीं हो सकता ॥१०॥ शेष क्षत्रिय युवाओंमें और बाहुबलीमें बड़ा भारी अन्तर है, साधारण हरिण यदि पाशसे पकड़ लिया जाता है तो क्या उससे सिंह भी पकड़ा जा सकता है ? अर्थात् नहीं। भावार्थ-हरिण और सिंहमें जितना अन्तर है उतना ही अन्तर अन्य कुमारों तथा बाहुबलीमें है ॥११॥ वह नीतिमें चतुर होने-से अभेद्य है, अर्थात् फोड़ा नहीं जा सकता, पराक्रमी है इसिलये युद्धमें भी वश नहीं किया जा सकता और उसका आशय अत्यन्त विकारयुक्त हो रहा है इसलिये उसके साथ शान्तिका भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। भावार्थ-उसके साथ भेद, दण्ड और साम तीनों ही उपायों-से काम लेना व्यर्थ है ।।१२।। जिस प्रकार यज्ञकी अग्नि घीकी आहुति पड़नेसे और भी अधिक प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार वह तेजस्वी बाहुबली स्नेह अर्थात् प्रेमसे उपकृत होकर और भी अधिक प्रज्वलित हो रहा है कोधित हो रहा है।।१३।। जिस प्रकार हाथीके शरीरपर लगाई हुई चमड़ाको कोमल करनेवाली औषधि कुछ काम नहीं करती उसी प्रकार स्वभावसे ही कठोर रहनेवाले इस बाहुबलीके विषयमें साम उपायका प्रयोग करना भी कुछ काम नहीं देगा ।।१४।। जो मेरी आज्ञासे विमुख हैं, जिन्होंने राज्यभोग छोड़ दिये हैं और जो वनमें जानेके लिये उन्मुख हैं ऐसे बाकी समस्त राजकुमारोंने इसका अभिप्राय प्रायः प्रकट ही कर दिया है ।।१५।। यद्यपि यह सब है तथापि फिर भी कोमल वचनोंके द्वारा उसकी परीक्षा करेंगे। यदि ऐसा करनेपर भी नम्त्रीभूत नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करना चाहिये इसका विचार करना चाहिये ॥१६॥ भाईपनेके कपटसे जिसके अन्तरङ्गमें विकार छिपा हुआ है और जिसका कोई प्रतिकार नहीं है ऐसा यह बाहुबली घरके भीतर उठी हुई अग्नि के समान समस्त कुलको भस्म कर देगा ॥१७॥ जिस प्रकार वृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभाग की रगड़से उत्पन्न हुई अग्नि पर्वतका विघात करनेवाली होती है उसी प्रकार भाई आदि अन्त-रङ्ग प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ प्रकोप राजाका विघात करनेवाला होता है ॥१८॥ यह बलवान् बाहुबली इस समय प्रतिकूलताको प्राप्त हो रहा है इसलिये इसका शीघ्र ही प्रतिकार करना चाहिये क्योंकि कूर ग्रहके समान इसके शान्त हो जानेपर ही मुभ्ने शान्ति हो सकती है।।१९॥ ऐसा निश्चय कर चऋवर्तीने कार्यको जाननेवाले मन्त्र करनेमें चतुर तथा निःसृष्टार्थतासे सहित

१ भेदः । 'अन्तरमवकाशाविध परिधानान्ति भेदतादर्थ्ये' इत्यिभिधानात् । २ सामान्यं कृत्वा । ३ जालैः । 'आनायं पुंसि जालं स्यात्' इत्यिभधानात् । ४ यज्ञाग्निः । ५ कार्यकारी न । ६ त्वचे हितम् । ७ मम शासनम् । ६ वनाभिमुखैः । ६ अभिप्रायः । १० अन्तर्गूदिवकारः । ११ गृहं गोत्रं च । १२ स्ववर्गे जातः । १३ असकृत् सम्पादितप्रयोजनतया ।

उनितं युग्यमाक्डो वयसा नातिकर्कशः । अनुद्धतेन वेषेण प्रतस्थे स तदन्तिकम् ११२१।।
धारमनेव द्वितीयेन स्निग्धेनानुगतो द्वृतम् । निजानु जीविलोकेन हस्तशम्बल वाहिना ।।२२।।
सोऽन्वीपं वित्त वेदेवम् अहं ब्रू यामकत्थनः । विगृह्य यदि स ब्रूयाव् विरहं विष्ठहे वटे ।।२३।।
सिंध च पणवन्धं वित्त वेदेवम् अहं ब्रू यामकत्थनः । विक्रम्य वित्र मेच्यामि विजिगीवावसङ्गते ।।२४।।
सुग्यसिति सम्यत्तिविपत्ती स्वान्यपक्षयोः । स्वयं निगृहमन्त्रत्वाद् अनिभें छोऽन्यमन्त्रिभः ।।२४।।
मन्त्रभेदभयाद् गूडं स्वपन्नेकः । प्रयाणके । युद्धापसारभूमीश्च १५ स पश्यन् दूरमत्यगात् १६ ।।२६।।
क्रमेण देशान् सिम्ध्रंश्च १९ देशसम्धीश्च १८ सोऽतियन् १९ । प्रापत् सङ्ख्यातरात्रं स्तत् पुरं पोदन सा ह्ययम् ।।२७।।
विहःपुरक्षासाद्ध रम्याः सस्यवतीर्भुवः । पक्षशालिवनोद्देशान् स पश्यन् प्राप नन्द्युम् १०।।
पश्यन् स्तम्बक्तिस्तम्बान् १९ प्रभूतफल १ शालिनः । कृतरक्षान् जनैर्यस्नात् स मेने स्वाधिनं १३ जनम् ।।२६।।
सक्दुम्बिमि १९ इत्र १९ नृत्यव्भिरभिनिदतान् । केदारलाव १९ सङ्घर्षं त् १९ यंघोवान्थशामयत् १८।। २०।।

दूतको बाहुबलीके समीप भेजा। भावार्थ-जिस दूतके ऊपर कार्य सिद्ध करनेका सब भार सौंप दिया जाता है वह निःसृष्टार्थ दूत कहलाता है। यह दूत स्वामीके उद्देश्यकी रक्षा करता हुआ प्रसङ्गानुसार कार्य करता है। चक्रवर्ती भरतने ऐसा ही दूत बाहुबलीके पास भेजा था ॥२०॥ जो उमरमें न तो बहुत छोटा था और न बहुत बड़ा ही था ऐसा वह दूत अपने योग्य रथ पर सवार होकर नम्ताके वेषसे बाहुबलीके समीप चला ॥२१॥ जिसने मार्गमें काम आने-वाली भोजन आदिकी समस्त सामग्री अपने साथ ले रखी है और जो प्रेम करनेवाला है ऐसे अपने ही समान एक सेवकसे अनुगत होकर वह दूत वहाँसे शीघृ ही चला ॥२२॥ मार्गमें विचार करता जाता था कि यदि वह अनुकूल बोलेगा तो मैं भी अपनी प्रशंसा किये बिना ही अनुकूल बोलूंगा और यदि वह विरुद्ध होकर युद्धकी बात करेगा तो में युद्ध नहीं होनेके लिये उद्योग करूँगा ।।२३।। यदि वह सन्धि अथवा पणबन्ध (कुछ भेंट देना आदि) करना चाहेगा तो मेरा यह अन्तरङ्ग ही है अर्थात् मैं भी यही चाहता हूँ, इसके सिवाय यदि वह चक्रवर्तीको जीतनेकी इच्छा करेगा तो मैं भी कुछ पराक्रम दिखाकर शीघ्र वापिस लौट आऊँगा ॥२४॥ इस प्रकार जो अपने पक्षकी सम्पत्ति और दूसरेके पक्षकी विपत्तिका विचार करता जाता था, जो अपने मन्त्रको छिपाकर रखनेसे दूसरे मन्त्रियोंके द्वारा कभी फोड़ा नहीं जा सकता था और जो मन्त्रभेदके डरसे पड़ावपर किसी एकान्त स्थानमें गुप्त रीतिसे शयन करता था ऐसा वह दूत युद्ध करने तथा उससे निकलनेकी भूमियोंको देखता हुआ बहुत दूर निकल गया ॥२५-२६॥ 🍴 क्रम क्रमसे अनेक देश, नदी और देशोंकी सीमाओंका उल्लंघन करता हुआ वह दूत वाहुबली के पोदनपुर नामक नगरमें जा पहुँचा ॥२७॥ नगरके बाहर धानोंसे युक्त मनोहर पृथिवी को पाकर और पके हुए चावलोंके खेतोंको देखता हुआ वह दूत बहुत ही आनन्दको प्राप्त हुआ था ॥२८॥ जो बहुतसे फलोंसे शोभायमान हैं और किसानोंके द्वारा बड़े यत्नसे जिनकी रक्षा की जा रही है ऐसे धानके गुच्छोंको देखते हुए दूतने मनुष्योंको बड़ा स्वार्थी समभा था ॥२९॥ जो खेतोंको देखकर आनन्दसे नाच रहे हैं और खेत काटनेके लिये जिन्होंने हँसिया ऊँचे उठा रखे

१ वाहनम् । 'सर्वं स्याद् वाहनं धानं युग्यं पत्रं च धोरणम्' इत्यिभिधानात् । २ अनुचरजनेन । ३ पाथेय । ४ अनुकूलम् । ५ अनकूलवृत्त्या । ६ अश्लाधमानः ।—मकच्छनः ल० । ७ कलहं कृत्वा । ६ नाशम् । ६ करोमि । १० निष्कग्रन्थिम् । प्राभृतिमित्यर्थः । ११ विक्रमं कृत्वा । १२ आगच्छामि । १३ सिन्धि न गते सित । १४ शयानः । १५ युद्धापसारणयोग्यभूमिः । १६—मम्यगात् ल०, प०, अ०, स० । १७ नदीः । १८ देशसीम्नः । १६ अतीत्य गच्छन् । २० आनन्दम् । २१ त्रीहिगुच्छान् । भान्यं त्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्तृणादितः ।' इत्यिभिधानात् । २२ बहुल । २३ निजप्रयोजन-वन्तम् । २४ कृषीवलैः २५ उद्गतलवित्रैः । २६ छदेन । २७ सम्मर्द । २८ अभ्रुणोत् ।

विकास समुक्ताकुष्टकणाः किण्यामञ्जरीः । शासिक्षेषु सोऽपय्यव् विदेर्भुक्ता इव स्त्रियः ॥३१॥
सुगन्धिकलमामोदसंवावि विवित्त ति । वासयन्ति विशः शासिकणिशेरक्तंसिताः ॥३२॥
पीनस्तनतदोरसङ्गगलद्धर्माम्बुबिन्दुभिः । मुक्तालङकारणां लक्ष्मीं वटयन्ति मिळोरित ॥३३॥
सरजोऽक्जरजःकी जंसीमन्तरुविरः कवः । 'बूडामाबष्नतीः स्वरप्रन्थितोत्पलदामकः ॥३४॥
दधतीरातपक्लान्तमुखपर्यन्तसङ्गिनीः । लावण्यस्येव किणकाः श्रमधर्माम्बुबिप्रुषः ॥३४॥
शुकान् शुक्कुद्वच्छार्यः रुविराङ्गीस्तनांशुकः । छोत्कुर्वतीः कलक्षाणं सोऽपश्यच्छालिगोपिकाः ॥३६॥
भूमकः व कृतीयन्त्रचीत्कारेरिकुदादकान् । फूत्कुर्वत इवाद्राक्षीव् प्रतिपीडाभयेन सः ॥३७॥
उपक्षेत्रं च गोषेत्ः महोधोभरमन्यराः । वास्तकेनोत्सुकाः स्तन्यं क्षरतिनिचचाय स्व सः ॥३८॥
इति रम्याम् पुरस्यास्य सीमान्तान् स विलोकयन् । मेने कृतार्यमात्मानं लब्धतद्द्वंनोत्सवम् ॥३६॥
उपशस्यभुवः कृत्याप्रणालोप्रसृतोदकाः । शालीकुषीरकक्षेत्रः वृतास्तस्य सार्थः मनोऽहरन् ॥४०॥
वापीकूपतडागै इच सारामेरम्बुजाकरः । पुरस्यास्य बहि देशाः तेनादृश्यन्तं हारिणः ॥४१॥
पुरगोपुरमुल्लङघय स निचायम् वणिक्पथान् । तत्र स्पूर्गीकृतान् मेने रत्नराशीन्तिष्ठीनिव ॥४२॥

हैं ऐसे कुटुम्ब सहित किसानोंके द्वारा प्रशंसनीय, खेत काटनेके संघर्षकें लिये बजती हुई तुरई-के शब्दोंको भी वह दूत सुन रहा था।।३०।। कहीं धानके खेतोंमें वह दूत जिनके कुछ दाने तोताओं ने अपने मुखसे खींच लिये हैं ऐंसी बालोंके समूह इस प्रकार देखता था मानो विट पुरुषोंके द्वारा भोगी हुई स्त्रियां ही हों।।३१।। जो सुगन्धित धानकी सुगन्धिक समान सुवासित अपनी रवासकी वायुसे दशों दिशाओंको सुगन्धित कर रही थीं, जिन्होंने धानकी बालोंसे अपने कानीं के आभूषण बनाये थे, जो अपने वक्षःस्थलपर स्थूल स्तनतटके समीपमें गिरती हुई पसीनेकी बूंदोंसे मोतियोंके अलंकारसे उत्पन्न होनेवाली शोभाको धारण कर रही थीं, जो परागसहित कमलोंकी रजसे भरे हुए माँगसे सुन्दर तथा अच्छी तरह गुंथी हुई नीलकमलोंकी मालाओंसे सुशोभित केशोंसे चोटियाँ बाँधे हुई थीं, जो घामसे दुःखी हुए मुखपर लगी हुई सौन्दर्यके छोटे छोटे टुकड़ोंके समान पसीनेकी बूंदोंको धारण कर रही थीं, जिनके शरीर तोतेके पंखोंके समान कान्ति वाली-हरी हरी चोलियोंसे सुशोभित हो रहे थे, और जो मनोहर शब्द करती हुई छो छो करके तोतोंको उड़ा रही थीं ऐसी धानकी रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ उस दूतने देखीं ॥३२-३६॥ जो चलते हुए कोल्हुओंके चीत्कार शब्दोंके बहाने अत्यन्त पीड़ासे मानो रो ही रहे थे ऐसे ईखके खेत उस दूतने देखे ।।३७।। खेतोंके समीप ही, बड़े भारी स्तनके भारसे जो धीरे धीरे चल रही हैं, जो बछड़ोंके समूहसे उत्कण्ठित हो रही हैं और जो दूध भरा रही हैं ऐसी नवीन प्रसूता गायें भी उसने देखी ।।३८।। इस प्रकार इस नगरके मनोहर सीमाप्रदेशों को देखता हुआ और उन्हें देखकर आनन्द प्राप्त करता हुआ वह दूत अपने आपको कृतार्थ मानने लगा ॥३९॥ जिनके चारों ओर नहरकी नालियोंसे पानी फैला हुआ है और जो धान ईख और जीरेके खेतोंसे घिरी हुई हैं ऐसी उस नगरके बाहरकी पृथिवियां उस दूतका मन हरण कर रही थीं ॥४०॥ बावड़ी, कुएं, तालाब, बगीचे और कमलोंके समूहोंसे उस नगरके बाहरके प्रदेश उस दूतको बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहे थे ॥४१॥ नगरके गोपुरद्वारको

१ धान्यांशाः । २ केदारेषु । ३ परिस्पित्र । ४ उच्छ्वास । ४ शिखाम् । 'शिखा चूडा केशपाशः' इत्यिभधानात् । ६ इच्छ्यन्त्रगृह । ७ क्षेत्रसमीपे । ५ गोनवसूतिकाः । 'धेनुः स्याप्तवप्रसूतिका' इत्यिभ-धानात् । ६ महापीनभारमन्दगमनाः । १० क्षीरम् । ११ ददर्श । 'चायृञ् पूजानिशामनयोः' । १२ ग्रामान्तभूमिः । 'ग्रामान्तमुपशल्यं स्याद्' इत्यिभधानात् । १३ दूतस्य । १४ बृन्दीकृतान् । 'पूगः ऋमुकवृन्दपोः' इत्यिभधानात् । पुञ्जीकृतानित्यर्थं पुञ्जीकृतान् ल० । पूगकृतान् अ०, प०, स०, इ० ।

नृपोपा'यनवाजीभलालामवजलाविलम् । कृतच्छटिमवालोक्य सोऽभ्यनन्दन्नृपाङ्गणम् ॥४३॥ स निवेदितवृत्तान्तो महादौवारपालकः । नृपं नृपासनासीनम् उपासी दृदं वचोहरः ॥४४॥ पृथुवक्षस्त दं तुङ्गमुकुटोदप्रभुङ्गकम् । जयलक्ष्मीविलसिन्याः कीडाशैलिमवेककम् ॥४५॥ ललाटपट्टमारु पट्टबन्धं सुविस्तृतम् । जयिश्य इवोद्वाहपट्टं दषतमुच्चकः ॥४६॥ वधानं तुलिताशेषराजन्यकयशोधनम् । तुलादण्डिमवोदू दभूभारं भुजदण्डकम् ॥४७॥ मुसेन पङ्कजच्छायां नेत्राभ्यामुत्पलिश्यम् । दधानमप्यना समिवजातिमजलाशयम् ॥४८॥ विभाणमितिवस्तीणं मनो वक्षश्च यद्द्यम् । वाग्वेवीकमलावत्योः गतं नित्यावकाशताम् ॥४६॥ रक्षावृत्तिपरिक्षेपं गुणग्रामं महाफलम् । निवेशयन्तमात्माङ्गो मनःसु च महीयसाम् ॥४०॥ स्पुरदाभरणोद्योतच्छयना निविला दिशः । प्रतापज्यलनेनेव लिम्पन्तमलघीयसा ॥४१॥ मुसेन चन्द्रकान्तेन पद्मरागेण वार्णा । चरणेन विराजन्तं वजुसारेण वर्ष्मणा ॥४२॥ मुसेन चन्द्रकान्तेन पद्मरागेण वार्णा । चरणेन विराजन्तं वजुसारेण वर्ष्मणा ॥४२॥

उल्लंघन कर बाजारके मार्गोंको देखता हुआ वह दूत वहाँ इकट्ठी की हुई रत्नोंकी राशियोंको निधियोंके समान मानने लगा ॥४२॥ जो राजाकी भेंटमें आये हुए घोड़े और हाथियोंकी लार तथा मदजलसे कीचड़सहित हो रहा था और उससे ऐसा मालूम होता था मानो उसपर जल ही छींटा गया हो ऐसे राजाके आँगनको देखकर वह दूत बहुत ही प्रसन्न हो रहा था ॥४३॥ जिसने मुख्य मुख्य द्वारपालोंके द्वारा अपना वृत्तान्त कहला भेजा है ऐसा वह दूत राजसिंहासन पर बैठे हुए महाराज बाहुबलीके समीप जा पहुँचा ॥४४॥ वहाँ जाकर उसने महाराज बाहु-बलीको देखा, उनका वक्षःस्थल किनारेके समान चौड़ा था, वे स्वयं ऊंचे थे और उनका मुकुट शिखरके समान उन्नत था इसलिये वे विजयलक्ष्मीरूपी स्त्रीके कीड़ा करनेके लिये एक अद्वितीय पर्वतके समान जान पड़ते थे-जिसपर यह बंधा हुआ है ऐसे लम्बे-चौड़े ललाटपट्टको धारण करते हुए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो विजयलक्ष्मीका उत्कृष्ट विवाहपट्ट ही धारण कर रहे हों। वे बाहुबली स्वामी, जिसने समस्त राजाओंका यशरूपी धन तोल लिया है और जिसने समस्त पृथिवीका भार उठा रक्खा है ऐसे तराजूके दण्डके समान भुजदण्डको धारण कर रहे थे-यद्यपि वे मुखसे कमलकी और नेत्रोंसे उत्पलकी शोभा धारण कर रहे थे तथापि उनके समीप न तो विजाति अर्थात् पक्षियोंकी जातियाँ थीं और न वे स्वयं जलाशय अर्थात् सरोवर ही थे। भावार्थ-इस क्लोकमें विरोधाभास अलंकार है इसलिये विरोधका परिहार इस प्रकार करना चाहिये कि वे यद्यपि मुख और नेत्रोंसे कमल तथा उत्पलकी शोभा धारण करते थे तथापि उनके पास विजाति अर्थात् वर्णसंकर लोगोंका निवास नहीं था और न वे स्वयं जलाशय अर्थात् जड़ आशयवाले मूर्ख ही थे। वे बाहुबली जिनपर ऋमसे सरस्वती देवी और लक्ष्मीदेवीका निरन्तर निवास रहता था ऐसे अत्यन्त विस्तृत (उदार और लम्बे चौड़े) मन और वक्षःस्थलको धारण कर रहे थे-वे, प्रजाकी रक्षाके कारण तथा बड़े बड़े फल देनेवाले गुणोंके समूहको अपने शरीरमें धारण कर रहे थे और अन्य महापुरुषोंके मनमें धारण कराते थें-वे अपने देदीप्यमान आभूषणोंकी कान्तिके छलसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने विशाल प्रतापरूपी अग्निसे समस्त दिशाओं को लिप्त ही कर रहे हों। वे चन्द्रकान्त मणिके समान मुखसे, पद्मराग मणिके समान सुन्दर चरणोंसे और वजूके समान सुदृढ़ अपने

१ परनृषैः प्राभृतीकृत । २ कर्दमितम् । ३ उपागमत् । ४ सानुम् । ५ अनासम्भित्तीनजातिम् । पक्षे पिक्षजातिम् । ६ अमन्दबुद्धिम् । ७ सरस्वतीलक्ष्म्योः । ६ गुणसमूहम् । निगम (गांव)
मिति ध्विनः । ६ चन्द्रवत् कान्तेन । चन्द्रकान्तिशिलयेति ध्विनः । १० पद्मवदरुणेन । पद्मरागरत्नेनेति
ध्वितः ११ वज्वत् स्थिरावयवेन । वज्राम्तःसारेणेति ध्विनः ।

हरित्मिणमयस्तम्भिमंकं हरितित्वयम् । लोकाबन्दम्भमाधातुं सृन्दमाद्येन वेषसा ।।१३॥

देसर्वाक्रगसङ्गतं तेजो वथानं सात्रमूजितम् । नूनं तेजोमयेरेव घटितं परमाणुभिः ।।१४॥

तमित्यालोकयन् दूराव् थाम्नः पुञ्जिमवोण्डिख्सम् । चचाल प्रणिधिः किञ्चित् प्रणिधाना प्रिषीशितुः ११

प्रणमंदचरणावेत्य दथव्दूरानतं शिरः । सस्तकारं कुमारेण नातिदूरे न्यवेशि सः ।।१६॥

तं शासनहरं जिन्नोः निविन्दमुचितासने । कुमारो निजगावेति स्मितांशून् विन्वगाकिरन् ।।१७॥

चिराच्यकथरस्याद्य वयं चिन्त्यत्वमागताः । भद्र भद्रं जगव्मर्स्तुर्बहुचिन्त्यस्य चिक्रणः ।।१६॥

विद्यवस्व वित्रविद्यः सिद्धा जिताद्य निखिला नृपाः । कर्तव्यशेषमस्याद्य किमस्ति वद नास्ति वा ।।६०॥

इति प्रशान्तमोजस्य वचःसारं मिताक्षरम् । वदन् कुमारो दूतस्य वचनावसरं व्यापात् ।।६१॥

प्रयोपाचकमे वक्तुं वचो हारि वचोहरः । वागर्थाविव सम्पिण्डप तर्थम् दर्शमदाश्चिः मावृशः ।।६२॥

त्वहचः वचोहरा नाम प्रभोः शासनहारिणः । गुणदोषविचारेषु मन्दास्तच्छन्द वितनः ।।६४॥

शरीरसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। उनकी कान्ति हरे रङ्गकी थी इसलिये वे ऐसे जान पड़ते थे मानो आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवके द्वारा लोकको सहारा देनेके लिये बनाया हुआ हरित मणियोंका एक खम्भा ही हो। समस्त शरीरमें फैले हुए अतिशय श्रेष्ठ क्षात्रतेज को धारण करते हुए महाराज बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो तेजरूप परमाणुओंसे ही उनकी रचना हुई हो। जिसकी ज्वाला ऊपरकी ओर उठ रही है ऐसे तेजके पुंजके समान महाराज बाहुबलीको दूरसे देखता हुआ वह चऋवर्तीका दूत अपने ध्यानसे कुछ विचलित-सा हो गया अर्थात् घबड़ा-सा गया ॥४५-५५॥ दूरसे ही भुके हुए शिरको धारण करनेवाले उस दूतने जाकर कुमारके चरणोंमें प्रणाम किया और कुमारने भी उसे सत्कारके साथ अपने समीप ही बैठाया ॥५६॥ कुमार बाहुबली अपने मन्द हास्यकी किरणोंको चारों ओर फैलाते हुए योग्य आसनपर बैठे हुए उस भरतके दूतसे इस प्रकार कहने लगे ॥५७॥ कि आज चक्रवर्ती ने बहुत दिनमें हम लोगोंका स्मरण किया, हे भद्र, जो समस्त पृथिवीके स्वामी हैं और जिन्हें बहुत लोगोंकी चिन्ता रहती है ऐसे चऋवर्तीकी कुशल तो है न ? ॥५८॥ जिसने समस्त क्षत्रियोंको जीतनेका उद्योग आज तक भी समाप्त नहीं किया है ऐसे राजाधिराज भरतेश्वर की वह प्रसिद्ध दाहिनी भुजा कुशल है न ? ॥५९॥ सुना है कि भरतने समस्त दिशाएँ वश कर ली हैं और समस्त राजाओं को जीत लिया है। हे दूत, कहो अब भी उनको कुछ कार्य बाकी रहा है या नहीं ? ।।६०।। इस प्रकार जो अत्यन्त शान्त हैं, तेजस्वी हैं, साररूप हैं, और जिनमें थोड़े अक्षर हैं ऐसे वचन कहकर कुमारने दूतको कहनेके लिये अवसर दिया ।।६१।।

तदनन्तर दाँतोंकी किरणोंसे शब्द और अर्थ दोनोंको मिलाकर दिखलाता हुआ दूत मनोहर वचन कहनेके लिये तैयार हुआ ॥६२॥ वह कहने लगा कि हे प्रभो, आपके इस वचन-रूपी दर्पणमें आगेका कार्य स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है क्योंकि उसका अर्थ मुभ जैसा मूर्ख भी प्रत्यक्ष जान लेता है ॥६३॥ हे नाथ, हम लोग तो दूत हैं केवल स्वामीका समाचार ले जाने-

१ आधारम् । २ आदिब्रह्मणेत्यर्थः । ३ सप्ताङ्ग अथवा सर्वशरीर । ४ इव । ५ धाम्नां तेजसाम् । ६ चरः । ७ गुणदोषिवचारानुस्मरणं प्रणिधानम्, तस्मात् । अभिप्रायादित्यर्थः । ६ चिन्तितुं योग्याश्चिन्त्याः तेषां भावः चिन्त्यत्वम् । ६ कृशलम् । १० क्षेत्र-इ० । ११ सम्पूर्णं न कुर्वन् । १२ किम् । १३ वचनस्यावसरम् । १४ मनोज्ञम् । १४ पिण्डीकृत्य । १६ दन्तकान्तिभिः । १७ तव वाग्दर्पणे । १६ संस्काररिहतः । १६ प्रत्यक्षं करोति । २० मद्विषः । २१ चित्रवशर्वितः । — च्छन्दचारिणः ल०, द० ।

ततश्चकवरेणार्यं यदाविष्टं प्रियोचितम्। प्रयोक्तृगौरवादेवं तद्ग्राह्यं साध्यसाधु वा ॥६४॥
गुरोर्वचनमादेयम् ग्रविकल्प्येति या श्रृतिः। तत्प्रामाण्यावमुष्याज्ञा संविषया त्वयाधुना ॥६६॥
एक्वाकः प्रथमो राज्ञां भरतो भवदप्रजः। परिकान्ता मही कृत्स्ना येन नामयताऽमरान् ॥६७॥
गङ्गाद्वारं समुल्लङ्गवप्य यो रथेनाप्रतिष्कशः । चलदाविद्धकल्लोल म् ग्रकरोन्मकरालयम् ॥६८॥
शरव्याजः प्रतापाग्निः ज्वलत्यस्य जलेऽम्बुषेः। पपौ न केवलं वाद्धि मानं च त्रिविवोकसाम् ॥६६॥
मा नाम प्रणीतं यस्य माजिवुर्णुसदः कथम्। श्राकृष्टाः शरपाशेन प्राध्वकृत्य गले बलात् ॥७०॥
दशरव्यमकरोव् यस्य शरपातो महाम्बुषौ। प्रसभं मगधावासं कान्तद्वादशयोजनः॥७१॥
विजयाद्वाचले यस्य विजयो घोवितोऽमरः। जयतो विजयाद्वांशं शरेणामोघपातिना ॥७२॥
कृतमालावयो देवा गता यस्य विधेयताम् । १०कृतमस्योभयश्रेणीन । भगात्रत तां महीम् ॥७४॥
मलेच्छाननिच्छतोऽप्याज्ञां प्रच्छाद्य ज्यसाधनैः। सनान्या यो जयं प्राप बलावाच्छिद्य त्र तद्वनम् ॥७४॥

वाले हैं हम लोग सदा स्वामीके अभिप्रायके अनुसार चलते हैं तथा गुण और दोषोंका विचार करनेमें भी असमर्थ हैं।।६४।। इसलिये हे आर्य, चऋवर्तीने जो प्रिय और उचित आज्ञा दी है वह अच्छी हो या बुरी, केवल कहनेवालेके गौरवसे ही स्वीकार करने योग्य है ॥६५॥ गुरुके वचन बिना किसी तर्क-वितर्कके मान लेना चाहिये यह जो शास्त्रका वचन है उसे प्रमाण मानकर इस समय आपको चऋवर्तीकी आज्ञा स्वीकार कर लेनी चाहिये।।६६॥ वह भरत इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुआ है अथवा इक्ष्वाकु अर्थात् भगवान् वृषभदेवका पुत्र है, राजाओं में प्रथम है, आपका बड़ा भाई है और इसके सिवाय देवोंसे भी नमस्कार कराते हुए उसने समस्त पृथिवी अपने वश कर ली है ।।६७।। उसने गंगाद्वारको उल्लंघन कर अकेले ही रथपर बैठकर समुद्रको जिसकी चञ्चल लहरें एक दूसरेसे टकरा रही हैं ऐसा कर दिया ।।६८।। बाणके बहाने से इसकी प्रतापरूपी अग्नि समुद्रके जलमें भी प्रज्वलित रहती है, उस अग्निने केवल सम्द्र को ही नहीं पिया है किन्तु देवोंका मान भी पी डाला है ॥६९॥ भला, देव लोग उसे कैसे न नमस्कार करेंगे ? क्योंकि उसने बाणरूपी जालसे गलेमें बांधकर उन्हें जबर्दस्ती अपनी ओर खोंच लिया था ॥७०॥ बारह योजन दूरतक जानेवाले उसके बाणने महासागरमें रहनेवाले मागधदेवके निवासस्थानको भी जबर्दस्ती अपना निशाना बनाया था ॥७१॥ व्यर्थ न जाने-वाले बाणके द्वारा विजयार्घ पर्वतके स्वामी विजयार्घदेवको जीतनेवाले उस भरतकी विजय घोषणा देवोंने भी की थी।।७२।। कृतमाल आदि देव उसकी आधीनता प्राप्त कर चुके हैं और उत्तर दक्षिण दोनों श्रेणियोंके विद्याधरोंने भी उसकी जयघोषणा की है ।।७३।। जिसका अन्ध-कार दूर कर दिया गया है ऐसे गुफाके दरवाजेको अपनी विजयी सेनाके साथ उल्लंघन कर उसने विजयार्घ पर्वतकी उत्तर दिशाकी भूमिपर भी अपना अधिकार कर लिया है।।७४॥ म्लेच्छ लोग यद्यपि उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते थे तथापि उसने सेनापितके द्वारा अपनी

१ उपदेशितम् । २ भेदमकृत्वा । ३ इक्ष्वाकोः सकाशात् संजातः । ४ असहायः । ५ परस्पर-ताडित । अथवा कृटिल । 'आविद्धं कृटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यभिधानात् । ६ अगुः । माङ्यो-गादडभावः । ७ बन्धनं कृत्वा । 'प्राघ्वं बन्धे' इति सूत्रेण तिसंज्ञायां 'तिदुस्वत्याङक्षन्यस्त सत्पुरुषः' इति समासः, समासे को नञः प्यः इति क्त्वाप्रत्ययस्य' प्यादेशः । ६ लक्ष्यम् । ६ विनयग्राहिताम् । 'विनेयो विनयग्राही' इत्यभिधानात् । १० पर्याप्तम् । ११ श्रेणीनभोगैर्जयवर्णनम् द०, इ० । श्रेणिनभो-गैर्जयवर्णनैः ल० । १२ अपगतान्धकारं कृत्वा । १३ संवेष्ट्य । १४ बलादाकृष्य ।

कृतोऽभिषेको यस्याराब् अभ्येत्य सुरसत्तमैः। यस्याचलेन्द्रकृटेषु स्यलपद्मायितं यक्षः ॥७६॥
रत्नार्षेः पर्युपासातां यं स्वर्धुन्यभिवेवते । ब्यभाद्रितटे येन टक्कोत्कीणं कृतं यक्षः ॥७६॥
घटवासीकृता लक्ष्मीः सुराः किळकरतां गताः। यस्य स्वाधीनरत्नस्य निषयः सुवते धनम् ॥७६॥
स यस्य जयसैन्यानि निर्जित्य निष्ठिला दिशः। भूमन्ति स्माखिलाम्भोधितटान्तवनभूमिषु ॥७६॥
त्वामायुष्मन् जगम्मान्यो मानयन् कृशलाशिषा। समाविशन्ति चक्राळकां प्रथयस्रषिराजताम् ॥५०॥
मवीयं राज्यमाक्षान्तिविलद्वीपसागरम्। राजतेऽस्मित्रियभूत्रा न बाहुविलना विना ॥५१॥
ताः सम्पदस्तवैश्वयं ते भोगाः स परिच्छवः। ये समं बन्धुभिर्भुन्ताः संविभक्तसुलोवयः ॥५२॥
सन्यच्य निमताशेषनृसुरासुरलेचरम्। नाधिराज्यं विभात्यस्य प्रणामिवमुले त्विय ॥५३॥
न दुनोति मनस्तीन्नं रिपुरप्रणतस्त्रथा। बन्धुरप्रणमन् गर्वाद् दुविवग्धो यथा प्रभुम् ॥५४॥
भवन्यशासनस्यास्य शासनं ये विमन्वते । शासनं दिष्वतां तेषां चक्रमप्रतिशासनम् ॥५६॥
प्रचण्डवण्डनिर्घातं निपातपरिलण्डितान्। तदाशाखण्डनच्यप्रान् पश्येनान् ए मण्डलाधिपान् ॥५७॥

सेनासे हराकर और जबरदस्ती उनका धन छीनकर उनपर विजय प्राप्त की है।।७५।। अच्छे अच्छे देवोंने आकर उसका अभिषेक किया है और उसका निर्मल यश बड़े बड़े पर्वतोंकी शिखरों पर स्थलकमलोंके समान सुशोभित हो रहा है।।७६।। गङ्गा-सिन्धु दोनों निदयोंके देवताओं ने रत्नोंके अर्घोंके द्वारा उसकी पूजा की है तथा वृषभाचलके तटपर उसने अपना यश टांकीसे उघेर कर लिखा है ॥७७॥ उसने लक्ष्मीको घटदासी अर्थात् पानी भरनेवाली दासीके समान किया है, देव उसके सेवक हो रहे हैं, समस्त रत्न उसके स्वाधीन हैं और निधियाँ उसे धन प्रदान करती रहती हैं।।७८।। और उसकी विजयी सेनाओंने समस्त दिशाओंको जीतकर सब समुद्रोंके किनारेके वनोंकी भूमिमें भूमण किया है ।।७९।। हे आयुष्मन्, जगत्में माननीय वही महाराज भरत अपने चक्रवर्तीपनेको प्रसिद्ध करते हुए कल्याण करनेवाले आशीर्वादसे आपका सन्मान कर आज्ञा कर रहे हैं ।।८०।। कि समस्त द्वीप और समुद्री तक फैला हुआ, यह हमारा राज्य हमारे प्रिय भाई बाहुबलीके बिना शोभा नहीं देता है ॥८१॥ सम्पत्तियाँ वही हैं, ऐश्वर्य वही है, भोग वही है और सामग्री वही है जिसे भाई लोग सुखके उदयको बाँटते हुए साथ साथ उपभोग करें।।८२।। दूसरी एक बात यह है कि आपके प्रणाम करनेसे विमुख रहनेपर जिसमें समस्त मनुष्य, देव, धरणेन्द्र और विद्याधर नमस्कार करते हैं ऐसा उनका चक्रवर्तीपना भी सुशोभित नहीं होता है।।८३।। प्रणाम नहीं करनेवाला शत्रु स्वामीके मन को उतना अधिक दुखी नहीं करता है जितना कि अपनेको भूठमूठ चतुर माननेवाला और अभिमानसे प्रणाम नहीं करनेवाला भाई करता है।।८४।। इसलिये आप किसी अपराधकी क्षमा नहीं करनेवाले महाराज भरतके समीप जाकर प्रणामके द्वारा उनका सत्कार कीजिये क्योंकि स्वामीको प्रणाम करना अनेक सम्पदाओंको उत्पन्न करनेवाला है और यही सबको इष्ट है ।।८५।। जिसकी आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती ऐसे उस भरतकी आज्ञाका जो कोई भी उल्लंघन करते हैं उन शत्रुओंका शासन करनेवाला उसका वह चत्ररत्न है जिसपर स्वयं किसीका शासन नहीं चल सकता ।।८६।। आप भरतकी आज्ञाका खण्डन करनेसे व्याकुल हुए इन मण्डलाधिपति राजाओंको देखिये जो भयंकर दण्डरूपी वजूके गिरनेसे खण्ड खण्ड

१ अपूजयताम् । २ गङ्गासिन्धू देव्यौ । ३ पूजयन् । ४ चिक्रिणः । ५ तत्कारणात् । ६ आज्ञाम् । ७ अवज्ञां कुर्वन्ति । ८ शिक्षकम् । ६ दण्डरत्नाशनि । १० पश्यैतान् व०, अ०, प०, द०, स०, इ० ।

'तदेत्य द्रुतमायुष्मन् पूरयास्य मनोरयम् । युषयोरस्तु साङ्गत्यात् सङ्गतं निष्तिलं जगत् ॥६६॥ दिति तद्वधनस्यान्ते कृतमन्दिस्मतो युषा । धीरं वधो गभीरार्थम् प्राथमके विचक्षणः ॥६६॥ साथूक्तं साधुवृत्तत्वं त्वया घटयता प्रभोः । वाषस्यत्यं तदेषेट्यं गोवकं स्वमतस्य यत् ॥६०॥ सामं दर्शयता नाम भेदवण्डौ विशेषतः । प्रयुञ्जानेन साध्येऽर्थे स्वातन्त्रयं दिशतं त्वया ॥६१॥ स्वतन्त्रस्य प्रभोः सत्यं स त्वमन्तरृष्ठ रिष्वरः । प्रम्यथा कथमेवास्य ध्यनंद्वयन्तर्गतं गतम् ॥६२॥ निसृष्टार्थतयाऽस्मासु निर्विष्टस्वं निषीशिना । विशिष्टोऽसि न वैशिष्टचं परमर्मस्पृगीदृशम् ॥६३॥ मयं खलु खलाचारो यद्वलात्कारदर्शनम् । स्वगुणोत्कीर्तनं दोषोद्भावनं च परेषु यत् ॥६४॥ ववृणोति खलोऽन्येषां दोषान् स्वान् स्वान् गुणान् स्वयम् । संवृणोति च दोषान् स्वान् परकीयान् गुणान्पि ॥६५॥ मिराकृतसन्तापा सुमनोभिः स्व समुष्ठिभताम् । फलहीनां श्रयत्यशः खलतां लोकतापिनीम् ॥६५॥ सतामसम्मतां विष्वण् प्राचितां विरसैः फलैः । मन्ये दुःखलतामेनां खलतां लोकतापिनीम् ॥६७॥ सोपप्रदानं सामादौ प्रयुक्तभपि बाष्यते । पराभ्यां भेददण्डाभ्यां न्याय्ये विप्रतिषेधिनि ।।६५॥ सोपप्रदानं सामादौ प्रयुक्तभपि बाष्यते । पराभ्यां भेददण्डाभ्यां न्याय्ये विप्रतिषेधिनि ।।६५॥

हो रहे हैं।।८७।। इसलिये हे दीर्घायु कुमार, आप शीघृही चलकर इसके मनोरथ पूर्ण कीजिये आप दोनों भाइयोंके मिलापसे यह समस्त संसार मिलकर रहेगा ॥८८॥ इस प्रकार उस दूतके कह चुकनेके बाद चतुर और जवान बाहुबली कुमार कुछ मन्दमन्द हँसकर गंभीर अर्थसे भरे हुए धीर वीर वचन कहने लगे ॥८९॥ वे बोले कि हे दूत, अपने स्वामी की साधु वृत्तिको प्रकट करते हुए तूने सब सच कहा है क्योंकि जो अपने मतकी पुष्टि करने-वाला हो वही कहना ठीक होता है ॥९०॥ साम अर्थात् शान्ति दिखलाते हुए तूने विशेषकर भेद और दण्ड भी दिखला दिये हैं तथा उनका प्रयोग करते हुए तूने यह भी बतला दिया कि तूं अपना अर्थ सिद्ध करनेमें कितना स्वतन्त्र है ? ।।९१।। इस प्रकार कहनेवाला तूं सचमुच ही अपने स्वतन्त्र स्वामीका अन्तरङ्ग दूत है, यदि ऐसा न होता तो तूं उसके हृदयगत अभि-प्रायको कैसे प्रकट कर सकता था।।९२।। चक्रवर्तीने तुम्भपर समस्त कार्यभार सौंपकर मेरे पास भेजा है, यद्यपि तू चतुर है तथापि इस प्रकार दूसरेका मर्मछेदन करना चतुराई नहीं है।।९३।। अपनी जबर्दस्ती दिखलाना वास्तवमें दुष्टोंका काम है तथा अपने गुणोंका वर्णन करना और दूसरोंमें दोष प्रकट करना भी दुष्टोंका ही काम है।।९४।। दुष्ट पुरुष, दूसरेके दोष और अपने गुणोंका स्वयं वर्णन किया करते हैं तथा अपने दोष और दूसरेके गुणोंको छिपाते रहते हैं ॥९५॥ खलता अर्थात् दुष्टता खलता अर्थात् आकाशकी बेलके समान है क्योंकि जिस प्रकार आकाशकी बेलसे किसीका संताप दूर नहीं होता उसी प्रकार दुष्टतासे किसी का संताप दूर नहीं होता, जिस प्रकार आकाशकी बेल सुमन अर्थात् फूलोंसे शून्य होती है उसी प्रकार दुष्टता भी सुमन अर्थात् विद्वान् पुरुषोंसे शून्य होती है और जिस प्रकार आकाशकी बेल फलरहित होती है उसी प्रकार दुष्टता भी फलरहित होती है अर्थात् उससे किसीको कुछ लाभ नहीं होता, ऐसी इस दुष्टताका केवल मूर्ख लोग ही आश्रय लेते हैं।।९६॥ जो सज्जन पुरुषोंको इष्ट नहीं है, जो सब ओरसे विरस अर्थात् नीरस अथवा विद्रेषरूपी फलोंसे व्याप्त है तथा लोगोंको संताप देनेवाली है ऐसी इस खलता-दुष्टताको में दु:खलता अर्थात् दु:खकी बेल ही समभता हूँ ॥९७॥ यदि न्यायपूर्ण विरोध करनेवाले पुरुषके विषय-

१ तत् कारणात् । २ वचः । ३ शान्तिम् । ४ परब्रह्मकरणादिप्रयोजने । ५ हृदये वर्तमानः । ६ व्यक्तं करोषि । ७ बुद्धिम् । ८ असकृत् सम्पादितप्रयोजनतया । ६ नियुक्तः । १० कुसुमैः । शोभन-हृदयैश्च । ११ श्रयन्त्यज्ञाः ल०, द० । १२ दुर्जनत्वम् । १३ आकाशलतामिव । १४ दानसहितम् । १५ न्यायान्विते पुरुषे । १६ भेददण्डाभ्यां विकारं गच्छिति सित ।

यथा<sup>र</sup> विषयमेवैषाम् उपायानां नियोजनम् । सिद्धब्रह्मां तिद्वपर्यासः फिलिष्यित पराभयम् ॥६६॥ नैकान्तशमनं साम समाम्नातं सहोष्मणि । स्निग्धेऽपि हि जने तप्ते सिप्धीवाम्बुसेचनम् ॥१००॥ उपप्रदानमप्येवं प्रायं मन्ये महौजिस । 'सिमित्सहस्रदानेऽपि दीप्तस्याग्नेः कृतः शमः ॥१०१॥ लोहस्येवोपतप्तस्य मृदुता न मनस्विनः । दण्डोऽप्यनुनयग्राह्ये सामजे न मृगद्विषि ॥१०२॥ ततो व्यत्यासयग्ने नानुपायानन् पायवित् । स्वयं प्रयोगवैगुण्यात् सीदत्येव न मादृशः ।।१०३॥

में पहले कुछ देनेके विधानके साथ सामका प्रयोग किया जावे और बादमें भेद तथा दण्ड उपाय काममें लाये जावें तो उनके द्वारा पहले प्रयोगमें लाया हुआ साम उपाय बाधित हो जाता है। भावार्थ-यदि न्यायवान् विरोधीके लिये पहले कुछ देनेका प्रलोभन देकर साम अर्थात् शान्ति का प्रयोग किया जावें और बादमें उसीके लिये भेद तथा दण्डकी धमकी दी जावे तो ऐसा करने से उसका पहले प्रयोग किया हुआ साम उपाय व्यर्थ हो जाता है क्योंकि न्याय-वान् विरोधी उसकी क्टनीतिको सहज ही समभ जाता है ॥९८॥ साम, दाम, दण्ड, भेद इन चारों उपायोंका यथायोग्य स्थानमें नियोग करना कार्यसिद्धिका कारण है और विपरीत नियोग करना पराभवका कारण है। भावार्थ-जो जिसके योग्य है उसके साथ वही उपाय काममें लानेसे सफलता प्राप्त होती है और विरुद्ध उपाय काममें लानेसे तिरस्कार प्राप्त होता है ॥९९॥ प्रतापशाली पुरुषके साथ साम अर्थात् शान्तिका प्रयोग करना एकान्तरूपसे शान्ति करनेवाला नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रतापशाली मनुष्य स्निग्ध अर्थात् स्नेही होनेपर भी यदि कोधसे उत्तप्त हो जावे तो उसके साथ शान्तिका प्रयोग करना स्निग्ध अर्थात् चिकने किन्तु गर्म घीमें पानी सींचनेके समान है। भावार्थ-जिस प्रकार गर्म घीमें पानी डालनेसे वह शान्त नहीं होता बल्कि और भी अधिक चटपटाने लगता है उसी प्रकार कोधी मनुष्य शान्तिके व्यवहारसे शान्त नहीं होता बल्कि और भी अधिक बड़बड़ाने लगता है।।१००॥ इसी प्रकार अतिशय प्रतापशाली पुरुषको कुछ देनेका विधान करना भी मैं निःसार समभता हूँ क्योंकि हजारों सिमधाएँ (लकड़ियां) देनेपर भी प्रज्वलित अग्नि कैसे शान्त हो सकती है। ।।१०१।। जिस प्रकार लोहा तपानेसे नर्म नहीं होता उसी प्रकार तेजस्वी मनुष्य कष्ट देनेसे नर्म नहीं होता इसलिये उसके साथ दण्डका प्रयोग करना निरर्थक है क्योंकि अनुनय विनय कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही दण्ड चल सकता है सिंहपर नहीं। विशेष-लोहा गर्म अवस्था में नर्म हो जाता है इसलिये यहाँ लोहाका उदाहरण व्यतिरेकरूपसे मानकर ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि जिस प्रकार तपा हुआ लोहा नर्म हो जाता है उस प्रकार तेजस्वी मनुष्य कष्ट में पड़कर नर्म नहीं होता इसलिये उसपर दण्डका प्रयोग करना व्यर्थ है। अरे, दण्ड भी प्रेम पूचकार कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही चल सकता है न कि सिंहपर भी ।।१०२।। इसलिये इन साम दान आदि उपायोंका विपरीत प्रयोग करनेवाले और इसलिये ही उपाय न जाननेवाले आप जैसे लोग इन चारों उपायोंके प्रयोगका ज्ञान न होनेसे स्वयं दुःखी होते हैं।।१०३।।

१ सामभेदादियोग्यपुरुषमनतिक्रम्य । २ वचननियोजनम् । ३ सप्रतापे । ४ एतत्सदृशम् । ५ इन्धनसमूह । ६ उपतप्तस्य लोहस्य यथा मृदुतास्ति तथा उपतप्तस्य मनस्विनो मृदुता नास्ती-त्यर्थः । ७ सिंहे । द वैपरीत्येन योजयन् । ६-न्नेतानु—ल०, द०, अ०, प०, स०। समाधीन् । १० भवादृशः द०, ल०, अ०, प०, स०, इ०।

साम्नाऽपि दुष्करं साध्या वयमित्युपसंहृते । तित्रोत्सेकं प्रयुञ्जानो व्यक्तं मुग्धायते भवान् ॥१०४॥ वयसाधिक इत्येव न इलाध्यो भरताधिपः । जरस्रिप गजः कक्षां गाहते कि हरेः शिशोः ॥१०४॥ प्रणयः प्रश्नयश्चेति सङ्गतेषु सनाभिषु । तेष्वेवासङ्गतेष्वङ्ग तब्द्यस्य हता गितः ॥१०६॥ ज्येष्ठः प्रणम्य इत्येतत्काममस्त्वन्यदा सदा । मूर्ध्न्यारोपितसङ्गस्य प्रणाम इति कः कमः ॥१०७॥ दूत नो दूयते चित्तम् अन्योत्सेकानुवर्णनः । तेजस्वी भानुरेवैकः किमन्योऽप्यस्त्यतः परम् । ॥१०५॥ राजोक्तिमिय तिस्मक्ष्य संविभक्ताऽविवेधसा । राजराजः सं इत्यद्य १५ स्कोटो गण्डस्य मूर्धनि । ११०६॥ कामं स राजराजोऽस्तु र रत्नेर्यातोऽति गृष्टनुताम् । वयं राजा न इत्येव सौराज्ये स्व व्यवस्थिताः ।११०॥ बालानिव र र अलावस्मान् प्राहृय प्रणमय्य । व । पिण्डीखण्ड प्र इवाभाति महीखण्डस्तर्वापतः ।।११॥ स्वदोद्दं मफलं इलाध्यं यत्किञ्चन मनस्विनाम् । न र चातुरत्तमप्यैक्यं परभ्रू लितकाफलम् ॥११२॥

हे दूत, हम लोग शान्तिसे भी वश नहीं किये जा सकते यह निश्चय होनेपर भी आप हमारे साथ अहंकारका प्रयोग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि आप मूर्व हैं।।१०४।। भरतेश्वर उमरमें बड़े हैं इतने ही से वे प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते क्योंकि हाथी बूढ़ा होनेपर भी क्या सिहके बच्चेकी बराबरी कर सकता है ? ॥१०५॥ हे दूत, प्रेम और विनय ये दोनों परस्पर मिले हुए कुटुम्बी लोगोंमें ही संभव हो सकते हैं, यदि उन्हीं कुटुम्बियोंमें विरोध हो जावे तो उन दोनों हीकी गति नष्ट हो जाती है। भावार्थ-जब तक कुटुम्बियोंमें परस्पर मेल रहता है तब तक प्रेम और विनय दोनों ही रहते हैं और ज्योंही उनमें परस्पर विरोध हुआ त्यों ही दोनों नष्ट हो जाते हैं।।१०६।। बड़ा भाई नमस्कार करने योग्य है यह बात अन्य समयमें अच्छी तरह हमेशा हो सकती है परन्तु जिसने मस्तकपर तलवार रख छोड़ी है उसको प्रणाम करना यह कौन-सी रीति हैं ? ॥१०७॥ हे दूत, दूसरेके अहंकारके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे हमारा चित्त दुःखी होता है, क्योंिक संसारमें एक सूर्य ही तेजस्वी है। क्या उससे अधिक और भी कोई तेजस्वी है ।।१०८।। आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने 'राजा' यह शब्द मेरे लिये और भरतके लिये-दोनोंके लिये दिया है, परन्तु आज भरत 'राजराज' हो गया है सो यह कपोल के ऊपर उठे हुए गूमड़ेके समान व्यर्थ है ।।१०९।। अथवा रत्नोंके द्वारा अत्यन्त लोभको प्राप्त हुआ वह भरत अपने इच्छानुसार भले ही 'राजराज़' रहा आवे, हम अपने धर्मराज्यमें स्थिर रहकर राजा ही बने रहेंगे ॥११०॥ वह भरत बालकींके समान छलसे हम लोगोंको बुला-कर और प्रणाम कराकर कुछ पृथिवी देना चाहता है तो उसका दिया हुआ पृथिवीका टुकड़ा खलीके टुकड़ेके समान तुच्छ मालूम होता है ॥१११॥ तेजस्वी मनुष्योंके लिये जो कुछ थोड़ा-बहुत अपनी भुजारूपी वृक्षका फल प्राप्त होता है वही प्रशंसनीय है, उनके लिये दूसरेकी भौंह-रूपी लताका फल अर्थात् भौंहके इशारेसे प्राप्त हुआ चार समुद्रपर्यन्त पृथिवीका ऐश्वर्य भी

१ विर्ति गते सित । २ तत्र तूष्णीं स्थिते पुंसि । उत्सेकं साहसम्, गर्वमित्यर्थः । ३ समानताम् । ४ प्राप्नोति । ५ स्नेहः । ६ विनयः । ७ भोः । ५ प्रणयप्रश्रयस्य । ६ अस्माकम् । १० वर्तनैः ल०, द०, अ०, प०, स० । ११ मानोः सकाशादन्यः । १२ भरते । १३ आदिब्रह्मणा । १४ भरतेश्वरपक्षे राज्ञां प्रभूणां राजा राजराजः, राज्ञां यक्षाणां राजा राजराजः लोभैंजित इति ध्विनः । भुजबिलपक्षे तिस्रः शक्तयः षड्गुणाः चतुरोपायाः सप्ताङगराज्यानि एतैर्गुणै राजन्त इति राजानः । १५ पिटकः । विस्फोटः पिटकस्त्रिषु इत्यमिधानात् । १६ गलगण्डस्य । 'गलगण्डो गण्डमाला' इत्यमिधानात् । १७ उपरीत्यर्थः । १८ कुबेर इति ध्विनः । १६ सुराज्यव्यापारे । २० आत्मीये । २१ बलादिव द० । २२ व्याजात् । २३ नमस्कारियत्वा । २४ पिण्याकशकलः । २५ भरतेन दत्तः । २६ चत्वारो दिगन्तो यस्य तत् । २७ प्रभुत्वम् ।

प्रशंसनीय नहीं है ।।११२।। जिस प्रकार पनया साँप 'सर्प' इस शब्दको व्यर्थ ही धारण करता है उसी प्रकार जो मनुष्यं राजा होकर भी दूसरेकी आज्ञासे उपहृत हुई लक्ष्मीको धारण करता है वह 'राजा' इस शब्दको व्यर्थ ही धारण करता है ।।११३।। जो पुरुष राजा होकर भी दूसरे के अपमानसे मिलन हुई विभूतिको घारण करता है निश्चयसे उस मनुष्यरूपी पशुके लिये यह राज्यकी समस्त सामग्री भारके समान है।।११४।। जिसके दाँत टूट गये हैं ऐसे हाथीके समान जो पुरुष मानभंग होनेपर प्राप्त हुए भोगोपभोगोंसे प्राण धारण करना चाहता है उस पुरुषमें और पशुमें भेद कैसे हो सकता है ? ।।११५।। जो राजा मानभंगके भारसे भुके हुए शिरको धारण करता है उसकी छायाका नाश छत्रभंग होनेके बिना ही हो जाता है। भावार्थ-यहाँ छाया शब्दके दो अर्थ हैं अनातप और कान्ति । जब छत्रभंग होता है तभी छाया अर्थात् अनातप का नाश होता है परन्तु यहांपर छत्रभंगके बिना ही छायाके नाशका वर्णन किया गया है इसलिये विरोध मालूम होता है परन्तु छत्र भंगके बिना ही उनकी छाया अर्थात् कान्तिका नाश हो जाता है, ऐसा अर्थ करनेसे उसका परिहार हो जाता है ।।११६।। जिन्होंने भोगोपभोग की सब सामग्री छोड़ दी है ऐसे मुनि भी जब अभिमान (आत्मगौरव) से सहित होते हैं तब फिर राज्य भोगनेकी इच्छा करनेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो अभिमानको छोड़ देगा ? ।।११७॥ वनमें निवास करना अच्छा है और प्राणोंको छोड़ देना भी अच्छा है किन्तु अपने कुलका अभि-मान रखनेवाले पुरुषको दूसरेकी आज्ञाके आधीन रहना अच्छा नहीं है ।।११८॥ धीर वीर पुरुषोंको चाहिये कि वे इन नश्वर प्राणोंके द्वारा अभिमानकी ही रक्षा करें क्योंकि अभिमान के साथ कमाया हुआ यश इस संसारको सदा सुशोभित करता रहता है ।।११९॥ तूने जो बहुत कुछ बढ़ाकर चक्रवर्तीके पराक्रमका वर्णन किया है सो ठीक है क्योंकि तेरा यह सब कहना स्तुति निन्दा में तत्पर है अर्थात् स्तुतिरूप होकर भी निन्दाको सूचित करनेवाला है ॥१२०॥ पण्डित लोग निःसार वस्तुको भी अपने वचनोंसे पुष्ट किया ही करते हैं सो ठीक ही है क्योंकि स्तुति प्रारम्भ करनेपर कुत्तेको भी सिंह कहना पड़ता है ।।१२१।। हे दूत, तेरे द्वारा कहा

१ अपगतार्थं करोति । २ पाथिवाख्याम् । ३ राजिलः । 'समौ राजिलडुण्डुभौ'' इत्यभिधानात् । ४ सम्पदम् । ५ मनुजानडुहः । ६ भेदः । ७ तेजोहानिः । ८ अभिमानान्विताः । ६ साभिमानिताम् । १० अधीनता । ११ वरं ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । १२ अतिक्रम्योक्तः । १३ सत्यवादः अथवा असत्यारोपमर्थवादः । १४ स्तुतिरूपोऽर्थवादो निन्दारूपोऽर्थवादश्चेति द्वये तत्परः । १५ अतिनिः-स्सारवस्त्विष । १६ प्रारम्भितायां सत्याम् । १७ सारमेयः । १८ धनापनयन ।

दषच्याक्रवरीं वृत्ति वितः भिक्षामिवाहरन् । वीनतायाः परां कोटिं प्रभुरारोपितस्त्वया ।।१२३।।
सत्यं विग्विजयं चकी जितवानमरानिति । प्रत्येयमिवमेतत्तुं चिन्त्यमत्रं ननु त्वया ।।१२४।।
स कि न दर्भशय्यायां सुप्तो नोपोषितोऽयवा । प्रवृत्तो जलमायायां शरपातं समाचरन् ।।१२४।।
कृतचक्रपरिभ्रान्तिः विश्वेनायितशालिना । घटयन् पाणिवानेष सकुलालायते वत ।।१२६।।
धागः ए परागमातन्वन् स्वयमेष कलङ्कितः । चिरं कलङ्कयत्येष कुलं ए कुलभूतामि ।।१२७।।
नृपानाकर्षतो दूरान्मन्त्रः तन्त्रेश्च योजितः । श्लाप्यते कियदेतस्य पौरुषं लज्जया विना ।।१२८।।
दुनोति नो भृशं दूत श्लाप्यतेऽस्य यदाहवः । दोलायितं जले यस्य वलं म्लेच्छवलेस्तवा ।।१२६।।
यशोषनमसंहार्यं क्षत्रपुत्रेण रक्ष्यताम् । निलनन्तो प्रतिभान् भूमौ वहवो निषनं गृताः ।।१३०।।
रत्नैः किमस्ति वा कृत्यं यान्यरित्निमतां प्रवस्त । १९न यान्ति यत्कृते यान्ति केवलं निषनं नृपाः ।।१३१।।

हुआ यह समस्त कार्य हम लोगोंको केवल वचनाडम्बर ही जान पड़ता है क्योंकि कहां तो इसका दिग्विजयका प्रारम्भ करना और कहां धन इकट्ठा करनेमें तत्पर होना ? ॥१२२॥ जिस प्रकार भिक्षुक चक्र घारण कर भिक्षा मांगता हुआ अतिशय दीनताको प्राप्त होता है उसी प्रकार चक्रवर्तीकी वृत्ति धारण कर भिक्षाके समान कर वसूल करता हुआ तेरा स्वामी भरत तेरे द्वारा दीनताकी परम सीमाको प्राप्त करा दिया गया है।।१२३॥ यह ठीक है कि चक्र-वर्तीने दिग्विजयके समय देवोंको भी जीत लिया है परन्तु यह बात केवल विश्वास करने योग्य है अन्यथा तू यहां इतना तो विचार कर कि जलस्तम्भन करनेमें प्रवृत्त हुए तेरे स्वामी भरतने जब बाण छोड़ा था तब वह क्या दर्भकी शय्यापर नहीं सोया था अथवा उसने उपवास नहीं किया था।।१२४-१२५।। जिस प्रकार कुम्हार आयित अर्थात् लम्बाईसे शोभायमान डंडे के द्वारा चक्रको घुमाता हुआ पार्थिव अर्थात् मिट्टीके घट बनाता है उसी प्रकार भरत भी आयित अर्थात् सुन्दर भविष्यसे शोभायमान डंड़े (दण्डरत्न)से चक्र (चक्ररत्न) को घुमाता हुआ पार्थिव अर्थात् पृथिवीके स्वामी राजाओंको वश करता फिरता है, इसलिये कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह राजा कुम्हारके समान आचरण करता है ॥१२६॥ वह भरत पापकी धूलिको उड़ाता हुआ स्वयं कलंकित हुआ है और कुलीन मनुष्योंके कुलको भी सदाके लिये कलंकित कर रहा है ।।१२७।। हे दूत, प्रयोगमें लाये हुए मंत्र-तंत्रोंके द्वारा दूरसे ही अनेक राजाओंको बुलानेवाले इस भरतका पराक्रम तू लज्जाके बिना कितना वर्णन कर रहा है ? ।।१२८।। हे दूत, जिस समय तू इसके युद्धकी प्रशंसा करता है उस समय हम लोगोंको बहुत दुःख होता है क्योंकि उस समय म्लेच्छोंकी सेनाके द्वारा भरतकी सेना पानीमें हिंडोले भूल रही थी अर्थात् हिंडोलेके समान कँप रही थी ॥१२९॥ क्षत्रियपुत्रको तो जिसे कोई हरण न कर सके ऐसे यशरूपी धनकी ही रक्षा करनी चाहिये क्योंकि इस पृथिवीमें निधियों को गाड़ कर रखनेवाले अनेक लोग मर चुके हैं। भावार्थ-अमरता यशसे ही प्राप्त होती है ॥१३०॥ अथवा जो रत्न एक हाथ पृथिवी तक भी साथ नहीं जाते और जिनके लिये राजा लोग केवल मृत्युको ही प्राप्त होते हैं ऐसे रत्नोंसे क्या कार्य निकल सकता है ? ॥१३१॥

१ चक्रस्येयं चाकी सा चासौ चरी च चाक्रचरी ताम्। चक्रचरसम्बन्धिनीम्। चाक्र्धरीं ल०, द०, अ०, प०, स०, इ०। २ करम्। ३ परमप्रकर्षम्। ४ शपथं कृत्वा विश्वास्यम्। ५ वक्ष्यमाणम्। ६ अमरजये। ७ समुद्रजलस्तम्भनरूपमायायाम्। ६ दण्डरत्नेन सैन्येन वा। ६ नृपान्। पृथिवी-विकारांश्च। मृत्पिण्डान्।। १० परागः। अपराधरेणुम्। 'पापापराधयोरागः' इत्यभिधानात्। ११ मनूनाम्। कुलधृतामपि ट०। १२ निक्षिपन्तः। १३ विनाशम्। १४ हस्तप्रमिताम्। 'अरित्नस्तु निष्किनिष्ठेन मुष्ठिना' इत्यभिधानात्। १४ गत्यन्तरगमनेन सह न यान्ति।

तुलापुरुष एवायं यो नाम निलिलं नृषः । तुलितो रत्न पुञ्जेन वत नैश्वयं मीदृशम् ॥१३२॥ ध्युवं स्वगुरुणा दस्ताम् माचिन्छित्सितं नो भुवम् । 'प्रत्याख्येयत्वमृत्मृज्य गृष्नोरस्य' किमौष्यम् ॥१३३॥ दूत तातिवतीर्णां नो महीमेनां कुलोचिताम् । 'प्रातृजायामिवाऽऽदित्सोः' नास्य लज्जा भवत्यतेः ॥१३४॥ देयमन्यत् स्वतन्त्रेण ययाकामं जिगीवृणा । मुक्त्वा कुलकलत्रं च क्मातलं च भुजाजितम् ॥१३६॥ भूयस्त वलमालप्य स वा मुङ्क्तां महीतलम् । चिरमेकातपत्राङ्कम् ग्रहं वा भुजविकमी ॥१३६॥ कृतं वृथा भटालापेः भ्रषंसिद्धविहिष्कृतेः । सङ्ग्रामिनकथे व्यक्तिः पौरुषस्य ममास्य च ॥१३७॥ ततः समरसंघट्टे यहा तद्वाऽस्तु नौ हयोः । नीरे किमिदमेकं नो वचो हर वचोहर ॥१३६॥ इत्याविष्कृतमानेन कुमारेण वचोहरः । दृतं विसिजतोऽगच्छत् पर्तं सन्नाहयेत् परम् ॥१३६॥ तदा मुक्टसंघट्टाव् उच्छलन्मिणकोटिभिः । कृतोत्मुक प्रतिक्षेपः इवोत्तस्य महोशिभः ॥१४०॥ क्षणं समरसंघट्टिपशुनो भटसङ्कटः । भूयते स्म भटालापो वले भुजवलीशितुः ॥१४१॥ चिरात् समरसम्पर्वः स्वामिनोऽयमभूविह । कि वयं स्वामिसत्काराव् ग्रनृणीभवितं क्षमाः ॥१४२॥

जो समस्त राजाओंके द्वारा रत्नोंकी राशिसे तोला गया है ऐसा यह भरत एक प्रकारका तुलापुरुष है खेद है कि ऐसा ऐश्वर्य नहीं होता।।१३२।। अवश्य ही वह भरत अपने पूज्य पिता श्री भगवान् वृषभदेवके द्वारा दी हुई हमारी पृथिवीको छीनना चाहता है सो इस लोभीका प्रत्याख्यान अर्थात् तिरस्कार करनेके सिवाय और कुछ उपाय नहीं है ।।१३३॥ हें दूत, पिताजीके द्वारा दी हुई यह हमारे ही कुलकी पृथिवी भरतके लिये भाईकी स्त्रीके समान है अब वह उसे ही लेना चाहता है सो तेरे ऐसे स्वामीको क्या लज्जा नहीं आती ? ।।१३४।। जो मनुष्य स्वतन्त्र हैं और इच्छानुसार शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते हैं वे अपने कुलकी स्त्रियों और भुजाओंसे कमाई हुई पृथिवीको छोड़कर बाकी सब कुछ दे सकते हैं।।१३५॥ इसलिये बार-बार कहना व्यर्थ है, एक छत्रसे चिह्नित इस पृथिवीको वह भरत ही चिरकालतक उपभोग करे अथवा भुजाओंमें पराक्रम रखनेवाला में ही उपभोग करूं। भावार्थ-मुभे पराजित किये बिना वह इस पृथिवीका उपभोग नहीं कर सकता ॥१३६॥ जो प्रयोजनकी सिद्धिसे रहित हैं ऐसे शूरवीरताके इन व्यर्थ वचनोंसे क्या लाभ है? अब तो युद्धरूपी कसौटी पर ही मेरा और भरतका पराक्रम प्रकट होना चाहिये ॥१३७॥ इसलिये हे दूत, तू यह हमारां संदेहरहित एक वचन ले जा अर्थात् जाकर भरतसे कह दे कि अब तो हम दोनोंका जो कुछ होना होगा वह युद्धकी भीड़में ही होगा ॥१३८॥ इस प्रकार अभिमान प्रकट करनेवाले कुमार बाहुबलीने उस दूतको यह कहकर शीघृ ही बिदा कर दिया कि जा और अपने स्वामी को युद्धके लिये जल्दी तैयार कर ॥१३९॥ उस समय जिनके मुकुटोंके संघर्षणसे करोड़ों मणि उछल-उछलकर इधर-उधर पड़ रहे हैं और उन मिणयोंसे जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो अग्नि के सैकड़ों फुलिङ्गोंको ही इधर उधर फैला रहे हों ऐसे राजा लोग उठ खड़े हुए ॥१४०॥ उसी क्षण अनेक योद्धाओंसे भरी हुई महाराज बाहुबलीकी सेनामें युद्धकी भीड़को सूचित करने-वाला योद्धा लोगोंका परस्परका आलाप सुनाई देने लगा था ॥१४१॥ इस समय स्वामीके यह युद्धकी तैयारी बहुत दिनमें हुई है, क्या अब हम लोग स्वामीके सत्कारसे ऊऋण (ऋण-मुक्त) हो सकेंगे ? भावार्थ-स्वामीने आजतक पालन-पोषण कर जो हम लोगोंका महान्

१ रत्नार्थम् । २ छेत्तुमिच्छति । ३ निराकरणीयत्वम् । 'प्रत्याख्यातो निराकृतः' इत्यभिधानात् । हेयत्विमत्यर्थः (हेयत्वमेव औषधिमत्यर्थः) । ४ लुब्धस्य । ५ अनुजकलत्रम् । ६ आदातुमिच्छोः । ७ तत् कारणात् । ८ बहुप्रलापैरलम् । ६ निःसन्देहम् । १० स्वीकुरु । ११ भो दूत । १२ गच्छ पति द०, ल०, । १३ सम्नद्धं कुरु । १४ रत्नसमूहैः । १५ अलातः । १६ भटसमूहैः ।

पोषयन्ति महोपाला भृत्यानवसरं प्रति । न चेदवसरः सार्यः किमेभिस्तृणमानुषैः ॥१४३॥ कलेवरिमदं त्याज्यम् प्रजंनीयं यशोषनम् । जयश्रीविजयं लभ्या नाल्पोदकों रणोत्सवः ॥१४४॥ मन्दातपशरच्छायं प्रत्यक्षर्गविज्ञज्ञेरः । लप्त्यामहे कदा नाम विश्वमं रणमण्डपे ॥१४४॥ प्रत्यनीककृतानेकव्यूहं निभिन्न सायकः । शरशव्यामसम्बाधम् प्रध्याशिष्यं कदा न्वहम् ॥१४६॥ कर्णतालानिलावूति विश्वतसमरस्रमः । गजस्कन्थं निवीदामि कदाहं सण्मूछितः ॥१४७॥ दन्तिदन्ता गंलप्रोतोद्गलदन्त्र स्ललद्वचाः । जयलक्ष्मीकटाक्षाणां कदाहं लक्ष्यतां भजे ॥१४८॥ गजदन्तान्तरालिम्बस्वान्त्रमालावरत्रया । कर्तहं दोलामिवारोप्य तुलयामि जयश्रियम् ॥१४६॥ बुवाणेरिति सङ्ग्रामरसिकैद्वभटैभेटैः । शस्त्राणि सश्चित्रस्त्राणि सज्जान्यासन् बले बले ॥१४०॥ ततः कृतभयं भूयो भटभ्रकृदिर्ताजतेः । पलायितिमव क्वाऽपि प्रशिच्छित्तिमगादहः । ॥१४१॥ रिष्यचित्रमण्यत्र । स्वृगालोहितच्छायो ददृशेऽकांशुसंस्तरः । ॥१४२॥ सणमस्ताचलप्र स्थकाननक्ष्माजपल्लवः । सदृगालोहितच्छायो ददृशेऽकांशुसंस्तरः ।।।१४२॥

सत्कार किया है क्या उसका बदला हम कुछ दे सकेंगे ? ॥१४२॥ राजा लोग समयके लिये ही सेवक लोगोंका पालनपोषण करते हैं, यदि समय नहीं साधा गया अर्थात् अवसर पड़नेपर स्वामीका कार्य सिद्ध नहीं किया गया तो फिर तृणसे बने हुए इन पुरुषोंसे क्या लाभ हैं ? भावार्थ-जो पुरुष अवसर पड़नेपर स्वामीका साथ नहीं देते वे घास-फ्सके बने हुए पुरुषों के समान सर्वथा सारहीन हैं।।१४३।। अब यह शरीर छोड़ना चाहिये, यशरूपी धन कमाना चाहिये और विजय लाभकर जयलक्ष्मी प्राप्त करनी चाहिये, यह युद्धका उत्सव कुछ थोड़ा फल देनेवाला नहीं है ।।१४४।। हम लोग, घावोंसे जर्जर हुए शरीरके प्रत्येक अंगोंसे, जिसमें घामको मन्द करनेवाली बाणोंकी छाया पड़ रही है ऐसे युद्धके मण्डपमें कब विश्राम करेंगे? ।।१४५॥ कोई कहता था कि मैं कब अपने बाणोंसे शत्रुओंकी सेनाके द्वारा किये हुए अनेक व्यहोंको छेदकर बिना किसी उपद्रवके बाणोंकी शय्यापर शयन करूँगा ।।१४६।। कोई कहता था कि मैं कब युद्धमें क्षण भरके लिये मूर्छित होकर हाथीके कानरूपी ताड़पत्रकी वायुके चलने से जिसके युद्धका सब परिश्रम दूर हो गया है ऐसा होता हुआ हाथीके कंघेपर बैठूंगा ? हाथीके दांतरूपी अर्गलोंमें पिरोये जानेसे जिसकी अँतड़ियां निकल रही हैं तथा जिसके मुखसे टूटे-फूटे शब्द निकल रहे हैं ऐसा होता हुआ मैं कब जयलक्ष्मीके कटाक्षोंका निशाना बन सकूंगा ? भावार्थ-वह दिन कब होगा जब कि मैं मरता हुआ भी विजय प्राप्त करूँगा ? ॥१४८॥ कोई कहता था कि हाथियोंके दांतोंके बीचमें लटकती हुई अपनी अंतिड़ियोंके समूहरूपी मजबूत रस्सीपर भूलाके समान विजयलक्ष्मीको बैठाकर में कब उसे तोलूंगा ? ॥१४९॥ इस प्रकार कहते हुए युद्धके प्रेमी बड़े बड़े योद्धाओंने प्रत्येक सेनामें अपने अपने शस्त्र तथा शिरकी रक्षा करनेवाली टोपियां सँभाल लीं ।।१५०॥

तदनन्तर दिन समाप्त हो गया सो ऐसा मालूम होता था मानो योद्धाओंकी भौंहोंके तिरस्कारसे भयभीत होकर कहीं भाग ही गया हो ॥१५१॥ अथानन्तर सूर्यका मंडल लाल हो गया मानो उसने कोधित हुए योद्धाओंकी सेनाके नेत्रोंकी छायाके द्वारा दी हुई लाल कान्ति ही धारण की हो ॥१५२॥ उस समय क्षण भरके लिये सूर्यकी किरणोंका समृह अस्ताचल

१ न गम्यक्चेत् । २ विश्रामं ल०, द०, अ०, प०, स०। ३ शत्रुकृतसेनारचनाम् । ४ अव-धूनन । ५ निषणो भवामि । 'कदाकह्योंर्वा' इति भविष्यदर्थे लट् । ६ परिष । ७ –तोदगलदस्र– ट० । निर्यद्रक्तः । ५ निजपुरीतद्मालदूष्यया । 'दूष्या कक्ष्या वरत्रा स्याद्' इत्यभिषानात् । ६ कदा । १० विनाशम् । ११ दिवसः । १२ अथारुष्य-ल० । १३ सानु । १४ रविकिरणसमूहः ।

कर्रीगर्यप्रसंलग्नैः भानुरालक्यत क्षणम् । पातभीत्या करालाग्रैः करालम्बिमबाभयन् ॥१५४॥ पतन्तं वारुणी सङ्गात् परिलुप्तविभावसुम् । नालम्बत बतास्ताद्रिः भानुं विभ्यविवेनसः ॥१५६॥ गतो नु विनमन्बेट्टं प्रविष्टो नु रसातलम् । तिरोहितो नु शृङ्गगाग्रैः ग्रस्तावेनिक भानुमान् ॥१५६॥ विघटम्य तमो नैशं करराकम्य भूभृतः । विनावसा ने पर्यास्थव् धहो रिवरनंशुकः ११ ॥१५७॥ तिर्यञ्जनगर्यव् । शृश्वव् भानुरयं भूमन् । विर्रेष्ठकर्षाज्जनैर्मूढ़ेः ग्रप्नाहोव । १५६॥ स्यसनेऽस्मिन् विनेशस्य शुचेव परिपीडिताः । विच्छायानि मुखान्यहः १५ तमोरुद्वा विगङ्गनाः ॥१५६॥

की शिखरपर लगे हुए वनके वृक्षोंकी कोपलोंके समान कुछ कुछ लाल रंगका दिखाई दे रहा था ।।१५३।। उस समय वह सूर्य अस्ताचलकी शिखरपर लगे हुए किरणोंसे क्षणभरके लिये ऐसा जान पड़ता था मानो नीचे गिरनेके भयसे अपने किरणरूपी हाथोंसे किसीके हाथका सहारा ही ले रहा हो ॥१५४॥ जो सूर्य वारुणी अर्थात् पश्चिम दिशा (पक्षमें मदिरा) के समागमसे पतित हो रहा है और जिसका कान्तिरूपी धन नष्ट हो गया है ऐसे सूर्यको मानो पापसे डरते हुए ही अस्ताचलने आलम्बन नहीं दिया था। भावार्थ-वारुणी शब्दके दो अर्थ होते हैं मदिरा और पिश्चम दिशा। पिश्चम दिशामें पहुँचकर सूर्य प्राकृतिक रूपसे नीचे की ओर ढलने लगता है। यहां कविने इसी प्राकृतिक दृश्यमें श्लेषमूलक उत्प्रेक्षा अलंकार-की पुट देकर उसे और भी सुन्दर बना दिया है। वारुणी अर्थात् मदिराके समागमसे मनुष्य अपवित्र हो जाता है उसका स्पर्श करना भी पाप समभा जाने लगता है, सूर्य भी वारुणी अर्थात् पश्चिम दिशा (पक्षमें मदिरा) के समागमसे मानो अपवित्र हो गया था । उसका स्पर्श करने-से कहीं में भी पापी न हो जाऊँ इस भयसे अस्ताचलने उसे सहारा नहीं दिया-गिरते हुए को हस्तालम्बन देकर गिरनेसे नहीं बचाया। सूर्य डूब गया।।१५५।। उस समय सूर्य दिखाई नहीं देता था सो ऐसा जान पड़ता था मानो बीते हुए दिनको खोजनेके लिये गया हो, अथवा पाताललोकमें घुस गया हो अथवा अस्ताचलकी शिखरोंके अग्रभागसे छिप गया हो ॥१५६॥ जिस प्रकार कोई वीर पुरुष दारिद्रचरूपी अन्धकारको नष्ट कर और अपने कर अर्थात् टैक्स द्वारा भूभृत् अर्थात् राजाओंपर आक्रमण कर दिन अर्थात् भाग्यके अन्तमें अनंशुक अर्थात् बिना वस्त्रके यों ही चला जाता है उसी प्रकार सूर्य रात्रिसम्बन्धी अन्धकारको नष्ट कर तथा कर अर्थात् किरणोंसे भूभृत् अर्थात् पर्वतोपर आक्रमण कर दिनके अन्तमें अनंशुक अर्थात् किरणोंके बिना यों ही चला गया-अस्त हो गया, यह कितने दुःखकी बात है। ।।१५७।। यह सुर्य तो मेरु पर्वतके चारों ओर गोलाकार तिरछी गतिसे निरन्तर घूमता रहता है तथापि दूर होनेसे दिखाई नहीं देता इसलिये मूर्ख पुरुषोंको नीचे गिरता हुआ सा जान पड़ता है ।।१५८॥ सूर्यकी इस विपत्तिके समय मानो शोकसे पीड़ित हुई दिशारूपी स्त्रियां अन्धकारसे भर जाने के कारण कान्तिरहित मुख धारण कर रही थीं। भावार्थ-पतिकी विपत्तिके समय जिस प्रकार कुलवती स्त्रियोंके मुख शोकसे कान्तिहीन हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यकी विपत्तिके समय स्त्रियोंके मुख शोकसे कान्तिहीन हो गये थे। अन्धकार छा जानेसे दिशाओंकी

१ विस्तृताग्रैः । 'करालो दन्तुरे तुद्धगे विशाले विकृतेऽपि च' इत्यभिधानात् । २ वरुणसम्बन्धिदिक्-सद्ध्यात् । मद्यसद्धगादिति ध्वनिः । ३ कान्तिरेव धनं यस्य । पक्षे विभा च वस् च विभावसुनी, परिष्लुते विभावसुनी यस्य तम् । ४ न धरित स्म । ४ पापात् । ६ गवेषणाय । ७ निशासम्बन्धि । ५ पर्वतानाम् । नृपांश्च । ६ दिवसान्ते । भाग्यावसाने च । दिवाव—ल०, द० । १० पतितवान् । ११ कान्तिरिहतः, वस्त्ररिहत इति ध्वनिः । १२ मेरुप्रदक्षिणरूपतिर्यग्बिम्बगमनेन । १३ दूरात् । १४ स्वीकृतः । १५ विपदि । १६ घरिन्त स्म ।

पियन्यो म्लानपद्यास्या हिरेफकरुणार्थतः। शोचन्त्य इव संवृक्ता वियोगारहिमस्विषः।।१६०॥
सन्ध्यातपततान्यासन् वनान्यस्तमहीभृतः। परीतानीव वावाग्निसिखयातिकरालया।।१६१॥
अनुरक्तापि सन्ध्येयं परित्यक्ता विवस्वता। प्रविष्टेवाग्निमारक्तज्ञ्जविरालक्ष्यताम्बरे ॥१६२॥
अनैराकाशवाराशिविद्वमोद्यानराजिवित्। रुर्वे विशि वारुष्यां सन्ध्यासान्द्ररसञ्ज्ञवः ॥१६३॥
वक्षवाकीमनस्तापवीपनो नु हुताशनः। पप्रये पश्चिमाशान्ते सन्ध्यारागो जपारुषः॥१६४॥
त्रान्ध्यो रागः स्फुरन् विक्षु क्षणमंक्षि प्रयागमे। मानिनीनां मनोरागः कृत्स्नो मूर्छप्रिवेकतः ॥१६४॥
पृतरक्तांशुकां सन्ध्याम् प्रनुयान्तीं विनाधिपम्। बहुमेने सर्ती लोकः कृतानुमरणामिव ॥१६६॥
चक्रवाकीं धृतोत्कष्ठम् ग्रनुयान्तीं कृतस्वनाम्। विजहावेव चक्राह्वो निर्यात को नु लङ्घयेत् ॥१६७॥
रवेः किमपराधोऽयं कालस्य नियतेः किमु। रथाङगिमयुनान्यासन् वियुक्तानि यतो मिथः॥१६६॥
यनं तमो विनार्केण व्यानशे निक्षिला विशः। विना तेजस्विना प्रायस्तमो रुन्धे नु सन्ततम् ॥१६६॥
तमो विनार्केण व्यानशे निक्षिला विशः। विनीलवसना भास्वन्मौक्तिकेवाभिसारिका ॥१९०॥

शोभा जाती रही थी ।।१५९।। कमलिनियोंके कमलरूपी मुख मुरभा गये थे जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो सूर्यका वियोग होनेसे भूमरोंके करुणाजनक शब्दोंके बहाने रुदन करती हुई शोक ही कर रही हों ।।१६०।। सायंकालके लाल लाल प्रकाशसे व्याप्त हुए अस्ताचल के वन ऐसे जान पड़ते थे मानो अत्यन्त भयंकर दावानलकी शिखासे ही घिर गये हों ॥१६१॥ यद्यपि यह संध्या अनुरक्त अर्थात् प्रेम करनेवाली (पक्षमें लाल) थी तथापि सूर्यने उसे छोड़ दिया था इसलिये ही वह लाल रंगकी संध्या आकाशमें ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने अग्निमें ही प्रवेश किया हो। भावार्थ-पतिव्रता स्त्रियां पतियोंके द्वारा अपमानित होनेपर अपनी विशुद्धताका परिचय देनेके लिये सीताके समान अग्निमें प्रवेश करती हैं यहांपर कविने भी समासोक्ति अलंकारका आश्रय लेकर संध्यारूपी स्त्रीको सूर्यरूपी पतिके द्वारा अपमा-नित होनेपर अपनी विशुद्धता–सच्चरित्रताका परिचय देनेके लिये संध्या कालकी लालिमा रूपी अग्निमें प्रवेश कराया है।।१६२।। सिन्दूरके समान श्रेष्ठ कान्तिको धारण करनेवाली वह संध्या धीरे धीरे पश्चिम दिशामें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशरूपी समुद्रमें मूंगोंके बगीचोंकी पंक्ति ही हो ॥१६३॥ जवाके फूलके समान लाल लाल वह संध्याकाल की लाली पश्चिम दिशाके अन्तमें ऐसी फैल रही थी मानो चकवियोंके मनके संतापको बढ़ाने वाली अग्नि ही हो ॥१६४॥ समस्त दिशाओंमें फैलती हुई संध्याकालकी लाली क्षण भरके लिये ऐसी दिखाई देती थी मानो पितयोंके आनेपर मान करनेवाली स्त्रियोंके मनका समस्त अनुराग ही एक जगह इकट्ठा हुआ हो ।।१६५।। लाल किरणेंरूपी वस्त्र धारणकर सूर्यरूपी पतिके पीछे पीछे जाती हुई संध्याको लोग पतिके साथ मरनेवाली सतीके समान बहुत कुछ मानते थे ।।१६६।। चकवाने बड़ी उत्कंठासे अपने पीछे पीछे आती हुई और शब्द करती हुई चकवीको आखिर छोड़ ही दिया था सो ठीक ही है क्योंकि नियति अर्थात् दैविक नियमका उल्लं-घन कौन कर सकता है ? ॥१६७॥ उस समय चकवा चकवियों के जोड़े परस्परमें बिछुड़ गये थे-अलग अलग हो गये थे, सो यह क्या सूर्यका अपराध है ? अथवा कालका अपराध हैं ? अथवा भाग्यका ही अपराध है ? ।।१६८।। सूर्यके बिना सब दिशाओं में गाढ़ अन्धकार फैल गया था सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वीके बिना प्रायः सब ओर अन्धकार ही भर जाता है ॥१६९॥ अन्धकारसे घिरी हुई और ताराओंसे व्याप्त हुई वह रात्रि ऐसी सुशोभित हो रही

१ उद्दीपनकारी । २ सन्ध्यारागः ल०, द०। ३ प्रसर्पन्। ४ सममरणाम् । अग्निप्रवेशं कृबंतीमित्यर्थः । ५ मुमुचे । ६ चकाङ्को ल०, द०, अ०, स०, इ०। ७ व्याप्नोति । ५ तमसाच्छादिता । ६ वेश्या ।

ततान्यतमसे लोके जनैक्न्मीलितेमणः । माबुक्यत पुरः किञ्चित् मिम्यात्वेनेव दूषितः ॥१७१॥ प्रसह्य तमसा चढो लोकोऽन्तऽर्व्याकुलीभवन् । दृष्टिचैफत्य वृष्टेर्न् बहु मेने शयालुताम् ॥१७२॥ विशिका रिवता रेजुः प्रतिवेक्षम स्कुरिस्वणः । "धनान्यतमसोव्भेवे प्रकृत्या इत सूषिकाः ॥१७४॥ तमो विश्वय दूरेण जगवानन्यिभः करः । उवियाय शशी लोकं भीरेण भालयिष्मव ॥१७४॥ प्रस्वक्यम् । तुराजेव कृतान्यम् उवगाद् विश्वक्तरः ॥१७४॥ दृष्ट्वेबाकृष्टहरिणं हरि हरिणलाञ्खनम् । तिमिरौधः प्रवृद्धाव करियूथसदृग् महान् ॥१७६॥ तततारावली रेजे ज्योत्मावूरः सुधाद्धवेः । सबुद्बुद इवाकाशिसन्धोरोधः परिकारन् ॥१७७॥ हंसपोत इवाविक्छन् शशी तिमिरशैवलम् । तारा सहचरीकान्तं विजगाहे नभःसरः ॥१७६॥ तमो विश्वेवयुद्धय जगवाप्लावयम् करः । प्रालेयांशुस्तवा विश्वं सुधामयिमवातनोत् ॥१७६॥ तमो दूरं विश्वयाऽपि विश्वरासीत् कलककवान् । निसर्वजं तमो नूनं महताऽपि सुदुस्त्यजम् ॥१८०॥ तमो दूरं विश्वयाऽपि विश्वरासीत् कलककवान् । निसर्वजं तमो नूनं महताऽपि सुदुस्त्यजम् ॥१८०॥

थी मानो नील वस्त्र पहिने हुई और चमकीले मोतियोंके आभूषण घारण किये हुई कोई अभि-सारिणी स्त्री ही हो ॥१७०॥ जिस प्रकार मिथ्या दर्शनसे दूषित पुरुषोंको कुछ भी दिखाई नहीं देता-पदार्थके स्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार गाढ अन्धकारसे भरे हुए लोकमें पुरुषोंको आंख खोलनेपर भी सामनेकी कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी ।।१७१॥ जबर्दस्ती अन्धकारसे घिरे हुए लोग भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहे थे और उनकी दृष्टि भी कुछ काम नहीं देती थीं इसलिये उन्होंने सोना ही अच्छा समभा था ॥१७२॥ घर घर में लगाये हुए प्रकाशमान दीपक ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो अत्यन्त गाढ़ अन्धकार-को भेदन करनेके लिये बंहुत सी सुइयां ही तैयार की गई हों।।१७३।। इतने ही में जगत्को आनन्दित करनेवाली किरणोंसे अन्धकारको दूरसे ही नष्ट कर चन्द्रमा इस प्रकार उदय हुआ मानो लोकको दूधसे नहला ही रहा हो ॥१७४॥ वह चन्द्रमा किसी उत्तम राजाके समान संसारको आनन्दित करता हुआ उदय हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा अनुराग अर्थात् प्रेमसे अपने अखण्ड (संपूर्ण) मण्डल अर्थात् देशको घारण करता है उसी प्रकार वह चन्द्रमा भी अनुराग अर्थात् लालिमासे अपने अखण्डमण्डल अर्थात् प्रतिबिम्बको धारण कर रहा था और उत्तम राजा जिस प्रकार चारों ओर अपना कर अर्थात् टैक्स फैलाता है उसी प्रकार वह चन्द्रमा भी चारों ओर अपने कर अर्थात् किरणें फैला रहा था ॥१७५॥ हरिणके चिह्न वाले चन्द्रमाको देखकर अन्धकारका समूह बड़ा होनेपर भी इस प्रकार भाग गया था जिस प्रकार कि हरिणको पकड़े हुए सिंहको देखकर हाथियोंका बड़ा भारी भुण्ड भाग जाता है। ॥१७६॥ जिसमें ताराओंकी पद्धक्ति फैली हुई है ऐसा चन्द्रमाकी चांदनीका समूह उस समय ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो बुद्बुदों सहित ऊपरसे पड़ता हुआ आकाशरूपी समुद्रका प्रवाह ही हो।।१७७॥ हंसके बच्चेके समान वह चन्द्रमा अन्धकाररूपी शैवालको खोजता हुआ तारे रूपी हंसियोंसे भरे हुए आकाशरूपी सरोवरमें अवगाहन कर रहा था-इधर-उधर घूम रहा था ।।१७८।। समस्त अन्धकारको नष्ट कर जगत्को किरणोंसे भरते हुए चन्द्रमा-ने उस समय यह समस्त संसार अमृतमय बना दिया था।।१७९॥ अन्धकारको दूर करके भी वह चन्द्रमा कलंकी बन रहा था सो ठीक ही है क्योंकि स्वाभाविक अन्धकार बड़े पुरुषोंसे छूटना

१ हठात्। २ नेत्रविफलत्वदर्शमात्। ३ शयनशीलताम्। ४ घनावत्रमसोद्भेदे ट०। निवि-डान्धकारभेदने। ५ क्रताः। ६ इवान्विष्टान् ल०, ६०, प०। ७ विवेश।

मिषकोव करैः स्युद्धा विश्वस्तिमिरभेविभिः। शनैवृंश इवालोकम् प्रातेनुः शिशिरत्विषा ॥१८१॥ इति प्रवोषसमये जाते प्रस्पष्टतारके । सौधोत्सक्षगभुवो भेजुः पुरन्प्रचः सह कामिभिः ॥१८२॥ चन्वनद्वविस्ताक्ष्यः स्विष्यः सावतंतिकाः । तसवाभरणा रेजुत्तन्त्र्यः कल्पलता इव ॥१८२॥ इन्दुपादः समुत्कर्वम् प्रगान्मकरकेतनः । तबोदन्वानिवोद्वेलो मनोवृत्तिषु कामिनाम् ॥१८४॥ रमणा रमणीयाश्च चन्द्रपादाः सचन्वनाः । मवांश्च मदनारम्भम् प्रातन्वन् रमणीजने ॥१८४॥ शशाक्रकरजंत्रास्त्रः तर्जयिविष्यलं जगत् । नृपवल्लभिकावासान्मनोभूरभ्यवेणयन् ॥१८६॥ नास्वादि मदिरा स्वैरं नाजध्ये न करेर्ऽपिता । केवलं मदनावेशास्त्रच्यो भेजुद्दकताम् ॥१८६॥ उत्सक्ष्यसद्यानी भर्त्युः काचिन्मदिवधूणिता । कामिनी मोहनास्त्रेण बतानक्ष्येन तर्जिता ॥१८८॥ सब्विचनमुल्लक्ष्य भक्षस्त्वा मानं निर्गला । प्रयान्ती रमणावासं काप्यनक्ष्येन धीरिता ॥१८८॥ शंफलीवचनर्वृता काचित् पर्यभुलोचना । चकाह्वेच भृशं तेपे नायाति प्राणवल्लभे ॥१६०॥ शून्यगानस्वनैः स्त्रीणाम् प्रलिज्याकलक्षक्रकृतः । पूर्वरक्षगिवानक्ष्यो रचयामास कामिनाम् ॥१६१॥

भी कठिन है ॥१८०॥ जिस प्रकार वैद्यके द्वारा तिमिर रोगको नष्ट करनेवाले हाथोंसे स्पर्श की हुई आंखें घीरे घीरे अपना प्रकाश फैलाने लगती है उसी प्रकार चन्द्रमाके द्वारा अन्धकार-को नष्ट करनेवाली किरणोंसे स्पर्श की हुई दिशाएँ धीरे धीरे अपना प्रकाश फैलाने लगी थीं ॥१८१॥ इस प्रकार जिसमें तारागण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ऐसा सायंकालका समय होने-पर सब स्त्रियां अपने अपने पतियोंके साथ महलोंकी छतोंपर जा पहुँची ।।१८२।। जिनके समस्त शरीरपर घिसे हुए चन्दनका लेप लगा हुआ है, जो मालाएँ धारण किये हुई हैं, कानोंमें आभुषण पहने हैं और जिनके समस्त आभरण देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसी वे स्त्रियां कल्पलताओं के समान सुशोभित हो रही थीं ।।१८३।। उस समय चन्द्रमाकी किरणोंसे जिस प्रकार समुद्र लहराता हुआ वृद्धिको प्राप्त होने लगता है उसी प्रकार कामी मनुष्योंके मनमें काम उद्वेलित होता हुआ बढ़ रहा था ।।१८४।। सुन्दर पित, चन्द्रमाकी किरणें और चन्दन सहित मद ये सब मिलकर स्त्रियोंमें कामकी उत्पत्ति कर रहे थे।।१८५।। चन्द्रमाकी किरणेंरूपी विजयी शस्त्रों-के द्वारा समस्त जगत्को तिरस्कृत करता हुआ कामदेव राजाकी स्त्रियोंके निवासस्थानमें भी सेना सहित जा पहुँ चा था ॥१८६॥ तरुण स्त्रियोंने न तो मदिराका स्वाद लिया, न इच्छा नुसार उसे सूंघा और न हाथमें ही लिया, केवल कामदेवके आवेशसे ही उत्कण्ठाको प्राप्त हो गईं, अर्थात् कामसे विह्वल हो उठीं ।।१८७।। पतिकी गोदमें बैठी हुई और मदसे भूमती हुई कोई स्त्री कामदेवके द्वारा मोहन अस्त्रसे ताड़ित की गई थी।।१८८।। कामदेवसे प्रेरित हुई कोई स्त्री सखीके वचन उल्लंघन कर तथा मान छोड़कर स्वतंत्र हो अपने पतिके निवासस्थान को जा रही थी।।१८९।। कोई स्त्री पतिके न आनेपर वापिस लौटी हुई दूतीके वचनोंसे दुखी होकर आंखोंसे आंसू छोड़ रही थी और चकवीके समान अत्यन्त विह्वल हो रही थी-तड़प रही थी ॥१९०॥ शून्य हृदयसे गाये हुए स्त्रियोंके सुन्दर गीतोंसे तथा भूमरपंक्तिके मनोहर भंकारोंसे कामदेव कामी पुरुषोंके लिये पूर्वरङ्ग अर्थात् नाटकके प्रारम्भमें होनेवाला एक अंग विशेष ही मानो बना रहा था। भावार्थ-उस समय स्त्रियां पतियोंकी प्राप्तिके लिये बेसुघ होकर गा रही थीं और उंड़ते हुए भूमरोंकी गुंजार फैल रही थी जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कामदेवरूपी नट कामकीड़ारूप नाटकके पहले होनेवाले संगीत विशेष ही दिखला रहा हो। नाटकके पहले जो मंगल-संगीत होता है उसे पूर्वरङ्ग कहते हैं।।१९१॥

१ मालभारिणः । २ प्रियतमाः । ३ मदाश्च ल० । ४ सेनया सहाभ्यगमयन् । ५ उत्कण्टताम् । ६ प्रतिबन्धरिहता । ७ धैर्यं नीता । ५ चित्तसंमोहनहेतुगीतिविशेषैः । ६ कलध्वनिभेदैः ।

रैगोत्रस्त्रलनसंवृद्धरैमन्युमन्यामनन्यजः । नोपैक्षिष्ट प्रियोत्सङ्गम् झनयस्रवसङ्गताम् ॥१६२॥ नेन्दुपादेष् ति लेभे नोशीरेनं जलाईया । सण्डिता मानिनी काचिव् झन्तस्तापे बलीयसि ॥१६३॥ काचिवुत्तापिभिर्वाणः तापिताऽपि मनोभुवा । नितम्बिनी प्रतीकारं नेण्झुद्धैर्यावलस्विनी ॥१६४॥ अनुरक्ततया दूरं नीतया प्रणयोचिताम् । भूमि यूनाऽन्यया सोढः सन्वेशः परुवाक्षरः ॥१६४॥ आलि तं त्वं नालिकं द्वं नृतया किस्नु विलक्षताम् । भूमि यूनाऽन्यया सोढः सन्वेशः परुवाक्षरः ॥१६४॥ आलि तं त्वं नालिकं वृद्धि गतः किस्नु विलक्षताम् । प्रयानामा वृद्धि भूयोऽपि प्रणयोऽस्मासु तन्यते ॥१६७॥ यया तव हृतं चेतः तया लज्जाऽप्यहारि किम् । येन निस्त्रपर्धं भूयोऽपि प्रणयोऽस्मासु तन्यते ॥१६७॥ सेवानुवर्तनीया ते सुभगं मन्यमानिनी । झस्थाने योजिता प्रीतः जायतेऽनुशयाय ते ते । ॥१६६॥ इति प्राणप्रियां काञ्चित् सन्विशन्तीं स्त्रीजने । युवा सावरमभ्यत्य नानुनिन्ये ते न मानिनीम् ॥१६६॥ चन्द्रपादास्तपन्तीव चन्दनं दहतीव माम् । सन्वृक्ष्यत इवाऽमीभिः कामानिनर्व्यजनानिलेः ॥२००॥

गोत्रस्खलन अर्थात् भूलसे किसी दूसरी स्त्रीका नाम ले देनेसे जिसका क्रोध बढ़ रहा है ऐसी किसी अन्य नवीन ब्याही हुई स्त्रीकी भी कामदेवने उपेक्षा नहीं की थी किन्तु उसे भी पतिके समीप पहुँचा दिया था। भावार्थ-प्रौढ़ा स्त्रियोंकी अपेक्षा नवोढ़ा स्त्रियोंमें अधिक मान और लज्जा रहा करती है परन्तु उस चन्द्रोदयके समय वे भी कामसे उन्मत्त हो सब मान और लज्जा भूलकर पतियोंके पास जा पहुंची थीं ।।१९२।। जिस किसी स्त्रीका पति वचन देकर भी अन्य स्त्रीके पास चला गया था ऐसी अभिमानिनी खण्डिता स्त्रीके मनका संताप इतना अधिक बढ़ गया था कि उसे न तो चन्द्रमाकी किरणोंसे संतोष मिलता था, न उशीर (खस) से और न पंखेसे ही ॥१९३॥ धीरज धारण करनेवाली कोई स्त्री कामदेवके द्वारा अत्यन्त पीड़ा देनेवाले बाणोंसे दुखी होकर भी उसका प्रतीकार नहीं करना चाहती थी। भावार्थ-अपने धैर्यगुणसे कामपीड़ाको चुपचाप सहन कर रही थी।।१९४॥ कोई तरुण पुरुष प्रेमसे भरी हुई अपनी अन्य स्त्रीको प्रेम करने योग्य किसी दूर स्थानमें ले गया था, वहां वह उसके कठोर अक्षरोंसे भरे हुए संदेशको चुपचाप सहन कर रही थी।।१९५॥ कोई स्त्री अपनी सखीसे कह रही थी कि हे सखि, सच कह कि क्या वह भूमसे मेरे विषयमें कहे हुए और अत्यन्त क्षीण अपनी प्रियाके नामके अक्षरोंसे कुछ चिकत हुआ था ? ॥१९६॥ कोई स्त्री अपने अपराधी पतिसे कह रही थी कि हे निर्लज्ज, जिसने तेरा चित्त हरण किया है क्या उसने तेरी लज्जा भी छीन ली है ? क्योंकि तू फिर भी मुभपर प्रेम करना चाहता है ॥१९७॥ कोई स्त्री पतिको ताना दे रही थी कि आप अपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली समभते हैं इसलिये जाइये उसी मान करनेवाली स्त्रीकी सेवा कीजिये क्योंिक अयोग्य स्थानमें की गई प्रीति आपके संतापके लिये ही होगी। भावार्थ-मुक्तसे प्रेम करनेपर आपको संताप होगा इसलिये अपनी उसी प्रेयसीके पास जाइये ।।१९८।। इस प्रकार सिखयोंके लिये संदेश देती हुई किसी अहंकार करनेवाली प्यारी स्त्रीको उसका तरुण पति आकर बड़े आदरके साथ नहीं मना रहा था क्या ? अर्थात् अवश्य ही मना रहा था ।।१९९।। कोई स्त्री अपनी सखीसे कह रही थी कि ये चन्द्रमा की किरणें मुभे संताप दे रही हैं, यह चन्दन जला सा रहा है और यह पंखोंकी हवा मेरी कामाग्नि

१ नामस्खलन । २ प्रवृद्धकोघाम् । ३ कामः । ४ नववधूमित्यर्थः । ५ लामज्जकैः । 'मूलेऽस्योशीरमस्त्रियाम्' । 'अभयं नलदं सेव्यममृणालं जलाशयम् । लामज्जकं लघुलयमवदाहेष्टकापथे ।'' इत्यभिधानात् । ६ व्यजनेन । ७ वियुक्ता । ६ संधानम् (शय्यागृहम्) । ६ वाचिकम् । १० भो सिख । ११ अनृतम् । १२ विस्मयान्विताम् । १३ दिव्यैः । १४ निलंज्ज । १५ अहं सुभगेति मन्यमाना रामा । १६ पश्चात्तापाय । १७ तव । १६ सञ्जल्पन्तीम् । वचनं प्रेषयन्तीम् । १६ – न्येऽथ ल०, द० । अनुनयं नाकरोदिति न । (अपि तु करोत्येव) ।

तमानयानुनीयह नय मां वा तबन्तिकम् । त्ववधीना मम प्राणाः प्राणेशे बहुवल्लभे ।।२०१॥ इत्यनक्षगातुरा काचित् सन्विक्षन्ती सर्वी मियः । भुजोपरोधमावलीव पत्या प्रत्यव्रवण्डता ।।२०२॥ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् स्वैरं रंरम्यतामिति । कामिनीकलकाक्रवीभिः उवघोषीव घोषणा ॥२०३॥ कर्णोत्पलिनलीनालिकुलकोलाहलस्वनैः । उपजेपे किमु स्त्रीणां कर्णजाहे मनोभुवा ॥२०४॥ स्तनाक्षगरागसम्मवी परिरम्भोऽतिनिर्वयः । ववृषे कामिवृत्वेषु रभशक्ष कचप्रहः ॥२०४॥ प्रारक्तकलुषा वृद्धिः मुखमापाद लाधरम् । रतान्ते कामिनामासीत् सीत्कृतं वाऽसकृत्कृतम् ॥२०६॥ प्रारक्तकलुषा वृद्धिः मुखमापाद लाधरम् । रतान्ते कामिनामासीत् सीत्कृतं वाऽसकृत्कृतम् ॥२०६॥ प्रारक्तकलुषा वृद्धिः मुखमापाद लाधरम् । रतान्ते कामिनामासीत् सीत्कृतं वाऽसकृत्कृतम् ॥२०६॥ कैदिच् वीरभटैर्भाविरणारम्भकृतोत्सवैः । प्रियोपरोधान्मत्वेष्ठदैर्प्यासेवि रतोत्सवः ॥२०६॥ केचित् कोर्थक्रगनासक्रगमुखसक्रगकृतस्पृहाः । प्रियाक्रगनापरिष्वक्रगम् प्रक्रगीचकृतं मानिनः॥२०६॥ किचित् कोर्थक्रगनासक्रगमुखसक्रगकृतस्पृहाः । प्रियाक्रगनापरिष्वक्रगम् प्रक्रगीचकृतं मानिनः॥२०६॥ विजितारिभटैर्भोग्या प्रिया मास्माभि रन्यया । इति जातिभटाः केचित्र भेजुं शयनान्यपि ॥२१०॥ शरतल्पगतानल्पसुखसक्रकल्पतः परे । नाभ्यनन्वन् प्रियातल्पम् ग्रन्तपेच्छा भटोत्तमाः ॥२११॥ स्वकामिनीभिरारक्षवीरालापैर्भटैः परेः । विभावरी विभाताऽपि सा नावेदि रणोन्मुखैः ॥२१२॥

को बढ़ा सी रही है।।२००॥ इसलिये मनाकर या तो उन्हें यहां ले आ या मुर्भे ही उनके पास ले चल, यह ठीक है कि प्राणपितके अनेक स्त्रियां हैं इसलिये उन्हें मेरी परवाह नहीं है किन्तु मेरे प्राण तो उन्हींके अधीन हैं।।२०१।। इस प्रकार कामदेवसे पीड़ित होकर कोई स्त्री अपनी सखीसे संदेश कह ही रही थी कि इतनेमें उस नवीन विरहिणी स्त्रीको पास ही छिपे हुए उसके पतिने दोनों भुजाओंसे पकड़कर परस्पर आलिंगन किया ॥२०२॥ उस समय मनोहर शब्द करती हुई स्त्रियोंकी करधनियां मानो यही घोषणा कर रही थीं कि आप लोग कामदेव-के इस राज्यमें इच्छानुसार ऋीड़ा करो ।।२०३।। उन स्त्रियोंके कर्णफूलके कमलोंमें छिपे हुए भूमरोंके समूह कोलाहल कर रहे थे और उससे ऐसा जान पड़ता था कि कामदेव स्त्रियोंके कानों के समीप लगकर कुछ गुप्त बातें ही कर रहा हो ॥२०४॥ उस समय कामी लोगोंके समूहमें स्त्रियोंके स्तनोंपर लगे हुए लेपको मर्दन करनेवाला और अत्यन्त निर्दय आलिंगन बढ़ रहा था तथा वेगपूर्वक केशोंकी पकड़ा-पकड़ी भी बढ़ रही थी।।२०५॥ संभोगके बाद कामी लोगोंके नेत्र कुछ कुछ लाल और कलुषित हो गये थे, मुख कुछ कुछ गुलाबी अधरोंसे युक्त हो गया था तथा उससे सी सी शब्द भी बार बार हो रहा था।।२०६॥ संभोग-िकयाके समाप्त होनेपर स्त्री और पुरुष दोनों ही उस शय्यापर सो गये जो कि फूलोंके संमर्दसे सुगन्धित हो रही थी और जिसपर खुलकर अधोवस्त्र पड़े हुए थे।।२०७॥ जिन्हें होनेवाले युद्धके प्रारम्भमें बड़ा आनन्द आ रहा था ऐसे कितने ही शूरवीर योद्धाओंने इच्छा न रहते हुए भी अपनी प्यारी स्त्रियोंके आग्रहसे संभोग सुखका अनुभव किया था ॥२०८॥ कीर्तिरूपी स्त्री के समागमसे उत्पन्न होनेवाले सुखमें जिनकी इच्छा लग रही है ऐसे कितने ही मानी योद्धाओं ने अपनी प्यारी स्त्रियोंका आलिंगन स्वीकार नहीं किया था ॥२०९॥ 'जब हम लोग शत्रुके योद्धाओं को जीत लेंगे तभी प्रियाका उपभोग करेंगे अन्यथा नहीं' ऐसी प्रतिज्ञा कर कितने ही स्वाभाविक शूरवीर शय्याओंपर ही नहीं गये थे।।२१०।। बड़ी बड़ी इच्छाओंको धारण करने-वाले कितने ही उत्तम शूरवीरोंने बाणोंकी शय्यापर सोनेसे प्राप्त हुए भारी सुखका संकल्प किया था इसलिये ही उन्होंने प्यारी स्त्रियोंकी शय्यापर सोना अच्छा नहीं समका था ॥२११॥ जिन्होंने अपनी स्त्रियोंके साथ अनेक शूरवीरोंकी कथाएँ कहना प्रारम्भ किया है ऐसे युद्धके

१ बहुस्त्रीके सति । २ रहिस । ३ नूतनिवयुक्ता । ४ रही बभाषे । भेदकुमन्त्रः सूचितः । ५ कर्णमूले । ६ ईषदरुण । ७ सुरतावसाने । द नास्मामि-ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । ६ प्रभातापि ।

केचिद्रणरसासक्तमनसोऽपि पुरः स्थितम्। कान्तासङ्गारसं स्वैरं भेजुः समरसा भटाः ॥२१३॥ प्रहारकर्कशो दण्टदशनच्छवनिष्ठुरः। रतारम्भो रणारम्भनिविशेषो न्यषेषि तैः ॥२१४॥ रतानुवर्तने पाढिपरिरम्भेर्मु खार्यणैः। मनांसि कामिनां ज हः कामिन्यस्ताः स्मरातुराः ॥२१४॥ वृगर्खवीक्षितैः सान्तर्हासैर्मन्मनजिल्पतैः । प्रकाण्डरुषितैश्चण्डैः विवृतैरसमभ्रुभिः ॥२१६॥ तासामकृतकस्नेहगर्भैः कृतकर्कतेवैः। रसिकोऽभूद् रतारम्भः सम्भोगान्तेषु कामिनाम् ॥२१७॥ तेषां निषुवनारम्भमित्रभूमिगतं तदा। संद्रष्टुमसहन्तीव पर्यवर्तत सा निशा ॥२१८॥ प्रलं बत चिरं रत्वा दम्पती ताम्ययो युवाम्। लिम्बतेन्दुमुखी तस्यौ इतीवापरिविग्वयूः ॥२१६॥ विघटय्य रथाङगानां मियुनानि मिथोऽशुमान्। तापेन तत्कृतेनेव परितोऽभ्युद्वयाय सः ॥२२०॥ तावदासीद् दिनारम्भो गतं नैशं तमो लयम्। सहस्रांशुद्वशं प्राचीं परिरेभे करोत्करैः ॥२२१॥ किरणैस्तरुणैरेव तमः शावरमुद्धृतम्। तरणेः करणीयं तु दिनश्रीपरिरम्भणम् ॥२२२॥ कोककान्तानुरागेण समं पद्माकरे श्रियम्। पुष्णश्रुष्णांशुरुद्यच्छन् प्रमुष्णात्कौमुदीं श्रियम् ॥२२३॥ कोककान्तानुरागेण समं पद्माकरे श्रियम्। पुष्णश्रुष्णांशुरुद्यच्छन् प्रमुष्णात्कौमुदीं श्रियम् ॥२२३॥

सन्मुख हुए अन्य योद्धा लोगोंको सबेरा होते हुए भी वह रात जान नहीं पड़ी थी। भावार्थ-कथाएं कहते कहते रात्रि समाप्त हो गई, सबेरा हो गया फिर भी उन्हें मालूम नहीं हुआ ॥२१२॥ युद्ध और संभोगमें एकसा आनन्द माननेवाले कितने ही योद्धाओंका चित्त यद्यपि युद्धके रसमें आसक्त हो रहा था तथापि उन्होंने सामने प्राप्त हुए स्त्रीसंभोगके रसका भी इच्छा-नुसार उपभोग किया था ॥२१३॥ उन योद्धाओंने रणके प्रारम्भके समान ही संभोगका प्रारंभ किया था, क्योंकि जिस प्रकार रणका प्रारम्भ परस्परके प्रहारों (चोटों) से कठोर होता है उसी प्रकार संभोगका प्रारम्भ भी परस्परके प्रहारों अर्थात् कचग्रह, नखक्षत आदिसे कठोर था, और जिस प्रकार रणका प्रारम्भ ओठ चबाये जानेसे निर्दय होता है उसी प्रकार संभोगका प्रारम्भ भी ओठोंके चुम्बन आदिसे निर्दय था ॥२१४॥ कामसे पीड़ित हुई कितनी ही स्त्रियां पितयोंका गाढ़ आलिंगन कर, चुम्बनके लिये उन्हें अपना मुख देकर और उनके साथ संभोग कर उनका मन हरण कर रही थीं ।।२१५।। आधी नजरसे देखना, भीतर ही भीतर हंसते हुए अव्यक्त शब्द कहना, असमयमें रूस जाना, बड़ी तेजीके साथ करवट बदलना भौंहोंको आड़ी तिरछी चलाना और स्वाभाविक स्नेहसे भराहुआ भूठा छल-कपट दिखाना आदि स्त्रियोंके अनेक व्यापारोंसे संभोगका एक दौर समाप्त हो जानेपर भी कामी पुरुषोंका पुनः संभोग प्रारम्भ हो रहा था और वह बड़ा ही रसीला था ॥२१६–२१७॥ उस समय वह रात्रि पोदनपुरके स्त्री-पुरुषोंके उस बढ़े हुए संभोगको देख नहीं सकी थी इसलिये ही मानो उलट पड़ी थी अर्थात् समाप्त हो चुकी थी-प्रातःकालके रूपमें बदल गई थी ॥२१८॥ जिसका चन्द्रमारूपी मुख नीचेकी ओर लटक रहा है ऐसी पश्चिम दिशारूपी स्त्री मानो यही कहती हुई खड़ी थी कि हे स्त्री पुरुषो, रहने दो, बहुत देरतक कीड़ा कर चुके, नहीं तो तुम दोनों ही दु:ख पाओगे ।।२१९।। सूर्यने सायंकालके समय चकवा-चकवियोंको परस्पर अलग-अलग किया था इसी संतापसे व्याप्त हुआ मानो वह फिरसे उदय होने लगा ॥२२०॥ इतनेमें ही दिनका प्रारम्भ हुआ, रात्रिका अन्धकार विलीन हो गया और सूर्यने अपनी किरणोंके समूहसे पूर्वदिशाका आलिंगन किया ॥२२१॥ रात्रिका अन्धकार तो सूर्यकी लाल किरणोंसे ही नष्ट हो गया था अब तो सूर्यको केवल दिनरूपी लक्ष्मीका आलिंगन करना बाकी रह गया था ॥२२२॥ सूर्य चकवियोंके अनुरागके साथ ही साथ कमलोंकी शोभा बढ़ा रहा था और उदय

१ गाढ़ं परि ल०। २ अव्यक्तभाषणैः। ३ विषमभूभिः। ४ प्रलयं गता। ५ ताम्यता ल०। ६ विघटनकृतेन । ७ व्याप्तः। ६ आलिङ्गनं चकार। ६ आलिङ्गनम्। १० -रुद्गच्छन् ल०, दं०।

तमः कवादमुव्यादय विश्वमुक्तानि प्रकाशयम् । जनवृद्धादिताश्चां वा व्यथायुव्यकरः करैः ॥२२४॥ रैप्रातस्तरामयोत्याय ययाकरपरिषक्षम् । तन्त्रम् भानुः प्रतायेव जिनीवोर्यु त्तिमन्त्रमात् ॥२२४॥ स्कृष्णा पेठुरत्युच्यैः प्रभोः प्रावोधिकास्तवा । स्वयं प्रयुद्धमध्येनं प्रवोधेन् युपुक्षवः ॥२२६॥

### इरिणीच्छन्दः

प्रशिक्षिरकरो नोकानम्बी जनरिश्रनिवतो

बहुमतकरं तेजस्तम्बिति। जन्द जगतामुद्योताय त्यमप्युवयोचितम्

विधिमनुसरन् शब्योत्सद्धगं जहीहि मुदे भियः ॥२२७॥
कतरकतमे नाकान्तास्ते बलंबंलशालिनो

भुजबलिवं लोकः प्रायो न बेत्ति तबाल्पकः ।
भरतपतिना साढ् युद्धे जयाय कृतोद्यमो

नृपवर भवान् भूयाद् भर्ता नृवीरजयिश्यः ॥२२८॥
रिवरिवरलानश्रन् जातानिवाश्रमशालिनां

नुषिकणिकपातानाशु प्रमृज्य करोत्करः ।
अयमुदयति प्राप्तानन्वरितोऽम्बुजिनीवनैः

जदयसमय प्रत्युद्धातो प्रमृत्वर्धिमिवाऽम्बुजंः ॥२२६॥

होते ही चांदनीकी शौभाको भी चुराता जाता था-नष्ट करता जाता था।।२२३।। सूर्यने अपने किरणरूपी हाथोंसे अन्धकाररूपी किवाड़ खोलकर दिशाओंके मुंह प्रकाशित कर दिये थे और समस्त जगत्के नेत्र खोल दिये थे ॥२२४॥ वह सूर्य विजयकी इच्छा करनेवाले किसी राजाकी वृत्तिका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयकी इच्छा करनेवाला राजा बड़े सबेरे उठकर अपने प्रतापसे पद्माकर अर्थात् लक्ष्मीका हाथ स्वीकार करता है उसी प्रकार सूर्य भी बड़े सबेरे उदय होकर अपने प्रतापसे पद्माकर अर्थात् कमलोंके समृहको स्वीकार कर रहा था-अपने तेजसे उन्हें विकसित कर रहा था ॥२२५॥ यद्यपि उस समय महाराज बाहुबली स्वयं जाग गये थे तथापि उन्हें जगानेका उद्योग करते हुए सुन्दर कण्ठवाले बंदीजन जोर जोरसे नीचे लिखे हुए मंगलपाठ पढ़ रहे थे ॥२२६॥ हे पुरुषोत्तम, जो लोगोंको आनन्द देनेवाला है और लोग जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा यह सूर्य सब लोगोंको अच्छा लगनेवाले तेजको फैलाता हुआ इधर पूर्व दिशासे उदय हो रहा है इसलिये आप भी जगत्को प्रकाशित और लक्ष्मीको आनन्दित करनेके लिये सूर्योदयके समय होनेवाली योग्य क्रियाओंको करते हुए शय्याका मध्यभाग छोड़िये।।२२७।। हे राजाओंमें श्रेष्ठ, आपकी सेनाओंने कितने कितने बलशाली राजाओंपर आक्रमण नहीं किया है, ये छोटे छोटे लोग प्रायः आपकी भुजाओंके बलको जानते भी नहीं हैं। हे नरवीर, आपने भरतेश्वरके साथ युद्धमें विजय प्राप्त करने-के लिये उद्यम किया है इसलिये विजयलक्ष्मीके स्वामी आप ही हों ॥२२८॥ हे देव, के वृक्षोंपर पड़ी हुई ओसकी बूंदोंको निरन्तर पड़ते हुए आंसुओंके समान अपनी किरणोंके समूहसे शीघृ ही पोंछता हुआ यह सूर्य उदय हो रहा है और उदय होते समय ऐसा जान पड़ता है मानो कमलिनियोंके वन जिन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा है ऐसे कमलोंके द्वारा अर्घ्य लेकर उसकी

१ विवृतनेत्रम् । २ अतिशयप्रातःकाले । ३ अनुकरोति स्म । ४ प्रबोधन-द०, ल० । ५ योक्तुमिच्छवः । ६ अनुगच्छन् । ७ के के । द तव । १ -नश्रुव्राता-द० । १० -कापाता-ल०, द० । ११ प्रतिगृहीतः ।

श्रयमनुसरन् कोकः कान्तां तटान्सरशायिनीन् प्रविरतगलद्वाष्पच्याजादिवोत्सुजर्ती सुचन्। विश्वति विसिनीपत्रच्छन्नां सरोजसरस्तर्टी सरसिजरजःकीर्जी पक्षी विष्युप शनेः शनेः ॥२३०॥ जरठबिसिनीकन्दण्छायामुबस्तरलास्स्बिव-स्तुहिनकिरणो दिक्पर्यन्तादवं प्रतिसंहरन्। मनुकुमुदिनीषण्डं तन्वन् करानमृतद्रच्युतो द्रहयति परिष्वद्धगासंद्धगं वियोगभयादिव ॥२३१॥ तिमिरकरिणां यूथं भित्वा तदस्रपरिप्लुता-मिव तनुमयं विभुष्क्षोणां निशाकरकेसरी। वनमिव नभः कान्त्वाऽस्ताद्वेर्गुहागहनान्यतः श्रयति नियतं <sup>१</sup>निद्रासद्धगाव् विजिह्यिततारकः<sup>२</sup> ॥२३२॥ सरित सरसीतीरं हंसः ससारसक्जितं भटिति घटते कोकद्वन्द्वं विशापमिवाधुना । पतितं पततां वृन्दं विष्वक् द्रुमेषु कृतारुतं गतमिव जगत्प्रत्यापत्तिं समुद्यति<sup>८</sup> भास्वति ।।२३३।। उदयशिखरिग्रावश्रेणीसरोदहरागिणी गगनजलघेरातन्वाना १० प्रवालवनश्रियम् । विगिभवदने सिन्दूरश्रीरलक्तकपाटला प्रसरतितरां सन्ध्यादीप्तिर्विगाननमण्डनी<sup>११</sup> ॥२३४॥

अगवानी ही कर रहे हों ॥२२९॥ इधर देखिये, जो दूसरे किनारेपर सो रही है और निरन्तर बहते हुए आँसुओं के बहानेसे जो मानो शोक ही छोड़ रही है ऐसी अपनी स्त्री चकवीके पीछे पीछे जाता हुआ यह चकवा कमलोंके परागसे भरे हुए अपने दोनों पंखोंको भटकाकर कमिल-नियोंके पत्तोंसे ढके हुए कमलसरोवरके तटपर धीरे घीरे प्रवेश कर रहा है ॥२३०॥ यह चन्द्रमा पके हुए मृणालकी कान्तिको चुरानेवाली अपनी कान्तिको सब दिशाओंके अन्तसे खींच रहा है तथा अमृत बरसानेवाली अपनी किरणोंकी प्रत्येक कुमुदिनियोंके समूहपर फैलाता हुआ वियोगके डरसे ही मानो उनके साथ आलिङ्गनके सम्बन्धको दृढ़ कर रहा है।।२३१।। जो अन्धकाररूपी हाथियोंके समूहको भेदन कर उनके रक्तसे ही तर हुएके समान लाल लाल दिखनेवाले शरीर (मण्डल) को धारण कर रहा है तथा नींद आ जानेसे जिसकी नक्षत्ररूपी आंखोंकी पुतलियां तिरोहित अथवा कुटिल हो रही हैं ऐसा यह चन्द्रमारूपी सिंह वनके समान आकाशको उल्लंघन कर अब अस्ताचलकी गुहारूप एकान्त स्थानका निश्चित रूपसे आश्रय ले रहा है ।।२३२।। सूर्य उदय होते ही हंस, सारस पक्षियोंकी बोलीसे सहित सरोवरके किनारे पर जा रहे हैं, चकवा चकवियोंके जोड़े परस्परमें इस प्रकार मिल रहे हैं मानो अब उनका शाप ही दूर हो गया हो, पिक्षयों के समूह चारों ओर शब्द करते हुए वृक्षोंपर पड़ रहे हैं और यह जगत् फिरसे अपने पहले रूपको प्राप्त हुआ सा जान पड़ता है ॥२३३॥ उदयाचलकी चट्टानोंपर पैदा होनेवाले कमलोंके समान लॉल तथा आकाशरूपी समुद्रमें मूंगाके वनकी

१ अभिनिवेशात् । २ वित्रततारकः । अक्षःकनीनिकेति घ्वनिः । ३ विगतशापम् । आकोशमित्यर्थः । ५ आश्रयति । ५ पक्षिणाम् । ६ कृतसमन्ताद् घ्वनिः । कृतारवं ल० । ७ पूर्वस्थितिम् ।
६ उदिते सति । ६ आदित्ये । १० विद्वनं । ११ मण्डयतीति मण्डनी ।

कमलमिती नालं<sup>र</sup> वेष्टुं<sup>२</sup> बत् प्रविकत्वरं गतमरुणतां बालार्कस्य प्रसारिभिरंशुभिः। परिगतमित्रं प्रादुष्यद्भिः कणैरनिलांचिषां नियतविषदं धिग् व्यामूढि विवेकपराङमुखीम्।।२३४॥ उपनततरूनाधुन्वाना विलोलितषट्पदाः कृतपरिचया वीचीचकैः सरस्सु सरोरुहाम्। <sup>४</sup>रतिपरिमलानाकर्षन्तः सरोजरुजो जडाः<sup>५</sup> प्रतिविश्नममी मन्दं वान्ति <sup>१</sup>प्रगेतनमारुताः।।२३६॥

### मालिनीच्छुन्दः

नृपवर जिमभर्तुमंङ्गलैरेभिरिष्टैः
प्रकटितजयघोषैस्त्वं विबुध्यस्व भूयः ।
भवति नििखलविष्नप्रप्रशान्तिर्यतस्ते
रणशिरसि जयश्रीकामिनी कामुकस्य ॥२३७॥
जयति विविजनार्थैः प्राप्तपूर्जोद्धरर्हन्
धृतदुरितपरागो वीतरागोऽपरागः ।
कृतनिशतयज्व प्रज्वलन्मौलिरत्नष्चुरितक्विररोचिर्मञ्जरीपिञ्जराङ्गिः ॥२३८॥

शोभा फैलाती हुई, दिशारूपी हाथियों के मुखपर सिन्दूरके समान दिखनेवाली, महावरके समान गुलाबी और दिशाओं के मुखों को अलंकृत करनेवाली यह प्रभात-संध्याकी कान्ति चारों ओर बड़ी तेजीसे फैल रही हैं ॥२३४॥ हे नाथ, यह खिला हुआ कमल लाल सूर्यकी फैलनेवाली किरणों से लाल लाल हो रहा है और ऐसा मालूम होता है मानो अग्निक फैलते हुए फुलिगों से व्याप्त ही हो रहा हो तथा इसी भयसे यह भूमरी उसमें प्रवेश करने के लिये समर्थ नहीं हो रही हैं। आचार्य कहते हैं कि जिसमें आपित्त सदा निश्चित रहती हैं और जो विवेकसे पराइमुख हैं ऐसी मूर्खताकों धिक्कार हैं।।२३५॥ हे राजन्, जो उपवनके वृक्षोंको हिला रहा हैं, भूमरोंको चंचल कर रहा हैं, जिसने कमलोंके तालाबमें लहरोंके साथ परिचय प्राप्त किया हैं, जो स्त्री-पुरुषोंके संभोगकी सुगन्धिको खींच रहा हैं और जो कमलोंके परागसे भारी हो रहा हैं ऐसा यह प्रातःकालका वायु सब दिशाओं में धीरे धीरे बह रहा हैं।।२३६॥ हे राजाओं में श्रेष्ठ, जिनमें जय जयकी घोषणा प्रकट रूपसे की गई हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान्कें इन इष्ट मंगलोंसे आप फिरसे जग जाइये क्यों कि इन्हीं मंगलों के द्वारा रणके अग्रभागमें विजयलक्ष्मी रूपी स्त्रीको चाहनेवाले आपके समस्त विध्नोंकी अच्छी तरह शान्ति होगी।।२३७॥

अनेक इन्द्रोंके द्वारा जिन्हें पूजाकी ऋद्धि प्राप्त हुई है, जिन्होंने पापरूपी धूल नष्ट कर डाली है, जो वीतराग हैं-जिन्होंने रागद्वेष नष्ट कर दिये हैं और नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके देदीप्य-मान मुकुटके रत्नोंसे मिली हुई सुन्दर किरणोंकी मंजरीसे जिनके चरण कुछ कुछ पीले हो

१ असमर्थः । २ प्रवेशाय । ३ व्याप्तम् । ४ सुरतसमये दम्पत्यनुभुक्तकस्तूरीकर्पूरादि-परिमलान् । ५ मन्दाः । ६ प्रातःकाले भव । ७ वीतरागद्वेषः । ५ इन्द्र । ६ व्याप्त ।

जयति जयविलासः सूच्यते यस्य पौष्पै:-ग्रलिकुलतदगर्भे निजितानङगमुक्तैः । <sup>१</sup> अनुपदयुगमस्त्रैर्भक्षगञोकादिवावि-ष्कृतकरणनिनादैः सोऽयमाद्यो जिनेन्द्रः ॥२३६॥ जयति जितमनोभूभूरिषामा स्वयम्भूः जिनपतिरपरागः<sup>३</sup> क्षालितागः परागः। स्रम्कृटविटङकोदूढं पादाम्बुजश्री:-जगद् जगदगारप्रान्तविश्रान्तवोधः ॥२४०॥ जयति मदनबाणैरक्षतात्मापि योऽभात्र त्रिभ् वनजयलक्मीकामिनीं वक्षसि स्वे। स्वयमवृत च मुक्तिप्रेयसी यं विरूपा प्यनवम<sup>र</sup>सुखताति तन्वती सोऽयमर्हन् ॥२४१॥ जयति समरभेरीभैरवारावभीमं बलमरिच न क्जिच्चण्डकोवण्डकाण्डम्। भ्रुकुटिकुटिलमास्यं येन नाकारि वोच्वः मनसिजरिपुघाते सोऽयमाद्यो जिनेशः ।।२४२॥ स जयति जिनराजो दुविभाव १० प्रभावः प्रभुरभिभवित् यं <sup>११</sup>नाज्ञकन्मारवीरः । दिविजविजयदूरा<sup>१२</sup>रूढगर्वोऽपि गर्वं न हृदि हृदिशयोऽघाद् यत्र<sup>१३ १४</sup>कुण्ठास्त्रवीर्यः ॥२४३॥

रहे हैं ऐसे श्री अर्हन्तदेव सदा जयवन्त रहें ॥२३८॥ जिनके भीतर भूमरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और उनसे जो ऐसे मालूम होते हैं मानो अपनी पराजयके शोकसे रोते हुए कामदेव-के करुण ऋन्दनको ही प्रकट कर रहे हों तथा उसी हारे हुए कामदेवने अपने पुष्परूपी शस्त्र भगवान्के चरण-युगलके सामने डाल रक्खे हों ऐसे पुष्पोंके समूहसे जिनके विजयकी लीला सूचित होती है वे प्रथम जिनेन्द्र श्री वृषभदेव जयवन्त हों।।२३९।। जिन्होंने कामदेवको जीत लिया है, जिनका तेज अपार है, जो स्वयंभू हैं, जिनपति हैं, वीतराग हैं, जिन्होंने पाप रूपी धूलि घो डाली है, जिनके चरणकमलोंकी शोभा देव लोगोंने अपने मुकुटके अग्रभागपर धारण कर रक्खी है और जिनका ज्ञान लोक अलोक रूपी घरके अन्त तक फैला हुआ है ऐसे श्री प्रथम जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ॥२४०॥ जिनकी आत्मा कामदेवके बाणोंसे घायल नहीं हुई है तथापि जिन्होंने तीनों लोकोंकी जयलक्ष्मीरूपी स्त्रीको अपने वक्षःस्थलपर धारण किया है और मुक्तिरूपी स्त्रीने जिन्हें स्वयं वर बनाया इसके सिवाय वह मुक्तिरूपी स्त्री विरूपा अर्थात् कुरूपा (पक्षमें आकाररहित) होकर भी जिनके लिये उत्कृष्ट सुख-समूहको बढ़ा रही है वे अर्हन्तदेव सदा जयवन्त हों ।।२४१।। जिन्होंने जगद्विजयी कामदेवरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये न तो युद्धके नगाड़ोंके भयंकर शब्दोंसे भीषण तथा शब्द करते हुए धनुषोंसे युक्त सेना ही रची और न अपना मुंह ही भौंहोंसे टेढ़ा किया वे प्रथम जिनेन्द्र भगवान् वृषभ-देव सदा जयवन्त रहें ।।२४२।। जो सब जगत्के स्वामी हैं, कामदेवरूपी योद्धा भी जिन्हें जीतने-

१ पदयुगसमीपे । २ बहलतेजाः । ३ अपगतरागः । ४ वलभ्या घृत । ५ लोकालोकालयप्रान्त । ६ धार-यति स्म । ७ अमूर्तापि, कुरूपापीति ध्वनिः । ८ अप्रमितसुखपरम्पराम् । ६ जिनेन्द्रः ल०, द०। १० अचिन्त्य । ११ समर्थो ना भूत् । १२ अत्यर्थ । १३ सर्वक्रे । १४ मन्द । 'कुण्ठो मन्दः क्रियासु च' इत्यभिघानात् ।

जयित तररशोको दुन्दुभिः पुरुष्यर्थं

चमरिरहसंनेतं विष्टरं सेंहमुद्घम् ।
वचनमसममुक्तेरातपत्रं च तेजः ।
विभुवनजयिक्कं यस्य सार्वो जिनोऽसौ ॥२४४॥
जयित जननतापक्छेदि यस्य कमाक्वं
विपुलकलदमारान्नमृनाकीन्द्रभूद्धगम् ।
समुपनतजनानां प्रीणनं कल्पवृक्षस्थितमतनुमहिन्ना सोऽवतासीर्थक्कद्धः ॥२४५॥
नृवर भरतराज्योऽप्यू जितस्यास्य युष्मद्भुजपरिषयुगस्य प्राप्नुयाक्षेत्र कक्काम् ।
भुजवलिमदमास्तां दृष्टिमात्रेऽपि कस्ते
रणनिषकगतस्य स्थातुमीशः कितीशः ॥२४६॥
'तदलमिष्प कालक्षेपयोगेन निद्रां
जहिहि महित कृत्ये 'जागरूकस्त्यमेथि'।

### हरिणीच्छन्दः

जिनम<sup>र</sup>वनम भक्त्या शासितारं जयाय ॥२४७॥

सपिंद च जयलक्ष्मीं प्राप्य भूयोऽपि देवं

इति समुचितै रुच्चै रुच्चाव चेर्जयमङ्गलैः सुघटितपबैर्भूयोऽमीभिर्जयाय विबोधितः । शयनममुचित्रद्रापायात् स पार्थियकुञ्जरः सुरगज इवोत्सङ्गां गङ्गाप्रतीरभुवैः शनैः ॥२४८॥

के लिये समर्थ नहीं हो सका तथा जिनके सामने, देवोंको जीतनेसे जिसका अहंकार बढ़ गया है ऐसा कामदेव भी शस्त्र और सामर्थ्यके कुण्ठित हो जानेसे हृदयमें अहंकार धारण नहीं कर सका ऐसे अचिन्त्य प्रभावके धारक वे प्रसिद्ध जिनेन्द्रदेव सदा जयवन्त रहें ॥२४३॥ अशोक वृक्ष, दुन्दुभि, पुष्पवृष्टि, चमर, उत्तम सिंहासन, अनुपम वचन, ऊंचा छत्र और भामण्डल ये आठ प्रातिहार्य जिनके तीनों लोकोंको जीतनेके चिह्न हैं वे सबका हित करनेवाले श्री वृषभ-जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ।।२४४।। जिनके चरणकमल जन्मरूप संतापको नष्ट करनेवाले हैं, स्वर्ग मोक्ष आदि बड़े बड़े फल देनेवाले हैं, दूरसे नमस्कार करते हुए इन्द्र ही जिनके भूमर हैं और जो शरणमें आये हुए लोगोंको कल्पवृक्षके समान संतुष्ट करनेवाले हैं ऐसे वे तीर्थ कर भगवान् सदा विजयी हों और अपने विशाल माहातम्यसे तुम सबकी रक्षा करें।।२४५।। हे पूरुषोत्तम, महाराज भरत भी आपके दोनों भुजारूपी अर्गलदण्डोंकी तुलना नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अथवा भुजाओंका बल तो दूर रहे, जब आप युद्धके निकट जा पहुँचते हैं तब आपके देखने मात्रसे ही ऐसा कौन राजा है जो आपके सामने खड़ा रहनेके लिये समर्थ हो सके ॥२४६॥ इसलिये हे अधीश्वर, समय व्यतीत करना व्यर्थ है, निद्रा छोड़िये, इस महान् कार्यमें सदा जाग-रूक रहिये और शीघू ही विजयलक्ष्मीको पाकर अन्य सब जगह विजय प्राप्त करनेके लिये सबपर शासन करनेवाले देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवको भिक्तपूर्वक फिरसे नमस्कार कीजिये ॥२४७॥ इस प्रकार जिनमें अच्छे अच्छे पदोंकी योजना की गई है ऐसे अनेक प्रकारके

१ प्रशस्तम् । २ प्रभामण्डलम् । ३ सर्वहितः । ४ समानताम् । ५ तत् कारणात् । ६ जागरणशीलः । ७ भव । द नमस्कृष् । १ नानाप्रकारैः ।

जयकरिघटाबन्धे<sup>र</sup>रुन्धन्<sup>र</sup> विशो मदिव ह्वलैः

<sup>रै</sup>बलपरिवृद्धे रारूढश्रीरुबूदपराक्रमः ।

<sup>४</sup>नृपकतिपये रारादेत्य प्रजन्य विवृक्षित्ते

भुजबिल युवा भेजे सैन्यैर्भुवं समरोचिताम् ॥२४६॥

इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषव्टिलक्षण श्रीमहापुराणसङ्ग्रहे कुमारबाहुबलिरणोद्योग-वर्णनं नाम पञ्चित्रशत्तमं पर्व।। ३४ ॥

उत्कृष्ट तथा राजाओं के योग्य, विजय करानेवाले मंगल-गीतों के 'द्वारा बाहुबली महाराज विजय प्राप्त करने के लिये जगे और जिस प्रकार ऐरावत हाथी निद्रा छूट जाने से गंगा के किनारे-की भूमिका साथ धीरे धीरे छोड़ता है उसी प्रकार उन्हों ने भी निद्रा छूट जाने से धीरे धीरे शय्या-का साथ छोड़ दिया ॥२४८॥ सेना के मुख्य मुख्य लोगों के द्वारा जिसकी शोभा बढ़ रही है, जो स्वयं विशाल पराक्रम धारण किये हुए हैं और कितने ही राजा लोग दूर दूरसे आकर प्रणाम करते हुए जिसे देखना चाहते हैं ऐसा वह तरुण बाहुबली मदोन्मत्त विजयी हाथियों की घटाओं से दिशाओं को रोकता हुआ सेना के साथ साथ युद्धके योग्य भूमिमें जा पहुँचा ॥२४९॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत तिरसठशलाकापुरुषींका वर्णन करनेवाले महापुराणसंग्रहमें कुमार बाहुबलीके युद्धका उद्योग वर्णन करनेवाला पैतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

१ समूहैः। २ व्याप्नुबन्। ३ सेनामहत्तरैः। ४ कतिपर्यन् पैः।

## षट्त्रिंशत्तमं पर्व

मय दूतववश्चण्डमरुदाघातघूणितः। प्रचचाल बलाम्भोधिः जिल्लोरारुध्य रोदसी ।।१॥
साङग्रामिक्यो महाभेयंः तदा धीरं प्रदध्वनुः। यद्वानैः साध्वसं भेजुः खड्गच्यप्रा नभश्चराः॥२॥
बलानि प्रविभक्तानि निधीशस्य विनियंपुः। पुरः पादातमश्वीयम् प्रारादाराच्च हास्तिकम् ॥३॥
रथकट्यापरिक्षेपो बलस्योभयपक्षयोः । प्रप्रतः पृष्ठतश्चासीद् ऊर्ध्व च खचरामराः॥४॥
वडङगबलसामप्रया सम्पन्नः पार्थिवरमा । प्रतस्थे भरताधीशो निजानुजिजगीवया॥४॥
महान् गजघटाबन्धो १० रेजे सजयकेतनः। गिरीणामिव संघातः सञ्चारी सह शाखिभिः ११॥६॥
१२ श्च्योतन्मदजलासारिकत १३ भूमिमंदद्विपैः। प्रतस्थे रुद्धदिक्चकः शैलेरिव सनिर्भरेः॥७॥
जयस्तम्बरमा रेजुः तुङगाः शृङगरिताङगकाः। सान्द्रसन्ध्यातपक्रान्ताः चलन्त इव भूघराः॥६॥
चमूमतङगजा रेजु सज्जाः १ सजयकेतनाः। कुलशैला इवायाताः प्रभोः स्वबलदर्शने १५॥६॥
गजस्कन्ध १५ गता रेजुः धूर्गता विधृताङकुशाः। प्रदीप्तोद्भटनेपथ्या १० दर्पाः सम्पिण्डता इव ॥१०॥

अथानन्तर-दूतके वचनरूपी तेज वायुके आघातसे प्रेरित हुआ चऋवर्तीका सेना रूपी समुद्र आकाश और पृथिवीको रोकता हुआ चलने लगा ॥१॥ उस समय युद्धकी सूचना करनेवाले बड़े बड़े नगाड़े गम्भीर शब्दोंसे बज रहे थे और उनके शब्दोंसे तलवार उठानेमें व्यग्र हुए विद्याधर भयभीत हो रहे थे ॥२॥ चऋवर्तीकी सेनाएँ अलग अलग विभागोंमें विभक्त होकर चल रही थीं, सबसे आगे पैदल सैनिकोंका समूह था, उससे कुछ दूरपर घोड़ोंका समूह था और उससे कुछ दूर हटकर हाथियोंका समूह था ॥३॥ सेनाके दोनों ओर रथोंके समूह थे तथा आगे पीछे और ऊपर विद्याधर तथा देव चल रहे थे ॥४॥ इस प्रकार छह प्रकारकी सेना-सामग्रीसे सम्पन्न हुए महाराज भरतेश्वरने अपने छोटे भाईको जीतनेकी इच्छासे अनेक राजाओं के साथ प्रस्थान किया ॥५॥ उस समय विजय-पताकाओं से सहित बड़े बड़े हाथियों-के समूह ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वृक्षोंके साथ साथ चलते हुए पर्वतोंके समूह ही हों ॥६॥ जिनसे भरते हुए मदजलकी वृष्टि से समस्त भूमि सींची गई है और जिन्होंने सब दिशाएँ रोक ली हैं ऐसे मदोन्मत्त हाथियोंके साथ चऋवर्ती भरत चल रहे थे, उस समय हाथी ऐसे मालूम होते थे मानो भरनोंसे सहित पर्वत ही हों।।७।। जिनके समस्त शरीर-पर शृङ्गार किया गया हो और जो वहुत ऊँचे हैं ऐसे वे विजयके हाथी ऐसे सुशोभित होते थे मानो संध्याकालकी सघन धूपसे व्याप्त हुए चलते-फिरते पर्वत ही हों ॥८॥ जो सब प्रकारसे सजाये गये हैं और जिनपर विजय-पताकाएँ फहरा रही हैं ऐसे वे सेनाके हाथी इस प्रकार सुशो-भित हो रहे थे मानो महाराज भरतको अपना बल दिखानेके लिये कुलाचल ही आये हों ॥९॥ जिन्होंने देदीप्यमान तथा वीररसके योग्य वेष धारण किया है, और जिन्होंने अंकुश हाथमें ले रखा है ऐसे हाथियोंके कंधोंपर बैठे हुए महावत लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो एक जगह

१ द्यावापृथिव्यौ । २ युद्धहेतवः । ३ सुघ्वानैः ल०। ४ आयुषस्वीकारव्याकुलाः । ५ संकरमकृत्वा प्रविभाजितानि । ६ समीपे । ७ रथसमूहपरिवृत्तिः । ६ उभयपाद्ययोरित्यर्थः, मौल-वैतनिकयोः, मूलं कारणं पुरुषं प्राप्ताः मौलाः । वेतनेन जीवन्तो वैतनिकाः । ६ सह । १० आसमूहः ११ वृक्षैः । १२ स्रवत् । १३ वेगवद्वषं । धारासम्पात आसारः' । १४ सन्नद्धीकृताः । १५ निजबलदर्शने । १६ गजारोहकाः । १७ वीररसालङकाराः ।

कौक्षेयकैर्निशाता प्रधाराग्रैः सादिनो वसुः । मूर्तीभूय भुजोपाग्रलग्नैर्धाः पराक्रमैः ॥११॥ भिन्निः शरनाराच सन्धृतेषुषयो वसुः । वनक्साजा महाशालाः कोटरस्थैरिवाहिभिः ॥१२॥ रियनो रथकटचासु सन्भृतोचितहेतयः । सङ्ग्रामधार्षितरणे प्रस्थिता नाविका इव ॥१३॥ भटा हस्स्युरसं भेजुः सिशरस्त्रतनुत्रकाः । समुत्लातिनशातासिपाणयः पावरक्षणे ॥१४॥ पुरुषुरुः स्कुरदस्त्रीया भटाः सन्दिशताः १ परे । ग्रोत्पातिका इवानीलाः सोल्का मेघाः समुत्यिताः ॥१४॥ करवालं करालाग्रं करे हत्या भटोऽपरः । पश्यन् मुखरसं तस्मिन् १ स्वशीर्यं परिजिन्निवान् ॥१६॥ कराग्रविधृतं लङ्गं तुलयन् कोऽप्यभाव् भरः । १ प्रमिनित्सुरिवानेन स्वामिसत्कारगौरवम् ॥१७॥ महामुकुटबद्धानां साधनानि द्राप्ति प्रतिवाने प्रसिनित्सुरिवानेन स्वामिसत्कारगौरवम् ॥१७॥ महामुकुटबद्धानां साधनानि द्र प्रतिवारे । पावातहास्तिकाश्वीयरयकटचापरिच्छवेः । ॥१६॥ वसुनंकुटबद्धान्ते रत्नांशूद्यमौलयः । सलीलालोकपालानाम् ग्रंशां भ्रविमवागताः ॥१६॥ परिवेष्टयं निर्देयन्तं प्रायवाः पृथिवोश्वरम् । दूरात् स्वबलसामग्रीं दर्शयन्तो यथायथम् ॥२०॥ स्वर्थेष्ठिकेटच निर्देयन्तं प्रमुनन्तेततः । स्वीताह्यसम् । दूरात् स्वबलसामग्री दर्शयन्तो यथायथम् ॥२०॥ स्वर्थेपसमरारम्भसंश्रवोद्भान्तवेतसः । स्वर्थेपाइवासयामासुः भटाः स्वराय्यधीरितः । ॥२१॥

इकट्ठा हुआ अभिमान ही हो ॥१०॥ घुड़सवार लोग, जिनकी आगेकी धारका अग्रभाग बहुत तेज हैं ऐसी तलवारोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके पराक्रम ही मूर्तिमान् होकर उनकी भुजाओं के अग्रभाग अर्थात् हाथों में आ लगे हों ॥११॥ जिनके तरकस अनेक प्रकारके बाणों-से भरे हुए हैं ऐसे धनुर्धारी लोग इस प्रकार जान पड़ते थे मानो बड़ी बड़ी शाखावाले वनके वृक्ष कोटरोंमें रहनेवाले सर्पोंसे ही सुशोभित हो रहे हों ॥१२॥ जिन्होंने रथोंके समूहमें युद्ध के योग्य सब शस्त्र भर लिये हैं ऐसे रथोंपर बैठनेवाले योद्धा लोग इस प्रकार चल रहे थे मानो युद्धरूपी समुद्रको पार करनेके लिये नाव चलानेवाले खेवटिया ही हों ॥१३॥ जिन्होंने शिर-पर टोप और शरीरपर कवच धारण किया है तथा हाथमें पैनी तलवार ऊँची उठा रक्खी है ऐसे कितने ही योद्धा लोग हाथियोंके पैरोंकी रक्षा करनेके लिये उनके सामने चल रहे थे ॥१४॥ जिनके हाथोंमें शस्त्रोंके समूह चमक रहे हैं और जो लोहेके कवच पहने हुए हैं ऐसे कितने ही योद्धा ऐसे देदीप्यमान हो रहे थे मानो किसी उत्पातको सूचित करनेवाले उल्कासहित काले काले मेव ही उठ रहे हों ॥१५॥ कोई अन्य योद्धा पैनी धारवाली तलवार हाथमें लेकर उसमें अपने मुखका रङ्ग देखता हुआ अपने पराक्रमका परिज्ञान प्राप्त कर रहा था ॥१६॥ कोई अन्य योद्धा हाथके अग्र भागपर रखी हुई तलवारको तोलता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो वह उससे अपने स्वामीके आदर-सत्कारका गौरव ही तोलना चाहता हो ॥१७॥ पैदल सेना, हाथियोंके समूह, घुड़सवार और रथोंके समूह आदि सामग्रीके साथ साथ महामुकुट-बद्ध राजाओं की सेनाएँ भी चल रही थीं ॥१८॥ रत्नोंकी किरणोंसे जिनके मुकुट ऊँचे उठ रहे हैं ऐसे वे मुकुटबद्ध राजा इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो लीला सहित लोकपालोंके अंश ही पृथ्वीपर आ गये हों।।१९।। अनेक राजा लोग महाराज भरतको घेरकर चल रहे थे और दूरसे ही अपनी सेनाकी सामग्री यथायोग्यरूपसे दिखलाते जाते थे ॥२०॥ नवीन

१ निशित । २ अश्वारोहाः । 'अश्वारोहस्तु सादिनः' इत्यिभिधानात् । ३ इव । ४ प्रक्ष्वेष्ठनास्तु नाराचाः । ५ इष् धिः तूणीरः । 'तूणोपासङ्गतूणीरिनषङ्गा इषु धि द्वंयोः । तूण्यामित्यिभिधानात् । सम्भृतेषु धयः ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । ६ समरसमुद्रोत्तरणार्थम् । ७ कर्णधाराः । 'कर्णधारस्तु नाविकः' इत्यिभधानात् । ६ हस्तिमुख्यम् । ६ कवच । १० पादरक्षार्थम् । ११ स्फुरन्ति स्म । १२ कवचिताः । 'सम्नद्धो वर्मितः सज्जो दंशितो व्यूढकण्टकः' इत्यिभधानात् । १३ उत्पातहेतवः । १४ स्वं शौर्यम् ल० । १५ बुबुधे । १६ प्रमातुमिच्छुः । प्रतिमित्सु—द०, ल०, प०, इ०, अ०, स० । १७ खड्गेन सह । १८ बलानि । १६ परिकरैः । २० केचिल्लोकपाला इत्यर्थः । २१ नियंयुः । २२ नूतनरणाम्भसंश्रवणादुद्भ्मान्तचेतो यासां तास्ताः । २३ भटयोषितः । २४ विश्वास्य । २५ धीरवचनैः ।

भूरेणवस्तदाश्वीयलुरोढ्दताः ललक्किवाः । अणिविष्नितसंप्रेकाः प्रवक्तरमराक्षानाः ।।२२।।
रजः गतन्तमसे रुद्धविष्वके व्योमलक्किवित । चकोद्योतो तृणां चके दृशः स्वविवयोग्मुखीः ।।२३।।
समृद्भटरसप्रायैः भटालापैमंहीश्वराः । प्रयाणके धृति प्रापुः जनजल्पैरपीदृशैः ।।२४।।
रणभूमि 'प्रसाध्यारात् स्थितो बाहुबली तृषः । ग्रयं च तृषशार्बूलः प्रस्थितो निनियन्त्रणः ।।२४।।
त विष्नः किन्नु लल्वत्र स्याद् भ्रात्रोरनयोरिति । प्रायो न शान्तये युद्धम् एनयोरनुजीविनाम् ।।२६।।
विरूपकिनिवं पुद्धम् ग्रारक्षं भरतेशिना । ऐश्वर्यमवदुर्वाराः स्वेरिणः प्रभवोऽथवा ।।२७।।
इमे मक्टुबद्धाः कि नैनौ वारियत् अमाः । येऽमी समग्रसामग्रया र सक्ष्यमिष्ठुमाणताः ।।२६।।
ग्रहो महानुभावोऽयं कुमारो भुजविकमी । कुद्धे चक्षरेऽप्येवं यो योद्धं सम्मुखं स्थितः ।।२६।।
र ग्रया तन्त्रभूयस्त्वं म जयाक्ष्यं मनस्विनः । ननु सिहो जयस्येकः संहितानिप विन्तः ।।३०।।
श्रयं च चक्रभृद् देवो नेष्टः सामान्यमानुषः । योऽभिरक्यः सहस्रेण प्रणम्प्राणां सुधाभुजाम् ।।३१।।
र तन्मा भूदनयोर्युद्धं जनसक्षयकारणम् । कुर्वन्तु देवताः शान्ति यवि सिन्निहिता इमाः ।।३२।।
इति माध्यस्थ्यवृत्त्यंके प्रमाः । इलाध्यं वचो जगुः । पक्षपातहताः केचित् स्वपक्षोत्कर्वमुज्जगुः ।।३३।।

युद्धका प्रारम्भ सुनकर जिनके चित्त व्याकुल हो रहे हैं ऐसी स्त्रियोंको वीर योद्धा बड़ी धीरता-के साथ समभाकर आश्वासन दे रहे थे।।२१।। उस समय घोड़ोंके खुरोंसे उठी हुई और आकाशको उल्लंघन करनेवाली पृथिवीकी धूल क्षण भरके लिये देवांगनाओंके देखनेमें भी बाधा कर रही थी ।।२२।। समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले और आकाशको उल्लंघन करनेवाले उस धूलिसे उत्पन्न हुए अन्धकारमें चऋरत्नका प्रकाश ही मनुष्योंके नेत्रोंको अपना अपना विषय ग्रहण करनेके सन्मुख कर रहा था ।।२३।। राजा लोग रास्तेमें अत्यन्त उत्कट वीररससे भरे हुए योद्धाओं के परस्परके वार्तालापसे तथा इसी प्रकारके अन्य लोगोंकी बात-चीतसे ही उत्साहित हो रहे थे ।।२४।। उधर राजा बाहुबली रणभूमिको दूरसे ही युद्धके योग्य बनाकर ठहरे हुए हैं और इधर राजाओं में सिंहके समान तेजस्वी महाराज भरत भी यन्त्रणा-रहित (उच्छृङ्खल) होकर उनके सन्मुख जा रहे हैं ।।२५।। नहीं मालूम इस युद्धमें इन दोनों भाइयोंका क्या होगा ? प्रायः कर इनका यह युद्ध सेवकोंकी शान्तिके लिये नहीं है । भावार्थ-इस युद्धमें सेवकोंका कल्याण दिखाई नहीं देता है ।।२६।। भरतेश्वरने यह युद्ध बहुत ही अयोग्य प्रारम्भ किया है सो ठीक ही है क्योंकि जो ऐश्वर्यके मदसे रोके नहीं जा सकते ऐसे प्रभु लोग स्वेच्छाचारी ही होते हैं।।२७।। जो ये मुकुटबद्ध राजा समस्त सामग्रीके साथ युद्ध करनेके लिये आये हुए हैं वे क्या इन दोनोंको नहीं रोक सकते हैं ? ॥२८॥ अहो, भुजाओंका परा-क्रम रखनेवाला यह कुमार बाहुबली भी महाप्रतापी है जो कि चक्रवर्तीके कुपित होनेपर भी इस प्रकार युद्धके लिये सन्मुख खड़ा हुआ है।।२९॥ अथवा शूरवीर लोगोंको सामग्रीकी अधिकता विजयका कारण नहीं है क्योंकि एक ही सिंह भुण्डके भुण्ड हाथियोंको जीत लेता है ।।३०।। नमस्कार करते हुए हजारों देव जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा यह चक्रको धारण करने-वाला भरत भी साधारण पुरुष नहीं है ॥३१॥ इसलिये जो अनेक लोगोंके विनाशका कारण है ऐसा इन दोनोंका युद्ध नहीं हो तो अच्छा है, यदि देव लोग यहां समीपमें हों तो वे इस युद्धकी शान्ति करें ।।३२।। इस प्रकार कितने ही लोग मध्यस्थ भावसे प्रशंसनीय वचन कह रहे थे

१ आकाशलङ्घिनः । २ आलोकनाः । ३ रजोऽन्धकारे । ४ वीररसबहुलैः । ४ अलङ्कह्तवां । ६ समीपे । ७ नृपश्रेष्ठः भरत इत्यर्थः । ८ निरङ्कुशः । ६ भटानाम् । १० कष्टम् । ११ –वो यतः ल० । १२ युद्धं कारियतुम् । १३ तथाहि । १४ सेनाबाहुल्यम् । १५ संयुक्तान् १६ देवानाम् । १७ तत् कारणात् । १८ अन्ये ।

एवं प्राविजनालायंः महीनाथा विनोदिताः । द्रुतं प्रापुस्तमुद्देशं यत्र वीराप्रणीरसौर् ।।३४॥ दोवंपं विगणय्यास्य द्रुविलद्धध्यमरातिभिः । त्रेसुः प्रतिभटाः प्रायः 'तस्मिक्षासमसिक्षो ।।३४॥ इत्यभ्यणे वले जिल्णोः वलं भुजवलीशिनः । जलमन्धेरिवाक्षुभ्यव् वीरध्वानिनद्धदिक् ॥३६॥ अयोभयवले घीराः सम्प्रधार्यावदिक्ति । ज्ञान्तये नंनयोर्युद्धं प्रह्योः प्रयुक्तया ।३६॥ तावच्य मन्त्रिणो मुख्याः सम्प्रधार्यावदिक्तित । श्चान्त्रये नंनयोर्युद्धं प्रह्योः प्रूरयोरिव ॥३६॥ वरमागन्धरावतौ नानयोः काचन क्षतिः । क्षयो जनस्य पक्षस्य । व्याजनानेन । कृम्भितः ॥३६॥ इति निश्चत्य मन्त्रशा भीत्वा भूयो जनक्षयात् । तयोरनुमृति लन्ध्वा धर्म्य रणमधोषयन् ॥४०॥ अकारणरणेनालं जनसंहारकारिणा । महानेव १ मधर्मश्च गरीयांश्च यशोवधः । ॥४१॥ वलोत्कर्थपरीक्षेयम् अन्यथाऽप्युपपद्यते । १ तदस्तु युवयोरेव मिथो युद्धं त्रिधात्मकम् ॥४२॥ भूभक्षगेन (वना भक्षगः सोढव्यो युवयोरिह । विजयश्च विनोत्सेकात् (धर्मो ह्येव सनाभिषु ॥४३॥ इत्युक्तौ पार्थिवः सर्वः सोपरोबंश्च मन्त्रिभः । तौ कृष्ट्यात् प्रत्यपत्सातां विवा युद्धं युद्धसुद्धतौ ॥४४॥

और कितने ही पक्षपातसे प्रेरित होकर अपने ही पक्षकी प्रशंसा कर रहे थे ॥३३॥ प्रायः लोगोंके इसी प्रकारके वचनोंसे मन बहलाते हुए राजा लोग शीघू ही उस स्थानपर जा पहुंचे जहां वीरशिरोमिण कुमार बाहुबली पहलेसे विराजमान था ॥३४॥ बाहुबलीके समीप पहुंचते ही भरतके योद्धा, जिसका शत्रु कभी उल्लंघन नहीं कर सकते ऐसा बाहुबलीकी भुजाओं का दर्प देखकर प्रायः कुछ डर गये ॥३५॥ इस प्रकार चक्रवर्ती भरतकी सेनाके समीप पहुँचने-पर वीरोंके शब्दोंसे दिशाओंको भरनेवाली बाहुबलीकी सेना समुद्रके जलके समान क्षोभको प्राप्त हुई ॥३६॥

अथानन्तर—दोनों ही सेनाओं में जो झूरवीर लोग थे वे परस्पर युद्ध करने की इच्छा-से अगते हाथी घोड़े आदि सजाकर सेनाकी रचना करने लगे—अने के प्रकार के ब्यूह आदि बनाने लगे ।।३७॥ इतने में ही दोनों ओरके मुख्य मुख्य मंत्री विचार कर इस प्रकार कहने लगे कि कूरग्रहों के समान इन दोनों का युद्ध शान्ति के लिये नहीं है ।।३८॥ क्यों कि ये दोनों ही चरम शरीरी है, इनकी कुछ भी क्षति नहीं होगी, केंबल इनके युद्ध के बहाने से दोनों ही पक्षके लोगों का क्षय होगा ।।३९॥ इस प्रकार निश्चय कर तथा भारी मनुष्यों के सहारसे डरकर मंत्रियोंने दोनों की आज्ञा लेकर धर्मयुद्ध करने की घोषणा कर दी ॥४०॥ उन्होंने कहा कि मनुष्यों का संहार करने वाले इस कारणहीन युद्ध से कोई लाभ नहीं है क्यों कि इसके करने से बड़ा भारी अधर्म होगा और यशका भी बहुत विघात होगा ॥४१॥ यह बलके उत्कर्षकी परीक्षा अन्य प्रकारसे भी हो सकती है इसलिये तुम दोनों का ही परस्पर तीन प्रकारका युद्ध हो ॥४२॥ इस युद्ध में जो पराजय हो वह तुम दोनों को भों हके चढ़ाये बिना ही—सरलता से सहन कर लेना चाहिये तथा जो विजय हो वह भी अहं कारके बिना तुम दोनों को सहन करना चाहिये क्यों कि भाई भाइयों का यही धर्म है ॥४३॥ इस प्रकार जब समस्त राजाओं और मंत्रियोंने बड़े आग्रह-के साथ कहा तब कही बड़ी कठिनता से उद्धत हुए उन दोनों भाइयोंने वैसा युट करना स्वीकार

१ एवमाद्यैः । २ प्राप्ता ल०, प०, द० । ३ भुजबली स्थितः । ४ विचार्य । ४ बाहुबलिनि । ६ अत्यासन्ने सित । ७ भरतस्य । ६ वीराः ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । ६ वाजिनः अ०, स०, द० । १० प्रकर्षेण योद्धिमच्छया । ११ नावयो — ल० । १२ सहायस्य । १३ युद्धच्छलेन । १४ एवं सित । युद्धे सतीत्यर्थः । १४ कीर्तिनान्नः । १६ घटते इत्यर्थः । १७ तत् कारणात् । १६ कोघाभावेनेत्यर्थः । १६ गर्वाभावादित्यर्थः । २० अनुमेनाते ।

जलदृष्टिनियुद्धेषु' योऽनयोर्जयमाप्स्यति । स जयश्रीविलासिन्याः पितरस्तु स्वयंदृतः ॥४४॥ इत्युद्घोष्य कृतानन्दम् ग्रानन्दिन्या गभीरया । भेर्या चमूप्रधानानां न्यथुरेकत्र सिन्निषम् ॥४६॥ नृपा भरतगृह्या ये तानेकत्र न्यदेशयन् । ये बाहुद्दलिगृह्यादच पाधिवांस्तानतोऽन्यतः ॥४७॥ मध्ये महीभृतां तेषां रेजतुस्तौ नृपौ स्थितौ । गतौ निवधनीलाद्री कृतिश्चिविवं सिन्निष्धिम् ॥४६॥ 'तयोर्भुजवली रेजे गरुडप्रावसच्छविः । जम्बूद्धम इवोत्तुङ्गः समृङ्गोऽशित मूर्द्धजः ॥४६॥ रराज राजराजोऽपि तिरीटोदप्रविप्रहः । सचूलिक इवाद्रीत्द्रः तप्तचामीकरच्छविः ॥४०॥ वधद्वीरतरां दृष्टि निनिमेषामनुद्भटाम् । दृष्टियुद्धे जयं प्राप प्रसभं भुजविक्रमी ॥४१॥ विनिवार्य कृतकोभम् ग्रनिवार्यं बलार्णवम् । मर्यादया यदीयांसं जयेनायोज्यसृपाः ॥४२॥ सरसीजलमागाद्यौ जलयुद्धे मदोद्धतौ । दिग्गजाविव तौ दीर्घः व्यात्यु स्कृतिमासतुर्भुजेः ॥४३॥ मधिवक्षस्तरं जिष्णो रेजुरच्छा जलच्छटाः । शैलभर्सुरिबोत्सङगसङ्गिन्यः 'स्नृतयोम्भसाम् ॥४४॥ जलौष्यो भरतेशेन मुक्तो दोर्बलशालिनः । 'ध्राशोरप्राप्य दूरेण मुखमारात् समापतत् ॥४४॥

किया।।४४।। 'इन दोनोंके बीच जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और बाहु युद्धमें जो विजय प्राप्त करेगा वही विजय-लक्ष्मीका स्वयं स्वीकार किया हुआ पति हो, इस प्रकार सबको आनन्द देनेवाली गंभीर भेरियोंके द्वारा जिसमें सबको हर्ष हो इस रीतिसे घोषणा कर मंत्री लोगोंने सेनाके मुख्य मुख्य पुरुषोंको एक जगह इकट्ठा किया ॥४५-४६॥ जो भरतके पक्षवाले राजा थे उन्हें एक ओर बैठाया और जो बाहुबलीके पक्षके थे उन्हें दूसरी ओर बैठाया ॥४७॥ उन सब राजाओं के, बीचमें बैठे हुए भरत और बाहुबली ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो किसी कारणसे निषव और नीलपर्वत ही पास पास आ गये हों।।४८।। उन दोनोंमें नीलमणिके समान सुन्दर छिवको घारण करता हुआ और काले काले केशोंसे सुशोभित कुमार बाहुबली ऐसा जान पड़ता था मानो भूमरोंसे सहित ऊँचा जम्बूवृक्ष ही हो ॥४९॥ इसी प्रकार मुकुटसे जिसका शरीर ऊँचा हो रहा है और जो तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिको घारण करनेवाला है ऐसा राज-राजेश्वर भरत भी इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो चूलिकासहित गिरिराज-सुमेरु ही हो ॥५०॥ अत्यन्त घीर तथा पलकोंके संचारसे रहित शान्त दृष्टिको घारण करते हुए कुमार बाहुबलीने दृष्टियुद्धमें बहुत शीघ विजय प्राप्त कर ली।।।५१।। हर्षसे क्षीम मचाते हुए बाहुबलीके दुनिवार सेनारूपी समुद्रको रोककर राजाओंने वड़ी मर्यादाके साथ कुमार बा हुबलीको विजयसे युक्त किया अर्थात् दृष्टियुद्धमें उनकी विजय स्वीकार की ॥५२॥ तदनन्तर मदोन्मत्त दिग्गजोंके समान अभिमानसे उद्धत हुए वे दोनों भाई जलयुद्ध करनेके लिये सरोवरके जलमें प्रविष्ट हुए और अपनी लम्बी लम्बी भुजाओंसे एक दूसरेपर पानी उछालने लगे ॥५३॥ चक्रवर्ती भरतके वक्षःस्थलपर बाहुवलीके द्वारा छोड़ी हुई जलकी उज्ज्वल छटाएं ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो सुमेरुपर्वतके मध्यभागमें जलका प्रवाह ही पड़ रहा हो ।।५४।। भरतेश्वरके द्वारा छोड़ा हुआ जलका प्रवाह अत्यन्त ऊँचे बाहुबलीके मुख-को दूर छोड़कर दूरसे ही नीचे जा पड़ा ।। भावार्थ – भरतेश्वरने भी बाहुबलीके ऊपर पानी फेंका था परन्तु बाहुबलीके ऊँचे होनेके कारण वह पानी उनके मुखतक नहीं पहुँच सका, दूरसे ही नीचे जा पड़ा। भरतका शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा था और बाहुबलीका पाँचसौ पच्चीस

१ जलयुद्धदृष्टियुद्धबाहुयुद्धेषु । 'नियुद्धं बाहुयुद्धे' इत्यिभिघानात् । २ चक्रुः । ३ कारणात् । ४ सम्मेलनिमत्यर्थः । ५ तयोर्मध्ये । ६ नीलकेशः । 'शितः कृष्णे सिते भूजें' इति विश्वलोचनः । ७ शान्ताम् । ५ शीघृम् । ६ अनुजम् । 'जघन्यजे स्युः किनष्ठयवीयोऽवरजानुजाः' इत्यिभिघानात् । १० प्रविष्टौ । ११ परस्परं जलसेचनं चक्रतुः । १२ प्रवाहाः । १३ उन्नतस्य ।

भरतेशः किलात्रापि न यदाप जयं तदा । बलैर्भुजबलीशस्य भूयोऽप्युद्घोवितो जयः ॥५६॥
नियुद्धमय सङ्गीयं नृसिहो सिहविकमो । घीरावाविष्कृतस्यद्धौ तो रङ्गमबतेरतुः ॥५७॥
विलगतास्कोटितैश्वित्रः करणेर्बन्धपिलितः । दोर्बपंशालिनोरासीद् बाहुयुद्धं तयोर्महत् ॥५८॥
ज्वलन्मुकृटभावको हेलयोद्भामितोऽमुना । लीलामलातचकस्य चकी भेजे कणं भूमन् ॥५८॥
यदीयान् नृपशार्द् लं ज्यायांसं जितभारतम् । जित्वाऽपि नानयद् भूमि प्रभुरित्येव गौरवात् ॥६०॥
विभूजोपरोधमुद्धृत्य स तं घत्ते स्म दोर्बली । हिमाद्रिमिव नीलाद्धः महाकटकभास्वरम् ॥६१॥
तदा कलकलक्षके पथ्येर्भुजवली शिवः । नृपैर्भरतगृहचैरतु लज्जया निमतं शिरः ॥६२॥
समक्षमीक्षमाणेषु पाण्यिवेषूभयेष्वपि । परां विमानतां प्रप्याय्यौ चकी बिलक्षताम् ॥६३॥
बद्धभुकृटिश्व्भान्तदिधरारणलोचनः । कणं दुरीक्षतां भेजे चकी प्रज्वलितः कुषा ॥६४॥
कोधान्धेन तदा दथ्ये कर्तुमस्य पराजयम् । चकमुत्कृत्तिः श्वेषदिष्ठक्षकं निधीशिना ॥६४॥
विश्वाद्धमानमात्रमेत्याराद् श्रदः कृत्वा प्रदक्षिणाम् । श्रवध्यस्यास्य पर्वतं विश्वतातपम् ॥६६॥

धनुष । इसलिये बाहुबलीके द्वारा छोड़ा हुआ पानी भरतके मुख तथा वक्षःस्थलपर पड़ता था परन्तु भरतके द्वारा छोड़ा हुआ पानी बीचमें ही रह जाता था-बाहुबलीके मुखतक नहीं पहुँच पाता था ॥५५॥ इस प्रकार जब भरतेश्वरने इस जलयुद्धमें भी विजय प्राप्त नहीं की तब बाहुबलीकी सेनाओंने फिरसे अपनी विजयकी घोषणा कर दी ॥५६॥ अथानन्तर सिंह-के समान पराक्रमको धारण करनेवाले धीरवीर तथा परस्पर स्पर्धा करनेवाले वे दोनों नर-शार्द्ल-श्रेष्ठ पुरुष बाहुयुद्धकी प्रतिज्ञा कर रंगभूमिमें आ उतरे ॥५७॥ अपनी अपनी भुजाओं के अहंकारसे सुशोभित उन दोनों भाइयोंका, अनेक प्रकारसे हाथ हिलाने, ताल ठोकने, पैतरा बदलने और भुजाओं के व्यायाम आदिसे बड़ा भारी बाहु युद्ध (मल्ल युद्ध) हुआ ॥५८॥ जिसके मुकुटको दीप्तिका सम्ह अतिशय देदीप्यमान हो रहा है ऐसे भरतको बाहुबलीने लीला मात्रमें ही घुमा दिया और उस समय घूमते हुए चक्रवर्तीने क्षण भरके लिये अलातचक्रकी लीला धारण की थी ॥५९॥ बाहुबलीने राजाओंमें श्रेष्ठ, बड़े तथा भरत क्षेत्रको जीतनेवाले भरत-को जीतकर भी 'ये बड़े हैं' इसी गौरवसे उन्हें पृथिवीपर नहीं पटका ॥॥६०॥ किन्तु भुजाओं-से पकड़कर ऊंचा उठाकर कन्धेपर धारण कर लिया। उस समय भरतेश्वरको कन्धेपर धारण करते हुए बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो नील गिरिने बड़े बड़े शिखरोंसे देदीप्यमान हिमवान् पर्वतको ही धारण कर रक्खा हो ।।६१।। उस समय बाहुबलीके पक्षवाले राजाओंने बड़ा कोला-हल मचीया और भरतके पक्षके लोगोंने लज्जासे अपना शिर भुका लिया ॥६२॥ दोनों पक्षके राजाओं के साक्षात् देखते हुए चक्रवर्ती भरतका अत्यन्त अपमान हुआ था इसिलये वे भारी लज्जा और आश्चर्यको प्राप्त हुए।।६३।। जिसने भौहें चढ़ा ली हैं, जिसकी रक्तके समान लाल लाल आंखें इवर उधर फिर रही हैं और जो क्रोधसे जल रहा है ऐसा वह चक्रवर्ती क्षण भरके लिये भी दुर्निरीक्ष्य हो गया अर्थात् वह कोघसे ऐसा जलने लगा कि उसे कोई क्षणभर नहीं देख सकता था ।।६४।। उस समय क्रोधसे अन्धे हुए निधियोंके स्वामी भरतने बाहुबली-का पराजय करनेके लिये समस्त शत्रुओंके समूहको उखाड़कर फेंकनेवाले चक्ररत्नका स्मरण किया ।।६५॥ स्मरण करते ही वह चऋरत्न भरतके समीप आया, भरतने बाहुबलीपर चलाया

१ बाहुयुद्धम् । २ प्रतिज्ञां कृत्वा । ३ प्रविष्टावित्यर्थः । ४ वल्गनभुजास्फालनैः । विलिता-प०, इ० । ४ पदचारिभिः । ६ बाहुबन्ध । ७ काष्ठाग्निभ्रमणस्य । ८ अनुजः । ६ ज्येष्ठम् । १० बाहुपीड्नं यथा भवति तथा । ११ परिभवम् । १२ विस्मयान्वितम् । १३ उच्छिन्न । —मुक्षिप्त-ल०, द० । १४ स्मृत । १५ एतच्चक्रम् । १६ भुजबलिनः । १७ समीपे ।

कृतं कृतं बतानेन साहसेनेति विषकृतः। तवा महत्तमंश्वकी जगामानुशयं परम्।।६७।।

कृतापदान इत्यु च्चः करेण तुलयभ्रुपम्। सोऽवतीयांशतो धीरोऽनिकृष्टां 'भूमिमापिपत् ।।६८।।
सत्कृतः स जयाशंसम् मभ्येत्य नृपसत्तमः। मेने सोत्कर्षमात्मानं तदा भुजवली प्रभुः।।६८।।
प्रविन्तयच्य किम्नाम कृते "राज्यस्य भद्भगिनः । लज्जाकरो विधिर्भात्रा ज्येष्ठेनायमनुष्टितः ।।७०।।

(विपाककटुसाम्नाज्यं भणध्वंसि धिगस्त्वदम्। दुस्त्यजं त्यजद्येतद् ग्रङ्गगिभिर्दृष्कलत्रवत् ।।७१।।
ग्रहो विषयसौच्यानां वैरूप्यम् ।पकारिता। ११ भङ्गगुरत्वमद्य्यत्वं ११ सक्तैर्नान्विष्यते ।।७२।।
को नाम मितमानीप्सेद् विषयान् वेषदारुणान्। येषां वशगतो जन्तुः यात्यनर्थपरम्पराम् ।।७३।।
वरं विषं यदेकस्मिन् भवे हन्ति न हन्ति वा। विषयास्तु पुनर्ध्नात्त हन्त जन्तूननन्तशः ।।७४।।
ग्रापातमात्र परम्याणां विपाककटुकात्मनाम्। विषयाणां कृते । नाशो। यात्यनर्थानपार्थकम् ।।७४।।

परन्तु उनके अवध्य होनेसे वह उनकी प्रदक्षिणा देकर तेजरिहत हो उन्हींके पास जा ठहरा। भावार्थ-देवोपनीत शस्त्र कुटुम्बके लोगोंपर सफल नहीं होते, बाहुबली भरतेश्वरके एक पितृक भाई थे इसलिये भरतका चक्र बाहुबलीपर सफल नहीं हो सका, उसका तेज फीका पड़ गया और वह प्रदक्षिणा देकर बाहुबलीके समीप ही ठहर गया ॥६६॥ उस समय बड़े बड़े राजाओं-ने चक्रवर्तीको धिक्कार दिया और दुःखके साथ कहा कि 'बस बस' 'यह साहस रहने दो'-बन्द करो, यह सुनकर चक्रवर्ती और भी अधिक संतापको प्राप्त हुए ।।६७।। आपने खूब पराक्रम दिखाया, इस प्रकार उच्च स्वरसे कहकर घीर वीर बाहुबलीने पहले तो भरतराजको हाथोंसे तोला और फिर कन्बेसे उतारकर नीचे जमीनपर रख दिया अथवा (धीरो अनिकृष्टां ऐसा पंदच्छेद करनेपर) उच्च स्थानपर विराजमान किया ॥६८॥ अनेक अच्छे अच्छे राजाओंने समीप आकर महाराज बाहुबलीके विजयकी प्रशंसा करते हुए उनका सत्कार किया और बाहुबलीने भी उस समय अपने आपको उत्कृष्ट अनुभव किया ।।६९।। साथ ही साथ वे यह भी चिन्तवन करने लगे कि देखो, हमारे बड़े भाई ने इस नक्वर राज्यके लिये यह कैसा लज्जा-जनक कार्य किया है।।७०।। यह सामाज्य फलकालमें बहुत दुख देनेवाला है, और क्षणभंगुर हैं इसलिये इसे धिक्कार हो, यह व्यभिचारिणी स्त्रीके समान है क्योंकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री एक पतिको छोड़कर अन्य पतिके पास चली जाती है उसी प्रकार यह सामाज्य भी एक पतिको छोड़कर अन्य पतिके पास चला जाता है। यह राज्य प्राणियोंको छोड़ देता है परन्तु अविवेकी प्राणी इसे नहीं छोड़ते यह दु:खकी बात है ।।७१।। अहा, विषयों-में आसक्त हुए पुरुष, इन विषयजनित सुखोंका निन्द्यपना, अपकार, क्षणभंगुरता और नीरस-पनें को कभी नहीं सोचते हैं ॥७२॥ जिनके वशमें पड़े हुए प्राणी अनेक दुःखोंकी परम्पराको प्राप्त होते हैं ऐसे विषके समान भयंकर विषयोंको कौन बुद्धिमान् पुरुष प्राप्त करना चाहेगा ? ॥७३॥ विष खा लेना कहीं अच्छा है क्योंकि वह एक ही भवमें प्राणीको मारता है अथवा नहीं भी मारता है परन्तु विषय सेवन करना अच्छा नहीं है क्योंकि ये विषय प्राणियोंको अनन्तबार फिर फिरसे मारते हैं । १७४।। जो प्रारम्भ कालमें तो मनोहर मालूम होते हैं परन्तु फलकाल-

१ अलमलम् । २ पश्चात्तापम् । ३ कृतपराक्रमस्त्विमिति । कृतोपादान-अ०, ल० । ४ भुजिशिखरात् । 'स्कन्धो भुजिशिरोंऽसोऽस्त्री' इत्यिभिधानात् । —तीर्यांसतो—ल० । ५ अवस्थाम् । ६—मापपत् प०, ल० । ७ निमित्तम् । ६ विनश्वरस्य । ६—मिषिष्ठतः प०, ल० । १० परिणमन । ११ कृत्सितत्वम् । १२ विनश्वरत्वम् । १३ आसक्तैः । १४ न मृग्यते । न विचार्यत इत्यर्थः । १५ अनुभवनकाल । १६ निमित्तम् । १७ पुमान् ।

श्रत्यन्तरिकानावौ पर्यन्ते प्राणहारिणः । 'िकंम्पाकपाकिवयमन् विवयान् कः कृती भजेत् ॥७६॥ शस्त्रश्रहारवीप्ताग्निवजानि महोरगाः । न तथोहेजकाः पूंसां यथाऽमी विवयहिषः ॥७७॥ महाव्यिरौद्रसङ्ग्रामभीमारण्यसरिव्णिरीन् । भोगायिनो भजन्त्यज्ञा धनलाभ धनायया ॥७६॥ वीधंबोर्घातिनर्घात निर्धाणिवयमीकृते । यावसां यावसांपत्यौ श्रात्ति विवयायिनः ॥७६॥ समापतच्छरवातिनरह्मगानाङगणम् । रणाङगणं विश्वन्त्यस्त्रभियो भोगीवलोभिताः ॥६०॥ चरित वनमानुष्या यत्र सत्रासलोचनाः । ताः पर्यटन्त्यरण्यानीः भोगाशोपहता जडाः ॥६१॥ सरितो विवमावर्तभीवणा ग्राहसङकुलाः । 'तितीर्वन्ति वताविष्टा' विवमीविषयग्रहेः ॥६२॥ श्रारोहित्त बुरारोहान् गिरीनप्यभियोऽङगिनः । रसायनरसञ्जान विवमिविषयग्रहेः ॥६३॥ श्रात्रहिता ब्रालिङगित बलाज्जरा । कुर्वती पलितच्याजाव् रभसेन कचग्रहम् ॥६४॥ राभोगेष्वत्युत्सुकः प्रायो न च वेद' हिताहितम् । भुक्तस्य जरसा जन्तोः मृतस्य च किमन्तरम् । ॥६४॥ राभावेष्वत्यम् भूमौ गात्रेषु कृतवेपयुः । जरापातो । कृत्रेते ज्वरः शीत इवोव्भवन् ॥६६॥

में कड़ वे (दु: ख देनेवाले) जान पड़ते हैं ऐसे विषयों के लिये यह अज्ञ प्राणी क्या व्यर्थ ही अनेक दु:खोंको प्राप्त नहीं होता है ? ॥७५॥ जो प्रारम्भ कालमें तो अत्यन्त आनन्द देनेवाले हैं और अन्तमे प्राणोंका अपहरण करते हैं ऐसे किपाक फल (विषफल) के समान्न विषम इन विषयों को कौन बुद्धिमान् पुरुष सेवन करेगा ? ॥७६॥ ये विषयरूपी शत्रु प्राणियोंको जैसा उद्देग करते हैं वैसा उद्वेग शस्त्रोंका प्रहार, प्रज्वलित अग्नि, वजू, बिजली और बड़े बड़े सर्प भी नहीं कर सकते हैं ।।७७।। भोगोंकी इच्छा करनेवाले मूर्ख पुरुष धन पानेकी इच्छासे बड़े बड़े समुद्र, प्रचण्ड युद्ध, भयंकर वन, नदी और पर्वतोंमें प्रवेश करते हैं।।७८।। विषयोंकी चाह रखनेवाले पुरुष जलचर जीवोंकी लम्बी लम्बी भुजाओंके आधातसे उत्पन्न हुए वजूपात जैसे कठोर शब्दों-से क्षुब्ध हुए समुद्रमें भी जाकर संचार करते हैं ॥७९॥ भोगोंसे लुभाये हुए पुरुष, चारों ओरसे पड़ते हुए वाणोंके समूहसे जहां आकाशरूरी आंगन भर गया है ऐसे युद्धके मैदानमें भी निर्भय होकर प्रवेश कर जाते हैं।।८०।। जिनमें वनचर लोग भी भय सहित नेत्रोंसे संचार करते हैं ऐसे भयंकर बड़े-बड़े वनोंमें भी भोगोंकी आशासे पीड़ित हुए मूर्ख मनुष्य घूमा करते हैं।।८१।। कितने दु:खकी बात है कि विषयरूपी विषम ग्रहोंसे जकड़े हुए कितने ही लोग, ऊंची-नीची भंवरोंसे भयंकर और मगरमच्छोंसे भरी हुई निदयोंको भी पार करना चाहते हैं।।८२।। रसायन तथा रस आदिके ज्ञानका उपदेश देनेवाले धूर्तीके द्वारा मोहित होकर उद्योग करने-वाले कितने ही पुरुष कठिनाईसे चढ़ने योग्य पर्वतोंपर भी चढ़ जाते हैं।।८३।। यह जरा सफेद बालोंके बहानेसे वेगपूर्वक केशोंको पकड़ती हुई अनिष्ट स्त्रीके समान जबर्दस्ती आलिगन करती है ।।८४।। जो प्राणी भोगोंमें अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा है वह हित और अहितकों नहीं जानता तथा जिसे वृद्धावस्थाने घेर लिया है उसमें और मरे हुएमें क्या अन्तर है ? अर्थात् बेकार होनेसे वृद्ध मनुष्य भी मरे हुएके समान है ॥८५॥ यह बुढापा मनुष्यको शीतज्वरको समान अनेक कष्ट देनेवाला है क्योंकि जिस प्रकार शीतज्वर उत्पन्न होते ही जबर्दस्ती जमीन-

१ अम्बीरपक्वफल । २ वज्रूक्पाशिन । ३ भयक्ष्कराः । ४ धनलाभवाञ्छया । ४ अशिन । ६ जलजन्त्नाम् । 'यादांसि जलजन्तवः' इत्यभिधानात् । यादसां पत्यौ समुद्रे । 'रत्नाकरो जलनिधिर्यादः-पितरपां पितः' इत्यभिधानात् । ७ वनेचराः । ८ भयसिहताः । ६ तरीतुभिच्छिन्ति । १० ग्रस्ता इत्यर्थः । ११—प्यभियोगिनः ल०, प०, अ०, इ०। १२ पिलतस्तम्भौषधसिद्धरसज्ञानाज्जातबलवादान्मोहिताः । १३ भोक्तुं योग्यवस्तुषु । १४ न जानाति । १४ भेदः । १६ बलात्कारेण । १७ कम्पः । १८ प्राप्तिः ।

म्राह्मातावं मितिभू वं वावामस्पुटतामि । जरा सुरा च निविच्छा घटयत्याशु वेहिनाम् ॥६७॥ कालव्यालगन्नेनेवमायुरालानकं बलात् । चाल्यते यद्गलाधानं जीवितालम्बनं नृणाम् ॥६८॥ शरीरवलमेतच्च नजकर्णवदिस्थरम् । रोगा बूपहतं चेवं 'जरहेहकुटीरकम् ॥६६॥ इत्यशादवतमप्येतव् राज्यावि भरतेदवरः । शाद्रवतं मन्यते कव्दं मोहोपहतचेतनः ॥६०॥ विरमाकलयन्नेवम् म्राम्भवाताम् । व्याजहारेनमृह्दिय गिरः प्रपर्वाक्षराः ॥६१॥ शृणु भो नृपद्मार्व् भणं व लक्ष्यमृत्सूज । मृह्यतेवं त्वयाद्ममि बुरीहमितिसाहसम् ॥६२॥ मन्यते मन वेहाद्रौ त्वया चकं नियोजितम् । विद्यपिकिञ्चत्करं वाज् शेले वज्निवापतत् ॥६३॥ मन्यत्र भृत्भाव्या मन्यत्र राज्यं यदीन्सितम् । त्वया धर्मो यद्मादवेव तेन "पेशलमिजतम् ॥६४॥ चक्रभृद्भरतः लब्दुः सूनुः माद्यस्य योऽप्रणीः । कुलस्योद्धारकः सोऽप्रविती व द्वाप्य च त्वया ॥६४॥ जितां च भवतेवाद्य ११यत्यापोपहतामिमाम् । मन्यसेऽनन्यभोगीनां नृपश्चियमनद्वरीम् ॥६६॥ प्रेयसीयं तवेवास्तु राज्यश्चीर्य त्वयाद्वता । नोचित्वा ममायुष्मन् बन्धो । न हि सतां मुदे ॥६७॥

पर पटक देता है उसी प्रकार बुढापा भी जबर्दस्ती जमीनपर पटक देता है और जिस प्रकार शीतज्वर शरीरमें कम्पन पैदा कर देता है उसी प्रकार बुढापा भी शरीरमें कम्पन पैदा कर देता है ।।८६।। शरीरमें प्रविष्ट हुई तथा उपभोगमें आई हुई जरा और मदिरा दोनों ही लोगों-के शरीरको शिथिंल कर देती हैं, उनकी बुद्धि भृष्ट कर देती हैं और वचनों में अस्पष्टता ला देती हैं।।८७।। जिसके बलका सहारा मनुष्योंके जीवनका आलम्बन है ऐसा यह आयुरूपी खंभा कालरूपी दुष्ट हाथीके द्वारा जबर्दस्ती उखाड़ दिया जाता है।।८८॥ यह शरीरका बल हाथीके कानके समान चंचल है और यह जीर्ण-शीर्ण शरीररूपी भोंपड़ा रोगरूपी चूहोंके द्वारा नष्ट किया हुआ है।।८९।। इस प्रकार यह राज्यादि सब विनश्वर हैं फिर भी मोहके उदयसे जिसकी चेतना नष्ट हो गई है ऐसा भरत इन्हें नित्य मानता है यह कितने दुःखकी बात है ? ॥९०॥ इस प्रकार बड़े भाईकी नीचताका चिरकाल तक विचार करते हुए बाहुबली-ने भरतको उद्देश्य कर नीचे लिखे अनुसार कठोर अक्षरोंवाली वाणी कही ॥९१॥ हे राजाओं-में श्रेष्ठ, क्षणभरके लिये अपनी लज्जा या भेंप छोड़, मैं कहता हूं सो सुन । तूने मोहित होकर ही इस न करने योग्य बड़े भारी साहसका सहारा लिया है ॥९२॥ जो कभी भिद नहीं सकता। ऐसे मेरे शरीररूपी पर्वतपर तूने चक्र चलाया है सो तेरा यह चक्र वज्रके बने हुए पर्वतपर पड़ते हुए वज्रके समान व्यर्थ है ऐसा निश्चयसे समक ॥९३॥ दूसरी बात यह है कि जो तुंने भाइयोंकी सामग्री नष्ट कर राज्य प्राप्त करना चाहा है सो उससे तूने बहुत ही अच्छा धर्म और यशका उपार्जन किया है।।९४॥ तूने अपनी यह स्तुति भी स्थापित कर दी कि चक्रवर्ती भरत आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवका ज्येष्ठ पुत्र था तथा वह अपने कुलका उद्घारक हुआ था ॥९५॥ हे भरत, आज तूने जिसे जीता है और जो पायसे भरी हुई है ऐसी इस राज्य-लक्ष्मीको तू एक अपने ही द्वारा उपभोग करने योग्य तथा अविनाशी समभता है ॥९६॥ जिसका तूने आदर किया है ऐसी यह राज्यलक्ष्मी अब तुभे ही प्रिय रहे, हे आयुष्मन्, अब यह मेरे योग्य नहीं है क्योंकि बन्धन सज्जन पुरुषोंके आनन्दके लिये नहीं होता है। भावार्थ-यह लक्ष्मी स्वयं एक प्रकारका बन्धन है अथवा कर्म बन्धका कारण है इसलिये सज्जन पुरुष इसे

वृतितां कटकैरेनां फिलिनीमिप ते श्रियम् । करेणापि स्पृक्षेव् श्रीमान् लतां कच्टिकिनीं च कः ।।६६।।
विषकच्द्रकजालीब त्याज्येषा सर्वथःऽपि नः । निष्कच्द्रकां तपोलथ्मीं स्वाशीनां कर्तुमिच्छताम् ।।६६।।
मृष्यतां च तवस्माभिः कृतमागो यदीवृत्रम् । प्रच्युतो विनयात् सोऽहं स्वं चाय्क्षमदीवृत्रम् ।।१००।।
इत्युच्चरव् गिरामोघो मुखाव् बाहुबलीजितुः । ध्वनिरव्वाविवाऽऽतप्तं जिल्लोराङ्कावयन्मनः ।।१०१।।
हा वुद्धं कृतमित्युच्चैः द्यात्मानं स विगर्हयन् । ग्रन्ववातप्त पापेन कर्मणा स्वेन चकराद् ।।१०२।।
प्रयुक्तानुनयं भूयो मनुमन्त्यं स घीरयन् । न्यवृतन्न स्वसङ्कृत्याव् ग्रहो स्थैयं मनस्विनाम् ।।१०३।।
महाबिलिनि निक्षिप्तराज्यद्धः स स्वनन्वने । दीक्षामुपाव्षे जेनीं गुरोराराध्यन् पदम् ।।१०४।।
वीक्षावल्त्या परिष्वक्तः त्यक्ताञ्चेषपरिच्छवः । स रेजे सलतः पत्रमोक्षकाम् । इव द्रुमः ।।१०४।।
गुरोरनुमतेऽघीतीर वधवेकविहारिताम् । प्रतिमायोगमाववंम् ग्रीतस्य किल संवृतः ।।१०६।।
स र्ण्वासितव्रतोऽनाव्यान् प् चनवल्लीततान्तिकः । वल्मीकरम्यृनिःसर्पत् सर्पेरासीद् भयानकः ।।१०६।।
रण्वस्वसद्यविभवद्भोग्रित्भुजङ्गिः शिक्षकृतितानिकः । विषाङकुरैरिवोपाङ्यप्ति स रेजे विष्टितोऽभितः ।।१०८।।

कभी नहीं चाहते ॥९७॥ यद्यपि यह तेरी लक्ष्मी फलवती है तथापि अनेक प्रकारके कांटोंसे-विपत्तियोंसे दूषित है। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो कांटेवाली लताको हाथसे छुएगा भी ॥९८॥ अब हम कंटक रहित तपरूपी लक्ष्मीको अपने आधीन करना चाहते हैं। इसलिये यह राज्यलक्ष्मी हम लोगोंके लिये विषके कांटोंकी श्रेणीके समान सर्वथा त्याज्य है ।।९९।। अतएव जो मैंने यह ऐसा अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिये । मैं विनयसे च्युत हो गया था अर्थात् मैंने आपकी विनय नहीं की सो इसे मैं अपनी चंचलता ही समभता हूँ ॥१००॥ जिस प्रकार मेघसे निकलती हुई गर्जना संतप्त मनुष्योंको आनन्दित कर देती हैं उसी प्रकार महाराज बाहुबलीके मुखसे निकलते हुए वाणीके समूहने चक्रवर्ती भरतके संतप्त मनको कुछ-कुछ आनन्दित कर दिया था।।१०१।। 'हा मैंने बहुत ही दुष्टताका कार्य किया है' इस प्रकार जोर जोरसे अपनी निन्दा करता हुआ चक्रवर्ती अपने पाप कर्मसे बहुत ही संतप्त हुआ ।।१०२।। जिसमें अनेक प्रकारके अनुनय विनयका प्रयोग किया गया है इस रीतिसे अन्तिम कुलकर महाराज भरतको बार-बार प्रसन्न करता हुआ बाहुबली अपने संकल्पसे पीछे नहीं हटा सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी पुरुषोंकी स्थिरता भी आश्चर्यजनक होती है ॥१०३॥ उसने अपने पुत्र महाबलीको राज्यलक्ष्मी सौंप दी और स्वयं गुरुदेवके चरणोंकी आराधना करते हुए जैनी दीक्षा धारण कर ली ।।१०४।। जिसने समस्त परिग्रह छोड़ दिया है तथा जो दीक्षा रूपी लतासे आलिङ्गित हो रहा है ऐसा वह बाहुबली उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो पत्तोंके गिर जानेसे कुश लतायुक्त कोई वृक्ष ही हो ॥१०५॥ गुरुकी आज्ञामें रहकर शास्त्रों का अध्ययन करनेमें कुशल तथा एक विहारीयन धारण करनेवाले जितेन्द्रिय बाहुबलीने एक वर्षतक प्रतिमा योग धारण किया अर्थात् एक ही जगह एक ही आसनसे खड़े रहनेका नियम लिया ।। १०६।। जिन्होंने प्रशंसनीय वृत घारण किये हैं, जो कभी भोजन नहीं करते, और जिनके समीपका प्रदेश वनकी लताओंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे वे बाहुबली वामीके छिद्रोंसे निकलते हुए सर्पीसे बहुत ही भयानक हो रहे थे।।१०७॥ जिनके फणा प्रकट हो रहे हैं ऐसे फुंकारते हुए सूर्पके बच्चोंकी उछल-कूदसे चारों ओरसे घिरे हुए वे बाहुबली ऐसे सुशोभित

१ क्षम्यताम् । २ अपराधः । ३ भृशमपश्यम् । ४ प्रवाहः । ४ भरतस्य । ६ दुष्ठु ट० । तिन्दा । 'निन्दायां दुष्ठु सुष्ठु प्रशंसने ।' इत्यभिधानात् । ७ निजवैराग्यादित्यर्थः । ८ आलिङिगतः । ६ लतया सहितः । १० पर्णमोचनकृशः । ११ अधीतवान् । १२ वर्षाविधि । १३ निभृतः । १४ स्तुत । १४ उपवासी । १६ भयङ्करः । १७ उच्छ्वसत् । १८ फण्। १६ अङिश्रसमीपे ।

बधानः स्कन्ध'पर्यन्तलिन्बनीः केशवल्लरीः । सोऽ'न्बगाबूढकृष्णिहिमण्डलं हरिचन्दनम् ॥१०६॥ माधवीततया गाढम् उपगूढः प्रकुल्लया । शाखाबाहुभिराबेष्ट्य सथ्नेच्येव सहासया ॥११०॥ विद्याधरी करालून पल्लवा सा किलाशुंबत् । पावयोः कामिनीवास्य सामि नम्गंऽनुनेष्यती ॥१११॥ रेजे स तदबल्बोऽपि तपो दुश्चरमाचरन् । कामीव मुक्तिकामिन्यां स्पृह्यालुः कृशीभवन् ॥११२॥ तपस्तनूनपात्ताप सन्तप्तस्यास्य केबलम् । शरीरमशुंबन्नोध्वंशोषं कर्माप्यशमंबम् ॥११३॥ तीत्रं तपस्यतो अपस्य नासीत् काश्चिद्यपुष्पवः । अचित्रयं महतां धेर्यम् येना स्यान्ति न विक्रियाम् ॥११४॥ सर्वसहः रे स्वमाभारं प्रशान्तः शीतलं जलम् । निःसङ्गः पवनं वीप्तः ए स जिगाय हुताशनम् ॥११४॥ कृषं पिपासां शीतोष्णं सदंशमशकद्वयम् । मार्गाच्यवनसंसिद्धचै र् द्वन्द्वानि सहते स्म सः ॥११६॥ स नाग्न्यं परमं विभन्नाभेदीन्त्रियधूर्तकः । ब्रह्मचर्यस्य ए सा ए पुष्तः नाग्न्यं नाम परं तपः ॥११७॥ र्रात चारितमप्येष द्वितयं स्म तितिक्षते । न रत्यरितवाषा हि विषयानभिषद्धगिणः । ॥११८॥

हो रहे थे मानो उनके चरणोंके समीप विषके अंकूरे ही लग रहे हों ॥१०८॥ कुन्धों पर्यन्त लटकती हुई केशरूपी लताओंको घारण करनेवाले वे बाहुबली मुनिराज अनेक काले सर्पोंके समहको घारण करनेवाले हरिचन्दन वृक्षका अनुकरण कर रहे थे ।।१०९।। फूली हुई वासंती-लता अपनी शाखारूपी भुजाओं के द्वारा उनका गाढ आलिंगन कर रही थी और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो हार लिये हुए कोई सखी ही अपनी भुजाओंसे उनका आलिंगन कर रही हो ॥११०॥ जिसके कोमल पत्ते विद्याधरियोंने अपने हायसे तोड़ लिये हैं ऐसी वह वासन्ती लता उनके चरणोंपर पड़कर सूख गई थी और ऐसी मालूम होती थी मानो कुछ नम् होकर अनुनय करती हुई कोई स्त्री ही पैरोंपर पड़ी हो ।।१११।। ऐसी अवस्था होनेपर भी वे कठिन तपश्चरण करते थे जिससे उनका शरीर कुश हो गया था और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो मुक्तिरूपी स्त्रीकी इच्छा करता हुआ कोई कामी ही हो ॥११२॥ तपरूपी अग्निक संतापसे संतप्त हुए बाहुबलीका केवल शरीर ही खड़े-खड़े नहीं सूख गया था किन्तु दु:ख देनेवाले कर्म भी सूख गये थे अर्थात् नष्ट हो गये थे।।११३।। तीव्र तपस्या करते हुए बाहुबलीके कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि बड़े पुरुषोंका धैर्य अचिन्त्य होता है जिससे कि वे कभी विकार-को प्राप्त नहीं होते ।।११४।। वे सब बाधाओंको सहन कर लेते थे, अत्यन्त शान्त थे, परिग्रह रहित थे और अतिशय देदीप्यमान थे इसलिये उन्होंने अपने गुणोंसे पृथ्वी, जल, वार्य और अग्निको जीत लिया था ॥११५॥ वे मार्गसे च्युत न होनेके लिये भूख, प्यास, शीत, गर्मी तथा डांस मच्छर आदि परीषहोंके दुःख सहन करते थे।।११६।। उत्कृष्ट नाग्न्य व्रतको धारण करते हुए बाहुबली इन्द्रियरूपी धूर्तीके द्वारा नहीं भेदन किये जा सके थे। ब्रह्मचर्यकी उत्कृष्ट रूपसे रक्षा करना ही नाग्न्य व्रत है और यही उत्तम तप है। भावार्थ-वे यद्यपि नग्न रहते र्थे तथापि इन्द्रियरूप धूर्त उन्हें विकृत नहीं कर सके थे।।११७।। वे रित और अरित इन दोनों परिषहोंको भी सहन करते थे अर्थात् रागके कारण उपस्थित होनेपर किसीसे राग नहीं करते थे और द्वेषके कारण उपस्थित होंनेपर किसीसे द्वेष नहीं करते थे सो ठीक ही है क्योंकि विषयों-

१ भुजशिखर। २ अनुकरोति स्म। ३ आलिङ्गितः। ४ सस्या। ५ सहारया अ०, स०, इ०, ल०। ६ छेदित। ७ ईषद्। ५ अनुनयं कुर्वती। ६ अग्नि। १० 'ऊद्ध्वात् पूः शुषः' इति राम् प्रत्ययान्तः। ऊद्ध्वंभूतं शरीरिमत्यर्थः। ११ धैयेरा। १२ सकलपरीषहोपसर्गं सहमानः। १३ भूभारिमत्यर्थः। १४ तपोविशेषेण दीप्तः। १५ परीषहान्। १६ नग्नत्वम्। १७ प्रसिद्धा। १८ रक्षा। १६ सहते स्म। २० विषयवाञ्छारिहतस्य।

नास्यासीत् स्त्रीकृता बाघा भोगनिर्वेदमायुवः । शरीरमशुचि स्त्रणं पश्यतश्चमंपुत्रिकाम् ॥११६॥ स्वितश्चया निवद्यां च श्रम्यां चासोढ हेलया । मनसाऽनिभ सन्धित्सन्तुपा निच्छयनासनम् ॥१२०॥ स सेहे वधमाकोशं परमार्थविद्यां वरः । शरीरके स्वयं स्याज्ये निःस्पृहीऽनिभनन्त्रयः । ॥१२१॥ प्याचित्रियेण नास्येष्टा विष्वाणेन तनुस्थितिः । तेन वासंयमो भूत्वा याञ्चाबाधामसोढ सः॥१२२॥ जल्लं मलं तृणस्पश्च सोऽसोढो विद्यापेन तनुस्थितः । व्युत्सृष्टतनुसंस्कारो निविशेषसुसासुद्यः ॥१२३॥ रोगस्यायतनं वेहम् श्राध्यायन् वेद्यारसी । विविधातक्षकणां बाधां सहते स्म सुदुःसहाम् ॥१२४॥ प्रज्ञा परिवहं प्राज्ञो ज्ञानजं गर्वमुस्सृजन् । श्रासर्वज्ञं तदु र त्कर्षात् स ससाह भस्ताहसः ॥१२४॥ स सत्कारपुरस्कारे नासीज्जातु समुत्सुकः । पुरस्कृतो मुदं नागात् सत्कृतो न स्म तृष्यित ॥१२६॥ परीषहमलाभं च सन्तृष्टो जयित स्म सः । श्रज्ञानादर्शनोद्यभूता बाधासीन्नास्य योगिनः ॥१२७॥

की इच्छा न रखनेवाले पुरुषको रित तथा अरितकी बाधा नहीं होती ।।११८।। भोगोंसे विरक्त हुए तथा स्त्रियों के अपवित्र शरीरको चमड़ेकी पुतलीके समान देखते हुए उन बाहुबली महाराजको स्त्रियोंके द्वारा की हुई कोई बाधा नहीं हुई थी अर्थात् वे अच्छी तरह स्त्रीपरिषह सहन करते थे।।११९।। वे हमेशा खडे रहते थे और जुता तथा शयन आसन आदिकी मनसे भी इच्छा नहीं करते थे इसलिये उन्होंने चर्या, निषद्या और शय्या परिषहको लीला मात्रमें ही जीत लिया था ।।१२०।। जो स्वयं नष्ट हो जानेवाले शरीरमें निःस्पृह रहते हैं और न उसमें कोई आनन्द ही मानते हैं ऐसे परमार्थ के जाननेवालों में श्रेष्ठ बाहुबली महाराज बध और आक्रोश परिषहको भी सहन करते थे।।१२१।। याचनासे प्राप्त हुए भोजनके द्वारा शरीर-की स्थिति रखना उन्हें इष्ट नहीं था इसिलये वे मौन रहकर याचना परिषहकी बाधाको सहन करते थे ।।१२२।। जिन्होंने उत्तम क्षमा धारण की है, शरीरका संस्कार छोड़ दिया है और जिन्हें सुख तथा दु:ख दोनों ही समान हैं ऐसे उन मुनिराजने स्वेद मल तथा तृण स्पर्श परिषह-को भी सहन किया था ॥१२३॥ 'यह शरीर रोगोंका घर हैं' इस प्रकार चिन्तवन करते ही वे धीरवीर बुद्धिके धारक बाहुबली बड़ी कठिन<u>तासे सहन करनेके योग्य रोगोंसे</u> उत्पन्न हुई बाधाको भी सहन करते थे ॥१२४॥ ज्ञानका उत्कर्ष सर्वज्ञ होने तक है अर्थात् जबतक सर्वं ज्ञ न हो जावे तबतक ज्ञान घटता बढ़ता रहता है इसिलये ज्ञानसे उत्पन्न हुए अहंकार-का त्याग करते हुए अतिशय बुद्धिमान् और साहसी वे मुनिराज प्रज्ञा परिषहको सहन करते थे। भावार्य-केवलज्ञान होनेके पहले सभीका ज्ञान अपूर्ण रहता है ऐसा विचार कर वे कभी ज्ञानका गर्व नहीं करते थे।।१२५।। वे अपने सत्कार पुरस्कारमें कभी उत्कण्ठित नहीं होते थे। यदि किसीने उन्हें अपने कार्यमें अगुआ बनाया तो वे हर्षित नहीं होते थे और किसीने उनका सत्कार किया तो संतुष्ट नहीं होते थे। भावार्थ-अपने कार्यमें किसीको अगुआ बनाना पुरस्कार कहलाता है तथा स्वयं आये हुएका सम्मान करना सत्कार कहलाता है वे मुनिराज सत्कार पुरस्कार दोनोंमें ही निरुत्सुक रहते थे-उन्होंने सत्कार पुरस्कार परिषह अच्छी तरह सहन किया था ॥१२६॥ सदा सन्तुष्ट रहनेवाले बाहुबलीजीने अलाभ परिषहको जीता था तथा अज्ञान और अदर्शनसे उत्पन्न होनेवाली बाधाएं भी उन मुनिराजको नहीं हुई थीं ॥१२७॥

१ निर्वेदं गतस्य । -मीयुषः प०, इ०, द० । २ स्त्रीसम्बन्धि । ३ अभिसंघानमकुर्वन् । ४ पादत्रागः । 'पादुरुपानत् स्त्री' इत्यभिघानात् । ४ आनन्दरिहतः । ६ याचनया निवृत्तेन । ७ भोजनेन । ६ तेन कारगोन । ६ मौनी भूत्वा । १० घृतः । ११ समानसुखदुः । १२ गृहम् । १३ स्मरन् । १४ ज्ञानोत्कर्षात् । उपर्युपरि केवलज्ञानादित्यर्थः । १४ सहते स्म ।

परीबहजयावस्य वियुत्ता निर्का राऽभवत् । कर्मणां निर्जारोपायः परीबहजयः परः ॥१२६॥ कोधं तितिकाया मानम् उत्सेक परिवर्जनैः । मायामृजुतया लोभं सन्तोवेण जिगाय सः ॥१२६॥ विषयेन्यनवीप्तस्य कामाग्नेः कामनं तपः ॥१३०॥ प्राहारभयसंत्रे च समै बुनपरिग्रहे । प्रनक्षगविजयावेताः संशाः क्षपयितस्य सः ॥१३१॥ इत्यन्तरक्षगञ्जूणां स भञ्जन् प्रसरं मुद्धः । जयित स्माऽऽत्मनाऽऽत्मानम् प्रात्मविव् विवितािष्ततः ॥१३२॥ यतं च सिमतीः सर्वाः सम्यगिन्त्रियरोधनम् । प्रचेलतां च केशानां प्रतिलुञ्चनसङ्ग रम् ॥१३३॥ प्रावश्यकेष्वसम्बाधम् प्रस्तानं कितिशाियताम् । प्रवन्तिधावनं स्थित्वा भृक्ति भक्तं च नासकृत् ॥१३४॥ प्राहुर्मूलगुणानेतान् तथोत्तरगुणाः पर । तेषा माराधने यत्नं सोऽतिनिष्टातनुर्मृतिः १३५ रिण्तेष्वहापयन् स्वत्याचे व्यत्याचे स्थान्य विवित्याचिता । १३६॥ गौरवैस्त्रिभित्वन्त्रवतः परां निःशस्यतां गतः । सोऽवीिप किरणैर्भास्वानिव वीप्तेस्तपोऽश्विः ॥१३६॥ गौरवैस्त्रिभित्वन्त्रवतः परां निःशस्यतां गतः । सोऽवीिप किरणैर्भास्वानिव वीप्तेस्तपोऽश्विः ॥१३५॥ गौरवैस्त्रिभित्वन्त्रवतः परां निःशस्यतां गतः । स्वित्तिभाराद्ववाद्योऽभूम्भुक्तिवर्त्मनि ॥१३७॥ गुप्तित्रयमयीं स्युति भितो ज्ञानासिभासुरः । संवित्तिः समितिभिः सभेजे विजिगीवृताम् ॥१३६॥

इस प्रकार परिवहों के जीतनेसे उनके बहुत बड़ी कमीं की निर्जरा हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि परिषहोंको जीतना ही कर्मोंकी निर्जरा करनेका श्रेष्ठ उपाय है।।१२८॥ उन्होंने क्षमासे कोधको, अहंकारके त्यागसे मानको, सरलतासे मायाको और संतोषसे लोभको जीता था ।।१२९।। काम देवको जीतने वाले उन मुनिराजने पांच इन्द्रियोंको अनायास ही जीत लिया था सो ठीक ही है क्योंकि विषयरूपी ई धन जलती हुई कामरूपी अग्निको शमन करने-वाला तपश्चरण ही है। भावार्थ-इन्द्रियोंको वश करना तप है और यह तभी हो सकता है जब कामरूपी अग्निको जीत लिया जावे ॥१३०॥ उन्होंने कामको जीत लेनेसे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन संज्ञाओंको नष्ट किया था ।।१३१।। इस प्रकार अन्तरङ्ग शत्रुओंके प्रसारको बार बार नष्ट करते हुए उन आत्मज्ञानी तथा समस्त पदार्थीको जाननेत्राले मुनिराजने अपने आत्माके द्वारा ही अपने आत्माको जीत लिया था ॥१३२॥ पांच महाव्रत, पांच समितियां, पांच इन्द्रियदमन, वस्त्र परित्याग, केशोंका लोंच करना, छह आवश्यकोंमें कभी बाधा नहीं होना, स्नान नहीं करना, पृथिवीपर सोना, दांतीन नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार आहार लेना, इन्हें अट्टाईस मूलगुण कहते हैं इनके सिवाय चौरासी लाख उत्तर गुण भी हैं, वे महामुनि उन सुबुके पालन करने में प्रयत्न करते थे।।१३३-१३५।। इनमें कुछ भी नहीं छोड़ते हुए अर्थात् सबका पूर्ण रीतिसे पालन करते हुए वे मुनिराज व्रतोंकी उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हुए थे तथा जिस प्रकार देदीप्यमान किरणोंसे सूर्य प्रकाशमान होता है उसी प्रकार वे भी तपकी देदीप्यमान किरणोंसे प्रकाशमान हो रहे थे।।१३६॥ वे रसगौरव, शब्द गौरव, और ऋद्धिगौरव इन तीनोंसे रहित थे, अत्यन्त नि:शल्य थे और दशधर्मीके द्वारा उन्हें मोक्षमार्गमें अत्यन्त दृढ्ता प्राप्त हो गई थी ।। १३७।। वे मुनिराज किसी विजिगीषु अर्थात् शत्रुओं को जीतने की इच्छा करनेवाले राजाके समान जान पड़ते थे क्यों कि जिस प्रकार विजि-गीबु राजा किसी दुर्ग आदि सुरक्षित स्थानका आश्रय लेता है, तलवारसे देदीप्यमान होता है और कवच पहने रहता है उसी प्रकार उन मुनिराजने भी तीन गुप्तियोंरूपी दुर्गीका आश्रय ले रक्खा था, वे भी ज्ञानरूपी तलवारसे देदीप्यमान हो रहे थे और पांच समितियांरूप कवच पहिन रक्खा था। भावार्य-यथार्थमें वे कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते थे

१ क्षमया । २ गर्व । ३ त०, ब०, अ०, स०, इ०, प०, द० पुस्तकसम्मतोऽयं क्रमः । ल० पुस्तके १२६-१३० श्लोकयोर्व्यतिक्रमोऽस्ति । ४ समूहम् । ५ ज्ञातसकलपदार्थः । ६ प्रतिज्ञाम् । ७ एकभुक्तमित्यर्थः । ६ मूलोत्तरगुणानाम् । ६ महान् । १० प्रोक्तगुणेषु । ११ हानिमकुर्वन् । १२ उत्तमक्षमादिभिः । १३ रक्षाम् । १४ कवितः ।

कवायतस्करैनीस्य हुतं रत्नत्रयं घनम् । सततं जागरूकस्य भूयो भूयोऽप्रमाखतः ।।१३६।।
वाचंयमस्य' तस्यासीस्र जातु विकथावरः । नाभिद्यतेन्द्रयेरस्य मनोवुर्गं सुसंवृतम् ॥१४०॥
मनोऽगारे महत्यस्य बोधिता ज्ञानदीपिका । व्यदीपि तत्र एवासन् विश्वेऽर्था व्ययतापदे ॥१४१॥
मतिश्रुताभ्यां निःशेषम् प्रर्थतस्वं विचिन्वतः । करामलकवद् विश्वं तस्य विस्पष्टतामगात् ॥१४२॥
परीवहजयेर्वीप्तो विजितेन्द्रियशात्रवः । कवायशत्रृतुष्वेद्धं स तपो राज्यमन्वभूत् ॥१४३॥
योगजाश्वर्द्धं यस्तस्य प्रादुरासंस्तपोबलात् । यतोऽस्याविरभूच्छिकतः त्रेलोक्यक्षोभणं प्रति ॥१४४॥
चतुर्भदेऽपि बोधेऽस्य समुत्कर्षस्तदोवभूत् । तत्तदावरणीयानां क्षयोपशमजृम्भितः ॥१४४॥
मतिज्ञानसमृत्कर्वात् कोष्ठवृद्ध्यादयोऽभवन् । श्रुतज्ञानेन 'विश्वाद्धगपूर्ववित्वादिविस्तरः ॥१४६॥
परमाविधमुल्लद्धवयस सर्वाविधमासदत् । मनःपर्ययवोधे च सम्प्रापद् विपुलां मतिम् ॥१४७॥
ज्ञानशृद्ध्या तपःशुद्धिः ग्रस्यासीदितरेकणी । ज्ञानं हि तपसो मूलं यद्दन्मूले महातरोः ॥१४८॥

॥१३८॥ कषायरूपी चोरोंके द्वारा उनका रत्नत्रयरूपी घन नहीं चुराया गया था क्योंकि वे सदा जागते रहते थे और बार बार प्रमादरहित होते रहते थे। भावार्थ-लोकमें भी देखा जाता है कि जो मनुष्य सदा जागता रहता है और कभी प्रमाद नहीं करता उसकी चोरी नहीं होती। भगवान् बाहुबली अपने परिणामोंके शोधमें निरन्तर लवलीन रहते थे और प्रमादंको पासमें भी नहीं आने देते थे इसलिये कषायरूपी चोर उनके रत्नत्रयरूपी धनको नहीं चुरा सुके थे. ।।१३९।। वे सदा मौन रहते थे इसिलये कभी उनका विकथाओं में आदर नहीं होता था। और उनका मनरूपी दुर्ग अत्यन्त सुरक्षित था इसलिये वह इन्द्रियोंके द्वारा नहीं तोड़ा जा सका था। भावार्थ-वे कभी विकथाएं नहीं करते थे और पांचों इन्द्रियों तथा मनको वशमें . रखते थे ॥१४०॥ उनके मनरूपी विशाल घरमें सदा ज्ञानरूपी दीपक प्रकाशमान रहता था इसलिये ही समस्त पदार्थ उनके ध्येयकोटिमें थे अर्थात् ध्यान करने योग्य थे। भावार्य-पदार्थोंका ध्यान करनेके लिये उनका ज्ञान होना आवश्यक है, मुनिराज बाहुबलीको सब पदार्थों-का ज्ञान था इसलिये सभी पदार्थ उनके ध्यान करने योग्य थे ।।१४१।। वे मित और श्रुत ज्ञान-के द्वारा संसारके समस्त पदार्थींका चिन्तवन करते रहते थे इसलिये उन्हें यह जगत् हाथपर रक्खे हुए आंवलेके समान अत्यन्त स्पष्ट था ॥१४२॥ जो परिषहोंको जीत लेनेसे देदीप्यमान हो रहे हैं और जिन्होंने इन्द्रियरूपी शत्रुओंको जीत लिया है ऐसे वे बाहुबली कषायरूपी शत्रुओंको छेदकर तपरूपी राज्यका अनुभव कर रहे थे।।१४३।। तपश्चरणका बल पाकर उन मुनिराजके योगके निमित्तसे होनेवाली ऐसी अनेक ऋद्वियां प्रकट हुई थीं जिनसे कि उनके तीनों लोकोंमें क्षोभ पैदा करनेकी शक्ति प्रकट हो गई थी ॥१४४॥ उस समय उनके मतिज्ञाना-वरण आदि कर्मों के क्षमोपशमसे मितज्ञान आदि चारों प्रकारके ज्ञानों में वृद्धि हो गई थी ।।१४५॥ मितज्ञानकी वृद्धि होनेसे उनके कोष्ठबुद्धि आदि ऋद्धियां प्रकट हो गई थीं और श्रुत ज्ञानके बढ़नेसे समस्त अंगों तथा पूर्वींके जानने आदिकी शक्तिका विस्तार हो गया था ॥१४६॥ वे अवधिज्ञानमें परमावधिको उल्लंघन कर सर्वावधिको प्राप्त हुए थे तथा मनःपर्यय ज्ञानमें विपुलमित मनःपर्यय ज्ञानको प्राप्त हुए थे ॥१४७॥ उन मुनिराजके ज्ञानकी शुद्धि होनेसे तपकी शुद्धि भी बहुत अधिक हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार किसी बड़े वृक्षके ठह-रनेमें मूल कारण उसकी जड़ है उसी प्रकार तपके ठहरने आदिमें मूल कारण ज्ञान है ॥१४८॥

१ मौनिव्रतिनः । २ ज्ञानदीपिकायाः सकाशात् । ३ चिन्तयतः । ४ उदेति स्म । ५ द्वादशाङ्ग-चतुर्दशपूर्ववेदित्वतिक्ररूपणादिविस्तरः । ६ बोधि प०, ल० । ७ विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानम् ।

तपसोऽग्रेण चोग्रोग्रतपसा चातिर्काशतः । स बीप्ततपसाऽत्यन्तं विदीपे वीप्तिमानिव ।।१४६।।
सोऽत्रत्यत तपस्तप्तं तपो घोरं महच्च यत् । तथोत्तराण्यपि प्राप्तसमुक्तर्यप्यनुकमात् ।।१४०।।
तपोभिरकृशेरेभिःस बभौ मुनिसत्तमः । विन्नेपरोधिनम् कतः करेरिव गभिस्तमान् ।।१४१।।
विक्रियाऽच्टतयी चित्रं प्रादुरासीत्तपोबलात् । विक्रियां निक्षिलां हित्वा तीव्रमस्य तपस्यतः ।।१४२।।
प्राप्तौवध देरस्यासीत् सिभिधिजंगते हितः। प्रामर्शक्षेत्रं जल्लाचः प्राणिनामुपकारिणः ।।१४३।।
प्राप्तौवध देरस्यासीत् र्रेरसिद्धः शिक्तिमात्रतः । तपोबलसमुद्भूता बर्लीद्धरिप पप्रये ।।१४४।।
प्रक्षीणाबसथः तोऽभूत्तथाऽक्षीण् महाशनः (नसः) । सूते हि फलमक्षीणं तपोऽक्षू विमुपासितम् ।।१४५।।
प्रक्षीणाबसथः केति निजित्य जित्वरः । घ्यानाभ्यासे मनश्चके योगी योगिवदां वरः ।।१४६।।
कमामयोत्तमां मेजे परं मार्दवमार्जवम् । सत्यं शौचं तपस्त्यागावाकिञ्चन्यं च संयमम् ।।१४७।।
बह्यवर्यं च धर्म्यस्य घ्यानस्यैता हि भावनाः । योग् विद्वी परां सिद्धिम् प्रमानन्तीह योगिनः ।।१४८।।

वे महामुनि उग्र, और महाउग्र तपसे अत्यन्त कृश हो गये थे तथा दीप्त नामक तपसे सूर्यके समान अत्यन्त देशीप्यमान हो रहे थे ॥१४९॥ उन्होंने तप्तधोर और महाघोर नामके तपश्चरण किये थे तथा इनके सिवाय उत्तर तप भी उनके खूब बढ़ गये थे।।१५०।। इन बड़े बड़े तपोंसे वे उत्तम मुनिराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेघोंके आवरणसे निकला हुआ सूर्य ही अपनी किरणोंसे सुशोभित हो रहा हो ॥१५१॥ यद्यपि वे मुनिराज समस्त प्रकारकी विक्रिया अर्थात् विकार भावोंको छोड़कर कठिन तपस्या करते थे तथापि आश्चर्यकी बात है कि उनके तपके बलसे आठ प्रकारकी विकिया प्रकट हो गई थी । भावार्थ-रागद्वेष आदि विकार भावोंको छोड़-कर कठिन तपस्या करनेवाले उन बाहुबली महाराजके अणिमा, महिमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, और वशित्व यह आठ प्रकारकी विकिया ऋद्धि प्रकट हुई थीं ।।१५२॥ · जिन्हें अनेक प्रकारकी औषध ऋद्धि प्राप्त है और जो आमर्श, क्ष्वेल तथा जल्ल आदिके द्वारा प्राणियोंका उपकार करते हैं ऐसे उन मुनिराजकी समीपता जगत्का कल्याण करनेवाली थी। भावार्थ – उनके समीप रहनेवाले लोगोंके समस्त रोग नष्ट हो जाते थे ।।१५३।। यद्यपि वे आहार नहीं लेते थे तथापि शक्ति मात्रसे ही उनके रसऋद्धि प्रकट हुई थी और तपश्चरणके बलसे प्रकट हुई उनकी बल ऋद्धि भी विस्तार पा रही थी। भावार्थ–भोजन करनेवाले मुनिराजके ही रसऋद्धिका उपयोग हो सकता है परन्तु वे भोजन नहीं करते थे इसलिये उनके शक्तिमात्र से रसऋदिका सद्भाव बतलाया है।।१५४।। वे मुनिराज अक्षीणसंवास तथा अक्षीणमहानस ऋद्धिको भी धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि पूर्ण रीतिसे पालन किया हुआ तप अक्षीण फल उत्पन्न करता है ।।१५५।। विकल्प रहित चित्तकी वृत्ति घारण करना ही अध्यात्म है ऐसा निश्चयकर योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ उन जितेन्द्रिय योगिराजने मनको जीतकर उसे ध्यानके अभ्यासमें लगाया ।।१५६।। उत्तमक्षमा, उत्तममार्दव, उत्तमआर्जव, उत्तमसत्य, उत्तमशौच, उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमआिकञ्चन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश धर्मध्यानकी भावनाएं हैं। इस लोकमें योगकी सिद्धि होनेपर ही उत्कृष्ट सिद्धि-सफलता-मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ऐसा योगी लोग मानते हैं।।१५७-१५८॥

१ कृशीकृतः । २ रिवः । ३ मेघ । ४ तरिगः । ४ अष्टप्रकारा । ६ विकारम् । ७ तपः कुर्वतः । ६ खर्दिः । ६ निष्ठीवन । १० स्वेदोत्थमलाद्यैः । ११ अनशनव्रतिनः । १२ अमृतस्रवादि । १३ आलय । १४ महत् । १४ 'त०' पुस्तके 'महानसः' पाठः सुपाठः इति टिप्पगो लिखितम् । १६ अन्योन्यम् । १७ ध्याननिष्पन्ने सित । १८ मुक्तिम् ।

धनित्यात्राणसंसारेकत्वाऽन्यत्वान्यशौकताम् । निर्करास्ववसंरो'धलोकित्यत्यनुविन्तनम् ॥१५६॥ धर्मस्याख्याततां बे धेः वुर्लभत्वं च लक्षयन् । सोऽनुप्रेक्षाविधि वध्यो विशुद्धं द्वावशात्मकम् ॥१६०॥ वैधाक्षायायौ विपाकं च संस्थानं चानुचिन्तयन् । सध्यानमभजव् घम्यं कर्माशान् परिशातयन् ॥१६२॥ विविकायामिवानुष्यां घ्यानवीप्तौ निरीक्तिताः । क्षणं विशीर्णाः कर्माशाः करुजलांशा इवाभितः ॥१६२॥ तद्देहवीन्तिप्रसरो विद्धमुखेवु परित्फुरन् । तद्वनं गायङ्ग्रावच्छायाततं मिवातनोत् ॥१६३॥ तत्यवोपान्तविधान्ता विष्णं द्या मृगजातयः । ववाधिरं मृगैर्नान्यः कूरैरकूरतां श्रितः ॥१६४॥ विरोधिनोऽप्यमी मृनतविरोध स्वरमासिताः । तस्योपाद्धधः भित्तिहाद्याः शश्मेष्यं मृनेः ॥१६४॥ जरज्ज म्बूकमाध्याय मस्तके व्याधिषेनुका । स्वशावनिविशेषं ताम् पीष्यत् स्तन्य नात्मनः ॥१६६॥ करिणो हरिणारातीनन्वीयः सह यूथपः । स्तनपानोत्सुका भेजुः करिणोः सिहपोतकाः ॥१६७॥ कलभान् कल्पं भाक्षकारमुकरान् नक्षरः करैः । कण्ठीरवःस्पृशन् कण्ठे नाभ्यनन्विर् न यूथपः ॥१६॥ करिण्यो विसिनीपुत्रपृदैः पानीयमानयत् । तद्योगपीठपर्यन्तभुवः सम्मार्जनेच्छया ॥१६६॥ विसिनीपुत्रपृदैः पानीयमानयत् । तद्योगपीठपर्यन्तभुवः सम्मार्जनेच्छया ॥१६६॥ विसिनीपुत्रपृदैः पानीयमानयत् । तद्योगपीठपर्यन्तभुवः सम्मार्जनेच्छया ॥१६६॥ विसिनीपुत्रपृदैः पानीयमानयत् । स्तम्बरमा मृनि भेजुः ग्रहो शमकरं तपः ॥१७०॥ उपाद्धि भोगिनां भोगैः विनीलैध्यं रचन्तुनिः । विन्यस्तैरर्जनायेव नीलैव्यलवामकः ॥१७९॥

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्नव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्माख्यातत्त्व इन बारह भावनाओंका उन्होंने विशुद्ध चित्तसे चिन्तवन किया था ।।१५९-१६०।। वे आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थानका चिन्तवन करते हुए तथा कर्मी-के अंशोंको क्षीण करते हुए धर्मध्यान धारण करते थे ।।१६१।। जिस प्रकार दीपिकाके प्रज्व-लित होनेपर उसके चारों ओर कज्जलके अंश दिखाई देते हैं उसी प्रकार उनकी ध्यानरूपी दीपिकाके प्रज्वलित होनेपर उसके चारों ओर क्षणभर नष्ट हुए कर्मोंके अंश दिखाई देते थे ।।१६२।। सब दिशाओं में फैलता हुआ उनके शरीरकी दीप्तिका समूह उस वनको नीलमणि-की कान्तिसे व्याप्त हुआ सा बना रहा था ।।१६३।। उनके चरणोंके समीप विश्राम करनेवाले मृग आदि पशु सदा विश्वस्त अर्थात् निर्भय रहते थे, उन्हें सिंह आदि दुष्ट जीव कभी बाधा नहीं पहुँचाते थे क्योंकि वे स्वयं वहां आकर अकूर अर्थात् शान्त हो जाते थे ॥१६४॥ उनके चरणों-के समीप हाथी, सिंह आदि विरोधी जीव भी परस्परका वैर-भाव छोड़कर इच्छानुसार उठते बैठते थे और इस प्रकार वे मुनिराजके ऐश्वर्यको सूचित करते थे।।१६५।। हालकी व्याई हुई सिंही भैंसेके बच्चेका मस्तक सूंघकर उसे अपने बच्चेके समान अपना दूध पिला रही थी ।।१६६।। हायी अपने भुण्डके मुखियों के साथ साथ सिहों के पीछे पीछे जा रहे थे और स्तन-के पीनेमें उत्सुक हुए सिंहके बच्चे हथिनियोंके समीप पृहुँच रहे थे।।१६७।। बालकपनके कारण मधुर शब्द करते हुए हाथियोंके बच्चोंको सिंह अपने पैने नाखुनोंसे उनकी गर्दनपर स्पर्श कर रहा था और ऐसा करते हुए उस सिहको हाथियोंके सरदार बहुत ही अच्छा समभ रहे थे-उसका अभिनन्दन कर रहे थे।।१६८॥ उन मुनिराजके ध्यान करनेके आसनके समीपकी भूमिको साफ करते की इच्छासे हथिनियां कमलिनीके पत्तोंका दोना बनाकर उनमें भर भरकर पानी ला रही थीं ॥१६९॥ हाथी अपनी सूँड़के अग्रभागसे उठाकर लाये हुए कमल उनके दोनों चरणोंपर रख देते थे और इस तरह वे उनकी उपासना करते थे। अहा,

१ संवर । २ ध्यायित स्म । ३ आज्ञाविचयापायिवचयौ । ४ कृशीकुर्वन् । ४ व्याप्तम् । ६ निश्चलाः । ७ विरोधाः ल०, प०, अ०, स०, द०, । ५ जरज्जन्तुक ल०, इ० । जरत् वृद्ध । ६ नवप्रसूतव्याघृ । १० समानम् । ११ पाययित स्म । १२ स्तनक्षीरम् । १३ मनोज्ञ-ध्वनिनिर्विशेषान् । १४ द्वौ नञौ पूर्वमर्थं गमयतः, अभ्यनन्दीदित्यर्थः । १५ कमलैः । १६ कराग्रोद्धतः । १७ सर्पाणां शरीरैः ।

फणमात्रोव्गता रम्भात् फणिनः सितं योऽखुतन् । कृताः कुबलयेरर्घा मुनेरिव पवान्तिके।।१७२।।
रेजुंबंनलता नम्ः शाखाग्रैः कृतुंमोज्जवलैः । मुनि भजन्त्यो भक्त्येव पुष्पार्धेनंतिपूर्वकम् ।।१७३।।
शास्विद्धकासिकृतुमैः शाखाग्रैरिन लाहतं : । बभुवंनद्रुमास्तोवान्निनृत्सवः इवासकृत् ।।१७४।।
कलैरिलवतोव्गानः फणिनो ननृतुः किल । उत्कणाः कणरत्नांश्वीमै भौगे विवित्तिः ।।१७४।।
पुंस्कोकिलकलालापिडिण्डिमातुगते लयेः । 'वश्रुःभवस्तु पश्यत्तु तिवृद्धिकोऽनिद्धुः गृहः ।।१७६।।
महिन्ना शिमनः शास्तित्यभूत्तक्व काननम् । धत्ते हि महतां योगः शास्तित्त त्यास्तु ।।१७६।।
शान्तस्वनैर्नवित्त सम वनान्ते ऽस्मिन् शक्तुन्तयः । घोषयन्त इवात्यन्तं शान्तितत्त त्योवनम् ।।१७६।।
त्योऽनुभावावस्यवं प्रशान्ते ऽस्मिन् वनाश्यये । विनिपातः शक्तोऽप्यासीत् कस्यापि न कथञ्चन ।।१७६।।
रिमहसास्य तयोयोगकृ स्मितेन महीयसा । बभूवृद्धं तह्नव्धवान्ताः तिर्यञ्चोऽप्यनभिद्दहः ।।१८०।।
गतिस्वतनतो शात्वा योगस्यं तं मुनोश्वरम् । असकृत्पूजयामासुः प्रवतीर्य नभश्चराः ।।१८२।।
महिन्नाऽस्य तयोवीर्यं जनितेनालधीयसा । मृहरासनकम्पोऽभून्नतमूष्ना सुधाशिनाम् ।।१८२।।

तपश्चरण कैसी शान्ति उत्पन्न करनेवाला है, ॥१७०॥ वे मुनिराज चरणोंके समीप आये हुए सर्पोंके काले फणाओंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पूजाके लिये नीलकमलोंकी मालाएँ ही बनाकर रक्खी हों ।।१७१।। बामीके छिद्रोंसे जिन्होंने केवल फणा ही बाहर निकाले हैं ऐसे काले सर्प उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो मुनिराजके चरणोंके समीप किसीने नील-कमलोंका अर्घ ही बनाकर रक्खा हो ॥१७२॥ दनकी लताएं फूलोंसे उज्ज्वल तथा नीचेको भुकी हुई छोटी छोटी डालियोंसे ऐसी अच्छी सुशीभित हो रही थीं मानो फूलोंका अर्घ लेकर भ क्तिसे नमस्कार करती हुई मुनिराजकी सेवा ही कर रही हों।।१७३।। वनके वृक्ष, जिनपर सदा फूल खिले रहते हैं और जो वायुसे हिल रहे हैं ऐसे शाखाओं के अग्रभागोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो संतोषसे बार बार नृत्य ही करना चाहते हों।।१७४॥ जिनके फणा अंचे उठ रहे हैं ऐसे सर्प, भूमरोंके शब्दरूपी सुन्दर गानेके साथ साथ फणाओंपर लगे हुए रत्नोंकी किरणों-से देदीप्यमान अपने फणाओंको घुमा घुमाकर नृत्य कर रहे थे।।१७५॥ मोर, कोकिलोंके सुन्दर शब्दरूपी डिण्डिम बाजेके अनुसार होनेवाले लयके साथ साथ सुपौके देखते रहते भी बार बार नृत्य कर रहे थे ॥१७६॥ इस प्रकार अतिशय शान्त रहनेवाले उन मुनिराजके माहात्म्यसे वह वन भी शान्त हो गया था सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषोंका संयोग कूर जीवों में भी शान्ति उत्पन्न कर देता है।।१७७॥ इस वनमें अनेक पक्षी शान्त शब्दोंसे चहक रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इस बातकी घोषणा ही कर रहे हों कि यह तपोवन अत्यन्त शान्त है ॥१७८॥ उन मुनिराजके तपके प्रभावसे यह वनका आश्रम ऐसा शान्त हो गया था कि यहांके किसी भी जीवको किसीके भी द्वारा कुछ भी उपद्रव नहीं होता था ॥१७९॥ तपके सम्बन्धसे बड़े हुए मुनिराजके बड़े भारी तेजसे तिर्य चोंके भी हृदयका अन्धकार दूर हो गया था और अब वे परस्परमें किसीसे द्रोह नहीं करते थे-अहिंसक हो गये थे ॥१८०॥ विद्याधर लोग गति भंग हो जानेसे उनका सद्भाव जान लेते थे और विमानसे उतरकर ध्यान में बैठे हुए उन मुनिराजकी बार बार पूजा करते थे।।१८१।। तपकी शक्तिसे उत्पन्न हुए मुनि-राजके बड़े भारी माहात्म्यसे जिनके मस्तक भक्ते हुए हैं ऐसे देवोंके आसन भी बार बार कम्पाय-

१ वल्मीकविलात् । २ कृष्णाः । ३ नर्तितुमिच्छवः । ४-द्गीतैः ल० । ५ दीप्तै-इ०, ल० । ६ शरीरैः । ७ तालनिबद्धैः । ५ सर्पेषु । 'कुण्डली गूढपाच्चक्षुःश्रवाः काकोदरः फणी' इत्यभिधानात् । ६ सर्पेद्विषः । मयूरा इत्यर्थः । १० नटन्ति स्म । ११ यतेः । १२ संयोगः । १३ क्रूरस्वरूपेषु । १४ अत्यन्तं प्रसन्नम् । १५ बाधेत्यर्थः । १६ तेजसा । १७ अहिंसकाः ।

विश्वाधर्यः कदाविच्य क्रीशहेतोरपानताः । वल्लीच्छेच्यनमासः मृतेः सर्वाद्यमसङ्गिः ॥१८३॥ इत्युपाक्छ सद्ध्यानयलीर्भूततपोवतः । स लेश्यासुद्धिमास्कंन्वन् झुक्लघ्यानोन्मुकोऽभवत् ॥१८४॥ वत्सरानश्चनस्यान्ते भरतेशेन पूजितः । स भेजे परमञ्चोतिः केवलाक्यं यवसरम् ॥१८४॥ संविलच्छो भरताधीशः सोऽस्मसं इति विश्वतः । हृद्यस्य हार्वः तेनासीत् तत्पूजाऽपेकि केवलम् ॥१८६॥ केवलाकोंवयात् प्राक्त पश्चाच्य विधिवव् व्यधात् । सपर्या भरताधीशो योगिनोऽस्य प्रसन्नधीः ॥१८५॥ १८६॥ केवलाकोंवयात् प्राक्ति तर्याः भरतेशिनः । १८५॥ स्वागः प्रमार्जनार्येज्या १८प्राक्तिनी भरतेशिनः । १८५॥ स्वागः भरतेशेन महेज्या स्वानुजन्मनः । प्राप्तकेवलबोधस्य को हि तद्वणंने क्षमः ॥१८६॥ १८६॥ १८व्याजन्यान् भर्ते। धर्मरागस्तवाऽपरः । जन्मान्तरानुबन्धश्वः प्रेमबन्धोऽतिनिर्भरः ॥१६०॥ १८६॥ भवितप्रकर्वस्य प्रयोजकाः । तेवां नु सर्वसामश्चीं कां न पुष्णति सत्क्रियाम् ॥१६१॥ सामात्यः समहीपासः सान्तः पुरपुरोहितः । त बाहुबलियोगीन्तं प्रणनामाधिराट् मृदा ॥१६२॥

मान होने लगते थे ।।१८२॥ कभी कभी क्रीड़ाके हेतुसे आई हुई विद्याधरियां उनके सर्व शरीर-पर लगी हुई लताओंको हटा जाती थीं ॥१८३॥ इस प्रकार घारण किये हुए सुमीचीनघर्म-ध्यानके बलसे जिनके तपकी शक्ति उत्पन्न हुई है ऐसे वे मुनि लेश्याकी विशुद्धिको प्राप्त होते हुए शुक्लध्यानके सन्मुख हुए।।१८४।। एक वर्षका उपवास समाप्त होनेपर भरतेश्वरने आकर जिनकी पूजा की है ऐसे महामुनि बाहुबली कभी नष्ट नहीं होनेवाली के<u>वलज्ञानरू</u>पी उत्कृष्ट ज्योतिको प्राप्त हुए। भावार्थ-दीक्षा लेते समय बाहुबलीने एक वर्षका उपवास किया था। जिस दिन उनका वह उपवास पूर्णहु आ उसी दिन भरतने आकर उनकी पूजा की और पूजा करते ही उन्हें अविनाशी उत्कृष्ट केवलज्ञान प्राप्त हो गया ॥१८५॥ वह भरतेश्वर मुभसे संक्लेशको प्राप्त हुआ है अर्थात् मेरे निमित्तसे उसे दुःख पहुंचा है यह विचार बाहुबली-के हृदयमें विद्यमान रहता था, इसलिये केवलज्ञानने भरतकी पूजा की अपेक्षा की थी। भावार्थ-भरतके पूजा करते ही बाहुबलीका हृदय शृल्यरहित हो गया और उसी समय उन्हें केवलज्ञान भी प्राप्त हो गया ।।१८६।। प्रसन्न हैं बुद्धि जिसकी ऐसे समृाट् भरतने केवलज्ञानरूपी सुर्यके उदय होनेके पहले और पीछे-दोनों ही समय विधिपूर्वक उन मुनिराजकी पूजा की थी।।१८७॥ भरतेश्वरने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पहले जो पूजा की थी वह अपना अपराध नष्ट करनेके लिये की थी और केवलज्ञान होनेके बाद जो बड़ी भारी पूजा की थी वह केवलज्ञानकी उत्पत्ति का अनुभव करनेके लिये की थी।।१८८।। जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे अपने छोटे भाई बाहुबलीकी भरतेश्वरने जो बड़ी भारी पूजा की थी उसका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ?।।१८९।। प्रथम तो बाहुबली भरतके छोटे भाई थे, दूसरे भरतको धर्मका प्रेम बहुत था, तीसरे उन दोनोंका अन्य अनेक जन्मोंसे सम्बन्ध था, और चौथे उन दोनोंमें बडा भारी प्रेम था इस प्रकार इन चारोंमेंसे एक एक भी भिक्तकी अधिकताको बढ़ानेवाले हैं, यदि यह सब सामग्री एक साथ मिल जाए तो वह कौन-सी उत्तम कियाको पुष्ट नहीं कर सकती अर्थात् उससे कौन सा अच्छा कार्य नहीं हो सकता ? ॥१९०-१९१॥ सम्राट् भरतेश्वरने

१ मोचयामासुः । २ प्रकटीभूत । ३ गच्छन् । ४ मत् । ५ भुजबिलनः । ६ स्नेहः । 'प्रेमा ना प्रियता हार्दं प्रेम स्नेहः' इत्यभिधानात् । ७ हार्देन । ५ भरतपूजापेक्षि । ६ केवलज्ञानम् । १० निजाप्पाधिनवारणार्था । ११ प्राग्भवा । १२ पश्चाद्भवा । १३ अत्यधिका । १४ निजजवनेन । १५ अनुगमनम् । सहोत्पत्तिरित्यर्थः । १६ —नुबद्धश्च ब०, अ०, स०, प०, इ० । १७ एकैकमिप । १८ मही-पालैः सहितः ।

किमत्र बहुना रत्नैः कृतोऽर्घः स्वर्णदोजलम् । पाद्यं रत्नाचिद्यो दीपास्तण्डुलेज्या च मोनितकैः ॥१६३॥ हिवः पोयूविपण्डेन घूपो देवद्वमांशकैः । पुष्पाची पारिजातादिसुरागसुमनश्चयैः ॥१६४॥ सरत्ना निषयः सर्वे फलस्याने नियोजिताः । पूजां रत्नमयोमित्यं रत्नेशो निरवर्तयत् ॥१६४॥ सुराश्चासनकम्पेन ज्ञाततत्केवलोदयाः । चकुरस्य परामिज्यां शता ध्वरपुरःसराः ॥१६६॥ ववुर्मन्वं स्वरद्यानतरुषू ननचुञ्चवः । तदा सुगन्धयो वाताः स्वर्धुनीशोकराहराः ॥१६७॥ मन्द्रं पयोमुचां मार्गे दथ्वनुश्च सुरानकाः । पुष्पोत्करो दिवोऽपतत् कल्पानोकहसंभवः ॥१६६॥ रत्नातपत्रमस्योच्वंः निर्मितं सुरशिलिपितः । परार्ध्यमणिनिर्माणम् स्नाद् दिव्यं च विष्टरम् ॥ १६६॥ स्वयं व्यषूयतास्योच्वंः प्रान्तयोश्चामरोत्करः । सभावनिश्च तद्योग्या पप्रथे प्रथितोदया ॥२००॥ सुरेरित्यचितः प्राप्तकेवलिदः स योगिराट् । व्यद्युतन्मुनिभिर्जुष्टः शशोवोद्युभिराधितः ॥२०१॥ घातिकर्मक्षयोद्भृताम् उद्वहन् परमेष्ठिताम् । विजहार महीं कृत्स्नां सोऽभिगम्यः सुषाशिनाम् ॥२०२॥ इत्यं स विश्वविद्वयं प्रीणयन् स्ववचोऽमृतैः । कैलासमचलं प्रापत् पूतं सिप्तिधिना गुरोः ॥२०३॥

मंत्रियोंके साथ, राजाओंके साथ और अन्तःपुरकी समस्त स्त्रियों तथा पुरोहितके साथ उन बाहुबली मुनिराजको बड़े हर्षसे नमस्कार किया था ॥१९२॥ इस विषयमें अधिक कहां तक कहा जावे, संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि उसने रत्नोंका अर्घ बनाया था, गंगाके जल-की जलवारा दी थी, रत्नोंकी ज्योतिक दीपक चढ़ाये थे, मोतियोंसे अक्षतकी पूजा की थी, अमृत-के पिण्डसे नैवेद्य अर्पित किया था, कल्पवृक्षके टुकड़ों (चूर्णी)से धूपकी पूजा की थी, पारिजात आदि देववृक्षोंके फूलोंके समृहसे पुष्पोंकी अर्चा की थी, और फलोंके स्थानपर रत्नोंसहित समस्त निधियां चढ़ा दी थीं इस प्रकार उसने रत्नमयी पूजा की थी।।१९३-१९५॥ आसन कम्पायमान होतेसे जिन्हें बाहुबलीके केवलज्ञान उत्पन्न होनेका बोध हुआ है ऐसे इन्द्र आदि देवोंने आकर उनकी उत्कृष्ट पूजा की ॥१९६॥ उस समय स्वर्गके बगीचेके वृक्षोंको हिलाने-में चतुर तथा गंगा नदीकी बूंदोंको हरण करनेवाला सुगन्धित वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥१९७॥ देवोंके नगाड़े आकाशमें गंभीरतासे बज रहे थे और कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुआ फूलों-का समृह आकाशसे पड़ रहा था ॥१९८॥ उनके ऊपर देवरूपी कारीगरोंके द्वारा बनाया हुआ रत्नोंका छत्र सुशोभित हो रहा था और नीचे बहुमूल्य मणियोंका बना हुआ दिव्य सिंहासन देदीप्यमान हो रहा था ॥१९९॥ उनके दोनों ओर ऊंचाईपर चमरोंका समूह स्वयं ढुल रहा था तथा जिसका ऐश्वर्य प्रसिद्ध है ऐसी उनके योग्य सभाभूमि अर्थात् गन्धकुटी भी बनाई गई थी।।२००।। इस प्रकार देवोंने जिनकी पूजा की है और जिन्हें केवलज्ञानरूपी ऋद्धि प्राप्त हुई है ऐसे वे योगिराज अनेक मुनियोंसे घिरे हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो नक्षत्रों-से घरा हुआ चन्द्रमा ही हो ॥२०१॥ जो घातियाकर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुई अर्हन्त परमेष्ठी की अवस्थाको धारण कर रहे हैं तथा इसीलिये देव लोग जिनकी उपासना करते हैं ऐसे भगवान् बाहुबलीने समस्त पृथिवीमें विहार किया ॥२०२॥ इस प्रकार समस्त पदार्थीको जाननेवाले बाहुबली अपने वचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त संसारको संतुष्ट करते हुए, पूज्य पिता भगवान् वृषभदेवके सामीप्यसे पवित्र हुए कैलास पर्वतपर जा पहुंचे ॥२०३॥

१ चरुः। २ हरिचन्दनशकलैः। ३ इन्द्र। ४ उभयपार्श्वयोः। ५ सेवितः। ६ आराष्यः। ७ वृषभस्य।

## माविनी

संकलन् पसमाजे दृष्टि मल्लाम्ब युद्धः तः विजितभरतकीर्तियः प्रवन्नाज मुक्त्यं । तृणमिव विगणस्य प्राज्यसाम्प्राज्यभारं

चरमतन् घराणामग्रणीः सोऽवताब् वः ॥२०४॥

भरतविजयलक्ष्मीर्जाज्य लच्चकमूर्त्या

यमिनमभिसरन्ती कित्रियाणां समक्षम् ।

चिरतरमव<sup>र्</sup>धूतापत्रपापा<sup>ध</sup>त्रमासीद्

म्रिषिगतगुरुमार्गः सोऽवताब् <u>दोर्बली</u> वः ॥२०५॥

स जयति जयलक्ष्मीसङ्ग माशामबन्ध्यां

विद्वविषक्षामा सन्निषौ पार्थिवानाम् ।

सकलजगदगारव्याप्तकीर्तिस्तपस्याम्

ग्रभजत यशसे यः सूनुराग्रस्य षातुः ॥२०६॥

जयति भुजबलीशो बाहुबीय स यस्य

प्रिथितमभवदग्रे क्षत्रियाणां नियुद्धे ।

भरतन्पतिनामा यस्य नामाक्षराणि

स्मृतिपथमुपयान्ति प्राणिबृन्दं पुनन्ति ॥२०७॥

जयति भुजगवक्त्रोद्वान्तनिर्यद्गराग्निः

प्रशममसकुदापत् प्राप्य पादौ यदीयौ ।

सकलभुवनमान्यः खेचरस्त्रीकराप्रो-

वृप्रथितविततवीरहेष्टितो दोर्बलीशः ॥२०८॥

जिन्होंने समस्त राजाओं को सभामें दुष्टियुद्ध, मल्लुयुद्ध और जलयुद्धके द्वारा भरतकी समस्त कीर्त जीत ली थी, जिन्होंने बड़े भारी राज्यके भारको तृणके समान तुच्छ समक्ष कर
मुक्ति प्राप्त करने के लिये दीक्षा धारण की थी और जो चरम शरीरियों में सबसे मुख्य थे ऐसे
भगवान् बाहुबली तुम सबकी रक्षा करें ॥२०४॥ सब क्षत्रियों के सामने भरतकी विजयलक्ष्मी देदीप्यमान चक्रकी मूर्तिके बहाने से जिन बाहुबली के समीप गई थी परन्तु जिनके द्वारा
सदाके लिये तिरस्कृत होकर लज्जाका पात्र हुई थी और जिन्हों ने अपने पिताका मार्ग (मुनिमार्ग)
स्वीकृत किया था वे भगवान् बाहुबली तुम सबकी रक्षा करें ॥२०५॥ जो अनेक राजाओं के
सामने सफल हुई जयलक्ष्मी के समागमकी आशाको घारण कर रहे थे, सबसे अधिक तेजस्वी
थे, जिनकी कीर्ति समस्त जगत्रूष्पी घरमें व्याप्त थी और जिन्होंने वास्तविक यशके लिये तप
घारण किया था वे आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवके पुत्र सद्द जयवन्त हों ॥२०६॥ जिनकी
भुजाओं का बल क्षत्रियों के सामने भरतराजके साथ हुए मल्लयुद्धमें प्रसिद्ध हुआ था, और
जिनके नामके अक्षर स्मरणमें आते ही प्राणियों के समृहको पवित्र कर देते हैं वे बाहुबली स्वामी
सदा जयवन्त हों ॥२०७॥ जिनके चरणों को पाकर सपौं के मृहके उच्छ्वाससे निकलती हुई
विषकी अग्न बार बार शान्त हो जाती थी, जो समस्त लोकमें मान्य हैं, और जिनके शरीरपर
फैली हुई लताओं को विद्यापरियां अपने हाथों के अग्रभागसे हटा देती थीं वे बाहुबली स्वामी

१ समक्षे । २ भृषां ज्वलत् । ३ भुजबलिना अवधीरिता । ४ लज्जाभाजनम् । ५ सङ्ग-वाञ्छाम् । ६ तप इत्यर्थः । ७ सह । ८ उपगतानि भूत्वा । ६ विषाग्निः ।

जयति भरतराजप्रोशुमौल्यप्रसक्तीः

पलनुलितनलेन्दुः सृष्टुराद्यस्य सूनुः।

भु जगकुलकलायै राकुलैन किलत्वं

ष्तिबलकलितो यो योगभूमीय मेजे ॥२०६॥

<sup>र</sup>शितिभिरलिकुलाभैराभुजं लम्बनानैः

<sup>र</sup>निहितभुजनिटङको मूर्वजैवेरिस<sup>र</sup>ताग्रेः।

जलघरपरिरोधध्याममूर्देव भूधाः

श्रियमपुषदन्नां दोर्बली यः स नोऽज्यस् ।।२१०।।

स जयित हिमकाले यो हिमानीपशीतं<sup>ध</sup>

वपुरचल इबोच्चंबिभावाविर्वभूव ।

नवघनसलिलीघेर्यरच घौतोऽञ्चकाले

<sup>र</sup>सरघृणिकिरणानप्युष्णकाले विषेहे ।।२११॥

जगति रजियनमेनं योगिनं योगिक्यें:

फ्रियगतनहिमानं सानितं भाननीयैः।

स्मरति हृदि नितान्तं यः स शान्तान्तरात्यारं°

भजति विजयलक्ष्मीमाशु जैनीमजय्वाम् ॥२१२॥

इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भुजबलिजल-मल्लदृष्टियुद्धविजयदीकाकेवलोत्पत्तिवर्णनं नाम षट्त्रिशत्तमं पर्व ॥३६॥

सदा जयवन्त हो ।।२०८।। भरतराजके ऊचे मुकुटके अग्र भागमें लगे हुए रत्नोंसे जिनके चरण के नखरूपी चन्द्रमा अत्यन्त चमक रहे थे, जो धैर्य और बलसे सहित थे तथा जो इसलिये ही क्षोभको प्राप्त हुए सपौंके समृहसे कभी आकुलताको प्राप्त नहीं हुए थे वे आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवके पुत्र बाहुबली योगिराज सदा जयवन्त रहें ।।२०९।। भमरोंके समूहके समान काले, भुजाओं तक लटकते हुए तथा जिनका अग्रभाग टेढ़ा हो रहा है ऐसे मस्तकके बालोंसे जिनकी मुजाओंका अग्रभाग ढक गया है और इसलिये ही जो मेघोंके आवरणसे मिलन शिखरवाले पर्वतको पूर्ण शोभाको पुष्ट कर रहे हैं वे भगवान् बाहुबली हम सबकी रक्षा करें ।।२१०।। जो शीतकालमें बर्फसे ढके हुए ऊचे शरीरको घारण करते हुए पर्वतके समान प्रकट होते थे, वर्षाऋतुमें नवीन मेवोंके जलके समूहसे प्रक्षालित होते थे—भीगते रहते थे और ग्रीष्मकालमें स्पृंकी किरणोंको सहन करते थे वे बाहुबली स्वामी सदा जयवन्त हों ।।२११॥ जिन्होंने अन्तरङ्ग—बहिरङ्ग शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली है, बड़े बड़े योगिराज ही जिनकी मिहमा जान सकते हैं, और जो पूज्य पुरुषोंके द्वारा भी पूजनीय हैं ऐसे इन योगिराज बाहुबलीको जो पुरुष अपने हृदयमें स्मरण करता है उसका अन्तरातमा शान्त हो जाता है और वह शीघृ ही जिनेन्द्रभगवान्की अजय्य (जिसे कोई जीत न सके) विजयलक्ष्मी—मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त होता है ॥२१२॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषा-नुवादमें बाहुबलीका जल-युद्ध, मल्ल-युद्ध और नेत्र-युद्धमें विजय प्राप्त करना, दीक्षा धारण करना, और केवलज्ञान उत्पन्न होनेका वर्णन

करनेवाला-छत्तीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ कृष्णैः । २ आच्छादितबाहुवलभीः । ३ वक्र । 'अविरुद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि' इत्यभिधानात् । ४ हिमसंहतिवेष्टितम् । 'हिमानी हिमसंहतिः' इत्यभिधानात् । ५ प्रावृट्काले । ६ सूर्यः । ७ सहति स्म । ८ जयशीलम् । ६ पिजतम् । १० उपकान्तिचिक्तः ।

## सत्रिंशत्तमं पर्व

श्रय निर्वितिताशेषिक्णयो भरतेश्वरः । पुरं साकेसमुस्केत् प्राविक्षत् परया श्रिया ॥ १ ॥
रितत्रास्य नृपशार्वृत्तैः ग्रमिषेकः कृतो मृदा । वात् रस्तजयश्रीस्ते प्रथतां भुवनेष्विति ॥ २ ॥
तमन्विष्ठ्यम् पौराश्य साम्तःपुरपुरोषसः । विरायुः पृष्यित्रीराज्यं क्षियाव् देव भवानिति ॥ ३ ॥
राज्याभिषेचने भर्तुर्यो विविध् वभेशिनः । स सर्वोऽत्रापि तीर्थाम्बुसं म्मारादिः कृतो नृपः ॥ ४ ॥
रित्याऽभिषिक्तस्तेनैव विधिनाऽलञ्जकृतोऽधिराट् । तर्वेच जयघोषादिः त्रयुक्तः सामरं नृपः ॥ ४ ॥
तथेव सत्कृता विश्वे पाण्यतः ससनाभयः । तर्वेव तपितो लोकः परया दानसम्यदा ॥ ६ ॥
रित्याध्वनन् महाघोषा नान्दीघोषा महानकाः । प्रशुक्तविधित्रार्थ्यः तथा घोषं घोषं रघः कृतः ॥ ७ ॥
ग्रानिद्वियो महाभेर्यः तथैवाभिहता मृद्धः । सङ्गीतिधित्रारस्यः तथा प्रमदमण्डवे ॥ ६ ॥
मूर्थाभिषिक्तैः प्राप्ताभिषेकस्यास्याजिन चुतिः । मेराविवाभिषिक्तस्य नाकीन्द्रैरादिवेषसः ॥ ६ ॥
गङ्गासिन्ध् सरिद्वयौ साक्षतैस्तीर्थवारिभिः । द्रग्रभ्यौक्षिष्टां तमभ्येत्य रत्नभृङ्गारसम्भृतैः ॥ १० ॥
कृताभिषेकमेनं च नृपासनमिषिष्ठतम् । गणबद्धामरा भेजुः प्रणम्यं मंष्यनौत्विभिः ॥ ११ ॥

अथानन्तर जिसने समस्त दिग्विजय समाप्त कर लिया है ऐसे भरतेश्वरने जिसमें अनेक ध्वजाएँ फहरा रही हैं ऐसे अयोध्यानगरमें बड़े वैभवके साथ प्रवेश किया ॥१॥ चतुरंग विजयसे उत्पन्न हुई आपकी लक्ष्मी संसारमें अतिशय वृद्धि और प्रसिद्धिको प्राप्त होती रहे यही विचार कर बड़े बड़े राजाओंने उस अयोध्या नगरमें हर्षके साथ महाराज भरतका अभिषेक किया था ।।२।। हे देव, आप दीर्घजीवी होते हुए चिरकालतक पृथिवीका राज्य करें, इस प्रकार कहते हुए अन्तःपुर तथा पुरोहितोंके साथ नगरके लोगोंने उनका अभिषेक किया था ॥३॥ जो विधि भगवान् वृषभदेवके राज्याभिषेकके समय हुई थी, तीर्थोंका जल इकट्ठा करना आदि वह सब विधि महाराज भरतके अभिषेकके समय भी राजाओंने की थी।।४।। देवोंके साथ साथ राजाओंने भगवान् वृषभदेवके समान ही भरतेश्वरका अभिषेक किया था, उसी प्रकार आभूषण पहिनाये थे और उसी प्रकार जयघोषणा आदि की ।।५।। उसीप्रकार परिवार-के लोगोंके साथ साथ राजाओंका सत्कार किया गया था, और उसीप्रकार दानमें दी हुई सम्पत्ति से सब लोग संतुष्ट किये गये थे।।६। जिनके शब्दोंने क्षोभित हुए समुद्रके शब्दको भी तिरकृत कर दिया था ऐसे बड़े बड़े शब्दोंवाले मांगलिक नगाड़े उसीप्रकार बजाये गये थे ॥७॥ उसी प्रकार आनन्दकी महाभेरियां बार बार बजाई जा रही थीं और आनन्दमण्डपमें संगीतकी विधि भी उसी प्रकार प्रारम्भ की गई थी।।८।। मेरु पर्वतपर इन्द्रोंके द्वारा अभिषेक किये हुए आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवकी जैसी कान्ति हुई थी उसी प्रकार राजाओं के द्वारा अभिषेकको प्राप्त हुए महाराज भरतकी भी हुई थी।।९।। गंगा-सिन्धु निदयोंकी अधिष्ठात्री गंगा-सिन्धु नामकी देवियोंने आकर रत्नोंके भृङ्गारोंमें भरे हुए अक्षत सहित तीर्थजलसे भरत-का अभिषेक किया था।।१०।। जिनका अभिषेक समाप्त हो चुका है और जो राजसिंहासनपर बैठे हुए हैं ऐसे महाराज भरतकी अनेक गणबद्धदेव अपने पणिमयी मुकुटोंको नवा-नवाकर

१ साकेतपुर्याम् । २ चिकित्याः । ३ चतुर्दिक्षु भवा जयलक्ष्मीः । चातुरङग-ल०, अ०, प०, स०, इ०। ४ कुरु । ५ समृह । ६ यथा कृषभोऽभिषिकतः । एवमुत्तरक्रापि योज्यम् । ७ प्रथम-मङगलरवाः । = अभिषेकं चक्रतुः । ६ अङगरक्षदेवाः ।

हिमबद्विजयार्वेशी मागवाद्याश्य देवताः । सेयराश्योभयभेग्योः तं नेमुनंम्नमीलयः ॥ १२ ॥ सोऽभिविवतोऽिंप नोत्सिक्तो वभूव नृपसत्तमः । महतां हि मनोवृत्तिः नोत्सेक'परिरिम्भणी ॥ १३ ॥ वामर्थ्वीज्यमानोऽिंप न 'निवृत्तिमगाव् विभुः । भातृष्यसंविभक्ता थीः इतीहानृशयानुगः ॥ १४ ॥ वोबंलिभातृसङ्घर्यात् नास्य तेजो विक्रावतम् । प्रत्युतोत्किविहेन्नो वा घृष्टस्य निक्षोपले ॥ १४ ॥ निष्कण्टकमिति प्राप्य साम्माज्यं भरताविषः । वभौ भास्वानिवोद्विक्तप्रतापः शुद्धमण्डलः ॥ १६ ॥ क्षेमंकतानतां भेजुः प्रजास्तिस्मन् सुराजिन । योगक्षेमौ वितन्वाने मन्वानाः स्वां सनायताम् ॥ १७ ॥ ययास्यं संविभज्यामी सम्भुक्ता निषयोऽमुना । सम्भोगः संविभागश्य फलमर्थाजंने द्वयम् ॥ १८ ॥ रत्नान्यिप यथाकामं विविद्यानि निषीशिना । रत्नानि ननु तान्येव यानि यान्त्युपयोगिताम् ॥ १८ ॥ मनुश्चकभृतामाद्यः षट्कण्डभरताविषः । राजराजोऽधिराद् सम्माहित्यस्योद्योवितं यशः ॥ २० ॥ नन्दनो वृवभेशस्य भरतः शातमातुरः । इत्यस्य रोवसी व्याप शुभा कीतिरनश्वरी ॥ २१ ॥ कीदृक् परिच्छदस्तस्य विभवश्वकर्वतिनः । इति "प्रश्नवशावस्य विभवोद्देशकीर्तनम् ॥ २२ ॥ गलन्मवजलास्तस्य गजाः सुरगजोपमाः । लक्षाश्चतुरशीतिस्ते "रवैवंदैः सुकल्पितः ॥ २२ ॥ गलन्मवजलास्तस्य गजाः सुरगजोपमाः । लक्षाश्चतुरशीतिस्ते "रवैवंदैः सुकल्पितः ॥ २२ ॥

सेवा कर रहे थे ।।११।। हिमवान् और विजयार्ध पर्वतके अधीश्वर हिमवान् तथा विजयार्ध-देव, मागघ आदि अन्य अनेक देव, और उत्तर-दक्षिण श्रेणीके विद्याधर अपने मस्तक भुका भुकाकर उन्हें नमस्कार कर रहे थे ॥१२॥ अनेक अन्छे अच्छे राजाओंके द्वारा अभिषिक्त होनेपर भी उन्हें कुछ भी अहंकार नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी मनोवृत्ति अहंकारका स्पर्श नहीं करती ॥१३॥ यद्यपि उनके ऊपर चमर ढुलाये जा रहे थे तथापि वे उससे संतोषको प्राप्त नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें निरन्तर इस बातका पछ्तावा हो रहा था कि मैंने अपनी विभूति भाइयोंकी नहीं बांट पाई ।।१४।। भाई बाहुबलीके संघर्षसे उनका तेज कुछ कम नहीं हुआ था किन्तु कसौटीपर घिसे हुए सोनेके समान अधिक ही हो गया था ॥१५॥ इस प्रकार निष्कण्टक राज्यको पाकर महाराज भरत उस सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहे थे जिसका कि प्रताप बढ़ रहा है और मण्डल अत्यन्त शुद्ध है।।१६॥ योग (अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करना) और क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना) को फ़ैलानेवाले उन उत्तम राजा भरतके विद्यमान रहते हुए प्रजा अपने आपको सनाथ समभती हुई कुशल मंगलको प्राप्त होती रहती थी।।१७।। महाराज भरतने निधियोंका यथायोग्य विभागकर उनका उपभोग किया था सो ठीक ही है क्योंकि स्वयं संभोग करना और दूसरेको विभाग कर देना ये दो ही धन कमानेके मुख्य फल हैं।।१८॥ निधियोंके स्वामी भरतने रत्नोंका भी इच्छानुसार उपभोग किया था सो ठीक ही है क्योंकि वास्तवमें रत्न वही हैं जो उपयोगमें आवें ।।१९॥ यह सोलहवां मनु है, चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती है, षट् खण्ड भरतका स्वामी है, राजराजेश्वर है, अधिराट् है और समृाट् है इस प्रकार उसका यश उद्घोषित हो रहा था ॥२०॥ यह भरत भगवान् वृषभदेवका पुत्र है और इसकी माताके सौ पुत्र हैं इस प्रकार इसकी कभी नष्ट नहीं होनेवाली उज्वल कीर्ति आकाश तथा पृथिवीमें व्याप्त हो रही थी ॥२१॥ उस चऋवर्ती-का परिवार कितना था ? और विभूति कितनी थी ? राजा श्रेणिकके इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये गौतमस्वामी उसकी विभूतिका इस प्रकार वर्णन करने लगे।।२२।। महाराज भरतके, जिनके गण्डस्थलसे मदरूपी जल भर रहा है, और जो जड़े हुए सुसज्जित दांतोंसे सुशो-

१ उत्सेकः अहड्कारवान् । गर्वालिङगिनी । २ सुखम् । ३ अनुभुक्तानि । ४ श्रेगिप्रश्नवशात् । ४ रदैः उपलक्षिताः । ६ स्वर्णकटकखण्डैः ।

विव्यरत्नविनिर्माण रथास्तावन्तं एव हि । मनोवायुजवाः सूर्यरथप्रस्पिवरंहसः ।। २४ ॥ कोटयोऽज्दावशाश्वानां भूजलाम्बरचारिणाम् । यत्युराप्राणि घौतानि पूर्तिस्त्रपथगां जलेः ॥ २४ ॥ चतुर्भिरिषकाशीतिः कोटयोऽस्य पवातयः । येवां सुभट सम्मवें निक्रढं पुरुषवततम् ॥ २६ ॥ वज्रास्थिकश्वाितः वार्षः वलयं वें व्टितं वपुः । वज्रानाराचिनिभन्नम् प्रभेद्यमभवत् प्रभोः ॥ २७ ॥ समसुप्रविभक्ताक्वगं चतुरसं सुसंहिति । वपुः सुन्वरमस्यासीत् संस्थानेनादिना विभोः ॥ २८ ॥ निव्द प्तकनकच्छायं सच्चतुः विष्टलक्षणम् । रुरु च व्यञ्जनेस्तस्य निसर्गसुभगं वपुः ॥ २६ ॥ शारीरं यच्च यावच्च बलं वट्षण्डभूभुजाम् । ततोऽिषकतरं तस्य बलमासीव् बलीयसः ॥ ३० ॥ शासनं तस्य चकाक्षकम् प्रासिन्धोरनिवारितम् । शिरोभिक्ष्यमाक्षदिकक्षः पृथिवीश्वरः ॥ ३१ ॥ शामितं तस्य चकाक्षकम् प्रासिन्धोरनिवारितम् । शिरोभिक्यमाक्षदिकक्षः पृथिवीश्वरः ॥ ३१ ॥ शामित्रशामोलिबद्धानां सहस्राणि महीक्षिताम् । येरलक्षकृतमाभाति चक्रभृत्केत्रमायतम् ॥ ३३ ॥ तावन्त्येव सहस्राणि वेशानां सुनिवेशिनाम् । येरलक्षकृतमाभाति चक्रभृत्केत्रमायतम् ॥ ३३ ॥ स्लेक्ष्यराजाविभिवंताः तावन्त्यो नृपवल्लभाः । क्रप्लावण्यकान्तीनां याः शुद्धाकरभूमयः ॥ ३४ ॥ म्लेक्ष्यराजाविभिवंताः तावन्त्यो नृपवल्लभाः । क्रप्सरःसंकथाः क्षोणीं यकाभिरवतारिताः ३४ ॥ प्रवरद्धाश्च तावन्त्यः तन्व्यः कोमलविग्रहाः । मदनोद्दीपनैर्यासां दृष्टिबाणैजितं जगत् ॥ ३६ ॥ प्रवर्वदाश्च तावन्त्यः तन्व्यः कोमलविग्रहाः । मदनोद्दीपनैर्यासां दृष्टिबाणैजितं जगत् ॥ ३६ ॥

भित हैं ऐसे ऐरावत हाथीक समान चौरासी लाख हाथी थे ॥२३॥ जिनका वेग मन और वायुके समान है अथवा जिनकी तेज चाल सूर्यके साथ स्पर्धा करनेवाली है ऐसे दिव्य रत्नोंके वने हुए उतने ही अर्थात् चौरासी लाख ही रथ थे ।।२४।। जिनके खुरोंके अग्रभाग पवित्र गंगा-जलसे धुले हुए हैं और जो पृथिवी, जल तथा आकाशमें समान रूपसे चल सकते हैं ऐसे अठारह करोड़ घोड़े हैं ॥२५॥ अनेक योद्धाओंके मर्दन करनेमें जिनका पुरुषार्थ प्रसिद्ध है ऐसे चौरासी करोड़ पैदल सिपाही थे।।२६।। महाराज भरतका शरीर वज्रकी हड्डियोंके बन्धन और वज्रके ही वेष्टनोंसे वेष्टित था, वज्मय कीलोंसे कीलित था और अभे द्य अर्थात् भेदन करने योग्य नहीं था। भावार्थ-उनका शरीर वज्रवृषभनाराचसंहननका घारक था ॥२७॥ उनका शरीर चतुरस्र था-चारों ओरसे मनोहर था, उसके अंगोंपांगोंका विभाग समानरूपसे हुआ था अंगोंकी मिला-वट भी ठीक थी और समचतुरस्र नामके प्रथम संहननसे अत्यन्त सुन्दर था ॥२८॥ जिसकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान थी और जिसपर चौंसठ लक्षण थे ऐसा उसका स्वभावसे ही सुन्दर शरीर तिल आदि व्यञ्जनोंसे बहुत ही सुशोभित हो रहा था ॥२९॥ छहों खण्डको राजाओंका जो और जितना कुछ शारीरिक बल था उससे कहीं अधिक बल उस बलवान् भरत-के शरीरमें था ।।३०।। जिसका चक्र ही चिह्न है और समुद्रपर्यन्त जिसे कोई नहीं रोक सकता ऐसे उसके शासनको बड़े बड़े पराक्रमको घारण करनेवाले राजालोग अपने शिरपर घारण करते थे ।।३१।। उनके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा थे, उन राजाओं से वेष्टित हुए महाराज भरत कुलाचलोंसे घिरे हुए सुमेरु पर्वतके समान सुशोभित होते थे।।३२।। महाराज भरत-के अच्छी अच्छी रचनावाले बत्तीस हजार ही देश थे और उन सबसे सुशोभित हुआ चऋवर्तीका लम्बा चौड़ा क्षेत्र बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ।।३३।। उनके उतनी ही अर्थात् बत्तीस हजार ही देवियां थीं जो कि उच्च कुल और जातिसे सम्पन्न थीं तथा जो रूप लावण्य और कान्तिकी शुद्ध खानिके समान जान पड़ती थीं ।।३४।। इनके सिवाय जिन्होंने पृथिवीपर अप्सराओंकी कथाओंको उतार लिया था ऐसी म्लेच्छ राजा आदिकोंके द्वारा दी हुई बत्तीस हजार प्रियरानियां थीं ॥ ॥३५॥ इसी प्रकार जिनका शरीर अत्यन्त कोमल था और कामको उत्तेजित करने-

१ चतुरवीतिलक्षा एव । २ वेगाः । ३ गङ्गा । ४ प्रसिद्धम् । ५ पौरुषम् । ६ बन्धनैर्वा —ल० । ७ कीलितम् । ६ मनोक्षम् । ६ सुसम्बद्धम् । १० भूभुजाम् । ११ कुलजात्यभि—ल० ।

नलांश कुसुमोव्मेदैः आरम्तैः पाणिपल्लवैः । तास्तम्यो भुजशासाभिः मेजुः कल्पलताथियम् ॥ ३७ ॥ स्तनाव्यकुट्मलैरास्यपद्धकजैश्य विकालिभिः । प्रविजन्य इव ता रेजुः मदनावासभूनिकाः ॥ ३० ॥ मन्ये पात्राणि गात्राणि तासां कामग्रहोन्छितौ । पदावेशवशादेष' दशां प्राप्तोऽतिवर्तिनीम् ॥ ३६ ॥ शद्यके निश्चातपावाणाप्रस्तानासां मनोभुवः । यत्रोपाल्ढ'त्रेश्यः स्वैः प्रविष्यत् कामिनः शरैः ॥४०॥ सत्यं महेवृधी जद्यवे तासां मदनवन्विनः । कामस्यारोहिनःश्रेणी'स्यानीयावृष्वण्डकौ ॥ ४१ ॥ कटी कृटी मनोजस्य काञ्चीसालकृतावृतिः । नाभिरासां गमीरंका कृपिका चित्तवन्यनः ॥ ४२ ॥ मनोभुवोऽतिवृद्धस्य मन्येऽवव्य स्म यविष्यका । रोमराजिः स्तनौ सामां कामरत्नकरण्डकौ ॥ ४३ ॥ कामग्रशायतौ बाह् शिरीवोव्गमकोमलौ । कामन्योच्छ् वस्तितं कण्ठः सुकण्ठीनां मनोहरः ॥ ४४ ॥ मुसं रितसुसागारप्रमुखं मुस्वक्यनम् । वैराग्यरससद्धगस्य तासां च दशनच्छदः ॥४४॥ वृत्वत्तासाः शरास्तासां कर्णान्तौ लक्ष्यतां गतौ । भूवस्तरी चनुर्यच्यः जिगीवोः पृष्पधन्वनः ॥ ४६ ॥ सलाटाभोगमेतासां मन्ये बाह्यालिका विश्वता । श्रवस्तरी चनुर्यच्यः जिगीवोः पृष्पधन्वनः ॥ ४६ ॥ सलाटाभोगमेतासां मन्ये बाह्यालिका विश्वताः । कृञ्चिताः केश्वरत्यां नवनस्ये वागुराः । ॥४७॥ विश्वताः कामकृष्णाहेः शिश्वतः परिपृष्टिजताः । कृञ्चताः केशवत्त्वर्थं नवनस्ये वागुराः । ॥४८॥ विश्वताः कामकृष्णाहेः शिश्वतः । ।४०॥

वाले जिनके नेत्ररूपी बाणोंसे यह समस्त संसार जीता गया था ऐसी बत्तीस हजार रानियां और भी उनके अन्तःपुरमें थीं ॥३६॥ वे छियानबे हजार रानियां नखोंकी किरणरूपी फूलों-के खिलनेसे, कुछ कुछ लाल हथे लीरूपी पल्लवोंसे और भुजारूपी शाखाओंसे कल्पलताकी शोभा धारण कर रहीं थीं ।।३७।। कामदेवके निवास करनेकी भूमिस्वरूप वे रानियां स्तनरूपी कमलोंकी बोड़ियोंसे और खिले हुए मुखरूपी कमलोंसे कमलिनियोंके समान सुशोभित हो रही थों ।।३८।। मैं समभता हूँ कि उन रानियों के शरीर कामरूपी पिशाचकी उन्नतिके पात्र थे क्योंकि उनके आवेशके वशसे ही यह कामदेव सबको उल्लंघन करनेवाली विशाल अवस्था-को प्राप्त हुआ था।।३९।। अथवा मुभे यह भी शंका होती है कि उन रानियोंके नख, काम-देवके बाण पैने करनेके पाषाण थे क्योंकि वह उन्हींपर घिसकर पैने किये हुए बाणोंसे कामी लोगोंपर प्रहार किया करता था ॥४०॥ यह भी सच है कि उनकी जंघाएँ कामदेवरूपी धनु-धरिके बड़े बड़े तरकस थे और ऊरुदण्ड (घुटनोंसे ऊपरका भाग) कामदेवके चढ़नेकी नसैनी के समान थे ॥४१॥ करधनीरूपी कोटसे घिरी हुई उनकी कमर कामदेवकी कुटीके समान थी और उनकी नाभि कामदेवकी गहरी कूपिका (कुइयाँ) के समान जान पड़ती थी।।४२॥ में मानता हूँ कि उनकी रोमराजि कामदेवरूपी अत्यन्त वृद्ध पुरुषके सहारेकी लकड़ी थी और उनके स्तन कामदेवके रत्न रखनेके पिटारे थे।।४३।। शिरीषके फूलके समान कोमल उनकी दोनों भुजाएँ कामदेवके पाशके समान लम्बी थीं और अच्छे कण्ठवाली उन रानियोंका मनोहर कण्ठ कामदेवके उच्छ्वासके समान था ॥४४॥ उनका मुख रति (प्रीति) रूपी सुखका प्रधान भवन था और उनके ओंठ वैराग्यरसकी प्राप्तिके मुखबन्धन अर्थात् द्वार बन्द करनेवाले कपाट थे ॥४५॥ उन रानियोंके नेत्रोंके कटाक्ष विजयकी इच्छा करनेवाले कामदेवके बाणोंके समान थे, कानके अन्तभाग उसके लक्ष्य अर्थात् निशानोंके समान थे और भैं।हरूपी लता धनुषकी लकड़ीके समान थी।।४६॥ में सममता हूँ कि उन रानियोंके ललाटका विस्तार इष्टभौग रूपी गेंदसे खेलनेवाले कामदेवरूपी राजाके खेलनेका मानी मैदान ही हो ॥४७॥ उनके

१ चकी । २ शङ्कां करोमि । ३ प्राप्त । ४ सदृशौ इत्यर्थः । ५ आधार । ६ जीवितम् । ७ प्रकृष्टद्वारम् । ५ पीनाहः । 'पीनाहो मुखबन्धनमस्य यत्' इत्यभिधानात् । ६ रदनच्छदः --ल० । १० सेतुः । 'सेतुरालौ स्त्रियां पुमान्' । ११ इष्टमोना एव कन्दुक । १२ चूर्शकुन्तला । 'अलकाश्चूर्ण-कृन्तला' इत्यभिधानात् । १३ शावकाः । 'पृथुकः शावकः शिशुः' इत्यभिधानात् । १४ भृगवन्धनी ।

इत्यनक्षगमयीं सृष्टि तम्बानाः स्वाक्षगसिक्षगनीम् । मनोऽस्य जगृष्टः कान्ताः कान्तः स्वैः कामबेष्टितैः तासां मृद्दुकरस्पर्कोः प्रेमस्निग्धेश्य वीक्षितैः । महती धृतिरस्यासीन्जस्पितैरिय मन्मनैः ।। ५० ।। स्मितेव्वासां दरोव्भिन्नो हिसतेषु विकस्वरः । फलितः परिरम्भेषु रिसकोऽभूद्रसद्भुनः ।। ५१ ।। भूक्षेययन्त्रपाषाणैः वृक्षेपक्षेपबीकृतैः । वृदुर्गरणस्तासां स्मरोऽभूत् सक्तव्यहः ॥ ५२ ।। खरः प्रणयन्त्रेषु कोशेव्यनुनये मृदुः । स्त्रम्धो व्यलीकमानेषु मृग्धः प्रणयकृतवे ॥ ५३ ।। तिर्वयः परिरम्भेषु सानुज्ञानो मृखार्यणे । प्रतिपत्तिषु सम्मृदः पटुः करणचेष्टिते ॥ ५४ ॥ संकल्पेव्याहितोत्कर्वो मन्दः पर्ययस्मक्षगमे । प्रारम्भे रिसको दोप्तः प्रान्ते करणकातरः ॥ ५४ ॥ इत्युक्त्वाव वर्ता भेषे तासां दीप्तः स मन्मयः । प्रायो भिन्नरसः कामः कामिनां दृवयक्षगमः ॥ ५६ ॥ प्रकाममभुरानित्वं कामान् रिकामातिरेकिणः । स ताभिनिधिशन् रेमे रिवपुक्तानिव मन्मयः ॥ ५७ ॥ ताइच तिक्वतहारिष्यः तरुष्यः प्रणयोद्धराः । बभूवुः प्राप्तसाम्बाक्या इव रिरम्पुत्सविध्यः ॥ ५८ ॥

इकट्ठे हुए आगेके सुन्दर बाल कामदेवरूपी काले सर्पके बच्चोंके समान जान पड़ते थे तथा कुछ कुछ टेढ़ी हुई केशरूपी लताएँ कामदेवके जालके समान जान पड़ती थीं।।४८॥ इस प्रकार अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली काममयी रचनाको प्रकट करती हुई वे रानियाँ अपनी सुन्दर कामकी चेष्टाओं से महाराज भरतका मन हरण करती थीं ॥४९॥ उनके कोमल हायोंके स्पर्शसे, प्रेमपूर्ण सरस अवलोकनसे, और अव्यक्त मधुर शब्दोंसे इसे बहुत ही संतोष होता था ॥५०॥ रससे भरा हुआ सुरतरूपी वृक्ष इन रानियोंके मन्द मन्द हँसनेपर कुछ खिल जाता था, जोरसे हँसनेपर पूर्णरूपसे खिल जाता था और आलिगन करनपर फलोंसे युक्त हो जाता था ॥५१॥ भौंहोंके चलानेरूप यन्त्रोंसे फेंके हुए पत्थरोंके द्वारा तथा दृष्टियोंके फेंकनेरूपी यन्त्र विशेषों (गुथनों)के द्वारा उन स्त्रियोंका बहुत प्रकारका किलेबन्दीका युद्ध होता था और कामदेव उसमें सबकी चोटी पकड़नेवाला था। भावार्थ-कामदेव उन स्त्रियों-से अनेक प्रकारकी चेष्टा कराता था।।५२॥ कामदेव इनके प्रेमपूर्ण क्रोधके समय कठोर हो जाता था, अनुनय करने अर्थात् पतिके द्वारा मनाये जानेपर कोमल हो जाता था, भूठा अभि-मान करनेपर उद्दण्ड हो जाता था, प्रेमपूर्ण कपट करते समय भोला या अनजान हो जाता था, आलिंगनके समय निर्दय हो जाता था, चुम्बनके लिये मुख प्रदान करते समय आज्ञा देनेवाला हो जाता है, स्वीकार करते समय विचार मूढ़ हो जाता है, हाव-भाव आदि चेष्टाओंके समय अत्यन्त चतुर हो जाता है, संकल्प करते समय उत्कर्षको धारण करनेवाला हो जाता है, नवीन समागमके समय लज्जासे कुछ मन्द हो जाता है, संभोग प्रारम्भ करते समय अत्यन्त रिसक हो जाता था और संभोगके अन्तमें करुणासे कातर हो जाता था। इस प्रकार उन रानियोंका अत्यन्त प्रज्वलित हुआ कामदेव ऊंची-नीची अवस्थाको प्राप्त होता था अर्थात् घटता-बढता रहता था सो ठीक ही है जो काम प्रायः भिन्न भिन्न रसोंसे भरा रहता है वही कामी पुरुषोंको सुन्दर मालूम होता है ।।५३–५६।। इस प्रकार वह चक्रवर्ती उन रानियोंके साथ अत्यन्त मधुर तथा इच्छाओंसे भी अधिक भोगोंको भोगता हुआ शरीरघारी कामदेवके समान क्रीड़ा करता था।।५७।। भरतके चित्तको हरण करनेवाली और प्रेमसे भरी हुई वे तरुण स्त्रियां ऐसी जान पड़ती थीं मानो साम्राज्यको प्राप्त हुई रत्युत्सवरूपी लक्ष्मी ही हो ॥५८॥

नाटकानां सहस्राणि द्वात्रिशस्त्रिमितानि व । सातोद्यानि सगयानि यानि रम्याणि भूमिभिः ।। ५६ ॥ द्वासप्तितः सहस्राणि पुरामिन्द्र पुरिश्रयम् । स्वगंलोक इवाभाति नृलोको यैरलक्कृतः ॥ ६० ॥ प्रामकोटपश्च विश्रेया विभोः षण्णवित्रमाः । नन्दनोद्देशिजत्वर्योः यासामारामभूमयः ॥ ६१ ॥ द्रोणामुखसहस्राणि "नवितनंव च व हि । धनधान्यसमृद्धीनाम् अधिष्ठानानि यानि व ॥ ६२ ॥ पसनानां सहस्राणि चत्वारिशस्त्रयाऽष्ट च । रत्नाकरा इवाभान्ति येषामुद्धाः विणक्पयाः ॥ ६३ ॥ पोडश्चेव सहस्राणि खेटानां पुरिमा मता । प्राकारगोपुराष्ट्राल् खातवप्राविश्रोभिनाम् ॥ ६४ ॥ भवेषुरन्तरद्वीपाः वट्पञ्चाशत्प्रमामिताः । कुमानुषजनाकीर्णा येऽर्णवस्य खिलायिताः ॥ ६४ ॥ संबाहानां सहस्राणि संख्यातानि चतुर्वश । वहन्ति यानि लोकस्य योगक्षेमविधाविधिम् ॥ ६६ ॥ स्वालीनां कोटिरेकोक्ता रन्धने । यत्र विनयोजिता । १५ववि स्थालीविलीयानां । तण्डुलानां महानसे ॥ ६७ ॥ ११कोटीशतसहस्रं स्याद्धलानां कृष्टिवैः समम् । १५कर्मान्तकवंणे यस्य विनयोगो निरन्तरः ॥ ६८ ॥ तिस्रोऽत्य १५वद्यकाटेषः स्याः गोकृतः शव्यवाकृताः । यत्र मन्यरवाकृष्टाः तिष्ठन्ति स्थाध्वगाः कणम् । ६६ ॥ १७ कृक्षवासशतान्यस्य सप्तैवोक्तानि कोविवैः । १८ प्रत्यन्तवासिनो यत्र न्यवात्सः १५ कृतसंश्रयाः ॥ ७० ॥ १९कृक्षवासशतान्यस्य सप्तैवोक्तानि कोविवैः । १८ प्रत्यन्तवासिनो यत्र न्यवात्सः १५ कृतसंश्रयाः ॥ ७० ॥

उनकी विभूतिमें बत्तीस हजार नाटक थे जो कि भूमियोंसे मनोहर थे और अच्छे अच्छे बाजों तथा गानोंसे सहित थे ॥५९॥ इन्द्रके नगर समान शोभा धारण करनेवाले ऐसे बहत्तर हजार नगर थे जिनसे अलंकृत हुआ यह नरलोक स्वर्गलोकके समान जान पड़ता था।।६०।। उस चक्रवर्ती ऐसे छियानबे करोड़ गांव थे कि जिनके बगीचोंकी शोभा नन्दन वनको भी जीत रही थी ॥६१॥ जो धन-धान्यकी समृद्धियोंके स्थान थे ऐसे निन्यानवे हजार द्रोणामुख अर्थात् बन्दरगाह थे ॥६२॥ जिनके प्रशंसनीय बाजार रत्नाकर अर्थात् समुद्रोके समान सुशोभित हो रहे थे ऐसे अड़तालीस हजार पत्तन थे।।६३।। जो कोट, कोटके प्रमुख दरवाजे, अटारियां, परिखाएं और परकोटा आदिसे शोभायमान हैं ऐसे सोलह हजार खेट थे।।६४॥ जो कुभोगभूमि या मनुष्योंसे व्याप्त थे तथा समुद्रके सारभूत पदार्थके समान जान पड़ते थे ऐसे छप्पन अन्तरद्वीप थे ।।६५।। जो लोगोंके योग अर्थात् नवीन वस्तुओंकी प्राप्ति और क्षेम अर्थात् प्राप्त हुई वस्तुओंकी रक्षा करना आदिकी समस्त व्यवस्थाओंको धारण करते थे तथा जिनके चारों ओर परिला थी ऐसे चौदह हजार संवाह थे # ।। ६६ ।। पकाने के काम आनेवाले एक करोड़ हंडे थे जो कि पाकशालामें अपने भीतर डाले हुए बहुतसे चावलोंको पकानेवाले थे ॥६७॥ फसल आनेके बाद जो निरन्तर खेतोंको जोतनेमें लगाये जाते हैं और जिनके साथ बीज बोनेकी नाली लगी हुई है ऐसे एक लाख करोड़ हल थे।।६८॥ दही मथनेके शब्दोंसे आकर्षित हुए पिथक लोग जहां क्षणभरके लिये ठहर जाते हैं और जो निरन्तर गायों के समूहसे भरी रहती हैं ऐसी तीन करोड़ व्रज अर्थात् गौशालाएँ थीं ॥६९॥ जहां अश्रिय पाकर समीपवर्ती लोग आकर ठहरते थे ऐसे कुक्षिवासों की संख्या पण्डित लोगोंने सातसौ

१ वेषैः । २ पुराणाम् । ३ जयशीलाः । ४ त्रवाधिकनवितः । ५ प्रशस्ताः । ६ धूलिकुट्टिम । ७ अप्रतिहतस्थानियताः । 'द्वे खिलाप्रहते समे' इत्यिभधानात् । ५ सखातानि—ल० । ६ विधानप्रकारम् । १० पचने । ११ पचनकरी । १२ स्थालीबिलमर्हन्तीति स्थालीबिलीयास्तेषाम् । पचमार्हताम् इत्यर्थः । १३ कोटीनां लक्षम् । १४ कुलिपैः द०, अ०, प०, स०, इ० । कुलिभैः ल० । कुटिभैः ट० । १५ आसन्नफलिषयक्षेत्रकर्षरो । १६ गोस्थानकम् । 'त्रजो ग्रोष्ठाध्ववृन्देषु' इत्यभिधानात् । १७ रत्नानां क्रयविक्रयस्थान । १८ म्लेच्छाः । १६ निवसन्ति स्म । अपहाङ्गोपर बसनेवाले नगर संवाह कहलाते हैं । चित्रहां रत्नों का व्यापार होता है उन्हें कुक्षिवास कहते हैं ।

बुर्गाटबी'सहस्राणि तस्याष्टाविशितिमंता । 'वनधन्वानिन्नाविविभागेर्या विभागिताः ॥७१॥
मने व्याप्तान्त स्वाणि तस्याष्टदशसंख्या । 'रत्नानामुद्भवसेत्रं यैः समन्ताविधिष्ठितम् ॥७२॥
कालाख्यश्च महाकालो नैस्स प्यंः पाण्डुकास्त्र्या । प्रवृक्षमाणविष्ठगाक्ज सर्वरत्नपदाविकाः ॥७३॥
निभयो नव तस्यासन् प्रतीतैरिति नामितः । यैरयं गृहवार्तायां निश्चित्ताः मुश्रिधीश्वरः ॥७४॥
निभिः पुष्यनिवेरस्य कालाख्यः प्रथमो मतः । यतो लौकिकशब्दाविवार्तानां प्रभवोऽन्वहम् ॥७४॥
हान्द्रयार्था मनोज्ञा ये बीणावंशानकादयः । तान् प्रसूते यथाकालं निधिरेष विशेषतः ॥७६॥
स्रासमध्याविश्वश्कर्मसाधनद्रव्यसम्पदः । यतः शश्वत् प्रसूयन्ते महाकालो निधिः स व ॥७७॥
शाव्यासनालयादिनां नैःसप्यात् प्रभवो निधः । पाण्डुकाद्धान्यसम्भूतिः षड्रसोत्पत्तिरप्यतः ॥७६॥
पट्टांशुक्रवृक्त्लाविवस्त्राणां प्रभवो यतः । स पद्माख्यो निधिः पद्मागर्भाविभावितोऽख्रुतत् ॥७६॥
विव्याभरणभेदानाम् उद्भवः पिद्धगलान्निषेः । माणवानीतिशास्त्राणां शस्त्राणां च समुद्भवः ॥५०॥
शाद्धज्ञात् प्रविभागवर्तात् सौवर्णीं सृष्टिनुत्सृजन् । स शद्धनिष्ठत्येद्धले द्वक्मरोचिषिताकंदक् ॥५१॥
सर्वरतान्महानीलनीलस्यूलो प्रवादयः । प्रादुःसन्ति मणिच्छायारिचतेन्द्रायुष्वत्विः ॥५२॥
रत्नानि द्वितयान्यस्य जीवाजीवविभागतः । रिक्षात्राणैश्वर्यसम्भोगसाधनानि चतुर्वश ॥५२॥

बतलाई है ॥७०॥ अट्ठाईस हजार ऐसे सघन वन थे जो कि निर्जल प्रदेश और ऊंचे ऊंचे पहाड़ी विभागोंमें विभक्त थे।।७१।। जिनके चारों ओर रत्नोंके उत्पन्न होनेके क्षेत्र अर्थात् खानें विद्यमान हैं ऐसे अठारह हजार म्लेच्छ राजा थे।।७२।। महाराज भरतके काल, महाकाल, नैस्सर्प्य, पाडुण्क, पद्म, माणव, पिङ्ग, शंख और सर्वरत्न इन प्रसिद्ध नामींसे युक्त ऐसी नौ निधियां थीं कि जिनसे चक्रवर्ती घरकी आजीविकाके विषयमें बिलकुल निश्चिन्त रहते थे।।७३-७४।। पुण्यकी निधिस्वरूप महाराज भरतके पहली काल नामकी निधि थी जिससे प्रत्येक दिन लौकिक शब्द अर्थात् व्याकरण आदिके शास्त्रोंकी उत्पत्ति होती रहती थी ।।७५॥ तथा वीणा, धाँसुरी, नगाड़े आदि जो जो इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषय थे उन्हें भी यह निधि समया-नुसार विशेष रीतिसे उत्पन्न करती रहती थी।।७६।। जिससे असि, मषी आदि छह कर्मोंके साधनभूत द्रव्य और संपदाएं निरन्तर उत्पन्न होती रहती थीं वह महाकाल नामकी दूसरी निधि थीं ।।७७।। शय्या, आसन तथा मकान आदिकी उत्पत्ति नैसर्प्य नामकी निधिसे होती थी। पाण्डुक निधिसे धान्योंकी उत्पत्ति होती थी इसके सिवाय छह रसोंकी उत्पत्ति भी इसी निधिसे होती थी ॥७८॥ जिससे रेशमी सूती आदि सब तरहके वस्त्रोंकी उत्पत्ति होती रहती है और जो कमलके भीतरी भागोंसे उत्पन्न हुएके समान प्रकाशमान है ऐसी पद्म नामकी निधि अत्यन्त देदीप्यमान थी ॥७९॥ पिङ्गल नामकी निधिसे अनेक प्रकारके दिव्य आभरण उत्पन्न होते रहते थे और माणव नामकी निधिसे नीतिशास्त्र तथा अनेक प्रकारके शस्त्रोंकी उत्पत्ति होती रहती थी।।८०।। जो अपने प्रदक्षिणावर्त नामके शंखसे सुवर्णकी सृष्टि उत्पन्न करती थी और जिसने उछलती हुई सुवर्ण जैसी कान्तिसे सूर्यकी किरणोंको जीत लिया है ऐसी शंख नामकी निधि थी।।८१।। जिसके मणियोंकी कान्तिसे इन्द्रधनुषकी शोभा प्रकट हो रही है ऐसी सर्वरत्न नामकी निधिसे महानील, नील तथा पद्मराग आदि अनेक तरहके रत्न प्रकट होते थे ॥८२॥ इनके सिवाय भरत महाराजके जीव और अजीवके भेदसे दो विभागोंमें बंटे हुए चौदह रत्न भी थे जो कि पृथिवीकी रक्षा और ऐश्वर्यके उपभोग करनेके साधन थे ॥८३॥

१ मरुभूमि । 'समानो मरुधन्वानो' इत्यभिधानात् । २ धन्विम्नमानिम्नाद्रि-द० । वनधन्व-ननम्मादि-ल० । ३ कुक्षिवासम् । ४ म्लेच्छराजैः । ५ पिङग पिङगल । अब्ज कमल । ६ व्यापारे । '७ कालनिधेः । ५ जनयन् । ६ उच्चलत् । १० पद्मरागः । ,११ प्रकटीभवन्ति । १२ पृथ्वीरक्षा ।

वकातपत्रदण्डासिमणयद्दमं काकिणी। चमूगृहपतीभादवयोवित्तक्षपुरोक्तः ॥६४॥
रवकासिदण्डरत्नानि सञ्छत्राण्यायुवालयात्। जातानि मणिक्माभ्यां काकिणी श्रीगृहोदरे ॥६४॥
स्त्रीरत्नगजवाजीनां प्रभवो रौप्यद्योलतः। रत्नान्यन्यानि साकेताज्जितिरे नििष्ठिभः समम् ॥६६॥
निष्ठीनां सह रत्नानां गुणान् को नाम वर्णयेत्। "यैराविजतमूर्जस्व हृदयं चक्रवितः ॥६७॥
भेजे वट्त्रहुजानिच्दान् भोगान् पञ्चेन्द्रयोचितान्। स्त्रीरत्नसार विस्तिद्ध निष्ठानं सुस्तस्यदान् ॥६६॥
कान्तारत्नमभूत्तस्य सुभद्रत्यनुषद्वतम् । १०भिद्वकाऽसौ प्रकृत्यवर्गः जात्या विद्याधरान्यया ॥६६॥
विरोधसुकुमाराद्वर्गा चम्प कच्छदसम्बद्धाः। वकुलामोदिनः व्वासा पाटला विद्याधरान्यया ॥६६॥
प्रवृद्धपद्मसौन्यास्या नीलोत्पलदलेक्षणा। सुभू रिलकुलानीलमृदुकुञ्चितमूर्द्वजा ॥६१॥
तन्दरी वरारोहा विराधकितिविद्धस्तनी। मृदुबाहूलता साऽभून्मदनाग्ने रिवारणिः ॥६२॥
तत्कमौ व्यासञ्जगुज्जितं मृद्धराद्वन्यनाम्। वासगेहास्थयाऽनद्वगस्त्रक्ष्रोणी प्रमासदत् ॥६४॥
निःश्रेणीकृत्य तज्जद्ववे सदूरद्वारवन्यनाम्। वासगेहास्थयाऽनद्वगस्तव्याः

चक्र, छत्र, दण्ड, असि, मणि, चर्म और काकिणी ये सात अजीव रत्न थे और सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, स्त्री, सिलावट और पुरोहित ये सात सजीव रत्न थे ॥८४॥ चक्र, दण्ड, असि और छत्र ये चार रत्न आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे तथा मणि, चर्म और काकिणी ये तीन रत्न श्रीगृहमें प्रकट हुए थे ।।८५।। स्त्री, हाथी और घोड़ाकी उत्पत्ति विजयार्घ शैलपर हुई थी तथा अन्य रत्न निधियोंके साथ साथ अयोध्यामें ही उत्पन्न हुए थे।।८६।। जिनके द्वारा सेवन किया हुआ चक्रवर्तीका हृदय अतिशय बलिष्ठ हो रहा था उन निधियों और रत्नोंका वर्णन कौन कर सकता है ? ॥८७॥ वह चक्रवर्ती स्त्रीरत्नके साथ साथ छहों ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पञ्चे न्द्रियोंके योग्य भोगोंका उपभोग करता था सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री ही समस्त सुख सम्पदाओंका भण्डार है।।८८॥ महाराज भरतके रोगादि उपद्रवोंसे रहित सुभद्रा नामकी स्त्रीरत्न थी, वह सुभद्रा स्वभावसे ही भद्रा अर्थात् कल्याणरूप थी और जातिसे विद्याधरोंके वंशकी थी।।८९।। उसके समस्त अंग शिरीषके फूलके समान कोमल थे, कान्ति चम्पाकी कलीके समान थी, श्वासोच्छ्वास बकौली (मौलश्री) के फूलके समान सुगन्धित था, अधर गुलाबके फूलके समान कुछ कुछ लाल थे, मुख प्रफुल्लित कमलके समान सुन्दर था, नेत्र नील कमलके दलके समान थे, भौंहें अच्छी थीं, केश भूमरोंके समूहके समान काले, कोमल और कुछ कुछ टेढ़े थे, उदर कुश था, नितम्ब सुन्दर थे, जाँघें मनोहर थीं, स्तन कठोर थे और भुजा-रूपी लताएँ कोमल थीं, इस प्रकार वह सुभद्रा कामरूपी अग्निको उत्पन्न करनेके लिये अरणिके समान थी। भावार्थ-जिस प्रकार अरणि नामकी लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार उस सुभद्रासे दर्शकोंके मनमें कामाग्नि उत्पन्न हो उठती थी।।९०-९२।। नूपुरोंकी मनोहर भंकारसे वाचालित हुए उसके दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी हाथीके विजय के नगाड़े ही बजा रहे हों ॥९३॥ ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव अपने निवासगृहपर पहुंचनेकी इच्छासे उस सुभद्राकी दोनों जंवाओंको नसैनी बनाकर जिसमें उत्तम ऊरु ही

१ चक्रदण्डासि—ल०, द०, अ०, प०, स०, इ०। २ उत्पत्तिः। ३ रत्नसहितानाम्। ४ रत्निचिभिः। ४ वशीकृतम्। ६ सहायः। ७ स्त्रीरत्नम्। ६ स्थानम्। ६ रोगादिभिरपीडितम्। १० मङ्गलमूर्तिः। ११ स्वभावेन। १२ चम्पककुसुमदल। १३ कुबेराक्षी। १४ ईषदरुण। १४ उत्तमनितम्बा। "वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरविणिनी" इत्यभिधानात्। १६ मनोहर। १७ अग्निमन्थनकाष्ठम्। १८ सुभद्राचरणौ। १६ कटिम्। 'कटो ना श्रोणिफलकं किटः श्रोणिः ककुद्मती' इत्यभिधानात्।

निःसृत्य नाभिवत्मीकात् कामकृष्णभुजङ्गमः । रोमावलीखलेनास्या ययौ कुचकरण्डकौर । १६४।।
निर्मोकिमिव कामाहेः वथानोर्धः स्तनांशुकम् । भुजगीमिव तद्धृत्यं संग्कामेकावलीमथात् । १६६।।
बभ्ने हारलतां कण्ठलग्नां सा नाभिलिम्बनीम् । मन्त्ररक्षामिवानङगप्रथितां कामबीपिनीम् ॥१६॥।
हाराकान्तस्तनाभोगा सा त्म भत्ते परां श्रियम् । सीतेवं यमकाद्वित्पृक्प्रवाहा सरिबुत्तमा ॥१६॥।
बाह् तत्या जितानङगपाशौ लक्ष्मीमुबूहतुः । कामकल्पद्रुमस्येव प्ररोहौ वीप्तभूवणौ ॥१६॥।
रेजे करतलं तत्त्याः सूक्ष्मरेखाभिराततम् । जयरेखा इवाबिभृवन्यस्त्रीनिर्जयाजिताः ॥१००॥
मुखमुब्भृ तनूवर्यः तरलापाङगमाबभौ । सशरं समहेष्वासं रजयागारिमवातनोः ॥१०१॥
वक्षमत्याः शशाङ्कस्य कान्ति जित्वा स्वशोभया । वथे नुं भू पताकाङकं कर्णाभ्या जयपत्रकम् ॥१०२॥
हे प्रमण्याङकितौ तन्त्र्याः कर्णो लीलामवापतुः । स्ववंधूनिर्जयायेव कृतपत्रावलम्बनौ ॥१०३॥
कपोलाबुज्जवलौ तस्या वधतुवंपर्णश्रियम् । द्रष्टुकामस्य कामस्य प्रस्वा दशा दशवा स्थिताः ॥१०४॥
हस्या श्रोतृपवं कर्णौ तन्नेत्रे विभूमीमियः । कृतस्पर्धे इवाभातां पुष्पबाणे सभापतौ ॥१०६॥

दरवाजेके बन्धन हैं ऐसे उसके नितम्बोंपर जा पहुंचा हो ॥९४॥ रोमावलीके छलसे कामदेव-रूपी काला सर्प उसकी नाभिरूपी बामीसे निकलकर उसके स्तनरूपी पिटारेके समीप जा पहुंचा था ॥९५॥ वह सुभद्रा कामरूपी सर्पकी कांचलीके समान सुन्दर स्तनपरका वस्त्र (चोली) धारण करती थी और उस कामरूप सर्पको सन्तुष्ट करनेके लिये सर्पिणीके समान श्रेष्ठ एकावली हारको धारण करती थी।।९६॥ वह कण्ठमें पड़ी हुई, नाभि तक लटकती हुई और कामको उद्दीपित करनेवाली जिस हाररूपी लताको धारण कर रही थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेवके द्वारा गूंथा हुआ और मन्त्रोंसे मंत्रित हुआ रक्षाका डोरा ही हो ॥९७॥ जिसके स्तनोंका मध्यभाग हारसे व्याप्त हो रहा है ऐसी वह सुभद्रा इस प्रकारकी उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही थीं मानो जिसका प्रवाह दोनों ओरके यमक पर्वतोंको स्पर्श कर रहा है ऐसी उत्तम सीता नदी ही हो ॥९८॥ कामदेवके पाशको जीतनेवाली तथा देदीप्य-मान आभूषणोंसे सुशोभित उसकी दोनों भुजाएं ऐसी शोभा धारण कर रही थीं मानो काम-रूपी कल्पवृक्षके दो अंकूरे ही हो ॥९९॥ सूक्ष्म रेखाओंसे व्याप्त हुआ उसका करतल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अन्य स्त्रियोंके पराजयसे उत्पन्न हुई विजयकी रेखाएं ही धारण कर रहा हो ॥१००॥ जिसकी भौंहें ऊपरको उठी हुई हैं और जिसमें चंचल कटाक्ष हो रहे हैं ऐसा उस कृशोदरीका मुख ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बाण और महाधनुषसे सहित कामदेवकी आयुधशाला ही हो ॥१०१॥ उसका मुख अपनी शोभाके द्वारा चन्द्रमाकी कान्ति-को जीतकर क्या कानोंके बहानेसे भौंहरूपी पताकाके चिह्न सहित विजयपत्र (जीतका प्रमाण-पत्र) ही घारण कर रहा था ॥१०२॥ सोनेके पत्रोंसे चिह्नित उसके दोनों कान ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो उन्होंने देवांगनाओंको जीतनेके लिये कागज-पत्र ही ले रक्खे हों ॥१०३॥ उसके दोनों उज्ज्वल कपोल ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी दश प्रकारकी अवस्थाओं को देखनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवके दर्पणकी शोभा ही धारण कर रहे हों।।१०४।। उस चञ्चल लोचनवाली सुभद्राकी नाक आँखोंके बीचमें मुंहकी ओर भुकी हुई थी और उससे

१-करण्डकम् द०, ल०, इ०, अ०, प०, स०। २ प्रशस्तम् । ३ कामाहेः सन्तोषाय । ४ मुख्याम् । ४ सीतानदी । ६ दवाते स्म । ७ महाचापसहितम् । ८ शस्त्रशालाम् । ६ अनङ्गस्य । १० इव । ११ कर्णपत्र । १२ तस्याः ल०, द०। १३ आत्मीयाः । १४ चक्षुषोर्मध्ये । १४ मुखस्याभिमुखी । १६ श्रोतृजनस्थाने । १७ कामे सभापतौ सति ।

श्चभूत् कान्तिश्वकोराक्ष्या ललाटे लुलितालके। हेमपट्टान्तसंलग्ननीलीत्पलिबद्धिन्बनी।।१०७॥
तस्या बिनीलिब्रह्मस्तकवरीबन्धवन्धुरम् । केशपाशमनङ्गस्य मन्ये पाशं प्रसारितम्।।१०८॥
इत्यस्या रूपमृब्भूतसौष्ठवं त्रिजगञ्जिय। मत्वाऽनङ्गमस्तब्छगेवु सिन्नधानं स्यधात् ध्रुवम् ॥१०६॥
तत्र्पालोकनोञ्चक्षुः तत्रगात्रस्पर्वानोत्सुकः। तन्मुलामोवमाजिधन् रसयंश्वासकृत्मुलस् ॥११०॥
तत्ग्यकलिक्बाणधृतिसंसक्तकर्गकः। तद्गात्रविपुलारामे स रेमे सुलिववृतः ॥१११॥
पञ्च बाणाननङ्गस्य ववन्येतानं कुण्ठितान् । पुष्येवुसंकयालोके प्रसिद्ययेव गता प्रयाम् ॥११२॥
धनुलंतां मनोजस्य प्राष्टुः पुष्पमर्थो जडाः। सुकुमारतरं स्त्रेणं वपुरेवातनोर्धनुः॥११३॥
पञ्च बाणाननङ्गस्य नियच्छन्ति कृतो जडाः। यदेव कामिनां हारि तदस्त्रं कामवीपनम् ॥११४॥
स्मितमालोकितं हासो जल्पतं मदमन्मनम् । कामाङ्गमिवमेवान्यत् कृतवं तस्य पोवकम् ॥११४॥
धाक्वयौवनोष्माणौ स्तनावस्या हिमागमे। रोम्णां हिवितमस्याङ्ग शिशिरोत्यं विनिन्यतुः ।।११६॥
हिमानिलैः कृवोत्कम्पम् धाहितं स्त स्त्रकलिनैः। ।११४॥।

वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कोतूहलसे मुहका सुगन्ध सूधनेके लिये प्रयत्न ही कर रही हो ॥१०५॥ उसके दोनों नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवके सभापति रहते हुए कानों-को साक्षी बनाकर परस्परमें हाव-भावके द्वारा स्पर्धा ही कर रहे हों ॥१०६॥ जिसपर काली काली अलकें बिखर रही हैं ऐसे चकोरके समान नेत्रवाली उस सुभद्राके ललाटपर जो कान्ति थी वह सुवर्णके पटियेपर लटकती हुई नीलकमलकी मालाके समान बहुत ही सुन्दर जान पड़ती थी ॥१०७॥ अत्यन्त काले और नीचेकी ओर लटकते हुए कबरीके वन्धनसे सुशोभित उसके केशपाश ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो फैला हुआ कामदेवका पाश ही हो ॥१०८॥ इस प्रकार जिसकी उत्तमता प्रकट है ऐसे उस सुभद्राके रूपको तीनों जगत्का जीतनेवाला जानकर ही मानो कामदेवने उसके प्रत्येक अंगोंमें अपना निवासस्थान बनाया था ॥१०९॥ उसका रूप देखनेके लिये जो सदा चक्षुओंको ऊपर उठाये रहता है, उसके शरीरका स्पर्श करनेके लिये जो सदा उत्किष्ठित बना रहता है, जो बार बार उसके मुखकी सुगन्ध सूधा करता है, बार बार उसके मुखका स्वाद लिया करता है और उसके संगीतके सुन्दर शब्दोंके सुननेमें जिसके कान सदा तल्लीन रहते हैं ऐसा वह चक्रवर्ती उस सुभद्राके शरीररूपी बड़े बगीचेमें सुखसे सन्तुष्ट होकर क्रीड़ा किया करता था।।११०-१११।। कविलोग, जिनका कहीं प्रतिबन्ध नहीं होता ऐसा सुभद्राका रूप, कोमल स्पर्श, मुखकी सुगन्ध, ओठोंका रस और संगीतमय सुन्दर शब्द इन पाँचको ही कामदेवके पाँच बाण बतलाते हैं। लोकमें जो कामदेवके पांची बाणोंकी चर्चा है वह रूढ़ि मात्रसे ही प्रसिद्ध हो गई है ॥११२॥ मूर्ख लोग कहते हैं कि कामदेवका धतुष फूलोंका है परन्तु वास्तवमें स्त्रियोंका अत्यन्त कोमल शरीर ही उसका धनुष है ॥११३॥ न जाने क्यों मूर्व लोग काम रेवको पांच बाण ही प्रदान करते हैं अर्थात् उसके पांच बाण बतलाते हैं क्योंकि जो कुछ भी कामीलोगोंके चित्तको हरण करनेवाला है वह सभी कामको उत्तेजित करनेवाला कामदेवका बाण है। भावार्थ-कामदेवके अनेक बाण हैं ।।११४।। स्त्रियोंका मन्द हास्य, तिरछी चितवन, जोरसे हंसना और कामके आवेशसे अस्पष्ट बोलना यही सब काम-देवके अङ्ग हैं इनके सिवाय जो उनका कपट है वह इन्हीं सबका पोयण करनेवाला है ॥११५॥ जो जवानीके कारण गर्म हो रहे हैं ऐसे सुभद्राके दोनों स्तन हेमन्तऋतुमें ठण्डसे उठे हुए भरत के शरीरके रोमांचोंको दूर करते थे ॥११६॥ गोदमें शयन करनेवाली सुभद्रा शीतलवायुके

१ गलित । २ सुखतृप्तः । ३ तद्रूपादीन् । ४ अमन्दान् । ५ स्त्रिया इदम् । ६ नियमयन्ति । ७ कि कारणम् । ५ मदेनाव्यक्तभाषिणम् । ६ कामस्य । १० रोमाञ्चम् । 'रोमाञ्चो रोमहर्षणम्' इत्यभिषानात् । ११ नाशं चकुरित्यर्थः । १२ कृतम् । १३ प्रियतत्महस्ततल । १४ अपहरित स्म ।

- साजोककित्वां चूतमञ्जरीं कर्णसङिगिनीम् । वधती चम्पकप्रोत्तः केञान्तः साऽरचन्मधौ ॥११८॥ मधौ मधुमवारक्तलोचनामास्त्रलव्गतिम् । बहु मेने प्रियः कान्तां मूर्तामिव मविश्यम् ॥११६॥ कलैरिलकुलक्वाणीः सान्यपुष्टिवकूिजतः । मधुरं मथुरभ्यव्दौत् तुष्टचेवाम् विञाम्पतिम् ॥१२०॥ कलैरिलकुलक्वाणम् विदे तिमञ्जकृते । व्यज्यते स्म स्मराकाण्डावस्कन्वो डिण्डिमायितः ॥१२२॥ पुष्पच्यूतवनोव्गन्धः उत्कुल्लकमलाकरः । पप्रये सुरिभर्मासः सुरिभक्तिविग्मुकः ॥१२२॥ हृतालिकुलक्षक्रकारः सञ्चरम्मलयानिलः । प्रनक्षगन्पतेरासीव् घोषयित्रव शासनम् ।॥१२३॥ सन्ध्यावणां कलामिन्दोः मेने लोको जगव्यसः । करालामिव रक्ताक्तां विद्रां मवनरक्षसः ॥१२४॥ उग्मत्तकोकिले काले तिस्मकुन्मत्तवट्पदे । नानुन्मतो जनः कोऽपि मुक्त्वानङग् ।॥१२४॥ सायमुदगाहिर्निणक्तैः प्रवेतिक्तिक्तितिलैः । प्रविमे मदनतापार्वं सास्याङगं निरवापयत् ।॥१२६॥ चन्वनव्रवसंसिक्तसुन्वराङगलतां प्रियाम् । परिरभ्य दृढं वोभ्यौ स लेभे गात्रनिवृतिम् ॥१२७॥ मदनव्यतापार्वं तोव्रपीव्मोच्मिनिःसहाम् । परिरभ्य दृढं वोभ्यौ स लेभे गात्रनिवृतिम् ।॥१२५॥ मदनक्वरतापार्वं तोव्रपीव्मोच्मिनिःसहाम् । परिरभ्य दृढं वोभ्यौ स लेभे गात्रनिवृतिम् ।॥१२५॥ मदनक्वरतापार्वं तोव्रपीव्मोच्मिनिःसहाम् । । स तां निर्वापयामास स्वाङगस्पर्शसुक्तान्विभिः।।।१२८॥

द्वारा उत्पन्न हुई स्तनोंकी कँपकँपीको क्लेश दूर करनेवाले प्रिय पतिके करतलके स्पर्शसे दूर करती थी ॥११७॥ अशोकवृक्षकी कलीके साथ साथ कानोंमें लगी हुई आमकी मंजरीको धारण करती हुई वह सुभद्रा वसन्तऋतुमें चम्पाके फूलोंसे गुंथी हुई चोटीसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी ॥११८॥ वसन्तऋतुमें मधुके मदसे जिसकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही हैं और जिसकी गति कुछ कुछ लड़खड़ा रही है-स्वलित हो रही है ऐसी उस सुभद्राको भरत महाराज मूर्तिमती मदकी शोभाके समान बहुत कुछ मानते थे।।११९।। वह वसन्तऋतु सन्तुष्ट होकर भूमरोंकी सुन्दर भंकार और कोकिलाओंकी कमनीय कूकसे मानो राजा भरतकी सुन्दर स्तुति ही करता था ॥१२०॥ कोयलोंके सुन्दर शब्दोंसे मिली हुई भूमरोंकी भंकार-से ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवने नगाड़ोंके साथ अकस्मात् आक्रमण ही किया हो-छापा ही मारा हो ।।१२१।। फूले हुए आमके वनोंसे जो अत्यन्त सुगन्धित हो रहा है, जिसमें कमलोंके समह फूले हुए हैं और जिसने समस्त दिशाएं सुगन्धित कर दी हैं ऐसा वह वसन्तका चैत्र मास चारों ओर फैल रहा था ॥१२२॥ भूमरसमूहकी भंकारको हरण करनेवाला, चारों ओर फिरता हुआ मलयसमीर ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी राजाके शासनकी घोषणा ही कर रहा हो ।।१२३।। उस समय सन्ध्याकालकी लालीसे कुछ कुछ लाल हुई चन्द्रमा की कलाको लोग ऐसा मानते थे मानो जगत्को निगलनेवाले कामदेवरूपी राक्षसकी रक्तसे भीगी हुई भयंकर डांढ़ ही हो ॥१२४॥ जिसमें कोयल और भूमर सभी उन्मत्त हो जाते हैं ऐसे उस वसन्तके समय कामदेवके साथ द्रोह करनेवाले मुनियोंको छोड़कर और कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो उन्मत्त न हुआ हो ॥१२५॥ सायंकालके समय जलमें अवगाहन करनेसे जो स्वच्छ किये गये हैं और जो बर्फके समान शीतल हैं ऐसे अपने समस्त अंगोंसे वह सुभद्रा ग्रीष्मकालमें कामके संतापसे संतप्त हुए भरतके शरीरको शान्त करती थी ।।१२६।। जिसकी शरीररूपी सुन्दर लतापर घिसे हुए चन्दनका लेप किया गया है ऐसी अपनी प्रिया सुभद्राको भरत महाराज दोनों हाथोंसे गाढ आलिगन कर अपना शरीर शान्त करते थे ॥१२७॥ जो कामज्वरके संतापसे पीड़ित हो रही है और जिसे ग्रीष्मकालकी तीव्र गर्मी बिलकुल ही सहन

उत्कुल्लमिल्लकामोववाहिभिगंन्थ वाहिभिः । स रसायंप्रातिक भें जे भूति रितसुलाहरैः ।।१२६॥ उत्कुल्लपाटलोव्यन्थि मिल्लकामालभारिणीम् । उप्पू ह्य प्रियां प्रेम्णा नैवाधी सोऽनयिक्षशाम् ।।१३०॥ सा घनस्तिनतव्याजात् तर्जितेव मनोभुवा । भुजोपपीडमाध्तिष्य शिष्ये पत्या तपात्यये ।।१३१॥ मवाम्बुकलुवाः पूरा ध्वनिचन्यकेकिनाम् । कवम्बामोविनो वाताः कामिनां भूतयेऽभवन् ॥१३२॥ प्राव्यकालिकां पश्यन् बलाकामालभारिणीम् । घनालीं पिषकः साधुः विशो मेनेऽन्धकारिताः ॥१३३॥ धारारज्जुभिरानद्वा वागुरेव प्रसारिता । रोषाय पिषकं णानां स सुक्षकेनेव हृव्भुवा ॥१३४॥ कृताविषः प्रयो नागाव् ग्रगाच्य जलदागमः । इत्यु वेक्ष्य प्रवान्य प्रविक्षकेनेव हृव्यु ॥१३४॥ विभिन्यन् केतकीसूचीः तत्यांसूनाकिरन्मकत् । पान्यानां वृष्टिरोषाय धूलिक्षेपिमवाकरोत् ॥१३६॥ इत्यभर्णतमे तिस्मन् काले जलदमालिनि । स वासभवने रम्ये प्रयामरमयन्मुद्वः ॥१३७॥ प्राक्तव्यन्ति काले जलदमालिनि । स वासभवने रम्ये प्रयामरमयन्मुद्वः ॥१३७॥ प्राक्तव्यन्ति वहरन् कान्तया समम् । वनेष्वभिन्नवोद्भिन्नसप्तच्छवसुगिष्यषु ॥१३६॥ स र मे शरवारम्भे विहरन् कान्तया समम् । वनेष्वभिन्नवोद्भिन्नसप्तच्छवसुगिष्यषु ॥१३६॥

नहीं हो सकती ऐसी उस सुभद्राको महाराज भरत अपने शरीरके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखरूपी जलसे शान्त करते थे।।१२८।। खिली हुई मालतीकी सुगंधको घारण करनेवाले तथा रतिसमयमें सुख पहुंचानेवाले सायंकाल और प्रातःकालकी वायुके द्वारा चऋवर्ती भरत बहुत ही अधिक संतोष प्राप्त करते थे ॥१२९॥ फूले हुए गुलाबकी सुगन्धयुक्त मालतीकी मालाओं-को धारण करनेवाली उस सुभद्राको आलिंगन कर महाराज भरत बड़े प्रेमसे ग्रीष्मकालकी रात व्यतीत करते थे।।१३०।। वर्षाऋतुमें मेघोंकी गर्जनाके बहानेसे मानो कामदेवने जिसे घुड़की दिखाकर भयभीत किया है ऐसी वह सुभद्रा भुजाओंसे आिंठगनकर पतिके साथ शयन करती थी ।।१३१।। उस वर्षाऋतुमें नये जलसे मलिन हुए नदियोंके प्रवाह, उन्मत्त मयूरों के शब्द और कदंबके फूलोंकी सुगन्धिसे युक्त वायु ये सब कामी लोगोंके संतोषके लिये थे ॥१३२॥ जिसपर कालिमा छाई हुई है और जो वगुलाओंकी पंक्तिको घारण कर रही है ऐसी मेघमाला-को देखते हुए पथिक आंसू डालते हुए दिशाओंको अन्धकारपूर्ण मानते थे।।१३३।। उस वर्षा-ऋतुमें जो जलकी धाराएं पड़ती थीं उनसे रस्सियोंके समान व्याप्त हुई यह पृथिवी ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवरूपी शिकारीने पिथकरूपी हिरणोंको रोकनेके लिये जाल ही फैलाया हो ।।१३४।। जो आनेकी अवधि करके गया था ऐसा पति अब तक नहीं आया और यह वर्षा ऋतु आ गई इस प्रकार वादलोंको देखकर कोई पितव्रता स्त्री अपने हृदयमें शून्य हो रही थी अर्थात् चिन्तासे उसकी विचारशक्ति नष्ट हो गई थी।।१३५।।केतकीकी बौंड़ियोंको भेदन करता हुआ और उनकी घूलको चारों ओर बिखेरता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता था मानो पथिकों-की दृष्टि रोकनेके लिये घूलि ही उड़ा रहा हो ॥१३६॥ इस प्रकार उस वर्षाकालमें जव बादलों के समूह अत्यन्त निकट आ जाते थे तब चक्रवर्ती भरत अपने मनोहर महलमें प्रिया सुभद्राको बार बार प्रसन्न करता था-उसके साथ कीड़ा करता था ।।१३७।। जिसने पानीमें उत्पन्न होने-वाले बेंतकी सुगन्धि खींच ली है ऐसे उस सुभद्राके मुखकी सुगन्धको ग्रहण करता हुआ चक्रवर्ती उसके स्तनतटके समीप ही वर्षाऋतुकी रात्रि व्यतीत करता था ।।१३८।। शरद्ऋतु-

१ पवनैः । २ सन्ध्याकालप्रभातकालभेदैः । ३ रितसुखकरैरित्यर्थः । ४ बिभूतीम् । ५ आलिग्य । उपगृह्च ब०, प०, द० । उपगृह्च अ०, ल०, स० । ६ निदाघसम्बन्धिनीम् । ७ भुजाभ्यां पीडियत्वा । । प्रवर्षकाले । ६ सन्तोषाय । १० मृगबन्धिनी । ११ पान्थमृगागाम् । १२ आलोक्य । १३ घनानन्तस्तेपे प्रोषितभर्तृका द० । १४ अग्रान् । १५ हिज्जुल । 'निचुलो हिज्जुलोऽम्बुजः' इत्यभिधानात् । १६ वर्षाकालसम्बन्धिनीम् ।

सकान्तां रमयामास हारक्योत्स्नाव्नित्तस्तनीम् । शारदीं निविशन् ज्योत्स्नां सौधोत्सक्ष्मेषु हारिषु ॥१४०॥ सोत्पलां 'कुळकेदं ज्यां मालां चूडान्तलिम्बनीम् । बाला पत्युवरःसक्ष्मान्मेने बहुरतिभियम् ॥१४१॥ इति सोत्कर्वमेवास्यां प्रययन् प्रेमनिष्नताम् । स रेसे रितसाद्भूतो मोगाक्ष्मेर्वश्रधोदितैः ॥१४२॥ सरत्ना निषयो दिन्याः पुरं शप्यासने चम् । नाटपं समाजनं मोज्यं वाहनं चेति तानि वै ॥१४३॥ दशाक्ष्ममिति भोगाक्ष्मं निविशन् स्वाशितं भवम् । 'स चिरं पालयामास भूवमेकोळ्णवारकाम् ।॥१४४॥ घोडशास्य सहस्राणि गणवद्धामराः प्रभोः । ये युक्ता वृतनिस्त्रिशा निविश्तात्मरक्षमे ॥१४४॥ वितिसार् इति ख्यातः प्राकारोऽस्य गृहावृतिः । गोपुरं सर्वतोभद्रं प्रोत्सवहत्ततोरणम् ॥१४६॥ नन्वावर्तो निवेशोऽस्य शिवरस्यालघीयसः । प्रासादो वैजयन्तास्यो यः सर्वत्र सुवावहः ॥१४७॥ विक्स्वित्तका सभाभूमः पराध्यमणकुद्वमा । तस्य चक्रकमणीर यिष्टः 'सुविधिमितिमिता ॥१४८॥ गिरिक्टकमित्यासीत् सौधं दिगवलोकने' । वर्षमानकमित्यन्यत् 'भूभागृहमभूद् विभोः ॥१४६॥ धर्मान्तोऽस्य' महानासीद् धारागृहसमाह्नयः । गृहक्टकमित्युक्वः वर्षावासः प्रभोरभूत् ॥१४०॥ प्रकारवर्षभक्ष्यं च हर्म्यस्य सुवासितम् । कुवेरकान्तित्यासीद् भाष्डागारं यवश्यम् ॥१४१॥

के प्रारम्भमें वह चक्रवर्ती, जिनमें नवीन खिले हुए सप्तच्छद वृक्षोंकी सुगन्ध फैल रही है ऐसे वनोंमें अपनी स्त्रीके साथ विहार करता हुआ ऋीडा करता था ।।१३९।। राजभवनकी मनोहर छतोंपर शरद्ऋतुकी चांदनीका उपभोग करता हुआ वह चक्रवर्ती हारकी कान्तिसे जिसके स्तन सुशोभित हो रहे हैं ऐसी प्रिया सुभद्राको प्रसन्न करता था-उसके साथ क्रीडा करता था ॥१४०॥ जब कभी रानी सुभद्रा पतिके वक्षःस्थलपर लेट जाती थी उस समय उसके मस्तक-पर कंचुकियोंके द्वारा गुंथी हुई भरतकी कमलों सहित माला लटकने लगती थी और उसे वह बड़े प्रेमसे सूंघती थी ।।१४१।। इस प्रकार इस सुभद्रादेवीमें प्रेमकी परवशताको अच्छी तरह प्रकट करता हुआ और रितसुखके आधीन हुआ वह चऋवर्ती दश प्रकारके कहे हुए भोगोंके साधनों-से कीडा करता था।।१४२।। रत्नसहित नौ निधियां, रानियां, नगर, शय्या, आसन, सेना नाटचशाला, वर्तन, भोजन और सवारी ये दश भोगके साधन कहलाते हैं ।।१४३।। इस प्रकार अपनेको तृप्त करनेवाले दश प्रकारके भोगके साधनोंका उपभोग करते हुए महाराज भरतने चिरकालतक जिसपर एक ही छत्र है ऐसी पृथिवीका पालन किया ॥१४४॥ चक्रवर्ती भरतके ऐसे सोलह हजार गणबद्ध देव थे जो कि तलवार धारणकर निधि, रत्न और स्वयं उनकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते थे।।१४५।। उनके घरको घेरे हुए क्षितिसार नामका कोट था और देदीप्यमान रत्नोंके तोरणोंसे युक्त सर्वतोभद्र नामका गोपुर था ।।१४६। उनकी बड़ी भारी छावनीके ठहरनेका स्थान नन्द्यावर्त नामका था और जो सब ऋतुओं में सुख देनेवाला है ऐसा वैजयन्त नामका महल था।।१४७।। बहुमूल्य मणियोंसे जड़ी हुई दिकस्वस्तिका नामकी सभाभूमि थी और टहलनेके समय हाथमें लेनेके लिये मणियोंकी बनी हुई सुविधि नामकी लकड़ी थी।।१४८।। सब दिशाएं देखनेके लिये गिरिकूटक नामका राजमहल था और उन्हीं चक्रवर्तीके नृत्य देखनेके लिये वर्धमानक नामकी नृत्यशाला थी।।१४९।। उन चक्रवर्तीके गर्मीको नष्ट करनेवाला धारागृह नामका बड़ा भारी स्थान था और वर्षाऋतुमें निवास करनेके लिये बहुत ऊंचा गृहकूटक नामका महल था ॥१५०॥ चूनासे सफेद हुआ पुष्करावर्त नामका

१ 'कुब्जिका भद्रतरणी बृहत्पत्रातिकेशरा । महासहा' इति धन्वन्तरिः । २ रचिताम् । ३ रतिश्रीसमानामिति । पत्युष्ठरस्यस्य स्थिता संजिष्ठति स्म सा प०, ल० । ४ स्नेहाधीनताम् । ५ रत्यधीनः ।
६ देव्यः ६०, ल०, प० । ७ भाजनसिहतम् । ६ स्वस्य तृष्टितजनकम् । ६ सुचिरं ल० ।
१० एकच्छत्राम् । ११ क्षितिसार इति नामा । १२ आलिङ्गभूमिः, आन्दोलनभूमिरित्यर्थः ।
१३ सुविधिनामा । १४ दिशावलोकार्थम् । १५ नृत्तदर्शनगृहम् । १६ धर्मान्तसंज्ञाम् ।

वसुवारकित्वातीत् कोव्वागारं महाव्ययम् । जीमूतनामधेयं च मज्जनागारगूर्जितम् ॥१११२॥
रत्ननात्तातिरोजिक्युः बमूबास्वाक्तंतिका । वेवरम्वेति रम्या सा मता कूळ्यकुटी पृषुः ॥११६॥
तिह्वाहित्यमूर्व्यव्या तिहैक्टा भयानकः । तिहासनमंबोऽस्योक्तः गुणैर्नाम्माऽप्यनुसरम् ॥१४४॥
चामरार्ण्युपनानानं व्यतीत्यानुपना यमान् । विजयार्ज्यकुमारेच वितीर्णानि निधीक्षिमे ॥१४४॥
मास्वत्सूर्वप्रनं तस्य बमूबातपवारणम् । परार्थ्यरत्निर्माणं जितसूर्यशतप्रभम् ॥१४६॥
नाम्ना विजुत्त्रमे वास्य विवरे मणिकुण्डले । जित्वा ये वेश्वती विद्यति रहवातै स्कुरस्थिति ॥१४७॥
रत्नांशुजित्वलास्तस्य पाषुका विवमोजिकाः । परेवां यवसंस्वशाव् मुज्यस्यो विवमृत्वणम् ॥१४८॥
प्रमोजास्वममूत्तस्य तनुत्राणं प्रमास्वरम् । द्विवतां शरमाराचैः ववसेर्यं महाहवे ॥१४६॥
प्रमोजास्वममूत्तस्य तनुत्राणं प्रमास्वरम् । द्विवतां शरमाराचैः ववसेर्यं महाहवे ॥१४६॥
रवोऽजितव्यावाताऽकिष्यतावितम् । जितवैत्यामरं तस्य वज्जाण्यम्यूहनुः ॥१६१॥
वच्याकार्यावाताऽकिष्यतावितम् । जितवैत्यामरं तस्य वज्जाण्यम् हन् ॥१६१॥
प्रवच्या वज्जुक्याख्या वाक्तिरस्यारिकिष्यति । वभूव वज्जिनमीणाश्लाख्या विज्ञयेऽपि या ॥१६३॥
कुन्तः तिहादको नाम यः तिहनसराङकुरैः । स्पर्यते स्म निशातापो मणिवण्याप्रमण्यनः ।।१६४॥

खास महल था और कुबेरकान्त नामका भाण्डारगृह था जो कभी खाली नहीं होता था ॥१५१॥ वसुधारक नामका बड़ा भारी अटूट कोठार था और जीमूत नामका बड़ा भारी स्मानगृह था ॥१५२॥ उस चक्रवर्तीके अवतंसिका नामकी अत्यन्त देदीप्यमान रत्नोंकी माला थी और देवरम्या नामकी बहुत बड़ी सुन्दर चांदनी थी ॥१५३॥ भयंकर सिंहोंके द्वारा धारण की हुई सिंहवाहिनी नामकी शय्या थी और गुण तथा नाम दोनोंसे अनुत्तर अर्थात् उत्कृष्ट बहुत ऊंचा सिहासन था ।।१५४।। जो विजयार्धकुमारके द्वारा निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीके लिये समर्पित किये गये थे ऐसे अनुपमान नामके उनके चमर उपमाको उल्लंघन कर अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ।।१५५।। उस चक्रवर्तीके बहुमूल्य रत्नोंसे बना हुआ और सैकड़ों सूर्यकी प्रभाको जीतने-वाला सूर्यप्रभ नामका अतिशय देदीप्यमान छत्र था ॥१५६॥ उनके देदीप्यमान कान्तिके घारक विद्युत्प्रभ नामके दो ऐसे सुन्दर कुण्डल थे जो कि बिजलीकी दीप्तिको पराजित कर सुशोभित हो रहे थे ॥१५७॥ महाराज भरतके रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुई विषमोचिका नामकी ऐसी खड़ाऊं थीं जो कि दूसरेके पैरका स्पर्श होते ही भयंकर विष छोड़ने लगती थीं।। ।।१५८।। उनके अभेद्य नामका कवच था जो कि अत्यन्त देदीप्यमान् था और महायुद्धमें शत्रुओं-के तीक्ष्ण वाणोंसे भी भेदन नहीं किया जा सकता था ॥१५९॥ विजयलक्ष्मीके भारको घारण करनेवाला अजितंजय नामका रथ था जिसपर शत्रुओंको जीतनेवाले अनेक दिव्य शस्त्र रक्खे रहते थे ॥१६०॥ असमयमें होनेवाले प्रचण्ड वजुपातके समान जिसकी प्रत्यंचाके आघातसे समस्त संसार कंप जाता था और जिसने देव, दानव-सभीको जीत लिया था ऐसा वज्काण्ड नामका घनुष उस चक्रवर्तीके पास था ।।१६१॥ जो कभी व्यर्थ नहीं पड़ते ऐसे उसके अमोघ नामके बड़े बड़े बाण थे। इन बाणोंके द्वारा ही चक्रवर्ती जिसमें विजय पाना असाध्य ही ऐसे युद्धस्थलमें प्रशंसा प्रांप्त करता था।।१६२॥ राजा भरतके शत्रुओंको खण्डित करनेवाली वजूतुण्डा नामकी शक्ति थी, जो कि वज्की बनी हुई थी और इन्द्रको भी जीतनेमें प्रशंसनीय थी ।।१६३।। जिसकी नोक बहुत तेज थी, जो मिणयोंके बने हुए डंडेके अग्रभागपर सुशोभित

१ पटकुटी । २ उपमाप्रमाराम् । ३ भाग्ति स्म । '४ कुण्डले । ५ विद्युत्सम्बन्धिनीम । ६ विषमोचिकासंज्ञाः । ७ महाशरैः । ६ मिरामयदण्डाग्रं मण्डनम् अलंकारी यस्य ।

तस्यासि'पुत्तिका दिमा रत्नात्त्वस्युरत्त्वः । लोहवाहिन्यभूभान्ता जयभीवपंगामिका ॥१६४॥ क्ष्मदोक्तयं मतोनेनो जयभीमणमानहः । द्विवत्युलकुलक्ष्मा"पृत्वले योऽवानीयिकः ॥१६६॥ सौन्तकाव्यमस्माभूत् वात्तरतं स्पुरद्युति । मिल्यन् करतलाक्वे वोताक्वित्तमानिकलम् ॥१६७॥ प्राहुर्भृतायुक्तं लेवं विभोर्भृतम् वाद्यवित्तम् ॥१६०॥ प्राहुर्भृत्वाक्ष्मे लेवं विभोर्भृतम् वाद्यवित्तम् ॥१६०॥ प्रकारत्मम् विकार्यक्षेत्रम् विकार्यक्षेत्रम् विकार्यक्षेत्रम् । नाम्ना सुवर्शनं दीप्रं यद्वुवंर्श्वमरातिभिः ॥१६६॥ प्रव्यक्ष्मेव्यक्षेत्रम् वर्षाः वर्षाः

हो रहा था और जो सिंहके नाखूनोंके साथ स्पर्धा करता था ऐसा उनका सिंहाटक नामका भाला था ॥१६४॥ जो अत्यन्त देदीप्यमान थी, जिसकी रत्नोंसे जड़ी हुई मूठ बहुत ही चमक रही थी, और जो विजयलक्ष्मीके दर्गणके समान जान पड़ती थी ऐसी लोहवाहिनी नामकी उनकी छुरी थी ।।१६५।। मनोवेग नामका एक कणप (अस्त्रविशेष) था जो कि विजयलक्ष्मी-पर प्रेम करनेवाला था और शत्रुओंके वंशरूपी कुलाचलोंको खण्डित करनेके लिये वज्के समान था ।।१६६।। भरतके सौनन्दक नामकी श्रेष्ठ तलवार थी जिसकी कान्ति अत्यन्त देवीप्यमान हो रही थी और जिसे हाथमें लेते ही यह समस्त जगत् भूलामें बैठे हुएके समान कांप उठता था ॥१६७॥ उनके भूतोंके मुखोंसे चिह्नित भूतमुख नामका खेट (अस्त्रविशेष) था, जो कि युद्धके प्रारम्भमें चमकता हुआ शत्रुओंके लिये मृत्यके मुखके समान जान पड़ता था ॥१६८॥ उन विजयी चक्रवर्तीके सुदर्शन नामका चक्र था, जो कि समस्त दिशाओंपर आक्रमण करनेमें समर्थ था, देवीप्यमान था और जो शत्रुओंके द्वारा देखा भी ,नहीं जा सकता था ॥१६९॥ जिसका नियोग गुफाके कांटे वगैरह शोधनेमें था ऐसा चण्डवेग नामका बहुत भारी प्रचण्ड (भयंकर) दण्ड उस चक्रवर्तीके था ॥१७०॥ भरतेश्वर महाराजके वज्रमय चर्मरत्न था, वह चर्मरत्न, कि जिसके बलसे उनकी सेना जलके उपद्रवसे पार हुई थी-बची थी ॥१७१॥ उनके चूड़ामणि नामका वह उत्तम चिन्तामणि रत्न था जिसने कि जगत्के चूड़ामणि-स्वरूप महाराज भरतका चित्त अनुरक्त कर लिया था।।।१७२।। चिन्ताजननी नामकी वह काकिणी थी जो कि अत्यन्त देदीप्यमान हो रही थी और जो विजयार्घ पर्वतकी गुफाओंका अन्धकार दूर करनेके लिये मुख्य दीपिकाके समान थी।।१७३॥ उत्त प्रभुके अयोध्य नामका सेनापित था जो कि मनुष्योंमें रत्न था और युद्धमें शत्रुओंको जीतनेसे जिसका यश आकाश और पृथिकी-के बीच व्याप्त हो गया था ॥१७४॥ समस्त धार्मिक कियाएं जिसके आधीन थीं और दैविक उपद्रव होनेपर उनका प्रतिकार करना भी जिसके आश्रित था ऐसा बुद्धिसागर नामका महा-बुद्धिमान् पुरोहित था ॥१७५॥ उनके कामवृष्टि नामका गृहपति रत्न था, जो कि अत्यन्त बुद्धिमान् था, इच्छानुसार सामग्री देनेवाला था तथा जो चक्रवर्तीके छोट्टे बड़े सभी खर्चीकी

१ क्षुरिका । 'स्याच्छस्त्री चासिपुत्री च क्षुरिका चासिघेनुका ।' इत्यभिधानात् । २ सुष्टिः । 'त्सरः खड्गादिमुष्टिः स्याद्' इत्यभिधानात् । ३ करावोऽस्य ल०। ४ पर्वत । ५ निस्तरणमक्दोत् । ६ आय । ७ चित्रगः।

रतं स्वपितरप्यस्य बास्तु'विद्यापदास्त्रीः। नाम्ना भद्रमुकोऽनेकप्रासादघटने पटुः।।१७७।।
शैलोदप्रो महानस्य या'गहस्तीक्षरम्मदः। भद्रो गिरिचरः गुन्नो नाम्ना विजयपर्वतः।।१७६॥
पवनस्य जवन् वेगं हवोऽस्य पवनञ्जयः। विजयार्द्वगृहोत्सद्भगं हेलया यो व्यलद्भवयत्।।१७६॥
प्रागुक्तवर्णनं चास्य स्त्रीरत्नं कदनामकम् । स्वभावमभुरं हृद्धं रसायनिमवापरम् ।।१८०॥
रत्नाम्येतानि विद्यानि वभूवृत्त्वकर्वातनः। देवताहृतरक्षाणि याम्यलद्भवयानि विद्विषाम् ।।१८१॥
धानिक्वोऽिक्यिनघोषा भेयोऽस्य द्वादशाभवन् । द्विषद्योजनमापूर्य स्वध्वानयाः प्रवस्वनुः।।१८२॥
धान्तम् विजयवोवास्याः पटहा द्वादशापरे। गृहकोकिभिरुद्योवः सानन्वं श्रुतिःस्वनाः।।१८३॥
गम्भीरावतंनामानः शद्धता गम्भीरिनःस्वनाः। चतुविशितरस्यासन् श्रुभाः पुष्याव्धिसम्भवाः॥१८४॥
कटका रत्निर्माणा विभोवीराद्धगदाह्वयाः। रेजुः प्रकोष्ठमावेद्य्य तिद्ववस्यविभूमाः॥१८४॥
पताकाकोटयोऽस्याष्टचत्वारिशस्त्रमा मताः। मदस्यद्वत्वोलि'तोत्रोद्धवदंशुकोन्मृष्टबाद्धगणाः॥१८६॥
महाकत्वाणकं नाम विद्याशनमभूव् विभोः। कत्याणाद्धगस्य 'येनास्य तृप्तिपुष्टीवलान्विते।।१८७॥
भक्षाद्वामृतगर्मास्या रच्यास्वादाःस्गग्वयः। नान्ये जरिवत्"शक्ता याम् परिष्ठरसोत्कटान् ॥१८८॥
स्वाद्यं चानृतकल्यास्यं हृद्धास्वादं सृसंस्कृतम्। रसायनरसं विव्यं पानकं चामृताह्वयम्।।१८६॥

चिन्तामें नियुक्त था। ।।१७६।। मकान बनानेकी विद्यामें जिसकी बुद्धि प्रवेश पाये हुई है और जो अनेक राजभवनोंके बनानेमें चतुर है ऐसा भद्रमुख नामका उनका शिलावटरत्न (इंजीनियर) था ॥१७७॥ जो पर्वतके समान ऊंचा था, बहुत बड़ा था, पूज्य था, जिससे मद भर रहा था, भद्र जातिका था और जिसका गर्जन उत्तम था ऐसा विजयपर्वत नामका सफेद हाथी था ॥१७८॥ जिसने विजयार्घपर्वतकी गुफाके मध्यभागको लीलामात्रमें उल्लंघन कर दिया था ऐसा वायुके वेगको जीतनेवाला पवनंजय नामका घोड़ा था ॥१७९॥ और जिसका वर्ण न पहले कर चुके हैं, जिसका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है, जो स्वभावसे ही मधुर है और जो किसी अन्य रसायनके समान हृदयको आनन्द देनेवाला है ऐसा सुभद्रा नामका स्त्रीरत्न था ॥१८०॥ इस प्रकार चक्रवर्तीके ये दिव्य रत्न थे जिनकी देव लोग रक्षा किया करते थे, और जिन्हें शत्रु कभी उल्लंघन नहीं कर सकते थे।।१८१।। उस चक्रवर्तीके समुद्रके समान गंभीर आवाजवाली आनन्दिनी नामकी बारह भेरियां थीं जो अपनी आवाजको बारह योजन दूर तक फैलाकर बजती थीं ।।१८२।। इनके सिवाय बारह नगाड़े और थे जिनकी आवाज घरके मयूर ऊंची गर्दन कर बड़े आनन्दके साथ सुना करते थे ॥१८३॥ जिनकी आवाज अतिशय गंभीर है, जो शुभ हैं, और पुण्यरूपी समुद्रसे उत्पन्न हुए हैं ऐसे गम्भीरावर्त नामके चौबीस शंख थे।।१८४।। उस प्रमुके रत्नोंके बने हुए वीरांगद नामके कड़े थे जो कि हाथकी कलाई-को घेरकर सुशोभित हो रहे थे और जिनकी कान्ति बिजलीके कड़ोंके समान थी।।१८५॥ वायुक भौकोरेसे उड़ते हुए कपड़ोंसे जिन्होंने आकाशरूपी आंगनको भाड़कर साफ कर दिया है ऐसी उसकी अड़तालीस करोड़ पताकाएं थीं ॥१८६॥ महाराज भरतके महाकल्याण नाम का दिव्य भोजन था जिससे कि कल्याणमय शरीरको धारण करनेवाले उनके बलसहित तृष्ति और पुष्टि दोनों ही होती थीं ।।१८७।। जो अत्यन्त गरिष्ठ रससे उत्कट हैं, जिन्हें कोई अन्य पचा नहीं सकता तथा जो रुचिकर, स्वादिष्ट और सुगन्धित है ऐसे उसके अमृतगर्भ नामके भक्य अर्थात् खाने योग्य मोदक आदि पदार्थ थे।।१८८॥ जिनका स्वाद हृदयको अच्छा

१ वास्तुविद्यास्थाने स्वीकृतबुद्धिः । २ पूज्य । ३ गिरिवरः ल०, प० । ४ चलनेनोच्चलत् । ५ आहारेगा । ६ पुरुषाः । ७ जीर्गीकर्तुम् । ८ अतिगुरु । ६ कमुकदाडिमादि । 'ओदनाघ- शनं स्वाद्यं ताम्बूलादि जलादिकम् । पेयं स्वाद्यमपूपाद्यं त्याज्यान्येतानि शक्तिकैः ।"

पुष्पकल्पतरोरासन् फलान्येतानि चिक्कः। यान्यनस्योपन्नोन्यानि भोगाङ्गान्यतुलानि व ॥१६०॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रूप्पसंपदनीवृशी। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् अभेष्ठं गात्रवन्धनम् ॥१६१॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् इतिषिरत्निद्धर्काजता। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् इभाववादिपरिच्छवः ॥१६२॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् अन्तःपुरमहोवयः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् वक्षाक्ती भोगसम्भवः ॥१६२॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् आक्षाद्धीपाव्यिलक्षिनी। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् अवभीजित्वरी विशाम् ॥१६४॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् आभवं त्रिजगण्यति । पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् उद्योगो सिद्धन्तंपंवः ॥१६४॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् आभवं त्रिजगण्यति । पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् रनगराजयोत्सवः ॥१६६॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् सत्कार स्तत्कृतोऽधिकः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् सिरिह्व्यभिषेचनम् ॥१६७॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् स्वपायलनिर्जयः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रत्नलाभोऽन्यवृत्वंभः ॥१६८॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् स्वपायलनिर्जयः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रत्नलाभोऽन्यवृत्वंभः ॥१६८॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् स्वपायलनिर्जयः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रत्नलाभोऽन्यवृत्वंभः ॥१६८॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् स्वपायलनिर्जयः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् कोर्तिवक्तट लङ्गिनी ॥१६६॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् मत्वा चक्षमृतः शियम् । चिनुष्यं भो बृषाः पुष्पं यत्पुष्पं सुषसम्बदाम् ॥२००॥

लगनेवाला है और मसाले वगैरहसे जिनका संस्कार किया गया है ऐसे अमृतकल्प नामके उनके स्वाद्य पदार्थ थे तथा रसायनके समान रसीला अमृत नामका दिव्य पानक अर्थात् पीने योग्य पदार्थ था ॥१८९॥ चक्रवर्तीके ये सब भोगोपभोगके साधन उसके पुण्यरूपी कल्पवृक्षके फल थे, उन्हें अन्य कोई नहीं भोग सकता था और वे संसारमें अपनी बराबरी नहीं रखते थे ॥१९०॥

पुण्यके बिना चऋवर्तीके समान अनुपम रूपसम्पदा कैसे मिल सकती है ? पुण्यके बिना वैसा अभेद्य शरीरका बंधन कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना अतिशय उत्कृष्ट निधि और रत्नोंकी ऋद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ? पुण्यके बिना वैसे हाथी घोड़े आदिका परिवार कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना वैसे अन्तःपुरका वैभव कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना दस प्रकारके भोगोपभोग कहां मिल सकते हैं ? पुण्यके बिना द्वीप और समुद्रोंको उल्लंघन करनेवाली वैसी आज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ? पुण्यके बिना दिशाओंको जीतनेवाली वैसी विजयलक्ष्मी कहां मिल सकती है ? पुण्यके बिना देवताओंको भी नम् करनेवाला वैसा प्रताप कहां प्राप्त हो सकता है ? पुण्यके बिना समुद्रको उल्लंघन करनेवाला वैसा उद्योग कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना तीनों लोकोंको जीतनेवाला वैसा प्रभाव कहां हो सकता है ? पुण्य-के बिना वैसा हिमवान् पर्वतको विजय करनेका उत्सव कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना हिमवान् देवके द्वारा किया हुआ वैसा अधिक सत्कार कहां मिल सकता है ? बिना पुण्यके नदियोंकी अधिष्ठात्री देवियोंके द्वारा किया हुआ वैसा अभिषेक कहां हो सकता है ? पुण्यके बिना विजयार्घ पर्वतको जीतना कैसे हो सकता है ? पुण्यके बिना अन्य मनुष्योंको दुर्लभ वैसे रत्नोंका लाभ कहां हो सकता है ? पुण्यके बिना समस्त भरतक्षेत्रमें वैसा सुन्दर विस्तार कैसे हो सकता है ? और पुण्यके बिना दिशाओं के किनारेको उल्लंघन करनेवाली वैसी कीर्ति कैसे हो सकती है ? इसलिये हे पण्डित जन, चक्रवर्तीकी विभूतिको पुण्यके उदयसे उत्पन्न हुई मानकर उस पुण्यका संचय करो जो कि समस्त सुख और सम्पदाओं की दुकानके समान

१ हिमवद्गिरि । २ हिमवन्नगस्थसुरकृतः । ३ गडनासिन्धुदेवी । ४ धनागमः प्रभावो दा । ५ लिमनी इ० । ६ ततः कारणात् ।

#### PETTER

### सार्च समिनी किलम्

इत्याविष्कृतसम्यदो विजयिनस्तस्याखिलक्माभृताम्

स्कीतामप्रतिद्यासनां प्रथयतः वट्खण्डराज्यश्रियम्।

कालोऽनल्पतरीञ्चनात्र् सच प्रव त्राक्षुण्यक्तींदवार्

जन्भूतः प्रमुवासहैः वह्युषुजैभौगैएलिस्वायुभिः ॥२०१॥

सान्।रत्स<sup>र</sup>निमानवेसनिमात्रकारकप्रमित्तर्गोनिमा

साम्। अविश्वभिम्भोगितम् सार्वे कृष्णाऽसिमां पालयन्।

योऽभूत्रेव किलाकुलः कुलवबुमेकामिन्राह्मकास्यतां

सोऽयं चक्रवरोऽभू नक् भुवममूमेकातप्रत्रां चिरम् ॥२०२॥

यम्भारना भरतावनित्वमगमत् वट्वण्डभूषा मही

येना बेतुहिमादि रिक्तिविमर्द क्षेत्रं कृतारिक्षयम् ।

मरमाद्वितिष्रसमसम्बद्धिया सक्मीच्द्राशायिती

स भीमान् अरतेव्वरो निधिभुजामग्रेसरोऽभूत् प्रभुः ॥२०३॥

मः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्त्रोता स्वयं कस्यचिद्

ध्येयो ग्रोगिजनस्य यश्च न तरां ध्याता स्वबं कस्यचित्।

यो नन्तृनपि नेतुमुम्नतिमलं नन्तव्यप्रक्षे स्थितः

स भीमान् जयताज्जगत्त्रयगुर्वेदः पुरुः पावनः ॥२०४॥

है ।।१९१-२००।। इस प्रकार जिसने सम्पदाएं प्रकट की हैं, जिसने समस्त राजाओंको जीत लिया है, और जो दूसरेके शासनसे रहित अपने छह खण्डकी विस्तृत राज्यलक्ष्मीको निरन्तर फैलाता रहता है ऐसे उस चक्रवर्ती भरतका बड़ा भारी समय पूर्व पुण्यकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए, सब तरहका आनन्द देनेवाले और अत्यन्त स्वादिष्ट छहों ऋतुओंके भोगोंके द्वारा क्षण-भरके समान व्यतीत हो गया था।।२०१।। अनेकों रत्नों, निधियों और देशोंसे सुशोभित हुई सम्पत्तिके हारा जो भारी गौरवको प्राप्त हो रही है ऐसी इस समस्त साम्राज्यलक्ष्मीको एक अपने ही उपस्रोम करनेके योग्य बनाकर उसका पालन करता हुआ जो चन्नवर्ती गोदमें बैठी हुई कुलब्यूकी रक्षा करते हुएके समान कभी व्याकुल नहीं हुआ वह भरत एक छन्नवाली इस पृथिवीका चिरकाल तक पालन करता रहा था ॥२०२॥ छह खण्डोंसे विभूषित पृथिवी जिसके नामसे भरतभूमि नामको प्राप्त हुई, जिसने दक्षिण समुद्रसे लेकर हिमवान् पर्वततकके इस क्षेत्रमें शत्रुओंका क्षय कर उसकी रक्षा की, तथा प्रकट हुई निधि और रत्न आदि सम्पदाओं-से मौग्य लक्ष्मी जिसके नक्षःस्वलपर शयन करती थी वह प्रभु-श्रीमान् भरतेश्वर निधियोंके स्त्रामी अर्थात् चक्रवितयोंमें प्रथम और मुख्य चक्रवर्ती हुआ था ॥२०३॥ जो तीनों जगत्के बीबोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं परन्तु जो स्वयं किसीकी स्तुति नहीं करते, बड़े बड़े योगी कोग जिनका ध्यान करते हैं परन्तु जो किसीका ध्यान नहीं करते, जो नमस्कार करनेवालों-को भी उन्नत स्थानवर ले जानेके लिये समर्थ हैं परन्तु स्वयं नमस्कार करने योग्य पक्षमें स्थित हैं अर्थात् किसीको नमस्कार नहीं करते, वे तीनों जगत्के गुरु अत्यन्त पवित्र श्रीमान् भगवान्

१ निधि । २ आत्मनः एकस्यैव भोगनियताम् । ३ पालयति स्म । ४ षट्खण्डालङकारा । ४ दक्षिणसमुद्रात् प्रारभ्य हिमवब्गिरिपर्यन्तम् । ६ नमनश्रीलान् । ७ समर्थः । ६ नमनयोग्यपक्षे । स्वयं कस्यापि नन्ता नेत्यर्थः ।

यं नत्था पुनरानमन्ति न परं स्तुत्वा च यं नापरं
भव्याः संस्तुवते श्रयन्ति न परं यं संश्रिताः श्रेयसे ।
यं सत्कृत्य कृतावरं कृतिषयः सत्कृषिते नीषरम् . ;;
स श्रीमान् वृषभो जिनो भवभयाष्ट्रशायतां तीर्थकृत् ।।२०४॥

इंत्याची भीगविज्यनसेनाचार्यप्रणीते त्रिवेद्धिसंबंधि-महापुराणं सद्देपहे भरतैदेवराभ्युद्धवर्णने नीम संदर्शिक्षांसमें पर्वे ॥३७॥

वृषभदेव सदा जयवन्त रहें ।।२०४।। भव्य लोग जिन्हें नमस्कार कर फिर किसी अन्यको नमस्कार नहीं करते, जिनको स्तुति कर फिर किसी अन्यको स्तुति नहीं करते, जिनका आश्रय लेंकर कल्याणके लिये फिर किसी अन्यका आश्रय नहीं लेते, और बुद्धिमान् लोग जिनका सबने आदर किया है ऐसे जिनका सत्कार कर फिर किसी अन्यका सत्कार नहीं करते वे श्रीमान् वृषभ जिनेन्द्र तीर्थं कर हम सबकी संसारके भयसे रक्षा करें ।।२०५।।

इस प्रकार भगविजनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें मरतेश्वरके वैभवका वर्णन करनेवाला यह सैंतीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ संसारभीतेरपसार्य।

## अष्टत्रिंशत्तमं पर्व

जयन्त्यिक्तिं वाक्रमार्गगामिन्यः सूक्तयोऽर्हताम् । धूतान्धतमसा दीप्रा यास्तिवांऽशुमतामिव ।।१।।
स जोवात् वृषमो मोहविषस्प्तिमवं जवात् । पटविद्येव यद्विद्या सद्यः समुदित्ष्ठपत् ।।२।।
तं नत्वा परमं ज्योतिः वृषमं वीरमन्वतः । द्विजन्मनामयोत्पत्ति वक्ष्ये श्रेणिक भोः श्रृणु ।।३।।
भरतो भारतं वर्षं निजित्य सह पार्थिवः । षष्टघा वर्षसहस्रेस्तु दिशां निववृते जयात् ।।४।।
कृतकृत्यस्य तस्यान्तिश्चन्तेयमृद्वपद्यत । परार्थे सम्पदास्माको सोपयोगा कथं भवेत् ।।४।।
महामहमहं कृत्वा जिनेन्द्रस्य महोवयम् । प्रीणयामि जगद्विश्वं विष्वक् "विश्वाणयन् धनम् ।।६।।
नानगारा वस्त्यस्मत् प्रतिगृह्वन्ति निःस्यृहाः । सागारः कतमः पूज्यो धनधान्यसमृद्विभिः ।।७।।
'येऽजुव्रतथरा धीरा धौरेया गृहमेषिनाम् । तर्पणीया हि तेऽस्माभिः इंग्सित्वंस्वाहनः ।।६।।
इति निश्चत्य राजेन्द्रः सत्कर्तुमृज्ञितानिमान् । ८परीचिक्षिषुराह्वास्त तदा सर्वान् महीभुजः ।।६।।
सदाचारैनिजैरिष्टः धनुजीविभि रन्विताः । ध्रद्यास्मदुत्सवे यूयम् ध्रायातेतिरि पृथक् पृथक् ।।१०।।
हरितैरक्रक्ररः पृष्पः फलैश्चाकीर्णमक्रगणम् । सम्मृद्यवीकरस्तेवां परीक्षायं स्ववेश्मनि ।।११।।
तेष्वव्रता विना सक्ष्मात्र प्राविक्षन् नृपमन्दिरम् । तानेकतः समुत्सार्य शेषानाह्वययत् प्रभुः ।।१२।।

जो समस्त भाषाओंमें परिणत होनेवाली है, जिसने अज्ञानरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट कर दिया है और जो सूर्यकी किरणोंके समान देदीप्यमान है वह अरहन्त भगवान्की सुन्दर वाणी सदा जयवन्त हो ॥१॥ गारुड़ी विद्याके समान जिनकी विद्याने मोहरूपी विषसे सोये हुए इस समस्त संसारको बहुत शीघ्र जगा दिया वे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त रहें ॥२॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक, में उन परमज्योति-स्वरूप भगवान् वृषभदेव तथा भगवान् महावीर स्वामीको नमस्कारकर अब यहांसे द्विजोंकी उत्पत्ति कहता हूं सो सुनो ।।३।। भरत चक्रवर्ती अनेक राजाओंके साथ भारतवर्षको जीतकर साठ हजार वर्षमें दिग्विजयसे वापिस लौटे ॥४॥ जब वे सब कार्य कर चुके तब उनके चित्तमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि दूसरेके उपकारमें मेरी इस संपदाका उपयोग किस प्रकार हो सकता है ? ॥५॥ में श्री जिनेन्द्रदेवका बड़े ऐश्वर्यंके साथ महामह नामका यज्ञ कर धन वितरण करता हुआ समस्त संसारको संतुष्ट करूं ? ॥६॥ सदा निःस्पृह रहनेवाले मुनि तो हम लोगोंसे धन लेते नहीं हैं परन्तु ऐसा गृहस्य भी कौन है जो धन-धान्य आदि सम्पत्तिके द्वारा पूजा करनेके योग्य है ॥७॥ जो अणु व्रतको धारण करनेवाले हैं, धीर वीर हैं और गृहस्थोंमें मुख्य हैं ऐसे पुरुष ही हम लोगोंके द्वारा इच्छित धन तथा सवारी आदिक वाहनोंके द्वारा तर्पण करनेके योग्य हैं।।८।। इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करनेके योग्य व्यक्तियोंकी परीक्षा करनेकी इच्छासे राजराजेश्वर भरतने उस समय समस्त राजाओंको बुलाया ॥९॥ और सबके पास खबर मेज दी कि आप लोग अपने अपने सदाचारी इष्ट मित्र तथा नौकर चाकर आदिके साथ आज हमारे उत्सवमें अलग अलग आवें ॥१०॥ इघर चऋवर्तीने उन सबकी परीक्षा करनेके लिये अपने घरके आंगनमें हरे हरे अंक्र, पुष्प और फल खूब भरवा दिये ॥११॥ उन लोगोंमें जो अव्रती थे वे

१ सर्वभावात्मिका इत्यर्थः । २ गारुडविद्या । ३ क्षेत्रम् । ४ वितरन् । ५ कश्चन । ६ अरावता- ल० । ७ धुरीरणाः । ८ परीक्षितुमिच्छः । ६ भृत्यैः । १० आगच्छत ।, ११ विचारात् प्रतिबन्धाद् वा ।

ते तु स्वत्रतिद्धवर्षम् ईह्वाना महान्वयाः । नैवृः प्रवेशनं तावव् याववाद्रश्चकृताः पथि ।।१३।।
सयान्यहेरितः कीर्णम् अनाक्य्य नृपाक्षणम् । निश्चक्युः कृपालुत्वात् केषित् सावक्यभीरवः ।।१४॥
कृतानुबन्यना भूयश्विष्ठणः किल तेऽन्तिकम् । प्राप्तुकेन 'पथाऽन्येन भेणुः कान्त्वा नृपाक्षणम् ।।१४॥
प्राक् केन हेतुना यूपं नायाताः पुनरागताः । केन बूतेति पृष्टास्ते प्रत्यभावन्त विष्यम् ।।१६॥
प्रवालपत्रपुष्पादेः पर्वणि व्यपरोपनम् । न कल्पतेऽद्य तन्त्रानां जन्तूनां नो ऽनिभद्वहृत्तम् ।।१७॥
सस्यवानन्तवो जीवा हरितेव्वक्रकृराविषु । निगोता इति सार्वशं विवास्माभः श्रृतं वषः ।।१८॥
तस्माक्षास्माभिराक्षास्तम् 'पश्चत्वे त्वव्यहृत्वाणम् । कृतोपहारमार्द्राद्वः ' कलपुष्पाक्षकृराविभिः ।।१६॥
इति तद्वचनात् सर्वान् सोऽभिनन्य वृद्वतान् । पूज्यामास लक्ष्मीवान् 'विन्यमानविसत्कर्तः ।।२०॥
तेषां कृतानि चिह्नानि सूत्रः पद्माह्नयान्त्रिषेः । 'ण्वपात्तं बृत्यसूत्राह्वः एकाचेकावशान्तकः ।।२१॥
गुणमूनिकृताव् भेदात्' कृष्यत्र यत्नोपवीतिनाम् । सत्कारः क्रियते स्मैषाम् अवतात्रच वहिः कृताः ।।२२॥
अय ते कृतसन्मानाः चिक्रणा व्रत्यारिणः । भजन्ति स्म परं दावर्षं 'ण्लोकक्षेनानपूज्यत् ।।२३॥
इष्यां वार्तां च वर्ति च स्वाप्यायं संयमं तपः । श्रुतोपासकसूत्रत्वात् स तेभ्यः समुपादिशत् ।।२४॥

बिना किसी सोच-विचारके राजमन्दिरमें घुस आये। राजा भरतने उन्हें एक और हटाकर बाकी बचे हुए लोगोंको बुलाया ॥१२॥ परन्तु बड़े बड़े कुलमें उत्पन्न हुए और अपने व्रतकी सिद्धिके लिये चेष्टा करनेवाले उन लोगोंने जब तक मार्गमें हरे अंकूरे हैं तब तक उसमें प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं की ॥१३॥ पापसे डरनेवाले कितने ही लोग दयालु होनेके कारण हरे धान्योंसे भरे हुए राजाके आंगनको उल्लंघन किये बिना ही वापिस लौटने लगे ॥१४॥ परन्तु जब चक्रवर्तीने उनसे बहुत ही आग्रह किया तब वे दूसरे प्रासुक मार्गसे राजाके आंगनको लांघ-कर उनके पास पहुंचे ।।१५।। आप लोग पहले किस कारणसे नहीं आये थे, और अब किस कारणसे आये हैं, ऐसा जब चऋवर्तीने उनसे पूछा तब उन्होंने नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया ॥१६॥ आज पर्वके दिन कोंपल, पत्ते तथा पुष्प आदिका विघात नहीं किया जाता और न जो अपना कुछ बिगाड़ करते हैं ऐसे उन कोंपल आदिमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंका भी विनाश किया जाता है ।।१७।। हे देव, हरे अंकुर आदिमें अनन्त निगोदिया जीव रहते हैं, ऐसे सर्वज्ञ-देवके वचन हमलोगोंने सुने हैं ।।१८।। इसलिये जिसमें गीले गीले फल, पुष्प और अंकुर आदिसे शोभा की गई है ऐसा आपके घरका आंगन आज हम लोगोंने नहीं खूदा है ॥१९॥ इस प्रकार उनके वचनोंसे प्रभावित हुए सम्पत्तिशाली भरतने व्रतोंमें दृढ़ रहनेवाले उन सबकी प्रशंसा कर उन्हें दान मान आदि सत्कारसे सन्मानित किया ॥२०॥ पद्म नामकी निधि से प्राप्त हुए एकसे लेकर ग्यारह तककी संख्यावाले ब्रह्मसूत्र नामके सूत्रसे (व्रतसूत्रसे) उन सबके चिह्न किये ॥२१॥ प्रतिमाओंके द्वारा किये हुए भेदके अनुसार जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किये हैं ऐसे इन सबका भरतने सत्कार किया तथा जो व्रती नहीं थे उन्हें वैसे ही जाने दिया ॥२२॥ अथानन्तर चक्रवर्तीने जिनका सन्मान किया है ऐसे व्रत धारण करनेवाले वे लोग अपने अपने व्रतोंमें और भी दृढ़ताको प्राप्त हो गये तथा अन्य लोग भी उनकी पूजा आदि करने लगे ॥२३॥ भरतने उन्हें उपासकाध्ययनांगसे इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और

१ वेष्टमानाः । २ नेच्छन्ति स्म । ३ निर्गताः । ४ निर्बन्धाः । ४ मार्गेण । ६ हिंसनम् । ७ प्रवालपत्रपुष्पादिजातानाम् । ५ अस्माकम् । ६ अहिंसकानाम् । १० सर्वज्ञस्येदम् । ११ इदानीम् । १२ नितरामार्द्रः । १३ वस्त्रादिवानसद्वचनादिपूजासत्कारैः । १४ स्वीकृतैः । १४ दार्शनिकादिसुसा-निलयविहितात् । १६ कृत । १७ जनः ।

कृत्ववर्गीऽयमित्वेवाम् वर्हेत्यूवाविवर्णनम् । तवा भरतरावर्षिः व्यन्वोववनुवनात् ॥२४॥
व्रोक्ता वृव्वाहितां निर्व्या सा वर्षुव्य सवार्षनम् । वर्षुनु व्यनहः करपहुमाववराविका ॥२६॥
तत्र निर्व्याही नाम शश्विकतम् हं प्रति । स्वमृहावीवकानाऽर्वा गम्बपुव्याकताविका ॥२६॥
वैत्ववर्ष्यालवावीनां भवत्या निर्वायान् व वर्ष्यः । शासनिकृत्य वानं व प्रामावीनां सवार्थनम् ॥२८॥
वा व पूर्वा मृतीन्त्राणां निर्वयानानुव व्यनिश्च । त्र व निर्व्याहो नेवो यवा श्वस्यपुर्वात्यतः ॥२६॥
वहामृबुद्वदेश्व कियमाणो महामहः । चतुर्वृ वः स विक्रयः सर्वतीमत्र इत्यवि ॥३०॥
वत्या पित्रिके महः सार्वजनिको कहः प्रवर्षते । कह्यद्वेतमहः सोऽर्य वगवाशाप्रवृत्रणः ॥३१॥
शाष्टाविक्रको महः सार्वजनिको कहः प्रवर्षते । कहानेन्त्रध्वजोऽन्यस्तु सुररार्वः कृतो महः ॥३२॥
वितरमप्रतिव्याव्याः त्रिसंस्थ्यासेवया समम् । उवतेष्वेव विकल्येषु क्षेयमम्यच्य तावृशम् ॥३३॥
एवविष्यविवानेन या महेज्या विनिधानम् । विविवास्तानुश्चन्तीच्यां वृत्ति प्रायनकत्विम् ॥३४॥
वार्ता विद्युद्वन्त्या स्थात् कृष्यावीनामनुद्यितः । चतुर्वा वर्षिता वितः वया पात्रसमान्यये ॥३४॥
सानुकस्यमनुवाह्ये प्राणिवृत्येऽभयप्रवा । विद्युद्वपनुगता सेयं वयावत्तिमिता वृद्यः ॥३६॥
महातपोवनायाविपितप्रहपुरःसरम् । प्रवानमशनावीनां पात्रवानं तविष्यते ॥३०॥

तपका उपदेश दिया ॥२४॥ यह इनका कुलधर्म है ऐसा विचार कर रार्जीव भरतने उस समय अनुक्रमसे अर्हत्पूजा आदिका वर्णन किया ॥२५॥ वे कहने लगे कि अर्हन्त भगवान्की पूजा नित्य करनी चाहिये, वह पूजा चार प्रकारकी है सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम और आष्टाह्निक ।।२६।। इन चारों पूजाओंमेंसे प्रतिदिन अपने घरसे गन्ध, पुष्प, अक्षत इत्यादि ले जाकर जिनालयमें श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना सदार्चन अर्थात् नित्यमह कहलाता है ॥२७॥ अथवा भिक्तपूर्वक अर्हन्तदेवकी प्रतिमा और मन्दिरका निर्माण कराना तथा दानपत्र लिख-कर ग्राम खेत आदिका दान देना भी सदार्चन (नित्यमह) कहलाता है ॥२८॥ इसके सिवाय अपनी शक्तिके अनुसार नित्य दान देते हुए महामुनियोंकी जो पूजा की जाती है उसे भी नित्य-मह समभना चाहिये।।२९।। महामुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है उसे चतुर्मुख यज्ञ जानना चाहिये। इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है।।३०।। जो चऋवितयों-के द्वारा किमिच्छक (मुंहमांगा) दान देकर किया जाता है और जिसमें जगत्के समस्त जीवों-की आशाएं पूर्ण की जाती हैं वह कल्पद्रुम नामका यज्ञ कहलाता है। भावार्थ-जिस यज्ञमें कल्पवृक्षके समान सबकी इच्छाएं पूर्ण की जावें उसे कल्पद्रुम यज्ञ कहते हैं, यह यज्ञ चऋवर्ती ही कर सकते हैं ।।३१।। चौथा आष्टाह्मिक यज्ञ है जिसे सब लोग करते हैं और जो जगत्में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनके सिवाय एक ऐन्द्रध्वज महायज्ञ भी है जिसे इन्द्र किया करता है।।३२।। बिल अर्थात् नैवेच चढाना, अभिषेक करना, तीनों संध्याओं में उपासना करना तथा इनके समान और भी जो पूजाके प्रकार हैं वे सब उन्हीं भेदोंमें अन्तर्भूत हैं।।३३।। इस प्रकारकी विधिसे जो जिनेन्द्रदेवकी महापूजा की जाती है उसे विधिके जाननेवाले आचार्य इज्या नामकी प्रथम वृत्ति कहते हैं।।३४।। विशुद्ध आचरणपूर्वक खेती आदिका करना वार्ता कहलाती है तथा दयादत्ति, पात्रदत्ति, समदत्ति और अन्वयदत्ति ये चार प्रकारकी दत्ति कही गई हैं ।।३५।।

अनुग्रह करने योग्य प्राणियोंके समूहपर दयापूर्वक मन वचन कायकी शुद्धिके साथ उनके भय दूर करनेको पण्डित लोग दयादित मानते हैं ॥३६॥ महातपस्वी मुनियोंके लिये

१ -तां नित्या सा ल०। २ नित्यमहः। 'अर्जा पूजा च नित्यमहः'। ३ भवतः किमिष्टमिति प्रक्रमपूर्वकं तदिभवाञ्चितस्य दानम्। ४ सर्वजने भवः। ५ प्रथमकल्पे भवाम्। षट्कर्मस् प्रथमोक्तामित्यर्थः। ६ अनुष्ठानम्। ७ पूजास्थानविधिपूर्वकम्।

समागावास्वावाञ्यस्ते विद्यानगावताविभिः। 'निस्तारकोत्तनायेह भूहेवाद्यात्तर्स्तनम्' ॥३०॥
समागवित्तरे काल् पात्रे नव्यमतामिते । समाग्रितवर्षेव प्रवृत्ता भद्धवाञ्चितः॥३६॥
ब्राह्ममव्यप्रतिकार्षं नूनवे यवशेवतः। समं समयवित्तरम्यां स्वर्गस्यात्तिस्र्वनम् ॥४०॥
सैवा सकलवितः स्थात् स्वाध्वायः भृतभावनद्ध। तयोऽनशनवृष्ट्यादि संयमो व्रतवारमम् ॥४१॥
विद्युद्धः वृत्तिरेषेवां वद्तवीच्दा द्विकन्यनाम् । योऽतिकामेदिमां सोऽशो नाम्नेव न गुर्णाद्धकः ॥४२॥
तपः भृतञ्च व्यातिश्च नयं ब्राह्मध्यकारमम् । तपःभृताभ्यां यो हीनो जातिब्रह्मण एव सः ॥४२॥
प्रयापोषहतां वृत्तिः स्थावेवां व्यातिवत्तमा । इत्तीज्याचीति नृष्यत्वाद् व्यात्रुद्धचा सुसंस्कृताः ॥४४॥
मनुष्यवातिरेक्षेव वातिनामोदयोद्भवा । 'वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विच्यमिहाश्चृते ॥४६॥
ब्राह्मणा व्रतसंस्कारात् क्षत्रियाः सस्त्रवारचात् । विज्ञवोऽर्थार्वनाम्याय्वात् शृद्धा 'न्न्यम्वृत्तिसंध्यात् ॥४६॥
त्रास्यानेवातोः व्यातिसंस्कार इच्यते । क्रसंस्कृतस्तु यस्ताभ्यां व्यातिमानेच स द्विवः ॥४७॥
दिजातो हि द्विकम्बेद्धः क्रियातो गर्भतश्च यः । क्रियामन्त्रविहीनस्तु केवलं नामधारकः ॥४६॥
तथेवां जातिसंस्कारं द्ववविति सोऽविराद् । स प्रोवाच द्विकमेश्यः क्रियाभेदानकोत्रतः ॥४६॥

सत्कारपूर्वक पड़गाह कर जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्रदान कहते हैं।।३७॥ क्रिया, मंत्र और वृत आदिसे जो अपने समान है तथा जो संसारसमुद्रसे पार कर देनेवाला कोई अन्य उत्तम गृहस्थ है उसके लिये पृथिवी सुवर्ण आदि देना अथवा मध्यम पात्रके लिये समान बुद्धि-से श्रद्धाके साथ जो दान दिया जाता है वह समानदत्ति कहलाता है ।।३८-३९।। अपने वंशकी प्रतिष्ठाके लिये पुत्रको समस्त कुलपद्धति तथा धनके साथ अपना कुटुम्ब समर्पण करनेको सकल-दत्ति कहते हैं। शास्त्रोंकी भावना (चिन्तवन) करना स्वाध्याय है, उपवास आदि करना तप है और व्रत धारण करना संयम है ॥४०-४१॥ यह ऊपर कही हुई छह प्रकारकी विशुद्ध वृत्ति इन द्विजोंके करने योग्य है। जो इनका उल्लंघन करता है वह मूर्ख नाममात्रसे ही द्विज है, गुणसे द्विज नहीं है ॥४२॥ तप, शास्त्रज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण हैं, जो मनुष्य तप और शास्त्रज्ञानसे रहित है वह केवल जातिसे ही ब्राह्मण है ॥४३॥ इन लोगों-की आजीविका पापरहित है इसलिये इनकी जाति उत्तम कहलाती है तथा दान, पूजा, अध्ययन आदि कार्य मुख्य होनेके कारण व्रतोंकी शुद्धि होनेसे वह उत्तम जाति और भी सुसंस्कृत हो गई है।।४४।। यद्यपि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है तथापि आजी-विकाके भेदसे होनेवाले भेदके कारण वह चार प्रकारकी हो गई है ।।४५।। व्रतोंके संस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्र धारण करनेसे क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमानेसे वैश्य और नीच वृत्तिका आश्रय लेनेसे मनुष्य शूद्र कहलाते हैं ।।४६।। इसलिये द्विज जातिका संस्कार तपश्चरण और शास्त्रा-भ्याससे ही माना जाता है परन्तु तपश्चरण और शांस्त्राभ्याससे जिसका संस्कार नहीं हुआ है वह जातिमात्रसे द्विज कहलाता है।।४७।। जो एक बार गर्भसे और दूसरी बार कियासे इस प्रकार दो बार उत्पन्न हुआ हो उसे द्विजन्मा अथवा द्विज कहते हैं परन्तु जो किया और मंत्र दोनोंसे ही रहित है वह केवल नामको धारण करनेवाला द्विज है ॥४८॥ इसलिये इन द्विजोंकी जातिके संस्कारको दृढ करते हुए समृाट् भरतेश्वरने द्विजोंके लिये नीचे लिखे अनुसार क्रियाओं-के समस्त भेद कहे ॥४९॥

१ संसारसागरोत्तारक। २ दानम्। ३ मध्यमत्वं गते। ४ प्रवृत्या ल०। ५ सद्धर्मधनाभ्याम्। ६ गुरोद्धिणः स०, अ०, प०, स०, इ०। ७ स्वाध्याय। ५ सुसंस्कृता सती। ६ वर्तम। १० भीचवृत्ति। ११ अतः कारणात्।

ताश्च कियास्त्रिषाऽऽम्नाताः भावकाष्यायसञ्जाहे । सन्वृष्टिभिरनुष्टेया महोदकाः सुमाबहाः ।।५०।। गर्भान्वयिषयात्रचैव तथा दीक्षान्वयिषयाः । कर्त्रन्वयिषयात्रवेति तास्त्रिषैवं बुधैर्मताः ॥५१॥ भाषानाद्यास्त्रियञ्चाशत् श्रेया गर्भान्वयक्षियाः । चत्वारिशदयाच्टी च स्मृता वीकान्वयक्षियाः ॥५२॥ कर्त्रन्वयक्रियाद्यवेव सप्त तज्ज्ञेः समुख्यिताः। ताक्षां यथाकमं 'नामनिर्वेद्योज्यमनूस्रते' ॥५३॥ ग्रङगानां<sup>र</sup> सप्तमादङगाव्<sup>र</sup> बुस्तरावर्णवादपि । इलोकेरच्टाभिरन्नेष्वे<sup>५</sup> प्राप्तं शानलवं मया ॥५४॥ भाषानं प्रीतिसुप्रीती घृतिर्मीवः प्रियोद्भवः। नामकर्मबहिर्याननिषद्धाः प्राज्ञनं तथा ॥५५॥ ध्युष्टिइच केशवापश्च लिपिसङ्ख्यानसङ्ग्रहः। उपनीतिर्वतं चर्या व्रतावतरणं तथा ।।५६॥ विवाहो वर्णलाभश्च कुलचर्या गृहीशिता । प्रशान्तिश्च गृहत्यागो बीक्षासं जिनस्पता ॥५७॥ मौनाष्ययनवृत्तत्वं तीर्थकृत्वस्य भावना । गुरुस्थानाभ्युपगमो गणोपग्रहणं तथा ।।५८॥ स्वगुरस्थानसंकान्तिः निस्सङगत्वात्मभावना । योगनिर्वाणसम्प्राप्तिः योगनिर्वाणसाधनम् ॥५९॥ इन्द्रोपपादाभिषेकौ विधिदानं सुस्रोदयः । इन्द्रत्यागावतारौ च हिर्ण्योत्कृष्टजन्मता ॥६०॥ मन्दरेन्द्राभिषेकदेच गुरुपूजीयलम्भनम् । यौवराज्यं स्वराज्यं च चकताभी विद्याञ्जयः ॥६१॥ चकाभिवेकसामाज्ये निष्कान्तियोगसम्महः । भाईन्त्यं तद्विहारश्च योगत्यागोऽप्रनिवृतिः ॥६२॥ त्रयः पञ्चाशदेता हि मता गर्भान्वयित्रयाः। गर्भाषानादिनिर्वाणपर्यन्ताः परमागमे ॥६३॥ ्यवतारो वृत्तलाभः स्थानलाभो गणग्रहः। पूजाराष्यपुष्ययतौ वृद्धवर्योपयोगिता ॥६४॥ इत्युद्दिष्टाभिरष्टाभिः उपनीत्यादयः क्रियाः। चत्वारिंशत्प्रमायुक्ताः ताः स्युर्दीक्षान्वयिकयाः॥६५॥

उन्होंने कहा कि श्रावकाध्याय संग्रहमें वे कियाएं तीन प्रकारकी कही गई हैं, सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको उन कियाओंका पालन अवश्य करना चाहिये क्योंकि वे सभी उत्तम फल देनेवाली और शुभ करनेवाली हैं ॥५०॥ गर्भान्वय किया, दीक्षान्वय किया और कर्त्रन्वय किया इस प्रकार विद्वान् लोगोंने तीन प्रकारकी क्रियाएं मानी हैं ॥५१॥ गर्भान्वय क्रियाएं, आधान आदि तिरेपन जानना चाहिये और दीक्षान्वय िकयाएं अड़तालीस समभना चाहिये ॥५२॥ इनके सिवाय उस विषयके जानकार विद्वानोंने कर्त्रन्वय क्रियाएं सात संग्रह की हैं। अब आगे यथाक्रमसे उन कियाओंका नाम निर्देश किया जाता है।।५३।। जो समुद्रसे भी दुस्तर है ऐसे बारह अंगोंमें सातवें अंग (उपासकाध्ययनांग) से जो कुछ मुभे ज्ञानका अंश प्राप्त हुआ है उसे मैं नीचे लिखे हुए आठ श्लोकोंसे प्रकट करता हूँ ॥५४॥ १ आधान, २ प्रीति, ३ सुप्रीति, ४ घृति, ५ मोद, ६ प्रियोद्भव,७ नामकर्म,८ बहिर्यान,९ निषद्या,१०प्राशन, ११ व्युष्टि, १२ केशवाप, १३लिपि संख्यानसंग्रह, १४ उपनीति, १५ व्रतचर्या, १६ व्रतावतरण, १७ विवाह, १८ वर्णलाभ,१९ कुल-चर्या, २० गृहीशिता, २१ प्रशान्ति, २२ गृहत्याग, २३ दीक्षाद्य, २४ जिनरूपता, ३५ मौना-ध्ययनवृत्तत्व, २६ तीर्थकृत्भावना, २७ गुरुस्थानाभ्युपगम, २८ गणोपग्रहण, २९ स्वगुरु-स्थानसंक्रान्ति, ३० निःसंगत्वात्मभावना, ३१ योगनिर्वाणसंप्राप्ति, ३२ योगनिर्वाणसाधन, ३३ इन्द्रोपपाद, ३४ अभिषेक, ३५ विधिदान, ३६ सुखोदय, ३७ इन्द्रत्याग, ३८ अवतार, ३९ हिरण्योत्कृष्टजन्मता, ४० मन्दरेन्द्राभिषेक, ४१ गुरुपूजोपलम्भन, ४२ यौवराज्य, ४३ स्वराज्य, ४४ चक्रलाभ,४५ दिग्विजय, ४६ चक्राभिषेक, ४७ साम्राज्य, ४८ निष्कान्ति, ४९ योगसन्मह, ५० आईन्त्य, ५१ तद्विहार, ५२ योगत्याग और ५३ अग्रनिवृति । परमागम में ये गर्भसे लेकर निर्वाणपर्यन्त तिरपन क्रियाएं मानी गई हैं।।५५-६३।। १ अवतार, २ वृत्तलाभ, ३ स्थानलाभ, ४ गणग्रह, ५ पूजाराध्य, ६ पुण्ययज्ञ, ७ दृढचर्या और ८ उपयोगिता

१ नामसंकीर्तनम् । २ अनुवादयते । ३ —द्वादशाङगानाम् मध्ये । ४ उपासकाध्ययनात् । ४ उद्देशं करिष्ये इत्यर्थः । ६ अभ्युपगमः । ७ गर्भान्वयित्रयास् आदौ त्रयोदशित्रयाः मुक्त्या क्षेषा उपनीत्यादयः ।

तास्तु कर्त्रम्बवा त्रेया याः प्राप्याः पुष्पकत् भिः । फलक्पतया वृत्ताः सम्मार्गराष्ट्रम्वस्य व ॥६६॥ सम्बातिः सद्गृहित्वं च पारिवाण्यं सुरेन्द्रता । सामाण्यं परमार्हन्त्यं परिवाण्यं ॥६०॥ स्थातान्येतानि सप्त स्युः परमाणि जनत्त्रये । प्रहंद्वागमृतास्वावात् प्रतिलम्यानि वेहिनाम् ॥६८॥ क्रियाकल्पोऽप्रमान्नातो बहुभेदो महींविभः । सद्यक्षेपतस्तु 'तल्लक्ष्म वक्ष्ये सञ्चक्ष्य' विस्तरम् ॥६८॥ प्राप्तानं नाम गर्भादौ संस्कारो मन्त्रपूर्वकः । पत्नीमृतुमतीं स्नातां पुरस्कृत्याहंदिज्यया ॥७०॥ 'तत्रावंनाविषौ चक्रवयं खत्रत्रयान्वितम् । जिनाचांमिनतः' स्थाप्य समं पुच्याग्निमिन्तिः ॥७१॥ त्रवोऽनव्योऽहंद्गणभृच्छेवकेविनिन्वं तौ । ये हृतास्ते प्रणेतच्याः सिद्धाचांवेद्यपात्रयाः ॥७२॥ पत्ववहंदिज्यात्रेवांत्रः प्राहृतिमंन्त्रपूर्विका । विषेवा शृचिभिवंच्यः पुंस्पुत्रोत्पत्तिकान्ययाः ॥७२॥ तत्मन्त्रास्तु यथान्नायं वक्ष्यन्तेऽन्यत्र पर्वणिः । सप्तवापीठिकाजातिमन्त्राविप्रविभागतः ॥७४॥ विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेवां मतो जिनैः । प्रव्यामोहादतस्तज्जैः प्रयोज्यास्त' उपातकैः ॥७४॥ गर्भावानिक्यामेनां प्रयुज्यादौ यथाविषि । सन्तानार्थं विना रागाद् वस्पतिस्यां स्ववेयताम् ॥७६॥ इति गर्भावानम् ।

इन कही हुई आठ क्रियाओं के साथ उपनीति नामकी चौदहवीं क्रियासे तिरपनवीं निर्वाण (अग्र-निव्ति) किया तककी चालीस कियाएं मिलाकर कुल अड़तालीस दीक्षान्वय कियाएं कहलाती हैं।।६४-६५।। कर्त्र न्वय कियाएं वे हैं जो कि पुण्य करनेवाले लोगोंको प्राप्त हो सकती हैं और जो समीचीन मार्गकी आराधना करनेके फल स्वरूप प्रवृत्त होती हैं ।।६६।। १ ुसज्जाति, २ सद्गृहित्व, ३ पारिव्राज्य, ४ सुरेन्द्रता, ५ साम्राज्य, ६ परमार्हन्त्य और ७ परमनिवणि ये सात स्थान तीनों लोकोंमें उत्कृष्ट माने गये हैं और ये सातों ही अईन्त भगवान्के वचनरूपी अमृत के आस्वादनसे जीवोंको प्राप्त हो सकते हैं।।६७-६८।। महर्षियोंने इन क्रियाओंका समूह अनेक प्रकारका माना-अनेक प्रकारसे क्रियाओंका वर्णन किया है परन्तु में यहां विस्तार छोड़-कर संक्षेपसे ही उनके लक्षण कहता हूँ ॥६९॥ चतुर्थ स्नानके द्वारा शुद्ध हुई रजस्वला पत्नी को आगे कर गर्भाघानके पहले अर्हन्तदेवकी पूजाके द्वारा मंत्रपूर्वक जो संस्कार किया जाता है उसे आधान किया कहते हैं ।।७०॥ इस आधान कियाकी पूजामें जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाके दाहिनी ओर तीन चक्र, बांईं ओर तीन छत्र और सामने तीन पवित्र अग्नि स्थापित करे।।७१।। अर्हन्त भगवान् (तीर्थं कर) के निर्वाणके समय, गणधरदेवोंके निर्वाणके समय और सामान्य केवलियोंके निर्वाणके समय जिन अग्नियोंमें होम किया गया था ऐसी तीन प्रकारकी पवित्र अग्नियां सिद्ध प्रतिमाकी वेदीके समीप ही तैयार करनी चाहिये।।७२॥प्रथम ही अर्हन्त देवकी पूजा कर चुकनेके बाद शेष बचे हुए पवित्र द्रव्यसे पुत्र उत्पन्न होनेकी इच्छा कर मंत्रपूर्वक उन तीन अग्नियोंमें आहुति करनी चाहिये ॥७३॥ उन आहुतियोंके मंत्र आगेके पर्वमें शास्त्रा-नुसार कहे जावेंगे। वे पीठिका मंत्र, जातिमंत्र आदिके भेदसे सात प्रकारके हैं।।७४॥ श्रीजिनेन्द्रदेवने इन्हीं मंत्रोंका प्रयोग समस्त क्रियाओं में बतलाया है इसलिये उस विषयके जान-कार श्रावकोंको व्यामोह (प्रमाद) छोड़कर उन मंत्रोंका प्रयोग करना चाहिये।।७५॥ इस प्रकार कही हुई इस गर्भाधानकी क्रियाको पहले विधिपूर्वक करके फिर स्त्री-पुरुष दोनोंको विष-यानुरागके बिना केवल सन्तानके लिये समागम करना चाहिये।।७६॥ इस प्रकार यह गर्भा-धान कियाकी विधि समाप्त हुई।

वर्भावाकात् परं काले तृतीये सम्प्रवर्तते । प्रीतिर्माव विवार प्रीतैः वाञ्च्यदेश हिजन्मियः १५७०।। सवाचि पूर्वकारणपूर्वा पूजा जिलेशिनाम् । द्वारि सोरजनिन्दासः पूर्वकुरूभौ व कम्मदौ ॥७८॥ सवाचि प्रस्कृतं भेरीवाक्यो कण्टाण्यमान्वितः । यथाविभवनेवैतः प्रयोजयो पृहमेथिभिः ॥७६॥ इति प्रीतिः ।

काषावात् यञ्चने मासि चिया सुप्रीतिरिष्यते । या सुप्रीतैः प्रयोगतव्या परकोपातकार्तः ॥६०॥ तत्राव्युवतो विधिः पूर्वः सर्वोऽर्हर्वज्ञसिषयौ । कार्यो मन्त्रविधाननैः साक्षीकृत्याव्यवेदताः ॥६१॥ इति सुप्रीतिः ।

धृतिस्तु सन्तमे साति कार्या तहत्कियावरैः । गृहमेकिभिरव्यक्रमनोधिर्गर्भवृद्धये ॥६२॥

इति षुतिः।

नबसे मास्यतोऽभ्यवाँ मोद्रो नाम कियाविधिः। तहवेवावृतैः कार्यो गर्भपुष्टचै द्विषोत्तमैः।। दिशा तत्रेष्टो गात्रिकावन्धो<sup>र</sup> मञ्चगत्यं च प्रसाधनम् । रक्षासूत्रविधानं च गर्भिष्या द्विजसत्तमैः।। दिशा इति मोदः।

प्रियोक्क्षवः प्रसूतायां जातकर्मं विधिः स्मृतः । जिनजातकमाध्याय प्रवर्त्यो यो यथाविधि ॥५४॥ अवान्तरविशेषोऽत्र कियामन्त्राविसक्षणः । भूयाम् समस्त्यसौ शेयो मूलोपासकसूत्रतः ॥५६॥ इति त्रियोक्क्षयः ।

गर्भाघानके बाद तीसरे माहमें प्रीति नामकी किया होती है जिसे संतुष्ट हुए द्विज लोग करते हैं ।।७७।। इस कियामें भी पहलेकी कियाके समान मन्त्रपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनी चाहिये, दरवाजेपर तोरण बांघना चाहिये तथा दो पूर्ण कलश स्थापन करना चाहिये ।।७८।। उस दिनसे लेकर गृहस्थोंको प्रतिदिन अपने वैभवके अनुसार घंटा और नगाड़े बजवाने चाहिये।।७९।। यह दूसरी प्रीति किया है ।

गर्भाघानसे पांचवें माहमें सुप्रीति किया की जाती है जो कि प्रसन्न हुए उत्तम श्रावकों के द्वारा की जाती है।।८०।। इस कियामें भी मंत्र और कियाओं को जाननेवाले श्रावकों को अग्नि तथा देवताकी साक्षी कर अर्हुन्त भगवान् की प्रतिमाक समीप पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिये।।८१।। यह तीसरी सुप्रीति नामकी किया है।

जिनका आदर किया गया है और जिनका चित्त व्याकुल तहीं है ऐसे गृहस्थोंको गर्भकी वृद्धिके लिये गर्भसे सातवें महीनेमें पिछली क्रियाओंके समान ही घृति नामकी किया करनी चाहिये।।८२।। यह चौथी घृति नामकी क्रिया है।

तदनन्तर नौवें महीनेके निकट रहनेपर मोद नामकी किया की जाती है यह किया भी पिछली कियाओं के समान आदरयुक्त उत्तम द्विजों के द्वारा गर्भकी पुष्टिके लिये की जाती है।।८३।। इस कियामें उत्तम द्विजों को गिभणी के शरीरपर गात्रिकाबन्ध करना चाहिये अर्थात् मंत्रपूर्वक बीजाक्षर लिखना चाहिये, मङ्गलमय आभूषणादि पहिनाना चाहिये और रक्षा के लिये कंकणसूत्र आदि बांधनेकी विधि करनी चाहिये।।८४।। यह पांचवीं मोदिक या है।

तदनन्तर प्रसूति होनेपर प्रियोद्भव नामकी किया की जाती है, इसका दूसरा नाम जातकर्म विधि भी है। यह किया जिनेन्द्र भगवान्का स्मरण कर विधिपूर्वक करनी चाहिये।।८५॥ इस कियामें किया मंत्र आदि अवान्तर विशेष कार्य बहुत भारी हैं इसिलये इसका पूर्ण ज्ञान मूलभूत उपासकाध्ययनाङ्गसे प्राप्त करना चाहिये।।८६॥ यह छठवीं प्रियोद्भव किया है।

१ स्वनान्वितः ल०। २ गात्रेषु बीजाक्षराशां मन्त्रपूर्वकं न्यासः। ३ शोजनम्। ४ असङ्कारः।
५ रक्षार्थं कङ्कणसूत्रबन्धनविधानम्। ६ प्रसूतायां सत्याम्। ७ महान्।

द्वावशाहात् परं नामकर्गं अन्यदिमान्यतम् । अनुकूले सुतस्यास्य विकोरिय सुकाकहे ॥=७॥ यथाविभवनवेष्टं वेयविद्विषयूजनम् । शस्तं च नामभेयं तत् स्थाप्यमन्वयवृद्धिकृत् ॥पद॥ यष्टोत्तरसहस्राम् वा जिननावकदम्बकान् । बद्ध्यत्रविवानेन श्राह्यमन्वतमं सुभम् ॥पद॥ इति नामकर्गं ।

बहिर्यानं ततो <sup>१</sup>डित्रैः मासैस्त्रिचतुरैरत<sup>१</sup>। यथानुकूलमिष्टेऽह्नि कार्ये तूर्याविमङ्गलैः ॥६०॥ ततः प्रभूत्यभीष्टं हि विकोः प्रसववेत्रमनः<sup>१</sup>। बहिःप्रणयनं भात्रा वात्र्युत्सङ्गगतस्य वा ॥६१॥ तत्र वन्युवनावर्यलामो यः पारितोविकः<sup>१</sup>। स तस्योत्तरकालेऽप्यों वनं पित्र्यं यदाप्त्यति ॥६२॥ इति बहिर्यानम् ।

ततः परं निवद्यास्य किया बालस्य कल्प्यते । तद्योग्ये तल्पं सास्तीर्णे हतमक्ष्मसस्तिनौ ।।६३।। सिद्धार्चमाहिकः सर्वो विधिः पूर्ववहत्र' च । यतो विद्यासनार्हत्वम् सस्य स्यादुत्तरोत्तरम् ।।६४।। इति निवद्या ।

जन्मदिनसे बारह दिनके बाद, जो दिन माता पिता और पुत्रके अनुकूल हो, सुख देनेवाला हो उस दिन नामकर्मकी किया की जाती है।।८७।। इस कियामें अपने वैभवके अनुसार अर्हन्तदेव और ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये, दिजोंका भी यथायोग्य सत्कार करना चाहिये तथा जो वंशकी वृद्धि करनेवाला हो ऐसा कोई उत्तम नाम बालकका रखना चाहिये।।८८।। अथवा जिनेन्द्रदेवके एक हजार आठ नामोंके समूहसे घटपत्रकी विधिसे कोई एक शुभ नाम ग्रहण कर लेना चाहिये। भावार्थ-भगवान् के एक हजार आठ नामोंको एक हजार आठ कागजके टुकड़ोंपर अष्टगंधसे सुवर्ण अथवा अनार की कलमसे लिखकर उनकी गोली बना लेवे और पीले वस्त्र तथा नारियल आदिसे ढके हुए एक घड़ेमें भर देवे, कागजके एक टुकड़ेपर 'नाम' ऐसा शब्द लिखकर उसकी गोली बना लेवे इसी प्रकार एक हजार सात कोरे टुकड़ोंकी गोलियां बनाकर इन सबको एक दूसरे घड़ेमें भर देवे, अनन्तर किसी अबोध कन्या या बालकसे दोनों घड़ोंमेसे एक एक गोली निकलवाता जावे। जिस नामकी गोलीके साथ नाम ऐसा लिखी हुई गोली निकले वही नाम बालकका रखना चाहिये। यह घटपत्र विधि कहलाती है।।८९।। यह सातवीं नामकर्म किया है।

तदनन्तर दो-तीन अथवा तीन-चार माहके बाद किसी शुभ दिन तुरही आदि मांगलिक बाजोंके साथ साथ अपनी अनुकूलताके अनुसार बहिर्यान किया करनी चाहिये।।९०।। जिस दिन यह किया की जावे उसी दिनसे माता अथवा धायकी गोदमें बैठे हुए बालकका प्रसूतिगृहसे बाहर ले जाना शास्त्रसम्मत है।।९१।। उस कियाके करते समय बालकको भाई बान्धव आदिसे पारितोषिक-भेंटरूपसे जो कुछ धनकी प्राप्ति हो उसे इकट्ठा कर, जब वह पुत्र पिताके धनका अधिकारी हो तब उसके लिये सौंप देवे।।९२।। यह आठवीं बहिर्यान किया है।

तदनन्तर, जिसके समीप मङ्गलद्रव्य रक्खे हुए हैं और जो बालकके योग्य हैं ऐसे बिछाये हुए आसनपर उस बालककी निषद्या किया की जाती है अर्थात् उसे उत्तम् आसनपर बैठालते हैं।।९३।। इस क्रियामें सिद्ध भगवान्की पूजा करना आदि सब विधि पहलेके समान ही करनी चाहिये जिससे इस बालककी उत्तरोत्तर दिव्य आसनपर बैठनेकी योग्यता होती रहे।।९४॥ यह नौंबी निषद्या किया है।

१ दी वा त्रयो वा द्वित्रास्तैः। २ अथवा। ३ प्रसववेश्वनः सकाशात्। ४ परितीये अयः। ४ शय्यायाम्। ६ विस्तीर्गो। ७ निषद्यात्रियायाम्। = निषद्यात्रियायाः।

गते मासपुष्यत्वे<sup>र</sup> च जन्माचस्ये ययाकमम् । अन्नप्राञ्चनमाम्मातं पूजाविषिपुरःसरम् ॥६४॥ इति अन्नप्राञ्चम् ।

ततोऽस्य हायने १ पूर्णे म्युष्टिर्नाम किया मता । वर्षवर्षनपर्यायशब्दबाच्या यथाभुतम् ।।६६॥ भग्नापि पूर्ववद्दानं जैनी पूजा च पूर्ववत् । इष्टबन्धसमाङ्गानं समाशादिश्व लक्ष्यताम् ॥६७॥ इति व्युष्टिः ।

केशवापस्तु केशानां शुभेऽह्नि व्यवरोपणम् । शौरेण कर्मणा देवगुरुवूजापुरःसरम् ॥६८॥
गम्बोदकाद्वितान् कृत्वा केशान् शेवाक्षतोत्वितान् । मौण्डचमस्य विधेयं स्यात् सबूलं स्वाऽन्वयोजितम् सन्वयोक्षतम् सन्वयोक्षतम् सन्वयोक्षतम् सन्वयोक्षतम् । प्रणमम्य सन्वान् पश्चाद् योजयद् बन्धुनाशिषा । १००॥ जीलाक्ष्यवा प्रतीतेयं कृतपुष्याहमक्ष्यला । कियास्यामावृतो लोको यतते परया मुदा ॥१०१॥ इति केशवापः ।

ततोऽस्य पञ्चमे वर्षे प्रयमाक्षरदर्शने । ज्ञेयः क्रियाविधिर्नाम्ना लिपिसङ्ख्यानसङ्ग्रहः ॥१०२॥ यवाविभवमत्रापि ज्ञेयः पूजापरिच्छदः । उपाध्यायपदे चास्य मतोऽघीती<sup>१३</sup> गृहव्रती ॥१०३॥ इति लिपिसङ्ख्यानसङ्ग्रहः ।

कियोपनीतिर्नामस्य वर्षे गर्भाष्टमे मता । यत्रापनीतकेशस्य मौझ्जी सवतवन्धना ॥१०४॥

जब कम कमसे सात आठ माह व्यतीत हो जायें तब अईन्त भगवान्की पूजा आदि कर बालकको अन्न खिलाना चाहिये ॥९५॥ यह दसवीं अन्नप्राशन किया है।

तदनन्तर एक वर्ष पूर्ण होनेपर व्युष्टि नामकी क्रिया की जाती है इस क्रियाका दूसरा नाम शास्त्रानुसार वर्षवर्धन है।।९६॥ इस क्रियामें भी पहले ही के समान दान देना चाहिये, जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनी चाहिये, इष्टबन्धुओंको बुलाना चाहिये और सबको भोजन कराना चाहिये।।९७॥ यह ग्यारहवीं व्युष्टि क्रिया है।

तदनन्तर, किसी शुभ दिन देव और गुरुकी पूजाके साथ साथ क्षौरकर्म अर्थात् उस्तरासे बालकके बाल बनवाना केशवाप किया कहलाती है।।९८॥ प्रथम ही बालोंको गन्धोदकसे गीला कर उनपर पूजाके बचे हुए शेष अक्षत रक्खे और फिर चोटी सिहत अथवा अपनी कुलपद्धितके अनुसार उसका मुंडन करना चाहिये।।९९॥ फिर स्नान कराने के लिये लाये हुए जलसे जिसका समस्त शरीर साफ कर दिया गया है, जिस पर लेप लगाया गया है और जिसे उत्तम आभूषण पहिनाये गये हैं ऐसे उस बालकसे मुनियोंको नमस्कार करावे, पश्चात् सब भाई, बन्धु उसे आशीर्वादसे युक्त करें।।१००॥ इस कियामें पुण्याह-मंगल किया जाता है और यह चौल किया नामसे प्रसिद्ध है इस कियामें आदरको प्राप्त हुए लोग बड़े हर्षसे प्रवृत्त होते हैं।।१०१॥ यह केशवाप नामकी बारहवीं किया है।

तदनन्तर पांचवें वर्षमें बालकको सर्वप्रथम अक्षरोंका दर्शन करानेके लिये लिपिसंख्यान नामकी क्रियाकी विधि की जाती है ।।१०२।। इस क्रियामें भी अपने वैभवके अनुसार पूजा आदिकी सामग्री जुटानी चाहिये और अध्ययन करानेमें कुशल व्रती गृहस्थको ही उस बालकके अध्यापकके पदपर नियुक्त करना चाहिये ।।१०३।। यह तेरहवीं लिपिसंख्यान क्रिया है।

गर्भसे आठवें वर्षमें बालककी उपनीति (यज्ञोपवीत घारण) किया होती है। इस कियामें केशोंका मुण्डन, व्रतबन्धन तथा मौञ्जीबन्धनकी कियाएं की

हताईत्पूजनस्यास्य मौञ्जीबन्धो जिनालये। गुस्ताकिविधातक्यो द्रतार्पणपुरस्तरम् ॥१०५॥ शिली सितांशुकः सान्तर्वासा<sup>र</sup> निर्वेषविक्रियः । द्रतिष्ठिहं वषत्सूत्रं तदोक्तो ब्रह्मषार्यसौ ॥१०६॥ परणोजितमन्यक्यं नामधेयं तदस्यं वं। वृत्तिक्त भिक्षयाञ्च्यत्र राजन्यादुद्धवेभवात् ॥१०७॥ भोजन्तःपुरे षरेत् पात्र्यां नियोग इति केवलम् । 'तदग्रं देवसात्कृत्य' ततोऽत्रं योग्यमाहरेत्<sup>र०</sup> ॥१०५ इत्युपनीतिः ।

व्रत्वर्यामती<sup>११</sup> वक्ष्ये कियामस्योपिबभृतः । कट्यूक्ररःशिरोलिक्ष्यम् <sup>१२</sup> प्रनूचानव्रतोचितम् ॥१०६॥ कटीलिक्ष्यं भवेदस्य मौञ्जीबन्धात्त्रिभिगृणैः । रत्नित्रतयशुद्ध्यङ्गं तिद्ध चिह्नं द्विजात्मनाम् ॥११०॥ तस्येष्टम् रिलक्ष्यं च सृधौतसितशाटकम्<sup>११</sup> । प्रार्हतानां कुलं पूतं विशालं चेति सूचने ॥१११॥ उरोलिक्ष्यमयास्य स्याद् प्रथितं सप्तभिगृणैः । यज्ञोपवीतकं सप्तपरमस्थानसूचकम् ॥११२॥ शिरोलिक्ष्यं च तस्येष्टं परं मौण्डपमनाविलम्<sup>११</sup> । मौण्डपं मनोवचःकायगतमस्योपबृहयत् ॥११३॥ एवंप्रायेण<sup>१५</sup> लिक्क्ष्येन विशुद्धं धारयेद् वृतम् । स्यूलहिंसाविरत्यादि ब्रह्मचर्योपबृहितम् ॥११४॥ दन्तकाष्ठग्रहो नास्य न ताम्बूलं न चाञ्जनम् । न हरिव्रादिभिः स्मानं शुद्धस्नानं दिनं प्रति ॥११४॥

जाती हैं ।।१०४।। प्रथम ही जिनालयमें जाकर जिसने अहंन्तदेवकी पूजा की है ऐसे उस बालकको व्रत देकर उसका मौञ्जीबन्धन करना चाहिये अर्थात् उसकी कमरमें मूंजकी रस्सी बांधनी चाहिये ।।१०५।। जो चोटी रखाये हुए है, जिसकी सफेद घोती और सफेद दुपट्टा है, जो वेष और विकारोंसे रहित है, तथा जो व्रतके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीत सूत्रको धारण कर रहा है ऐसा वह बालक उस समय ब्रह्मचारी कहलाता है ।।१०६॥ उस समय उसके आचरणके योग्य और भी नाम रक्खे जा सकते हैं । उस समय बड़े वैभवशाली राजपुत्रको छोड़कर सबको भिक्षावृत्तिसे ही निर्वाह करना चाहिये और राजपुत्रको भी अन्त:-पुरमें जाकर माता आदिसे किसी पात्रमें भिक्षा मांगनी चाहिये, क्योंकि उस समय भिक्षा लेने-का यह नियोग ही है । भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो उसका अग्रभाग श्री अरहन्तदेवको समर्पण कर बाकी बचे हुए योग्य अन्नका स्वयं भोजन करना चाहिये ॥१०७–१०८॥ यह चौदहवीं उपनीति किया है।

अथानन्तर ब्रह्मचर्य व्रतके योग्य कमर, जांघ, वक्षःस्थल और शिरके चिह्नको घारण करनेवाले इस ब्रह्मचारी बालककी व्रतचर्या नामकी क्रियाका वर्णन करते हैं ॥१०९॥ तीन लरकी मूंजकी रस्सी बांघनेसे कमरका चिह्न होता है, यह मौंजीबन्धन रत्न-त्रयकी विश्वद्धिका अंग है और द्विज लोगोंका एक चिह्न है ॥११०॥ अन्त्यन्त घुली हुई सफेद घोती उसकी जांघका चिह्न है, वह घोती यह सूचित करती है कि अरहन्त भगवान्का कुल पवित्र और विशाल है ॥१११॥ उसके वक्षःस्थलका चिह्न सात लरका गृंथा हुआ यज्ञोपवीत है, यह यज्ञोपवीत सात परमस्थानोंका सूचक है ॥११२॥ उसके शिरका चिह्न स्वच्छ और उत्कृष्ट मुण्डन है जो कि उसके मन, वचन, कायके मुण्डनको बढ़ानेवाला है । भावार्य-शिर मुण्डनसे मन, वचन, काय पवित्र रहते हैं ॥११३॥ प्रायः इस प्रकारके चिह्नोंसे विशुद्ध और ब्रह्मचर्यसे बढ़े हुए स्थूल हिंसाका त्याग (अहिंसाणु व्रत) आदि व्रत उसे धारण करना चाहिये ॥११४॥ इस ब्रह्मचरीको वृक्षकी दातौन नहीं करनी चाहिये, न पान खाना चाहिये, न अंजन लगाना चाहिये और न हल्दी आदि लगाकर स्नान करना चाहिये, उसे प्रतिदिन केवल

१ अन्तर्वस्त्रेण सहितः। २ वेषविकाररहितः। ३ यज्ञसूत्रम्। ४ वर्तनायोग्यम्। ४ तदास्य ल०। ६ राजन्यः। ७ पात्रे भिक्षां प्रार्थयेदित्यर्थः। = भिक्षान्नम्। ६ देवस्य चर्षं समप्यं। १० शेषात्रं मुञ्जीत । ११ –महं ल०। १२ ब्रह्मचर्यव्रत । १३ षवलवस्त्रम्। १४ उप्णीषादिरहितम्। १४ एवं प्रकारेण ।

न 'खद्वाश्यमं तस्य नान्याद्यमपरिषद्वयम् । भूमी केवनमेवाकी श्रवीत वत्तशुक्रये ।।११६॥ याव्य विद्यासमान्तिः स्थात् ताव्यस्येदृशं वतम् । ततोऽम्यूव्यं वतं तत् स्थाव् तम्मूलं मृहमेषिमाम् ।।११७॥ सूत्रमोपासिकं व्यास्य स्थाव्ययेयं गुरोर्मुकात् । विनयेन ततोऽम्यव्य शास्त्रमध्यात्मनोव्यम् ।।११६॥ कव्यविद्याऽवंशास्त्रावि व्याध्ययं नास्य 'बुष्यति । सुसंस्कारप्रवोधाव 'वंथात्यव्यात्तयेऽपि व ।।११६॥ 'उथोतिव निमयव्यान्येयं विशेषतः ।।१२०॥ दति व्रतव्यां ।

तत्रेश्न्याधीतविद्यस्य व्रत<sup>्</sup>ष्ट्यवतारणय् । विशेषविषयं तच्य स्थितस्यौर्सागके व्रते ॥१२१॥
मधुमांसपरित्यागः पञ्चोदुम्बरवर्जनम् । हिसादिविरितश्चास्य व्रतं स्यात् सार्वकालिकम् ॥१२२॥
व्रतावतरणं चेवं गुरसाक्षिक्वतार्जनम् । वस्तराद् द्वादशादूष्वंम् प्रथवा षोडशात् परम् ॥१२३॥
कृतद्विजार्जनस्यास्य व्रतावतरणोजितम् । वस्त्राभरणमाल्यादिग्रहणं गुर्वनुत्रया ॥१२४॥
शस्त्रोपजीविवर्यश्चेद्रः षारयेच्छस्त्रमप्यदः । 'रस्ववृत्तिपरिरक्षार्थं शोभार्थं चास्य तद्प्रहः ॥१२४॥
भोगबद्दावतादेवम् प्रवतीणों भवेत्तवा । कामबद्दावतं 'रत्वस्य तावद्याविक्योत्तरा' ॥१२६॥
इति व्रतावतरणम् ।

जलसे शुद्ध स्नान करना चाहिये ॥११५॥ उसे खाट अथवा पलंगपर नहीं सोना चाहिये, दूसरेके शरीरसे अपना शरीर नहीं रगड़ना चाहिये, और व्रतोंको विशुद्ध रखनेके लिये अकेला पृथिवीपर सोना चाहिये ॥११६॥ जब तक विद्या समाप्त न हो तब तक उसे यह व्रत धारण करना चाहिये और विद्या समाप्त होनेपर वे व्रत धारण करना चाहिये जो कि गृहस्थोंके मूलगृण कहलाते हैं ॥११७॥ सबसे पहले इस ब्रह्मचारीको गुरुके मुखसे श्रावकाचार पढ़ना चाहिये और फिर विनयपूर्वक अध्यात्मशास्त्र पढ़ना चाहिये ॥११८॥ उत्तम संस्कारोंको जागृत करनेके लिये और विद्वत्ता प्राप्त करनेके लिये इस व्याकरण आदि शब्दशास्त्र और न्याय आदि अर्थशास्त्रका भी अभ्यास करना चाहिये वयोंकि आचार-विषयक ज्ञान होनेपर इनके अध्ययन करनेमें कोई दोष नहीं है ॥११९॥ इसके बाद ज्योतिष शास्त्र, छन्दशास्त्र, शकुनशास्त्र और गणितशास्त्र आदिका भी उसे विशेषरूपसे अध्ययन करना चाहिये ॥१२०॥ यह पन्द्रहवीं व्रतचर्या किया है।

तदनन्तर जिसने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है ऐसे उस ब्रह्मचारीकी व्रतावतरण किया होती है। इस कियामें वह साधारण व्रतों का तो पालन करता ही है परन्तु अध्ययनके समय जो विशेष व्रत ले रक्खेथे उनका परित्याग कर देता है। ॥१२१॥ इस कियाके बाद उसके मधुत्याग, मांसत्याग, पांच उदुम्बर फलों का त्याग और हिंसा आदि पांच स्थूल पापों का त्याग, ये सदा काल अर्थात् जीवन पर्यन्त रहनेवाले व्रत रह जाते हैं ॥१२२॥ यह व्रतावतरण किया गुरुकी साक्षीपूर्वक जिनेन्द्र भगवान् की पूजा कर बारह अथवा सोलह वर्ष बाद करनी चाहिये ॥१२३॥ पहले द्विजों का सत्कार कर फिर व्रतावतरण करना उचित है और व्रतावतरणके बाद गुरुकी आज्ञासे वस्त्र, आभूषण और माला आदिका ग्रहण करना उचित है ॥१२४॥ इसके बाद यदि वह शस्त्रोपजीवी अर्थात् क्षत्रिय वर्गका है तो वह अपनी आजीविकाकी रक्षाके लिये शस्त्र भी धारण कर सकता है अथवा केवल शोभाके लिये भी शस्त्र ग्रहण किया जा सकता है ॥१२५॥ इस प्रकार इस कियामें यद्यपि वह भोगोप-भोगों के ब्रह्मव्रतका अर्थात् ताम्बूल आदिके त्यागका अवतरण (परित्याग) कर देता है तथापि

१ मञ्चक । २ नीतिशास्त्र । ३ दूष्यते ल०, द०। ४ धाष्टर्घ । ५ ज्योतिःशास्त्रम् । ६ ज्योतिःशास्त्रम् । ६ ज्योतःशास्त्रम् । ६ ज्याराधनम् । ११ वर्गे भवः । १२ निजजीवन । १३ चास्य ल० । १४ वक्यमाणा, वैवाहिकी ।

सतीऽस्य 'गुर्बनुज्ञानाव् इच्छा वैवाहिकी किया । वैवाहिके कुले कन्याम् उचितां परिणेण्यतः ॥१२७॥ सिद्धार्चनिविधि सम्पक् निर्वर्त्यं हिजसत्तमाः । कृताग्नित्रयसम्पूजाः कुर्युस्तत्साकितां क्रियाम् ॥१२८॥ पुष्पाक्षमे ववचित् सिद्धप्रतिमाभिनु तयोः । वान्यत्योः परया भूत्या कार्यः पाणिप्रहोत्सवः ॥१२६॥ वेद्यां 'प्रणीतमग्नीनां त्रयं द्वयमयेककम् । ततः प्रविक्षणीकृत्य प्रसज्य विनिवेशनम् ॥१३०॥ वाणिप्रहज्यविक्षायां नियुक्तं तद्ववृवरम् । श्रासप्ताहं चरेव् ब्रह्मवर्तं वेद्याग्निसाकिकम् ॥१३२॥ कारत्वा स्वस्यीचितां भूमि तीर्वभूमीविद्वत्य च । स्वगृहं प्रविशेद् भूत्या परवा तद्ववृवरम् ॥१३२॥ विमुक्तकक्षकणं पश्चात् स्वगृहे शयनीयकम् । प्रधिशस्य ययाकालं भोगाङगैरुपलालितम् ॥१३३॥ सन्तानार्यमृतावेष कामसेवां मिन्नो भन्नेत् । शक्तिकालव्यपेक्षोऽयं क्रमोऽशक्तेष्वतोऽन्यया ॥१३४॥ इति विदाहिकमा ।

एवं कृतिववाहस्य गाहंस्व्यमनृतिष्ठतः । स्वधर्मानितवृत्त्यर्थं वर्णलाभमयो बुवे ॥१३४॥
'ऊढभायोंऽप्ययं तावव् प्रस्वतन्त्रो गुरोगृंहे । ततः स्वातन्त्र्यसिद्धधर्यं वर्णलाभोऽस्य वणितः ॥१३६॥
गुरोरनृत्रया लब्धधनधान्यादिसम्पदः । पृथक्कृतालयस्यास्य वृत्तिवर्णाप्तिरिष्यते ॥१३७॥
तदापि पूर्ववत्सिद्धप्रतिमानर्चमग्रतः । कृत्वाऽस्यो<sup>११</sup>पासकान् मुख्यान् साक्षीकृत्यापयेद् धनम् ॥१३८॥

जब तक उसके आगेकी क्रिया नहीं होती तब तक वह काम परित्यागरूप ब्रह्मव्रतका पालन करता रहता है ।।१२६।। यह सोलहवीं व्रतावतरण क्रिया है।

तदनन्तर विवाहके योग्य कुलमें उत्पन्न हुई कन्याके साथ जो विवाह करना चाहता है ऐसे उस पुरुषकी गुरुकी आज्ञासे वैवाहिकी किया की जाती है ॥१२७॥ उत्तम द्विजोंको चाहिये कि वे सबसे पहले अच्छी तरह सिद्ध मगवान्की पूजा करें और फिर तीनों अग्नियोंकी पूजा कर उनकी साक्षीपूर्वक उस वैवाहिकी (विवाह सम्बन्धी) कियाको करें ॥१२८॥ किसी पिवत्र स्थानमें बड़ी विभूतिके साथ सिद्ध भगवान्की प्रतिमाके सामने वधू-वरका विवाहोत्सव करना चाहिये ॥१२९॥ वेदीमें जो तीन, दो अथवा एक अग्नि उत्पन्न की थी उसकी प्रदक्षिणाएं देकर वधू-वरको समीप ही बैठना चाहिये ॥१३०॥ विवाहकी दीक्षामें नियुक्त हुए वधू और वरको देव और अग्निकी साक्षीपूर्वक सात दिन तक ब्रह्मचर्य वर्त धारण करना चाहिये ॥१३१॥ फिर अपने योग्य किसी देशमें भूमण कर अथवा तीर्थभूमिमें विहारकर वर और वधू बड़ी विभूतिके साथ अपने घरमें प्रवेश करें ॥१३२॥ तदनन्तर जिनका कंकण छोड़ दिया है, ऐसे वर और वधू अपने घरमें समयान्तुसार मोगोपभोगके साधनोंसे सुशोभित शय्यापर शयन कर केवल संतान उत्पन्न करमें इच्छासे ऋतुकालमें ही परस्पर काम-सेवन करें। काम-सेवनका यह कम काल तथा शक्ति की अपेक्षा रखता है इसलिये शक्तिहीन पुरुषोंके लिये इससे विपरीत कम सममना चाहिये अर्थात् उन्हें ब्रह्मवर्थसे रहना चाहिये ॥१३३॥। यह सत्रहवीं विवाह-किया है।

इस प्रकार जिसका विवाह किया जा चुका है और जो गाईस्थ्यधर्मका पालन कर रहा है ऐसा पुरुष अपने धर्मका उल्लंघन न करे इसलिये उसके अर्थ वर्णलाभ कियाको कहते हैं ॥१३५॥ यद्यपि उसका विवाह हो चुका है तथापि वह जबतक पिताके घर रहता है तबतक अस्वतन्त्र ही है इसलिये उसको स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये यह वर्णलाभकी किया कही गई है ॥१३६॥ पिताकी आज्ञासे जिसे धनधान्य आदि सम्पदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और मकान भी जिसे अलग मिल चुका है ऐसे पुरुषकी स्वतन्त्र आजीविका करने लगनेको वर्णलाभ कहते हैं ॥१३७॥ इस कियाके समय

१ पितुरनुमतात्। २ विवाहोचिते। ३ साक्षि तां ल०। ४ पवित्रप्रदेशे। ५ संस्कृतम्। ६ सप्तदिवसपर्यन्तम्। ७ सन्तानार्यम् ऋतुकाले कामसेवाक्रमः। ६ -मतो ल०। ६ विवाहित। १० वादी। ११ कृत्वान्योप-ल०।

षनमेतवुपादाय स्थित्वाऽस्मिन् स्वगृहे पृथक् । गृहिषमंत्त्वया षार्यः कृत्त्नो दानादिलक्षणः ॥१३९॥ यवाञ्त्मित्पृतृदत्तेन षनेनास्माभिराजितम् । यक्षो षमंश्व तद्वत्वं यक्षोधर्मानुपार्वय ॥१४०॥ इत्येवमनुक्षिष्येनं<sup>१</sup> वर्णलाभे नियोजयेत् । 'सदारः सोऽपि तं षमं तथानुष्ठातुमहंति ॥१४१॥ इति वर्णलाभिष्या ।

लम्बवर्णस्य तस्येति कुलचर्याऽनुकीर्त्यते । सा त्विज्यादित्तवार्तादिलक्षणा प्राक् प्रयञ्चिता ॥१४२॥ विशुद्धा वृत्तिरस्यार्यवद्कर्मानुप्रवर्तनम् । गृहिणां कुलचर्येच्टा कुलघर्मोऽप्यसौ मतः ॥१४३॥ इति कुलचर्या किया ।

कुलचर्यामनुप्राप्तो धर्मे दाढर्पमथोद्वहन् । गृहस्थाचार्यभावेन संश्रयेत् स गृहीशिनाम् ॥१४४॥ ततो वर्णोत्तमस्वेन स्थापयेत् स्वां गृहीशिताम् । शुभवृत्तिकियामन्त्रविवाहैः सोत्तरिक्रयैः ॥१४४॥ धनन्यसदृशैरेभिः शृतवृत्तिकियादिभिः । स्वमुक्षति नयन्नेष तदाऽहीत गृहीशिताम् ॥१४६॥ वर्णोत्तमो महीदेवः सुश्रुतो द्विजसत्तमः । निस्तारको प्रामयितः मानार्हञ्चेति मानितः ॥१४७॥ इति गृहीशिता ।

सोऽनुरूपं ततो लब्ध्वा सूनुमात्मभरक्षमम् । तत्रारोपितगाईस्थ्यः सन् प्रशान्तिमतः श्रयेत् ॥१४८॥

भी पहलेके समान सिद्ध प्रतिमाओं का पूजन कर पिता अन्य मुख्य श्रावकों को साक्षी कर उनके सामने पुत्रको धन अर्पण करे तथा यह कहे कि यह धन लेकर तुम इस अपने घरमें पृथक्रूपसे रहो। तुम्हें दान पूजा आदि समस्त गृहस्थधमें पालन करते रहना चाहिये। जिस प्रकार हमारे पिताके द्वारा दिये हुए धनसे मैंने यश और धर्मका अर्जन किया है उसी प्रकार तुम भी यश और धर्मका अर्जन करो। इस प्रकार पुत्रको समभाकर पिता उसे वर्णलाभमें नियुक्त करे और सदाचारका पालन करता हुआ वह पुत्र भी पिताके धर्मका पालन करने के लिये समर्थ होता है ।।१३८-१४१॥ यह अठारहवीं वर्णलाभ किया है।

जिसे वर्णलाभ प्राप्त हो चुका है ऐसे पुत्रके लिये कुलचर्या किया कही जाती है और पूजा, दित तथा आजीविका करना आदि सब जिसके लक्षण हैं ऐसी कुलचर्या कियाका पहले विस्तारके साथ वर्णन कर चुके हैं।।१४२।। निर्दोष रूपसे आजीविका करना तथा आर्य पुरुषोंके करने योग्य देवपूजा आदि छह कार्य करना यही गृहस्थोंकी कुलचर्या कहलाती है और यही उनका कुलधर्म माना जाता है।।१४३।। यह उन्नीसवीं कुलचर्या किया है।

तदनन्तर कुलचर्याको प्राप्त हुआ वह पुरुष धर्ममें दृढताको धारण करता हुआ गृहस्थाचार्यरूपसे गृहीशिताको स्वीकार करे अर्थात् गृहस्थोंका स्वामी बने॥१४४॥ फिर उसे आपको उत्तमवर्ण मानकर आपमें गृहीशिता स्थापित करनी चाहिये। जो दूसरे गृहस्थोंमें न पाई जावे ऐसी शुभ वृत्ति, क्रिया, मन्त्र, विवाह तथा आगे कही जानेवाली क्रियाएं, शास्त्रज्ञान और चारित्र आदिकी क्रियाओंसे अपने आपको उन्नत करता हुआ वह गृहीश अर्थात् गृहस्थोंके स्वामी होनेके योग्य होता है ॥१४५-१४६॥ उस समय वर्णोत्तम, महीदेव, सुश्रुत, द्विजसत्तम, निस्तारक, ग्रामपित और मानाई इत्यादि कहकर लोगोंको उसका सत्कार करना चाहिये॥१४७॥ यह बीसवीं गृहीशिता क्रिया है।

तदनन्तर वह गृहस्थाचार्य अपना भार संभालनेमें समर्थ योग्य पुत्रको पाकर उसे अपनी

१ उपशिष्य । २ सदाचारः स तद्धमै ल०, द० । ३ गृहस्थाचार्यस्वरूपेण । ४ ग्रामपतिः प०, ल० ।

विवयेष्यनभिष्यक्रगोरे नित्यस्वाच्यायशीसता । नानाविषोपवासंश्य बृत्तिरिष्टा प्रशान्तता ॥१४६॥ इति प्रशान्तिः।

ततः इतार्यमात्मानं मन्यमानो गृहाश्रमे । यदोश्वता गृहत्यागे तदाऽस्येव क्रियाविधिः ॥१५०॥ सिद्धार्थनां पुरस्कृत्य सर्वानाहृय सम्मतान् । तत्साक्षि सूनवे सर्वं निवेद्यातो गृहं त्यजेत् ॥१५१॥ कृतक्षमस्त्रया तात सम्पाल्योऽस्मत्परोक्षतः । त्रिषा कृतं च नो व्रव्यं त्वयेत्यं विनियोक्यताम् ॥१५२॥ एकोंऽशो धर्मकार्येऽतो द्वितीयः स्वगृहव्यये । तृतीयः संविभागाय भवेत्वत्सहजन्मनाम् ॥१५३॥ पुत्र्यक्ष संविभागार्हाः समं पुत्रैः समांशकः । त्वं तु भूत्वा कृत्रज्येष्टः सन्तित नोऽनुपालय ॥१५४॥ भृतवृत्तिक्यामन्त्रविधित्रस्त्यमतिवृतः । प्रपालय कृत्वाम्नायं गृहं देवांश्च पूज्यन् ॥१५४॥ इत्यवमनृशिष्य स्वं ज्येष्टं सूनुमनाकृतः । ततो दीक्षामृपादात् द्विजः स्वं गृहमृत्सृवेत् ॥१५६॥ इति गृहत्यागः ।

त्यक्तागारस्य सद्दृष्टेः प्रशान्तस्य गृहीशिनः। प्राग्वीकौपियकात्<sup>।</sup> कालाव् एकशाटकघारिणः ॥१५७॥ यत्पुरञ्चरणं वीकाग्रहणं प्रति घार्यते । बीकाद्यं नाम तज्ज्ञेयं क्रियाजातं<sup>५</sup> द्विजन्मनः ॥१५८॥ इति बीकाद्यम् ।

त्यक्तचेलादिसङ्गस्य जेनीं दीक्षामुपेयुषः । घारणं जातकपस्य यत्तत् स्याज्जिनरूपता ॥१५६॥

गृहस्थीका भार सौंप दे और आप स्वयं उत्तम शान्तिका आश्रय ले ।।१४८।। विषयोंमें आसक्त नहीं होना, नित्य स्वाध्याय करनेमें तत्पर रहना तथा नाना प्रकारके उपवास आदि करते रहना प्रशान्त वृत्ति कहलाती है ।।१४९।। यह इक्कीसवीं प्रशान्ति किया है ।

तदनन्तर गृहस्थाश्रममें अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ जब वह गृहत्याग करनेके लिये उद्यत होता है तब उसके यह गृहत्याग नामकी कियाकी विधि की जाती है।।१५०।। इस कियामें सबसे पहले सिद्ध भगवान्का पूजन कर समस्त इष्टजनोंको बुलाना चाहिये और फिर उनकी साक्षीपूर्वक पुत्रके लिये सब कुछ सौंपकर गृहत्याग कर देना चाहिये।।१५१।। गृहत्याग करते समय ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर उससे इस प्रकार कहना चाहिये कि पुत्र, हमारे पीछ यह कुलकम तुम्हारे द्वारा पालन करने योग्य है। मैंने जो अपने धनके तीन भाग किये हैं उनका तुम्हें इस प्रकार विनियोग करना चाहिये कि उनमेंसे एक भाग तो धर्मकार्यमें खर्च करना चाहिये, दूसरा भाग अपने घर खर्चके लिये रखना चाहिये और तीसरा भाग अपने भाइयोंमें बांट देनेके लिये है। पुत्रोंके समान पुत्रियोंके लिये भी बराबर भाग देना चाहिये। हे पुत्र, तू कुलका बड़ा होकर मेरी सब सतानका पालन कर। तू शास्त्र, सदाचार, किया, मन्त्र और विधिको जाननेवाला है इसलिये आलस्यरहित होकर देव और गुरुओंकी पूजा करता हुआ अपने कुलधर्मका पालन कर। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्रको उपदेश देकर वह द्विज निराकुल होवे और फिर दीक्षा ग्रहण करनेके लिये अपना घर छोड़ दे।।१५२-१५६।। यह बाईसवीं गृहत्याग नामकी किया है।

जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यग्दृष्टि है, प्रशान्त है, गृहस्थोंका स्वामी है और दीक्षाधारण करनेके समयके कुछ पहले जिसने एक वस्त्र घारण किया है उसके दीक्षाग्रहण करनेके पहले जो कुछ आचरण किये जाते हैं उन आचरणों अथवा कियाओंके समूहको दिजकी दीक्षाद्य किया कहते हैं।।१५७-१५८।। यह तेईसवीं दीक्षाद्य किया है।

जिसने वस्त्र आदि सब परिग्रह छोड़ दिये हैं और जो जिनदीक्षाको प्राप्त करना चाहता है ऐसे पुरुषका दिगम्बररूप घारण करना जिनरूपता नामकी किया कहलाती है ॥१५९॥

१ निष्प्रभः। २ अस्माकम्। ३ कुलपरम्पराम्। ४ दीक्षास्वीकारात् प्राक्। ५ कियासमूहः। ६ गतस्य।

अञ्चलकारणं चेवं जम्तूनां कातरात्ममाम् । जैनं निरसञ्चातामुख्यं स्त्यं वीरेनिवेष्यते ।।१६०॥ इति जिनक्यता ।

कुत्तबीकोषवासस्य प्रवृत्तेः पारणाविषौ । नौनाष्ययनवृत्तत्वम् इच्टमाशृतनिष्ठितेः ।।१६१॥ बाबं यमो बिनीतात्मा विशुद्धकरणत्रयः । सोऽषीयीत<sup>१</sup> श्रुतं कृत्स्नम् प्रामूलाद् गुष्तक्रिषौ ॥१६२॥ सृतं हि बिषिनानेन मच्यात्मभिरुपासितम् । योग्यतामिक् पुष्णाति परत्रापि प्रसीदति ॥१६३॥ इति मौनाष्ययनवृत्तत्वम् ।

ततोऽबीताक्षिलाचारः शास्त्राविधृतविस्तरः। विशुद्धाचरणोऽध्यस्येत् तीर्थक्रस्वस्य भावनाम् ॥१६४॥ सा तु बोडशयाऽज्ञनाता महाभ्युवयसाधिनी। सम्यन्दर्शनशृद्धचाविलक्षणा प्राप्तपञ्चिता ॥१६४॥ इति तीर्थकृद्धावना।

ततोऽस्य विविताशेष'वेद्यस्य विजितात्मनः । गुरुस्थानाभ्युपगमः सम्मतो गुर्वनुप्रहात् ॥१६६॥ 'मानविज्ञानसम्पन्नः स्वगुरोरभिसम्मतः । विनीतो वर्मशीलश्च यः सोऽर्हति गुरोः पदम् ॥१६७॥ गुरुस्थानाभ्युपगमः ।

ततः सुविहितस्यास्य युक्तस्य गणपोषणो । गणोपग्रहणं नाम क्रियाम्नाता महर्षिभिः ॥१६८॥

जिनका आत्मा कातर है ऐसे पुरुषोंको जिनरूप (दिगम्बररूप) का घारण करना कठिन है इसिलये जिसमें परिग्रह त्यागकी मुख्यता है ऐसा यह जिनेन्द्रदेवका रूप घीरवीर मनुष्योंके द्वारा ही घारण किया जाता है ॥१६०॥ यह चौबीसवीं जिनरूपता किया है।

जिसने दीक्षा लेकर उपवास किया है और जो पारणकी विधिमें अर्थात् विधिपूर्वक आहार लेनेमें प्रवृत्त होता है ऐसे साधुका शास्त्रकी समाप्ति पर्यन्त जो मौन
रहकर अध्ययन करनेमें प्रवृत्ति होती है उसे मौनाध्ययनवृत्तत्व कहते हैं ॥१६१॥
जिसने मौन धारण किया है, जिसका आत्मा विनय युक्त है, और मन वचन काय शुद्ध हैं ऐसे साधुको गुरुके समीपमें प्रारम्भसे लेकर समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करना
चाहिये॥१६२॥ क्योंकि इस विधिसे भव्यजीवोंके द्वारा उपासना किया हुआ शास्त्र इस
लोकमें उनकी योग्यता बढ़ाता है और परलोकमें प्रसन्न रखता है ॥१६३॥ यह पच्चीसवीं
मौनाध्ययनवृत्तित्व किया है।

तदनन्तर जिसने समस्त आचार शास्त्रका अध्ययन किया है, तथा अन्य शास्त्रोंके अध्ययनसे जिसने समस्त श्रुतज्ञानका विस्तार प्राप्त किया है और जिसका आचरण विशुद्ध है ऐसा साधु तीर्थ क्टूर पदकी भावनाओं का अभ्यास करे ॥१६४॥ सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि रखना आदि जिसके लक्षण हैं जो महान् ऐश्वर्यको देनेवाली हैं तथा पहले जिनका विस्तारके साथ वर्णन किया जा चुका है ऐसी वे भावनाएँ सोलह मानी गई हैं ॥१६५॥ यह छब्बीसवीं तीर्थ कृद्धावना नामकी क्रिया है।

तदनन्तर जिसने समस्त विद्याएं जान ली हैं और जिसने अपने अन्तः करणको वश कर लिया है ऐसे साधुका गुरुके अनुग्रहसे गुरुका स्थान स्वीकार करना शास्त्रसमत है।।१६६॥ जो ज्ञान विज्ञान करके सम्पन्न है, अपने गुरुको इष्ट है अर्थात् जिसे गुरु अपना पद प्रदान करना योग्य समभते हैं, जो विनयवान् और धर्मात्मा है वह साधु गुरुका पद प्राप्त करनेके योग्य है।।१६७॥ यह सत्ताईसवीं गुरुस्थानाभ्युपगम किया है।

तदनन्तर जो सदाचारका पालन करता है गण अर्थात् समस्त मुनिसंघके पोषण

१ त्रुतसमाप्तिपर्वम्तम्। २ मीनी । ३ अध्ययनं कुर्यात्। लिङ् । ४ -विद्यस्य स०, द०, प० । ५ ज्ञान मोक्षशास्त्र । विज्ञान शिल्पशास्त्र । ६ सदाचारस्य ।

भावकातार्थिकासम्बद्धं भाविकाः संयतानिष । सन्मार्गे वर्तवसेष गणवीवववावरेत् ॥१६८॥ भुताभिभ्यः भुतं वद्याद् वीक्षायिभ्यश्च वीक्षणम् । वर्षायिभ्योऽपि सम्दर्भं स शक्यत् प्रतिवादयेत् ॥१७०॥ सद्वृत्तान् वारयन्<sup>र</sup> सूरिरसद्वृत्ताभिवारयन् । सोव्यवंश्च कृतावागीमलात् स<sup>र्</sup>विभुयाद् गणम् ॥१७१॥ द्यति गणीपप्रतृत्वम् ।

गणपोषणित्याविष्कुर्वभाषार्यसत्तमः । ततोऽयं स्वगुवस्थानसंकात्तो यत्नवान् भवेत् ॥१७२॥ भ्रषीतिवश्चं तिव्रकः भ्रावृतं मुनिसत्तमः । योग्यं शिष्यमथाह्य तस्मे स्वं भारमपंयेत् ॥१७३॥ गुरोरनुमतात् सोऽपि गुवस्थानमिषिष्ठितः । गुववृत्तौ स्वयं विष्ठन् वर्तयेविक्तलं गणम् ॥१७४॥ इति स्वगुवस्थानावाप्तिः ।

तत्रारोप्य भरं इत्स्नं काले कस्मिविषयययः। कुर्यावेकविहारी स निःसङगत्वात्मभावनाम् ॥१७५॥ निःसङगवृत्तिरेकाकी विहरन् स महातपाः। किकीर्वुरात्मसंस्कारं नान्यं संस्कर्त्महित् ॥१७६॥ छपि रागं समुरसूज्य विषयप्रवचनाविषु। निर्ममत्वेकतानः संक्ष्यविद्युद्धि तदाऽभयेत् ॥१७७॥ इति निःसङगत्वात्मभावना।

कृत्वैवमात्मसंस्कारं ततः सल्लेखनोद्यतः । कृतात्मशुद्धिरध्यात्मं योगनिर्वाणमाप्नुयात् ॥१७८॥

करनेमें जो तत्पर रहता है उसके महिषयोंने गणोपग्रहण नामकी िकया मानी है ॥१६८॥ इस आचार्यको चाहिये कि वह मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविकाओंको समीचीन मार्गमे लगाता हुआ अच्छी तरह संघका पोषण करे ॥१६९॥ उसे यह भी चाहिये कि वह शास्त्र अध्ययनकी इच्छा करनेवालोंको दीक्षा देवे और धर्मात्मा जीवोंके लिये धर्मका प्रतिपादन करे ॥१७०॥ वह आचार्य सदाचार धारण करनेवालोंको प्रेरित करे, दुराचारियोंको दूर हटावे और किये हुए स्वकीय अपराधरूपी मलको शोधता हुआ अपने आश्रितगणकी रक्षा करे ॥१७१॥ यह अट्ठाईसवीं गणोपग्रहण िकया है।

तदनन्तर इस प्रकार संघका पालन करता हुआ वह उत्तम आचार्य अपने गुरुका स्थान प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न सिहत हो ॥१७२॥ जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली हैं और उन विद्याओं के जानकार उत्तम उत्तम मुनि जिसका आदर करते हैं ऐसे योग्य शिष्यको बुलाकर उसके लिये अपना भार सेंग्प दे ॥१७३॥ गुरुकी अनुमितसे वह शिष्य भी गुरुके स्थानपर अधिष्ठित होता हुआ उनके समस्त आचरणोंका स्वयं पालन करे और समस्तसंघको पालन करावे ॥१७४॥ यह उन्तीसवीं स्वगुरु-स्थानावाप्ति किया है।

इस प्रकार सुयोग्य शिष्यपर समस्त भार सैं। पकर जो किसी कालमें दुःखी नहीं होता है ऐसा साधु अकेला विहार करता हुआ 'मेरा आत्मा सब प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं इस प्रकारकी भावना करे ।। १७५।। जिसकी वृत्ति समस्त परिग्रहसे रहित है, जो अकेला ही विहार करता है, महातपस्वी है और जो केवल अपने आत्माका ही संस्कार करना चाहता है उसे किसी अन्य पदार्थका संस्कार नहीं करना चाहिये अर्थात् अपने आत्माको छोड़कर किसी अन्य साधु या गृहस्थके सुधारकी चिन्तामें नहीं पड़ना चाहिये ।। १७६।। शिष्य पुस्तक आदि सब पदार्थीमें राग छोड़कर और निर्ममत्वभावनामें एकाग्र बुद्धि लगाकर उस समय उसे चारित्रकी शुद्धि धारण करनी चाहिये ।। १७७।। यह तीसवीं निःसङ्गत्वात्मभावना किया है।

तदनन्तर इस प्रकार अपने आत्माका संस्कार कर जो सल्लेखना **धारण** करनेके लिये उद्यत हुआ है और जिसने सब प्रकारसे आत्माकी शुद्धि कर ली है ऐसा

१ सारयम् अ०, प०, इ०, स०, ल०, द०। २ पोषयेद्। ३ तिष्ठेद् वर्तयेत् सकलं गणम् ल०।

योगी व्यानं 'तदर्यो यो यत्नः संवेगपूर्वकः। तमाहुर्योगनिर्वाणसम्त्राप्तं परमं तपः ॥१७६॥ इत्वा परिकरं योग्यं तनुक्षोधनपूर्वकम्। क्षरीरं कर्मयहोपैः समं रागादिभिस्तदा ॥१८०॥ तदेतक्षोगनिर्वाणं संम्यासे पूर्वभावना । जीविताक्षां मृतीच्छां च हित्वा भग्यात्मलक्षये ॥१८१॥ रागहेषौ समुत्सूच्य श्रेयोऽवाप्तौ च संक्षयम् । अनात्मीयेषु चात्मीयसङ्करुपाद् विरमेत्तवा ॥१८२॥ नाहं वेहो मनो नास्मि न वाणी न च कारणम् । 'तत्त्रयस्यत्यनुद्धिग्नो भजेवन्यत्वभावनाम् ॥१८३॥ महमेको न मे किश्वसंवाहमपि कस्यचित् । इत्यदीनमनाः सम्यगेकत्वमपि भावयेत् ॥१८४॥ यतिमाधाय लोकामे नित्यानन्तसुक्षास्पवे । भावयेद् योगनिर्वाणं स योगी योगसिद्धये ॥१८४॥ इति निवाणसम्त्राप्तः ।

ततो निःशेषमाहारं शरीरं च समुत्युजन् । योगीन्त्रो योगनिर्वाणसाधनायोद्यतो भवेत् ॥१८६॥ उत्तमार्ये कृतास्थानः सन्यस्ततनुष्द्वयोः । ध्यायन् मनोवचः कायान् वहिर्भूतान् स्वकान् स्वतः ॥१८७॥ प्रणिषाय मनोवृत्ति पदेषु परमेष्ठिनाम् । जीवितान्ते स्वसात्कुर्याव् योगनिर्वाणसाधनम् ॥१८८॥ योगः समाधिनिर्वाणं तत्कृता चित्तनिर्वृतिः । तेनेष्टं साधनं यत्तव् योगनिर्वाणसाधनम् ॥१८६॥ इति योगनिर्वाणसाधनम् ।

पुरुष योगनिर्वाण कियाको प्राप्त हो ॥१७८॥ योग नाम ध्यानका है उसके लिये जो संवेगपूर्वक प्रयत्न किया जाता है उस परम तपको योगनिर्वाण संप्राप्ति कहते हैं ॥१७९॥ प्रथम
ही शरीरको शुद्ध कर सल्लेखनाक योग्य आचरण करना चाहिये और फिर रागादि दोषोंक
साथ शरीरको कुश करना चाहिये ॥१८०॥ जीवित रहने ो आशा और मरनेकी इच्छा छोड़कर
'यह भव्य है' इस प्रकारका सुयश प्राप्त करनेके लिये संन्यास धारण करनेके पहले भावना की
जाती है वह योगनिर्वाण कहलाता है ॥१८१॥ उस समय रागद्वेष छोड़कर कल्याणकी प्राप्ति
में प्रयत्न करना चाहिये और जो पदार्थ आत्माक नहीं हैं उनमें 'यह मेरे हैं' इस संकल्पका त्याग
कर देना चाहिये ॥१८२॥ न में शरीर हूं, न मन हूं, न वाणी हूं और न इन तीनोंका कारण
ही हूं । इस प्रकार तीनोंके विषयमें उद्धिग्न न होकर अन्यत्व भावनाका चिन्तवन करना चाहिये
॥१८३॥ इस संसारमें में अकेला हूं न मेरा कोई है और न में भी किसीका हूं, इस प्रकार उदार
चित्त होकर एकत्वभावनाका अच्छी तरह चिन्तवन करना चाहिये ॥१८४॥ जो नित्य
और अनन्त सुखका स्थान है ऐसे लोकके अग्रभाग अर्थात् मोक्षस्थानमें बुद्धि लगाकर उस
योगीको योग (ध्यान) की सिद्धिके लिये योग निर्वाण कियाकी भावना करनी चाहिये। भावार्यसल्लेखनामें बैठे हुए साथुको संसारके अन्य पदार्थोंका चिन्तवन न कर एक मोक्षका ही चिन्तवन
करना चाहिये ॥१८५॥ यह इक्तीसवीं योगनिर्वाण संप्राप्ति किया है।

तदनन्तर—समस्त आहार और शरीरको छोड़ता हुआ वह योगिराज योगनिर्वाण साधनके लिये उद्यत हो ॥१८६॥ जिसने उत्तम अर्थात् मोक्षपदार्थमें आदर बुद्धि की है, शरीरसे ममत्व छोड़ दिया है और जिसकी बुद्धि उत्तम है ऐसा वह साधु अपने मन, वचन, कायको अपने आत्मासे भिन्न अनुभव करता हुआ अपने मनकी प्रवृत्ति पञ्चपरमेष्ठियोंके चरणोंमें लगावे और इस प्रकार जीवनके अन्तमें योगनिर्वाण साधनको अपने आधीन करे—स्वीकार करे ॥१८७—१८८॥ योग नाम समाधिका है उस समाधिके द्वारा चित्तको जो आनन्द होता है उसे निर्वाण कहते हैं, चूंकि यह योगनिर्वाण इष्ट पदार्थोंका साधन है—इसलिये इसे योगनिर्वाण साधन कहते हैं ॥१८९॥ यह बत्तीसवीं योगनिर्वाण साधनिकया है।

१ तद् ध्यानम् अर्थप्रयोजनं यस्य । २ प्रथम भावना । ३ भव्याक्रकल-ल०, द० । ४ संश्रयेद् अ०, प०, स० । देहमनोवाक्त्रयस्य । ५ संन्यासे । ६ कृतादरः । ७ हिरुग्भतात्मकान् स्वतः ट० । पृथग्भूतस्वरूपकान् । ५ एकाग्रं कृत्वा । ६ पञ्चपदेषु । १० चित्ताङ्कादः ।

तया कोगं समाधाय कृतप्रामिविसर्जनः । इन्ह्रोपपादमाप्नीति धते पुत्ये पुरोगताम् ।।१६०।।
इन्ह्राः स्वृत्मिद्याधीयाः तेषूत्पादस्तपोवलात् । यः स इन्ह्रोपपादः स्यात् जिल्लार्ञ्हन्तार्गसेविनाम् ।।१६१।।
सतोऽसी विष्यप्रान्यायां वाणादापूर्णयोवनः । परमानम्बसाद्भूतो वीप्ती विष्येन तेषसा ११६२।।
प्राणमाविभिरव्हाभिः युतोऽसाधारणेर्गुजः । सहजान्वरविष्यप्रस्वणिभूवणभूवितः ।।१६३॥
विष्यानुभावसं म्मूतप्रभावं परमुद्रहन् । बोबुध्यते तदाऽस्मीयम् ऐन्द्रं विष्याविधित्ववा ।।१६४॥
इति इन्द्रोपपादिवया ।

पर्याप्तमात्र एवायं प्राप्तजनमाववोधनः । पुनरिन्द्राभिषेकेण योज्यतेऽमरसत्तमेः ।।१९४।।
दिव्यसम्रगीतवादित्रमञ्जालोदगीतिनिःस्वनैः । विचित्रैश्चाप्सरोनुत्तैः निवृत्तेन्द्राभिषेचनः ।।१९६॥ ति (कि)रीटमुद्दृहन् दीप्रं स्वसामाज्येकलाञ्छनम् । सुरकोटिभिराक्टप्रमर्वर्षयकारितः ।।१९७॥ स्वाची सदंशुको दीप्रः भूषितो विव्यभूवणैः । ऐन्द्रविष्टरमारूढो महानेष महीपते ।।१९८॥ इति इन्द्राभिषेकः ।

ततो अध्यमानतानेतान् सत्कृत्य सुरसत्तमान् । पवेषु स्थापयन् स्वेषु विधिवाने प्रवर्शते ॥१६६॥ 'स्विमानिद्धवानेन प्रीणितैर्वियुर्धवृतः । सोऽनुभुद्धको चिरं कालं सुकृती सुसमामरम् ॥२००॥ तवेतिद्विधिवानेन्द्रसुस्रोवयविकत्पितम् । क्रियाद्वयं समाम्नातं स्वर्लोकप्रभवोचितम् ॥२०१॥ इति विधिवानसुस्रोवयौ ।

ऊपर लिखे अनुसार योगोंका समाधान कर अर्थात् मन, वचन, कायको स्थिरकर जिसने प्राणोंका परित्याग किया है ऐसा साधु पुण्यके आगे आगे चलनेपर इन्द्रोपपाद कियाको प्राप्त होता है ॥१९०॥ देवोंके स्वामी इन्द्र कहलाते हैं, तपश्चरणके बलसे उन इन्द्रोमें जन्म लेना इन्द्रोपपाद कहलाता है। वह इन्द्रोपपादिक या अर्हत्प्रणीत मोक्षमार्ग का सेवन करनेवाले जीवोंके ही होती है ॥१९१॥ तदनन्तर वह इन्द्र उसी उपपाद शय्यापर क्षणभरमें पूर्णयौवन हो जाता है और दिव्य तेजसे देदीप्यमान होता हुआ परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ॥१९२॥ वह अणिमा महिमा आदि आठ असाधारण गुणोंसे सहित होता है और साथ साथ उत्पन्न हुए वस्त्र, दिव्यमाला, तथा मणिमय आभूषणोंसे सुशोभित होता है। दिव्य माहात्म्यसे उत्पन्न हुए उत्कृष्ट प्रभावको धारण करता हुआ वह इन्द्र दिव्य अवधिज्ञानरूपी ज्योतिक द्वारा जान लेता है कि मैं इन्द्रपदमें उत्पन्न हुआ हूं ॥१९३–१९४॥ यह इन्द्रोपपाद नामकी तैतीसवीं किया है।

पर्याप्तक होते ही जिसे अपने जन्मका ज्ञान हो गया है ऐसे इन्द्रका फिर उत्तमदेव लोग इन्द्राभिषेक करते हैं ।।१९५।। दिव्य संगीत, दिव्य बाजे, दिव्य मंगल-गीतोंके शब्द और अप्सराओंके विचित्र नृत्योंसे जिसका इन्द्राभिषेक सम्पन्न हुआ है, जो अपने साम्राज्यके मुख्य चिह्नस्वरूप देदीप्यमान मुकुटको धारण कर रहा है, हर्षको प्राप्त हुए करोड़ों देव जिसका जयजयकार कर रहे हैं जो उत्तम मालाएं और वस्त्र धारण किये हुए है तथा देदी-प्यमान वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित है ऐसा वह इन्द्र इन्द्रके प्रदपर आरूढ़ होकर अत्यन्त पूजाको प्राप्त होता है ।।१९६-१९८।। यह चौतीसवीं इन्द्राभिषेक किया है।

तदनन्तर नम्रीभूत हुए इन उत्तम उत्तम देवोंको अपने अपने पदपर नियुक्त करता हुआ वह इन्द्र विधिदान क्रियामें प्रवृत्त होता है ॥१९९॥ अपने अपने विमानोंकी ऋद्धि देनेसे संतुष्ट हुए देवोंसे घिरा हुआ वह पुण्यात्मा इन्द्र चिरकालतक देवोंके सुखोंका अनुभव करता है ॥२००॥

१ गते सति । २ अग्रेसरत्वम् । ३ सम्भूतं ल०, द० । ४ इन्द्रः । ४ निजविमानैश्वयंवितरऐन । ६ अमरसम्बन्धि ।

प्रोवसासिक्यां विवासिक्यां स्वस्थाया । इत्यावाण्याया स्वरं कियासिक्य । १००॥
किञ्चिम्पाप्राविष्ठियां स्वस्थाया स्वरं स्वरं सुद्र । वृद्ष्या स्वरंवतारं स्व सेश्नुकास्ववस्थित १००३।
भो भीः सुधारामा ध्वम् अस्माणिः पात्रिसाध्यारम् । केथित् पित्रीयितः केथित् पुत्रप्रस्थायवालितः । १२०४॥
पुरोधोमन्त्र्यस्थानं वर्षे केथित्रिक्षिक्ताः । व्यस्यपीठः मर्वीकस्थानं वृद्धाः पालकाः स्वनिवासिनाम् ॥२०६॥
स्वप्राविषिक्षेष्ठ्यः केथित् प्रावाय सम्मताः । केथिन्त्राम्यपदे वृद्धाः पालकाः स्वनिवासिनाम् ॥२०६॥
केथित् परिकास्थानं केथित्वय स्वजनास्थया । प्रजासामान्यमये च केथित्वानुवराः पृथक् ॥२०६॥
केथित् परिकास्थानं केथित्वानासःपुरे वराः । कार्दिष्यं वल्लिमका वेष्यो बहादेव्यस्य कार्यम् ॥२०६॥
इत्यसंगिरणा प्रीतिमेया वृज्यास् वर्षाता । स्वाविभित्तवय युव्धाप्तिः मञ्चस्यारणी वृत्ता ॥२०६॥
सान्त्रतं स्वर्गमीयेषु गती अधिवद्धतावहम् । प्रत्यासमा हि ने सक्मीः यद्य भूलोकनोष्टरा ११२१॥
युव्धतसाक्षितः स्वः सामृत्यं मयोजिक्षतम् । यद्यासमा मत्यमो वादी तस्य सर्वं सर्वात्तम्।२११॥
इत्यनुत्स्वतां तेषु भावयसन् किथातान्तम् । वीरास्त्यजन्त्यनावासादैश्यं तावृक्षमञ्चति । १२१३॥
इत्यन्तसाविष्या सेक्षा सत्यभौषातिसर्वनम् । वीरास्त्यजन्त्यनावासादैश्यं तावृक्षमञ्चति । १११३॥
इत्यस्याणः ।

इस प्रकार स्वर्गलोकमें उत्पन्न होनेके योग्य ये विधिदान और इन्द्र सुखोदय नामकी दो क्रियाएं मानी गई हैं।।२०१।। ये पैतीसवीं और छत्तीसवीं विधिदान तथा सुखोदय क्रियाएं हैं।

इस प्रकार इन्द्रोपपाद, इन्द्राभिषेक, विधिदान और सुखोदय ये इन्द्र सम्बन्धी चार क्रियाएं कहीं। अब इन्द्रस्याग नामकी पृथक् क्रियाका निरूपण करता हूं।।२०२।। इन्द्र जब अपनी आयुकी स्थिति थोड़ी रहनेपर अपना स्वर्गसे च्युत होना जान लेता है तब वह देवींको इस प्रकार उपदेश देता है ॥२०३॥ कि भो देवो, मैंने चिरकालसे आपका पालन किया है, कितने ही देवोंको मैंने पिताके समान माना है, कितने ही देवोंको पुत्रके समान बड़े प्रेमसे खिलाया है, कितने हीको पुरोहित, मन्त्री और अमात्यके स्थानपर नियुक्त किया है, कितने हीको मैंने मित्र और पीछमर्दके समान देखा है। कितने ही देवोंको अपने प्राणोंके समान मानकर उन्हें अपनी रक्षाके लिये नियुक्त किया है, कितने हीको देवोंकी रक्षाके लिये सम्मानयोग्य पदपर देखा है, कितने हीको सेनापतिके स्थानपर नियुक्त किया है, कितने हीको अपने परिवारके लोग समभा है, कितने हीको सामान्य प्रजाजन माना है, कितने हीको सेवक माना है, कितने हीको परिजनके स्थानपर और कितने हीको अन्तःपुरमें रहनेवाले प्रतीहारी आदिके स्थानपर नियुक्त किया है। कितने ही देवियोंको वल्लिभका बनाया है और कितनी ही देवियोंको महादेवी पदपर नियुक्त किया है, इस प्रकार मैंने आप लोगोंपर असाबारण प्रेम दिखलाया है और आप लोगोंने भी हमपर असाधा-रण प्रेम धारण किया है ।।२०४-२०९॥ इस समय स्वर्गके भोगोंमें मेरी इच्छा मन्द हो गई है और निश्चय ही पृथिवी लोककी लक्ष्मी आज मेरे निकट आ रही है ॥२१०॥ इसलिये आज तुम सबकी साक्षीपूर्वक में स्वर्गका यह समस्त साम्राज्य छोड़ रहा हूं और मेरे पीछे मेरे समान जो दूसरा इन्द्र होनेवाला है उसके लिये यह समस्त सामग्री समिपत करता हूं।।२११।। इस प्रकार उन सब देवोंमें अपनी अनुत्कण्ठा अर्थात् उदासीनताका अनुभव करता हुआ इन्द्र उन सबके लिये शिक्षा दे और धीरवीर बुद्धिका धारक हो, इन्द्र पदका त्याग कर दुःखी न ही ॥२१२॥ इस तरह जो स्वर्गके भोगोंका त्याग करता है वह इन्द्रत्याग किया है। यह भी एक

१ विधिदान । २ स्वराट् प०, ल० । ३ पिता इवाचरिताः । ४ कामाचार्ये । ५ समानं यथा भवति तथा । ६ लोकपाला इत्यर्थः । ७ सेनापति । ६ ततः कारणात् । ६ उपशिष्य । १० न गण्छति ।

प्रमारक्षिमाञ्ज्यामा ततः संपरिवर्तते । इताईस्थ्रममस्यान्ते स्वर्गाववतरिकातः ॥२१४॥ <sup>१</sup>सोध्यं मुम्नमकंत्रायया सिद्धि प्राथमिलाणुकः । वेतः सिद्धनमस्यायां सव्यापके सुराणिपाद् ॥२१५॥ शुभैः वोडवर्शिः स्वप्नैः संसूचितमहोदयः । तथा स्वर्णावताराक्यां कम्यापीमस्मृते प्रमाण् ॥२१६॥ इति स्मायसारः ।

ततोऽवतिशीं गर्भेडती रत्नगर्भगृहोपमे। जनयित्रया महादेव्या श्वीदेवीभिविद्योधित ॥२१७॥
हिरुव्यकृष्टि भनते प्राक् बन्मासान् प्रवांति। प्रान्वायास्यानिवानस्यात् स्वर्गश्चेषदि भूतलम् ॥२१८॥
प्रमृतस्वसमे नस्यम् प्रात्याति व्याप्तसौरभे । भूदेव्या द्वव निःश्वासे प्रकृपते प्रवत्यसर्थः ॥२१६॥
दुन्नुनिञ्चविते मस्यम् उत्थिते पथि वार्मुवाम्। ग्रकालस्तनिताशक्काम् ग्रातन्वति शिक्षण्डिनाम् ॥२२०॥
सन्वारक्षणनस्यानिम् भागोदाहृतवद्पदाम्। मुञ्चत्तु गृह्यकाक्येषु तिकायेष्यमृताधिनाम् ॥२२१॥
देवीवृत्यवस्त्रीषु वेशीं भुवनमातरम्। लक्ष्या समं स्वागत्य भी हिष्योत्वित्वर्शितवृ ॥२२२॥
सन्वित्यत् सुकृतावासे पुष्ये राजवित्रनिदरे। हिर्व्यगर्भो वसेडसौ हिर्व्यतिकृत्वज्ञस्ताम् ॥२२३॥
हिर्व्यत्वित्रोत्कृष्टवन्यत्यात् स तथा भृतिम् । विभाणां तां कियां वसे कर्मस्योऽपि त्रिवोषभृत् ॥२२४॥
इति हिर्व्यक्रस्वता ।

आश्चर्यकी बात है कि घीरवीर पुरुष स्वर्गके वैसे ऐश्वर्यको भी बिना किसी कष्टके छोड़ देते हैं।।२१३।। इस प्रकार यह सैतीसवीं इन्द्रत्याग किया है।

तदनन्तर—जो इन्द्र आयुके अन्तमें अरहन्तदेवका पूजन कर स्वर्गसे अवतार लेना चाहता है उसके आगेकी अवतार नामकी किया होती है ॥२१४॥ में मनुष्य जन्म पाकर बहुत शीष्र मोक्ष प्राप्त किया चाहता हूं यही विचार कर वह इन्द्र अपना चित्त सिद्ध भगवान्को नमस्कार करनेमें लगाता है ॥२१५॥ शुभ सोलह स्वप्नोंके द्वारा जिसने अपना बड़ा भारी अभ्युदय—माहात्म्य सूचित किया है ऐसा वह इन्द्र उस समय कल्याण करनेवाली स्वर्गावतार नामकी कियाको प्राप्त होता है ॥२१६॥ यह अड़तीसवीं इन्द्रावतार किया है।

तदनन्तर—वे माता महादेवीके श्री आदि देवियोंके द्वारा सुद्ध किये हुए रत्नमय गर्भागारके समान गर्भमें अवतार लेते हैं ॥२१७॥ गर्भमें आनेके छह महीने पहलेसे जब कुबेर घरपर रत्नोंकी वर्षा करने लगता है और वह रत्नोंकी वर्षा ऐसी जान पड़ती है मानो आनन्दसे स्वगंकी सम्पदा ही भगवान्के साथ साथ पृथिवीतलपर आ रही हो ॥ जब अमृतके समान सुख देनेवाली वायु मन्द मन्द बहकर सब दिशाओं में फैल रही हो तथा ऐसी जान पड़ती हो मानो पवनकुमार देवोंके द्वारा निर्माण किया हुआ पृथिवीरूपी देवीका निःकास ही हो । जब आकाशमें उठी हुई—फैली हुई दुन्दुभि बाजोंकी गंभीर आवाज मयूरोंको असमय में होनेवाली मेचगर्जनाकी शंका उत्पन्न कर रही हो । जब गृहचक नामके देवोंके समूह कभी म्लान न होनेवाली और सुगन्धिके कारण भूमरोंको अपनी ओर खींचनेवाली कल्पवृक्षके फूलों की मालाओंको बरसा रहे हों। और जब श्री, ही, बुद्धि, घृति और कीर्ति नामकी देवियां लक्ष्मी के साथ आकर स्वयं जंगन्माता महादेवीकी सेवा कर रही हो उस समय पुण्यके निवासभूत किसी पवित्र राजमन्दिरमें वे हिरण्यगर्भ भगवान् हिरण्योत्कृष्ट जन्म धारण करते हैं ॥२१८—२२॥ जो गर्भमें स्थित रहते हुए भी तीन जानको घारण करनेवाले हैं ऐसे भगवान्, हिरण्य

१ सोऽहं ल०। २ भटिति। ३ नमस्कारे। ४ समाहितं कुरुते। ४ मच्छिति। ६ जनन्याः। 'जनियत्री प्रसूर्माता जननी' इत्यभिघानात्। ७ श्रीह्वीधृत्यादिभिः। ५ सहागच्छन्त्याम्। ६ अमृत-वस्तक्षाककरमस्रते। १० व्याप्तमास्ते स०। ११ वायुकुमारैः। १३ देवभेदेषु। १३ स्वयं ल०। १४ पुण्यस्याने। १५ हिरण्योत्कृष्टजन्मताभिकानम्।

'विश्वेश्वरा जनमाता महावेषी महासती। पूज्या सुमद्भावता चेति घते वर्षे जिमान्यिका ११२२४।।
कुलाद्विनिसर्या वेष्यः श्रीह्रीधीयृतिकीर्तयः। समं लक्ष्या घडेताश्च सम्मता विनमातुकाः ११२२६।।
जन्मानन्तरमायातैः सुरेग्द्रेमेंदमूर्विन । योऽभिषेकविधिः कीश्पयोधेः शुचिनिर्वतैः ११२२७।।
मादरेग्द्राभिन्नेकोऽसौ कियाऽस्य परमेष्ठिनः। सा पुनः सुप्रतीतत्वात् भूयो नेह प्रतन्यते ।।२२८॥
इति मन्दरेग्द्राभिष्वेकः।

ततो विद्योगदेशोऽस्य स्वतन्त्रस्य स्वयम्भुवः। शिष्यभावव्यतिकान्तिः गृदपूजीपलम्भनम् ॥२२९॥ तदेखाः पूज्यस्य नं त्रातारं त्रिजगद्गुरुम्। प्रशिक्षितोऽपि देवत्वं सम्मतोऽसीति विस्मिताः॥२३०॥ इति गृदपूजनम्।

ततः कुमारकालेऽस्य यौवराज्योपलम्भनम्। पट्टबन्घोऽभिवेकश्च तदास्य स्थान्महोजसः ॥२३१॥ . इति यौवराज्यम्।

स्वराज्यमि राज्येऽभिविक्तस्यास्य कितीक्वरैः। शासतः सार्णवानेनां कितिमप्रतिशासनाम् ॥२३२॥

चक्रलाभो भवेदस्य निधिरत्नसमुद्भवे । निजशकृतिभिः पूजा साभिवेकाऽधिराडिति ॥२३३॥ इति चक्रलाभः ।

अर्थात् सुवर्णकी वर्षासे जन्मकी उत्कृष्टता सूचित होनेके कारण हिरण्योत्कृष्ट जन्म इस सार्थक नामको घारण करनेवाली क्रियाको घारण करते हैं।।२२४।। यह उनतालीसवीं हिरण्योत्कृष्ट जन्मता क्रिया है।

उस समय वह भगवान्की माता विश्वेश्वरी, जगन्माता, महादेवी, महासती, पूज्या और सुमंगला इत्यादि नामोंको धारण करती है ॥२२५॥ कुलाचलोंपर रहनेवाली श्री, ही, बुद्धि, धृति, कीर्ति और लक्ष्मी ये छह देवियां जिनमातृका अर्थात् जिनमाताकी सेवा करनेवाली कहलाती है ॥२२६॥ जन्मके अनन्तर आये हुए इन्द्रोंके द्वारा मेरु पर्वतके मस्तक पर क्षीरसागरके पवित्र जलसे भगवान्का जो अभिषेक किया जाता है वह उन परमेष्ठीकी मन्दराभिषेक किया है। वह किया अत्यन्त प्रसिद्ध है इसलिये यहां उसका फिरसे विस्तार नहीं किया जाता है ॥२२७-२२८॥ यह चालीसवीं मन्दराभिषेक किया है।

तदनन्तर स्वतंत्र और स्वयंभू रहने वाले भगवान् वे विद्याओं को उपदेश होता है वे शिष्यभावके बिना ही गुरुकी पूजाको प्राप्त होते हैं अर्थात् किसीके शिष्य हुए बिना ही सबके गुरु कहलाने लगते हैं ॥२२९॥ उस समय इन्द्र लोग आकर हे देव, आप अशिक्षित होनेपर भी सबको मान्य हैं इस प्रकार आश्चर्यको प्राप्त होते हुए सबकी रक्षा करनेवाले और तीनों जगत्के गुरु भगवान्की पूजा करते हैं ॥२३०॥ यह इकतालीसवीं गुरुपूजन किया है।

तदनन्तर कुमारकाल आनेपर उन्हें युवराजपदकी प्राप्ति होती है, उस समय महा-प्रतापवान् उन भगवान्के राज्यपट्ट बांधा जाता है और अभिषेक किया जाता है।।२३१॥ यह बियालीसवीं यौवराज्य किया है।

तत्पश्चात् समस्त राजाओं ने राजाधिराज (सम्राट्) के पदपर जिनका अभिषेक किया है और जो दूसरेके शासनसे रहित इस समुद्र पर्यन्तकी पृथिवीका शासन करते हैं ऐसे उन भगवान्के स्वराज्यकी प्राप्ति होती है।।२३२।। यह तैतालीसवीं स्वराज्य किया है। इसके बाद निधियों और रत्नोंकी प्राप्ति होनेपर उन्हें चक्रकी प्राप्ति होती है उस समय

१ विश्वेश्वरी स० । २ शिष्यत्वामावः । ३ गुरुपूजाप्राप्तिः । स्वस्य स्वयमेव गुरुरिति भावः । ४ पूजयन्त्येतं स०, द० । ५ रक्षतः । ६ आत्मीयप्रजापरिवारैः ।

विशाञ्जयः स विशेषो योज्स्य विग्विजयोद्यमः । सकरानं पुरस्कृत्य जयतः सार्गवां महीम् ॥२३४॥ इति विशाञ्जयः ।

सिद्धविग्वस्यास्य स्वपुरानुत्रवेशने। किया चकाभिवेकाह्वा साऽवृता सम्प्रकीर्त्यते।।२३६॥
चकरतं पुरोवाय प्रविद्धः स्वं निकेतनम्। परार्व्यविभवोपेतं स्वविमानायहासि यत्।।२३६॥
तत्र क्षणमिवासीने रम्ये प्रमदमण्डपे। चामरैर्वीज्यमानोऽयं सिनर्भर इवाद्विराट्।।२३७॥
संपूज्य निविरत्नानि 'कृतचकमहोत्सवः। वत्वा किमिन्छकं वानं मान्यान् 'सम्मान्य पाविचान् ॥२३८॥
ततोऽभिवेकमाप्नोति पाथिवैनहितान्वयः। नान्वीतूर्येषु गम्भीरं प्रध्वनत्सु सहस्रशः।।२३६॥
यवावविभिविक्तस्य तिरीटारोपणं ततः। क्रियते पाथिवैर्मुक्यः चतुन्धः प्रथितान्वयः॥२४०॥
महाभिवेकसामग्रया कृतचकाभिवेषनः। कृतमङ्गलनेपथ्यः पाविचैः प्रणतोऽभिताः॥२४१॥
तिरीटं स्कृटरत्नांश्र जटिलीकृतविग्मुक्तम्। वचानश्चकसाम्।ज्यककृवं नृपपुङ्गवाः॥२४२॥
रत्नांशुक्छृरितं विभृत् कर्णाभ्यां कृष्डलद्वयम्। यद्वाग्वेव्याः समाकीवारय चक्रद्यायितम् ॥२४३॥
तारालितरलस्यूलमुक्ताफलमुरोगृहे। वारयन् हारमाबद्धिमव मङ्गलतोरणम् ॥२४४॥

समस्त प्रजा उन्हें राजाधिराज मानकर उनकी अभिषेक सहित पूजा करती है।।२३३॥ यह चक्रलाभ नामकी चवालीसवीं क्रिया है।

तदनन्तर चक्ररत्नको आगे कर समुद्रसहित समस्त पृथिवीको जीतने वाले उन भग-वान्का जो दिशाओंको जीतने के लिये उद्योग करना है वह दिशांजय कहलाता है।।२३४॥ यह दिशांजय नामकी पैतालीसवीं क्रिया है।

जब भगवान् दिग्विजय पूर्णकर अपने नगरमें प्रवेश करने लगते हैं तब उनके चक्रा-भिषेक नामकी किया होती है। अब इस समय उसी कियाका वर्णन किया जाता है ॥२३५॥ वे भगवान् चऋरत्नको आगेकर अपने उस राजभवनमें प्रवेश करते हैं जो कि बहुमूल्य वैभवसे सहित होता है और स्वर्गके विमानोंकी हँसी करता है ॥२३६॥ वहांपर वे मनोहर आनन्दमण्डपमें क्षणभर विराजमान होते हैं उस समय उनपर चमर ढुलाये जाते हैं जिससे वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो निर्भरनोंसहित सुमेरु पर्वत ही हो ॥२३७॥ उस समय वे निधियों और रत्नोंकी पूजार्कर चक्र प्राप्त होनेका बड़ा भारी उत्सव करते हैं, किमिच्छक दान देते हैं और माननीय राजाओंका सन्मान करते हैं।।२३८।। तदनन्तर तुरही आदि हजारों मांगलिक बाजोंके गंभीर शब्द करते रहनेपर वे उत्तम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए राजाओंके द्वारा अभिषेकको प्राप्त होते हैं।।२३९।। तदनन्तर-विधिपूर्वक जिनका अभिषेक किया गया है ऐसे उन भगवान्के मस्तकपर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुलमें उत्पन्न हुए मुख्य चार राजाओं के द्वारा मुकुट रक्खा जाता है ।।२४०।। इस प्रकार महाभिषेककी सामग्री से जिनका चक्राभिषेक किया गया है, जिन्होंने माङ्गलिक वेष धारण किया है, जिन्हें चारों ओर से राजा लोग नमस्कार कर रहे हैं, जो देदीप्यमान रत्नोंकी किरणोंसे समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले तथा चक्रवर्तीके सामाज्यके चिह्नस्वरूप मुकुटको धारण कर रहे हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हैं, जो अपने दोनों कानोंमें रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त तथा सरस्वतीके कीड़ारथके पहियोंकी शोभा देनेवाले दो कुण्डलोंको धारण कर रहे हैं, जो वक्षःस्थलरूपी घरके सामने खड़े किये हुए मांगलिकतोरणके समान सुशोभित होनेवाले और ताराओंकी पंक्तिके समान चंचल तथा

१ क्षणपर्यन्तमेव । २ विहितचक्रपूजनः । ३ सम्पूज्य । ४ अलङ्कारः । ५ चिह्नं प्रवानं वा । . 'प्रवाने राजलिङ्गे च वृषाङ्गे कुमुदोऽस्त्रियामित्यभिषानात् । ६ मिश्रितम् । ७ क्रीडानिमित्तस्यन्तमः ।

विस्तर्वहायुनेय अविश्वसात्तन्त्रातिः । तक्षिकंरसम्बातरण्यमूर्तिरवाधियः ॥२४६॥
सद्गत्तक्ष्यः जोक्कैः विवारं भुजयोर्षुगम् । द्राधिमञ्जाधि विभाणः कुलक्षाष्ट्रयायितम् ॥२४६॥
कृष्टिमण्डलसंस्तरस्तात्म्वाण्यिरिच्छाः । महाद्वीय अवोयान्तरस्त्रवेदीयरिच्छातः ॥२४६॥
सन्दारकुसुनामोवत्त्रमालिकुलकंछतः । किष्यपारण्यसद्यगीतिविव क्षेत्रस्तृदृह्न् ॥२४६॥
तत्कालोर्षित्तम्यण्य वयाम्बर्धालमूचयम् । स तदा लक्ष्यते साक्षात्मक्ष्याः पुत्रस इवोच्छितः ॥२४६॥
प्रीतावयामिष्टुचन्यमे तदानी नृयसस्त्रमः । विश्वण्ययो दिस्ताञ्जेता विष्यवूर्तिर्भवानिति ॥२५०॥
पौरतः प्रकृतिनृक्याक्ष्य कृतवादाभियेषनाः । तत्क्रवार्षनमादाय कुर्वन्ति स्विश्वरोष्ट्रतम् ॥२५१॥
श्रीदेष्यक्ष्य सरिहेष्यो वेष्यो विश्ववेद्या अपि । समुदोत्य नियोगः स्वस्तदैनं वर्षुवासते ॥२५२॥
इति वक्षाभियेकः ।

चकाभिषेक इत्येकः समाख्यातः चियाविधिः । सदक्यरमस्य स्थात् सामृज्याक्यं चियाग्तरम् ॥२५३॥ ज्ञयरेखुविनारम्थे पृतपुच्यत्रसाधनः । मध्ये महानृषसभं मृपासममधिष्ठितः ॥२५४॥ विशेषः प्रकीर्गकतातैः स्वर्धुमीसीकरोज्यवर्तः । चारमारीकराधूतैः वीश्यमानः सवन्ततः ॥२५५॥ सेवागतैः पृथिव्याविदेवतांद्रः परिष्कृतः । धृतिप्रशान्तवीप्योजो निर्मलत्वोपमा १०विभिः ॥२५६॥

बड़े बड़े मोतियोंसे युक्त हार घारण किये हुए हैं, शोभायमान यज्ञोपवीतसे जिनके शरीरकी उच्चता प्रकट हो रही है और इसी कारण जो तटपर पड़ते हुए निर्भरनोंसे सुन्दर आकारवाले सुमेर पर्वतके समान जान पड़ते हैं, जो रत्नोंके कटक अर्थात् कड़ों (पक्षमें रत्नमय मध्यभागों) से सहित, ऊंचे ऊंचे शिखरों अर्थात् कन्धों (पक्ष में चोटियों) से युक्त, लम्बाईसे सुशोभित और इसलिये ही दो कुलाचलोंके समान आचरण करनेवाली दो भुजाओंको धारण कर रहे हैं, जिनकी कमरपर देदीप्यमान करधनी सटी हुई है और उससे जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो चारों ओरसे रत्नमयी वेदीके द्वारा घिरा हुआ कोई महाद्वीप ही हो, जो मन्दार वृक्षके फूलोंकी सुगन्धिक कारण आकर लगे हुए भूमरोंके समूहकी अंकारोंसे कुछ गाते हुएके समान सुशो-भित होनेवाले शेखरको धारण कर रहे हैं तथा उस कालके योग्न अन्य अन्य मांगलिक आभूषण घारण किये हुए हैं ऐसे वे भगवान् उस समय ऐसे जान पड़ते हैं मानो जिसकी शिखा ऊंची उठ रही हैं ऐसा साक्षात् लक्ष्मीका पुञ्ज ही हो ।।२४१-२४९।। उस समय अन्य उत्तम उत्तम राजा लोग संतुष्ट होकर उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं कि आपने समस्त संसारको जीत लिया है, आप दिशाओंको जीतनेवाले हैं और दिव्यमूर्ति हैं।।२५०।। नगरनिवासी लोग तथा मंत्री बादि मुख्य मुख्य पुरुष उनके चरणोंके अभिवेक करते हैं और उनका चरणोदक लेकर अपने अपने मस्तकपर घारण करते हैं ॥२५१॥ श्री ह्री आदि देवियां, गङ्गा सिन्धु बादि देवियां तथा विश्वेरुवरा आदि देवियां अपने अपने नियोगोंके अनुसार आकर उस समय उनकी उपासना करती है ।।२५२।। यह चकाभिषेक नामकी छियालीसवी किया है।

इस प्रकार उनकी यह एक चकाभिषेक नामकी किया कही। अब इसके बाद सामाज्य नामकी दूसरी किया कहते हैं। 1२५३।। दूसरे दिन प्रातः कालके समय जिन्होंने पित्रत्र आभूषण घारण किये हैं जो बड़े बड़े राजाओं की सभाके, बीचमें राजसिहासनपर विराजमान हैं, जिनपर देदीप्यमान, गङ्गा नदीके जलके छीं टोंके समान उज्ज्वल और गणि काओं के हाथसे हिलाये हुए चमर चारों छोरसे हुलाये जा रहे हैं, जो धृति, शान्ति, दीष्ति, ओज और निर्मलताको उत्पन्न करनेवाले

१ दैर्घेन श्लाघि । २ परिवेष्टितः । ३ ईषद् । ४ गंगादेव्यादयः । ५ पवित्रालङ्कारः । ६ महानुपसभायाः मध्ये । ७ पृथिव्यप्तेजोवायुग्यमाधिदेवताविकियाश्चरीरैः श्त्यर्थः । ६ मूषिदः । ६ बलम् । 'बोजो दीप्तौ बले' इत्यभिषानात् । १० उत्पादकैः ।

ताम् प्रमानुष्कृति निर्श्वं समायानेन मीयाम् । सम्यामदानविष्यम्नः प्रमुतीरमुरण्याम् ११२५०॥
वार्तिवाम् प्रणताम् वृथं न्यायेः वालयत् प्रणाः । वाल्यावेषु "प्रकृताक्ष्येत् वृत्तिलोषो" कृषं हि यः ॥२५०॥
न्यायक्ष दित्तमे कुळ्निष्ठाः विष्य्यालनम् । सोऽवं समातनः भाषी वर्गी रक्यः अवेश्वरेः ॥२६०॥
विकारमविवताववामूराराच्याः स्पृतिवानतः । तामिरतु सुप्रसक्ताभिः व्यवस्त्रं भावृतो वयः ॥२६०॥
राजवृत्तिनिर्मा सम्यक् वालयद्भिरतिवर्तः । प्रणात् वर्तितव्यं भी भवद्भिर्याववर्त्तमा ॥२६१॥
पालयेष द्वन वर्षं स वर्गविजयी भवेत् । क्यां जयेव् विजितात्मा हि व्यवियो न्यायवीविषः ॥२६२॥
द्वर्ते स्वस्य् वदीलाणी भूलाभव्य महोदयः । व्यनुषाम्युवयावान्तिः चनात् त्रेलोववनिर्वयः ॥२६२॥
द्वर्ति भूयोऽनु विज्ञितान् प्रजायालमसंविष्यो । स्वयं च 'पालवत्येनान् योगक्षेमानुविज्ञतेः ॥२६४॥
तविर्वं सस्य सामुक्यं नाम वर्ध्व वियानतरम् । 'येमानुवालितेनायिनहामुत्र च नन्यति ॥२६४॥
दिति सामुक्यम् ॥

एवं प्रकाः जजापामानिष पासवतिष्यरम् । काले कस्मिविषदुत्पन्नवीये वीक्षीसमी अवेत् ॥२६६॥

पृथिवी आदि देवताओं के अंशोंसे अर्थात् उनके वैकियिक शरीरोंसे हैं,जो उन देवताओं को समाधान-पूर्वक निरन्तर प्रजाके उपकार करनेमें लगा रहे हैं और आदर सत्कार; दान तथा विक्वास आदि से जो मंत्री आदि प्रमुख कार्यकर्ताओंको आनन्दित कर रहे हैं ऐसे वे महाराज नमस्कार करते हुए राजाओंको इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि तुम लोग न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करो, यदि अन्यायमें प्रवृत्ति रक्खोगे तो अवश्य ही तुम्हारी वृत्तिका लोप हो जावेगा ॥२५४–२५८॥ \* न्याय दो प्रकारका है-एक दुष्टोंका निग्रह करना और दूसरा शिष्ट पुरुषोंका पालन करना। यहक्षत्रियोंका सनातन धर्म है। राजाओंको इसकी रक्षा अच्छी तरह करनी चाहिये॥२५९॥ ये दिव्य अस्त्रोंके अधिष्ठाता देव भी विधिपूर्वक आराधना करने योग्य हैं क्योंकि इनके प्रसन्न होनेपर युद्धमें विजय अवश्य ही होती है ॥२६०॥ इस राजवृत्तिका अच्छी तरह पालन करते हुए आप लोग आलस्य छोड़कर प्रजाके साथ न्याय-मार्गसे बर्ताव करो ॥२६१॥ जो राजा इस अमैका पालन करता है वह धर्मबिजबी होता है क्योंकि जिसने अपना आत्मा जीत लिया है तथा न्यायपूर्वक जिसकी आजीविका है ऐसा क्षत्रिय ही पृथिवीको जीत सकता है ॥२६२॥ इस प्रकार न्यायपूर्वक बर्ताव करनेसे इस संसारमें यशका लाभ होता है, महान् बैभवके साथ साथ पृथिवीकी प्राप्ति होती है, और परलोकमें अभ्युदय अर्थात् स्वर्गकी प्राप्ति होती है और अनुक्रमसे वह तीनों लोकोंको जीत लेता है अर्थात् मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है ॥२६३॥ इस प्रकार वे महाराज प्रजापालनकी रीतियोंके विषयमें उन राजाओंको बार-बार शिक्षा देते हैं तथा योग और क्षेमका बार बार चिन्तवन करते हुए उनका स्वयं पालन करते हैं।।२६४॥ इस प्रकार यह उनकी धर्मसहित साम्राज्य नामकी वह किया है जिसके कि पालन करनेसे यह जीव इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकों में समृद्धिको प्राप्त होता है ॥२६५॥ यह सैंता-लीसवीं सामाज्य किया है।

इस प्रकार बहुत दिन तक प्रजा और राजाओंका पालन करते हुए उन महाराजके किसी समय भेदविज्ञान उत्पन्न होनेपर दीक्षा ग्रहण करनेके लिये उद्यम होने

१ पृथिक्यादिवेबतांशान्। २ स्नेहैः विश्वासैर्वा। ३ प्रवृत्तिश्वेत् प०, स०, ६०। ४ निक्रनिज-राज्यलोपो भवति। ५ नियमेन भवति। ६ एवं सति। ७ शिक्षां कृत्वा। ८ पालयस्येतान् स०, ४०, ६०। ६ साम्राज्यनामित्रयान्तरेण।

सेवा निष्कान्तिरस्वेष्टा किया राज्याव् विरुप्तः । लौकान्तिकानरंभूयो बोधितस्य समागतः ॥२६७॥ कृतराज्यापंणो क्येष्ठे सूनौ पाधिवसाधिकम् । सन्तानपालने चास्य करोत्तिस्वनुष्ठासनम् ॥२६८॥ त्वया न्यायपनेनाक्ष्म भवितव्यं प्रजाधृतौ । प्रजा कामचुषा चेनुः मता न्यायेन बोजिता ॥२६८॥ राजवृत्तियं विद्धि यन्त्यायेन अतार्थनम् । वर्षनं रक्षणं चास्य 'तीर्यं च प्रतिपादनम् ॥२७०॥ प्रजानां पालनार्यं च मर्त सत्यनुपालनम् । मतिहिंताहितकानम् आत्रिकामृत्रिकार्ययेः ॥२७१॥ सत्यः कृतेन्त्रियक्षयो वृद्धसंबोगसम्यदा । धर्मार्यं वास्त्रविक्षानात् प्रज्ञां सँत्कर्तुमहंसि ॥२७२॥ सत्यवा विस्तिर्भूषो युक्तायुक्तानभिक्षकः । सन्यवाद्यः प्रजयः स्यान्तिष्याज्ञानलबोद्धितः ॥२७३॥ कृतावुपालने चायं महान्तं यत्नमाचरेत् । स्रजातकुलवर्मो हि दुष्टुं त्तर्वयेत् कृतम् ॥२७४॥ तयायमात्मरकायां सदा यत्नपरो भवेत् । रक्षितं हि अवेत् सर्वं नृयेणात्मिन रिक्षते ॥२७४॥ स्यायायो हि स्यत्नेभ्यो नृपत्यारिक्तात्मनः । सात्मानुजीविवर्गाच्य कृद्धनुव्यविमानितात् । ११७६॥ र्थतस्याव्यविक्ताविन् प्रयायानिर्वोज्ञतान् । परिद्वत्य निकैरिष्टः स्वं प्रयत्नेन पालयेत् ॥२७७॥ स्यात् समञ्जसवृत्तित्वमप्यस्यात्माभिरक्षणे । ससमञ्जसवृत्ती हि निजरप्यभिभूयते ॥२७॥।

लगता है ॥२६६॥ जो राज्यसे विरक्त हो रहे हैं और आये हुए लौकान्तिक देव जिन्हें बार बार प्रबोधित कर रहे हैं ऐसे उन भगवान्की यह निष्क्रान्ति नामकी किया कही जाती है ॥२६७॥ वे समस्त राजाओंकी साक्षीपूर्वक अपने बड़े पुत्रके लिये राज्य सौंप देते हैं और संतान-पालन करनेके लिये उसे इस प्रकार शिक्षा देते हैं ।।२६८।। हे पुत्र, तुभ्रे प्रजाके पालन करनेमें न्यायरूप धनसे मुक्त होना चाहिये अर्थात् तू न्यायको ही धन समभ, क्योंकि न्यायपूर्वक पालन की हुई प्रजा मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गायके समान मानी गई है।।२६९॥ हे पुत्र, तू इसे ही राजवृत्त अर्थात् राजाओंका कर्त व्य समभ कि न्यायपूर्वक धन कमाना, उसकी वृद्धि करना, रक्षा करना तथा तीर्थस्थान अथवा योग्य पात्रोंका देना ॥२७०॥ प्रजाका पालन करने-के लिये सबसे अपनी बुद्धिकी रक्षा करनी चाहिये, इस लोक और परलोक दोनों लोकसम्बन्धी पदार्थों के विषयमें हित तथा अहितका ज्ञान होना ही मित कहलाती है।।२७१।। इसलिये वृद्ध मनुष्योंकी संगति रूपी सम्पदासे इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर तुम धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञानसे अपनी बुद्धिको सुसंस्कृत बनानेके योग्य हो अर्थात् बुद्धिके अच्छे संस्कार बनाओ ॥२७२॥ यदि राजा इससे विपरीत प्रवृत्ति करेगा तो वह हित तथा अहितका जानकार न होतेसे बुद्धिभृष्ट हो जावेगा और ऐसी दशामें वह मिथ्याज्ञानके अंश मात्रसे उद्धत हुए अन्य कुमार्गगामियोंके वश हो जावेगा ॥२७३॥ राजाओंको अपने कुलकी मर्यादा पालन करने के लिये बहुत भारी प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि जिसे अपनी कुलमर्यादाका ज्ञान नहीं है वह अपने दुराचारोंसे कुलको दूषित कर सकता है।।२७४।। इसके सिवाय राजाको अपनी रक्षा करनेमें भी सदा यत्न करते रहना चाहिये क्योंकि अपने आपके सुरक्षित रहनेपर ही अन्य सब कुछ सुरक्षित रह सकता है ॥२७५॥ जिसने अपने आपकी रक्षा नहीं की है ऐसे राजाका शत्रुओंसे तथा कोघी, लोभी और अपमानित हुए अपने ही सेवकोंसे विनाश हो जाता है ॥२७६॥ इसलिये शत्रुओं के द्वारा किये हुए प्रारम्भमें सरल किन्तु फलकालमें कठिन अपायोंका परिहार कर अपने इष्ट वर्गीके द्वारा प्रयत्नपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥२७७॥ इसके सिवाय

१ प्रजापती निमित्तम् । २ धनस्य । ३ पात्रे । ४ निजबुद्धिरक्षराम् । ४ ततः काररणात् । ६ नीतिवास्त्र । ७ भूयो ६०, ५०, स० । ८ वश्यः । ६ दायादेभ्यः शत्रुभ्यो वा । १० तिरस्कृतात् । ११ तस्मात् काररणात् । १२ रसतामास्त्रादं कुर्वतामकटुकादीन् रसनकासे अनुभवनकासे स्वादुरसंप्रदान् विपाककाले कटुकानित्ययः । १३ आत्मरकानिभित्तम् । -रमादिरक्षरो ८०, ५०, द० ।

समञ्जसत्वमस्येष्टं प्रजास्विव्वमेकिता । 'कानुशंस्यमवाग्वण्डपावष्याविविक्षेषितम् ॥२७६॥
ततो जितारिवर्काः स्वां वृत्ति पालयिक्षमाम् । स्वराज्ये सुस्थितो राजा प्रेर्यं बेह् च नम्दित ॥२८०॥
समं समञ्जसत्वेन कृलमत्यात्मपालनम् । प्रजानुपालनं चिति प्रोक्ता वृत्तिमंहीकिताम् ॥२८१॥
"ततः क्षात्रमिमं धमं ययोक्तमनुपालयन् । स्थितो राज्ये यशोधमं विजयं च 'त्वमाण्नुष्टि ॥२८२॥
प्रशान्तिधीः समृत्पन्नवोधिरित्यनुशिष्य तम् । परिनिष्कान्तिकत्याणे सुरेन्द्रेरिमपूजितः ॥२८३॥
महादानमयो वत्वा सामृाज्यपदमृत्सृजन् । स राजराजो राजीधिनिष्कामित गृहाद् वनम् ॥२८४॥
धौरेयैः पार्वि वैः किञ्चित् समृत्यापतां महीतलात् । स्कन्धाधिरोपितां भूयः सुरेन्द्रेर्भक्तिनिर्भरः ॥२८४॥
धौरेयैः पार्वि वैः किञ्चित् समृत्यापतां महीतलात् । विमानवर्तात भानोरित्राऽज्यातां महीतलम् ॥२८६॥
प्रस्तरेषु निःकोवनिषद्धयोमवोषिषु । सुरासुरेषु तन्वत्सु संविग्धार्कप्रमं नभः ॥२८७॥
'प्रनृत्वितेषु सम्प्रीत्या पार्थिवेषु ससंभूमम् । कृमारमप्रतः कृत्वा प्राप्तराज्यं नवोदयम् ॥२८६॥
प्रनृत्वितेषु सम्प्रीत्या पार्थिवेषु ससंभूमम् । कृमारमप्रतः कृत्वा प्राप्तराज्यं नवोदयम् ॥२८६॥

राजाको अपनी तथा प्रजाकी रक्षा करनेमें समंजसवृत्ति अर्थात् पक्षपातरहित होना चाहिये क्योंकि जो राजा असमंजसवृत्ति होता है, वह अपने ही लोगोंके द्वारा अपमानित होने लगता है ॥२७८॥ समस्त प्रजाको समान रूपसे देखना अर्थात् किसीके साथ पक्षपात नहीं करना ही राजाका समंजसत्व गुण कहलाता है। उस समंजसत्व गुणमें क्रूरता या घातकपना नहीं होना चाहिये और न कठोर वचन तथा दण्डकी कठिनता ही होनी चाहिये।।२७९।। इस प्रकार जो राजा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छह अन्तरङ्ग शत्रुओंको जीतकर अपनी इस वृत्तिका पालन करता हुआ स्वकीय राज्यमें स्थिर रहता है वह इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोंमें समृद्धिवान् होता है।।२८०।। पक्षपातरहित होकर सबको एक समान देखना, कुलकी मर्यादाकी रक्षा करना, बुद्धिकी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना और प्रजाका पालन करना यह सब राजाओंकी वृत्ति कहलाती है ॥२८१॥ इसलिये हे पुत्र, ऊपर कहे हुए इस क्षात्रधर्मकी रक्षा करता हुआ तू राज्यमें स्थिर रहकर अपना यश, धर्म और विजय प्राप्त कर ॥२८२॥ जिनकी बुद्धि अत्यन्त शान्त है और जिन्हें भेदिवज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे वे भगवान् ऊपर लिखे अनुसार पुत्रको शिक्षा देकर दीक्षाकल्याणके लिये इन्द्रोंके द्वारा पूजित होते हैं ।।२८३।। अथानन्तर महादान देकर साम्राज्यपदको छोड़ते हुए वे राजाधिराज राजिष घरसे वनके लिये निकलते हैं ।।२८४।। प्रथम ही मुख्य मुख्य राजा लोग जिसे पृथिवीतलसे उठाकर कंघेपर रखकर कुछ दूर ले जाते हैं और फिर भक्तिसे भरे हुए देव लोग जिसे अपने कंघोंपर रखते हैं, जो देदीप्यमान रत्नोंसे बनी हुई है और जो पृथिवीतलपर आये हुए सूर्यके विमानके समान जान पड़ती है ऐसी दिव्य पालकीपर वे भगवान् सवार होते हैं ॥२८५-२८६॥ जिस समय समस्त आकाश-मार्गको रोकते हुए और अपनी कान्तिसे आकाशमें सूर्यकी प्रभाका संदेह फेलाते हुए सुर और असुर आगे चलते हैं, जिसे राज्य प्राप्त हुआ है और जिसका नवीन उदय प्रकट हुआ है ऐसे कुमारको आगे कर बड़े प्रेम और संभूमके साथ जब समस्त राजा लोग भगवान्के समीप खड़े होते हैं, जिनका भगवान्के समीप रहना छूट चुका है और भगवान्के छोड़ देनेसे ही मानो जिनकी कान्ति मन्द पड़ गई है ऐसे निधि और रत्नोंका समूह जब उनके पीछे पीछे आता है, जिसने वायुके वेगसे उड़ती हुई ध्वजाओंके समूहसे आकाशको व्याप्त

१ समद्शित्वम् । २ अनृशंसस्य भावः । अघातुकत्विमत्यर्थः । ३ भवान्तरे । ४ ततः कारणात् । ५ स्वमाप्नुहि प०, ६०। ६ पुत्रम् । ७ दीक्षावनम् । ८ अन्तःस्थितेषु ल०।

सैन्ये च हतसम्महे मनैः समगुमम्मति । भरदूतम्बस्यातिष्यद्वपदमाभ्यति ॥२६०॥ भ्यतस्य सुरत्वेषु नृत्यायेश्वरसां गर्ने । गायस्तीयु कलक्यायं किसरीयु च मद्यातम् ॥२६१॥ भगवानिनिक्यान्तः पुन्ये किस्वैदिमदायमे । स्थितः विस्तातसे स्वस्मियमेतसीयातिष्यतृते ॥२६२॥ निर्वाचनीयमस्मानं योक्यमद्भूतोषयः । सुराधियः कृतानन्तर्माचतः परमेष्यया ॥२६३॥ योज्य सेवो विषिर्युक्तः केशपूनाविषयमः । प्रानेच स तु निर्वातो निक्यानते वृष्येशिनः ॥२६४॥ इति विष्यासिः ।

परिनिज्यामितरेवा स्यात् किया निर्वायवायिनी । श्रतः परं भवेवस्य मुमुक्षोर्योगसम्महः ॥२६५॥ वदायं त्ययसमाह्यान्तस्त्रकारो "निःसकामाण्यरेत् । 'सबुद्रचरं तपोयोगं जिनकत्यमपुत्तरम् ॥२६६॥ तवाऽस्य अपकश्रेणीम् श्राक्यस्योजिते पर्वे । श्रुक्तम्यानानिनिर्वायचातिकर्ययमाठवेः ॥२६७॥ जानुर्भवति निःशेववहिरन्तर्यस्त्रयात् । केषतास्यं परं ज्योतिलोकानोकप्रकाशकम् ॥२६५॥ सदेतिसद्धसान्यस्य प्राप्तुवः" परमं महः । योगसम्मह इत्याख्याम् श्रनुवते कियान्तरम् ॥२६६॥ सानव्यानस्मायोगो योगो यस्तत्कृतो महः । महिमातिशयः सोऽयम् श्राम्नातो योगसम्महः ॥३००॥ इति योगसम्महः ।

ततोअस केक्लोत्पत्तौ वृज्ञितस्यामरेश्वरैः। वहिविभूतिरद्वृता प्रातिहार्यादिलक्षणा ॥३०१॥

कर लिया है ऐसी सेना अपनी विशेष रचना बनाकर जिस समय धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगती है तथा जिस समय देवोंके तुरही आदि बाजे बजते हैं, अप्सराओंका समूह नृत्य करता है और किन्नरी देवियां मनोहर शब्दोंसे मंगलगीत गाती हैं, उस समय वे भगवान् किसी पिवत्र आश्रममें अपने चित्तके समान विस्तृत शिलातलपर विराजमान होकर दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार जिनका उदय आश्चर्य करनेवाला है और जो निर्वाणदीक्षाके द्वारा अपने आपको युक्त कर रहे हैं ऐसे मगवान्की इन्द्र लोग उत्कृष्ट सामग्रीके द्वारा आनन्दके साथ पूजा करते हैं।।२८७-२९३॥ इस कियामें केश लोंच करना, भगवान्की पूजा करना आदि जो भी कार्य अविश्वष्ट रह गया है उस सबका भगवान् वृषभदेवकी दीक्षाके समय वर्णन किया जा चुका है।।२९४॥ इस प्रकार यह अड़तालीसवीं निष्कान्ति किया है।

यह निर्वाणको देनेवाली परिनिष्कान्ति नाम की किया है। अब इसके आगे मोक्षकी इच्छा करनेवाल उन भगवान्क योगसंमह नामकी किया होती है।।२९५।। जब वे भगवान् बाह्य और आस्यन्तर परिव्रहको छोड़कर निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त होते हैं और अत्यन्त कठिन तथा सर्वश्रेष्ठ जिनकत्प नामके तपोयोगको घारण करते हैं तब क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ हुए और योग्य पद अर्थात् गुणस्थानमें जाकर शुक्तध्यानरूपी अग्निसे घातियाकर्मरूपी सघन वनको जला देनेवाले उन भगवान्के समस्त बाह्य और अन्तरङ्ग मलके नष्ट हो जानेसे लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेवाली केवलज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट होती है ॥२९६-२९८॥ इस प्रकार जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं और जिन्हें उत्कृष्ट तेज प्राप्त हुआ है ऐसे अगवान्के यह एक भिन्न किया होती है जो कि 'योगसम्मह' इस नामको धारण करती है ॥२९६।। ज्ञान और ध्यानके संयोगको योग कहते हैं और उस योगसे जो अतिशय तेज उत्पन्त होता है वह योगसम्मह कहलाता है ॥३००॥ यह योगसम्मह नामकी उनंचासकी किया है। तदनन्तर केवलज्ञान उत्पन्त होनेपर इन्द्रोंने जिनकी पूजा की है ऐसे उन अगवनक्ते

१ पवित्रे । २ प्रदेशे । ३ विधिर्मुक्त-द०, ल० । ४ नै:सक्रया-द०, ल०, प० । ५ सुदुर्घरं प०, ल०, द० । ६ गुरास्थाने । ७ गतकतः । प्राप्तुषः द० । प्रायुषः ल० ।

प्रातिहार्याष्टकं विष्यं गणो द्वावशयोक्तिः । स्तून्य्क्ष्यंक्ती सालवलयः केतुमालिका ॥३०२॥ इत्यादिकामिमां भूतिम् ध्रव्भुतामुपविभृतः । स्यादाहंन्त्यमिति स्यातं क्रियान्तरमनन्तरम् ॥३०३॥ इति धाईन्त्यकिया ।

विहारस्तु प्रतीताची वर्षवकपुरस्तरः। प्रपष्टिवतश्च प्रागेव ततो न पुनवच्यते ॥३०४॥ इति विहारकिया।

ततः परार्षसम्यस्यै <sup>१</sup>वर्ममार्गोषदेशने । कृततीर्वविहारस्य योगत्यागः परा क्रिया ॥३०४॥ विहारस्योपसंहारः संहृतिश्च सभावनेः । वृत्तिश्च योगरोषार्या योगत्यागः स उच्यते ॥३०६॥ <sup>२</sup>यच्च दण्डकपाटादिप्रतीतार्यं क्रियान्तरम् । <sup>३</sup>तदन्तर्भूतमेवादस्ततो न पृथगुष्यते ॥३०७॥ इति योगत्यागक्रिया ।

ततो निरुद्धनिःशेषयोगस्यास्य जिनेशिनः । प्राप्तशैलेश्यवस्थस्य प्रक्षीणा घातिकर्मणः ॥३०८॥ क्रियाप्रनिर्वृ तिर्नाम परनिर्वाणमापुषः । स्वभावजनितामूर्घ्यं व्रज्यामास्कन्वतो मता ॥३०९॥ इति प्रवृतिः ।

इति निर्वाणपर्यन्ताः क्रिया गर्भाविकाः सवा । भव्यात्मभिरनुष्ठेयाः त्रिपञ्चाशत्समुख्ययात् ।।३१०॥ यथोक्तविधिनैताः स्युः ग्रनुष्ठेया द्विजन्मभिः । योऽप्यत्रान्तर्गतो भेवस्तं वच्न्युत्तरपर्वणि ॥३११॥

प्रातिहार्य आदि बाह्य विभूति प्रकट होती है।।३०१।। इस प्रकार आठ प्रातिहार्य, बारह दिव्य सभा, स्तूप, मकानोंकी पंक्तियां, कोटका घरा और पताकाओंकी पंक्ति इत्यादि अद्भुत विभूतिको घारण करनेवाले उन भगवान् के आर्हन्त्य नामकी एक भिन्न किया कही गई है।।३०२–३०३।। यह आर्हन्त्य नामकी पचासवीं किया है।

धर्मचक्रको आगे कर जो भगवान्का विहार होता है वह विहार नामकी किया है। यह क्रिया अत्यन्त प्रसिद्ध है और पहले ही इसका विस्तारके साथ निरूपण किया जा चुका है इसलिये फिरसे यहां नहीं कहते हैं।।३०४॥ यह इक्यावनवीं विहारिकया है।

तदनन्तर धर्ममार्गके उपदेशके द्वारा परोपकार करनेके लिये जिन्होंने तीर्थ विहार किया है ऐसे भगवान्के योगत्याग नामकी उत्कृष्ट किया होती है ।।३०५।। जिसमें विहार करना समाप्त हो जावे, सभाभूमि (समवसरण) विघट जावे, और योगनिरोध करनेके लिये अपनी वृत्ति करनी पड़े उसे योगत्याग कहते हैं ।।३०६।। दण्ड, कपाट आदि रूपसे प्रसिद्ध जो केवलि-समुद्धात नामकी किया है वह इसी योगत्याग कियामें अन्तर्म्त हो जाती है इसलिये अलगसे उसका वर्णन नहीं किया है ।।३०७।। यह बावनवीं योगत्याग नामकी किया है।

तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका निरोध हो चुका है, जो जिनोंके स्वामी हैं, जिन्हें शीलके ईश्वरपनेकी अवस्था प्राप्त हुई है, जिनके अघातिया कमें नष्ट हो चुके हैं जो स्वभावसे उत्पन्न हुई ऊर्ध्वगितको प्राप्त हुए हैं और जो उत्कृष्ट मोक्षस्थानपर पहुंच गये हैं ऐसे भगवान्के अग्रनिवृति नामकी किया मानी गई है ॥३०८–३०९॥ यह तिरेपनवीं अग्रनिवृति नामकी किया है।

इस प्रकार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त जो सब मिलाकर तिरेपन क्रियाएं हैं भव्य पुरुषोंको सदा उनका पालन करना चाहिये ॥३१०॥ द्विज लोगोंको ऊपर कही हुई विधिके अनुसार इन क्रियाओंका पालन करना चाहिये। इन क्रियाओंके जो भी अन्तर्गत भेद

१ घृतमार्गोप-प०। २ यत्र दण्ड-प०, ल०। ३ योगत्यागानन्तर्भतम्। ४ शैलेशिताबस्यस्य। ४ -मायुषः अ०, ६०, प०, स०, द०। ६ ऊर्ध्वगमनम्। ७ यच्छतः। ८ सम्च्याः ल०। ६ त्रिप्-ञ्याशत्त्रियासु।

#### महापुरासम्

### **यार्वुखविकी** डितम्

इत्युच्चैर्भरताषिपः स्वसमये संस्थापयन् तान् द्विजान्

सम्प्रोबाच कृती सतां बहुमता गर्भान्वयोत्याः क्रियाः।

गर्भाषाः परिनिर्वे तिप्रगमनप्रान्तास्त्रिपञ्चाशतं

प्रारेभेऽथ पुनः प्रवन्तुम् चिता वीकान्वयाख्याः कियाः ॥३१२॥

यस्त्वेताः द्विजसत्तमैरभिमता गर्भादिकाः सत्कियाः

त्वा सम्यगघीत्यभावितमतिर्जेनेश्वरे बर्शने।

सामग्रीमुचितां स्वतत्त्व परतः सम्पादयन्नाचरेव्

भव्यात्मा स समग्रधीस्त्रिजगति चुडामणित्वं भजेत् ॥३१३॥

इत्यार्षे भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषिटलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे द्विजोत्पत्तौ गर्भान्वयिक्रयावर्णनं नाम ग्रष्टित्रशत्तमं पर्व।

हैं उनका आगेके पर्वमें निरूपण करेंगे ।।३११।। इस प्रकार पुण्यवान् भरत महाराजने उन द्विजोंको अपने धर्ममें स्थापित करते हुए गर्भसे लेकर निर्वाणगमन पर्यन्तकी तिरेपन गर्भान्वय कियाएं कहीं और उनके बाद कहने योग्य जो दीक्षान्वय कियाएं थीं उनका कहना प्रारम्भ किया ।।३१२।। उत्तम उत्तम द्विजोंको माननीय इन गर्भाधानादि समीचीन कियाओंको सुनकर तथा अच्छी तरह पढ़कर जो जिनेन्द्र भगवान्के दर्शनमें अपनी बुद्धि लगाता है और योग्य सामग्री प्राप्त कर दूसरोंसे आचरण कराता हुआ स्वयं भी इनका आचरण करता है वह भव्य पुरुष पूर्ण ज्ञानी होकर तीनों लोकोंके चूड़ामणिपनेको प्राप्त होता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर तीनों लोकोंके अग्रभागपर विराजमान होता है ।।३१३।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषा-नुवादमें द्विजोंकी उत्पत्ति तथा गर्भान्वय क्रियाओंका वर्णन करनेवाला अड़तीसवां पर्व समाप्त हुआ

# एकोनचत्वारिंशत्तमं पर्व

श्रथात्रवीद् द्विजन्मस्यो 'मनुर्वीकान्वयिक्याः । यास्ता 'निःश्रेयसोदर्काश्रवस्याद्यश्रद्ध थ ।।१।।
श्रूयतां भो द्विजन्मानो वस्ये नैःश्रेयसीः क्रियाः । श्रवतारादिनिर्वाणपर्यन्ता दीक्षितोचिताः ।।२।।
तता विकरणं दीक्षा द्विषाम्नातं च तद्वतम् । महच्चाणु च दोवाणां 'कृत्स्नदेशनिवृत्तितः ।।३।।
सहावतं भवेत् कृत्स्निंहिसाद्यागोदिर्वाजतम् । विरतिः स्यूर्लोहसादिदोवेभ्योऽणुवतं सतम् ।।४।।
तवुन्मुक्षस्य या वृत्तिः पुंसो दीक्षेत्यसौ मता । 'तामन्विता' क्रिया या तु सा स्याद् दीक्षान्वया क्रिया ।।४।।
तत्त्रावतारसंत्रा स्याद् ग्राचा दीक्षान्वयिक्या । क्रियते तद्विकत्यानाम् श्रवुना लक्ष्मवर्णनम् ।।६।।
तत्रावतारसंत्रा स्याद् ग्राचा दीक्षान्वयिक्या । मिश्यात्वदूषिते भव्ये सन्मार्गग्रहणोन्मुक्षे ।।७।।
स तु संसृत्य योगीन्त्रं युक्ताचारं महाधियम् । गृहस्याचार्यमयवा पृच्छतीति विचक्षणः ।।८।।
दूत यू यं महाप्रता मह्यं धर्ममनाविलम् । प्रायो मतानि तीर्थ्यानां हेयानि प्रतिभान्ति मे ।।६।।
राजीतान्यपि हि वाक्यानि सम्मतानि क्रियाविष्यो । न विचारसहिष्णूनि १४द्वःप्रणीतानि तान्यपि ।।१०।।

अथानन्तर-सोलहवें मनु महाराज भरत उन द्विजोंके लिये मोक्ष फल देनेवाली अड़-तालीस दीक्षान्वय कियाएं कहने लगे ॥१॥ वे बोले कि हे द्विजो, में अवतारसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी मोक्ष देनेवाली दीक्षान्वय क्रियाओंको कहता हूं सो तुम लोग सुनो ॥२॥ व्रतोंका वारण करना दीक्षा है और वे व्रत हिंसादि दोषोंके पूर्ण तथा एकदेश त्याग करनेकी अपेक्षा महाव्रत और अणुव्रतके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं।।३।। सूक्ष्म अथवा स्थूल-सभी प्रकारके हिंसादि पापोंका त्याग करना महाव्रत कहलाता है और स्थूल हिंसादि दोषोंसे निवृत्त होनेको अणुव्रत कहते हैं ॥४॥ उन व्रतोंके ग्रहण करनेके लिये सन्मुख पुरुषकी जो प्रवृत्ति है उसे दीक्षा कहते हैं और उस दीक्षासे सम्बन्ध रखनेवाली जो कियाएं हैं वे दीक्षान्वय कियाएं कहलाती हैं ।।५।। उस दीक्षान्वय कियाके भेद अड़तालीस हैं जिनका कि निर्णय पहले किया जा चुका है। अब इस समय उन भेदोंके लक्षणोंका वर्णन किया जाता है।।६।। उन दीक्षान्वयं क्रियाओं में पहली अवतार नामकी क्रिया है जब मिथ्यात्वसे दूषित हुआ कोई भव्य पुरुष समीचीन मार्गको ग्रहण करनेके सन्मुख होता है तब यह किया की जाती है।।७॥ प्रथम ही वह चतुर भव्य पुरुष योग्य आचरणवाले महाबुद्धिमान् मुनिराजके समीप जाकर अथवा किसी गृहस्थाचार्यके समीप पहुंचकर उनसे इस प्रकार पूछता है कि ।।८।। महाबुद्धिमन्, आप मेरे लिये निर्दोष धर्म कहिये क्योंकि मुभ्ने अन्य लोगोंके मत प्रायः दुष्ट मालूम होते हैं ॥९॥ धार्मिक क्रियाओं के करनेमें जो वेदों के वाक्य माने गये हैं वे भी विचारको सहन नहीं कर सकते अर्थात् विचार करनेपर वे निःसार जान पड़ते हैं, वास्तवमें वे वाक्य दुष्ट पुरुषोंके बनाये हुए

१ भरतः । २ निःश्रेयसं मोक्ष उदर्कम् उत्तरफलं यासु ताः । ३ मोक्षहेतून् । निःश्रेयसीः ल० । ४ व्रताधिकरणं प०, द०, ल० । ४ सकलनिवृत्त्येकदेशनिवृत्तितः । ६ तन्महाणव्रताभिमुखस्य । ७ दीक्षाम् । द अनुगता । ६ षण्णामष्टकं षडष्टकम् अष्टोत्तरचत्वारिशत् इत्यर्थः । १० महाप्राज्ञा ल०, द० । ११ निर्दोषम् । १२ हेयानि प्रतिभाति माम् इ०, स०, अ० । हतानि प्रतिभाति माम् ल०, द० । १३ वेदसम्बन्धीनि । 'श्रुतिः स्त्री वेद आम्नातः' इत्यभिषानात् । १४ दुष्टैः कियतानि । १४ प्रसिद्धान्यपि । तानि वै ल० ।

इति पृष्टवते तस्मै व्याचन्दे स<sup>र</sup> विदावरः । तम्यं मृक्तिपयं धर्मं विचारपरिनिन्ध्वितम् ॥११॥
विद्विः सत्योद्यमाप्तीयं वचः श्रेयोऽनुष्ठासनम् । ग्रनाप्तोपश्चमन्यसु वचो वाक्रमलमेव तत् ॥१२॥
विरागः सर्ववित् सार्वः सूक्तसूनृत्युत्तवाक् । श्राप्तः सन्धानविद्वी यस्तदाभासास्ततोऽपरे ॥१३॥
क्पतेजोगुणस्यानम्यानलक्य्यनुर्वातिभः । 'काक्रक्यता विजयज्ञानवृद्धियीयसुक्षामृतेः ॥१४॥
प्रकृष्टो यो गृणेरेभिः चिक्किल्पा विपादिवु । स ग्राप्तः स च सर्वज्ञः स लोकपरमेश्वरः ॥१४॥
ततः श्रेयोऽपिणा श्रेयं मतमाप्तप्रणेतृकम् । ग्रन्थाहतमनालीवपूर्वं सर्वज्ञमानिभिः ॥१६॥
'हेत्वाज्ञायुक्तमहैतं विदां गम्भीरशासनम् । ग्रन्थाक्षरमसन्विष्यं वाक्यं स्वायम्भृवं विदुः ॥१७॥
स्वाक्षमस्त्रते वृत्तः विदां गम्भीरशासनम् । ग्रन्थाक्षरमसन्विष्यं वाक्यं स्वायम्भृवं विदुः ॥१७॥
स्वाक्षमस्त्रते वृत्तः तान्यदार्थान् शृत्रमन्त्रक्रियादयः । पदार्थाः सृत्यितास्तत्र स्याः दुःस्थिताः परसूक्तयः ॥१८॥
विदः पुराणं स्मृतयः चारित्रं च कियाविधिः । मन्त्राक्ष्य वेवतालिक्षगम् ग्राहाराद्याक्ष्य शृद्धयः ॥२०॥
एतेऽर्वार यत्र तत्वेन प्रणीताः परमविणा । स धर्मः स च सन्मागः तदाभासाः स्युरन्यवा ॥२१॥

हैं ॥१०॥ इस प्रकार पूछनेवाले उस भव्य पुरुषके लिये महाज्ञानी मुनिराज अथवा गृहस्थाचार्य सत्य, विचारसे परिपूर्ण तथा मोक्षके मार्गस्वरूप धर्मका व्याख्यान करते हैं।।११।। वे कहते हैं हैं भव्य, मौक्षका उपदेश देनेवाले आप्तके वचनको ही तू सत्य वचन मान और इसके विपरीत जो वचन आप्तका कहा हुआ नहीं है उसे केवल वाणीका मल ही समभ ।।१२।। जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, सबका कल्याण करनेवाला है, जिसके वचन समीचीन, सत्य और पवित्र हैं, तथा जो उत्कृष्ट-मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाला है वह आप्त कहलाता है, इनसे भिन्न सभी आप्ता-भास हैं अर्थात् आप्त न होनेपर भी आप्तके समान मालूम होते हैं ।।१३।। जो रूप, तेज, गुण-स्थान, ध्यान, लक्षण, ऋद्धि, दान, सुन्दरता, विजय, ज्ञान, दृष्टि, वीर्य और सुखामृत इन मुणोंसे चऋवर्ती तथा इन्द्रादिकोंसे भी उत्कृष्ट है वही आप्त है, सर्वज्ञ है और समस्त लोकोंका परमेश्वर है ।।१४-१५।। इसलिये जो आप्तका कहा हुआ है, जिसका कोई खण्डन नहीं कर सकता और अपने आपको सर्वज्ञ माननेवाले पुरुष जिसका स्पर्श भी नहीं कर सके हैं ऐसा जैन मत है। कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये कल्याणकारण है।।१६॥ जो युक्ति तथा आगमसे युक्त है, अनुपम है, देदीप्यमान है, जिसका शासन गंभीर है, जो अल्पाक्षर वाला है और जिसके पढ़नेसे किसी प्रकारका संदेह नहीं होता ऐसा वाक्य ही अरहन्त भगवान्का कहा हुआ कहलाता है ।।१७।। चूंकि अरहन्तदेवके मतमें अन्य मतोंमें नहीं पाये जानेवाले शास्त्र, मंत्र तथा किया आदि पदार्थींका अच्छी तरह निरूपण किया गया है इसलिये वह प्रमाणभूत है ।।१८।। हे वत्स, में यथाक्रमसे विस्तारके साथ अपदार्थीका निरूपण करता हूं क्योंकि उन पदार्थों के समीप आनेपर अन्य मतों के वचन दुष्ट जान पड़ते हैं।।१९।। जिसमें वेद, पुराण, स्मति, चारित्र, कियाओंकी विधि, मन्त्र, देवता, लिङ्ग और आहार आदिकी शुद्धि इन पदार्थी का यथार्थ रीतिसे परमर्षियोंने निरूपण किया है वही धर्म है और वही समीचीन मार्ग है। इसके

१ वीनीन्द्रः । २ सत्यवचनम् । ३ एवंविधलक्षागादन्ये । ४ लक्ष्मद्विदित्तिभः का०, प०, ६०, स०, ६०, ल० । आदरगीयता । ६ इन्द्र । ७ ततः कारगात् । ५ पूर्वेस्मिन्ननालीढमस्पृष्टम् । ६ युक्त्यागमपरमागमाभ्यां कलितः । १० अद्वितीयम् । ११ आप्तवचनतः । १२ मतम् । १३ मते । १४ विस्तरतः । १४ पदार्थेः । १६ निष्कंशं क्रियमागाः । समीपं गम्यमाना वा । १७ कृतीर्थ्यसूचकाः । १६ पदार्थाः ।

भृतं तुषिहितं वेदो हादशाक्षणसकत्मवम् । हित्तोपदेशि बहास्यं न वेदोऽतौ हतास्तवार्ष् ।।२२॥
पुराणं धर्मशास्यं च 'तत्स्याद् ववनिवेधि बत् । वक्षोपदेशि यत्तर्तु होयं धूर्तप्रकेषुक्म् ।।१३॥
सावद्यत्तिर्दत्वं सम् धार्यवद्कर्मलक्षणम् । 'चातुराधम्यवृत्तं तु वरोक्तमसदञ्जला' ।।२४॥
क्रियाणमाँदिका बास्ता निर्वाणान्ताः परोदिताः । ग्राधानादिक्मशानान्ता न ताः सम्यक्षिया मताः ।।२४॥
मन्त्रास्त एव धम्याः स्युः वे क्रियास् निवोजिताः । वुर्मन्त्रास्तेऽत्र विश्वेया ये बुन्ताः त्राणिवार्षे ॥२६॥
विश्वेश्वराद्यो श्रेया वेवताः शान्तिहतवः । क्र्रास्तु वेदता हेया यासां स्याद् वृत्तिरामिषैः ।।२७॥
निर्वाणसाधनं यत् स्यात्तिलक्षणं जिनदेशितम् । "एणाजिनादिचिह्नं तु कृतिक्नं तद्धि वेहत्तव् ॥२६॥
स्यात्तिरामिषमोजित्वं सुदिराहारगोचरा । सर्वक्षकवास्तु ते हेया ये स्मृराधिवभोजितः ॥२६॥
प्राहिसाद्विदरेषां स्याद् ये निःसक्रया दयासवः । रताः पश्चवे वे तु न ते शुद्धा वुराध्यक्षः ॥३०॥
कामश्विमंता तेषां विकामा ये जितेन्त्रियाः । सन्तुष्टाश्च स्वदारेषु सेषाः सर्वे विदम्बकाः ॥३१॥
इति शुद्धं मतं यस्य विवारपरिनिष्ठितम् । स एवाप्तस्तवुत्रीतो प्रानः श्रेयो हिताणिनाम् ॥३२॥

सिवाय सब घर्माभास तथा मार्गाभास हैं।।२०-२१।। जिसके बारह अंग हैं, जो निर्दोष है और जिसमें श्रेष्ठ आचरणोंका विघान है ऐसा शास्त्र ही वेद कहलाता है, जो हिंसाका उपदेश देनेवाला वाक्य है वह वेद नहीं है उसे तो यमराजका वाक्य ही समफना चाहिये।।२२।। पुराण और धर्मशास्त्र भी वही हो सकता है जो हिंसाका निषेध करनेवाला है। इसके विपरीत जो पुराण अथवा धर्मशास्त्र हिंसाका उपदेश देते हैं उन्हें धूर्तीका बनाया हुआ समऋना चाहिये ॥२३॥ पापारम्भके कार्यांसे विरक्त होना चारित्र कहलाता है। वह चारित्र आर्य पुरुषोके करने योग्य देवपूजा आदि छह कर्मरूप है। इसके सिवाय अन्य लोगोंने जो ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों का चारित्र निरूपण किया है वह वास्तवमें बुरा है ॥२४॥ क्रियाएं जो गर्भाघानसे लेकर निर्वाणपर्यन्त पहले कही जा चुकी हैं वे ही समभनी चाहिये, इनके सिवाय गर्भेसे मरणपर्यन्त जो कियाएं अन्य लोगोंने कही हैं वे ठीक नहीं मानी जा सकतीं ।।२५।। जो गर्भाधानादि कियाओं में उपयुक्त होते हैं वे ही मन्त्र धार्मिक मन्त्र कहलाते हैं किन्तु जो प्राणियोंकी हिंसा करनेमें प्रयुक्त होते हैं उन्हें यहां दुर्मन्त्र अर्थात् खोटे मन्त्र समभना चाहिये ॥२६॥ शान्तिको करनेवाले तीर्थं -कर आदि ही देवता हैं। इनके सिवाय जिनकी मांससे वृत्ति है वे दुष्ट देवता छोड़ने योग्य हैं।।२७॥ जो साक्षात् मोक्षका कारण है ऐसा जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ निर्ग्रन्थपना ही सच्चा लिझ्ग है। इसके सिवाय मृगचर्म आदिको चिह्न बनाना यह कुलिङ्गियोंका बनाया हुआ कुलिङ्ग है।।२८॥ मांसरिहत भोजन करना आहार-विषयक शुद्धि कहलाती है। जो मांसभोजी हैं उन्हें सर्वघाती समभना चाहिये ॥२९॥ अहिंसा शुद्धि उनके होती है जो परिग्रहरहित हैं और दयालु हैं, परन्तु जो पशुओंकी हिंसा करनेमें तत्पर रहते हैं वे दुष्ट अभिप्रायवाले शुद्ध नहीं हैं।।३०।। जो कामरहित जितेन्द्रिय मुनि हैं उन्हींके कामशुद्धि मानी जाती है अथवा जो गृहस्य अपनी स्त्रियोंमें संतोष रखते हैं उनके भी कामशुद्धि मानी जाती है परन्तु इनके सिवाय जो अन्य लोग हैं वे केवल विडम्बना करनेवाले हैं ।।३१।। इस प्रकार विचार करनेपर जिसका मत शुद्ध हो वही आप्त कहला सकता है और उसीके द्वारा कहा हुआ धर्म हित चाहनेवाले लोगों-को कल्याणकारी हो सकता है।।३२।। वह भव्य उन उत्तम उपदेशकसे इस प्रकारका उपदेश

१ यमस्य वचनम् । २ धर्मशास्त्रम् । ३ इज्यावार्तादत्तिस्वाध्यायसंव्यतपोरूपः । ४ क्षान्यादिचतुराश्रमे भव । ५ तित्रचयेन । ६ पुरोदिताः द०, त०, अ०, प०, ६० । ७ कृष्णाजितः । ५ तदिषैः कृतम् प०, त०, द० । ६ सकलविनाशका इत्यर्थः । १० तत्त्रोक्तः ।

भुत्वेति वेशनां तस्याव् भव्योऽसी वेशिकोत्तमात् । सन्मार्गे मतिमाथसे वुर्मागंरतिमृत्युजन् ॥३३॥
गुवर्जनियता<sup>र</sup> तत्त्वकानं गर्भः सुतंत्कृतः । तवा तत्रावतीर्णोऽसी भव्यात्मा धर्मजन्मना ॥३४॥
प्रवतारिक्याऽस्येषा गर्भाषानवविष्यते । यतो जन्मपरिप्राप्तिः उभयत्र न विद्यते ॥३४॥
इत्यवतारिक्या ।

ततोऽस्य बृत्तलामः स्यात् तवैव गुरुपावयोः । प्रणतस्य वतवातं 'विधानेनोपसेवुवः' ॥३६॥ इति वृत्तलाभः ।

ततः इतोपवासस्य पूजाविधिपुरःसरः । स्थानलाभो भवेदस्य "तत्रायमृचितो विधिः ॥३७॥
जिनालये शुजौ रक्षने पद्ममध्यस्य सिलेत् । विलिलेद् वा जिनास्थानमण्डलं समवृत्तकम् ॥३६॥
क्लक्षेण पिष्टकूर्णेन 'सिलिलालोडितेन वा । वर्तनं मण्डलस्येष्टं चन्द्रनादिद्रवेण वा ॥३६॥
तिस्माध्यद्धले पद्मे जैने वाऽऽस्थानमण्डले । विधिना लिखिते तज्जीविध्वन्विरिखतार्थने ॥४०॥
जिनार्थाममुखं सूरिः विधिनेनं निवेशयेत् । तवोपासकदीक्षेयमिति मूर्ष्टिन मृद्धः स्पृशन् ॥४१॥
पिष्टक्षमुष्टिविधानेन स्पृष्ट्वेनमधिमस्तकम् । पूतोऽसि बीक्षयेत्पृक्त्वा सिद्धशेषा च लम्भयेत् । ॥४२॥
ततः पञ्चनमस्कारपदान्यस्मा उपादिशेत् । मन्त्रोऽप्यमित्तलात् । पृपार्था पुनीता पितिरयन् । ॥४३॥
कृत्वाविधिनिमं पश्चात् पारणाय विसर्भयेत् । गुरोरनुप्रहात् सोऽपि सम्प्रीतः स्वगृहं व्रजेत् ॥४४॥
इति स्थानलाभः ।

सुनकर मिथ्यामार्गमें प्रेम छोड़ता हुआ समीचीन मार्गमें अपनी बुद्धि लगाता है।।३३।। उस समय गुरु ही उसका पिता है और तत्त्वज्ञान ही संस्कार किया हुआ गर्भ है। वह भव्य पुरुष धर्म रूप जन्मके द्वारा उस तत्त्वज्ञानरूपी गर्भमें अवतीर्ण होता है।।३४।। इसकी यह किया गर्भाधानिक्रयाके समान मानी जाती है क्योंकि जन्मकी प्राप्ति दोनों ही क्रियाओंमें नहीं है।।३५।। इस प्रकार यह पहली अवतारिक्रया है।

तदनन्तर-उसी समय गुरुके चरणकमलोंको नमस्कार करते हुए और विधिपूर्वक व्रतोंके समूहको प्राप्त होते हुए उस भव्यके वृत्तलाभ नामकी दूसरी क्रिया होती है।।३६॥ यह वृत्त-लाभ नामकी दूसरी क्रिया है।

तत्पश्चात् जिसने उपवास किया है ऐसे उस भव्यके पूजाकी विधिपूर्वक स्थानलाभ नामकी तीसरी किया होती है। इस कियामें यह विधि करना उचित है। 1३७॥ जिनालयमें किसी पिवत्र स्थानपर आठ पांखुरीका कमल बनावे अथवा गोलाकार समवसरणके मंडलकी रचना करे। 1३८॥ इस कमल अथवा समवसरणके मंडलकी रचना पानी मिले हुए महीन चूणंसे अथवा घिसे हुए चन्दन आदिसे करनी चाहिये। 1३९॥ उस विषयके जानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अष्टदलकमल अथवा जिनेन्द्र भगवान्के समवसरणमण्डलकी जब सम्पूर्ण पूजा हो चुके तब आचार्य उस भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सन्मुख बैठावे और बार बार उसके मस्तकको स्पर्श करता हुआ कहे कि यह तेरी श्रावककी दीक्षा है। 1४०-४१॥ पञ्चमुष्टिकी रीतिसे उसके मस्तकका स्पर्श करे तथा 'तू इस दीक्षासे पिवत्र हुआ' इस प्रकार कहकर उससे पूजाके बचे हुए शेषाक्षत ग्रहण करावे। 1४२॥ तत्पश्चात् 'यह मन्त्र तुभे समस्त पापोंसे पिवत्र करे' इस प्रकार कहता हुआ उसे पञ्च नमस्कार मन्त्रका उपदेश करे। 1४३॥ यह विधि करके आचार्य उसे

१ पिता। २ धर्म एव जन्म तेन। ३ यस्मात् कारणात्। ४ गर्माधानावतारयोः। ५ व्रतविचरणशास्त्रीक्तविधिना। ६ उपगतस्य। ७ स्थानलाभे। ८ जलमिश्रितेन वा। ६ उद्धरणम्। १० पञ्चगुरुमुद्राविधानेन। ११ मूर्षिन। १२ प्रापयेत्। १३ अस्मै उपदेशं कुर्यात्। १४ दुष्कृतात् अपसार्थ। १५ पवित्रं कुर्यात्। १६ ब्रुवन्।

ैनिविष्टरमाननामस्य पुनरस्य पणग्रहः । स्वान्तिकाविषयादेवताः स्वस्थाव् विनिःसारयको गृहात् ॥४५॥ इयन्तं कानकानन्त् पूर्विताः स्य<sup>े</sup> कृतावरम् । पूण्याहित्यवानीमस्याभिः शस्त्रसामयवेवताः ॥४६॥ <sup>१</sup>ततोऽपम्<sup>पिवतेनालम् सन्यत्र स्वरमास्यताम् । इति 'प्रकाशमेवतान् नीत्वाऽन्यव व्यक्तिस्यवेत् ॥४७॥ गणग्रहः स एव स्यात् त्राक्शनं वेवताक्ष्मणम् । विस्ववार्वयतः व्यक्ता वेत्रताः 'समयोगिताः ॥४८॥</sup>

इति प्रहणकिया।

पूजाराज्याक्यका क्याता क्रियाऽस्य स्यावतः परा । पूजोपवाससम्पर्त्या कृत्वतोऽस्यार्थसम्बद्धहर्म् ॥४९॥
• इति पूजाराज्यक्रिया ।

ततोऽन्या पुरुवकाक्या किया पुरुवत्वकी । शुरुवतः पूर्व किवानाम् वर्षं संबद्धवारिषः ॥५०॥ इति पुष्ययशक्रिया १

तथाऽस्य बृष्डचर्याः स्वात् किया स्वतमयभुतम् । निष्ठाप्य १० शृज्यतो प्रन्यान् बाह्यानन्यांश्च कांश्चन ॥५१॥ इति बृष्डचर्याकिया ।

बृढव्रसम्ब तस्कान्या क्रिया स्यादुपयोगिता । <sup>११</sup>पर्वोपवासपर्यन्ते प्रतिमायोगघारणम् ॥५२॥ इति उपयोगिताकिया । 🗸

नारणाके लिये विदा करे और वह भव्य भी गुरुके अनुप्रहसे संतुष्ट होता हुआ अपने घर जावे।।।४४।। यह तीसरी स्थानलाभ किया है।

जिसके लिये स्थानलाभकी क्रियाका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसा भव्य पुरुष जब मिथ्यादेवताओं को अपने घरसे बाहर निकालता है तब उसके गणग्रह नामकी क्रिया होती है।।४५।। उस समय वह उन देवताओं से कहता है कि 'मैंने अपने अज्ञानसे इतने दिनतक आदरके साथ आपकी पूजा की परन्तु अब अपने ही मतके देवताओं की पूजा कर्लगा इसलिये कोध करना व्यर्थ है। आप अपनी इच्छानुसार किसी दूसरी जगह रहिये।' इस प्रकार प्रकट रूपसे उन देवताओं को ले जाकर किसी अन्य स्थानपर छोड़ दे।।४६-४७।। इस प्रकार पहले देवताओं का विसर्जन कर अपने मतके शान्त देवताओं की पूजा करते हुए उस भव्यके यह गणग्रह नामकी चौधी क्रिया होती है।।४८।। यह चौधी गणग्रह किया है।

तदनन्तर पूजा और उपवासरूप सम्पत्तिके साथ साथ अंगोंके अर्थसमूहको सुननेवाले उस भव्यके पूजाराध्या नामकी प्रसिद्ध किया होती है। भावार्थ-जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा उपवास आदि करते हुए द्वादशाङ्गका अर्थ सुनना पूजाराध्य किया कहलाती है।।४९॥ यह पांचवीं पूजाराध्य किया है।

तदनन्तर साधर्मी पुरुषोंके साथ साथ चौदह पूर्वविद्याओंका अर्थ सुननेवाले उस भव्यके पुण्यको बढ़ानेवाली पुण्ययज्ञा नामकी भिन्न किया होती है।।५०।। यह छठवीं पुण्ययज्ञा किया है।

इस प्रकार अपने मतके शास्त्र समाप्त कर अन्य मतके प्रन्थों अथवा अन्य किन्हीं दूसरे विषयोंको सुननेवाले उस भव्यके दृढ्चर्या नामकी क्रिया होती है ॥५१॥ यह दृढ्चर्या नामकी सातवीं किया है।

तदनन्तर जिसके व्रत दृढ़ हो चुके हैं ऐसे पुरुषके उपयोगिता नामकी किया होती है।

१ उपदेशित । २ भवथ । ३ ततः कारणात् । ४ ईर्षया कोभेन वा । ५ प्रकटं यथा भवति तथा । ६ निवासत । ७ द्वादशाङगसम्बन्धिद्रव्यसंग्रहादिकम् । ५ चतुर्दशविद्यानां सम्बन्धिनम् । ६ सहाव्यस्थितस्य । 'एकबह्मद्भवताबारा मिथः सब्रह्मचारिणः ।' इत्यभिधानात् । १० सम्पूर्णम-धीत्य । ११ पर्वोपवासरात्रावित्यर्थः ।

'विद्याकलापेनोक्तेन बुद्धिमस्योपविभृतः। उपनीतिरम्'वानयोग्यलिक्षग्रहो भवेत् ॥११॥ उपनीतिर्हि वेवस्य बुत्तस्य समयस्य च । वेवतागुरुसाक्षि स्याव् विधिवत्प्रतिपालनम् ॥१४॥ शुक्लवस्त्रीप'वीताविवारणं वेव उच्यते । ग्रायंवद्कर्मवीवित्वं वृत्तवस्य प्रचक्षते ॥१४॥ जैनोपासकवीका स्यात् समयः समयोजितम् । वचतो गोत्रजात्यावि नामान्तरमतः परम् ॥१६॥ इत्युपनीतिकिया ।

ततोऽयमुपनीतः सन् व्रतचर्या समाधयेत् । सूत्रमौपासकं सम्यग् प्रभ्यस्य प्रन्यतोऽर्वतः ॥५७॥ इति व्रतचर्याकिया ।

'वतावतारणं तस्य भूयो भूषावितक्षप्रहः। भवेवषीतविद्यस्य यथावव्गुरसित्रयौ ॥५८॥
• इति व्रतावतरणिक्या।

विवाहस्तु भवेदस्य नियुञ्जानस्य दीक्षया । सुव्रतोचितया सम्यक् स्वां 'वर्मसहचारिणीम् ॥५६॥ पुनिववाहसंस्कारः पूर्वः' सर्वोऽस्य सम्मतः । सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य पत्न्याः" संस्कारिमच्छतः ॥६०॥ इति विवाहिषया ।

पर्वके दिन उपवासके अन्तमें अर्थात् रात्रिके समय प्रतिमायोग घारण करना उपयोगिता किया कहलाती है ॥५२॥ यह उपयोगिता नामकी आठवीं किया है।

ऊपर कहे हुए कियाओं के समूहसे शुद्धिको घारण करनेवाले उस भव्यके उत्कृष्ट पुरुषोंके योग्य चिह्नको घारण करनेरूप उपनीति किया होती है।।५३।। देवता और गुरुकी साक्षीपूर्वक विधिके अनुसार अपने वेष, सदाचार और समयकी रक्षा करना उपनीति किया कहलाती है।।५४।। सफेद वस्त्र और यज्ञोपवीत आदि घारण करना वेष कहलाता है, आर्योंके करने योग्य देवपूजा आदि छह कर्मोंके करनेको वृत्त कहते हैं और इसके बाद अपने शास्त्रके अनुसार गोत्र जाति आदिके दूसरे नाम घारण करनेवाले पुरुषके जो जैन श्रावककी दीक्षा है उसे समय कहते हैं।।५५-५६।। यह उपनीति नामकी नौवीं किया है।

तदनन्तर यज्ञोपवीतसे युक्त हुआ भव्य पुरुष शब्द और अर्थ दोनोंसे अच्छी तरह उपासका-ध्ययनके सूत्रोंका अभ्यास कर व्रतचर्या नामकी क्रियाको घारण करे। भावार्थ-यज्ञोपवीत घारण कर उपासकाध्ययनाङ्ग (श्रावकाचार) का अच्छी तरहसे अभ्यास करते हुए व्रतादि घारण करना व्रतचर्या नामकी क्रिया है।।।५७।। यह दसवीं व्रतचर्या क्रिया है।

जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली हैं ऐसा श्रावक जब गुरुके समीप विधिके अनुसार फिरसे -आभूषण आदि ग्रहण करता है तब उसके व्रतावतरण नामकी किया होती है ॥५८॥ यह व्रतावतरण नामकी ग्यारहवीं किया है ।

जब वह भव्य अपनी पत्नीको उत्तम क्रतोंके योग्य श्रावककी दीक्षासे युक्त करता है तब उसके विवाह नामकी क्रिया होती है।।५९॥ अपनी पत्नीके संस्कार चाहने वाले उस भव्यके उसी स्त्रीके साथ फिरसे विवाह संस्कार होता है और उस संस्कारमें सिद्ध भगवान्की पूजाको आदि लेकर पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिये।।६०॥ यह बारहवीं विवाहिकया है।

१ कियासम्हेन। २ प्रवचने साङ्गेऽघीती। ३ यज्ञोपवीत। 'उपवीतं यज्ञसूत्रं प्रोव्धृतं दक्षिणे करे'। ४ वतावतरणम् ल०। ५ धर्मपत्नीम्। ६ गर्भान्वयिकयासु प्रोक्तः। ७ जिनदर्शनस्वीकारात् प्रागृविवाहितभाषीयाः।

वर्णसामस्ति अस्य स्वात् सन्वन्तं संविधित्सतः । दस्यानावीविभिर्लक् वर्णर विधानस्यः ।।६१॥ चतुरः भावक् वर्णेटान् प्राह्म इतस्तिव्यान् । तान् वृधावस्त्यनुपाह्यो भविद्धः स्वसनीइतः ।।६१॥ यूर्य भिस्तारका वेशवाह्यणा लोकपूजिताः । यहं च इतवीक्षोऽस्मि गृहीतोपासकवतः ।।६३॥ मया तु वरितो वर्णः पुष्कलो गृहनेषिनाम् । वसान्यपि च वानानि इतं च गृतपूजनम् ।१६४॥ अयोनिसन्भवं जन्म लक्ष्वाहं गृवंनुप्रहात् । "चिरमावितमृत्सृज्य प्राप्तो वृत्तममावितम् ।।६४॥ अतोनिसन्भवं जन्म लक्ष्वाहं गृवंनुप्रहात् । "चिरमावितमृत्सृज्य प्राप्तो वृत्तममावितम् ।।६४॥ सत्तिवृत्ववं वातोऽस्मि कतपाणिवहा पुनः ।।६॥ सत्तावतरणस्वासी स्वीकृताभरणोऽस्म्यहम् । पत्नी च संस्कृताऽऽत्मीया इतपाणिवहा पुनः ।।६॥। एवं इतवतस्याद्य वर्णलामो ममोचितः । सुलभः सोऽपि युज्याकम् अनुष्ठानात् सवर्मणाम् ॥६८॥ दृत्युक्तास्ते च तं सत्यम् एवमस्तु समञ्जसम् । त्वयोवतं इलाघ्यमेवैतत् कोऽन्यस्त्वत्सद्वो द्विचः ।।६९॥ वृज्यावृत्तानलामे तु निष्यावृद्धिभरप्यमा । समानावीविभिः कर्तुं सम्वग्वौऽभिमतो हि नः ॥७०॥ इत्युक्तवेनं समाक्वास्य वर्णलामेन युञ्जते । विधिवत् सोऽपि तं लक्ष्या याति तत्समकक्षताम् ॥७१॥ इति वर्णलामिया ।

वर्णताभोऽयमुहिष्टः कुलचर्याऽघुनोच्यते । ग्रायंषद्कर्मवृत्तिः स्यात् कुलचर्याऽस्य पुष्कला ॥७२॥ इति कुलचर्या ।

तदनन्तर-जिन्हें वर्णलाभ हो चुका है और जो अपने समान ही आजीविका करते हैं ऐसे अन्य श्रावकोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा करनेवाले उस भव्य पुरुषके वर्णलाभ नामकी क्रिया होती है।।६१।। इस क्रियाके करते समय वह भव्य चार बड़े बड़े श्रावकोंको आदर सत्कार कर बुलावे और उनसे कहे कि आप लोग मुक्ते अपने समान बनाकर मेरा अनुग्रह की जिये ।।६२।। आप लोग संसारसे पार करनेवाले देव ब्राह्मण हैं, संसारमें पूज्य हैं और मैंने भी दीक्षा लेकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये हैं ।।६३।। मैंने गृहस्थों-के संपूर्ण धर्मका आचरण किया है, दान भी दिये हैं और गुरुओंका पूजन भी किया है ।।६४॥ मैंने गुरुके अनुग्रहसे योनिके बिना ही उत्पन्न होनेवाला जन्म घारण किया है, और चिर कालसे पालन किये हुए मिथ्याधर्मको छोड़कर जिसका पहले कभी चिन्तवन भी नहीं किया था ऐसा सम्यक् चारित्र धारण किया है ॥६५॥ व्रतोंकी सिद्धिके लिये ही मैंने इस समय यज्ञोपवीत धारण किया है और श्रावकाचारका अच्छी तरह अध्ययन कर विद्वान् भी हो गया हूं।।६६॥ व्रतावतरण कियाके बाद ही मैंने आभूषण स्वीकार किये हुए हैं, मैंने अपनी पत्नीके भी संस्कार किये हैं और उसके साथ दुबारा विवाहसंस्कार भी किया है।।६७॥ इस प्रकार व्रत घारण करनेवाले मुक्तको वर्णलाभकी प्राप्ति होना उचित है और वह भी आप साधर्मी पुरुषोंकी आज्ञासे सहज ही प्राप्त हो सकती है ।।६८।। इस प्रकार कह चुकनेपर वे श्रावक कहें कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब प्रशंसनीय है, तुम्हारे समान और दूसरा द्विज कौन है ? ॥६९॥ आप जैसे पुरुषोंके न मिलनेपर हम लोगोंको समान जीविका करनेवाले मिथ्यादृष्टियों के साथ भी सम्बन्ध करना पड़ता है।।७०॥ इस प्रकार कहकर वे श्रावक उसे आश्वासन दें और वर्णलाभसे युक्त करावें तथा वह भव्य भी विधिपूर्वक वर्णलाभको पाकर उन सब श्रावकों-की समानताको प्राप्त होता है।।७१॥ यह तेरहवीं वर्णलाभ नामकी किया है।

, यह वर्णलाम किया कह चुके। अब कुलचर्या किया कही जाती है। आर्य पुरुषोंके करने

१ कन्याप्रदानादानादिसम्बन्धम् । २ संविधातुमिच्छतः । ३ सदृशार्यषद्कर्मादिवृत्तिभिः । ४ विच-भागैः । ५ चतुःसंख्यान् । ६ युष्मत्सदृशीकृतः । ७ चिरकालसंस्कारितम् । मिथ्यात्ववृत्तिम-त्यर्थः । ५ पूर्वेस्मिन्नभावितम् । सद्वृत्तिमत्यर्थः । ६ सम्पूर्णविद्यः । १० सुष्ठ्वधीतः । ११ - सक्रवतः स०, द० । १२ सावधीकृतकतिचिद्वतावतारणावसाने । १३ इष्टम् ।

विद्युक्तसेन वृत्तेन ततोऽभ्येति गृहीविद्याम् । वृत्ताध्ययनसम्बद्धाः परानुबहणसमः ॥७३॥ आवश्यित्तविष्यामाः <sup>१</sup>कृतिस्वृद्धि पुराणमित् । गृहस्याणार्यतां आप्तः तथा पसे गृहीविद्याम् ॥७४॥ इति गृहीविद्यामाः ।

ततः पूर्ववदेवास्य अवेदिष्टा प्रशासता । नानाविष्योगवासादिभावनाः समुद्रेगुषः ॥७४॥ इति प्रज्ञासताविषाः ।

गृहत्कायस्ततोऽस्य स्याव् गृहवासाव् विरज्यतः । योग्यं सून् अयान्यायम् अगुन्तिच्य-गृहोक्यानम् ॥७६॥ द्वति गृहत्वायमिया ।

त्यकतागारस्य तस्यातः तयोकनमुपेयुतः। एकशाटककारित्वं प्राग्वद्दीकाककियते ॥७७॥ इति दीकाककिया ।

ततोऽस्य जिनकपृत्वम् इव्यते त्यक्तवाससः । भारकं जातकपस्य बुक्ताकाराव् गणेकिनः ॥७०॥ इति जिनकपता ।

कियामेबास्तु निःसेवाः प्रोक्ता गर्भान्वये यथा । तथैव प्रतिपाद्याः स्युः न भेवोऽस्त्यत्र कदकन ॥७६॥ यस्त्वेतास्तरकतो सात्वा भन्यः समनुतिष्ठति । सोऽधिगण्डति निर्वाणम् स्विरास्तुकसाञ्चरम् ॥५०॥ इति वीक्षान्वयक्रिया ।

योग्य देवपूजा वादि छह कार्योंमें पूर्ण प्रवृत्ति रखना कुलचर्या कहलाती है ॥७२॥ यह कुलचर्या नामकी चौदहवीं क्रिया है।

ऊपर कहे हुए चारित्रसे विशुद्ध हुआ श्रावक गृहीशिता कियाको प्राप्त होता है। जो सम्यक्चारित्र और अध्ययनरूपी सम्पत्तिसे परपुरुषोंका उपकार करनेमें समर्थ है, जो प्रायदिचत्तकी विधिका जानकार है,श्रुति, स्मृति और पुराणका जानने वाला है ऐसा भव्य गृहस्था-चार्य पदको प्राप्त होकर गृहीशिता नामकी कियाको घारण करता है। १७३-७४।। यह गृहीशिता नामकी पन्द्रहवीं किया है।

तदनन्तर नाना प्रकारके उपवास आदिकी भावनाओंको प्राप्त होनेवाले उस भव्यके पहलेके समान ही प्रशान्तता नामकी किया मानी जाती है।।७५॥ यह सोलहवीं प्रशान्तता किया है।

तत्पश्चात् जब वह घरके निवाससे विरक्त होकर योग्य पुत्रको नीतिके अनुसार शिक्षा देकर घर छोड़ देता है तब उसके गृहत्याग नामकी क्रिया होती है।।७६॥ यह सत्रहवीं गृहत्याग किया है।

तदनन्तर जो घर छोड़कर तपोवनमें चला गया है ऐसे भव्य पुरुषका पहलेके समान एक वस्त्र घारण करना यह दीक्षाद्य नामकी किया मानी जाती है ॥७७॥ यह दीक्षाद्य नामकी अठारहवीं किया है।

इसके बाद जब वह गृहस्थ वस्त्र छोड़कर किन्हीं योग्य आचरणवाले मुनिराजसें दिगम्बर रूप घारण करता है तब उसके जिनरूपता नामकी किया कही जाती है।।७८।। यह उन्नीसवीं जिनरूपता किया है।

इनके सिवाय जो कुछ कियाएं बाकी रह गई हैं वे सब जिस प्रकार गर्भान्वय कियाबोंमें कहीं गई हैं उसी प्रकार प्रतिपादन करने योग्य हैं। इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। 10९11 जो भव्य इन कियाबोंको यथार्थरूपसे जानकर उनका पालन करता है वह सुखके आधीन होता हुआ बहुत शीघ निर्वाणको प्राप्त होता है। 1८०।। इस प्रकार यह दीक्षान्वय कियाबोंका वर्णन पूर्ण हुआ।

१ द्वादशाङ्गश्रुतिरूपवेदः । २ धर्मशास्त्रम् ।

अथानन्तर-हे द्विजो, में आगे उन कर्त्रन्वय क्रियाओं को कहता हूं जो कि अल्पसंसारी भव्य प्राणी हीके हो सकती हैं ।।८१।। उन कर्त्रन्वयित्रयाओं में कल्याण करनेवाली सबसे पहली क्रिया सज्जाति है जो कि किसी निकट भव्यको मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर होती है ॥८२॥ मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर जब वह दीक्षा घारण करने योग्य उत्तम वंशमें विशुद्ध जन्म घारण करता है तब उसके यह सज्जाति नामकी किया होती है।।८३।। विशुद्ध कुल और विशुद्ध जातिरूपी संपदा सज्जाति कहलाती है। इस सज्जातिसे ही पुण्यवान् मनुष्य उत्त-रोत्तर उत्तम उत्तम वंशोंको प्राप्त होता है।।८४।। पिताके वंशकी जो शुद्धि है उसे कुल कहते हैं और माताके वंशकी शुद्धि जाति कहलाती है ।।८५।। कुल और जाति इन दोनोंकी विशुद्धि-को सज्जाति कहते हैं, इस सज्जातिके प्राप्त होनेपर बिना प्रयत्नके सहज ही प्राप्त हुए गुणोंसे रत्नत्रयकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है ॥८६॥ आर्यखण्डकी विशेषतासे सज्जातित्वकी प्राप्ति शरीर आदि योग्य सामग्री मिलनेपर प्राणियोंके अनेक प्रकारके कल्याण उत्पन्न करती है। भावार्य-यदि आर्यखण्डके विशुद्ध वंशोंमें जन्म हो और शरीर आदि योग्य सामग्रीका सुयोग प्राप्त हो तो अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति सहज ही हो जाती है।।८७।। यह सज्जाति उत्तम शरीर के जन्मसे ही वर्णन की गई है क्योंकि पुरुषोंके समस्त इष्ट पदार्थोंकी सिद्धिका मूलकारण यही एक सज्जाति है ।।८८।। संस्काररूप जन्मसे जो सज्जातिका वर्णन किया जाता है वह दूसरी ही सज्जाति है उसे पाकर भव्य जीव द्विजन्मपनेको प्राप्त होता है।।८९।। जिस प्रकार विशुद्ध खानमें उत्पन्न हुआ रत्न संस्कारके योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है उसी प्रकार कियाओं और मंत्रोंसे सुसैस्कारको प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हो जाता है ॥९०॥ अथवा जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण उत्तम संस्कारको पाकर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भव्य जीव उत्तम कियां ओंको पाकर शुद्ध हो जाता है ॥९१॥ वह संस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता है, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्याज्ञान है, जिस समय वह पुण्यवान् भव्य साक्षात् सर्वज्ञ देवके मुखसे उस उत्तम ज्ञान-

१ भी विशाः । २ प्रत्यासन्तमोक्षस्य । ३ सा चासन्न-ल० । ४ उत्तरोत्तराभ्युवयवदन्वयत्वम् । ५ यत् सञ्जाती प्राप्तौ सत्वाम् । ६ रत्नचयप्राप्तिः । ७ उपागतैः । ५ सञ्जातिपरिप्राप्तिः । ६ आर्थाक्षण्ड । 'क्षार्यावर्तः पुण्यभूमिरित्यभिधानात् । १० एषा सञ्जातिर्मूलं कारणं यासां ताः । ११ यतः कारणात् । १२ संस्कारजन्मसञ्जातिम् । १३ उत्कर्षं याति । १४ सुवर्णपत्रवादाः ।

तवैव परमज्ञानगर्भात् संस्कारकण्यना । जातो अवेव् विजन्मेति वर्तः वीलेव्य भूकितः ॥११॥ वर्ताकक्षं भवेदस्य सूत्रं मन्त्रपुरःसरम् । सर्वज्ञाज्ञात्रधानस्य व्यवभाविकित्यित् ॥१४॥ यज्ञोपवीतमस्य स्थाव् व्रव्यतित्वपुणस्त्रकम् । सूत्रमौदासिकं वु स्थाव् 'भावाक्षैत्त्रिमिर्गृतंः' ॥१४॥ यवैव लक्षसंस्कारः परं' ब्रह्माविषक्वति । तवैनमभिनन्द्वाद्वीवंजोभिर्गणनायकाः ॥१८६॥ 'तस्मयस्यृचितां क्षेषां जैनीं पुष्परेषाक्षतः । स्थिदीकरणमेतिव वर्षप्रोत्साहनं परम् ॥१७॥ अवोनिसस्भवं विव्यक्षानगर्भसम् वृत्यम् । सोऽधिगस्य परं वस्य तदा सक्जातिभाग्यवेत् ॥१०॥ सवोऽधिगतसंक्जातिः सव्गृहित्यमसौ भजेत् । गृहमेषीभवक्षावंवद्कर्माच्यन् पालयन् ॥१०॥ विव्यवतं गृहचर्वायाम् अनुष्ठानं विश्वविक्षत् । तवाप्तिविहितं कृत्स्नम् व्यतमात् समाचरेत् ॥१००॥ विनेष्वास्त्रक्ष्यसक्त्रस्या गणेकैरन् विश्वविक्षतः । स वत्ते परमं बह्यवर्षसं विक्षस्तमः ॥१०१॥ तमेनं वर्षसाद्भूतं श्लावन्ते वामिकाः जनाः । परं तेष इव बाह्यम् स्वतीर्णं महीतलम् ॥१०२॥ स यज्ञन् स्वाव्यक्षेत्रं वीमान् यज्ञवन्ते ।।१०२॥ स यज्ञव्यत् वामान् यज्ञवन्ते ।।१०२॥ स यज्ञव्यत् वामान् यज्ञवन्ते ।।१०२॥

को प्राप्त करता है उस समय वह उत्कृष्ट ज्ञानक्ष्पी गर्भसे संस्कारक्ष्पी जन्म लेकर उत्पन्न होता है और व्रत तथा शीलसे विभूषित होकर द्विज कहलाता है ॥९२-९३॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञा-को प्रधान माननेवाला वह द्विज जो मंत्रपूर्वक सूत्र धारण करता है वही उसके व्रतोंका चिह्न है, वह सूत्र द्वव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है ॥९४॥ तीन लरका जो यज्ञोपवीत है वह उसका द्रव्यसूत्र है और हृदयमें उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रक्ष्पी गुणोंसे बना हुआ जो श्रावकका सूत्र है वह उसका भावसूत्र है ॥९५॥ जिस समय वह भव्य जीव संस्कारोंको पाकर परम ब्रह्मको प्राप्त होता है उस समय आचार्य लोग आशीर्वादक्ष्य वचनोंसे उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प अथवा अक्षतोंसे जिनेन्द्र भगवान्की आशिषिका ग्रहण कराते हैं अर्थात् जिनेन्द्रदेवकी पूजासे बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके शिर आदि अंगोपर रखवाते हैं क्योंकि यह एक प्रकारका स्थिरीकरण है और धर्ममें अत्यन्त उत्साह बढ़ानेवाला है ॥९६-९७॥ इस प्रकार जब यह मव्य जीव बिना योनिके प्राप्त हुए दिव्यज्ञानक्ष्पी गर्भसे उत्पन्न होनेवाले उत्कृष्ट जन्मको प्राप्त होता है तब वह सज्जातिको धारण करनेवाला समभा जाता है ॥९८॥ यह सज्जाति नामकी पहली किया है।

तदनन्तर जिसे सज्जाति किया प्राप्त हुई है ऐसा वह भव्य सद्गृहित्व कियाको प्राप्त होता है इस प्रकार जो सद्गृहस्थ होता हुआ आर्य पुरुषोंके करने योग्य छह कमोंका पालन करता है, गृहस्थ अवस्थामें करने योग्य जो जो विशुद्ध आचरण कहे गये हैं अरहन्त भगवान्के द्वारा कहे हुए उन उन समस्त आचरणोंका जो आलस्य-रिहत होकर पालन करता है, जिसने श्री जिनेन्द्रदेवसे उत्तम जन्म प्राप्त किया है और गणवरदेवने जिसे शिक्षा दी है ऐसा वह उत्तम द्विज उत्कृष्ट ब्रह्मतेज—आत्मतेज्ञको घारण करता है।।९९-१०१।। उस समय घमंस्वरूप हुए उस भव्यकी अन्य घमात्मा लोग यह कहते हुए प्रशंसा करते हैं कि तू पृथिवीतलपर अवतीणं हुआ उत्कृष्ट ब्रह्मतेजके समान है।।१०२।। पूजा करनेवाले यजमान जिसकी पूजा करते हैं, जो स्वयं पूजन करता है, और दूसरोंसे भी कराता

१ यज्ञसूत्रम् । २ उपासकाचारसम्बन्धि । ३ मनसा विकल्पितैः । ४ सम्यग्दर्शनज्ञानचारितैः । उपलब्धि-उपयोगसंस्कारैर्वा । ५ परमज्ञानम्, परमतपो वा । ६ आचार्याः । ७ प्रापयन्ति । ६ प्रवर्तनम् । ६ समाचरन् द०, अ०, ल०, प०, इ०, स० । १० वृत्ताष्ययनसम्पत्तिम् । 'स्याद् प्रह्मावर्षसं वृत्ताध्ययनिदः' इत्यमिषानात् । ११ ज्ञानसम्बन्ध्युत्कृष्टतेज इव । १२ यजनं कृतंन् । १३ यजनं कारयम् ।
१४ पूजाकारकैः । १४ बाराधितः । १६ अध्ययनं कारयन् । १७ आगम-आगमाङ्ग ।

स्युत्तसिय महीं मैं स्युच्छो दोवैमंहीगतैः । देवरवमास्मसात्तुर्याव् इहेवाम्यांवितंर्युणैः ।१०४॥
नाजिमा महिमेक्सस्य गरिमंव न लाववम् । 'प्राप्तिः 'प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं वेति तद्वुणाः ॥१०४॥
गुजैरेनिक्याक्कमहिना देवसाञ्ज्ञवम् । विभृत्लोकातियं वास मह्यामेव महीयते ॥१०६॥
वन्येराचिरतैः सत्यत्रीचकान्तिवमादिभिः । देवनाह्यणतां क्लाव्यां स्वस्मिन् सम्भाववत्यत्तौ ॥१०७॥
प्रव व्यातम्यवां शात् कविवदेनं द्विजनुवः । सूयादेवं किमव्येव देवभूयं गतो भवान् ॥१०६॥
त्वनामुष्यायणः किम किन्ते 'उन्वाउमुष्य पुनिका' । 'येनं वमुष्तसो' भूत्वा यास्यसत्कृत्य मद्विवान् ॥१०६॥
वातिः सेव कृषं तच्य सोऽसि योऽसि प्रगेतनः । तथापि देवतात्मानम् प्रात्मानं मन्यते भवान् ॥१०॥
देवतातिविपित्रनिकार्येव्यप्रयतो । भवान् । गुवद्विजातिदेवानां प्रणामाच्य पराक्रमुकः ॥१११॥
देवतातिविपित्रनिकार्येव्यप्रयतो । स्वान् । गुवद्विजातिदेवानां प्रणामाच्य पराक्रमुकः ॥११२॥
देवता वेनीं प्रपन्नस्य जातः कोऽतिशयस्तव । यतोऽद्यापि मनुष्यस्त्वं पादचारी महीं स्पृत्तन् ॥११२॥
दत्युपाक्यसंरम्भम् उपालक्यः स्य केनचित् । ददात्युत्तरमित्यस्म वचोभिर्युक्तिपत्रार्तः ।।११३॥
भूयतां भो द्विजन्तस्य त्ययाऽस्मदिक्यसम्भवः ।१ । जिनो धिकार्तिताऽस्माकं वानं गर्भोऽतितिर्मालः ॥११४॥

है, जो वेद और वेदाङगके विस्तारको स्वयं पढ़ता हैं तथा दूसरोंको भी पढ़ाता है, जो यद्यपि पृथिवीका स्पर्श करता है तथापि पृथिवीसम्बन्धी दोष जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जो अपने प्रशंसनीय गुणोंसे इसी पर्यायमें देवपर्यायको प्राप्त होता है, जिसके अणिमा ऋदि अर्थात् छोटापन नहीं है किन्तु महिमा अर्थात् बड़प्पन है, जिसके गरिमाऋदि है परन्तु लिघमा नहीं हैं, जिसमें प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और विशत्व आदि देवताओं ने गुण विद्यमान हैं, उपर्युक्त गुणोंसे जिसकी महिमा बढ़ रही है, जो देवरूप हो रहा है और लोकको उल्लंघन करनेवाला उत्कृष्ट तेज घारण करता है ऐसा यह भव्य पृथिवीपर पूजित होता है।।१०३-१०६।। सत्य, शौच, क्षमा और दम आदि धर्मसम्बन्धी आचरणोंसे वह अपनेमें प्रशंसनीय देवन्नाह्मणपनेकी संभावना करता है अर्थात् उत्तम आचरणोंसे अपने आपको देवन्नाह्मणके समान उत्तम बना देता है।।१०७।।

यदि अपनेको भूठमूठ ही द्विज माननेवाला कोई पुरुष अपनी जातिक अहंकारके आवेश से इस देवबाह्मणसे कहे कि आप क्या आज ही देवपनेको प्राप्त हो गये हैं ? ॥१०८॥ क्या तू अमुक पुरुषका पुत्र नहीं है ? और क्या तेरी माता अमुक पुरुषकी पुत्री नहीं है ? जिससे कि तू इस तरह नाक ऊंची कर मेरे ऐसे पुरुषोंका सत्कार किये बिना ही जाता है ? ॥१०९॥ यद्यपि तेरी जाति वही है, कुल वही है और तू भी वही है जो कि सबेरेके समय था तथापि तू अपने आपको देवतारूप मानता है ॥११०॥ यद्यपि तू देवता, अतिथि, पितृगण और अग्निक कार्योमें निपुण है तथापि गुरु, द्विज और देवोंको प्रणाम करनेसे विमुख है ॥१११॥ जैनी दीक्षा धारण करनेसे तुम्के कौनसा अतिशय प्राप्त हो गया है ? क्योंकि तू अब भी मनुष्यं ही है और पृथिवीको स्पर्श करता हुआ पैरोंसे ही चलता है ॥११२॥ इस प्रकार कोघ घारणकर यदि कोई उलाहना दे तो उसके लिये युक्तिसे भरे हुए वचनोंसे इस प्रकार उत्तर दे ॥११३॥ हे अपने आपको द्विज माननेवाले, तू मेरा दिव्य जन्म सुन, श्री जिनेन्द्रदेव ही मेरा पिता है और

१ रत्नत्रयादिगुरालाभः । २ प्रकर्षेगासमन्तात् सकलाभिलषराियत्वम् । ३ देवाधीनम् । देवसाद्भवन् ल०, द०, ६० । देवसाद्भवेत् अ०, प०, स० । ४ देवत्वम् । ५ कुलीनः । 'प्रसिद्धपितुरूरपन्न आमुष्यायरा उच्यते ।' ६ तव । ७ कुलीना पुत्री । ६ येन काररोन । ६ उद्गतनासिकः ।
१० प्राग्भवः । ११ - ध्वप्राकृतो ल०, द० । १२ स्वीकृतकोषं यथा भवति तथा । १३ दूषितः ।
१४ पद्भिः । १५ अस्माकं देवोत्पत्तिः । १६ पिता ।

'तमर्भृती जिना' भिन्नी सनित त्रेषु ध्यसंभिताम्' । स्वसातहृत्य समृद्गृता वर्ष संस्कारणस्मा ॥११४॥ स्वयं विस्तम्भवात्ते वेणा एव ज वातृवाः । वयं व्यविवात्वेऽपि सन्ति चेतृ वृहि हृहिकान् ।।११६॥ स्वायम्भृवात्मृत्वात्म् सती वेषद्विणा वयम् । सत्तिवृत्तं च नः सूत्रं यिवतं सूत्रविताः ॥११७॥ यापतृत्रानुणा यून न द्विणा सूत्रकष्टकाः । सन्वयंकष्टकास्तीवणाः केवनं मसद्विताः ॥११८॥ शरीरक्षम् संस्कारणस्म चेति द्विणा मसन् । कम्यावितां वृतिश्वेषं द्विणात्माता जिनागंवे ॥११६॥ वेहान्सरमित्रान्तः पूर्वदेवप्रकारत् । वर्षारक्षम् वित्रवेषात् । स्वरीरक्षम् वित्रयं वहनाजां भवान्तरे ॥१२०॥ सवाक्ष्यात्ममानस्य पुनः संस्कारपोणतः । द्विजकातापरित्रान्तिकंत्म संस्कारणं समृत्वम् ॥१२१॥ शरीरक्षात्मपं स्वायुक्ते वेहवित्रकंतम् । संस्कारमरणं व्यायत्वस्यागःसमृण्यत्व ॥१२२॥ "वताः वर्षाद्वाते विष्वहाति प्रगेतनम् । मिष्यावर्षानपर्यायं हतस्तेषं मृतो भवेत् ॥१२२॥ स्वर्णं संस्कारकर्यसम् अपापोपहतं वरम् । जातं नो गर्वतृत्वसन्तात्वं कत्तरस्य स्वर्गहित्यमनुत्तरम् ॥१२४॥ स्वर्णानात्वां स्वायवस्यायवस्त्रमा । गृहवेषी स्वत् प्राप्य सद्गृहित्यमनुत्तरम् ॥१२४॥ भूयोऽपि संप्रवस्यामि बाह्यणान् सत्क्योचितान् । जातिवादावलेपस्य । गिर्वासार्यमतः परम् ॥१२६॥ भूयोऽपि संप्रवस्यामि बाह्यणान् सत्तिकयोचितान् । जातिवादावलेपस्य । गिर्वासार्यमतः परम् ॥१२६॥

ज्ञान ही अत्यन्त निर्मल पर्भ है ॥११४॥ उस गर्भमें उपलब्धि, उपयोग और संस्कार इन तीन गुषोंके आश्रित रहनेवाली जो अरहन्तदेवसम्बन्धिनी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीन भिन्न भिन्न शक्तियां हैं उन्हें अपने अधीन कर हम संस्काररूपी जन्मसे उत्पन्न हुए हैं ।।११५।। हम लोग बिना योनिसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये देव ही हैं मनुष्य नहीं हैं, हमारे समान जो और भी हैं उन्हें भी तू देवबाह्मण कह ।।११६।। हम लोग स्वयंभूके मुखसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये देवबाह्मण हैं और हमारे व्रतोंका चिह्न शास्त्रोंमें कहा यह पवित्र सूत्र अर्थात् यज्ञोपवीत है।।११७।। आप लोग तो गलेमें सूत्र घारणकर समीचीन मार्गमें तीक्ष्ण कण्टक बनते हुए पापरूप सूत्रके अनुसार चलनेवाले हैं, केवल मलसे दूषित हैं, द्विज नहीं हैं ॥११८॥ - जीवोंका जन्म दो प्रकारका है एक तो शरीरजन्म और दूसरा संस्कार-जन्म । इसी प्रकार जैनशास्त्रोंमें जीवोंका मरण भी दो प्रकारका माना गया है।।११९।। पहले शरीरका क्षय हो जानेसे दूसरी पर्यायमें जो दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है उसे जीवोंका शरीरजन्म जानना चाहिये। ॥१२०॥ इसी प्रकार संस्कारयोगसे जिसे पुनः आत्मलाभ प्राप्त हुआ है ऐसे पुरुष-को जो द्विजपनेकी प्राप्ति होना है वह संस्कारज अर्थात् संस्कारसे उत्पन्न हुआ जन्म कहलाता है।।१२१।। अपनी आयुके अन्तमें शरीरका परित्याग करना शरीरमरण है तथा व्रती पुरुष-का पार्थोंका परित्याग करना संस्कारमरण है।।१२२।। इस प्रकार जिसे सब संस्कार प्राप्त हुए हैं ऐसा जीव मिथ्यादर्शनरूप पहलेके पर्यायको छोड़ देता है इसलिये वह एक तरहसे मरा हुआ ही कहलाता है ।।१२३।। उन दोनों जन्मोंमेंसे जो पापसे दूषित नहीं है ऐसा संस्कारसे उत्पन्न हुआ यह उत्कृष्ट जन्म गुरुकी आज्ञानुसार मृभे प्राप्त हुआ है इसलिये में देवद्विज या देवब्राह्मण कहलाता हुं ।।१२४।। इस प्रकार न्यायमार्गसे अपने आत्माके गुणोंका उत्कर्ष प्रकट करता हुआ वह पुरुष सर्वश्रेष्ठ सद्गृहित्व अवस्थाको पाकर सद्गृहस्थ होता है।।१२५॥ उत्तम क्रियाओं के करने योग्य ब्राह्मणोंसे उनके जातिवादका अहंकार दूर करनेके लिये इसके

१ शानगर्भे । २ सम्मन्दर्शनशान-चारित्राणीति त्रित्रकारैः । ३ उपलब्ध्युवयोगसंस्कादात्मतां । गताम् । ४ अयोनसम्मनप्रकारान् । अयोनिसम्मनसदृशानित्यर्थः । १ आगम्ब्रोन्तम् । ६ सूत्रमात्र- भेव कण्ठे येषां ते । ७ यस्मात् कारणात् । ५ प्राक्तनम् । १ निध्यावर्षनत्यवनक्षेणेत्यर्थः । १० शरीरजन्मसंस्कारजन्मनोः । ११ वस्माकम् । १२ गुरोरनुशायाः । १३ मर्थस्य । १४ निराक्षप्रणायः ।

सहावीडपरविषयं बाह्यवाः सन्दाहृताः । बह्या स्वयम्भूमँगवान् परमेळीः विनोसमः ॥१२७॥
स स्वाविपरमब्ह्या जिनेन्त्रो गुणवृ हजात् । परं ब्रह्य यदायसम् प्रामनन्ति मुनीदवराः ॥१२६॥
नैणाविनवरी ब्रह्मा जटाकूर्वाविलयनः । यः कामगर्वमो भूस्वा प्रच्युतो ब्रह्मवर्वसात् ॥१२६॥
दिव्यभूते जिनेन्त्रस्य सानगर्मावनाविलात् । समासावितजन्मानो द्विजन्मानस्ततो मताः ॥१३०॥
'वर्णान्सःपातिनो नेते मन्तव्या द्विजससमाः । सतमन्त्राविसंस्कारसमारोपितगौरवाः ॥१३१॥
वर्णास्मानिमान् विद्यः कान्तिज्ञौषपरायणान् । सन्तुष्टान् प्राप्तविश्वष्टचान् प्रविक्तव्यान् प्रविक्तव्याचारभूवणान् ॥१३२॥
'विलव्याचाराः परं नेव बाह्यणा द्विजमानिनः । पापारम्भरता शक्वव् ब्राहत्य पञ्चातिनः ॥१३३॥
सर्वमेवमर्वः वर्मम् ग्रम्भुवेत्य पञ्चनताम् । का नाम गतिरेवां स्यात् पापशास्त्रोपणीविनाम् ॥१३४॥
वोदनासक्षणं भर्मम् ग्रम्भुवेत्य पञ्चनताम् । के तेभ्यः कर्मचाव्याचान् पश्यामो नापरान् भृवि ॥१३४॥
पाचिवदेव्यनीयात्र्य लुष्टाकाः । पापपिष्ठताः । तेऽमी धर्मजुवां बाह्या ये निव्यनस्यमुणाः । पञ्चन् ॥१३६॥
। प्रविद्यहत्यासमारम्भात् कृष्यावेभ्योऽपि निव्यन्ताः । यद्युच्छ्रित मृश्वस्यते हन्तैवं धामिका हताः ॥१३७॥

आगे फिर भी कुछ कहता हूं ॥१२६॥ जो ब्रह्माकी संतान हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं और स्वयंभू, भगवान्, परमेष्ठी तथा जिनेन्द्रदेव ब्रह्मा कहलाते हैं। भावार्थ-जो जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश सुनकर उनकी शिष्य-परम्परामें प्रविष्ट हुए हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं।।१२७॥ श्रीजिनेन्द्रदेव ही आदि परम ब्रह्मा हैं क्योंकि वे ही गुणोंको बढ़ानेवाले हैं और उत्कृष्ट ब्रह्म अर्थात् ज्ञान भी उन्हीं के अधीन है ऐसा मुनियों के ईश्वर मानते हैं।।१२८।। जो मृगचर्म धारण करता है, जटा, डाढ़ी आदि चिह्नोंसे युक्त है तथा कामके वश गधा होकर जो ब्रह्मतेज अर्थात् ब्रह्मचर्यसे भ्रष्ट हुआ वह कभी ब्रह्मा नहीं हो सकता ॥१२९॥ इसलिये जिन्होंने दिव्य मूर्तिके घारक श्री जिनेन्द्रदेवके निर्मल ज्ञानरूपी गर्भसे जन्म प्राप्त किया है वे ही द्विज कहलाते हैं ॥१३०॥ व्रत, मन्त्र तथा संस्कारोंसे जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है ऐसे इन उत्तम द्विजोंको वर्णोंके अन्तर्गत नहीं मानना चाहिये अर्थात् ये वर्णोत्तम हैं ।।१३१।। जो क्षमा और शौच गुणके धारण करनेमें सदा तत्पर हैं, संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें विशेषता प्राप्त हुई है और निर्दोष आचरण ही जिनका आभूषण है ऐसे इन द्विजोंको सब वर्णीमें उत्तम मानते हैं।।१३२।। इनके सिवाय जो मिलन आचारके धारक हैं, अपनेको भूठमूठ द्विज मानते हैं, पापका आरम्भ करनेमें सदा तत्पर रहते हैं और हठपूर्वक पशुओंका घात करते हैं वे ब्राह्मण नहीं हो सकते ॥१३३॥ जो समस्त हिंसामय धर्म स्वीकार कर पशुओंका घात करते हैं ऐसे पापशास्त्रोंसे आजीविका करनेवाले इन ब्राह्मणोंकी न जाने कौन सी गति होगी ? ॥१३४॥ जो अधर्म स्वरूप वेदमें-कहे हुए प्रेरणात्मक धर्मको धर्म मानते हैं मैं उनके सिवाय इस पृथिवीपर और किसीको कर्म चाण्डाल नहीं देखता हूं अर्थात् वेदमें कहे हुए धर्मको माननेवाले सबसे बढ़कर कर्म चाण्डाल हैं ॥१३५॥ जो निर्देय होकर पशुओंका घात करते हैं वे पापरूप कार्योंमें पंडित हैं, लुटेरे हैं, और धर्मात्मा लोगोंसे बाहच हैं; ऐसे पुरुष राजाओंके द्वारा दण्डनीय होते हैं।।१३६।। पशुओंकी हिंसा करनेके उद्योगसे जो राक्षसोंसे भी अधिक निर्दय हैं यदि ऐसे पुरुष ही उत्कृष्टताको प्राप्त होते हों तब

१ परमपदे स्थितः । २ कामाद् गर्दभाकारमुख इत्यर्थः । ३ अध्ययनसम्पत्तेः । ४ अकलुपात् । ४ वर्णमात्रवर्तिन इत्यर्थः । ६ दुष्ट । ७ हठात्, साक्षात् वा । द हिसामयम् । ६ हिसा कृषेताम् । १० वेदोक्तलक्षणम् । ११ प्रतिकां कृषेते । १२ चौराः । १३ निःकृपा । १४ पशुहननप्रारम्भात् । १५ राक्षसेभ्यः । 'राक्षसः कोग्रपः त्रव्यात् त्रव्यादोऽस्नप आशरः' इत्यभिषानात् । १६ उन्नतिम् ।

मिलनाविरता ह्येते 'कृष्णवर्गे द्विजबुवाः । जैनास्तु निर्मलावाराः 'शुक्लवर्गे मता बुवैः ।।१३८।।

गृतिस्मृति'पुरावृत्त' वृत्तमम्त्रक्रियाशिताः । वेवतालिक्ष्मकामान्तकृता शुद्धिद्विजन्मनाम् ।।१३६।।

ये विशुद्धतरां वृत्तिं तत्कृतां समुपाशिताः । ते शुक्लवर्गे बोधव्याः शेवाः शुद्धेः बहिः कृता ।।१४०।।

तब्बुद्धपशुद्धी बोधव्ये न्यायान्यायप्रवृत्तितः । न्यायौ दयाईवृत्तित्वम् ग्रन्यायः प्राणिमारणम् ।।१४१।।

विशुद्धवृत्तयस्तस्माज्जेना वर्णोत्तमा द्विजाः । 'वर्णान्तःपातिनो नैते जगन्मान्या इति स्थितम् ।।१४२।।

स्यावारेका च षद्कर्मजीविनां गृहमेशिनाम् । हिसावोषोऽनुसङ्गो स्याज्जेनानां च द्विजन्मनाम् ।।१४३।।

इत्यत्र' बूमहे सत्यम्'र ग्रन्थसावद्यसङ्गतिः । 'तत्रास्त्येव तथाप्येषां स्याज्जुद्धिः शास्त्रवर्शिता ।।१४४।।

प्राप चेषां विशुद्धपद्धनं पक्षद्रचर्यां च साधनम् । इति त्रितयमस्त्येव तविदानीं विवृष्महे ।।१४५।।

तत्र पक्षो हि जैनानां कृत्स्नहिसाविवर्जनम् । मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्म्यैरपवृंहितम् ।।१४६।।

वर्षा तु वेवतार्थं वा मन्त्रसिद्धपर्यमेव वा । ग्रौषथाहारक्लृप्त्यं वा न हिस्यामीति चेष्टितम् ।।१४७।।

तत्राकामकृते श शुद्धिः प्रायश्चित्तीवधीयते । पश्चाक्वात्मालयं । सूनौ व्यवस्थाप्य गृहोण्कनम् ।।१४८।।

तो दुः सके साथ कहना पड़ेगा कि बेचारे धर्मात्मा लोग व्यर्थ ही नष्ट हुए ॥१३७॥ ये द्विज लोग मिलन आचारका पालन करते हैं और भूठमूठ ही अपनेको द्विज कहते हैं इसलिये विद्वान् लोग इन्हें कृष्णवर्ग अर्थात् पापियों के समूहमें गिमत करते हैं और जैन लोग निर्मल आचारका पालन करते हैं इसलिये इन्हें शुक्लवर्ग अर्थात् पुण्यवानों के समूहमें शामिल करते हैं ॥१३८॥ द्विज लोगों की शुद्धि श्रुति, स्मृति, पुराण, सदाचार, मन्त्र और कियाओं के आश्रित है तथा देवताओं के चिह्न धारण करने और कामका नाश करने से हो हो ॥१३९॥ जो श्रुत स्मृति आदिक द्वारा की हुई अत्यन्त विशुद्ध वृत्तिको धारण करते हैं उन्हें शुक्लवर्ग अर्थात पुण्यवानों के समूहमें समभाना चाहिये और जो इनसे शेष बचते हैं उन्हें शुद्धिसे बाहर समभाना चाहिये अर्थात् वे महा अशुद्ध हैं ॥१४०॥ उनकी शुद्धि और अशुद्धि, न्याय और अन्यायरूप प्रवृत्तिसे जाननी चाहिये। दयासे कोमल परिणाम होना न्याय है और प्राणियों का मारना अन्याय है ॥१४१॥ इससे यह बात निश्चित हो चुकी कि विशुद्ध वृत्तिको धारण करनेवाले जैन लोग ही सब वर्णों में उत्तम हैं। वे ही द्विज हैं। ये बाह्मण आदि वर्णों के अन्तर्गत न होकर वर्णोत्तम हैं और जगत्युज्य हैं ॥१४२॥

अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो असि मषी आदि छह कमोंसे आजीविका करने-वाले जैन द्विज अथवा गृहस्थ हैं उनके भी हिसाका दोष लग सकता है परन्तु इस विषयमें हम यह कहते हैं कि आपने जो कहा है वह ठीक है, आजीविकाके लिये छह कर्म करनेवाले जैन गृहस्थोंके थोड़ी सी हिंसाकी संगति अवश्य होती है परन्तु शास्त्रोंमें उन दोषोंकी शुद्धि भी तो दिखलाई गई है ॥१४३-१४४॥ उनकी विश्वद्धिके अङ्ग तीन हैं पक्ष, चर्या और साधन । अब में यहाँ इन्हीं तीनका वर्णन करता हूं ॥१४५॥ उन तीनोंमेंसे मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य-भावसे वृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिंसाका त्याग करना जैनियोंका पक्ष कहलाता है ॥१४६॥ किसी देवताके लिये, किसी मंत्रकी सिद्धिके लिये अथवा किसी औषिध या भोजन बनवानेके लिये में किसी जीवकी हिंसा नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती है ॥१४७॥ इस प्रतिज्ञामें यदि कभी इच्छा न रहते हुए प्रमादसे दोष लग जावे तो प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि

१ पाप । २ पुण्य । ३ आगम । ४ धर्मसंहिता । ५ पुराण । ६ श्रुतिस्मृत्यादिकृताम् । ७ जैनद्विजौत्तरयोः शुद्धधशुद्धिः । ५ वर्णमात्रवर्तिनः । ६ शङ्का । १० 'हिंसादोषोनुसङ्गी स्याद्' इत्यत्र । ११ सत्यमित्यङगीकारे । १२ चेष्टिते । व्यापारे इत्यर्थः । १३ प्रमादजनिते दोषे । १४ —चात्मान्वयं द०, ल०, इ०, अ०, प०, स० ।

वर्षेषा गृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम् । देहाहारेहितत्यागात् ध्यानभुद्धात्मकोधनम् ॥१४६॥ जिब्बेतेषु न संस्पर्शो वधेनाहंद्द्विजन्मनाम् । इत्यात्मपक्षनिक्षिप्तदोषाणां स्यान्निराकृतिः ॥१५०॥ वतुर्णामाध्ममाणां च शुद्धिः स्यादाहंते मते । चातुराश्रम्यमन्येषाम् ग्रविचारितसुन्दरम् ॥१५१॥ व्रह्मचारी गृहस्यदच वानप्रस्थोऽय भिक्षुकः । इत्याश्रमास्तु जैनानाम् उत्तरोत्तरशुद्धितः ॥१५२॥ ज्ञातक्याः स्युः प्रयञ्चेन सान्तर्भेदाः पृथिविधाः । प्रन्थगौरवभीत्या तु नात्रेतेषां प्रपञ्चना ॥१५३॥ स दृगृहित्विमतं श्रेयं गुणैरात्मोपबृंहणम् । पारित्राज्यिमतो वक्ष्ये सुविद्युद्धं क्रियान्तरम् ॥१५४॥ इति सद्गृहित्वम् ।

गार्हस्थ्यमनुपाल्यैवं गृहवासाद् विरज्यतः । यद्दीकाग्रहणं तद्धि पारिव्राज्यं प्रचक्षते ॥१४४॥ पारिव्राज्यं परिव्राजो भावो निर्वाणवीक्षणम् । तत्र निर्ममता वृत्या जातरूपस्य घारणम् ॥१४६॥ प्रशस्तितिथनक्षत्रयोगलग्न प्रहांशके । निर्प्रत्याचार्यमाश्रित्य दीक्षा ग्राह्या मुमुकुणा ॥१४७॥ विशुद्धकुलगोत्रस्य सद्वृत्तस्य वपुष्मतः । बीकायोग्यत्वमाम्नातं सुमुखस्य सुमेषसः ॥१४८॥ "ग्रहोपरागग्रहणे परिवेषेन्द्रचापयोः । वक्त्प्रहोदये मेघपटलस्थिगतेऽम्बरे ॥१४६॥

की जाती है तथा अन्तमें अपना सब कुटुम्ब पुत्रके लिये सौंपकर घरका परित्याग किया जाता है।।१४८।। यह गृहस्थ लोगोंकी चर्या कही, अब आगे साधन कहते हैं। आयुके अन्त समयमें शरीर आहार और समस्त प्रकारकी चेष्टाओंका परित्याग कर ध्यानकी शुद्धिसे जो आत्माको शुद्ध करना है उसे साधन कहते हैं।।१४९।। अरहन्तदेवको माननेवाले द्विजोंका पक्ष, चर्या और साधन इन तीनोंमें हिसाके साथ स्पर्श भी नहीं होता, इस प्रकार अपने ऊपर ठहराये हुए दोषोंका निराकरण हो सकता है।।१५०॥ चारों आश्रमोंकी शुद्धता भी श्री अईन्तदेवके मतमें ही है। अन्य लोगोंने जो चार आश्रम माने हें वे विचार किये बिना ही सुन्दर हैं अर्थात् जब तक उनका विचार नहीं किया गया है तभी तक सुन्दर हैं।।१५१॥ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक ये जैनियोंके चार आश्रम हैं जो कि उत्तरोत्तर अधिक विशुद्धि होनेसे प्राप्त होते हैं।।१५२॥ ये चारों ही आश्रम अपने अपने अन्तर्भेदोंसे सहित होकर अनेक प्रकारके हो जाते हैं, उनका विस्तारके साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये परन्तु ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे यहाँ उनका विस्तार नहीं लिखा है।।१५३॥ इस प्रकार गुणोंके द्वारा अपने आत्माकी वृद्धि करना यह सद्गृहित्व किया है। अब इसके आगे अत्यन्त विशुद्ध पारिव्रज्य नामकी तीसरी कियाका निरूपण करेंगे।।१५४॥ यह दूसरी सद्गृहित्व किया है।

इस प्रकार गृहस्थधर्मका पालन कर घरके निवाससे विरक्त होते हुए पुरुषका जो दीक्षा ग्रहण करना है उसे पारिव्रज्य कहते हैं।।१५५।। परिव्राट्का जो निर्वाणदीक्षारूप भाव है उसे पारिव्रज्य कहते हैं, इस पारिव्रज्य कियामें ममत्व भाव छोड़कर दिगम्बररूप घारण करना पड़ता है।।१५६।। मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ लग्न और शुभ ग्रहोंके अंशमें निर्ग्रन्थ आचार्यके पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये।।१५७।। जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, चरित्र उत्तम है, मुख सुन्दर है और प्रतिभा अच्छी है ऐसा पुरुष ही दीक्षा ग्रहण करनेके योग्य माना गया है।।१५८॥ जिस दिन ग्रहोंका उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूर्य-चन्द्रमापर परिवेष (मण्डल) हो, इन्द्रभनुष उठा हो, दुष्ट ग्रहोंका उदय हो, आकाश मेघपटलसे ढका हुआ हो, नष्ट मास

१ बेष्टा। २ चतुराश्रमत्वम्। ३ नानाप्रकाराः। ४ विरक्ति गच्छतः। ४ मुहूर्तः। ६ महांशकैः स०, द०, अ०, प०, इ०, स०। ७ चन्द्रादिप्रहरो।

'नव्दाधिमासिवनयोः संकान्तौ 'हानिमित्तियौ । बीकाविधि मुमुक्तूणां नेक्छिन्ति कृतवृद्धयः ।११६०॥
'सन्त्रदायमनादृत्य यस्तिवमं 'वीक्षयेवधोः । स साधुभिवहिः कार्यो वृद्धात्यासादनारतः ।१६१॥
'तत्र सूत्रवंदान्याद्वः योगीन्द्राः सप्तविक्षतिम् । यैनिकीतै भेवेत्साक्षात् पारिवाज्यस्य लक्षणम् ॥१६२॥
जातिर्मृतिद्व तत्रस्यं लक्षणं सुन्दराद्धगता । प्रभामण्डलककाणि तथाभिष्यवनायते ।।१६३॥
सिहासनोपधाने च छत्रचामरघोषणः । मशौकवृक्षनिधयो गृहशोभावगाह् ।।१६४॥
कोत्रताऽज्ञा सभाः कोर्तिवंग्वता वाहनानि च । भावाहारसुक्षानीति जात्यादिः सप्तविक्षतिः ॥१६४॥
जात्यादिकानिमान् सप्तविक्षति परमेष्ठिनाम् । गुणानाहुभंजे होक्षां स्वेषु । ११ति जाति ।।१६६॥
जातिमानप्यनुत्सिकतः । सम्भजेवर्हतां कमौ । यतो जात्यन्तरे । जात्यां पाति जाति ।।१६॥
जातिर्गदी । भवेद्दिव्या चित्रयाभिता । परमा जातिराहं स्ये स्वात्मोत्था सिद्धिमीयुषाम् ॥१६॥।

अथवा अधिक मासका दिन हो, संक्रान्ति हो अथवा क्षयतिथिका दिन हो उस दिन बुद्धिमान् आचार्य मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्योंके लिये दीक्षाकी विधि नहीं करना चाहते हैं अर्थात् उस दिन किसी शिष्यको नवीन दीक्षा नहीं देते हैं।।१५९-१६०।। जो मन्दबुद्धि आचार्य इस सम्प्रदायका अनादर कर नवीन शिष्यको दीक्षा दे देता है वह वृद्ध पुरुषोंके उल्लंघन करनेमें तत्रर होतेसे अन्य साधुओंके द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य है। भावार्थ-जो आचार्य असमय-में ही शिष्योंको दीक्षा दे देता है वह वृद्ध आचार्योंकी मान्यताको उल्लंघन करता है इसल्ये साधुओंको चाहिये कि वे ऐसे आचार्यको अपने संघसे बाहर कर दे ।।१६१।। मुनिराज इस पारिव्रज्य कियामें उन सताईस सूत्र पदोंका निरूपण करते हैं जिनका कि निर्णय होनेपर पारि-व्रज्यका साक्षात् लक्षण प्रकट होता है।।१६२।। जाति, मूर्ति, उसमें रहनेवाले लक्षण, शरीर-की सुन्दरता, प्रभा, मण्डल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिहासन, उपधान, छत्र, चामर, घोषणा, अशोक वृक्ष, निधि, गृहशोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति, वन्दनीयता, वाहन, भाषा, आहार और सुख ये जाति आदि सत्ताईस सूत्रपद कहलाते हैं।।१६३-१६५।। ये जाति आदि सत्ताईस सूत्रपद परमेष्ठियोंके गुण कहलाते हैं। उस भव्य पुरुषको अपने जाति आदि गुणोंसे आदर न करते हुए दीक्षा धारण करना चाहिये। भावार्थ-ये जाति आदि गुण जिस प्रकार परमेष्ठियों में होते हैं उसी प्रकार दीक्षा लेनेवाले शिष्यमें भी यथासंभव रूपसे होते हैं परन्तु शिष्यको अपने जाति आदि गुणोंका सन्मान नहीं कर परमेष्ठियोंके ही जाति अदि गुणोंका सन्मान करना चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेसे वह शिष्य अहंकार आदि दुर्गुणों-से बचकर अपने आपका उत्थान शीघ्र ही कर सकता है।।१६६।। स्वयं उत्तम् जातिवाला होनेपर भी अहंकाररहित होकर अरहन्तदेवके चरणोंकी सेवा करनी चाहिये वयोंकि ऐसा करनेसे वह भव्य दूसरे जन्ममें उत्पन्न होनेपर दिव्या, विजयाश्रित', परमा और स्वा इन चार जातियोंको प्राप्त होता है ॥१६७॥ इन्द्रके दिव्या जाति होती है, चक्रवर्तियोंके विजयाश्रिता, अरहन्तदेवके परमा और मोक्षको प्राप्त हुए जीवोंके अपने आत्मासे उत्पन्न होनेवाली स्वा-

१ नष्टमासस्याधिकमासस्य दिनयोः । २ असम्पूर्णितथौ । ३ सम्पूर्णमतयः । ४ आम्नायम् (परम्पराम्) । ५ दीक्षां स्वीकुर्यात् । ६ वृद्धातिकमर्गो तत्परः । ७ परिव्राज्यैः । ६ निष्चितैः । ६ प्रत्यक्षम् । १० मूर्त्तिस्थितम् । तत्रत्यं ल० । ११ अभिषवश्च अभिषेको नाथता च स्वामित्वं च । १२ आत्मीयेषु । १३ जात्यादिषु । १४ अर्गावत । १५ चरगौ । १६ जन्मान्तरे । १७ उत्पत्तौ सत्याम् । १६ दिव्यजातिर्विजयजातिः परमजातिः स्वामोत्थजातिरिति । १६ इन्द्रस्य इयम् ।

मूर्श्मिदिव्यक्ति नेतस्या कल्पनेयं चतुष्ट्यो । पुराजसैरसम्मोहात् स्वित्रिक्ति जिस्सी मता ॥१६६॥ कर्शयेन्मूर्तिमास्मीयां रसन्मूर्तीः शरीरिजाम् । तपोऽधितिष्ठेद् विव्याविमूर्तीराष्ट्रसमा सृनिः ॥१७०॥ स्वत्रस्ममानिर्देश्यं मन्यमाने जिनेशिनाम् । तस्यान्यभिसन्धायं तपस्येत् इत्तरस्मणः ॥१७१॥ स्वात्रम्पायम् मृनिद्यं तपश्चरेत् । वाञ्छिन्विध्याविसौन्दर्यम् धनिवायंपरम्परम् ॥१७२॥ सत्रीक्तसाद्यमे ब्युत्सृष्टस्वकायप्रभवप्रमः । प्रभोः प्रभां मृनिद्यायम् भवेत् (क्षप्रं प्रभास्वरः ॥१७३॥ स्वं मिनश्तेह वीपावितेषोऽपास्य जिनं भजन् । तेषोमयमयं योगी स्यासेषोवस्योज्यसः ॥१७४॥ स्वं मिनश्तेह वस्त्रिण्यस्त्राणि प्रभावतनानि प्रशान्तिभाक् । जिनमाराध्य योगीन्द्रो धमंचक्राधियो भवेत् ॥ स्यस्तस्त्रानाविसंस्कारः संभित्य स्नातकं जिनम् । मूर्ष्यं मेरोरवाष्नोति परं जन्माभिवेषनम् ॥१७६॥ स्वं ''स्वाम्यमैहिकं त्यस्या परमस्वामिनं जिनम् । सेवित्वा सेवनीयस्वम् एष्यत्येष जगज्जनेः ॥१७६॥ स्वं वित्रासनभेदानां त्यागास्यक्ताम्बरो मृनिः । सेहं विष्टरमध्यास्य तीर्थप्रस्यापको भवेत् ॥१७६॥ ''स्वोपथानावात्रावृत्य योऽभूसिवप्रं विर्मृति । शयानः स्थिष्यले बाहुमात्रापितिशरस्तटः ॥१७६॥ ''स्वोपथानावात्रावृत्य योऽभूसिवप्रं विर्मृति । शयानः स्थिष्यले बाहुमात्रापितिशरस्तटः ॥१७६॥

जाति होती है।।१६८।। इन चारोंकी कल्पना मूर्ति आदिमें कर लेनी चाहिये, अर्थात् जिस प्रकार जातिके दिव्या आदि चार भेद हैं उसी प्रकार मूर्ति आदिके भी समभ लेना चाहिये। परन्त पुराणोंको जाननेवाले आचार्य मोहरहित होनेसे किसी किसी जगह तीन ही भेदोंकी कल्पना करते हैं। भावार्थ -सिद्धोंमें स्वा मूर्ति नहीं मानते हैं।।१६९।। जो मुनि दिव्य आदि मूर्तियों-को प्राप्त करना चाहता है उसे अपना शरीर कृश करना चाहिये तथा अन्य जीवोंके शरीरोंकी रक्षा करते हुए तपश्चरण करना चाहिये ॥१७०॥ इसी प्रकार अनेक लक्षण घारण करने-वाला वह पुरुष अपने लक्षणोंको निर्देशं करनेके अयोग्य मानता हुआ जिनेन्द्रदेवके लक्षणोंका चिन्तवनकर तपश्चरण करे ।।१७१।। जिनकी परम्परा अनिवार्य है ऐसे दिव्य आदि सौन्दर्यों-की इच्छा करता हुआ वह मुनि अपने शरीरके सौन्दर्यको मिलन करता हुआ कठिन तपश्चरण करे । १९७२।। जिसका शरीर मलिन हो गया है, जिसने अपने शरीरसे उत्पन्न होनेवाली प्रभा का त्याग कर दिया है और जो अर्हन्तदेवकी प्रभाका ध्यान करता है ऐसा साधु शीघ्र ही देदीप्य-मान हो जाता है अर्थात् दिव्यप्रभा आदि प्रभाओंको प्राप्त करता है ॥१७३॥ जो मुनि अपने मणि और तेलके दीपक आदिका तेज छोड़कर तेजोमय जिनेन्द्र भगवान्की आराधना करता है वह प्रभामण्डलसे उज्ज्वल हो उठता है ॥१७४॥ जो पहलेके अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र आदि को छोड़कर अत्यन्त शान्त होता हुआ जिनेन्द्रभगवान्की आराधना करता है वह योगिराज धर्मचक्रका अधिपति होता है।।१७५।। जो मुनि स्नान आदिका संस्कार छोड़कर केवली जिनेन्द्रका आश्रय लेता है अर्थात् उनका चिन्तवन करता है वह मेरपर्वतके मस्तकपर उत्कृष्ट जन्माभिषेकको प्राप्त होता है।।१७६।। जो मुनि अपने इस लोक-सम्बन्धी स्वामीपनेको छोड़कर परमस्वामी श्रीजिनेन्द्रदेवकी सेवा करता है वह जगत्के जीवोंके द्वारा सेवनीय होता है अर्थात् जगत्के सब जीव उसकी सेवा करते हैं।।१७७।। जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनों के भेदोंका त्यागकर दिगम्बर हो जाता है वह सिंहासनपर आरूढ़ होकर तीर्थको प्रसिद्ध करने-वाला अर्थात् तीर्थं कर होता है ॥१७८॥ जो मुनि अपने तकिया आदिका अनादर कर परिग्रह-

१ दिव्यमूर्तिविजयमूर्तिः परममूर्तिः स्वात्मोत्थमूर्तिरिति एवमुत्तरत्रापि योजनीयम् । २ सिद्धादौ । ३ नामसंकीर्तनं कर्तुमयोग्यमिति । ४ ध्यात्वा । ४ गुणैः प्रतीतः । 'गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षरणाहितलक्षरणो'— इत्यिकामात् । ६ म्लानि कुर्वन् । ७ जिनस्य । ५ तेलाम्यक्रगन । ६ दिव्यास्त्र । १० —व्यस्त्र— ठ० । करमुक्तः । ११ सामान्यास्त्र । १२ प्रकृष्टज्ञानातिशयम् । १३ स्वामित्वम् । १४ निजोप- वहासनादि । 'उपधानं तूपवर्हक्' इत्यिभिषानात् । १४ निःपरिग्रहः ।

स महाभ्युवगं प्राप्य जिनो मूत्वाऽऽप्तसिक्यः । वेर्बीवरिक्तं वीप्रम् झास्कन्वत्युपधानकम् ।।१८०।। त्यक्तंशीतातपत्राण सकलात्मपरिच्छवः । त्रिभिष्ठछत्रः समुद्भासिरत्नेद्भासते स्वयम् ।।१८१।। विविध्यक्षन त्यागाव् झनुष्ठिततपोविधिः । चामराणां चतुःषष्ठिया वीज्यते जिनपर्यये ।।१८२।। उजिम्नतानकसङ्गीतधोषः कृत्वा तपोविधिम् । स्याव् चुवुन्तुभिनिर्घोषः घुष्यमाणजयोदयः ।।१८३।। उद्यानाविकृतां छायाम् अपास्य स्वां तपो व्यथात् । यतोऽयमत एवास्य स्यावशोकमहाद्रुमः ।।१८४।। स्वं 'स्वापतेयमुचितं त्यक्त्वा निर्ममतामितः" । स्वयं निधिभिरभ्यत्य सेव्यते द्वारि दूरतः ।।१८४।। त्रृह्योभां कृतारकां दूरीकृत्य तपस्यतः । श्रीमण्डपाविशोभास्य स्वतोऽभ्येति पुरोगताम् ।।१८६।। त्रोत्रवाहनादस्य गहनाम्पधितिष्ठतः । त्रिजगण्जनतास्यानसहं स्याववगाहनम् ।।१८७।। क्षेत्रवास्तुसमुत्सर्गात् 'क्षेत्रकृत्वमृत्येषुवः । स्वाधीनित्रजगत्केत्रम् ऐश्यमस्योपजायते ।।१८८।। आक्राभिमानमुत्सृष्य मौनमास्थितवानयम् । प्राप्नोति परमामाज्ञां सुरासुरिशरोधृताम् ।।१८६।। स्वामिष्टरभृत्यवस्थ्वाविसभामुत्सृष्टवानयम् । परमाप्तपदप्राप्तौ अष्यास्ते त्रिजगत्सभाम् ।।१८०।।

रहित हो जाता है और केवल अपनी भुजापर शिरका किनारा रखकर पृथिवीके ऊंचे-नीचे प्रदेशपर शयन करता है वह महाअभ्युंदय (स्वर्गादिकी विभूति) को पाकर जिन हो जाता है, उस समय सब लोग उसका आदर-सत्कार करते हैं और वह देवोंके द्वारा बने हुए देदीप्यमान तिकयाको प्राप्त होता है।।१७९-१८०।। जो मुनि शीतल छत्र आदि अपने समस्त परिग्रह-का त्याग कर देता है वह स्वयं देदीप्यमान रत्नोंसे युक्त तीन छत्रोंसे सुशोभित होता है ।।१८१।। अनेक प्रकारके पंखाओंके त्यागसे जिसने तपश्चरणकी विधिका पालन किया है ऐसा मुनि जिनेन्द्रपर्यायमें चौंसठ चमरोंसे वीजित होता है अर्थात् उसपर चौंसठ चमर ढुलाये जाते हैं ॥१८२॥ जो मुनि नगाड़े तथा संगीत आदिकी घोषणाका त्याग कर तपश्चरण करता है उसके विजयका उदय स्वर्गके दुन्दुभियोंके गम्भीर शब्दोंसे घोषित किया जाता है।।१८३।। चूंकि पहले उसने अपने उद्यान आदिके द्वारा की हुई छायाका परित्याग कर तपश्चरण किया था इसलिये ही अब उसे (अरहन्तअवस्थामें) महाअशोक वृक्षकी प्राप्ति होती है।।१८४॥ जो अपना योग्य धन छोड़कर निर्ममत्वभावको प्राप्त होता है वह स्वयं आकर दूर दरवाजेपर खड़ी हुई निधियोंसे सेवित होता है अर्थात् समवसरण भूमिमें निधियाँ दरवाजेपर खड़े रहकर उसकी सेवा करती हैं।।१८५।। जिसकी रक्षा सब ओरसे की गई थी ऐसी घरकी शोभाको छोड़कर इसने तपश्चरण किया था इसीलिये श्रीमण्डपकी शोभा अपने आप इसके सामने आती है।।१८६।। जो तप करनेके लिये सबन वनमें निवास करता है उसे तीनों जगत्के जीवोंके लिये स्थान दे सकनेवाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है अर्थात् उसका ऐसा समवसरण रचा जाता है जिसमें तीनों लोकोंके समस्त जीव सुखसे स्थान पा सकते हैं।।१८७।। जो क्षेत्र मकान आदिका परित्याग कर शुद्ध आत्माको प्राप्त होता है उसे तीनों जगत्के क्षेत्रको अपने आधीन रखनेवाला ऐश्वर्य प्राप्त होता है।।१८८।। जो मुनि आज्ञा देनेका अभिमान छोड़कर मौन घारण करता है उसे सुर और असुरोंके द्वारा शिरपर धारण की हुई उत्कृष्ट आज्ञा प्राप्त होती है अर्थात् उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं।।१८९।। जो यह मुनि अपने इष्ट सेवक तथा भाई आदिकी सभाका परित्याग करता है इसलिये उत्कृष्ट अरहन्त पदकी प्राप्ति होनेपर

१ उपवर्हम् । २ छत्र । ३ चामर । ४ अर्हपर्याये सित । ४ स्वर्दुन्दुभिभिः । ६ धनम् । 'द्रव्यं वृत्तं स्वापतेयं रिक्यं दृक्यं धनं वसुः' इत्यभिषानात् । ७ निर्गमत्वं गतः । ५ अग्रेसरताम् । ६ प्रवेशनात् । १० आत्मस्वरूपत्वम् । 'क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः' इत्यभिषानात् ।

स्वगुणोत्कीतंनं त्यक्तवा त्यक्तकामो महातपाः । स्तुतिनिन्दासमो भूयः कीर्त्यते भुवनेदवरः ॥१६१॥ विन्दित्वा बन्द्यमहंन्तं 'यतोऽनृष्ठितवांस्तपः । ततोऽयं वन्द्यते वन्द्यः' ग्रनिन्द्यगुणसिन्निषः ॥१६२॥ तपोऽयमनुपानत्कः' पादचारी विवाहनः । कृतवान् पद्मगर्भेषु चरणन्यासमहंति' ॥१६३॥ वाग्गुप्तो हितवाग्वृत्त्या यतोऽयं तपित स्थितः । ततोऽस्य विव्यभाषा स्यात् प्रीणयन्त्यविक्तां सभाम् ॥१६४॥ 'ग्रनादवािक्रयताहारपारणोऽतप्त' यत्तपः" । तदस्य विव्यविक्य'परमामृततृप्तयः ॥१६४॥ त्यक्तकामसुक्तो भूत्वा तपस्यस्थािक्वरं यतः । ततोऽयं सुक्तसाद्भूत्वा परमानन्द्युं भक्तेत् ॥१६६॥ किमन्न बहुनोक्तेन यद्यविष्टं यथाविधम् । त्यकेन्मुनिरसंकत्पः तत्तत्सूतेऽस्य तत्तपः । १६७॥ प्राप्तोत्कर्षं तदस्य स्यात्तपदिचन्तामणेः फलम् । यतोऽहंज्जातिमूर्त्याविप्राप्तः संवाऽनुविज्ञता ॥१६६॥ जैनेदवरीं परामानां सूत्रोदिष्टां प्रमाणयन् । तपस्यां यवुपाधत्ते पारिव्राच्यं तदाञ्जसम्' ॥१६६॥ ग्रन्यक्व बहुवाग्जाले निवद्धं युक्तिवािषतम् । पारिव्राज्य परित्यज्य ग्राह्यं 'विद्यमनुत्तरम्' ॥२००॥ इति पारिव्राज्यम् ।

वह तीनों लोकोंकी सभा अर्थात् समवसरण भूमिमें विराजमान होता है।।१९०॥ जो सब प्रकारकी इच्छाओंका परित्याग कर अपने गुणोंकी प्रशंसा करना छोड़ देता है और महा-तपश्चरण करता हुआ स्तुति तथा निन्दामें समान भाव रखता है वह तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा प्रशंसित होता है अर्थात् सब लोग उसकी स्तुति करते हैं ।।१९१।। इस मुनिने वन्दना करने योग्य अर्हन्तदेवकी बन्दना कर तपक्चरण किया था इसीलिये यह वन्दना करने योग्य-पूज्य पुरुषोंके द्वारा वन्दना किया जाता है तथा प्रशंसनीय उत्तम गुणोंका भाण्डार हुआ है ॥१९२॥ जो जूता और सवारीका परित्याग कर पैदल चलता हुआ तपश्चरण करता है वह कमलोंके मध्यमें चरण रखनेके योग्य होता है अर्थात् अर्हन्त अवस्थामें देवलीग उसके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना करते हैं ।।१९३।। चूंकि यह मुनि वचनगुष्तिको धारण कर अथवा हित मित वचनरूप भाषासमितिका पालन कर तपश्चरणमें स्थित हुआ था इसलिये ही इसे समस्त सभाको संतुष्ट करनेवाली दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है ॥१९४॥ इस मुनिने पहले उपवास धारण कर अथवा नियमित आहार और पारणाएं कर तप तपा था इसलिये ही इसे दिव्यतृप्ति, विजय-तृष्ति, परमतृष्ति और अमृततृष्ति ये चारों ही तृष्तियाँ प्राप्त हुई हैं।।१९५।। यह मुनि काम जितत सुलको छोड़कर चिरकाल तक तपश्चरणमें स्थिर रहा था इसलिये ही यह सुलस्वरूप होकर परमानन्दको प्राप्त हुआ है।।१९६॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? संक्षेप में इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्परहित होकर जिस प्रकारकी जिस जिस वस्तुका परित्याग करता है उसका तपश्चरण उसके लिये वही वही वस्तु उत्पन्न कर देता है ॥१९७॥ जिस तपश्चरणरूपी चिन्तामणिका फल उत्कृष्ट पदकी प्राप्ति आदि मिलता है और जिससे अर्हन्तदेवकी जाति तथा मूर्ति आदिकी प्राप्ति होती है ऐसी इस पारिव्रज्य नामकी क्रियाका वर्णन किया ॥१९८॥ जो आगममें कही हुई जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ तपस्या धारण करता है अर्थात् दीक्षा ग्रहण करता है उसीके वास्तविक पारिव्रज्य होता है ॥१९९॥ अनेक प्रकारके वचनोंके जालमें निबद्ध तथा युक्तिसे बाधित अन्य लोगोंके पारिव्रज्य

१ यस्मात् कारणात्। २ गणधरादिभिः। ३ पादत्राणरहितः। ४ पादन्यासस्य योग्यो भवति। ५ अनशनद्रती। ६ अकरोत्। ७ यत् कारणात्। ६ दिव्यतृष्तिविजयतृष्तिपरमतृष्त्य-मृततृष्तयः। ६ आनन्दम्। १० प्रसिद्धं तपः। ११ पारमाधिकम्। १२ अर्हत्सम्बन्धि पारिद्राज्यम्। १३ —मनुत्तमम् ल०।

था सुरेन्द्रपदश्राप्तः पारिवाज्यफलोबयात् । सेवा सुरेन्द्रता नाम किया श्रागनुवर्णिता ॥२०१॥ इति सुरेन्द्रता।

साम्याज्यमाचिराज्यं स्याज्यकरत्नपुरःसरम् । निधिरत्नसमुद्भूतं भोगसम्पत्परम्परम् ॥२०२॥ इति साम्याज्यम् ।

मार्हन्त्यमर्हतो भावो कर्म बेति परा किया। यत्र स्वर्गावतारादिमहाकल्याणसम्पदः ॥२०३॥ याऽसो दिवोऽवतीर्णस्य प्राप्तिः कल्याणसम्पदाम् । तदार्हन्त्यमिति शेयं त्रैलोक्यकोभकारणम् ॥२०४॥ इत्यार्हन्त्यम् ।

भवबन्दनमुक्तस्य यावस्था परमात्मनः । परिनिर्वृत्तिरिष्टा सा परं निर्वाणमित्यपि ॥२०४॥ कृतस्नकर्ममलापायात् संभुद्धिर्वाऽन्तरात्मनः । सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः सा नाभावो न गुणोष्छिदा ॥२०६॥ इति निर्वृतिः ।

इत्यानमानुसारेण प्रोक्ताः कर्त्रन्वयिकयाः । सप्तैताः परमस्थानसङ्गतिर्यत्र योगिनाम् ॥२०७॥ योऽनुतिष्ठत्यतन्त्रालुः किया ह्येतास्त्रिधोदिताः । सोऽधिगच्छेत् परं घाम यत्सम्प्राप्तौ परं शिवम् ॥२०५॥

## पुष्पितामाष्ट्रतम्

जिनमतिबहितं पुराणधर्मं य इममनुस्मरति क्रियानिबद्धम् । धनुषरति च पुण्यथीः स मग्यो भवभयबन्धनमाशु निर्धुनाति ॥२०६॥

को छोड़कर इसी सर्वोत्कृष्ट पारिव्रज्यको ग्रहण करना चाहिये ॥२००॥ यह तीसरी पारि-

पारिवरुयके फलका उदय होनेसे जो सुरेन्द्र पदकी प्राप्ति होती है वही यह सुरेन्द्रता नामकी किया है इसका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥२०१॥ यह चौथी सुरेन्द्रता किया है ।

जिसमें चक्ररत्नके साथ साथ निधियों और रत्नोंसे उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी संपदाओं की परम्परा प्राप्त होती है ऐसा चक्रवर्तीका बड़ा भारी राज्य साम्राज्य कहलाता है।।२०२॥ यह पाँचवीं साम्राज्यिकया है।

अर्हत् परमेष्ठीका भाव अथवा कर्मरूप जो उत्कृष्ट किया है उसे आर्हन्त्य किया कहते हैं। इस कियामें स्वर्गावतार आदि महाकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है।।२०३।। स्वर्गसे अवतीर्ण हुए अर्हन्त परमेष्ठीको जो पञ्चकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है उसे आर्हन्त्य किया जानना चाहिये, यह आर्हन्त्यिकया तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करने-वाली है।।२०४।। यह छठवीं आर्हन्त्यिकया है।

संसारके बन्धनसे मुक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था होती है उसे परिनिर्वृति कहते हैं। इसका दूसरा नाम परंनिर्वाण भी है।।२०५॥ समस्त कर्मरूपी मलके नष्ट हो जानेसे जो अन्त-रात्माकी शुद्धि होती है उसे सिद्धि कहते हैं, यह सिद्धि अपने आत्मतत्त्वकी प्राप्तिरूप है अभाव-रूप नहीं है और न ज्ञान आदि गुणोंके नाशरूप ही है।।२०६॥ यह सातवीं परिनिर्वृति किया है।

इस प्रकार आगमके अनुसार ये सात कर्त्रन्वय कियाएं कही गई हैं, इन कियाओं का पालन करनेसे योगियों को परम स्थानकी प्राप्ति होती है।।२०७॥ जो भव्य आलस्य छोड़कर निरूपण की हुई इन तीन प्रकारकी कियाओं का अनुष्ठान करता है वह उस परम धाम (मोक्ष) को प्राप्त होता है जिसके प्राप्त होनेपर उसे उत्कृष्ट सुख मिल जाता है।।२०८॥ पिबत्र बुद्धिको धारण करने

१ फलोदये प०। २ तुच्छाभावरूपो न। ३ 'बुद्धिसुखदु:खादिनवामामात्मगुणानामत्यन्तोच्छि-त्तिर्मोक्ष' इति मतप्रोक्तो मोक्षो न। ४ सुखम्।

परमजिनपदानुरक्तधीः

भजित पुमान् य इमं कियाविधिम्। स धुतनि सिलकर्मबन्धनो जननजरामरणान्त<sup>१</sup>कृड् भवेत् ॥२१०॥

## शार्वेलविकीडितम्

भव्यात्मा समबाप्य जातिम् जितां जातस्ततः सद्गृही
पारित्राज्यमनुक्तरं गुरुमतादासाद्य यातो दिवम् ।
तत्रेन्द्रीं श्रियमाप्तवान् पुनरत देण्युत्वा गतद्यकिताम्
प्राप्तार्हन्त्यपदः समग्रमहिमा प्राप्नोत्यतो निर्वृतिम् ॥२११॥

इत्यार्षे भगविजनसेनाचार्यप्रणीते त्रिविष्टिलक्षणमहा-पुराणसङ्ग्रहे दीक्षाकर्त्रन्वयिष्णयावर्णनं नाम एकोनचत्वारिकात्तमं पर्व ॥३६॥

वाला जो भव्य पुरुष उक्त कियाओं सहित जिनमतमें कहे हुए इस पुराणके धर्मका अथवा प्राचीन धर्मका स्मरण करता है और उसीके अनुसार आचरण करता है वह संसारसम्बन्धी भयके बन्धनों को शीघ्र ही तोड़ देता है—नष्ट कर देता है।।२०९।। जिसकी बुद्धि अत्यन्त उत्कृष्ट जिनेन्द्रभगवान्के चरणकमलों अनुरागको प्राप्त हो रही है ऐसा जो पुरुष इन कियाओं की विधिका सेवन करता है वह समस्त कर्मबन्धनको नष्ट करता हुआ जन्म, बुढापा और मरणका अन्त करनेवाला होता है।।२१०।। यह भव्य पुरुष प्रथम ही योग्य जातिको पाकर सद्गृहस्थ होता है फिर गुरुकी आज्ञासे उत्कृष्ट पारिव्रज्यको प्राप्तकर स्वर्ग जाता है, वहां उसे इन्द्रको लक्ष्मी प्राप्त होती है, तदनन्तर वहांसे च्युत होकर चक्रवर्ती पदको प्राप्त होता है, फिर अरहन्त पदको प्राप्त होता है, तदनन्तर वहांसे च्युत होता है और इसके बाद निर्वाणको प्राप्त होता है।।२११।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषानुवादमें दीक्षान्वय और कर्त्रन्वय क्रियाओं का वर्णन करनेवाला उनतालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ विनाशकारी। २ स्वर्गात्। ३७

## चत्वारिंशत्तमं पर्व

श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि कियासूत्तरचूलिकाम् । विशेषनिर्णयो यत्र कियाणां तिसृणामि ॥१॥
तत्रादौ तावदुन्नेष्ये कियाकल्पप्रक्लृप्तये । मन्त्रोद्धारंक्रियासिद्धिः मन्त्राधीना हि योगिनाम् ॥२॥
श्राधानादि कियारम्भे पूर्वमेव निवेशयेत् । त्रीणिच्छत्राणि चक्राणां त्रयं त्रींश्च हविर्भुजः ॥३॥
भिष्येवेदि जिनेन्द्राचीः स्थापयेच्च यथाविधि । मन्त्रकल्पोऽयमाम्नातस्तत्र तत्पूजनाविधौ ॥४॥
नमोऽन्तो नीरजश्शब्दश्चतुर्थ्वन्तोऽत्र पठचताम् । जलेन भूमिबन्धार्थं परा शुद्धस्तु तत्फलम् ॥॥॥
(नीरजसे नमः)

दर्भास्तरणसम्बन्धस्ततः पश्चादुदीर्यताम् । विघ्नोपशान्तये दर्पमथनाय नमः पदम् ॥६॥ (दर्पमथनाय नमः)

गन्धप्रदानमन्त्रश्च शीलगन्धाय वे नमः। पुष्पप्रदानमन्त्रोऽपि विमलाय नमः पदम् ॥७॥ (शीलगन्धाय नमः) (विमलाय नमः)

अथानन्तर—आगे इन कियाओं को उत्तरचूलिकाका कथन करेंगे जिसमें कि इन तीनों कियाओं का विशेष निर्णय किया गया है ।।१।। इस उत्तरचूलिकामें भी सबसे पहले कियाकल्प अर्थात् कियाओं के समूहकी सिद्धिक लिये मन्त्रों का उद्धार करूंगा अर्थात् मंत्रों की रचना आदि का निरूपण करूंगा सो ठीक ही है क्यों कि मुनियों के कार्यकी सिद्धि भी मंत्रों के ही आधीन होती है ।।२।। आधानादि कियाओं के प्रारम्भमें सबसे पहले तीन छत्र, तीन चक्र और तीन अग्नयां स्थापित करना चाहिये ।।३।। और वेदीके मध्य भागमें विधिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा विराजमान करनी चाहिये । उक्त कियाओं के प्रारम्भमें उन छत्र, चक्र, अग्नि तथा जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाकी जो पूजा की जाती है वह मन्त्रकल्प कहलाता है ।।४।। इन कियाओं के करते समय जलसे भूमि शुद्ध करने के लिये जिसके अन्तमें नमः शब्द लगा हुआ है ऐसे नीरजस् शब्दको चतुर्थी के एकवचनका रूप पढ़ना चाहिये अर्थात् 'नीरजसे नमः' (कर्मरूप धूलिसे रहित जिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार हो) यह मंत्र बोलना चाहिये । इस मन्त्रका फल उत्कृष्ट विशुद्धि होना है ।।५।। तदनन्तर डाभका आसन ग्रहण करना चाहिये और उसके बाद विघ्नों को शान्त करने के लिये 'दर्पमथनाय नमः' (अहं कारको नष्ट करनेवाले भगवान्को नमस्कार हो) इस मन्त्रका जच्चारण करना चाहिये ।।६।। गन्ध समर्पण करनेका मन्त्र है 'शीलगन्धाय नमः' (शील रूप सुगन्ध धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो)। तथा पुष्प देनेका मन्त्र है 'विमलाय

```
कुर्यादक्षतपूजार्थम् प्रक्षताय नमः पदम् । (श्रक्षताय नमः)
श्वपाघं श्रुत्वपूषाय नमः पदम्दाहरेत् ॥६॥ (श्रुत्वपूषाय नमः)
मन्त्रः परमसिद्धाय नमः इत्यामृतोद्धृतौ ॥६॥ (परमसिद्धायनमः)
मन्त्ररेभिस्तु संस्कृत्य यथावज्जगतीतलम् । ततोऽन्वक् पीठिकामन्त्रः पठनीयो द्विजोत्तमः ॥१०॥ पीठिकामन्त्रः—
सत्यजातपदं पूर्वं चतुर्थ्यन्तं नमः परम् । ततोऽनुंजजातशब्दश्च तदन्तस्तत्यरो मतः ॥११॥
ततः परमजाताय नम इत्यपरं पदम् । ततोऽनुंपमजाताय नम इत्युत्तरं पदम् ॥१२॥
ततश्च स्वप्रधानाय नम इत्यपरं पदम् । श्रचलाय नमः शब्दाद् श्रक्षयाय नमः परम् ॥१३॥
श्रम्यावाषपदं चान्यद् श्रनन्तज्ञानशब्दनम् । श्रनन्तदर्शनानन्तवीर्यशब्दौ ततः पृथक् ॥१४॥
श्रमन्तमुक्तशब्दश्च नीरजःशब्द एव च । निर्मलाच्छेद्यशब्दौ च तथाऽभेद्याजरश्रुती ॥१४॥
```

नमः (कर्ममलसे रहित जिनेन्द्रभगवान्के लिये नमस्कार हो) ॥७॥ अक्षतसे पूजा करनेके लिये 'अक्षताय नमः' (क्षयरिहत जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) यह मन्त्र बोले और धूपसे पूजा करते समय 'श्रुतधूपाय नमः' (प्रसिद्ध वासनावाले भगवान्को नमस्कार हो) इस मन्त्र-का उच्चारण करे ।।८।। दीप चढाते समय 'ज्ञानोद्योताय नमः' (ज्ञानरूप उद्योत-प्रकाश) को धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़े और अमृत अर्थात् नैवेद्य चढाते समय 'परमसिद्धाय नमः' (उकुष्ट सिद्धभगवान्को नमस्कार हो) ऐसा मन्त्र बोले ।।९।। इस प्रकार इन मन्त्रोंसे विधिपूर्वक भूमिका संस्कार कर उसके बाद उन उत्तम द्विजोंको पीठिका मन्त्र पढ्ना चाहिये।।१०।। पीठिका मन्त्र इस प्रकार है-सबसे पहले, जिसके आगे 'नमः' शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति अन्तमें है ऐसे सत्यजात शब्दका उच्चारण करना चाहिये अर्थात् 'सत्यजाताय नमः' (सत्यरूप जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) बोलना चाहिये, उसके बाद चतुर्थ्यन्त अर्हज्जात शब्दके आगे 'नमः' पद लगा कर 'अर्हज्जाताय नमः' (प्रशंसनीय जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) यह मन्त्र बोले ।।११।। तदनन्तर 'परमजाताय नमः' (उत्कृष्ट जन्मग्रहण करनेवाले अर्हन्तदेवको नमस्कार हो) बोलना चाहिये और उसके बाद 'अनुपमजाताय नमः' (उपमा-रहित जन्म धारण करनेवाले जिनेन्द्रको नमस्कार हो) यह मन्त्र पढना चाहिये ।।१२।। इसके बाद 'स्वप्रघानाय नमः' (अपने आप ही प्रधान अवस्थाको प्राप्त होनेवाले जिनराजको नमस्कार हो) यह मन्त्र बोले और उसके पश्चात् 'अचलाय नमः' (स्वरूपमें निश्चल रहनेवाले वीतराग को नमस्कार हो) तथा 'अक्षयाय नमः' (कभी नष्ट न होनेवाले भगवान्को नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥१३॥ इसी प्रकार 'अव्यावाधाय नमः' (बाधाओंसे रहित परमेश्वर को नमस्कार हो), 'अनन्तज्ञानाय नमः' (अनन्त ज्ञानको धारण करनेवाले जिनराजको नमस्कार हो), 'अनन्तदर्शनाय नमः' (अनन्तदर्शन-केवल दर्शनको धारण करनेवाले जिनेन्द्र-देवको नमस्कार हो), 'अनन्तवीर्याय नमः' (अनन्त बलके धारक अर्हन्तदेवको नमस्कार हो), 'अनन्तसुखाय नमः' (अनन्तसुखके भाण्डार जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो), 'नीरजसे

१ धूपार्चने । २ चरुसमर्परो । ३ तस्मात् परम् । ४ चतुर्ध्यन्तः । ४ नमः परः । ६ शब्दः ।

ततोऽमराप्रमेयोक्ती सागर्भावासक्तकने । ततोऽक्षोभ्याविलीनोक्ती परमादिर्घनष्विनः ।।१६।। पृथकपृथिगमे काब्दास्त दन्तास्तत्परा मताः । उत्तराच्यमुसन्धाय पदान्येभिः पद्देषेदेत् ।।१७।। धादौ परमकाष्ठेति योगरूपायवाक्यरम् । नयः क्षव्यमुद्दीर्वान्ते मन्त्रविनमन्त्रमुद्धरेत् ।।१६।। लोकाप्रवासिनेकाब्दात्परः कार्यो नमो नमः । एवं परमसिद्धेभ्योऽर्कृत्सिद्धेभ्य इत्यपि ।।१६।। एवं केवलिसिद्धेभ्यः पदाद् भूयोऽन्तकृत्पदात् । सिद्धभ्य इत्यमुष्माच्य परम्परपदाद्धि ।।२०।। धनादिपदपूर्वाच्य तस्मादेव पदात्परम् । धनाद्यनुपमादिभ्यः सिद्धेभ्यक्य नमो नमः ।।२१।।

नमः' (कर्मरूपी धूलिसे रहित जिनराजको नमस्कार हो), 'निर्मलाय नमः' (कर्मरूप मलसे रहित जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) 'अच्छेद्याय नमः' (जिनका कोई छेदन नहीं कर सके ऐसे जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो), 'अभेद्याय नमः' (जो किसी तरह भिद नहीं सके ऐसे अरहन्त को नमस्कार हो), 'अजराय नमः' (जो बुढ़ापासे रहित है उसे नमस्कार हो,) 'अमराय नमः' (जो मरणसे रहित है उसे नमस्कार हो), 'अप्रमेयाय नमः' (जो प्रमाणसे रहित है-छद्मस्थ पुरुषके ज्ञानसे अगम्य है, उसे नमस्कार हो) 'अगर्भवासाय नमः' (जो जन्म-मरणसे रहित होनेके कारण किसीके गर्भमें निवास नहीं करते ऐसे जिनराजको नमस्कार हो), 'अक्षोभ्याय, नमः' (जिन्हें कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसे भगवान्को नमस्कार हो), 'अविलीनाय नमः (जो कभी विलीन-नष्ट नहीं होते उन परमात्माको नमस्कार हो) और 'परमघनाय नमः' (जो उत्कृष्ट घनरूप हैं-उन्हें नमस्कार हो) इन अव्यावाद्य आदि शब्दोंके आगे चतुर्थी-विभक्ति तथा नमः शब्द लगाकर ऊपर लिखे अनुसार अव्यावाधाय नमः आदि मन्त्र पदों-का उच्चारण करना चाहिये।।१४-१७।। तदनन्तर मन्त्रको जाननेवाला द्विज जिसके आदिमें 'परमकाष्ठ' है और अन्तमें योगरूपाय है ऐसे शब्दका उच्चारण कर उसके आगे 'नमः' पद लगाता हुआ 'परमकाष्ठयोगाय नमः' (जिनका योग उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त हो रहा है ऐसे जिनेन्द्रको नमस्कार हो) इस मन्त्रका उद्धार करे ।।१८।। फिर लोकाग्रवासिने शब्दके आगे 'नमो नमः' लगाना चाहिये इसी प्रकार परम सिद्धेभ्यः और अर्हत्सिद्धेभ्यः शब्दोंके आगे भी नमो नमः शब्दका प्रयोग करना चाहिये अर्थात् क्रमसे 'लोकाग्रवासिने नमो नमः' (लोकके अग्रभाग पर निवास करनेवाले सिद्ध परमेष्ठीको बार बार नमस्कार हो), 'परमसिद्धेभ्यो नमो नमः' (परम सिद्धभगवान्को बार बार नमस्कार हो) और 'अर्हत्सिद्धभ्यो नमो नमः' (जिन्होंने अरहन्त अवस्थाके बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त की है ऐसे सिद्ध महाराजको बार बार नमस्कार हो) इन मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये।।१९।। इसी प्रकार 'केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः' (केवली सिद्धोंको नमस्कार हो) 'अन्तःकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः' (अन्तकृत् केवली होकर सिद्ध होनेवालोंको नमस्कार हो), 'परम्परसिद्धेभ्यो नमः' (परम्परासे हुए सिद्धोंको नमस्कार हो) 'अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमः' (अनादि कालसे हुए परम सिद्धोंको नमस्कार हो) और 'अना-द्यनुपमसिद्धेभ्यो नमो नमः' (अनादिकालसे हुए उपमारहित सिद्धोंको नमस्कार हो,) इन मन्त्रपदों का उच्चारण कर नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिये। इन नीचे लिखे शब्दोंको सम्बोधनरूपसे दो दो बार बोलना चाहिये। प्रथम ही हे सम्यग्दृष्टे हे सम्यग्दृष्टे, हे आसम्रमव्य

१ अमराप्रमेयशन्दौ । २ सागर्भावासशब्दसहिते । ३ परमधनशब्दः । ४ अन्याबांघपदिमत्या-दयः । ५ चतुर्थ्यन्ताः । ६ नमःशब्दपराः । ७ परम्परशब्दात् । ८ सिद्धेभ्य इति पदात् ।

इति मन्त्रपदाग्युक्त्वा पदानीमान्यतः पठेत् । द्विचक्तवाऽऽमन्त्रयं वक्तव्यं सम्यग्युष्टिपदं ततः ॥२२॥ भासमभव्यक्षव्यक् द्विर्वाच्यस्तद्वदेवं हि । निर्वाणादिक्च पूजाहंः स्वाहान्तोऽजनीन्द्र इत्यपि ॥२३॥ काम्यक्तत्रः—

ततः स्वकाम्यसिब्ध्यर्यमिदं पदमुदाहरेत्। सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु तत्परम् ॥२४॥ अपमृत्युविनाज्ञनं भवत्वन्तं पदं भवेत् । भवत्वन्तमतो वाच्यं समाधिमरणाक्षरम् ॥२४॥

चूणिः —'सत्यजाताय नमः, ग्रहंज्जातायनमः, परमजाताय नमः, ग्रनुपमजाताय नमः, स्वप्रधानाय नमः, ग्रज्ञाताय नमः, ग्रज्ञाताय नमः, ग्रज्ञाताय नमः, ग्रज्ञाताय नमः, ग्रज्ञाताय नमः, ग्रज्ञाताय नमः, ग्रज्ञात्य नमः, ग्रज्ञाय नमः, ग्रावलीनाय नमः, परम्घनाय नमः, परमकाष्ट्रायोगक्ष्पाय नमः, लोकायवासिने नमो नमः, परमसिद्धेभ्यो नमो नमः, ग्रहंत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः, ग्रन्तकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, परम्परसिद्धेभ्यो नमः, ग्रन्तकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, ग्रन्तकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, परम्परसिद्धेभ्यो नमः, ग्रनावपरम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः, ग्रनावपरम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः, ग्रनावप्पत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, सम्यव्युष्टे सम्यव्युष्टे ग्रासन्नभव्य ग्रासन्नभव्य निर्वाण-पूजार्ह ग्रानोन्द्र स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, ग्रपमृत्युविनाञ्चनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

पीठिकामन्त्र एष स्यात् पर्वरेभिः समुच्चितैः। जातिमन्त्रमितो वक्ष्ये यथाश्रुतमनुक्रमात् ॥२६॥ सत्यजनमपदं तान्तमादौ शरणमप्यतः। प्रपद्यामीति व्याच्यं स्यादर्हज्जन्मपदं तथा ॥२७॥

हे आसन्नभन्य, हे निर्वाणपूजाई हे निर्वाणपूजाई, और फिर अग्नीन्द्र स्वाहा इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये (इन सबका अर्थ यह है कि हे सम्यग्दृष्टि, हे निकटभन्य, हे निर्वाण कल्याणकी पूजा करने योग्य, अग्निकुमार देवोंके इन्द्र, तेरे लिये यह हिव समर्पित करता हूं) ।।२०-२३।। (अब इसके आगे काम्य मन्त्र लिखते हैं) । तदनन्तर अपनी इष्टिसिद्धिके लिये नीचे लिखे पदका उच्चारण करना चाहिये 'सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु' अर्थात् मुफ्ते सेवाके फलस्वरूप छह परम स्थानोंकी प्राप्ति हो, अपमृत्युका नाश हो और समाधिमरण प्राप्त हो ।।२४-२५।। ऊपर कहे हुए सब मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

सत्यजाताय नमः, अहंज्जाताय नमः, परमजाताय नमः, अनुपमजाताय नमः, स्वप्रधानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षयाय नमः, अव्याबाधाय नमः, अनन्तज्ञानाय नमः, अनन्तदर्शनाय नमः, अनन्तवीर्याय नमः, अनन्तसुखाय नमः, नीरजसे नमः, निर्मलाय नमः, अच्छेद्याय
नमः, अभेद्याय नमः, अजराय नमः, अमराय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगर्भवासाय नमः, अक्षोभ्याय नमः, अविलीनाय नमः, परमघनाय नमः, परमकाष्ठायोगरूपाय नमः, लोकाग्रवासिने
नमो नमः, परमसिद्धेभ्यो नमो नमः, अहंत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः, अन्तकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, परम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादानुपमसिद्धेभ्यो नमो नमः, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे आसन्नभव्य आसन्नभव्य निर्वाणपूजाहं निर्वाणपूजाहं
अग्नीन्द्र स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

इस प्रकार इन समस्त पदोंके द्वारा यह पीठिका मन्त्र कहा, अब इसके आगे शास्त्रोंके अनुसार अनुक्रमसे जातिमन्त्र कहते हैं ॥२६॥ तान्त अर्थात् षष्ठीविभक्त्यन्त सत्यजनम पदके आगे शरण और उसके आगे प्रपद्यामि शब्द कहना अर्थात् 'सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्यामि' (में

१ सम्बोधनं कृत्वा । २ आमन्त्रणं कृत्वेत्यर्थः । ३ अभीष्टम् । ४ तस्मादुपरि । ५ भवतुशब्दोऽन्ते यस्य तत् । ६ पठेत् द०, ल०, अ०, प०, स०, इ०। ७ समाधिमरणपदम् । ८ आगमानितक्रमेण । ६ नान्तमिति पाठः, नकारः अन्ते यस्य तत् ।

म्मर्हिन्मातृपवं 'तद्वस्वन्तम र्हत्सुताक्षरम् । म्रनाविगमनस्येति तथाऽनुपमजन्मनः ॥२८॥ रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्मामीत्यतः परम् । बोद्ध्यन्तं च ततः सम्यग्दृष्टि दित्वेन योजयेत् ॥२९॥ ज्ञानमूर्तिपदं तद्वत्सरस्वतिपदं तथा । स्वाहान्तमन्ते वक्तव्यं काम्यमन्त्रश्च पूर्ववत् ॥३०॥

र्जूणः-सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्यामि, ग्रहंज्जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, ग्रहंन्मातुः शरणं प्रपद्यामि, ग्रहंत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, ग्रन्तियस्य शरणं प्रपद्यामि, ग्रन्तियस्य शरणं प्रपद्यामि, हे सम्यव्हुष्टे हे सम्यव्हुष्टे, हे ज्ञानमूर्ते, ज्ञानमूर्ते, हे सरस्वति, हे सरस्वति स्वाहा, सेवा-फलं षट्परमस्थानं भवतु, ग्रपमृत्युविनाशनं भवतु।

जातिमन्त्रोऽयमाम्नातो<sup>र</sup> जातिसंस्कारकारणम् । मन्त्रं निस्तारकादि च यथाम्नायमितो सुवे ॥३१॥ निस्तारकमन्त्रः—

स्वाहान्तं सत्यजाताय परमादावनुस्मृतम् । 'तदन्तमर्हज्जातायपदं स्यालदनन्तरम् ।।३२।। ततः षट्कमंणे स्वाहा पदमुख्वारयेत् द्विजः । स्याद्पामयतये स्वाहा पदं तस्मादनन्तरम् ॥३३॥ प्रनादिश्रोत्रियापेति त्रूयात् स्वाहापदं ततः । तद्वस्य स्नातकायेति श्रावकायेति च द्वयम् ॥३४॥

सत्यरूप जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवका शरण लेता हूं), इस प्रकार कहना चाहिये। इसके बाद 'अर्हज्जन्मनः शरणं प्रपद्यामि' (में अरहन्त पदके योग्य जन्म धारण करनेवाले का शरण लेता हूं) 'अर्हन्मातुः शरणं प्रपद्यामि' (अर्हन्तदेवकी माताका शरण लेता हूं,) 'अर्हत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि' (अरहन्तदेवके पुत्रका शरण लेता हूं), 'अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि' (अनादि ज्ञानको धारण करनेवालेका शरण लेता हूं), 'अनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्यामि' (उपमारहित जन्मको धारण करनेवालेका शरण लेता हूं) और 'रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि' (रत्नत्रयका शरण ग्रहण करता हूं) ये मन्त्र बोलना चाहिये। तदनन्तर सम्बोधन विभक्त्यन्त सम्यग्दृष्टि, ज्ञानमूर्ति और सरस्वती पदका दो दो बार उच्चारणकर अन्तमें स्वाहा शब्द बोलना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, ज्ञानमूर्ते, ज्ञानमूर्ते, सरस्वित सरस्वति, स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टे हे सम्यग्दृष्टे, हे ज्ञानमूर्ते हे ज्ञानमूर्ते, हे सरस्वित, हे सरस्वित, में तेरे लिये हिव समर्पण करता हूं) यह मन्त्र कहना चाहिये और फिर काम्य मन्त्र पहलेके समान ही पढ़ना चाहिये।।२७–३०।। ऊपर कहे हुए <del>पीठिका</del> मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

'सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हज्जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हन्मातुः शरणं प्रपद्यामि, अर्हत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि, अनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्यामि, रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्ते, सरस्वति सरस्वति स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।'

ये मन्त्र जातिसंस्कारका कारण होनेसे जाति मन्त्र कहलाते हैं अब इसके आगे निस्ता-रक मन्त्र कहते हैं ।।३१।। सबसे पहले 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्यरूप जन्मको धारण करने वालेके लिये में हिव समर्पण करता हूं) इस मन्त्रका स्मरण किया गया है फिर 'अईज्जाताय स्वाहा' (अरहन्तरूप जन्मको धारण करनेवालेके लिये में हिव समर्पित करता हूं) यह मन्त्र बोलना चाहिये और इसके बाद षट्कर्मणे स्वाहा (देवपूजा आदि छह कर्म करनेवालेके लिये हिव समर्पित करता हूं), इस मन्त्रका द्विजको उच्चारण करना चाहिये। फिर 'ग्रामयतये स्वाहा' (ग्रामयितके लिये समर्पण करता हूं), यह मन्त्र बोलना चाहिये।।३२-३३।। फिर

१ तु शब्दः अन्ते यस्य तत्। २ सम्बुद्धचन्तम्। ३ सम्यग्दृष्टिपदम्। ४ द्विः कृत्वा योज-येदित्यर्थः। ५ पट्परमस्थानेत्यादि। ६ प्रोक्तः। ७ स्वाहान्तम्।

स्याद्देवन्नाह्यनायेति स्वाहेत्यन्तमतः पदम् । सुन्नाह्यणाय स्वाहान्तः स्वाहान्ताऽनुपमाय गीः ॥३५॥ सम्यग्वृष्टिपदं चैव तथा निविपतिश्रुतिम् । नूयाद् चैश्रवणोक्ति च द्विः स्वाहेति ततः परम् ॥३६॥ काम्यमन्त्रमतो नूयात् पूर्ववन्मन्त्रविद् द्विजः । ऋषिमन्त्रमितो वक्ष्ये यथाऽऽहोपासकश्रुतिः ॥३७॥

धूणि:-सत्यजाताय स्वाहा, ग्रहंज्जाताय स्वाहा, षट्कमंणे स्वाहा, ग्रामयतये स्वाहा, ग्रानावि-भोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, भावकाय स्वाहा, देवबाह्यणाय स्वाहा, सुबाह्यणाय स्वाहा, भ्रनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दुष्टे सम्यग्दुष्टे निधिपते निधिपते वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, ग्रापमृत्युविनादानं भक्तु, समाधिमरणं भवतु ।

ऋविमन्त्रः---

प्रथमं सत्यजाताय नमः पदमुदीरयेत् । गृह्णीयादर्गज्जाताय नमः शब्दं ततः परम् ॥३६॥ निर्प्रत्थाय नमो बंशतरागाय नम इत्यपि । महाव्रताय पूर्वं च नमः पदमनन्तरम् ॥३६॥ त्रिगुप्ताय नमो महायोगाय नम इत्यतः । ततो विविधयोगाय नम इत्यनुपठचताम् ॥४०॥ विविधिद्वपदं चास्मान्नमः शब्देन योजितम् । ततोऽङ्गधरपूर्वञ्च पठेत् पूर्वधरध्वनिम् ॥४१॥

'अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा' (अनादिकालीन श्रुतके अध्येताको समर्पण करता हूं), यह मन्त्र-पद बोलना चाहिये तदनन्तर इसी प्रकार 'स्नातकाय स्वाहा' और श्रावकाय स्वाहा' ये दो मन्त्र पढ़ना चाहिये (केवली अरहन्त और श्रावकके लिये समर्पण करता हूं) ॥३४॥ इसके बाद 'देवब्राह्मणाय स्वाहा' (देवब्राह्मणके लिये समर्पण करता हूं), 'सुब्राह्मणाय स्वाहां (सुब्राह्मणके लिये समर्पण करता हूं), और 'अनुपमाय स्वाहा' (उपमारहित भगवान्के लिये हिव समर्पित करता हूं), ये शब्द बोलना चाहिये ॥३५॥ तदनन्तर सम्यग्दृष्टि, निधिपित और वैश्ववण शब्दको दो दो बार कहकर अन्तमें स्वाहा शब्दका प्रयोग करना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टि सम्यग्दृष्टि निधिपते निधिपते, वैश्ववण वैश्ववण स्वाहा' (हे सम्यग्दृष्टि हे निधियों के अधिपति, हे कुबेर, में तुम्हें हिव समर्पित करता हूं) यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥३६॥ इसके बाद मन्त्रोंको जाननेवाला द्विज पहलेके समान काम्यमन्त्र बोले। अब इसके आगे उपासकाध्ययन-शास्त्रके अनुसार ऋषिमन्त्र कहता हूं ॥३७॥ जातिमन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

'सत्यजाताय स्वाहा, अर्हज्जाताय स्वाहा, षट्कर्मणे स्वाहा, ग्रामयतये स्वाहा, अनादि-श्रोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, श्रावकाय स्वाहा, देवन्नाह्मणाय स्वाहा, सुन्नाह्मणाय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे निधिपते निधिपते वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधियरणं भवतु।

ऋषिमन्त्र-प्रथम ही 'सत्यजाताय नमः' (सत्यजन्मको धारण करनेवालेको नमस्कार हो) यह पद बोलना चाहिये और उसके बाद 'अर्हज्जाताय नम': (अरहन्त रूप जन्मको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये ॥३८॥ तदनन्तर 'निर्प्रन्थाय नमः' (परिग्रहरहितके लिये नमस्कार हो), 'वीतरागाय नमः' (रागद्वेषरहित जिनेन्द्र देवको नमस्कार हो), 'महाव्रताय नमः' (महाव्रत धारण करनेवालोंके लिये नमस्कार हो), 'त्रिगुप्ताय नमः' (तीनों गुप्तियोंको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो,) 'महायोगाय नमः' (महायोगको धारण करनेवाले ध्यानियोंको नमस्कार हो) और 'विविधयोगाय नमः' (अनेक प्रकारके योगोंको धारण करनेवालोंके लिये नमस्कार हो) ये मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥३९-४०॥ फिर नमः शब्दके साथ चतुर्थी विभक्त्यन्त विविधिद्ध शब्दका पाठं करना चाहिये अर्थात् 'विविध

१ पदम् ल०।

नमः शब्दपरी चेती चतुर्थंन्यावनुस्मृतौ । ततो गणधरायेति पदं युक्तनमः पदम् ॥४२॥ परमाविभ्य इत्यस्मात्परं वाच्यं नमो नमः । ततोऽनुपमजाताय नमो नम इतीरयेत् ॥४३॥ सम्यादृष्टिपदं चान्ते बोष्यन्तं द्विच्दाहरेत् । ततो भूपतिशब्दश्च नगरोपपदः पतिः ॥४४॥ द्विर्वाच्यौ ताविमौ शब्दौ बोध्यन्तौ मन्त्रवेदिभिः । मन्त्रक्षेषोऽप्ययं तस्मादनन्तरमुदीर्यताम् ॥४४॥ कालश्रमणशब्दं च द्विरुक्त्वाऽऽमन्त्रणे ततः । स्वाहेति पदमुख्वार्यं प्राग्वत्काम्यानि चोद्वरेत् ॥४६॥

चूर्णिः-सत्यजाताय नमः, ग्रहंज्जाताय नमः, निर्प्रम्थाय नमः, वीतरागाय नमः, महाग्रतायः नमः, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविधव्धंये नमः, ग्रङ्गाष्ट्राय नमः, पूर्वषराय नमः, गणधराय नमः, परमण्टिभयो नमो नमः, ग्रनुपमजाताय नमो नमः, सम्यग्वृष्टे सम्यग्वृष्टे भूपते भूपते नगरपते कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, ग्रपमृत्युविनाद्यानं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

मुनिमन्त्रोऽयमाम्नातो मुनिभिस्तत्त्वर्दाशिभः । वक्ये सुरेन्द्रमन्त्रं च यथा 'स्माहार्वभी' धुतिः ॥४७॥ प्रथमं सत्यजाताय स्वाहेत्येतत्पदं पठेत् । ततः स्यादर्हज्जाताय स्वाहेत्येतत्परं पदम् ॥४८॥

घर्द्धये नमः (अनेक ऋद्धियोंको घारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ऐसा उच्चारण करना चाहिये। इसी प्रकार जिनके आगे नमः शब्द लगा हुआ है ऐसे चतुर्थ्यन्त अङ्गधर और पूर्वधर शब्दोंका पाठ करना चाहिये अर्थात् 'अङ्गधराय नमः' (अङ्गोंके जाननेवालेको नमस्कार हो) और 'पूर्वधराय नमः' (पूर्वोंके जाननेवालोंको नमस्कार हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये। तदनन्तर 'गणवराय नमः' (गणधरको नमस्कार हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये। तथ्य परमिष्भ्यः शब्दके आगे नमो नमः का उच्चारण करना चाहिये अर्थात् 'परमिष्भ्यो नमो नमः' (परम ऋषियोंको बार बार नमस्कार हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये और इसके बाद 'अनुपमजाताय नमो नमः' (उपमारहित जन्मधारण करनेवालेको बार बार नमस्कार हो) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। अश्रा। फिर अन्तमें सम्बोधन विभक्त्यन्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये। अश्र इसी प्रकार मन्त्रोंको जाननेवाले द्विजों को सम्बोधनान्त भूपित और नगरपित शब्दका भी दो दो बार उच्चारण करना चाहिये। तदनन्तर आगे कहा जानेवाला मन्त्रका अविशष्ट अंश भी बोलना चाहिये। कालश्रमण शब्दको सम्बोधन विभक्तिमें दो बार कहकर उसके आगे स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये और फिर यह सब कह चुकनेके बाद पहलेके समान काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिये।। ४४-४६॥ इन सब ऋषिमन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

'सत्यजाताय नमः, अर्हज्जाताय नमः, निर्मन्थाय नमः, वीतरागाय नमः, महाव्रताय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविधर्द्धये नमः' अङ्गधराय नमः, पूर्वधराय नमः, गणधराय नमः, परमिषभ्यो नमो नमः, अनुपमजाताय नमो नमः, सम्यग्वृष्टे सम्यग्वृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

तत्त्वोंके जाननेवाले मुनियोंके द्वारा ये ऊपर लिखे हुए मन्त्र मुनिमन्त्र अथवा ऋषिमन्त्र माने गये हैं। अब इनके आगे भगवान् ऋषभदेवकी श्रुतिने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार में सुरेन्द्र मन्त्रोंको कहता हूं ॥४७॥

प्रथम ही मैं 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्यजनम लेनेवालेको हिव समर्पण करता हूं) यह पद पढ़ना चाहिये, फिर 'अईज्जाताय स्वाहा' (अरहन्तके योग्य जनम लेनेवालेको हिव

१ वदन्ति स्म । २ ऋषभप्रोक्ता ।

ततस्य विश्वजाताय स्वाहेत्येषमृदाहरेत्। ततो विश्वार्थ्यजाताय स्वाहेत्येतरपर्य पठेत् ॥४९॥ वृत्याच्य नेमिनायाय स्वाहेत्येतदनन्तरम्। सौधर्माय पदं चास्मात्स्वाहोक्त्यन्तमनुस्मरेत् ॥४९॥ कल्पाधिपतये स्वाहापवं वाष्यमतः परम्। भूयोऽप्यनुषरायादि स्वाहाक्ष्यस्मुदीरयेत् ॥४१॥ ततः परम्परेन्द्राय स्वाहेत्युक्यारयेत्पदम्। सम्पठेदहमिन्द्राय स्वाहेत्येतदनन्तरम् ॥४२॥ ततः परमार्हताय स्वाहेत्येतत् पदं पठेत्। ततोऽप्यनुपमायेति पदं स्वाहापदान्त्रितम् ॥४३॥ सम्पावृष्टिपदं चास्माव् वोध्यन्तं द्विरदीरयेत्। तया कल्पपति चापि दिष्यमूर्ति च सम्पठेत्।॥४४॥ द्विर्वाच्यं वज्ननामेति ततः स्वाहेति संहरेत् । पूर्ववत् काम्यमन्त्रोऽपि पाठचोऽस्यान्ते त्रिभः पदंः ॥४४॥

चूणिः-सत्यजाताय स्वाहा, श्रहंज्जाताय स्वाहा, विध्यजाताय स्वाहा, विध्याचर्यजाताय स्वाहा, नेमिनाचाय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपतये स्वाहा, श्रतुचराय स्वाहा, परम्परेन्द्राय स्वाहा, श्रहमिन्द्राय स्वाहा, परमार्हताय स्वाहा, श्रनुपमाय स्वाहा, सम्यग्वृष्टे सम्यग्वृष्टे कल्पपते कल्पपते विध्यमूर्ते विध्यमूर्ते वजुनामन् वजुनामन् स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, श्रपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधि-मरणं भवतु ।

समर्पण करता हूँ ) यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिये ।।४८।। फिर 'दिव्यजाताय स्वाहा' (जिसका जन्म दिव्यरूप है उसे हिव समर्पण करता हूँ) ऐसा उच्चारण करना चाहिये और फिर 'दिव्या-चिर्जाताय स्वाहा' (दिव्य तेज:स्वरूप जन्म धारण करनेवालेके लिये हिव समर्पण करता हूँ) यह पद पढ़ना चाहिये ।।४९।। तदनन्तर 'नेमिनाथाय स्वाहा' (धर्मचक्रकी धुरीके स्वामी जिनेन्द्रदेवको समर्पण करता हूँ) यह पद बोलना चाहिये और इसके बाद 'सौधर्माय स्वाहा' (सौधर्मेन्द्रके लिये समर्पण करता हूँ) इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये ॥५०॥ फिर 'कल्पाधि-पतये स्वाहा (स्वर्गके अधिपतिके लिये समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र कहना चाहिये और उसके बाद 'अनुचराय स्वाहा' (इन्द्रके अनुचरोंके लिये समर्पण करता हूँ) यह शब्द बोलना चाहिये ॥५१॥ फिर 'परम्परेन्द्राय स्वाहा' (परम्परासे होनेवाले इन्द्रोंके लिये समर्पण करता हूँ) इस पदका उच्चारण करे और उसके अनन्तर 'अहमिन्द्राय स्वाहा' (अहमिन्द्रके लिये समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र अच्छी तरह पढ़े ।।५२।। फिर 'पराईताय स्वाहा' (अरहन्तदेवके परम-उत्कृष्ट उपासकको समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये और उसके पश्चात् 'अनुपमाय स्वाहा' (उपमारिहतके लिये समर्पण करता हूँ) यह पद बोलना चाहिये।।५३।। तदनन्तर सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये तथा सम्बोधनान्त कल्पपति और दिव्यमूर्ति शब्दको भी दो दो बार पढ़ना चाहिये इसी प्रकार सम्बोधनान्त वज्रनामन् शब्द को भी दो बार बोलकर स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये और अन्तमें तीन तीन पदोंके द्वारा पहलेके समान काम्य मन्त्र पढ़ना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे कल्पपते कल्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते वज्रनामन् वज्रनामन् स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे स्वर्गके अधिपति, हे दिव्य-मूर्तिको धारण करनेवाले, हे वज्रनाम, मैं तेरे लिये हिव समर्पण करता हूँ ) यह बोलकर काम्य मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥५४-५५॥

ऊपर कहे हुए सुरेन्द्र मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

'सत्यजाताय स्वाहा, अर्हज्जाताय स्वाहा, दिव्यजाताय स्वाहा, दिव्याचिर्जाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपतये स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, परम्परेन्द्राय स्वाहा, अहमिन्द्राय स्वाहा, परमार्हताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे कल्प-पते कल्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते वज्रनामन् वज्रनामन् स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु

१ सम्यग् नूयात् । २ षद्परमस्थानेत्वाविभिः ।

सुरेन्द्रमन्त्र एवः स्यात् सुरेन्द्रस्थानुतपणंम् । मन्त्रं परमराजावि वक्ष्यामीतो यथाश्रुतम् ॥५६॥ प्रागत्र' सत्यजाताय स्वाहेत्येतत् पवं पठेत् । ततः स्यावहंज्जाताय स्वाहेत्येतत्पवं पदम् ॥५७॥ तत्रव्यानुपमेन्द्राय स्वाहेत्येतत्पवं मतम् । विजयाच्याविजाताय पवं स्वाहान्तमन्वतः ॥५८॥ ततोऽपि नेमिनाथाय स्वाहेत्येतत्पवं पठेत् । ततः 'परमराजाय स्वाहेत्येतवुवाहरेत् ॥५६॥ परमाहंताय स्वाहा पवमस्मात्परं पठेत् । स्वाहान्तमनुपायोक्तिरतो वाच्या द्विजन्मभिः ॥६०॥ सम्यग्वृष्टिपवं चास्माद् बोध्यन्तं द्विच्वीरयेत् । उप्रतेजः पवं चैव विज्ञाञ्जयपवं तथा ॥६१॥ ने म्याविविजयं चैव कुर्यात् स्वाहापवोत्तरम् । काम्यमन्त्रं च तं ब्रूयात् प्राग्ववन्ते पवंस्त्रिभः ॥६२॥

चूणि:-सत्यजाताय स्वाहा, ग्रहंज्जाताय स्वाहा, ग्रनुपमेन्द्राय स्वाहा, विजयार्घ्यजाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, परभराजाय स्वाहा, परमार्हताय स्वाहा, ग्रनुपमाय स्वाहा, सम्यग्वृष्टे सम्यग्वृष्टे उपतेजः उप्रतेजः विशांजय विशांजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफलं वट्परमस्थानं भवतु, ग्रपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु।

मन्त्रः परमराजादिर्मतोऽयं परमेष्ठिनाम् । परं मन्त्रमितो वक्ष्ये यथाऽऽह परमा श्रुतिः ॥६३॥

अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

यह स्रेन्द्रको संतुष्ट करनेवाला सुरेन्द्र मन्त्र कहा । अब आगे शास्त्रोंके अनुसार परम-राजादि मन्त्र कहते हैं ॥५६॥ इन मन्त्रोंमें सर्वप्रथम 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्य जन्म धारण करनेवालेको हिव समर्पण करता हूँ) यह पद पढ़ना चाहिये, फिर 'अर्हज्जाताय स्वाहा' (अरहन्त पदके योग्य जन्म लेनेवालेको समर्पण करता हूँ) यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिये ॥५७॥ इसके बाद 'अनुपमेन्द्राय स्वाहा' (उपमारहित इन्द्र अर्थात् चक्रवर्तीके लिये समर्पण करता हूँ) यह पद कहना चाहिये। तदनन्तर 'विजयार्चजाताय स्वाहा' (विजयरूप तथा तेजःपूर्ण जन्मको धारण करनेवालेके लिये समर्पण करता हूँ) इस पदका उच्चारण करना चाहिये।।५८।। इसके पश्चात् 'नेमिनाथाय स्वाहा' (धर्मरूप रथके प्रवर्तकको समर्पण करता हूँ) यह पद पढ़ना चाहिये और उसके वाद 'परमजाताय स्वाहा' (उत्कृष्ट जन्म लेनेवालेको समर्पण करता हूँ ) यह पद बोलना चाहिये ॥५९॥ फिर 'परमाईताय स्वाहा' (उत्कृष्ट उपासकको समर्पण करता हूँ ) यह पद पढ़ना चार्हिये और इसके बाद द्विजोंको 'अनुपमाय स्वाहा' (उपमारहित के लिये समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥६०॥ तदनन्तर सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये तथा इसी प्रकार सम्बोधनान्त उग्रतेजः पद, दिशाजय पद और नेमिविजय पदको दो दो वार बोलकर अन्तमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये और अन्तमें पहलेके समान तीन तीन पदोंसे काम्य मन्त्र बोलना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे उग्रतेजः उग्रतेजः दिशांजय दिशांजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे प्रचण्ड प्रतापके घारक, हे दिशाओंको जीतनेवाले, हे नेमिविजय, मैं तुम्हें हिव समर्पण करता हूँ ) यह मन्त्र बोलकर काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिये ॥६१-६२॥

परमराजादि मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

'सत्यजाताय स्वाहा, अर्हज्जाताय स्वाहा, अनुपमेन्द्राय स्वाहा, विजयार्चजाय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, परमजाताय स्वाहा, परमार्हताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, उग्रतेजः, उग्रतेजः, दिशांजय दिशांजय, नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफलं षट् परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु।

ये मन्त्र परमराजादि मन्त्र माने गये हैं। अब यहांसे आगे जिस प्रकार परम शास्त्रमें

१ परमराजादिमन्त्रे । २ परमजाताय प०, ल०, अ०, प०, स० ।

तत्रावौ सत्यजाताय नमः पदमुदीरयेत् । वाच्यं ततोऽर्ह्ण्जाताय नम इत्युत्तरं पदम् ॥६४॥
ततः परमजाताय नमः पदमुदाहरेत् । परमार्हतशब्दं च चतुर्ध्यन्तं नमः परम् ॥६४॥
ततः परमक्ष्पाय नमः परमतेजसे । नम इत्युभयं वाच्यं पदमध्यात्मर्दाशिभः ॥६६॥
परमादिगुणायेति पदं चान्यश्रमोयुतम् । परमस्थानशब्दश्च चतुष्यन्तो नमोऽन्वितः ॥६७॥
उदाहायं कनं ज्ञात्वा ततः परमयोगिने । नमः परमभाग्याय नम इत्युभयं पदम् ॥६८॥
परमद्विपदं चान्यच्च तुर्ध्यन्तं नमः परम् । स्थात्परमप्रसादाय नम इत्युत्तरं वचः ॥७०॥
स्यात्परमकाङक्षिताय नम इत्यत उत्तरम् । स्यात्परमविजयाय नमः इत्युत्तरं वचः ॥७०॥
स्यात्परमविज्ञानाय नमो वाक्तदनन्तरम् । स्यात्परमदर्शनाय नमः पदमतः परम् ॥७१॥
ततः परमवीर्याय पदं चास्मात्रमः परम् । परमादिसुखायेति पदमस्भादनन्तरम् ॥७२॥
सर्वज्ञाय नमोवाक्यमहंते नम इत्यपि । नमो नमः पदं चास्मात्स्यात्परं परमेष्ठिने ॥७३॥
परमादिपदान्नेत्र इत्यस्माच्च नमो नमः । सम्यग्दृष्टिपदं चान्ते बोध्यन्तं द्विः प्रयुज्यताम् ॥७४॥

कहा है उसी प्रकार परमेष्ठियोंके उत्कृष्ट मन्त्र कहता हूँ ॥६३॥ उन परमेष्ठी मन्त्रोंमें सबसे पहले 'सत्यजाताय नमः' (सत्यरूप जन्म लेनेवालेके लिये नमस्कार हो) यह पद बोलना चाहिये और उसके बाद 'अईज्जाताय नमः' (अरहन्तके योग्य जन्म लेनेवालेके लिये नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ।।६४।। तदनन्तर 'परमजाताय नमः' (उत्कृष्ट जन्म लेनेवाले के लिये नमस्कार हो) यह पद कहना चाहिये और इसके बाद चतुर्थी विभक्त्यन्त परमाईत शब्दके आगे नमः पद लगाकर 'परमार्हताय नमः' (उत्कृष्ट जिनधर्मके धारकके लिये नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये।।६५॥ तत्पश्चात् अध्यात्म शास्त्रको जाननेवाले द्विजोंको 'परमरूपाय नमः' (उत्कृष्ट निर्ग्रन्थरूपको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) और परम-तेजसे नमः (उत्तम तेजको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र बोलना चाहिये ।।६६।। फिर नमः शब्दके साथ परमगुणाय यह पद अर्थात् 'परमगुणाय नमः' (उत्कृष्ट गुण वालेके लिये नमस्कार हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये और उसके अनन्तर नमः शब्दसे सहित चतुर्थी विभक्त्यन्त परमस्थान शब्द अर्थात् 'परमस्थानाय नमः' (मोक्षरूप उत्तमस्थानवाले के लिये नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ॥६७॥ इसके पश्चात् ऋमको जानकर 'परम-योगिने नमः' (परम योगीके लिये नमस्कार हो) और 'परमभाग्याय नमः' (उत्कृष्ट भाग्य-शालीको नमस्कार हो) ये दोनों पद बोलना चाहिये।।६८॥ तदनन्तर जिसके आगे नमः शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभिवत जिसके अन्तमें है ऐसा परमिद्धि पद अर्थात् 'परमर्द्धये नमः' (उत्तम ऋद्वियोंके धारकके लिये नमस्कार हो) और 'परमप्रसादाय नमः' (उत्कृष्ट प्रसन्नताको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र पढ़ना चाहिये।।६९॥ फिर 'परमकाक्षिताय नमः' (उत्कृष्ट आत्मानन्दकी इच्छा करनेवालेके लिये नमस्कार हो) और परमिवजयाय नमः (कर्मरूप शत्रुओंपर उत्कृष्ट विजय पानेवालेके लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र बोलना चाहिये ॥७०॥ तदनन्तर 'परमविज्ञानाय नमः' (उत्कृष्ट ज्ञानवाले के लिये नमस्कार हो) और उसके बाद 'परमदर्शनाय नमः' (परम दर्शनके धारकके लिये नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ॥७१॥ इसके पश्चात् 'परमवीर्याय नमः' (अनन्त बल शालीके लिये नमस्कार हो) और फिर 'परमसुखाय नमः' (परम सुखके धारकको नमस्कार हो) ये मन्त्र कहना चाहिये ॥७२॥ इसके अनन्तर सर्वज्ञाय नमः (संसारके समस्त पदार्थीको जाननेवालेके लिये नमस्कार हो) 'अर्हते नमः' (अरहन्तदेवके लिये नमस्कार हो), और फिर 'परमेष्ठिने नमो नमः' (परमेष्ठीके लिये बार बार नमस्कार हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये ॥७३॥ तदनन्तर 'परमनेत्रे नमो नमः' (उत्कृष्ट नेताके लिये नमस्कार हो) यह मन्त्र द्विः स्तां विलोकविषयवर्गमूर्त्तपर्वे ततः । धर्मनेषिपयं बाच्यं द्विः स्वाहेति ततः परम् ।।७४।।
काम्यमन्त्रमतो सूबात्पूर्वचिविधिववृद्धिजः । काम्यसिद्धिप्रधाना हि सर्वे मन्त्राः स्युतः बुवैः ।।७६।।
चूणिः—सत्यव्यतस्य नमः, धर्मकातस्य नमः, परमजाताय नमः, परमाहेताय ननः, परमक्पाय नमः,
परमतेजसे नमः, परमगुणाय नमः, परमस्थानस्य नमः, वरमयोगिने नमः, परमित्रानाय नमः, परमद्वंये
नमः, परमप्रसादाय नमः, परमकाद्धिताय नमः, शरमविष्याय नमः, परमित्रानाय नमः, परमवर्धनाय
नमः, परमविष्याय नमः, परमकुताय नमः, सर्वशाव नमः, धर्हते नमः, परमेष्ठिने नमो नमः, परमनेत्रे
नमो नमः, सम्यव्यूष्टे सम्यव्यूष्टे त्रिलोकविषय विलोकविषय धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते धर्मनेमे धर्मनेमे स्वाहा,
सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यूविनाक्षनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

्रैएते तु पीठिकामन्त्राः सप्त सेमा द्विकोत्तर्मः । एतैः सिद्धार्वनं कुर्याद्यवाणादिकियाविष्मै ।।७७॥ कियामन्त्रास्त एते स्युराधानादिकियाविष्मै । सूत्रे गणधरोद्धार्ये यान्ति साधममन्त्रताम् ।।७८॥ सन्ध्यास्विग्निये देषपूजने नित्यकर्मणि । भषन्त्याहृतिमन्त्राश्च त एते विधिसाधिताः ।।७६॥ सिद्धान्धांसिष्ठिष्मौ मन्त्रान् जपदेष्टोत्तरं अतम् । गन्धपुष्पाक्षतार्धादि निवेदनपुरःसरम् ।।८०॥ सिद्धविद्यस्ततो मन्त्रेरेभिः कर्म समाचरेत् । धुक्तवासाः खुष्चिर्यक्षोपवीत्यव्यग्रमानसः ।।८१॥

कहना चाहिये और उसके बाद सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार प्रयोग करना चाहिये ।।७४।। तथा इसी प्रकार त्रिलोकविजय, धर्ममूर्ति और धर्मनेमि शब्दको भी दो दो बार उच्चारण कर अन्तमें स्वाहा पद बोलना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, त्रिलोकविजय त्रिलोकविजय, धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते, धर्मनेमे धर्मनेमे स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे तीनों लोकोंको विजय करनेवाले, हे धर्ममूर्ति और हेण्धर्मेके प्रवर्तक, में तेरे लिये हिव समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र बोलना चाहिये ।।७५।। तत्पश्चात् द्विजोंको पहलेके समान विधिपूर्वक काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिये क्योंकि विद्वान् लोग सब मन्त्रोंसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होना ही मुख्य फल मानते हैं ।।७६।।

परमेष्ठी मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

सत्यजाताय नमः, अर्हज्जाताय नमः, परमजाताय नमः, परमार्हताय नमः, परमरूपाय नमः, परमतेजसे नमः, परमगुणाय नमः, परमस्थानातय नमः, परमयोगिने नमः, परमभाग्याय नमः, परमर्द्धये नमः, परमप्रसादाय नमः, परमकाक्षिताय नमः, परमविजयाय नमः,
परमविज्ञानाय नमः, परमदर्शनाय नमः, परमवीयिय नमः, परमसुखाय नमः, सर्वज्ञाय नमः,
अर्हते नमः, परमेष्ठिने नमो नमः, परमनेत्रे नमो नमः, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, त्रिलोकविजय
त्रिलोकविजय, धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते, धर्मनेमे धर्मनेमे स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

ब्राह्मणोंको ये ऊपर लिखे हुए सात पीठिका मन्त्र जानना चाहिये और गर्भाधानादि कियाओंकी विधि करनेमें इनसे सिद्धपूजन करना चाहिये।।७७।। गर्भाधानादि कियाओंकी विधि करनेमें ये मन्त्र कियामन्त्र कहलाते हैं और गणधरोंके द्वारा कहे हुए सूत्रमें ये ही साधन मन्त्रपनेको प्राप्त हो जाते हैं।।७८।। विधिपूर्वक सिद्ध किये हुए ये ही मन्त्र संध्याओंके समय तीनों अग्नियोंमें देवपूजनरूप नित्य कर्म करते समय बाहुति मन्त्र कहलाते हैं।।७९।। सिद्ध मगवान्की प्रतिमाके सामने पहले गन्ध, पुष्प, अक्षत और अर्घ आदि समर्पण कर एक सौ आठ बार उक्त मन्त्रोंका जप करना चाहिये।।८०।। तदनन्तर जिसे विद्याएँ सिद्ध हो गई हैं, जो

१ डी बारी। २ भवेताम्। ३ सत्यजातायेत्यादयः। ४ गर्भाषानादि। ५ समर्पण।

त्रयोऽनयः प्रणेयाः स्युः कर्मारम्भे द्विजोत्तमः। रत्नित्रत्यसङ्कल्यादःनीन्द्रमुकुटोव्भवाः॥६२॥
तीर्यकृद्गणभृष्ठ्वे वकेषस्यन्तमहोत्सवे । पूजाङ्गत्वं समासाद्य पिक्तत्वभूपानताः॥६३॥
कृण्डत्रये प्रणेतम्यास्त्रय एते महाग्नयः। गार्हपत्याह्वनीयविभागित्रसिद्धयः॥६४॥
प्रात्मक्षिनत्रये पूजां मन्त्रः कुर्वन् द्विजोत्तमः। प्राहिताग्निरिति प्रेयो नित्यदेया यस्य सम्यनि ॥६४॥
'हिक्पाके च घूपे च दीपोद्बोधनसंविधौ । वह्नीनां विनियोगः स्याव् ध्रमीयां नित्यकूजने ॥६६॥
प्रवत्नेनाभिरक्यं स्याव् इदमिन्तव्यं गृहे । नेव दात्य्यमन्येभ्यस्तेऽन्ये मे स्युरसंस्कृताः ॥६५॥
न स्वतोऽन्नेः पवित्रत्वं देवतारूपमेव वा । किन्त्वर्हद्व्यमूर्तीज्यासम्बन्धात् पाववोऽनसः ॥६८॥
ततः पूजाङ्गतामस्य मत्वाचंन्ति द्विजोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजाऽ तो न दुष्यति ॥६६॥
स्यवहारनयापेक्षा तस्येष्टा पूज्यता द्विजेः । जैनेरध्यवहार्यो १०५ नयोऽद्यत्वेऽप्रजन्मनः ११ ॥६०॥
साधारणास्त्वमे मन्त्राः सर्वत्रेव कियाविधौ । यथा सम्भवमुक्षेष्ये विशेवविषयाद्य तान् ॥६१॥

सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, पवित्र हैं, यज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं और जिसका चित्त आकुलतासे रहित है ऐसा द्विज इन मन्त्रोंके द्वारा समस्त कियाएँ करें ।।८१।। कियाओंके प्रारम्भमें उत्तम द्विजोंको रत्नत्रयका संकल्प कर अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन प्रकारकी अग्नियाँ प्राप्त करनी चाहिये।।८२।। ये तीनों ही अग्नियाँ तीर्थक्कर, गणधर और सामान्य केवलीके अन्तिम अर्थात् निर्वाणमहोत्सवमें पूजाका अंग होकर अत्यन्त पवित्रताको प्राप्त हुई मानी जाती हैं ॥८३॥ गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि नामसे प्रसिद्ध इन तीनों महाअग्नियोंको तीन कुण्डोंमें स्थापित करना चाहिये ॥८४॥ इन तीनों प्रकारकी अग्नियोंमें मंत्रोंके द्वारा पूजा करनेवाला पुरुष द्विजोत्तम कहलाता है और जिसके घर इस प्रकारकी पूजा नित्य होती रहती है वह आहिताग्नि अथवा अग्निहोत्री कहलाता है।।८५॥ नित्य पूजन करते समय इन तीनों प्रकारकी अग्नियोंका विनियोग नैवेद्यके पकानेमें, धूपखेनेमें और दीपक जलानेमें होता है अर्थात् गार्हपत्य अग्निसे नैवेद्य पकाया जाता है, आहवनीय अग्निमें धूप खेई जाती है और दक्षिणाग्निसे दीपक जलाया जाता है।।८६।। घरमें बड़े प्रयत्नके साथ इन तीनों अग्नियोंकी रक्षा करनी चाहिये और जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ है ऐसे अन्य लोगोंको कभी नहीं देनी चाहिये।।८७।। अग्निमें स्वयं पवित्रता नहीं है और न वह देवतारूप ही है किन्तु अरहन्तदेवकी दिव्य मूर्तिकी पूजाके सम्बन्धसे वह अग्नि पवित्र हो जाती है।।८८।। इसलिये ही द्विजोत्तम लोग इसे पूजाका अंग मानकर इसकी पूजा करते हैं अतएव निर्वाणक्षेत्रकी पूजाके समान अग्निकी पूजा करनेमें कोई दोष नहीं है। भावार्थ-जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवके सम्बन्धसे क्षेत्र भी पूज्य हो जाते हैं उसी प्रकार उनके सम्बन्धसे अग्नि भी पूज्य हो जाती है अतएव जिस प्रकार निर्वाण आदि क्षेत्रोंकी पूजा करनेमें दोष नहीं है उसी प्रकार अग्निकी पूजा करनेमें भी कोई दोष नहीं है ॥८९॥ ब्राह्मणोंको व्यवहार नयकी अपेक्षा ही अग्निकी पूज्यता इष्ट है इसलिये जैन ब्राह्मणोंको भी आज यह व्यवहारनय उपयोगमें लाना चाहिये।।९०॥ ये ऊपर कहे हुए मन्त्र साधारण मन्त्र हैं, सभी क्रियाओं में काम आते हैं अब विशेष क्रियाओं से सम्बन्ध रखनेवाले विशेष मन्त्रोंको यथासम्भव कहता हूँ ॥९१॥

१ संस्कार्याः । २ केवली । ३ परिनिर्वाणमहोत्सवे । ४ कारणत्वम् । ५ चरुपचने । ६ गाईपत्यादीनाम् अग्नित्रयाणं । यथासंख्येन हविःपाकादिषु त्रिषु विनियोगः स्यात् । ७ गर्भाधाना- विसंस्काररहिताः । ८ अग्नित्रवयुका । ६ कारणात् । १० व्यवहर्तुं योग्यः । ११ विष्रस्य ।—जन्मभिः ६०, ल०, अ०, प०, स०, ६० । १२ लृद् । वक्ष्ये ।

गर्भाषानमन्त्रः---

सज्जातिभागी भव सद्गृहिभागी भवेति च। पदद्वयमुदीर्घादौ पदानीमान्यतः पठेत् ॥६२॥ द्यादौ मुनीन्द्रभागीति भवेत्यन्ते पदं वदेत्। सुरेन्द्रभागी परमराज्यभागीति च द्वयम् ॥६३॥ द्याहंन्त्यभागीभवेति पदमस्मादनन्तरम् । ततः परमनिर्वाणभागीभव पदं भवेत् ॥६४॥ द्यादाने पद्यात् पूर्वमन्त्रपुरःसरः । विनियोगञ्च मन्त्राणां यथाम्नायं प्रदिश्तिः ॥६४॥

चूणि:-सज्जातिभागी भव, सब्गृहिभागी भव, मुनीन्द्रभागी भव, सुरेन्द्रभागी भव, परमराज्यभागी भव, द्यार्घन्त्यभागी भव, परमनिर्वाणभागी भव, (ग्राधानमन्त्रः)

स्यात्त्रीतिमन्त्रस्त्रैलोक्यनाथो भवपदादिकः । त्रैकाल्यक्ञानी भव त्रिरत्नस्वामी भवत्ययम् ॥६६॥ वृणः—त्रैलोक्यनाथो भव, त्रैलोक्यक्ञानी भव, त्रिरत्नस्वामी भव, (प्रीतिमन्त्रः) ? 
गमन्त्रोऽवतारकल्याणभागी भवपदादिकः । सुप्रीतौ मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणवाक्परः ॥६७॥ 
भागीभव पदोपेतस्ततो निष्कान्तिवाक्परः । कल्याणमध्यमो भागी भवत्येतेन योजितः ॥६८॥ 
तत्वत्वार्हन्त्यकल्याणभागी भव पदान्वितः । ततः परमनिर्वाणकल्याणपदसङ्गतः ॥६६॥

गर्भाधानके मन्त्र-प्रथम ही 'सज्जातिभागी भव' (उत्तम जातिको धारण करनेवाला हो) और 'सद्गृहिभागी भव' (उत्तम गृहस्थ अवस्थाको प्राप्त होओ) इन दो पदोंका उच्चारण कर पश्चात् नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिये ॥९२॥ पहले 'मुनीन्द्रभागी भव' (महामुनिका पद प्राप्त करनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये और फिर 'सुरेन्द्रभागी भव' (इन्द्र पदका भोक्ता हो) तथा 'परमराज्यभागी भव' (उत्कृष्ट राज्यका उपभोग करनेवाला हो) इन दो पदोंका उच्चारण करना चाहिये ॥९३॥ तदनन्तर 'आईन्त्यभागी भव' (अरहन्त पदका प्राप्त करनेवाला हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये और फिर 'परमिनर्वाणभागी भव' (परम निर्वाण पदको प्राप्त करनेवाला हो), यह पद कहना चाहिये ॥९४॥ गर्भाधानकी क्रियामें पहलेके मन्त्रोंके साथ साथ यह मन्त्र काममें लाना चाहिये इस प्रकार यह आम्नायके अनुसार मन्त्रोंका विनियोगका क्रम दिखलाया है ॥९५॥

गर्भाधानके समय काम आनेवाले विशेष मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

सज्जातिभागी भव, सद्गृहिभागी भव, मुनीन्द्रभागी भव, सुरेन्द्रभागी भव, परमराज्यभागी भव, आर्हन्त्यभागी भव, परमनिर्वाणभागी भव।

अब प्रीतिमन्त्र कहते हैं—'त्रैलोक्यनाथो भव' (तीनों लोकोंके अधिपति होओ) 'त्रैकाल्य-ज्ञानी भव' (तीनों कालका जाननेवाला हो) और 'त्रिरत्नस्वामी भव' (रत्नत्रयका स्वामी हो) ये तीन प्रीतित्रियाके मन्त्र हैं ॥९६॥

संग्रह-'त्रैलोक्यनाथो भव, त्रैकाल्यज्ञानी भव, त्रिरत्नस्वामी भव'।

अब सुप्रीति कियाके मन्त्र कहते हैं—सुप्रीति कियामें 'अवतारकल्याणभागी भव' (गर्भकल्या-णकको प्राप्त करनेवाला हो), 'मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणभागी भव' (सुमेरु पर्वतपर इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेकके कल्याणको प्राप्त हो), 'निष्क्रान्तिकल्याणभागी भव' (निष्क्रमण कल्याणको प्राप्त करनेवाला हो), 'आईन्त्यकल्याणभागी भव' (अरहन्त अवस्था—केवलज्ञानकल्याणकको प्राप्त करनेवाला हो), और 'परमनिर्वाणकल्याणभागी भव' (उत्कृष्ट निर्वाण कल्याणकको

१ गर्भाघाने । २ पीठिकामन्त्रादिपुरःसरः । ३ अवतारादिकल्याणादिपरमनिर्वाणपदान्तानां सर्वेपदानाम् । मन्त्र इति पदं विशेष्यपदं भवति ।

भागी भवपदान्तत्रव कमाद्वाच्यो मनीविभिः। बृतिमन्त्रमितो वक्ये प्रीत्या शृणुत भो द्विजाः ॥१००॥ वृणिः-ग्रवतारकल्याणभागी भव, मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणभागी भव, निष्कान्तिकल्याणभागी भव, प्रार्हेन्त्यकल्याणभागी भव, परमनिर्वाण-कल्याणभागी भव, (सुप्रीति मन्त्रः)।

षृतिकियामन्त्रः---

भ्राधानमन्त्र एवात्र सर्वत्राहितदातृवाक् । मध्ये यथाकमं वाच्यो नान्यो अदोऽत्र कश्चन ॥१०१॥ चूर्णः-सङ्जातिदातृभागी भव, सद्गृहिदातृभागी भव, मुनोन्द्रदातृभागी भव, सुरेन्द्रदातृभागी भव, परमराज्यदातृभागी भव, भ्राहंन्त्यपददातृभागी भव, परमनिर्वाणदातृभागी भव, (धृतिकिया मन्त्रः) ।

मोविकियामन्त्रः---

मन्त्रो मोदिक्रियायां च मतोऽयं मुनिसत्तमैः । पूर्वं सज्जातिकत्याणभागी भव पदं वदेत् ॥१०२॥ ततः सद्गृहिकत्याणभागी भव पदं पठेत् । ततो वैवाहकत्याणभागी भव पदं भतम् ॥१०३॥ ततो मुनीन्त्रकत्याणभागी भव पदं स्मृतम् । पुनः सुरेन्द्रकत्याणभागी भव पदात्परम् ॥१०४॥ मन्दराभिषेककत्याणभागीति च भवेति च । तस्माच्च यौवराज्यादिकत्याणपदसंयुतम् ॥१०४॥

प्राप्त करनेवाला हो) ये मन्त्र विद्वानोंको अनुक्रमसे बोलना चाहिये। अब आगे धृतिमन्त्र कहते हैं सो हे द्विजो, उन्हें तुम प्रीतिपूर्वक सुनो ॥९७-१००॥

संग्रह-'अवतारकल्याणभागी भव, मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणभागी भव, निष्कान्ति-कल्याणभागी भव, आर्हन्त्यकल्याणभागी भव, परमनिर्वाणकल्याणभागी भव'।

धृति कियाके मन्त्र-गर्भाधान कियाके मंत्रोंमें सब जगह दातृ शब्द लगा देनेसे धृति कियाके मन्त्र हो जाते हैं, विद्वानोंको अनुक्रमसे उन्हींका प्रयोग करना चाहिये, आधान कियाके मंत्रोंसे इन मन्त्रोंमें और कुछ भेद नहीं है। भावार्थ-'सज्जातिदातृभागी भव' (सज्जाति-उत्तम जातिको देनेवाला हो), 'सद्गृहिदातृभागी भव' (सद्गृहस्थपदका देनेवाला हो), 'मुनीन्द्रदातृभागी भव' (महामुनिपदका देनेवाला हो), 'सुरेन्द्रदातृभागी भव' (सरेन्द्रपदको देनेवाला हो), 'परमराज्यदातृभागी भव' (उत्तमराज्य-चक्रवर्तीके पदका देनेवाला हो), 'आईन्त्यदातृभागी भव' (अरहन्त पदका देनेवाला हो) तथा 'परमनिर्वाणदातृभागी भव' (उत्कृष्ट निर्वाण पदका देनेवाला हो) धृति कियामें इन मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये।।१०१।।

संग्रह-'सज्जातिदातृभागी भव, सद्गृहिदातृभागी भव, मुनीन्द्रदातृभागी भव, सुरेन्द्र-दातृभागी भव, परमराज्यदातृभागी भव, आर्हन्त्यदातृभागी भव, परमनिर्वाणदातृभागी भव'।

अब मोदिक्रियाक मन्त्र कहते हैं—उत्तम मुनियोंने मोदिक्रियाक मन्त्र इस प्रकार माने .हैं सबसे पहले 'सज्जातिकल्याणभागी भव' (सज्जातिक कल्याणको धारण करनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये, फिर सद्गृहिकल्याणभागी भव (उत्तम गृहस्थके कल्याणका धारण करनेवाला हो) यह पद पढ़ना चाहिये, तदनन्तर 'वैवाहकल्याणभागी भव' (विवाहके कल्याण को प्राप्त करनेवाला हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये, फिर 'मुनीन्द्रकल्याणभागी भव' (महामुनि पदके कल्याणको प्राप्त करनेवाला हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये, इसके बाद 'सुरेन्द्रकल्याणभागी भव' (इन्द्र पदके कल्याणका उपभोग करनेवाला हो), यह पद कहना चाहिये, फिर 'मन्दराभिषेककल्याणभागी भव' (सुमेरु पर्वतपर अभिषेकके कल्याणको प्राप्त हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये, अनन्तर 'यौवराज्यकल्याणभागी भव' (युवराज पदके कल्याणका उपभोग करनेवाला हो) यह पद कहना चाहिये, तत्पश्चात् मन्त्रोंक प्रयोग करनेमें विद्वान् लोगोंको 'महाराज्यकल्याणभागी भव' (महाराज्यकल्याणभागी भव' (महाराज पदके कल्याणका उपभोवता हो) यह

१ मतो ल०। मथो द०। २ घृतिकियायाम्।

भागीभवयवं वाक्यं मन्वयोगविकारवैः। स्थान्महाराज्यकस्याणभागी भव परं परम् ॥१०६॥ भूयः परमराज्याविकस्थाणोपहितं<sup>।</sup> मतम्। भागी भवेत्यथार्हन्त्यकस्याणेन च योजितम् ॥१०७॥

वृणि:-सन्जातिकत्याणभागी भव, सद्गृहिकत्याणभागी भव, वैवाहकत्याणभागी भव, मुनीन्द्र-कत्याणभागी भव, सुरेन्द्रकत्याणभागी भव, मन्दराभिषेककत्याणभागी भव, यौवराज्यकत्याणभागी भव, महाराज्यकत्याणभागी भव, परमराज्यकत्याणभागी भव, प्रार्हन्त्यकत्याणभागी भव, (मोदिक्या मन्द्रः)।

प्रियोव्भ वमन्त्रः---

प्रियोद्भवे च मन्त्रोऽयं सिद्धार्चनपुरःसरम् । विव्यनेमिविजयाय पवात्परमनेमिवाक् ॥१०८॥ विजयायत्ययार्हन्त्यनेम्याविविजयाय च । युक्तो मन्त्राक्षरेरेभिः स्वाहान्तः सम्मतो द्विजैः ॥१०६॥ चूर्णः-विव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमिविजयाय स्वाहा, ग्राहंन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा । (प्रियोव्भवमन्त्रः) ।

जन्मसंस्कारमन्त्रोऽयम् एतेनार्भकमादितः । सिद्धाभिषेकगन्धाम्बुसंसिक्तं शिरसि स्थितम् ॥११०॥ कृतजातिवयोरू पगुणैः शीलप्रजान्वयैः । भाग्याविधवतासौम्यमूर्तित्वैः समिधिष्ठिता ॥१११॥ सम्यग्दृष्टिस्तवाम्बेयमतस्त्वमिप् पुत्रकः । सम्प्रीतिमाप्नुहि त्रीणि प्राप्य चकाण्यनुकमात् ॥११२॥ इत्यङ्गानि स्यृशेदस्य प्रायः सारूप्ययोगतः । 'तत्राधा यात्मसङ्करुपं ततः सूक्तमिदं पठेत् ॥११३॥

मन्त्र बोलना चाहिये, फिर 'परमराज्यकल्याणभागी भव' (परमराज्यके कल्याणको प्राप्त हो) यह पद पढ़ना चाहिये और उसके बाद 'आईन्त्यकल्याणभागी भव' (अरहन्त पदके कल्याण-का उपभोग करनेवाला हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥१०३–१०७॥

संग्रह-'सज्जातिकत्याणभागी भव, सद्गृहिकत्याणभागी भव, वैवाहकत्याणभागी भव, मुनीन्द्रकत्याणभागी भव, सुरेन्द्रकत्याणभागी भव, मन्दराभिषेककत्याणभागी भव, यौवराज्यकत्याणभागी भव, महाराज्यकत्याणभागी भव, परमराज्यकत्याणभागी भव, आई-न्त्यकत्याणभागी भव'।

अब प्रियोद्भव मन्त्र कहते हैं-प्रियोद्भव कियामें सिद्ध भगवान्की पूजा करनेके बाद नीचे लिखे मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये-

'दिव्यनेमिविजयाय', 'परमनेमिविजयाय', और 'आर्हन्त्यनेमिविजयाय' इन मन्त्रा-क्षरोंके साथ द्विजोंको अन्तमें स्वाहा शब्दका प्रयोग करना अभीष्ट है अर्थात् 'दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा' (दिव्यनेमिके द्वारा कर्मरूप शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवालेके लिये हिव समर्पण करता हूँ), 'परमनेमिविजयाय स्वाहा' (परमनेमिके द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेके लिये समर्पण करता हूँ) और 'आर्हन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा' (अरहन्त अवस्थारूप नेमिके द्वारा कर्म शत्रुओंको जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवके लिये समर्पण करता हूँ) ये तीन मन्त्र वोलना चाहिये ॥१०८-१०९॥

संग्रह-'दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमिविजयाय स्वाहा, आईन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा'।
अब जन्म संस्कारके मन्त्र कहते हैं-प्रथम ही सिद्ध भगवानके अभिषेकके गन्धोदकसे सिचन किये हुए बालकको यह मन्त्र पढ़कर शिरपर स्पर्श करना चाहिये और कहना चाहिये कि यह तेरी माता कुल, जाति, अवस्था, रूप आदि गुणोंसे सहित है, शीलवती है, सन्तानवती है, भाग्यवती है, अवैधव्यसे युक्त है, सौम्यशान्तमूर्तिसे सहित है और सम्यग्दृष्टि है इसलिये हे पुत्र, इस माताके सम्बन्धसे तू भी अनुक्रमसे दिव्य चक्र, विजयचक्र और परमचक्र तीनों चक्रोंको पाकर सत्प्रीतिको प्राप्त हो।।११०-११२।। इस प्रकार आशीर्वाद देकर पिता

१ सिहतम् । २ कुलजात्यादिययायोग्यगुरौरिषिष्ठितः । ३ दिव्यचक्रविजयचकपरमचकािगा । ४ समानरूपत्वसम्बन्धात् । ५ बालके । ६ विषाय । ७ निजसङ्कल्पम् ।

भक्रगावक्रगात्सम्भवित हृवयाविष जायते । आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम् ॥११४॥ भीराज्यमनृतं पूतं नाभावावज्यं युक्तिभः । घातिज्जयो भवेत्यस्य हृतसयेश्वाभिनालकम् ॥११४॥ भीवेग्यो जात ते जात क्यां कृवंन्त्वित बृवन् । तत्तनं चूणंवासेन शनेवहत्यं यत्नतः ॥११६॥ तवं मन्वराभिवेकार्हो भवेति स्नपयेत्ततः । गन्धाम्बुभिविषरं जीव्या वृद्धाशात्याक्षतं क्षिपेत् ॥११७॥ नश्यात्कर्ममलं कृत्तनित्यास्य ११८॥ नश्यात्कर्ममलं कृत्तनित्यास्य ११८॥ ततो विश्ववेश्वरास्तन्यभागी भूया इतीरयन् १३ ॥ मातुस्तनमुपामन्त्र्य ववनेऽस्य समासजेत् १६ ॥११८॥ प्राग्वणितमयानन्वं प्रीतिवानपुरःसरम् । विधाय विधिवत्तस्य जातकर्मं समापयेत् १ ॥१२०॥ जरायुपटलं चास्य नाभिनालसमायुतम् । शुचौ भूमौ निकातायां विकिपेन्मन्त्रमापठन् ॥१२१॥ सम्यग्वृद्धियदं बोध्ये सर्वमातेति चापरम् । वसुन्धरापदं चैव स्वाहान्तं द्विववाहरेत् ॥१२२॥ चूणिः—सम्यग्वृद्धे सम्यग्वृद्धे सर्वमातः सर्वमातः वसुन्धरे वसुन्धरे स्वाहा । मन्त्रेणानेन सम्मन्त्र्य भूमौ सोवकमक्षतम् । किप्त्वा गर्भमलं १ न्यस्तपञ्चरत्ततले क्षिपेत् ॥१२३॥

उसके समस्त अंगोंका स्पर्श करे और फिर प्रायः अपने समान होनेसे उसमें अपना संकल्पकर अर्थात् यह मैं ही हूँ ऐसा आरोपकर नीचे लिखे हुए सुभाषित पढ़े ।।११३।। हे पुत्र, तू मेरे अङ्ग अङ्गसे उत्पन्न हुआ है और मेरे हृदयसे भी उत्पन्न हुआ है इसलिये तू पुत्र नामको घारण करनेवाला मेरा आत्मा ही है। तू सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह ॥११४॥ तदनन्तर दूध और घीरूपी पवित्र अमृत उसकी नाभिपर डालकर 'घातिजयो भव' (तू घातिया कर्मोंको जीतने-वाला हो) यह मन्त्र पढ़कर युक्तिसे उसकी नाभिका नाल काटना चाहिये ॥११५॥ तत्पश्चात् 'हे जात, श्रीदेव्यः ते जातिकयां' कुर्वन्तु अर्थात् हे पुत्र, श्री, ह्री आदि देवियाँ तेरी जन्मिकयाका उत्सव करें यह कहते हुए धीरे धीरे यत्नपूर्वक सुगन्धित चूर्णसे उस बालकके शरीरपर उबटन करे फिर 'त्वं मन्दराभिषेकार्ही भव' अर्थात् तू मेरु पर्वतपर अभिषेक करने योग्य हो यह मन्त्र पढ़कर सुगन्धित जलसे उसे स्नान करावे और फिर 'चिरं जीव्याः' अर्थात् तू चिरकालतक जीवित रह इस प्रकार आशीर्वाद देकर उसपर अक्षत डाले ॥११६–११७॥ इसके अनन्तर द्विज, 'नश्यात् कर्ममलं कृत्स्नम्'—अर्थात् तेरे समस्त कर्ममल नष्ट हो जावें यह मन्त्र पढ़ करउसके मुख और नाकमें, औषिध मिलाकर तैयार किया हुआ घी मात्राके अनुसार छोड़े ॥११८॥ तत्पश्चात् 'विश्वेश्वरीस्तन्यभागी भूयाः' अर्थात् तू तीर्थं करकी माताके स्तनका पान करने वाला हो ऐसा कहता हुआ माताके स्तनको मन्त्रितकर उसे बालकके मुहमें लगा दे ॥११९॥ तदनन्तर जिस प्रकार पहले वर्णन कर चुके हैं उसी प्रकार प्रीतिपूर्वक दान देते हुए उत्सव कर विधिपूर्वक जातकर्म अथवा जन्मकालकी क्रिया समाप्त करनी चाहिये ॥१२०॥ उसके जरायुं पटलको नाभिकी नालके साथ साथ किसी पिवत्र जमीनको खोदकर मन्त्र पढ़ते हुए गाड़ देना चाहिये ।।१२१।। उसकी प्रिक्रया इस प्रकार है कि सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पद, सर्वमाता पद और वसुन्धरा पदको दो दो बार कहकर अन्तमें स्वाहा शब्द कहना चाहिये। अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे सर्वमातः सर्वमातः वसुन्धरे वसुन्धरे स्वाहा (सम्यग्दृष्टि, सर्वकी माता पृथ्वीमें यह समर्पण करता हूँ) इस मन्त्रसे मन्त्रितकर उस भूमिमें जल और अक्षत डालकर पाँच प्रकारके रत्नोंके नीचे गर्भका वह मल रख देना चाहिये और फिर कभी 'त्वतपुत्रा इव

१ बहुसंवत्सरिमत्यर्थः । २ क्षीराज्यरूपममृतम् । ३ सिक्त्वाः । ४ युक्तितः ल० । भिक्तितः द० । ५ बालस्य । ६ ह्रस्वं कुर्यात् । छिन्द्यादित्यर्थः । ७ पुत्र । ८ जातकर्म । ६ परिमलचूर्गेन । १० जीव । ११ वक्त्रे । १२ आवर्जयेद्, क्षिपेद् वा । १३ किञ्चित् परिमागोन । १४ जिनजननीस्तन्यपान-भागी भव । १५ मुवन् । १६ संयोजयेत् । १७ सम्प्रापयेत् । १८ जरायुपटलम् ।

त्वत्पुत्रा' इव मत्पुत्रा भूयासुविचरजीविनः । इत्युवाह्यत्य सस्याहें तत्कोप्तव्यं महीतले ॥१२४॥ क्षीरवृक्षोपशासाभिः उपहृत्यं च भूतलम् । स्नाप्या तत्रास्य माताऽसौ सुस्रोव्लर्मन्त्रितंर्जले ॥१२४॥ सम्यग्वृष्टिपवं बोध्यविषयं द्विच्वीरयेत् । पवमासन्नभव्येति तद्वव् विच्वेच्वरेत्यपि ॥१२६॥ तत ऊजितपुष्येति जिनमातुपवं तथा । स्वाहान्तो मन्त्र एषः स्यान्मातुः स्नानसंविषौ ॥१२७॥

चूणिः-सम्याबृष्टे सम्याबृष्टे श्रासम्भव्ये श्रासमभव्ये विश्वश्वरे विश्वश्वरे जीजतपुष्ये जीजतपुष्ये जिनमातः जिनमातः स्वाहा ।

यथा जिनाम्बिका पुत्रकल्याणान्यभिपश्यति । तथेयमपि मत्पत्नीत्यास्थयेयं विधि भजेत् ॥१२८॥
तृतीयेऽहिन चानन्तज्ञानदर्शी भवेत्यमुम् । म्रालोकयेत्समृत्किप्य निश्चि ताराम्धकतं नभः ॥१२६॥
पुण्याहघोषणापूर्वं कुर्याद् दानं च शक्तितः । यथायोग्यं विद्याच्च सर्वस्याभयघोषणाम् ॥१३०॥
जातकर्मविधिः सोऽयम् म्राम्नातः पूर्वसूरिभिः । यथायोगमनुष्ठेयः सोऽद्यत्वेऽपि द्विजोत्तमः ॥१३१॥
नामकर्मविधाने च मन्त्रोऽयमनुकीत्यंते । सिद्धार्चनविधौ सप्त मन्त्राः प्रागनुवर्णिताः ॥१३२॥
ततो विव्याष्टसहस्रनामभागी भवादिकम् । पदित्रतयमुच्चार्य मन्त्रोऽत्र परिवर्त्यताम् ॥१३३॥
चूर्णिः—'विद्यास्त्रसहस्रनामभागी भव, विजयाष्टसहस्रनामभागी भव, परमाष्टसहस्रनामभागी

भक् ।

मत पुत्राः चिरंजीविनी भ्यासुः' (हे पृथ्वी तेरे पुत्र-कुलपर्वतोंके समान मेरे पुत्र भी चिरंजीवी हों) यह कहकर घान्य उत्पन्न होनेके योग्य खेतमें जमीनपर वह मल डाल देना चाहिये ॥१२२–१२४॥ तदनन्तर क्षीर वृक्षकी डालियोंसे पृथिवीको सुशोभित कर उसपर उस पुत्रकी माताको बिठाकर मंत्रित किये हुए सुहाते गर्म जलसे स्नान कराना चाहिये ॥१२५॥ माताको स्नान करानेका मन्त्र यह है-प्रथम ही सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदको दो बार कहना चाहिये फिर आसन्नभव्या, विश्वेश्वरी, अजितपुण्या, और जिन माता इन पदोंको भी सम्बोध-नान्त कर दो दो बार बोलना चाहिये और अन्तमें स्वाहा शब्द पढ़ना चाहिये। भावार्थ-सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे आसन्नभव्ये आसन्नभव्ये विश्वेश्वरि विश्वेश्वरि ऊजितपुण्ये ऊजितपुण्ये जिनमातः जिनमातः स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे निकटभव्य, हे सबकी स्वामिनी, हे अत्यन्त पुण्य संचय करनेवाली, जिन माता तू कल्याण करनेवाली हो) यह मन्त्र पुत्रकी माताको स्नान कराते समय बोलना चाहिये।।१२६-१२७॥ जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी माता पुत्रके कल्याणोंको देखती है उसी प्रकार यह मेरी पत्नी भी देखे ऐसी श्रद्धासे यह स्नानकी विधि करनी चाहिये ॥१२८॥ तीसरे दिन रातके समय 'अनन्तज्ञानदर्शी भव' (तू अनन्तज्ञानको देखनेवाला हो) यह मन्त्र पढ़कर उस पुत्रको गोदीमें उठाकर ताराओंसे सुशोभित आकाश दिखाना चाहिये ॥१२९॥ उसी दिन पुण्याहवाचनके साथ साथ शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये और जितना बन सके उतना सब जीवोंके अभयकी घोषणा करनी चाहिये ॥१३०॥ इस प्रकार पूर्वाचार्योंने यह जन्मोत्सवकी विधि मानी है-कही है। उत्तम द्विजको आज भी इसका यथायोग्य रीतिसे अनुष्ठान करना चाहिये ॥१३१॥

अब आगे नामकर्म करते समय जिन मंत्रोंका प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं—इस विधिमें सिद्ध भगवान्की पूजा करनेके लिये जिन सात पीठिका मंत्रोंका प्रयोग होता है उन्हें पहले ही कह चुके हैं। उनके आगे 'दिव्याष्टसहस्रनामभागी भव' आदि तीनों पदोंका उच्चारण कर मन्त्र परिवर्तित कर लेना चाहिये अर्थात् 'दिव्याष्टसहस्रनामभागी भव' (एक हजार आठ दिव्य नामोंका पानेवाला हो), 'विजयाष्टसहस्रनामभागी भव' (विजयरूप एक हजार आठ

१ कुलपर्वता इव । २ अलङकुत्येत्यर्थः । ३ विश्वेश्वरीत्यपि ल० । ४ एवं बुद्ध्या । ५ पुत्रम् ।

कोषी विधित्तु निश्रोषः प्राणुषतो नोष्यते पुनः । बहिर्यानिषयामन्त्रः ततोऽयमन् राज्यताम् ॥१३४॥ बहिर्यानिषया-

तत्रोपनयनिष्कान्तिभागी भव पदात्परम्। भवेद् वैवाहनिष्कान्तिभागी भव पदं ततः ॥ १३४॥ कमान्मुनीम्द्रनिष्कान्तिभागी भव पदं वदेत्। ततः सुरेन्द्रनिष्कान्तिभागी भव पदं स्मृतम् ॥१३६॥ मन्दराभिवेकनिष्कान्तिभागीभव पदं ततः। योवराज्यमहाराज्यपदे भागी भवान्विते ॥१३७॥ निष्कान्तिपदमध्ये स्तां परराज्यपदं तथा। प्रार्हन्त्यराज्यनिष्कान्तिभागी भव शिकापदम् ॥१३८॥ पदेरेभिरयं मन्त्रस्तद्विद्भिरनृजप्यताम्। प्रागुक्तो विधिरन्यस्तु निषद्यामन्त्र उत्तरः ॥१३६॥

बूणि:-उपनयनिष्कान्तिमागी भव, वैवाहनिष्कातिभागी भव, मुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी भव, सुरैन्द्र-निष्कान्तिभागी भव, मन्दराभिवेकनिष्कान्तिभागी भव, यौबराज्यनिष्कान्तिभागी भव, महाराज्यनिष्कान्ति-भागी भव, परमराज्यनिष्कान्तिभागी भव, म्राहंन्त्यनिष्कान्तिमागी भव, (बहिर्यानमन्त्रः)

निषद्या-

विष्यसिंहासनपदाद् भागी भव पदं भवेत्। एवं विषयपरमसिंहासनपदद्वयात् ॥१४०॥

नामोंका धारक हो और 'परमाष्टसहस्रनामभागी भव' (अत्यन्त उत्तम एक हजार आठ नामोंका पानेवाला हो) ये मन्त्र पढ़ना चाहिये।

संग्रह-'दिव्याष्टसहस्रनामभागी भव, विजयाष्टसहस्रनामभागी भव, परमाष्ट-सहस्रनामभागी भव' ॥१३२-१३३॥ बाकीकी समस्त विधि पहले कही जा चुकी है इसलिये दुबारा नहीं कहते हैं अब आगे बहियान कियाके मन्त्र नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिये ॥१३४॥

सबसे पहले 'उपनयिनष्कान्तिभागी भव', (तू बज्ञोपवीतके लिये निकलनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये और फिर 'वैवाहिनष्कान्तिभागी भव' (विवाहके लिये बाहर निकलने वाला हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥१३५॥ तदनन्तर अनुक्रमसे 'मुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी भव' (मुनिपदके लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये और उसके बाद 'सुरेन्द्र-निष्कान्तिभागी भव' (सुरेन्द्र पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये ॥१३६॥ तत्पश्चात् 'मन्दरेन्द्राभिषेकनिष्कान्तिभागी भव' (सुमेर्रपर्वतपर अभिषेकके लिये निकलनेवाला हो) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये और फिर 'यौवराज्यनिष्कान्तिभागी भव' (युवराज पदके लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये ॥१३७॥ तदनन्तर 'महाराज्यनिष्कान्तिभागी भव' (महाराज पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये और उसके बाद 'परमराज्यनिष्कान्तिभागी भव' (चक्रवर्तीका उत्कृष्ट राज्य पानेके लिये निकलनेवाला हो) यह मंत्र पढ़ना चाहिये और इसके अनन्तर 'आर्हन्त्यराज्य-भागी भव' (अरहन्त पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये ॥१३८॥ इस प्रकार मन्त्रोंको जाननेवाले द्विजोंको इन उपर्युक्त पदोंके द्वारा मंत्रोंका जाप करना चाहिये। बाकी समस्त विधि पहले कह चुके हैं अब आगे निषद्या मन्त्र कहते हैं ॥१३९॥

संग्रह-'उपनयनिष्कान्तिभागी भव, वैवाहनिष्कान्तिभागी भव, मुनीन्द्रनिष्कान्ति-भागी भव, सुरेन्द्रनिष्कान्तिभागी भव, मन्दराभिषेकनिष्कान्तिभागी भव, यौबराज्यनिष्कान्ति-भागी भव, महाराज्यनिष्कान्तिभागी भव, परमराज्यनिष्कान्तिभागी भव, आर्हन्त्यनिष्कान्ति-भागी भव'।

निषद्यामन्त्र:-'दिव्यसिंहासनभागी भव (दिव्य सिंहासनका भोक्ता, हो-इन्द्रके

१ सायताम् । २ स्याताम् । ३ अल्यपदम् ।

चूर्णः-विच्यसिंहासनभागी भव, विजयसिंहासनभागी भव, परमसिंहासनभागी (भव इति निवद्यामन्त्रः)।

ग्रमप्राशनकिया-

'प्राक्षनेऽपि तथा मन्त्रं पर्देस्त्रिभवदाहरेत्। तानि स्युविध्यविजयाक्षीणामृतपदानि व ॥१४१॥ भागी भव पर्देनान्ते युक्तेनानुगतानि तु । पर्दरेभिरयं मन्त्रः प्रयोज्यः प्राक्षने बुधैः ॥१४२॥ वृणिः—-दिब्यामृतभागी भव, विजयामृतभागी भव, प्रक्षीणामृतभागी भव । व्यक्षिः—

व्युष्टिकियाश्रितं मन्त्रम् इतो वक्ष्ये यथाश्रुतम् । तत्रोपनयनं जन्मवर्षवर्द्धनवाग्युतम् ।।१४३।। भागी भव पवं सेयम् धावौ शेषपदाष्टके । वैदाहिनिष्ठशब्देन मुनिजन्मपदेन च ।।१४४॥ सुरेन्द्रजन्मना मन्दराभिषेकपदेन च । यौबराज्यमहाराज्यपदाभ्यामप्यनुकमात् ।।१४५॥ परमार्हन्त्यराज्याभ्यां वर्षवर्षनसंयुतम् । भागी भव पदं योज्यं ततो मन्त्रोऽयमुद्भवेत् ।।१४६॥

व्याणः-उपनयनजन्मवर्षवर्दनभागी भव, बैबाहिनिष्ठवर्षवर्द्धनभागी भव, मुनीन्द्रजन्मवर्षवर्द्धनभागी भव, सुरेन्द्रजन्मवर्षवर्द्धनभागी भव, मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी भव, यौवराज्यवर्षवर्द्धनभागी भव, महराज्य-वर्षवर्द्धनभागी भव, परमराज्यवर्षवर्द्धनभागी भव, प्राहेन्त्यराज्यवर्षवर्धनभागी भव, (ब्युष्टिक्रियामन्त्रः)

आसनपर बैठनेवाला हो), 'विजयसिंहासनभागी भव' (चक्रन्वर्तीके विजयोत्लसित सिंहासन पर बैठनेवाला हो) और 'परमसिंहासनभागी भव' (तीर्थं करके उत्कृष्ट सिंहासनपर बैठने वाला हो) ये तीन मन्त्र कहना चाहिये । ॥१४०॥

संग्रह-'दिव्यसिंहासनभागी भव, विजयसिंहासनभागी भव, परमसिंहासनभागी भव'। अब अन्नप्राश्चन कियाके मन्त्र कहते हैं-अन्नप्राश्चन कियाके समय तीन पदोंके द्वारा मन्त्र कहने चाहिये और वे पद दिव्यामृत, विजयामृत और अक्षीणामृत इनके अन्तमें भागी भव ये योग्य पद लगाकर बनाने चाहिये। विद्वानोंको अन्नप्राश्चन कियामें इन पदोंके द्वारा मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये। भावार्थ-इस कियामें निम्नलिखित मन्त्र पढ़ने चाहिये-'दिव्यामृत-भागी भव' (दिव्य अमृतका भोग करनेवाला हो), 'विजयामृतभागी भव' (विजयरूप अमृतका उपभोक्ता हो) और 'अक्षीणामृतभागी भव' (अक्षीण अमृतका भोवता हो) ॥१४१-१४२॥

संग्रह:-'दिव्यामृतभागी भव, विजयामृतभागी भव, अक्षीणामृतभागी भव'।

अब यहाँसे आगे शास्त्रानुसार व्युष्टि कियाके मंत्र कहते हैं—सबसे पहले 'उपनयन' के आगे 'जन्मवर्षवर्द्धन' पद लगाकर 'भागी भव' पद लगाना चाहिये और फिर अनुक्रमसे वैवाह-निष्ठ, मुनीन्द्रजन्म, सुरेन्द्रजन्म, मन्दराभिषेक, यौवराज्य, महाराज्य, परमराज्य और आर्हन्त्य-राज्य इन शेष आठ पदोंके साथ 'वर्षवर्द्धन' पद लगाकर 'भागी भव' यह पद लगाना चाहिये। ऐसा करनेसे व्युष्टिकियाके सब मन्त्र बन जावेंगे। भावार्थ—व्युष्टिकियामें निम्नलिखित मंत्रोंका प्रयोग करना चाहिये—'उपनयनजन्मवर्षवर्धनभागी भव' (यज्ञोपवीतरूप जन्मके वर्षका बढ़ानेवाला हो), 'वैवाहिनिष्ठवर्षवर्धनभागी भव' (विवाह कियाके वर्षका वर्धक हो), 'मुनीन्द्रजन्मवर्षवर्धनभागी भव' (मुनि पद घारण करनेवाले वर्षकी वृद्धिसे युक्त हो), 'सुरेन्द्र-जन्मवर्षवर्धनभागी भव' (इन्द्र जन्मके वर्षका बढ़ानेवाला हो), 'मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी भव' (सुमेरु पर्वतपर होनेवाले अभिषेककी वर्ष वृद्धि करनेवाला हो), यौवराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (युवराज पदकी वर्ष वृद्धि करनेवाला हो), 'महाराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (महाराज पदकी वर्षवृद्धका उपभोक्ता हो) 'परमराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (चक्रवर्तीके उत्कृष्ट राज्य

१ असमासने ।

चौलकर्म---

वौलकर्मकायो मन्त्रः स्थाक्वोपनयनादिकम्। मुक्डभागी भवान्तं च पदमादावनुस्मृतम् ॥१४७॥
ततो निर्मन्यमुक्डादिभागी भवपदं परम्। ततो निक्कान्तिमुक्डादिभागी भव पदं परम् ॥१४८॥
स्यारपरमनिस्तारककेशभागी भवत्यतः। परमेन्द्रपदादिश्च केशभागी भवव्यनिः॥१४६॥
परमार्हन्त्यराज्यादिकेशभागीति वाग्द्रयम्। भवेत्यन्तपदोपेतं मन्त्रोऽस्मिन्स्याक्किकापदम् ॥१५०॥
शिकामेतेन मन्त्रेण स्थापयेद्विधिवद् द्विजः। ततो मन्त्रोऽयमाम्नातो निषिसक्कस्यानसङ्ग्रहे ॥१५१॥

चूणि:-उपनयनमुण्डभागी भव, निर्प्रत्यमुण्डभागी भव, परमिन्स्तारककेशभागी भव, परमेन्द्रकेश-भावी भव, परमराज्यकेशभागी भव, माहंन्त्यराज्यकेशभागी भव। (इति चौलिक्रयामन्त्रः)

शब्दपारभागी भव प्रर्थपारभागी भव । पदं शब्दार्थसम्बन्धपारभागी भवेत्यपि ॥१५२॥

वूणि:-शब्दपारगामी (भागी) भव, श्रयंपारगामी (भागी) भव, शब्दार्थपारगामी (भागी) भव, (लिपिसंस्थानमंन्त्रः)

उपनीतिकियामन्त्रं स्मरन्तीमं द्विजोत्तमाः । परमनिस्तारकाविलिङगभागी भवेत्यतः ॥१५३॥

की वर्षवृद्धि करनेवाला हो) और 'आर्हन्त्यराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (अरहन्त पदवीरूपी राज्यके वर्षका बढ़ानेवाला हो) ॥१४३–१४६॥

संग्रह—'उपनयनजन्मवर्षवर्धनभागी भव, वैवाहनिष्ठवर्षवर्द्धनभागी भव, मुनीन्द्रजन्म-वर्षवर्धनभागी भव, सुरेन्द्रजन्मवर्षवर्धनभागी भव, मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी भव, यौवराज्यवर्षवर्द्धनभागी भव, महाराज्यवर्षवर्धनभागी भव, परमराज्यवर्षवर्धनभागी भव, आर्हन्त्यराज्यवर्षवर्धनभागी भव'।

अब चौलिकयाके मन्त्र कहते हैं-जिसके आदिमें उपनयन शब्द है और अन्तमें 'मुण्ड-भागी भव' शब्द है ऐसा पहला मन्त्र जानना चाहिये अर्थात् 'उपनयनमुण्डभागी भव' (उपनयन कियामें मुण्डन करनेवाला हो) यह चौलिकियाका पहला मन्त्र है ॥१४७॥ फिर 'निर्ग्रन्थ-मुण्डभागी भव' (निर्ग्रन्थ दीक्षा लेते समय मुण्डन करनेवाला हो) यह दूसरा मन्त्र है और उसके बाद 'निष्क्रान्तिमुण्डभागी भव' (मुनि अवस्थामें केशलोंच करनेवाला हो) यह तीसरा मन्त्र है ॥१४८॥ तदनन्तर 'परमिनस्तारककेशभागी भव' (संसारसे पार उतारनेवाले आचार्यके केशोंको प्राप्त हो) यह चौथा मन्त्र है और उसके पश्चात् परमेन्द्रकेशभागी भव (इन्द्र पदके केशोंको घारण करनेवाला हो) यह पाँचवाँ मन्त्र बोलना चाहिये ॥१४९॥ इसके बाद 'परमराज्यकेशभागी भव' (चक्रवर्तीके केशोंको प्राप्त हो) यह छठवाँ मन्त्र है और 'आई-न्त्यराज्यकेशभागी भव' (अरहंत अवस्थाके केशोंको घारण करनेवाला हो) यह सातवाँ मन्त्र बोलना चाहिये। द्विजोंको इन मन्त्रोंसे विधिपूर्वक चोटी रखवाना चाहिये। अब आगे लिपि-संख्यानके मन्त्र कहते हैं ॥१५०-१५१॥

संग्रह—'उपनयनमुण्डभागी भव, निर्ग्रन्थमुण्डभागी भव, निष्कान्तिमुण्डभागी भव, परमिनस्तारककेशभागी भव, परमेन्द्रकेशभागी भव, परमेन्द्रकेशभागी भव, परमराज्यकेशभागी भव, आईन्त्यराज्य-केशभागी भव'।

लिपिसंख्यानके मन्त्र—'शब्दपारभागी भव' (शब्दोंका पारगामी हो), 'अर्थपारगामी भागी भव' (सम्पूर्ण अर्थका जाननेवाला हो) और 'शब्दार्थसम्बन्धपारभागी भव' (शब्द तथा अर्थ दोनोंके सम्बन्धका पारगामी हो) ये पद लिपिसंख्यानके समय कहने चाहिये ॥१५२॥

संग्रह-'शब्दपारगामी भव, अर्थपारगामी भव, शब्दार्थपारगामी भव'। उत्तम द्विज नीचे लिखे हुए मन्त्रोंको उपनीति क्रियाके मन्त्ररूपसे स्मरण करते हैं-

युक्तं परमिवितिक्रांन भागीभवपवं भवेत्। परमेन्द्रावितिक्रगाविभागी भवपवं परम् ॥११४॥
एवं परमराज्यावि परमाहँन्यावि च कमात्। युक्तं परमिव्यांव्यवेन च शिक्षाप्यम् ॥११४॥
चूर्णः-परमित्तारकतिक्रमभागी भवः, परमिवितिक्रगभागी भवः, परमेन्द्रतिक्रगभागी भवः, परमन्द्रतिक्रगभागी भवः, परमन्द्रतिक्रगभागी भवः, परमाहँन्यतिक्रगभागी भवः, परमिविकारेण वस्त्रेण कुर्यावेनं सवाससम् ॥११६॥
मन्त्रेणानेन शिष्यस्य कृत्वा संस्कारमावितः। निविकारेण वस्त्रेण कुर्यावेनं सवाससम् ॥११६॥
मौवीमाञ्कावनं चैनम् 'यम्तर्वाते न कारयेत् । मोठ्यांवन्यमतः कुर्याव् प्रमुखकिमेलकम् ।।१६७॥
सूर्तं गणवर्षवृंव्यं वतिवन्नं नियोजयेत् । मन्त्रपूतमतो यक्तोपवीती स्यावती विजः ॥१६५॥
मार्त्रं गणवर्षवृंव्यं वतिवन्नं त्रतासकृतः। विज्ञातो विज्ञ वत्येवं कविमास्तिक्रनुते गुणैः ॥१६०॥
वयान्यगुवतान्यस्मं नुक्तिक्तं यथाविषिः। गुणकीलानुगैञ्चेनं संस्कृर्याव् प्रतजातकः ॥१६०॥
ततोऽतिवात्विक्वावीक्तिं वोगावस्य निर्विक्तेत् । वत्वोपासकाध्ययनं नामापि चरणोचितम् ॥१६२॥
ततोऽयं कृतसंस्कारः सिद्धार्वेनपुरःसरम् । यथाविषानमाचार्यपूजां कुर्यावतः परम् ॥१६२॥
ततिवन्तेन प्रविच्यस्य भिक्तार्वं जातिवेक्तसम् । योऽर्थलाभः स वेयः स्याव् उपाध्यायाय सावरम् ॥१६३॥

सबसे पहले 'परमिनस्तारकिङगभागी भव' (तू उत्कृष्ट आचार्यके चिह्नोंको धारण करने-वाला हो), फिर 'परमिषिलिङगभागी भव' (परमऋषियोंके चिह्नको धारण करनेवाला हो) और 'परमेन्द्रलिङगभागी भव' (परम इन्द्रपदके चिह्नोंको धारण करनेवाला हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये। इसी प्रकार अनुक्रमसे परम राज्य, परमाहन्त्य और परम निर्वाण पदको 'लिङगभागी भव' पदसे युक्तकर 'परमराज्यलिङगभागी भव' (परमराज्यके चिह्नोंको धारण करनेवाला हो), 'परमार्हन्त्यलिङगभागी भव' (उत्कृष्ट अरहन्तदेवके चिह्नोंको धारण करनेवाला हो) और 'परमिनर्वाणिलिङगभागी भव' (परमिनर्वाणके चिह्नोंका धारक हो) ये मन्त्र बना लेना चाहिये।

संग्रह-'परमिनस्तारकलिङगभागी भव, परमिषिलिङगभागी भव, परमेन्द्रलिङगभागी भव, परमराज्यलिङगभागी भव, परमार्हन्त्यलिङगभागी भव, परमिविणिलिङगभागी भव'।

इन मन्त्रोंसे प्रथम ही शिष्यका संस्कार कर उसे विकाररहित वस्त्रके द्वारा वस्त्रसहित करना चाहिये अर्थात् साधारण वस्त्र पहिनाना चाहिये ॥१५६॥ इसे वस्त्रके भीतर लँगोटी देनी चाहिये और उसपर तीन लड़की बनी हुई मूंजकी रस्सी बांधनी चाहिये ॥१५७॥ तद-नन्तर गणधरदेवके द्वारा कहा हुआ, त्रतोंका चिह्नस्वरूप और मन्त्रोंसे पवित्र किया हुआ सूत्र अर्थात् यज्ञौपवीत धारण कराना चाहिये । यज्ञोपवीत धारण करनेपर वह बालक द्विज कहलाने लगता है ॥१५८॥ पहले तो वह केवल जन्मसे ही बाह्मण था और अब त्रतोंसे संस्कृत होकर दूसरी बार उत्पन्न हुआ है इसलिये दो बार उत्पन्न होनेरूप गुणोंसे वह द्विज ऐसी रूढ़िको प्राप्त होता है ॥१५९॥ उस समय उस पुत्रके लिये विधिक अनुसार गुरुकी साक्षीपूर्वक अणुत्रत देना चाहिये और गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत रूपशीलसे सहित व्रतोंके समूहसे उसका संस्कार करना चाहिये । भावार्थ—उसे पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस प्रकार व्रत और शील देकर उसके संस्कार अच्छे बनाना चाहिये ॥१६०॥ तदनन्तर गुरु उसे उपासकाध्ययन पढ़ाकर और चारित्रके योग्य उसका नाम रखकर अतिबाल विद्या आदिका नियोगरूपसे उपदेश दे ॥१६१॥ इसके बाद जिसका संस्कार किया जा चुका है ऐसा वह पुत्र सिद्ध भगवान् की पूजा कर फिर विधिके अनुसार अपने आचार्यकी पूजा कर ॥१६२॥ उस दिन उस पुत्रको

१ वस्त्रस्यान्तः । २ त्रिगुणात्मकम् । ३ ब्रह्मतूत्रम् । ४ प्राप्नीति । , श्र ससूहैः । ६ बध्य-

श्रोषो विधित्त प्राक्तेश्वतः तमन्नं समाचरेत्। यावत्सोऽघीतविद्यः सन् भजेत् सब्ह्याचारिताम् ॥१६४॥ श्राधातोऽस्य प्रवक्ष्यामि अत्वर्यामनुकमात्। स्याद्यत्रोपासकाध्यायः समासेनानुसंहृतः ॥१६६॥ श्रिरोलिक्षगमुरोलिक्षगं लिक्षगकर्यूरसंधितम्। लिक्षगमस्योपनीतस्य प्राग्निर्णातं चतुर्विष्यम् ॥१६६॥ तत्तु स्याद्यसिष्ट्रस्या वा मध्या कृष्या विण्यया। यथास्यं वर्तमानानां सत्वृष्टीनां द्विजम्मनाम् ॥१६७॥ कृतिव्यत् कारणाव् यस्य कृलं सम्प्राप्तदूषणम्। सोऽपि राजाविसम्मत्या शोषयेत् स्यं यदा कृषम् ॥१६६॥ तदास्योपनयार्हत्वं पुत्रपौत्राविसन्ततौ । न निषिद्धं हि वीक्षार्हे कृले वेवस्य पूर्वजाः ॥१६६॥ श्रवीक्षार्हे कृले जाता विद्याशिल्पोपजीविनः। एतेषामुपनीत्याविसंस्कारो नाभिसम्मतः ॥१७०॥ तेषां स्याद्यवितं लिक्कां स्वयोग्यवतथारिणाम्। एकशाटकथारित्वं संन्यासमरणाविध ॥१७१॥ स्याधिरामिवभोजित्वं कृलस्त्रोसेवनव्रतम्। ग्रनारम्भवधोत्सर्गो ह्यभक्ष्यापेयवर्जनम् ॥१७२॥ दशाधिकारास्तस्योक्ताः सूत्रेणौपासिकेन हि । तान्ययाक्रममुद्देशमात्रेणानुप्रचक्रमहे ॥१७४॥ दशाधिकारास्तस्योक्ताः सूत्रेणौपासिकेन हि । तान्ययाक्रममुद्देशमात्रेणानुप्रचक्रमहे ॥१७४॥

अपनी जाति या कुटुम्बके लोगोंके घरमें प्रवेश कर भिक्षा माँगना चाहिये और उस भिक्षामें जो कुछ अर्थका लाभ हो उसे आदर सिहत उपाध्यायके लिये सौंप देना चाहिये ॥१६३॥ बाकीकी सब विधि पहले कही जा चुकी है। उसे पूर्णरूपसे करना चाहिये। इसके सिवाय वह जबतक विद्या पढ़ता रहे तब तक उसे ब्रह्मचर्यव्रत पालन करना चाहिये।।१६४॥

अथानन्तर जिसमें उपासकाध्ययनका संक्षेपसे संग्रह किया है ऐसी इसकी व्रतचर्या-को अनुऋमसे कहता हूँ ॥१६५॥ जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है ऐसे बालकके लिये शिरका चिह्न (मुण्डन), वक्षःस्थलका चिह्न-यज्ञोपवीत, कमरका चिन्ह-मूंजकी रस्सी और जाँघका चिह्न-सफेद धोती ये चार प्रकारके चिह्न धारण करना चाहिये। इनका निर्णय पहले हो चुका है । १६६॥ जो लोग अपनी योग्यताके अनुसार तलवार आदि शस्त्रोंके द्वारा, स्याही अर्थात् लेखनकलाके द्वारा, खेती और व्यापारके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं ऐसे सद्दृष्टि द्विजों को वह यज्ञोपवीत घारण करना चाहिये ।।१६७।। जिसके कुलमें किसी कारणसे दोष लग गया हो ऐसा पुरुष भी जब राजा आदिकी संमतिसे अपने कुलको शुद्ध कर लेता है तब यदि उसके पूर्वज दीक्षा घारण करनेके योग्य कुलमें उत्पन्न हुए हों तो उसके पुत्र पौत्र आदि संततिके लिये यज्ञोपवीत धारण करने की योग्यताका कहीं निषेध नहीं है। भावार्थ-यदि दीक्षा घारण करने योग्य कुलमें किसी कारणसे दोष लग जावे तो राजा आदिकी संमतिसे उसकी शुद्धि हो सकती है और उस कुलके पुरुषको यज्ञोपवीत भी दिया जा सकता है। न केवल उसी पुरुषको किन्तु उसके पुत्र पौत्र आदि संतानके लिये भी यज्ञोपवीत देनेका कहीं निषेध नहीं है ।।१६८-१६९॥ जो दीक्षाके अयोग्य कुलमें उत्पन्न हुए हैं तथा नाचना गाना आदि विद्या और शिल्पसे अपनी आजीविका करते हैं ऐसे पुरुषोंको यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंकी आज्ञा नहीं है ।।१७०॥ किन्तु ऐसे लोग यदि अपनी योग्यतानुसार व्रत धारण करें तो उनके योग्य यह चिह्न हो सकता है कि वे संन्यासमरण पर्यन्त एक घोती पहनें ॥१७१॥ यज्ञोपवीत घारण करनेवाले पुरुषोंको माँस-रहित भोजन करना चाहिये, अपनी विवाहिता कुलस्त्रीका सेवन करना चाहिये, अनारम्भी हिसाका त्याग करना चाहिये और अभक्ष्य तथा अपेय पदार्थका परित्याग करना चाहिये ॥१७२॥ इस प्रकार जो द्विज व्रतोंसे पवित्र हुई अत्यन्त शुद्ध वृत्तिको धारण करता है उसके व्रतचर्याकी पूर्ण विधि समभनी चाहिमे ॥१७३॥ अब उन द्विजोंके लिये उपासकाध्ययन सूत्रमें जो दश

१ संगृहीतः । २ जीवताम् । ३ कांक्षारहितभोजित्वम् । ४ आरम्भजनितवधं विहायान्यवधत्यागः ।

तत्रातिबालिबाऽद्या कुलाविवरनन्तरम् । वर्णोत्तमत्वपात्रत्वे तथा सृष्ट्यिकारिणा ।।१७१।।
व्यवहारेशिताऽत्या स्याद् अवव्यत्वमदण्डयता । मानार्हता प्रजासम्बन्धान्तरं चेत्यनुक्रमात् ।।१७६।।
वशाधिकारि वास्तूनि स्युक्पासकसद्धप्रहे । तानीमानि यथोद्देशं सङ्क्षेपेण विवृण्महे ।।१७७।।
बाल्यात्प्रभृति 'या विद्याशिक्षोद्योगाद् द्विजन्मनः । प्रीक्षतातिबालिबद्धेति सा क्रिया द्विजसम्मता ।।१७६।।
तस्यामसत्यां मूक्षात्मा हेयावेयानिभक्षकः । मिण्यार्थ्यातं प्रपद्धेत 'द्विजन्मान्यः प्रतारितः ।।१७६।।
बाल्य एव ततोऽभ्यस्येव् द्विजन्मौपासिकीं श्रुतिम् । स तया प्राप्तसंस्कारः स्वपरोत्तारको भवेत् ।।१८०॥
कुलाविवः कुलाचाररक्षणं स्यात् द्विजन्मनः । तिस्मित्रसत्यसौ नष्टिक्रयोऽन्यंकुलतां भक्षेत् ।।१८०॥
वर्णोत्तमत्वं वर्णेवु सर्वेव्वधिक्यमस्य वं । तेनायं श्लाष्ट्यतामिति स्वपरोद्धारणक्षमः ।।१८२॥
वर्णोत्तमत्वं यद्धस्य न स्यात्र स्यात्प्रकुष्टता । अप्रकुष्टश्च नात्मानं शोषयेत्र परानिप ।।१८२॥
ततोऽयं शुद्धिकामः सन् सेवेतान्यं कुलिङ्गिनम्। "कुब्रह्म वा "ततस्तज्जान् दोवान् प्राप्नोत्यसंशयम् ।।१८४॥
प्रदानाहंत्वमस्येष्टं पात्रत्वं गुणगौरवात् । गुणधिकोऽहि लोकेऽस्मिन् पूज्यः स्यात्लोकपूजितः ।।१८५॥
ततो गुणकृतां स्वस्मिन् पात्रतां द्वदयेद्दिजः । तदभावे विमान्यत्वाद् ह्वियतेऽस्य धनं नृपः ।।१८६॥

अधिकार कहे हैं उन्हें यथाक्रमसे नामके अनुसार कहता हूँ ॥१७४॥ उन दश अधिकारोंमें पहला अतिबाल विद्या, दूसरा कुलावधि, तीसरा वर्णोत्तमत्व, चौथा पात्रत्व, पाँचवाँ सृष्टघधि-कारिता, छठवाँ व्यवहारेशिता, सातवाँ अवध्यत्व, आठवाँ अदण्डचता, नौवाँ मानार्हता और दशवाँ प्रजा सम्बन्धान्तर है। उपासकसंग्रहमें अनुक्रमसे ये दश अधिकारवस्तुएँ बतलाई गई हैं। उन्हीं अधिकार वस्तुओंका उनके नामके अनुसार यहाँ संक्षेपसे कुछ विवरण करता हूँ। ।।१७५-१७७।। द्विजोंको जो बाल्य अवस्थासे ही लेकर विद्या सिखलानेका उद्योग किया जाता है उसे अतिबालविद्या कहते हैं, यह विद्या द्विजोंको अत्यन्त इष्ट है ॥१७८॥ इस अति-बाल विद्याके अभावमें द्विज मूर्ख रह जाता है उसे हेय उपादेयका ज्ञान नहीं हो पाता और वह अपनेको भूठमूठ द्विज माननेवाले पुरुषोंके द्वारा ठगाया जाकर मिथ्या शास्त्रके अध्ययनमें लग जाता है ।।१७९।। इसलिये द्विजोंको उचित है कि वे बाल्य अवस्थामें ही श्रावकाचारके शास्त्रोंका अभ्यास करें क्योंकि उपासकाचारके शास्त्रोंके द्वारा जिसे अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाते हैं वह निज और परको तारनेवाला हो जाता है ॥१८०॥ अपने कुलके आचारकी रक्षा करना द्विजोंकी कुलावधि किया कहलाती है। कुलके आचारकी रक्षा न होनेपर पुरुष-की समस्त कियाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है।।१८१॥ समस्त वर्णों में श्रे उठ होना ही इसकी वर्णोत्तम किया है, इस वर्णोत्तम कियासे ही यह प्रशंसाको प्राप्त होता है और निज तथा परका उद्घार करनेमें समर्थ होता है ॥१८२॥ यदि इसके वर्णोत्तम किया नहीं है अर्थात् इसका वर्ण उत्तम नहीं है तो इसके उत्कृष्टता नहीं हो सकती और जो उत्कृष्ट नहीं है वह न तो अपने आपको शुद्ध कर सकता है और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकता है।।१८३।। जो स्वयं उत्कृष्ट नहीं है ऐसे द्विजको अपनी शुद्धिकी इच्छासे अन्य कुलिङ्गियों अथवा कुब्रह्मकी सेवा करनी पड़ती है और ऐसी दशामें वह निःसन्देह उन लोगोंमें उत्पन्न हुए दोषोंको प्राप्त होता है। भावार्थ-सदा ऐसे ही कार्य करना चाहिये जिससे वर्णकी उत्तमता में बाघा न आवे ।।१८४।। गुणोंका गौरव होनेसे दान देनेके योग्य पात्रता भी इन्हीं द्विजोंमें होती है क्योंकि जो गुणोंसे अधिक होता है वह संसारमें सब लोगोंके द्वारा पूजित होनेवाले लोगोंके द्वारा भी पूजा जाता है ॥१८५॥ इसलिये द्विजोंको चाहिये कि वे अपने आपमें गुणों-

१ यो विद्याशिक्षोद्योगो द्विजन्मनः द०, ल०, अ०, स०, ६०। २ द्विजम्मन्यैः द०। ३ व्रजेत् द०, ल०। ४ कुत्सितब्रह्याराम्। ५ कुलिंगकुब्रह्यसेवनात्।

रक्यः सृष्ट्यविकारोऽिष द्विवेष्त्मभृष्टिभिः। असेवृष्टिकृतां सृष्टि विह्रत्य विद्र्रतः ११८०१। अस्यया मृष्टियादेन युवृष्टिन् कृष्ट्यः। लोकं नृषीक्य सम्मोह्य नयन्त्युत्पयगामिताम् ॥१८८॥ सृष्ट्यम्तरस्तो दूरम् अपास्य नयतस्यवित्। अनाविकात्रियैः सृष्टां वर्मसृष्टि प्रभावयेत् ॥१८०॥ तीर्यकृष्टिद्वित् अपास्य नयतस्यवित्। सनाविकात्रियैः सृष्टां वर्मसृष्टि प्रभावयेत् ॥१८०॥ सम्ययाज्यकृतां सृष्टि प्रपन्नाः स्युनृषोत्तमाः। ततो नैक्वयंभेवां स्यात्त्रत्रस्याक्ष्य स्युर्ग्हताः ॥१८१॥ स्यवहारेकितां प्राष्टुः प्रायक्ष्यताविकर्मणि। स्वतन्त्रतां द्विजस्यास्य भितस्य परमां भृतिम् ॥१८२॥ तदमावे स्वमन्यकि न शोषयितुमहंति। प्रशुद्धः परतः ज्ञुद्धिम् प्रभीप्तन्त्यकृतो नवेत् ॥१८२॥ स्याववष्याधिकारेऽपि स्थिरात्मा द्विजसत्तमः। ब्राह्मणो हि गुणोत्कर्वान्नान्यतो वयमहंति ॥१८४॥ सर्वः प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विशेषतः। गुणोत्कर्वायकर्या वयेऽपि द्व्यात्मता नता ॥१८४॥ तस्माववष्यतमिष पोषयेव् वर्णमके जने। धर्मस्य तद्धि माहात्म्यं तत्स्यो यन्नाभिभूयते ॥१८६॥ तदमावे च वध्यत्वम् प्रयम्बद्धित सर्वतः। एवं च सति वर्मस्य नक्ष्येत् प्रामाण्यमहंताम् ॥१८७॥ तदभावे च वध्यत्वम् प्रयम्बद्धित सर्वतः। एवं च सति वर्मस्य नक्ष्येत् प्रामाण्यमहंताम् ॥१८७॥

के द्वारा की हुई पात्रताको दृढ़ करें अर्थात् गुणी पात्र बनें क्योंकि पात्रताके अभावमें मान्यता नहीं रहती और मान्यताके न होनेसे राजा लोग भी घन हरण कर लेते हैं।।१८६॥ जिनकी सृष्टि उत्तम है ऐसे द्विजोंको मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा की हुई सृष्टिको दूरसे ही छोड़कर अपनी सृष्टिके अधिकारोंकी रक्षा करनी चाहिये ॥१८७॥ अन्यथा मिथ्यादृष्टि लोग अपने दूषित सृष्टिवादसे लोगोंको और राजाओंको मोहित कर कुमार्गगामी बना देंगे ।।१८८।। इसलिये नय और तत्त्वोंको जाननेवाले द्विजको चाहिये कि वह मिथ्यादृष्टियोंकी अन्यसृष्टिको दूरसे ही छोड़कर अनादिक्षत्रियोंके द्वारा रची हुई धर्मसृष्टिकी ही प्रभावना करे ॥१८९॥ तथा इस धर्मसृष्टिका आश्रय लेनेवाले राजाओंसे ऐसा कहे कि तीर्थङ्करोंके द्वारा रची हुई यह सृष्टि अनादिकालसे चली आई है। भावार्थ-यह धर्मसृष्टि तीर्थङ्करोंके द्वारा रची हुई है और अनादि कालसे चली आ रही है इंसलिये आप भी इंसकी रक्षा की जिये ॥१९०॥ यदि द्विज राजाओंसे ऐसा नहीं कहेंगे तो वे अन्य लोगोंके द्वारा की हुई सुष्टिको मानने लगेंगे जिससे उनका ऐश्वर्य नहीं रह सकेगा तथा अरहन्तके मतको माननेवाले लोग भी उसी धर्मको मानने लगेंगे ।।१९१।। परमागमका आश्रय लेनेवाले द्विजोंको जो प्रायश्चित्त आदि कार्योमें स्वतन्त्रता है उसे ही व्यवहारेशिता कहते हैं।।१९२।। व्यवहारेशिताके अभावमें द्विज न अपने आपको शुद्ध कर सकेगा और न दूसरेको ही शृद्ध कर सकेगा तथा स्वय अशुद्ध होनेपर यदि दूसरेसे अपनी शृद्धि करना चाहे तो वह कभी कृती नहीं हो सकेगा।।१९३।। जिसका अन्तःकरण स्थिर है ऐसा उत्तम द्विज अवध्याधिकारमें भी स्थित रहता है अर्थात् अवध्य है क्योंकि ब्राह्मण गुणोंकी अधि-कताके कारण किसी दूसरेके द्वारा वध करने योग्य नहीं होता ॥१९४॥ सब प्राणियोंको नहीं मारना चाहिये और विशेषकर ब्राह्मणोंको नहीं मारना चाहिये। इस प्रकार गुणोंकी अधिकता और हीनतासे हिंसामें भी दो भेद माने गये हैं ॥१९५॥ इसलिये यह धार्मिक जनोंमें अपनी अवध्यताको पुष्ट करे। यथार्थमें वह धर्मका ही माहात्म्य है कि जो इस धर्ममें स्थित रहकर किसी सं तिरस्कृत नहीं हो पाता ॥१९६॥ यदि वह अपनी अवध्यताको पुष्ट न करेगा तो सब लोगों से वध्य हो जावेगा अर्थात् सब लोग उसे मारने लगेंगे और ऐसा होनेपर अर्हन्तदेवके धर्मकी

१ असमिकितेन कृद्ग्टान्तेन वा। २ तां धर्मसृष्टि प्रकाशयेदित्यर्थः । ३ आत्मानमाश्रिता । अथना पूर्वं तां संश्रितां बोचयेत् तव्यक्त्यर्थम् । ४ – प्रकृतो ल०। – प्रकृती द०। ५ नृपादेः सकाशात् । ६ दिरूपता (कुट्टनिप्रहृशिष्टप्रविचालनता) ।

ततः सर्वप्रयत्नेन रक्यो वर्णः सनातनः । स हि संरक्षितो रक्षां करोति सवराचरे ॥१६८॥ स्याहृण्डचत्वमृत्येवम् ग्रस्य वर्णे स्विरात्मनः । वर्णस्वो हि जनोऽन्यस्य वण्डप्रस्थापने प्रभुः ॥१६६॥ 'तद्वर्मस्थी'यमाम्नायं' भावयन् वर्णविश्वाः । ग्रममंस्वेषु वण्डस्य प्रणेता वर्णिमको नृपः ॥२००॥ परिहायं यथा वेवनु वृद्धव्यं हिर्ताणिभः । ब्रह्मस्वं च तथाभूतं न वण्डाहंस्ततो द्विजः ॥२०१॥ युक्त्यानया गुणाधिक्यमात्मन्यारोपयन् वशी । ग्रवण्डचपको स्वात्मानं स्थापयेहृण्डवारिणाम् ॥२०२॥ ग्रावकारे ह्यसत्यिमन् स्याहृण्डचोऽयं यथेतरः । तत्वश्च निस्स्वतां प्राप्तो नेहामुत्र च नन्वति ॥२०३॥ मान्यत्वमस्य सन्वत्ते मानाहंत्वं सुभावितम् । गुणाधिको हि मान्यः स्याव् वन्द्यः पूज्यश्च सत्तमेः ॥२०४॥ ग्रसत्यिम्पन्यत्वम् ग्रस्य स्यात् सम्मतंजंनैः । 'तत्वश्च स्थानमानाविलाभाभावात् 'पवच्युतिः ॥२०४॥ तस्मावयं गुणे यंत्नाव् ग्रात्मन्यारोप्यतां द्विजः' । यत्नश्च न्नानवृत्ताविसम्पत्तिः सोऽर्ज्यतां नृपैः ।।२०६॥ स्यात् प्रजान्तरसम्बन्धे स्वोन्नतेरपरिच्युतिः । याऽस्य सोक्ता प्रजासम्बन्धान्तरं नामतो गुणः ॥२०७॥ यथा कालायसाविद्यं स्वणं याति विवर्णताम् । न तथाऽस्यान्यसम्बन्धे स्वगुणोत्कर्वविष्तवः ॥२०५॥

प्रामाणिकता नष्ट हो जावेगी ॥१९७॥ इसलिये सब प्रकारके प्रयत्नोंसे सनातनधर्मकी रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि अच्छी तरह रक्षा किया हुआ धर्म ही चराचर पदार्थींसे भरे हुए संसार-में उसकी रक्षा कर सकता है ॥१९८॥ इसी प्रकार धर्ममें जिसका अन्तःकरण स्थिर है ऐसे इस द्विजको अपने अदण्डचत्वका भी अधिकार है क्योंकि धर्ममें स्थिर रहनेवाला मनुष्य ही दूसरेके लिये दण्ड देनेमें समर्थ हो सकता है ॥१९९॥ इसलिये धर्मदर्शी लोगोंके द्वारा दिखलाई हुई धर्मात्मा जनोंकी आम्नायका विचार करता हुआ ही धार्मिक राजा अधर्मी जनोंको दण्ड देता है ॥२००॥ जिस प्रकार अपना हित चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा देव द्रव्य और गुरुद्रव्य त्याग करने योग्य है उसी प्रकार ब्राह्मणका घन भी त्याग करने योग्य है। इसलिये ही द्विज दण्ड देनेके योग्य नहीं है ॥२०१॥ इस युक्तिसे अपनेमें अधिक गुणोंका आरोप करता हुआ वह जितेन्द्रिय दण्ड देनेवाले राजा आदिके समक्ष अपने आपको अदण्डच अर्थात् दण्ड न देने योग्य पक्षमें ही स्थापित करता है। भावार्थ-वह अपने आपमें इतने अधिक गुण प्राप्त कर लेता है कि जिससे उसे कोई दण्ड नहीं दे सकते ॥२०२॥ इस अधिकारके अभावमें अन्य पुरुषोंके समान ब्राह्मण भी दण्डित किया जाने लगेगा जिससे वह दरिद्र हो जावेगा और दरिद्र होनेसे न तो इस लोकमें सुखी हो सकेगा और न परलोकमें ही ॥२०३॥ यह ब्राह्मण जो अच्छी तरह सन्मानके योग्य होता है वही इसका मान्यत्व अधिकार है सो ठीक ही है क्योंकि जो गुणोंसे अधिक होता है अर्थात् जिसमें अधिक गुण पाये जाते हैं वही सत्पुरुषोंके द्वारा सन्मान करने योग्य, वन्दना करने योग्य और पूजा करने योग्य होता है ॥२०४॥ इस अधिकारके न होनेसे उत्तम पुरुष इसका सन्मान नहीं करेंगे और उससे स्थान मान लाभ आदिका अभाव होनेके कारण वह अपने पदसे च्युत हो जावेगा । इसिलये द्विजको चाहिये कि वह यह गुण (मान्यत्व गुण) बड़े यत्नसे अपने आपमें आरोपित करे क्योंकि ज्ञान चारित्र आदि सम्पदाए ही उसका यत्न हैं इसलिये राजाओं को उसकी पूजा करनी चाहिये ॥२०५-२०६॥ प्रजान्तर अर्थात् अन्य धर्मावलिम्बयोंके साथ सम्बन्ध होनेपर भी जो अपनी उन्नतिसे च्युत नहीं होना है वह इसका प्रजासंबन्धान्तर नामका गुण है ॥२०७॥ जिस प्रकार काले लोहके साथ मिला हुआ सुवर्ण

१ तत्कारणात् । २ धर्मसम्बन्धिनम् । ३ आगमम् । ४ धर्माचार्यमतात् दण्डं करोतीति तात्पर्यम् । ५—धारिणम् अ०, प०, ६०, स० । ६ अमान्यत्वात् । ७ पूर्वस्थितस्य स्थानमानादिलाभस्याभावात् । ५ गुणो द० । ६ द्विजः ल० । १० सोज्भतां न तैः द० । ११ सम्बन्धे सति । १२ अयोयुक्तम् ।

किन्तु प्रजान्तरं स्वेन सम्बद्धं स्वगुणानयम् । श्रापयत्यिचरिव लोहघातुं यथा रसः ॥२०६॥
ततो महानयं धर्मप्रभावोद्योतको गुणः । 'येनायं' स्वगुणैरन्यान् झात्मसात्कर्तुमहिति ॥२१०॥
प्रसत्यिस्मन् गुणेऽन्यस्मात् प्राप्नुयात् स्वगुणच्युतिम् । सत्येवंगुणवत्तास्य निष्कृष्येतं दिजन्मनः ॥२११॥
प्रतोऽतिवालिवद्यावीन्त्रियोगान् व्यावीदितान् । यथार्हमात्मसात्कुर्वन् दिजः स्याल्लोकसम्मतः ॥२१२॥
गुणेष्वेष विशेषोऽन्यो यो वाच्यो बहुविस्तरः । स उपासकसिद्धान्ताव् ग्रधिगम्यः प्रपञ्चतः ॥२१३॥
'कियामन्त्रानुषक्रेण वतचर्याकियाविष्वे । वशाधिकारा व्याख्याताः सव्वृत्तराहृता दिजः ॥२१४॥
कियामन्त्रास्त्विह श्रेया ये पूर्वमनुर्वाणताः । सामान्यविषयाः सप्त पीठिकामन्त्रकृष्टयः ॥२१४॥
ते हि साधारणाः सर्विक्यासु विनियोगिनः । तत "ग्रौत्सिगकानेतान् मन्त्रान् मन्त्रविदो विदुः ॥२१६॥
विशेषविषया मन्त्राः क्रियासुक्तास् विशिताः । इतः प्रभृति चाभ्युस्यास्ते यथाम्नायमप्रजैः ॥२१७॥
मन्त्रानिमान् यथा योगं यः क्रियासु नियोजयेत् । स लोके सम्मति याति युक्ताचारो द्विजोत्तमः ॥२१८॥
क्रियामन्त्रविहीनास्तु प्रयोक्तृणां न सिद्धये । यथा सुकृतसन्नाहाः सेनाध्यक्षा विनायकाः ।।२१६॥

विवर्णताको प्राप्त हो जाता है उस प्रकार अन्य पुरुषोंके साथ सम्बन्ध होनेपर इस ब्राह्मणके अपने गुणोंके उत्कर्षमें कुछ बाधा नहीं आती है। भावार्थ-लोहेके सम्बन्धसे सुवर्णमें तो खराबी आ जाती है परन्तु उत्तम द्विजमें अन्य लोगोंके सम्बन्धसे खराबी नहीं आती ॥२०८॥ किन्तु जिस प्रकार रसायन अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले लोहेको शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देती है उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंको शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देता है ॥२०९॥ इसलिये कहना चाहिये कि यह प्रजासम्बन्धान्तर गुण, धर्मकी प्रभावनाको बढानेवाला सबसे बड़ा गुण है क्योंकि इसीके द्वारा यह द्विज अपने गुणोंसे अन्य लोगोंको अपने आधीन कर सकता है।।२१०।। इस गुणके न रहनेपर ब्राह्मण अन्य लोगोंके सम्बन्धसे अपने गुणोंकी हानि कर सकता है और ऐसा होनेपर इसकी गुणवत्ता ही नष्ट हो जावेगी ॥२११॥ इसलिये जो अतिबालविद्या आदि दश प्रकारके नियोग निरूपण किये हैं उन्हें ययायोग्य रीतिसे स्वीकार करनेवाला द्विज ही सब लोगोंको मान्य हो सकता है ॥२१२॥ इन गुणोंमें जो अन्य विशेष गुण बहुत विस्तारके साथ विवेचन करनेके योग्य हैं उन्हें उपासका-ध्ययनशास्त्रसे विस्तारपूर्वक समभ लेना चाहिये ॥२१३॥ इस प्रकार व्रतचर्या क्रियाकी विधि का वर्णन करते समय उस कियाके योग्य मंत्रोंके प्रसंगसे उत्तम आचरणवाले द्विजोंके द्वारा माननीय दश अधिकारोंका निरूपण किया ॥२१४॥ इस प्रकरणमें जिनका वर्णन पहले कर चुके हैं उन्हें कियामन्त्र जानना चाहिये और जो सात पीठिकामन्त्र इस नामसे प्रसिद्ध हैं उन्हें सामान्यविषयक समम्भना चाहिये अर्थात् वे मन्त्र सभी क्रियाओं में काम आते हैं।।२१५।। वे साधारण मन्त्र सभी कियाओंमें काम आते हैं इसलिये मंत्रोंके जाननेवाले विद्वान् उन्हें औत्स-गिक अर्थात् सामान्य मन्त्र कहते हैं ॥२१६॥ इनके सिवाय जो विशेष मन्त्र हैं वे ऊपर कही हुई ित्रयाओं में दिखला दिये गये हैं। अब वृतचयिसे आगेके जो मन्त्र हैं वे द्विजोंको अपनी आम्नाय (शास्त्र परम्परा) के अनुसार समक्ष लेना चाहिये ॥२१७॥ जो इन मन्त्रोंको क्रियाओं में यथायोग्य रूपसे काममें लाता है वह योग्य आचरण करनेवाला उत्तम द्विज लोकमें सन्मान को प्राप्त होता है ।।२१८।। जिस प्रकार अस्त्र-शस्त्र धारण कर तैयार हुए मुख्य मुख्य योद्धा

१ प्रजान्तरसम्बन्धेन । २ द्विजः । ३ सम्बन्ध्येत । नश्येदित्यर्थः । ४ अधिकारान् । ५ क्रियाणां मन्त्राः क्रियामन्त्रास्तेषामनुषङ्गो योगस्तेन । ६ पूर्वोक्तव्रताचर्याक्रियाविधाने । ७ साधारणान् । ५ यथायुक्ति । 'योगस्सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु' इत्यभिषानात् । ६ सुविहितकवषाः । १० स्वामिरहिताः ।

ततो विश्विमम् सम्यम् प्रवयस्य कृताममेः । विश्वेतिन प्रयोगतनाः नियाणन्यपुरस्कृताः ॥२२०॥

वसन्ततिखकाषृत्तम्

इत्यं स धर्मविजयी भरताधिराजो धर्मिक्यासु कृतधीन् पलोकसाक्षि । तान् सुव्रतान् द्विजवरान् विनियम्य सम्यक् धर्मप्रियः समस्जत् द्विजलोकसर्गम् ॥२२१॥ः

### मालिनी

इति भरतनरेन्द्रात् प्राप्तसत्कारयोगा

<sup>१</sup>व्रतपरिचयकारूद्वारवृत्ताः श्रुताढ्याः ।

जिनवृषभमतानु क्रज्यया पूज्यमानाः

जगित बहुमतास्ते बाह्मणाः ख्यातिमीयुः ॥२२२॥

वृत्तस्थान थ तान् विषाय सभवानिक्वाकु चूडामणिः

जैने वर्त्मान सुस्थितान् द्विजवरान् सम्मानयन् प्रत्यहम्।

स्वं मेने कृतिनं मुदा परिगतां स्वां सुष्टिम् च्चेः कृतां

पश्यन् कः सुकृती कृतार्थपदवीं नात्मानमारोपयेत् ॥२२३॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे द्विजोत्पत्तौ क्रियामन्त्रानुवर्णनं नाम चत्वारिशत्तमं पर्व॥४०॥

सेनापितके बिना कुछ भी नहीं कर सकते उसी प्रकार मंत्रोंसे रहित कियाए भी प्रयोग करने-वाले पुरुषोंकी कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकतीं ॥२१९॥ इसलिये शास्त्रोंका अभ्यास करनेवाले द्विजोंको यह सब विधि अच्छी तरह जानकर मन्त्रोच्चारणके साथ साथ सब कियाएं विधिपूर्वक करनी चाहियें ॥२२०॥ इस प्रकार जिसने धर्मके द्वारा विजय प्राप्त की है, जो धार्मिक कियाओं निपुण है और जिसे धर्म प्रिय है ऐसे भरतक्षेत्रके अधिपित महाराज भरतने राजा लोगोंकी साक्षीपूर्वक अच्छे अच्छे वत धारण करनेवाले उन उत्तम द्विजोंको अच्छी शिक्षा देकर बाह्यणवर्णकी सृष्टि की अर्थात् बाह्यणवर्णकी स्थापना की ॥२२१॥ इस प्रकार महाराज भरतसे जिन्हें सत्कारका योग प्राप्त हुआ है, वतोंके परिचयसे जिनका चारित्र सुन्दर और उदार हो गया है, जो शास्त्रोंके अर्थोंको जाननेवाले हैं और श्रीवृषभ जिनेन्द्रके मतानुसार धारण की हुई दीक्षासे जो पूजित हो रहे हैं ऐसे वे बाह्यण संसारमें बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और खूब ही उनका आदर-सन्मान किया गया ॥२२२॥ तदनन्तर इक्ष्वाकुकुलचूड़ामणि महाराज भरत जैनमार्गमें अच्छी तरह स्थित रहनेवाले उन बाह्यणोंको सदाचारमें स्थिर कर प्रतिदिन उनका सन्मान करते हुए अपने आपको धन्य मानने लगे सो ठीक ही है क्योंकि आनन्दसे युक्त तथा उत्कृष्टताको प्राप्त हुई अपनी सृष्टिको देखता हुआ ऐसा कौन पुण्यवान पुरुष है जो अपने आपको कृतकृत्य न माने ॥२२३॥

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषा-नुवादमें द्विजोंकी उत्पत्तिमें क्रियामन्त्रोंका वर्णन करनेवाला यह चालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ सम्पूर्णशास्त्रैः । २ सम्पूर्णबुद्धिः । ३ व्रताभ्यासः । ४ श्रुतार्थाः दकः, लकः । ४८ वतातुः गमनेन । ६ चारित्रपदं गतान् । ७ पूज्यः । व सन्तोषेसा सहः। १ समन्वितानित्वर्थः ।

# एकचत्वारिंशत्तमं पर्व

प्रय चक्रघरः काले व्यतिकान्ते कियत्थि। स्वप्नान्त्यशामयत् कांदिचव् एकवाऽव्भृतवर्शनात् ॥१॥
तत्स्वप्नवर्शनात् किञ्चिव् उत्त्रस्त इव चेतसा। प्रवृद्धः सहसा तेषां फलानीति व्यतक्यन् ॥२॥
प्रसत्फला इमे स्वप्नाः प्रायेण प्रतिभान्ति माम्। मन्ये दूरफलांद्रचेतान् पुराकल्पे फलप्रवान् ॥३॥
कृतिदेखव् भगवत्यद्ध प्रतपत्यादिभक्ति । प्रजानां कथमेवेवंविधोपप्लवसम्भवः॥४॥
ततः कृतयुगस्यास्य व्यतिकान्तौ कवाचन । फलमेते प्रवास्यन्ति नूनमेनः प्रकर्षतः॥४॥
प्रवृगान्तविष्लवोदकांस्त एतेऽनिष्टशंसिनः । स्वप्नाः प्रजाप्रजापालसाधारण्कलोवयाः॥६॥
यद्वचन्द्राकंविम्बोत्यविक्रियाजनितं फलम् । जगत्साधारणं तद्वत् सवसच्चास्मवीकितम् ॥७॥
इतीवमनुमानं नः स्यूलार्थानुप्रधिन्तनम् । सूक्ष्मतत्त्वप्रतीतिस्तु प्रत्यक्षज्ञान् ॥६॥
केवलाकावृते नान्यः संशयप्यान्तभेवकृत् । को हि नाम तमो एनेशं हन्यावन्यत्र भास्करात् ॥६॥
तत्त्वावर्शे स्थिते वेवे को नामास्मन्मतिभ्रमः । सत्यावर्शे करामर्शात् कः पश्येन्मुससौष्ठवम् ॥१०॥
एतवत्र भगवद्ववत्रमञ्जलावर्शवर्शनात् । युक्ता नस्तत्त्वनिर्णितिः स्वप्नानां शान्तिकमं च ॥११॥
प्रात्वत्र भगवद्ववत्रमञ्जलावर्शवर्शनात् । युक्ता नस्तत्त्वनिर्णितिः स्वप्नानां शान्तिकमं च ॥११॥
प्रात्वत्र भगवद्ववत्रमञ्जलावर्शवर्शनात् । युक्ता नस्तत्त्वनिर्णितिः स्वप्नानां शान्तिकमं च ॥११॥

अथानन्तर-कितना ही काल बीत जानेपर एक दिन चक्रवर्ती भरतने अद्भूत फल दिखानेवाले कुछ स्वप्न देखे ॥१॥ उन स्वप्नोंके देखनेसे जिन्हें चित्तमें कुछ खेद-सा उत्पन्न हुआ है ऐसे वे भरत अचानक जाग पड़े और उन स्वप्नोंके फलका इस प्रकार विचार करने लगे ॥२॥ कि ये स्वप्न मुभे प्रायः बुरे फल देनेवाले जान पड़ते हैं तथा साथमें यह भी जान पड़ता है कि ये स्वप्न कुछ दूर आगेके पंचम कालमें फल देनेवाले होंगे ॥३॥ वयोंकि इस समय भगवान् वृषभद्देवके प्रकाशमान रहते हुए प्रजाको इस प्रकारका उपद्रव होना कैसे संभव हो सकता है? ।४।। इसलिये कदाचित् इस कृतयुग (चतुर्थकाल)के व्यतीत हो जानेपर जब पाप की अधिकता होने लगेगी तब ये स्वप्न अपना फल देंगे ॥५॥ युगके अन्तमें विप्लव फैलाना ही जिनका फल है ऐसे ये स्वप्न अनिष्टको सूचित करनेवाले हैं और राजा तथा प्रजा दोनोंको समान फल देनेवाले हैं ॥६॥ जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्यके बिम्बसे उत्पन्न होनेवाली विक्रिया से प्रकट हुआ फल जगत्के जीवोंको समानरूपसे उठाने पड़ते हैं उसी प्रकार मेरे द्वारा देखे हुए स्वप्नोंके फल भी समस्त जीवोंको सामान्यरूपसे उठाने पड़ेंगे ॥७॥ इस प्रकार हमारा यह अनुमान केवल स्थूल पदार्थका चिन्तवन करनेवाला है, सूक्ष्म तत्त्वकी प्रतीति प्रत्यक्ष ज्ञानसे ही हो सकती है ॥८॥ केवलज्ञानरूपी सूर्यको छोड़कर और कोई पदार्थ संशयरूपी अन्धकार को भेदन करनेवाला नहीं है सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यको छोड़कर ऐसा कौन है जो रात्रिका अन्धकार नष्ट कर सके ॥९॥ तत्त्वींका वास्तविक स्वरूप दिखलानेवाले भगवान् वृषभदेवके रहते हुए मुक्ते बुद्धिका भ्रम क्यों होना चाहिये, भला दर्पणके रहते हुए ऐसा कौन पुरुष है जो हाषके स्पर्शसे मुखकी सुन्दरता देखे ?।।१०-११।। इसलिये इस विषयमें भगवान्के मुखरूपी मञ्जल

१ ददर्शे । २ मम प्रकाशन्ते । ३ परचाद्भाविकाले । पञ्चमकाले इत्यर्थः । ४ प्रकाशमाने सित । ५ तस्मात् कारणात् । ६ चतुर्थकालस्य । ७ पाप । = युगस्य चतुर्थकालस्यान्ते विष्ववः एव उद्यां उत्तरप्रलां येषां ते । ६ मयेक्षितम् । १० नेवलकानविषया । ११ निशासम्बन्धि । १२ दर्पणे विद्यमाने सित । १३ तत् कारणात् । १४ स्वक्षपनिर्णयः । १४ मयाः प्रवामोपनवन्तम् ।

द्वष्या गुरबो नित्यं प्रष्टिष्याश्च हिताहितम् । महेज्यया च यष्टिव्याः शिष्टानामिष्टमीवृशम् ॥१३॥ इत्यात्मगतमालोज्य शय्योत्सङ्गात् परार्ख्यतः । प्रातस्तरां समुत्याय कृतप्राभातिकिक्यः ॥१४॥ ततः 'क्षणमिव स्थित्वा महास्थानं नृपैवृ तः । वन्दनाभक्तये गन्तुम् उद्यतोऽभूद् विशाम्पतिः ॥१४॥ वृतः परिमितंरेव मौलिबर्द्धरनृत्यितः । प्रतस्थे वन्दनाहेतोः विभूत्या परयान्वितः ॥१६॥ ततः क्षेपीय एवासौ गत्वा संन्यः परिष्कृतः । सम्प्राट् प्रापतम्द्देशं यत्रास्ते स्म जगद्गुरः ॥१७॥ दूरावेव जिनास्थानभूमि पश्यिभिषीश्वरः । प्रणनाम चलन्मौलिघटिताञ्जलिकुद्मलः ॥१८॥ स तां प्रदक्षिणोकृत्य बहिर्भागे सदो प्रविनम् । प्रविवेश विशामीशः कान्त्वा कक्षाः पृथिग्वषाः ॥१६॥ मानस्तम्भमहाचैत्यद्वमसिद्धार्थपादपान् । प्रवेभमाणो व्यतीयाय स्तूपांश्चाचितपूजितान् ॥२०॥ चतुष्टर्यो वनभेणों व्यजान् हर्म्यावलीमिष । तत्र तत्रेक्षमाणोऽसौ तां तां कक्षामलङ्घयत् ॥२१॥ प्रतिकक्षं सुरस्त्रीणां गीतंर्नृ त्तेश्च हारिभिः । रज्यमानमनोवृत्तिः तत्रास्थासीत् परा घृतिः ॥२२॥ ततः प्राविकवृत्तुङ्गगोपुरद्वारवर्त्मना । गणैरघ्युष्वतां भूमि श्रीमण्डपपरिष्कृताम् ॥२३॥ त्रिमेखलस्य पीठस्य प्रथमां मेखलामतः । सोऽधिष्टस्य परीयाय धर्मचक्राणि पूज्यन् ॥२४॥

दर्पणको देखकर ही मुभे स्वप्नोंके यथार्थ रहस्यका निर्णय करना उचित है और वहीं खोटे स्वप्नोंका शान्तिकर्म करना भी उचित है।।१२।। इसके सिवाय मैंने जो ब्राह्मण लोगोंकी नवीन सुष्टि की है उसे भी भगवान्के चरणोंके समीप जाकर निवेदन करना चाहिये।।१३॥ फिर अच्छे पुरुषोंका यह कर्तव्य भी है कि वे प्रतिदिन गुरुओंके दर्शन करें, उनसे अपना हित अहित पूछा करें और बड़े वैभवसे उनकी पूजा किया करें ॥१४॥ इस प्रकार मनमें विचारकर महाराज भरतने बड़े सबेरे बहुमूल्य शय्यासे उठकर प्रातःकालकी समस्त क्रियाएं की और फिर थोड़ी देरतक सभामें बैठकर अनेक राजाओं के साथ भगवान्की वन्दना तथा भिवतके अर्थ जाने के लिये उद्यम किया ॥१५॥ जो साथ ही साथ उठकर खड़े हुए कुछ परिमित मुकुटबद्ध राजाओंसे घिरे हुए हैं और उत्कृष्ट विभूतिसे सहित हैं ऐसे महाराज भरतने वन्दनाके लिये प्रस्थान किया ।।१६।। तदनन्तर सेना सहित सम्प्राट् भरत शीघृ ही वहां पहुंच गये जहां जगद्-गुरु भगवान् विराजमान थे।।१७।। दूरसे ही भगवान्के समवसरणकी भूमिको देखते हुए निधियों के स्वामी भरतने नम्त्रीभूत मस्तकपर कमलकी बौंड़ी के समान जोड़े हुए दोनों हाथ रखकर नमस्कार किया ॥१८॥ उन महाराजने पहले उस समवसरण भूमिके बाहरी भागकी प्रदक्षिणा दी और फिर अनेक प्रकारकी कक्षाओंका उल्लंघन कर भीतर प्रवेश किया।।१९॥ मानस्तम्भ, महाचैत्यवृक्ष, सिद्धार्थवृक्ष और पूजाकी सामग्रीसे पूजित स्तूपोंको देखते हुए उन सबको उल्लंघन करते गये ।।२०।। अपने अपने निश्चित स्थानोंपर चारों प्रकारकी वनकी पंषितयों, घ्वजाओं और हर्म्यावलीको देखते हुए उन्होंने उन कक्षाओंका उल्लंघन किया ॥२१॥ समवसरणकी प्रत्येक कञ्चामें होनेवाले देवांगनाओं के मनोहर गीत और नृत्योंसे जिनके चित्त-की वृत्ति अनुरक्त हो रही है ऐसे महाराज भरतको बहुत ही संतोष हो रहा था।।२२।। तदनन्तर बहुत ऊंवे गोपुर दरवाजोंके मार्गसे उन्होंने जहां गणधरदेव विराजमान थे और जो श्रीमंडपसे सुशोभित हो रही थी एसी सभाभूमिमें प्रवेश किया।।२३।। वहांपर तीन कटनीवाले पीठकी प्रयम कटनीपर चढ़कर धर्मचक्रकी पूजा करते हुए प्रदक्षिणा दी ॥२४॥ तदनन्तर चक्रवर्ती दूसरी कटनीपर महाध्वजाओं की पूजा कर तीनों जगत्की लक्ष्मीको तिरस्कृत करनेवाली गन्ध-

मेललायां दितीयस्यां 'विरवस्यन् महाध्वजाम् ) प्रापद् गन्धकुटीं चकी न्यं क्कृतित्रजगिष्ध्यम् ॥२५॥ देवदानवगन्धवंसिद्धविद्यावरेडितम् । भगवन्तमवालोक्य प्राणमद् भनिक्तिभरः ॥२६॥ स्तुत्वा स्तुतिभिरीशानम् ग्रभ्यच्यं च ययाविधि । निवसावं ययास्यानं धर्मामृतिपिपासितः ॥२७॥ भक्त्या प्रणमतस्तस्य भगवत्पादपङ्कजे । विशुद्धिपरिणामाङ्कं गमविधिज्ञानमृद्वभौ ॥२८॥ पीत्वाऽयो धर्मपीयूवं परां तृष्तिभवापिवान् । स्वमनोगतिमत्यु च्वः भगवन्तं व्यज्ञित्रपत् ॥२६॥ मया सृष्टा द्विजन्मानः श्रावकाचारचु च्ववः । त्वव्गीतोपासकाध्यायसूत्रमार्गानुगामिनः ॥३०॥ एकाखेकादशान्तानि दत्तान्यभयो मया विभो । वतिवद्धानि सूत्राणि गुणभूमिविभागतः ॥३१॥ विश्ववस्य धर्मसर्गस्यं त्विय साक्षात्प्रणेतिर । स्थिते मयातिवालिश्याव् व इदमाचिरतं विभो ॥३२॥ द्वोषः कोऽत्र गुणः कोऽत्र किमेतत् साम्प्रतं त व । दोलायमानमिति मे मनः स्थापय निश्वतौ । ॥३२॥ ग्राप चाद्य मया स्वप्ना निशान्ते षोडशोक्षताः । प्रायोऽनिष्टफलाश्चेते मया देवाभिलक्षिताः ॥३४॥ ययावृष्टमुपन्यस्य तानिमान् परमेश्वरः । यथास्वं तत्फलान्यस्मत्प्रतीतिविषयं नय ॥३५॥ सिहो मृगेन्द्रपोतश्च तुरगः करिभारभृत् । द्वागा वृक्षलतागृत्मशुष्कपत्रोपभोगिनः । ॥३६॥ सिहो मृगेन्द्रपोतश्च तुरगः करिभारभृत् । द्वागा वृक्षलतागृत्मशुष्कपत्रोपभोगिनः प्रमोदिनः ॥३६॥ शासामृगा द्विपस्तन्वम् ग्रारूदः कौशिकाः । विहितोपद्रवा ध्वाङ्गक्षः प्रमाश्वरं प्रमोदिनः ॥३७॥ शासामृगा द्विपस्तन्यम् ग्रारूदः कौशिकाः ।

कुटीके पास जा पहुंचे ॥२५॥ वहांपर भिवतसे भरे हुए भरतने देव, दानव, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधर आदिके द्वारा पूज्य भगवान् वृषभदेवको देखकर उन्हें नमस्कार किया ॥२६॥ महा-राज भरत उन भगवान्की अनेक स्तोत्रोंके द्वारा स्तुति कर और विधिपूर्वक पूजा कर धर्मरूप अमृतके पीनेकी इच्छा करते हुए योग्य स्थानपर जा बैठे ।।२७।। भिक्तपूर्वक भगवान्के चरण-कमलोंको प्रणाम करते हुए भरतके परिणाम इतने अधिक विशुद्ध हो गये थे कि उनके उसी समय अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया ॥२८॥ तदनन्तर धर्मरूपी अमृतका पान कर वे बहुत ही संतुष्ट हुए और उच्च स्वरसे अपने हृदयका अभिप्राय भगवान्से इस प्रकार निवेदन करने लगे ॥२९॥ कि हे भगवन्, मैंने आपके द्वारा कहे हुए उपासकाध्याय सूत्रके मार्गपर चलनेवाले तथा श्रावकाचारमें निपुण ब्राह्मण निर्माण किये हैं अर्थात् ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की है ।।३०।। हे विभो, मैंने इन्हें ग्यारह प्रतिमाओं के विभागसे व्रतों के चिह्न स्वरूप एकसे लेकर ग्यारह तक यज्ञोपवीत दिये हैं ।।३१।। हे प्रभो, समस्त धर्मरूपी सृष्टिको साक्षात् उत्पन्न करनेवाले आपके विद्यमान रहते हुए भी मैंने अपनी बड़ी मूर्खतासे यह काम किया है।।३२।। हे देव, इन ब्राह्मणों की रचनामें दोष क्या है ? गुण क्या है ? और इनकी यह रचना योग्य हुई अथवा नहीं ? इस प्रकार भूलाके समान भूलते हुए मेरे चित्तको किसी निश्चयमें स्थिर कीजिये अर्थात् गुण, दोष, योग्य अथवा अयोग्यका निश्चयकर मेरा मन स्थिर कीजिये ॥३३॥ इसके सिवाय हे देव, आज मेंने रात्रिके अन्तिमभागमें सोलह स्वप्न देखे हैं और मुभ्रे ऐसा जान पड़ता है कि ये स्वप्न प्रायः अनिष्ट फल देनेवाले हैं ॥३४॥ हे परमेश्वर, वे स्वप्न मैंने जिस प्रकार देखे हें उसी प्रकार उपस्थित करता हूं। उनका जैसा कुछ फल हो उसे मेरी प्रतीतिका विषय करा दीजिए ॥३५॥ (१) सिंह, (२) सिंहका बच्चा, (३) हाथीके भारको धारण करनेवाला षोड़ा, (४) वृक्ष, लता और भाड़ियोंके सूखे पत्ते खानेवाले बकरे, (५) हाथीके स्कन्धपर बैठे

१पूजयन्। २ अधःकृत। ३ नमस्करोति स्म। ४ निविष्टवान्। १ पातुमिच्छामितः सन्। ६ कारणम्। ७ प्रतीताः। ५ —दशाङ्गानि ल०, म०। ६ सृष्टेः। १० मूर्खत्वेन। 'अज्ञे मूढयथा-जातमूर्खंबैधेयबालिशाः' इत्यमरः। ११ युक्तम्। १२ निश्चये। १३ विज्ञापयामि। १४ ज्ञानम्। १५ करिणो भारं बिर्मातः। १६ अक्षिगः। १७ उल्काः। १८ कार्कः। 'काके तु करटारिष्ट-बलिपुष्टसंकृत्प्रजाः। ध्वाङ्क क्षात्मघोषपरभृव्बलिभुग्वायसा अपि॥' इत्यभिधानात्। १६ भूताः।

'शुक्तमध्यं तडींगं क पर्यन्तप्रबुरोक्कम् । पांशुवृत्तरितोरं रत्मराशिः श्वार्यं मणिहितः । ।३ ६।।
तारच्यशाली वृष्मः सीताशुः परिवेदयुक् । मिथोऽक्षगीकृतसाङ्गस्यो पुक्षमवी सक्षमलिख्यो ॥३ ६।।
रिवराशावष्र्रत्मवतसोऽक्षं स्तिरोहितः । संशुक्कस्तररच्छायो जीर्णपर्णसमुख्ययः ।।४०॥
वोडशंतेऽख्य यामिन्यां वृष्टाः स्वप्नां विदां वर । फलविप्रतिपत्तिं मे तद्गतां त्वमपाकृष्ठ ।।४१॥
इति तत्फलविज्ञानिनपुणोऽप्यविदित्वया । समाजनप्रवोधार्यं पप्रच्छ निविराट् जिनम् ।।४२॥
'तत्प्रश्नावितावित्यं व्याचष्टे स्म जगव्गुरः । वचनामृतसंसेकः प्रीणयित्रिक्षलं सदः ॥४६॥
मगविद्ययवार्ण्यशुश्रूवाविहतं तदा । ध्यानोपगिमवाभू सत्सविध्यत्रगतं मृ वा ॥४४॥
साब् वत्स कृतं साब् वामिकद्विजपूजनम् । किन्तु वोषानुषक्षंगोऽत्र कोऽप्यस्ति स निशंग्यताम् ॥४४॥
आयुक्मन् भवता सृष्टा य एते गृहमेधिनः । ते तावदुचिताचारा यावत्कृतं युगस्यितः ॥४६॥
ततः 'किलयुगेऽभ्यर्णे ' जातिबाद्यवलेपतः' । भ्रष्टाचाराः प्रपत्स्यन्ते स सन्मार्गप्रत्यनीकताम् ।।४५॥
तेऽमी जातिमदाविष्टा वयं लोकाधिका इति । 'पपुरा दुरागमैलोकं मोहयन्ति' वनाशया ॥४६॥
सत्कारलाभसंवृद्धगर्वा मिष्यामदोद्धताः । जनान् प्रतारियष्यन्ति स्वयनुत्पाद्य दुःभुतीः' ।।४६॥

हुए वानर, (६) कौआ आदि पक्षियोंके द्वारा उपद्रव किये हुए उलूक, (७) आनन्द करते हुए भूत, (८) जिसका मध्यभाग सूखा हुआ है और किनारोंपर खूब पानी भरा हुआ है ऐसा तालाब, (९) धूलिसे धूसरित रत्नोंकी राशि, (१०) जिसकी पूजा की जा रही है ऐसा नैवेद्यको खाने-बालां कुत्ता, (११) जवान बैल, (१२) मण्डलसे युक्त चन्द्रमा, (१३) जो परस्परमें मिल रहे हैं और जिनकी शोभा नष्ट हो रही है ऐसे दो बैल, (१४) जो दिशारूपी स्त्रीरत्नोंके से बने हुए आभूषणके समान है तथा जो मेघोंसे आच्छादित हो रहा है ऐसा सूर्य, (१५) छाया-रहित सूखा वृक्ष और (१६) पुराने पत्तोंका समूह। हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, आज मैंने रात्रिके समय ये सोलह स्वप्न देखे हैं। हे नाथ, इनके फलके विषयमें जो मुक्ते संदेह है, उसे दूर कर दीजिये ।।३६-४१।। यद्यपि निधियोंके अधिपति महाराज भरत अपने अवधिज्ञानके द्वारा उस स्वप्नोंका फल जाननेमें निपुण थे तथापि सभाके लोगोंको समभानेके लिये उन्होंने भगवान् से इस प्रकार पूछा था ।।४२।। भरतका प्रश्न समाप्त होनेपर जगद्गुरु भगवान् वृषभदेव अपने वचनरूपी अमृतके सिंचनसे समस्त सभाको संतुष्ट करते हुए इस प्रकार व्याख्यान करने लगे ॥४३॥ उस समय भगवान्की दिव्य ध्वनिके अर्थको सुननेकी इच्छा से सावधान हुई वह सभा ऐसी जान पड़ती थी मानो ध्यानमें मग्न हो रही हो अथवा चित्रकी बनी हुई हो ॥४४॥ बे कहने लगे कि हे वत्स, तूने जो धर्मात्मा द्विजोंकी पूजा की है सो बहुत अच्छा किया है परन्तु इसमें कुछ दोष है उसे तू सुन ॥४५॥ हे आयुष्मन्, तूने जो गृहस्थोंकी रचना की है सो जबतक कृतयुग अर्थात् चतुर्थकालकी स्थिति रहेगी तबतक तो ये उचित आचारका पालन करते रहेंगे परन्तु जब कलियुग निकट आ जायगा तब ये जातिवादके अभिमानसे सदाचारसे भ्रष्ट होकर समीचीन मोक्ष-मार्गके विरोधी बन जावेंगे ॥४६॥ पंचम कालमें ये लोग, हम सब लोगोंमें बड़े हैं, इस प्रकार जातिके मदसे युक्त होकर केवल धनकी आशासे खोटे खोटे शास्त्रोंके द्वारा लोगोंको मोहित करते रहेंगे ॥४७॥ सत्कारके लाभसे जिनका गर्व बढ़ रहा है और जो मिथ्या मदसे उद्धत हो रहे हैं ऐसे ये ब्राह्मण लोग स्वयं मिथ्या शास्त्रोंको बना बनाकर लोगोंको ठगा करेंगे ॥४८॥ जिनकी चेतना पापसे दूषित हो रही है ऐसे ये मिथ्यादृष्टि लोग इतने समय

१ ईषत्पाण्डुरितः । २ चरुभुक् । ३ पूजितः । ४ सन्देहम् । ५ तस्य प्रश्नावसाने । ६ अवधानपरम् । ७ योगः । ६ चतुर्थकाल । ६ पञ्चमकार्ले । १० समीपे सति । ११ गर्वतः । १२ यास्यन्ति । १३ प्रतिकूललाम् । १४ पञ्चमकार्ले । १५ पुरायावतोर्लंडिति भविष्यत्यर्थे सड् । १६ वञ्चयिष्यन्ति । १७ दुःशास्त्राणि ।

त इमे कालपर्यन्ते विक्रियां प्राप्य दुर्व् शः । धमंद्रुहो भविष्यन्ति पापोपहतचेतनाः ॥१०॥
सत्वोपधातिनरता मबुमांसाशनिप्रयाः । प्रवृत्तिलक्षणं धमं घोषियष्यन्यणामिकाः ॥११॥
प्राहंसालक्षणं धमं दूषियत्वा दुराशयाः । चोवनालक्षणं धमं पोषियष्यन्यमी वत ॥१२॥
पापसूत्रधरा धूर्ताः प्राणिमारणतत्पराः । वत्स्यंद्युगे प्रवत्स्यंन्ति सन्मार्गपरिषन्धिनः ॥१६॥
द्विजातिसर्जनं तस्मान्नाद्यं यद्यपि दोषकृत् । स्याद्दोषक्षित्रमायत्यां कृपासण्डप्रवर्तनात् ॥१४॥
इति कालान्तरे दोषवीजमप्येतदञ्जसा । नाधुना परिहर्तव्यं धमंसृष्टचनितकमात् ॥१४॥
ययाश्रमुपगुक्तं सत् क्विचत्कस्यापि दोषकृत् । तथाऽप्यपरिहायं तद् बुधैबंहुगुणात्थया ॥१६॥
तथेदमपि मन्तव्यम् प्रद्यत्वे गुणवत्त्रया । पृंसामाशयवैषम्यात् पश्चाद् यद्यपि दोषकृत् ॥१७॥
इदमेवं गतं हत्त यच्च ते स्वप्नदर्शनम् । तदप्येष्यव्यव्यव्यव्यां धर्मस्यितिह्रासस्य सूचनम् ॥१६ ॥
ते च स्वप्ना द्विषाऽऽम्नाताः स्वस्यास्वस्थात्मगोचराः । समस्तु धातुभिः स्वस्था विष्यंरितरे मताः ॥१६॥
तथ्याः स्युः स्वस्य सन्दृष्टाः मिथ्यास्वप्ना विषयर्यात् । जगत्प्रतीतमेतद्वि विद्वि स्वप्नविमर्शनम् ॥६॥।
स्वप्नानां द्वैतमस्त्यन्यद्दोवदैवसमुद्भवम् । दोषप्रकोपजा मिथ्या तथ्याः स्युदैवसम्भवाः ॥६१॥

तक विकारभावको प्राप्त होकर धर्मके द्रोही बन जायँगे ॥५०॥ जो प्राणियोंकी हिंसा करनेमें तत्पर हैं तथा मधु और मांसका भोजन जिन्हें प्रिय है ऐसे ये अधर्मी ब्राह्मण हिंसारूप धर्मकी घोषणा करेंगे ।।५१।। खेद है कि दुष्ट आशयवाले ये ब्राह्मण अहिंसारूप घर्मको दूषित कर वैदमें कहे हुए हिंसारूप धर्मको पुष्ट करेंगे ॥५२॥ पापका समर्थन करनेवाले, शास्त्रको जानने वाले अथवा पापके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले और प्राणियोंके मारनेमें सदा तत्पर रहनेवाले ये धूर्त ब्राह्मण आगामी युग अर्थात् पंचम कालमें समीचीन मार्गके विरोधी हो जावेंगे ॥५३॥ इसलिये यह ब्राह्मणोंकी रचना यद्यपि आज दोष उत्पन्न करनेवाली नहीं है तथापि आगामी कालमें खोटे पाखण्ड मतोंकी प्रवृत्ति करनेसे दोषका बीजरूप है।।५४॥ इस प्रकार यद्यपि यह ब्राह्मणोंकी सृष्टि कालान्तरमें दोषका बीजरूप है तथापि धर्म सृष्टिका उल्लंघन न हो इसलिये इस समय इसका परिहार करना भी अच्छा नहीं है ॥५५॥ जिस प्रकार खाया हुआ अन्न यद्यपि कहीं किसीको दोष उत्पन्न कर देता है तथापि अनेक गुणोंकी आस्थासे विद्वान् लोग उसे छोड़ नहीं सकते उसी प्रकार यद्यपि ये पुरुषोंके अभिप्रायोंकी विष-मतासे आगामी कालमें दोष उत्पन्न करनेवाले हो जावेंगे तथापि इस समय इन्हें गुणवान् ही मानना चाहिये ॥५६-५७॥ इस प्रकार यह तेरी ब्राह्मण रचनाका उत्तर तो हो चुका, अब तूने जो स्वप्न देखे हैं, खेद है, कि वे भी आगामी युग (पंचम काल) में धर्मकी स्थितिके हासको सूचित करनेवाले हैं ॥५८॥ वे स्वप्न दो प्रकारके माने गये हैं एक अपनी स्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले और दूसरे अस्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले। जो धातुओंकी समानता रहते हुए दिखते हैं वे स्वस्थ अवस्थाके कहलाते हैं और जो घातुओंकी विषमता—न्यूनाधिकता रहते हुए दिखते हैं वे अस्वस्थ अवस्थाके कहलाते हैं ॥५९॥ स्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले स्वप्न सत्य होते हैं और अस्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले स्वप्न असत्य हुआ करते हैं इस प्रकार स्वप्नों-के फलका विचार करनेमें यह जगत्प्रसिद्ध बात है ऐसा तू समभ ।।६०।। स्वप्नोंके और भी दो भेद हैं एक दोषसे उत्पन्न होनेवाले और दूसरे देवसे उत्पन्न होनेवाले । उनमें दोषोंके प्रकोप-

१ धर्मघातिनः । २ चोदनालक्षराम् । ३ भावि । ४ प्रतिकूले । ५ सृष्टिः । ६ उत्तरकाले । 'उत्तरः काल आयतिः' इत्यभिघानात् । ७ भविष्यद्युगे । प्र विचारराम ।

कत्याणाङ्गगस्त्रमेकान्ताव् देवताविष्ठितश्च यत्'। न मिथ्या तिवमे स्वप्ताः फलमेषां 'निबोध में'॥६२॥ वृष्टाः स्वप्ते मृगाधीशा ये त्रयोविशतिप्रमाः। निस्सपत्नां विहृत्येमां थमां थमाभृत्कृटमाश्रिताः ।।६३॥ तत्फलं सन्मति मुक्त्वा शेवतीर्थकरोदये । दुर्नयानामनुद्भृतिष्यापनं लक्ष्यतां स्फुटम् ॥६४॥ पुनरेकािकनः सिहपोतस्यान्वक् मृगेक्षणात् । भवेयुः सन्मतेस्तीर्थे सानुषङ्गाः कृलिङगिनः ॥६५॥ करीन्द्रभारनिर्मुग्नपृष्टस्याश्वस्य वीक्षणात् । कृत्स्नान् तपोगुणान्वोढुं नालं दुष्वमसाधवः ॥६६॥ मूलोत्तरगुणेष्वास्तर्कपराः केचनालसाः । भक्ष्यन्ते मूलतः केविक्षेषु यास्यन्ति मन्दताम् ॥६७॥ "निष्यानादजयूथस्य शुष्कपत्रोपयोगिनः । यान्त्यसद्वृत्ततां त्यक्तसदाचाराः पुरा नराः ॥६८॥ करीन्द्रकन्थराक्षद्वशालामृगविलोकनात् । भ्राविश्वत्रान्वयोग्धित्तौ थमां 'पास्यन्त्यकृलीनकाः ॥६८॥ काकेवल्कसम्बाधवर्शनाद्वमंकाम्यया । मुक्त्वा जेनान्मुनीनन्यमतस्थानन्त्रियुर्जनाः ॥७०॥ प्रनृत्यतां प्रभूतानां भूतानामीक्षणात् प्रजाः । भजेयुर्नामकर्माद्यैः व्यन्तरान् देवतास्थया<sup>१०</sup> ॥७१॥ शुष्कमध्यतडागस्य पर्यन्तेऽम्बृत्यितीक्षणात् । प्रच्युत्यार्यनिवासात् स्याद्वमंः प्रत्यन्तवासिषु' ॥७२॥ पासुवृत्तररन्तौवनिष्यानाद्दिसत्तमाः । नैव प्रादुर्भविष्यन्ति मुनयः पञ्चमे युगे ॥७३॥ शुनोर्श्वतस्य सत्कारैश्वरभाजनदर्शनत् । गुणवत्यात्रसत्कारमाप्त्यन्त्यत्रतिने द्विजाः ॥७४॥ शुनोर्शवत्यत्वतिने द्विजाः ॥७४॥

से उत्पन्न होनेवाले भूठ होते हैं और दैवसे उत्पन्न होनेवाले सच्चे होते हैं ॥६१॥ हे कल्याणरूप, चृंकि तू अवश्य ही देवताओं से अधिष्ठित है इसलिये तेरे ये स्वप्न मिथ्या नहीं हैं। तू इनका फल मुभसे समभ ।।६२।। तूने जो स्वप्तमें इस पृथ्वीपर अकेले विहार कर पर्वतकी शिखरपर चढ़े हुए तेईस सिंह देखे हैं उसका स्पष्ट फल यही समभ कि श्रीमहावीर स्वामीको छोड़कर शेष तेईस तीर्थं द्धरोंके समयमें दुष्ट नयोंकी उत्पत्ति नहीं होगी। इस स्वप्नका फल यही बत-लाता है ।।६३-६४।। तदनन्तर दूसरे स्वप्नमें अकेले सिहके बच्चेके पीछे चलते हुए हरिणोंका समह देखनेसे यह प्रकट होता है कि श्री महावीर स्वामीके तीर्थमें परिग्रहको धारण करनेवाले बहुतसे कुलिङ्गी हो जावेंगे ।।६५।। बड़े हाथीके उठाने योग्य बोभसे जिसकी पीठ भुक गई है ऐसे घोड़ेके देखनेसे यह मालूम होता है कि पंचम कालके साधु तपश्चरणके समस्त गुणोंको धारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकेंगे ॥६६॥ कोई मूलगुण और उत्तरगुणोंके पालन करनेकी प्रतिज्ञा लेकर उनके पालन करनेमें आलसी हो जायँगे, कोई उन्हें मूलसे ही भंग कर देंगे और कोई उनमें मन्दता या उदासीनताको प्राप्त हो जायेंगे ॥६७॥ सूखे पत्ते खानेवाले बकरोंका समृह देखनेसे यह मालूम होता है कि आगामी कालमें मनुष्य सदाचारको छोड़कर दुराचारी हो जायँगे ॥६८॥ गजेन्द्रके कंधेपर चढ़े हुए वानरोंके देखनेसे जान पड़ता है कि आगे चलकर प्राचीन क्षत्रिय वंश नष्ट हो जायँगे और नीच कुलवाले पृथ्वीका पालन करेंगे ॥६९॥ कौवोंके द्वारा उलूकको त्रास दिया जाना देखनेसे प्रकट होता है कि मनुष्य धर्मकी इच्छासे जैनमुनियों-को छोड़कर अन्य मतके साघुओंके समीप जायँगे ॥७०॥ नाचते हुए बहुतसे भूतोंके देखनेसे मालूम होता है कि प्रजाके लोग नामकर्म आदि कारणोंसे व्यन्तरोंको देव समक्रकर उनकी उपासना करने लगेंगे ॥७१॥ जिसका मध्यभाग सूखा हुआ है ऐसे तालाबके चारों ओर पानी भरा हुआ देखनेसे प्रकट होता है कि धर्म आर्यखण्डसे हटकर प्रत्यन्तवासी-म्लेच्छ खण्डोंमें ही रह जायगा ।।७२।। घूलिसे मलिन हुए रत्नोंकी राशिके देखनेसे यह जान पड़ता है कि पंचमकालमें ऋदिघारी उत्तम मृति नहीं होंगे ।।७३।। आदर-सत्कारसे जिसकी पूजा की

१ यस्मात् कारणात् । २ जानीहि । ३ मम सकाशात् । ४ —मास्थिताः ट० । ५ अनुगच्छत् । ६ सपरिग्रहाः । ७ दर्शनात् । ५ पालियष्यन्ति । ६ भूरीणाम् । १० देवबुद्ध्या । ११ म्लेच्छदेशेषु । - 'प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात् ।'

तरणस्य वृषस्योक्षः नदतो<sup>र</sup> 'विद्वृतीक्षणात् । तारुण्य इव श्रामण्ये स्थास्यन्ति न दशान्तरे ॥७४॥ परिवेषोपरक्तस्य 'श्वेतमानोनिशामनात्' । नोत्पत्स्यते' तपोभृत्सु समनःपर्ययोऽविधः ॥७६॥ प्रन्योन्यं सह सम्भूय वृषयोगंमनेश्रणात् । वत्स्यंन्ति मृनयः साहचर्याभ्रंकिविहारिणः ॥७७॥ घनावरणरद्धस्य दर्शनादंशुमालिनः । केवलाकेवियः प्रायो' न भवेत् पञ्चमे युगे ॥७६॥ पृंसां स्त्रीणां च चारित्रच्युतिः शुष्कद्वमेश्रणात् । महौषिषरसोच्छेदो जीणंपर्णावलोकनात् ॥७६॥ स्वप्नानेवंफलानेतान् विद्धि दूरविपाकिनः" । नाद्य दोषस्ततः कोऽपि फलमेषां युगान्तरे ॥८०॥ इति स्वप्नफलान्यस्माद् बुध्वा वत्स यथा तथा । धर्मे मितं वृदं घत्स्य विश्वविघ्नोपशान्तये ॥८१॥ इत्याक्षण्यं गुरोर्वाक्यं स वर्गाश्रमपालकः । सन्देहकर्दमापायात् स प्रसन्नमधान्मनः ॥८२॥ भूयो भूयः प्रणम्येशं समापृच्छघ पुनः पुनः । पुनराववृते कृच्छात् स प्रीतो गुवंनुग्रहात् ॥८२॥ ततः प्रविश्य साकेतपुरमाबद्धतोरणम् । केतुमालाकुलं पौरः सानन्दमभिनन्दिनः ॥८४॥ शान्तिकयामतश्चके दुःस्वप्नानिष्टशान्तये । जिनाभिषेकसत्पात्रदानाद्यः पुण्यवेष्टितः ॥८४॥ गोदोहः प्ण्यवेष्टितः ॥८४॥ गोदोहः प्ण्यवेष्टितः ॥८४॥ गोदोहः प्लाविता धात्री पूजिताश्च महर्वयः । महादानानि दत्तानि प्रीणितः प्रणयो जनः ॥८६॥ निर्मापितास्ततो घण्टा जिनविम्बेरलङक्किताः । परार्घ्यरत्निर्माणाः सम्बद्धा हेमरज्जुभिः ॥८७॥

गई है ऐसे कुत्तेको नैवेद्य खाते हुए देखनेसे मालूम होता है कि व्रतरहित ब्राह्मण गुणी पात्रोंके समान सत्कार पायँगे ।।७४।। ऊंचे स्वरसे शब्द करते हुए तरुण बैलका विहार देखनेसे सचित होता है कि लोग तरुण अवस्थामें ही मुनिपदमें ठहर सकेंगे, अन्य अवस्थामें नहीं ॥७५॥ परि-मण्डलसे घिरे हुए चन्द्रमाके देखनेसे यह जान पड़ता है कि पंचमकालके मुनियोंमें अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान नहीं होगा ॥७६॥ परस्पर मिलकर जाते हुए दो बैलोंके देखनेसे यह सूचित होता है कि पंचमकालमें मुनिजन साथ साथ रहेंगे, अकेले विहार करनेवाले नहीं होंगे ॥७७॥ मेघोंके आवरणसे रुके हुए ंसूर्यके देखनेसे यह मालूम होता है कि पंचमकालमें प्रायः केवल-ज्ञानरूपी सूर्यका उदय नहीं होगा ॥७८॥ सूखा वृक्ष देखनेसे सूचित होता है कि स्त्री-पुरुषों-का चारित्र भ्रब्ट हो जायगा और जीर्ण पत्तोंके देखनेसे मालूम होता है कि महाऔषिधयोंका रस नष्ट हो जायगा ॥७९॥ ऐसा फल देनेवाले इन स्वप्नोंको तू दूरविपाकी अर्थात् बहुत समय बाद फल देनेवाले समभ इसलिये इनसे इस समय कोई दोष नहीं होगा,इनका फल पञ्चम-कालमें होगा ॥८०॥ हे वत्स, इस प्रकार मुभसे इन स्वप्नोंका यथार्थ फल जानकर तू समस्त विघ्नोंकी शान्तिके लिये धर्ममें अपनी बुद्धि कर ।।८१।। वर्णाश्रमकी रक्षा करनेवाले भरतने गुरुदेवके उपर्युक्त वचन सुनकर संदेहरूपी कीचड़के नाश होनेसे अपना चित्त निर्मल किया ।।८२।। वे भगवान्को बार,बार प्रणाम कर तथा बार बार उनसे पूछकर गुरुदेवके अनुग्रहसे प्रसन्न होते हुए बड़ी कठिनाईसे वहाँसे लौटे ॥८३॥ तदनन्तर नगरके लोग आनन्दके साथ जिनका अभिनन्दन कर रहे हैं ऐसे उन महाराज भरतने जिसमें जगह जगह तोरण बाँघे गये हैं और जो पताकाओंकी पंक्तियोंसे भरा हुआ है ऐसे अयोध्या नगरमें प्रवेश कर खोटे स्वप्नोंसे होनेवाले अनिष्टकी शान्तिके लिये जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करना, उत्तम पात्रको दान देना आदि पुण्य क्रियाओंसे शान्ति कर्म किया ॥८४-८५॥ उन्होंने गायके दूधसे पृथिवीका सिचन किया, महर्षियोंकी पूजा की, बड़े बड़े दान दिये और प्रेमीजनोंको संतुष्ट किया ॥८६॥ तद-नन्तर उन्होंने बहुमूल्य रत्नोंसे बने हुए, सुवर्णकी रिस्सयोंसे बँधे हुए और जिनेन्द्रदेवकी प्रति-

१ ध्वनतः । २ विहरणा । ३ चन्द्रस्य । ४ दर्शनात् । ४ नोदेष्यति । ६ भृशम् । ७ दूरोदयात् । ५ गोक्षीरैः । ६ बन्धुः ।

लिस्ताद्रस पुरह्वारि ताद्रसतुविद्यातिप्रमाः । राजवेद्दमसहाद्वारगेपुरेष्वप्यनुक्रमात् ॥ १८॥
यवा किल विनिर्यात प्रविद्यात्प्यययं प्रभुः । तबा मौल्यप्रलग्नाभिः ग्रस्य स्यावर्हतां स्मृतिः ॥ १८॥
स्मृत्वा ततोऽर्ह्वर्वानां भक्त्या कृत्वाभिनन्दनाम् । पूजयस्यभिनिष्कामन् प्रविद्यांद्रच स पुष्यधीः ॥ १०॥
रेजुः सूत्रेषु सम्प्रोक्ता घण्टास्ताः परमेष्ठिनाम् । त्रस्वयंद्यविताष्टीका ग्रन्थानामिव पेद्यालाः ॥ १९॥
लोकवृद्यामणेस्तस्य मौलिलग्ना विरेजिरे । पावच्छाया जिनस्येव घण्टास्ता लोकसम्मताः ॥ १२॥
रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ता निषीद्याना । दृष्टवार्हव्वन्दनाहेतोः लोकोऽप्यासीत्तवादरः ॥ १३॥
पौरंजनेरतः स्वेषु वेद्यमतोरणवामसु । यथाविभवमाबद्धा घण्टास्ता सपरिच्छवाः ॥ १४॥
ग्राविराजकृतां सृष्टि प्रजास्तां बहुमेनिरे । प्रत्यगारं यतोऽद्यापि लक्ष्या वन्दनमालिकाः ॥ १५॥
वन्दनार्यं कृता माला यतस्ता भरतेद्याना । ततो वन्दनमालाख्यां प्राप्य रूढि गताः क्षितौ ॥ १६॥।
वर्मदाले महीपाले यान्ति तच्छीलतां प्रजाः । ततो वन्दनमालाख्यां प्राप्य रूढि गताः क्षितौ ॥ १६॥।
वर्षानानुभावेन प्रायो धर्मप्रया नराः । साथीयः साधुवृत्तेऽस्मिन् स्वामिन्यासन् हिते रताः ॥ १०॥
सृकालद्यस्याचा च समं सिन्नहितं द्वयम् । ततो धर्मप्रया जाताः प्रजास्तदनुरोधतः ॥ १६॥।

माओंसे सजे हुए बहुतसे घंटे बनवाये तथा ऐसे ऐसे चौबीस घंटे बाहरके दरवाजेपर, राजभवन के महाद्वारपर और गोपुर दरवाजोंपर अनुक्रमसे टँगवा दिये ॥८७-८८॥ जब वे चक्रवर्ती उन दरवाजोंसे बाहर निकलते अथवा भीतर प्रवेश करते तब मुकुटके अग्रभागपर लगे हुए घंटाओं से उन्हें चौबीस तीर्थं करोंका स्मरण हो आता था। तदनन्तर स्मरणकर उन अरहन्तदेवकी प्रतिमाओंको वे नमस्कार करते थे इस प्रकार पुण्यरूप बुद्धिको धारण करनेवाले महाराज भरत निकलते और प्रवेश करते समय अरहन्तदेवकी पूजा करते थे।।८९-९०॥ सूत्र अर्थात् रस्सियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले वे परमेष्ठियोंके घंटा ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो उतम उत्तम अर्थींसे भरी हुई और सूत्र अर्थात् आगम वाक्योंसे सम्बन्ध रखनेवाली ग्रन्थोंकी सुन्दर टीकाएं ही हों ॥९१॥ महाराज भरत स्वयं तीनों लोकोंके चूड़ामणि थे उनके मस्तक पर लगे हुए वे लोकिपय घंटा ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवके चरणोंकी छाया ही हो ॥९२॥ निधियोंके स्वामी भरतने अर्हन्तदेवकी वन्दनाके लिये जो घटा रत्नोंके तोरणों-की रचनामें स्थापित किये थे उन्हें देखकर अन्य लोग भी उनका आदर करने लगे थे अर्थात् अने अने दरवाजेके तोरणोंकी रचनामें घंटा लगवाने लगे थे। उसी समयसे नगरवासी लोगोंने भी अपने अपने घरकी तोरणमालाओंमें अपने अपने वैभवके अनुसार जिनप्रतिमा आदि सामग्रीसे युक्त घंटा बाँधे थे।।९३-९४।। उस समय प्रथमराजा भरतकी बनाई हुई इस सृष्टिको प्रजाके लोगोंने बहुत माना था, यही कारण है कि आज भी प्रत्येक घरपर बन्दन मालाएं दिखाई देती हैं ॥९५॥ चूँकि भरतेश्वरने वे मालाएं अरहन्तदेवकी बन्दनाके लिये बनवाई थीं इसलिये ही वे वन्दनमाला नाम पाकर पृथिवीमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुई हैं ॥९६॥ यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है और राजा धर्मात्मा नहीं होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा नहीं होती है, यह नियम है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है।।९७।। उस समय कालके प्रभावसे प्रायः सभी लोग धर्मप्रिय थे सो ठीक ही है क्योंकि सदाचारी भरतके राजा रहते हुए सब लोग अपना हित करनेमें लगे हुए थे ॥९८॥ उस समय अच्छा राजा और अच्छी प्रजा दोनों ही एक साथ मिल गये थे इसलिये राजाके अन्रोघसे प्रजा

१ बहिद्वीरि ल०, म०, द० । २ रत्नादिसम्यगर्थः । ३ तोरणमालासु । ४ जिनबिम्बादिपरिक-रसिहताः । ५ धर्मशीलताम् । ६ अधर्मत्वम् । ७ अधर्मशीले सित ।

एव वर्गप्रियः सद्याद् वर्गस्थानभिनन्दित । मत्वेति निक्किलो लोकः तदा वर्गे रित व्यवात् ॥१००॥ स वर्गविकयी सम्प्राद् सद्दुत्तः ग्रुचिकितः । 'प्रकृतिष्वनुरस्तासु व्यवाव् वर्गक्रियादरम् ॥१०२॥ भरतोऽभिरतो' वर्गे वयं तदनुकीविनः । इति तद्वृत्तमन्वीयः गौलिवद्धा महीक्षितः ॥१०२॥ सोऽयं साधितं कामार्थद्वकौ चकानुभावतः । चित्तार्थद्वये तस्मिन् भेजे वर्गकतानताम् ॥१०२॥ दानं पूजां च शीलं च दिने पर्वण्युपोषितम् ॥ वर्मश्चतुर्विवः सोऽयम् ग्राम्नातो गृहमेषिनाम् ॥१०४॥ ददौ दानमसौ सद्भ्यो मृनिभ्यो विहितादरम् । समेतो नवभिः पुष्यः गृणः सप्तभिरन्वितः ॥१०४॥ सोऽवाव् विशुद्धमाहारं यथायोगं च भेषजम् । प्राणभ्योऽभयदानं च दानस्यैतावती गितः ॥१०६॥ जिनेषु भिन्तमातन्वन् तत्पूजायां वृति दधौ । पूज्यानां पूजनाल्लोके पूज्यत्विमिति भावयन् ॥१०७॥ चैत्यचैत्यालयादीनां निर्मापणपुरस्सरम् । स चके परमामिज्यां कल्पवृक्षपृयुप्रथाम् ॥१०६॥ शीलानुपालत्रे यत्नो मनस्यस्य विभोरभूत् । शीलं हि रिक्ततं यत्नाद् ग्रात्मानमन् रक्षति ॥१०६॥ वतानुपालनं शीलवतान्युक्तान्यगारिणाम् । स्यूर्लोहसाविरत्यादिलक्षणानि च लक्षणः ॥११०॥ 'सभावनानि तान्येष यथायोगं प्रपालयन् । प्रजानां पालकः सोऽभूद् वौरेयो गृहमेषिनाम् ॥१११॥ पर्वोपवासमास्थाय जिनागारे समाहितः । कृवंन् सामियकं सोऽवान्मुनिवृत्तं च तत्कणम् ।।।११९॥

धर्मित्रय हो गई थी ।।९९।। यह सम्राट् स्वयं धर्मित्रय है और धर्मात्मा लोगोंका सन्मान करता है यही मानकर उस समय लोग घर्ममें प्रीति करने लगे थे।।१००।। वह चक्रवर्ती धर्मविजयी था, सदाचारी था, पवित्र था और बलिष्ठ था इसलिये ही वह अपनेपर प्रेम रखनेवाली प्रजामें धार्मिक कियाओं का आदर करता था अर्थात् प्रजाको धार्मिक कियाएं करनेका उपदेश देता था ॥१०१॥ 'भरत धर्ममें तत्पर है और हम लोग उसके सेवक हैं' यही समभकर मुकुटबद्ध राजा उनके आचरणका अनुसरण करते थे। भावार्थ-अपने राजाको धर्मात्मा जानकर आश्रित राजा भी धर्मात्मा बन गये थे।।१०२।। चक्रके प्रभावसे अर्थ और काम दोनों ही जिनके स्वा-धीन हो रहे हैं ऐसे चक्रवर्ती भरत अर्थ और कामकी सफलता होनेपर केवल धर्ममें ही एकाग्रता को प्राप्त हो रहे थे ।।१०३।। दान देना, पूजा करना, शील पालन करना और पर्वके दिन उपवास करना यह गृहस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है ।।१०४।। नव प्रकारके पुण्य और सात गुणोंसे सहित भरत उत्तम मुनियोंके लिये बड़े आदरके साथ दान देते थे।।१०५॥ वे विशुद्ध आहार, योग्यतानुसार औषधि और समस्त प्राणियोंके लिये अभय दान देते थे सो ठीक ही है क्योंकि दानकी यही तीन गति हैं।।१०६।। संसारमें पूज्य पुरुषोंकी पूजा करनेसे पूज्यपना स्वयं प्राप्त हो जाता है ऐसा विचार करते हुए महाराज भरत जिनेन्द्रदेवमें अपनी भक्ति बढ़ाते हुए उनकी पूजा करनेमें बहुत ही संतोष धारण करते थे।।१०७॥ उन्होंने अनेक जिनविम्ब और जिनमन्दिरोंकी रचना कराकर कल्पवृक्ष नामका बहुत बड़ा यज्ञ (पूजन) किया था ।।१०८।। उनके मनमें शीलकी रक्षा करनेका प्रयत्न सदा विद्यमान रहता था सो ठीक ही है क्योंकि प्रयत्नपूर्वक रक्षा किया हुआ शील आत्माकी रक्षा करता है ।।१०९।। व्रतों-को पालन करना शील कहलाता है और स्थूलहिंसाका त्याग करना (अहिंसाणु व्रत) आदि जो गृहस्थोंके वृत हैं वे लक्षणोंके साथ पहले कहे जा चुके हैं।।११०।। उन व्रतोंको भावनाओं सहित यथायोग्य रीतिसे पालन करते हुए प्रजापालक महाराज भरत गृहस्थोंमें मुख्य गिने जाते थे।।१११।। वे पर्वके दिन उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर चित्तको स्थिर कर सामायिक करते

१ प्रजापरिवारेषु । २ भरतो निरतो ल०, म० । ईशनोऽभिरतो अ०, स० । ३ अनुगच्छन्ति त्म । ४ नृपाः । ५ स्वाधीन –ल०, म०, स०, अ०, प० । ६ धर्मे अनन्यवर्तिताम् । 'एकतान अनन्यवृत्तिः' इत्यभिषानात् । ७ उपवासः । ५ कथितः । ६ मैत्रीप्रमोदादिभावनासहितानि । १० प्रतिकां कृत्वा । –माध्याय ल०, प० । ११ सामायिककालपर्यन्तम् ।

जिनानुस्मरणे तस्य समाधानमुपेयुषः । शैथिल्याव् गात्रबन्धस्य 'स्नस्तान्याभरणान्यहो ॥११३॥
तथापि बहुचिन्तस्य धर्मचिन्ताऽभवव् दृढा । धर्मे हि चिन्तिते सर्वं चिन्त्यं स्यावनुचिन्तितम् ॥११४॥
तस्याखिलाः कियारम्भा धर्मचिन्तापुरस्सराः । जाता जातमहोवर्कपुण्यपाकोत्थसम्पवः ॥११४॥
प्रातरुग्नीलिताक्षः सन् सन्ध्यारागारुणा दिशः । स मेनेऽहृंत्पवाम्भोजरागेणेयानुर्द्णिजताः ॥११६॥
प्रातरुग्वन्तमुद्भृत्वनैशान्धतमसं रिवम् । भगवत्केवलार्कस्य प्रतिबिम्बममंस्त सः ॥११७॥
प्रभातमहतोद्भृतप्रवृद्धंकमलाकरात् । हृदि सोऽधाज्जिनालापकलापानिव शीतलान् ॥११६॥
धार्मिकस्यास्य कामार्थचिन्ताऽभूदानुषद्धगिकी । तात्पर्यं त्वभवद्धमें कृत्स्नश्रेयोऽनुबन्धिनि ॥११६॥
प्रातरुत्थाय धर्मस्यः कृतधर्मानुचिन्तनः । ततोऽर्थकामसम्पत्ति सहामात्यंन्यंकप्यत् ॥१२२॥
प्रजानां सदसद्वृत्तचिन्तनः क्षणमासितः । तत प्रायुक्तकान् स्वेषु नियोगेष्वन्वशाद् विभुः ॥१२२॥
प्रजानां सदसद्वृत्तचिन्तनैः क्षणमासितः । तत प्रायुक्तकान् स्वेषु नियोगेष्वन्वशाद् विभुः ॥१२२॥
पृपासनमयाध्यास्य महादर्शन्यम्यगः । नृपान् सम्भावयामास सेवावसरकाद्धक्षणः ॥१२३॥
कांश्चिवालोकनैः कांश्चितिसतैराभावणैः परान् । कांश्चितसमानवानाद्यैः तर्पयामास पार्थिवान् ॥१२४॥

हुए जिनमन्दिरमें ही रहते थे और उस समय ठीक मुनियोंका आचरण घारण करते थे ।।११२।। जिनेन्द्रदेवका स्मरण करनेमें वे समाधानको प्राप्त हो रहे थे-उनका चित्त स्थिर हो रहा था और आश्चर्य है कि शरीरके बन्धन शिथिल होनेसे उनके आभूषण भी निकल पड़े थे।।११३।। यद्यपि उन्हें बहुत पदार्थोंकी चिन्ता करनी पड़ती थी तथापि उनके धर्मकी चिन्ता अत्यन्त दृढ़ थी सो ठीक ही है क्योंकि धर्मकी चिन्ता करनेपर चिन्ता करने योग्य समस्त पदार्थींका चिन्तवन अपने आप हो जाता है ।।११४।। बड़े भारी फल देनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे जिन्हें अनेक संपदाएं प्राप्त हुई हैं ऐसे भरतकी समस्त क्रियाओं का प्रारम्भ धर्मके चिन्तवनपूर्वक ही होता था अर्थात् महाराज भरत समस्त कार्योंके प्रारम्भमें धर्मका चिन्तवन करते थे।।११५॥ वे प्रातःकाल आंख खोलकर जब समस्त दिशाओंको सबेरेकी लालिमासे लाल लाल देखते थे तब ऐसा मानते थे मानों ये दिशाएं जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंकी लालिमासे ही लाल लाल हो गई हैं ।।११६॥ जिसने रात्रिका गाढ अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे सूर्यको प्रातःकालके समय उदय होता हुआ देखकर वे ऐसा समभकर उठते थे मानो यह भगवान्के केवलज्ञानका प्रतिविम्ब ही हो ।।११७।। प्रातःकालकी वायुके चलनेसे खिले हुए कमलोंके समूहको वे अपने हृदयमें जिनेन्द्र भगवान्की दिव्यध्वनिके समूहके समान शीतल समभते थे।।११८।। वे बहुत ही धर्मात्मा थे, उनके काम और अर्थकी चिन्ता गौण रहती थी तथा उनका मुख्य तात्पर्य सब प्रकारका कल्याण करनेवाले धर्ममें हैं। रहता था ।।११९।। वे सबेरे उठकर पहले धर्मात्मा पुरुषोंके साथ धर्मका चिन्तवन करते थे और फिर मंत्रियोंके साथ अर्थ तथा कामरूप संपदाओंका विचार करते थे ।।१२०।। वे शय्यासे उठते ही देव और गुरुओंकी पूजा करते थे और फिर माङ्गलिक वेष धारणकर धर्मासनपर आरूढ़ होते थे।।१२१॥ वहां प्रजाके सदाचार और असदाचारका विचार करते हुए वे क्षणभर ठहरते थे तदनन्तर अधिकारियोंको अपने अपने कामपर नियुक्त करते थे अर्थात् अपना अपना कार्य करनेकी आज्ञा देते थे ॥१२२॥ इसके बाद सभाभवनके बीचमें जाकर राजिंसहासनपर विराजमान होते तथा सेवाके लिये अवसर चाहनेवाले राजाओं का सन्मान करते थे।।१२३।। वे कितने ही राजाओंको दर्शनसे, कितनोंहीको मुसकानसे,

१ गलितानि । २ निशासम्बन्धि । ३ विकसित । ४ अमुख्या । ५ धर्मस्यैः सह । ६ विचारमकरोत् । ७ मङ्गलालङ्कारः । ५ आसनमण्डलविशेषम् । ६ तत्परान् । १० सभादर्शन-अ०, स० । सभासदन-प०, ल०, म० । महद्दर्शनं येषां ते महादर्शनास्तेषां मध्यगः । सभ्यजनमध्यवर्ती सन्नित्यर्थः ।

तत्रोपायनसम्पर्या समायातान् महत्तमान् । वचोहरांश्च सम्मान्य कृतकार्यान् व्यसर्जयत् ॥१२४॥ कलाविवश्च नृत्याविदशंनः समुपस्थितान् । 'पारितोषिकवानेन महता समतपंयत् ॥१२६॥ ततो विस्तितास्थानः प्रोत्थाय नृपविष्टरात् । स्वेच्छाविहारमकरोव् विनोवः सुकुमारकः ॥१२६॥ ततो 'मध्यंविनेऽभ्यणे कृतमज्जनसंविधः । तनुस्थितं स निर्वत्यं निरिवक्षत् प्रसाधनम् ॥१२६॥ चामरोत्क्षेपताम्बूलवानसं वाहनादिभिः । 'परिचेश्शरेत्यंनं परिवाराङ्गानाः स्वतः ॥१२६॥ ततो '०भुक्तोत्तरास्थाने स्थितः कतिपर्यन् पः । समं विद्याध् मण्डल्या विद्यागोष्ठीरभावयत् ॥१३०॥ तत्र वारिवलासिन्यो नृपवल्लभिकाश्च तम् । परिवत्रवृत्याक्ष्वताष्ट्यमवककंशाः ॥१३१॥ तासामालापसंल्लापपरिहास क्याविभिः । 'स्मुखासिकामसौ भेजे भोगाङ्गाश्च मुहूर्तकम् ॥१३२॥ ततस्तुर्यावशेषे ऽस्ति पर्यटन्मणिकु हिमे । वीक्षते स्म परां शोभाम् स्रभितो राजवेश्मनः ॥१३३॥ सनमंसिचवं किल्यत् समालम्ब्यांसपीठके । परिकामिक्षतश्चेतो रे जे सुरकुमारवत् ॥१३४॥ रजन्यामपि यत्कृत्यम् उचितं चक्रवर्तनः । तदाचरन् सुखेनेष त्रियामा कित्या स्यत्याह्यत् ॥१३६॥ कवाचिद्वितां विता नियोग इति केवलम् । मन्त्रयामास मन्त्रज्ञः कृतकार्योऽपि चक्रभृत् ॥१३६॥ तन्त्रावायगता चिन्ता नास्यासीव् विजितिकातेः । तन्त्र विवन्तंव नन्वस्य स्वतन्त्रस्यह भारते ॥१३६॥

कितनोंहीको वार्तालापसे, कितनोंहीको सन्मानसे और कितनोंहीको दान आदिसे संतुष्ट करते थे ।।१२४।। वे वहांपर भेंट ले लेकर आये हुए बड़े बड़े पुरुषों तथा दूतोंको सन्मानित कर और उनका कार्य पूराकर उन्हें बिदा करते थे ॥१२५॥ नृत्य आदि दिखानेके लिये आये हुए कलाओं के जाननेवाले पुरुषोंको बड़े बड़े पारितोषिक देकर संतुष्ट करते थे।।१२६॥ तदनन्तर सभा विसर्जन करते और राजसिंहासनसे उठकर कोमल कीड़ाओं के साथ साथ अपनी इच्छानुसार विहार करते थे ।।१२७।। तत्पश्चात् दोपहरका समय निकट आनेपर स्नान आदि करके भोजन करते और फिर अलंकार धारण करते थे ।।१२८।। उस समय परिवारकी स्त्रियां स्वयं आकर चमर ढोलना, पान देना और पैर दाबना आदिके द्वारा उनकी सेवा करती थीं। ।।१२९।। तदनन्तर भोजनके बाद बैठने योग्य भवनमें कुछ राजाओं के साथ बैठकर चतुर लोगों की मंडलीके साथ साथ विद्याकी चर्ची करते थे।।१३०।। वहां जवानीके मदसे जिन्हें उद्दण्डता प्राप्त हो रही है ऐसी वेश्याएं और प्रियरानियां आकर उन्हें चारों ओरसे घेर लेती थीं ॥१३१॥ उनके आभाषण, परस्परकी बातचीत और हास्यपूर्ण कथा आदि भोगोंके साधनोंसे वे वहाँ कुछ देरतक सुखसे बैठते थे ।।१३२।। इसके बाद जब दिनका चौथाई भाग शेष रह जाता था तब मिणयोंसे जड़ी हुई जमीनपर टहलते हुए वे चारों और राजमहलकी उत्तम शोभा देखते थे ।।१३३।। कभी वे क्रीड़ासचिव अर्थात् क्रीड़ामें सहायता देने वाले लोगोंके कंघोंपर हाथ रखकर इधर उधर घूमते हुए देवकुमारोंके समान सुशोभित होते थे।।१३४।। रातमें भी चक्रवर्तीके योग्य जो कार्य थे उन्हें करते हुए वे सुखसे रात्रि व्यतीत करते थे।।१३५॥ यद्यपि वे चक्रवर्ती कृतकृत्य हो चुके थे अर्थात् विजय आदिका समस्त कार्य पूर्ण कर चुके थे तथापि केवल नियोग समभक्तर कभी कभी उचित समयपर मंत्रियोंके साथ सलाह करते थे।।१३६॥ जिन्होंने

१ महत्तरान् । २ दूतान् । ३ परितोषे भवः । ४ मृदुभिः । ५ मध्याह्न । ६ अन्वभवत् । ७ अनुलेपनम् । वस्त्रमाल्याभरणादि । 'आकल्पवेशौ नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनम्' । ५ पादमर्दन । ६ परिचर्या- ज्विकरे । १० भोजनान्ते स्थातुं योग्यास्थाने । ११ विद्वत्समूहेन । १२ मिथोभाषण् । 'सल्लापो भाषण्ं मिथः' इत्यभिधानात् । १३ सुखस्थलम् । १४ कीडासहाय । 'कीडा लीला च नर्म च' इत्यभिधानात् । १५ अंसो भुजशिर एव पीठस्तस्मिन् । १६ इतस्ततः । १७ रात्रि नयति स्म । १८ उचितकालपर्यन्तम । १६ स्वराष्ट्रचिन्ताम्, अथवा शस्त्रचिन्ताम् । 'तन्त्रप्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे' इत्यभिधानात् ।

तेन' वाड्गुण्यमभ्यस्तम् अपरिज्ञानहानये । शासतोऽस्याविषकां क्मां कृतं सम्ध्याविष्ववंयां ॥१३८॥

"राजविद्याश्चतस्त्रोऽमूः कवािषण्य कृतसणः"। व्याचल्यों राजपुत्रेभ्यः स्थातये स विचसणः ॥१३६॥

कवािचित्रिधिरत्नानाम् अकरोत्स निरीक्षणम् । भाण्डागारपवे तािन तस्य तन्त्र"पवेऽपि च ॥१४०॥

कवािचिद्धमंशास्त्रेष् याः स्युविप्रतिपत्तयः । निराचकार ताः कृत्स्नाः ख्यापयन् । विश्वविन्मतम् ।१४१॥

प्राप्तोपशेषु तत्त्वेषु कांश्चित् संजातसंशयान् । ततोऽपाकृत्य संश्तेतेस्तत्तस्वं निरणीनयत् ।१४२॥

तवाऽसाववंशास्त्रायं "कामनीतौ च पुष्कलम् । प्रावीष्यं प्रययामास ययात्र न परः कृती ।१४२॥

'हिस्तितन्त्रेऽश्वतन्त्रे च वृद्वा स्वातन्त्र्यमीशितुः । मूलतन्त्रस्य कर्ताऽयमित्यास्या ति तिद्वामभूत् ॥

'आयुर्वे स बीर्वायुर्थ वृवे ने मूर्तिमान् । इति लोको निरारेकं कर्ताऽयमित्यास्या स निषीशिनम् ॥१४४॥

सोऽवीती पदिवद्यायां स कृती वागलङकृती । स खन्वसां प्रतिच्छन्व "इत्यासीत् सम्मतः सताम्॥१४६॥

'तवुषशं निमित्तानि शाकुनं तवुषक्रमम् । तत्सर्गो अयोतिषां शानं तन्मतं तेन तत्त्रयम् ।।१४७॥

समस्त पृथिवी जीत ली है और जो इस भरतक्षेत्रमें स्वतन्त्र हैं ऐसे उन भरतको अपने तथा परराष्ट्रकी कुछ भी चिन्ता नहीं थी, यदि चिन्ता थी तो केवल तन्त्र अर्थात् स्वराष्ट्रकी ही चिन्ता थी ।।१३७।। उन्होंने अपना अज्ञान नष्ट करनेके लिये ही छह गुणोंका अभ्यास किया था क्योंकि जब वे शत्रुरहित पृथिवीका पालन करते थे तब उन्हें सन्धि विग्रह आदिकी चर्चासे क्या प्रयोजन था ।।१३८।। अतिशय विद्वान् महाराज भरत केवल प्रसिद्धिके लिये ही कभी कभी बड़े उत्साहके साथ राजपुत्रोंके लिये आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चार राजविद्याओं का व्याख्यान करते थे।।१३९।। वे कभी कभी निधियों और रत्नों का भी निरी-क्षण करते थे। क्योंकि निधियों और रत्नोंमेंसे कुछ तो उनके भाण्डारमें थे और कुछ उनकी सेनामें थे।।१४०।। कभी कभी वे सर्वज्ञदेवका मत प्रकट करते हुए धर्मशास्त्रमें जो कुछ विवाद थे उन सबका निराकरण करते थे ।।१४१।। भगवान् अरहन्तदेवके कहे हुए तत्त्वोंमें जिन किन्हीं को संदेह उत्पन्न होता था उन्हें वे उस संदेहसे हटाकर तत्त्वोंका यथार्थ निर्णय कराते थे ।।१४२।। इसी प्रकार वे अर्थशास्त्रके अर्थमें और कामशास्त्रमें अपना पूर्ण चातुर्य इस तरह प्रकट करते थे कि फिर इस संसारमें उनके समान दूसरा चतुर नहीं रह जाता था।।१४३॥ हस्तितन्त्र और अश्वतन्त्रमें महाराज भरतकी स्वतन्त्रता देखकर उन शास्त्रोंके जाननेवाले लोगोंको यही विश्वास हो जाता था कि इन सबके मूल शास्त्रोंके कर्ता यही हैं।।१४४।। आयुर्वेद के विषयमें तो सब लोग निधियोंके स्वामी भरतकी बिना किसी शंकाके यही प्रशंसा करते थे कि यह दीर्घायु क्या मूर्तिमान् आयुर्वेद ही है अर्थात् आयुर्वेदने ही क्या भरतका शरीर धारण किया है ॥१४५॥ इसी प्रकार सज्जन लोग यह भी मानते थे कि वे व्याकरण-विद्यामें कुशल हैं, शब्दालंकारमें निपुण हैं, और छन्दशास्त्रके प्रतिविम्ब हैं।।१४६।। निमित्तशास्त्र सबसे पहले उन्हीं के बनाये हुए हैं, शकुनशास्त्र उन्हीं के कहे हुए हैं और ज्योतिष शास्त्रका ज्ञान उन्हीं-

१ चिक्रिणा । २ पर्याप्तम् । अलिमत्यर्थः । ३ सिन्धिविग्रहभावादिविचारेण । ४ आन्वीक्षिकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिश्वतस्रो राजविद्याः । ५ कृतोत्साहः । ६ वदित स्म । ७ सैन्यस्थाने परिग्रहे बभूवुरित्यर्थः । ६ विसंवादाः । ६ निराकृतवान् । १० प्रकटीकुर्वन् । ११ सर्वज्ञमतम् । १२ संशयात् । १३ निर्णयम-कारयत् । १४ नीतिशास्त्रार्थे । १५ कुशलः । १६ गजशास्त्रे । १७ मूलशास्त्रस्य । १८ इति बुद्धः । १६ वैद्यशास्त्रे । २० निःशक्तम् । २१ व्याकरणशास्त्रमधीतवान् । २२ कुशलः । २३ शब्दालक्कारे । २४ प्रतिनिधिः । २५ तदुपज्ञनिमित्तानि ल०, म० । तेन प्रथमोक्तम् । २६ शकुनशास्त्रम् । २७ तेन प्रथम-मुपक्रान्तम् । २८ तस्य भरतस्य सृष्टिः । २६ ज्योतिषशास्त्रम् । ३० तेन कारणेन । ३१ निमित्तादित्रयम् ।

स निमित्तं निमित्तानां तन्त्रे मन्त्रे सशाकुने । देवज्ञाने परं देविमत्यभूतसंमतोऽधिकम् ।।१४८।।
तत्सम्भूतौ समुद्भूतम् प्रभूत् पुरुषलक्षणम् । उदाहरणमन्यत्र लिक्षतं येन तत्तनोः ।।१४६।।
प्रन्येष्विप कलाशास्त्रसङ्ग्रहेषु कृतागमाः । तमेवादर्शं मालोक्य संशयांशाद् व्यरंसिषुः ।।१४०।।
देवेनस्य सहजा प्रज्ञा वृक्षजन्मानुषङ्गिणी । तेनेषा विश्वविद्यासु जाता परिणितः परा ।।१४१।।
इत्यं सर्वेषु शास्त्रेषु कलासु सकलासु च । लोके स सम्मित् प्राप्य तिद्वद्यानां मतोऽभवत् ।।१४२।।
किमत्र बहुनोक्तेन प्रज्ञापारिमतो मनुः । कृत्स्नस्य लोकवृत्तस्य स भेजे सूत्रधारताम् ।।१४३।।
राजिसद्धान्ततत्त्वज्ञो धर्मशास्त्रार्थतत्त्ववित् । परिख्यातः कलाज्ञाने सोऽभून्मूष्टिन सुमेधसाम् ।।१४४।।
इत्यादिराजं तत्सम्बाङ् प्रहो राजिषनायकम् । तत्सार्वं । तत्सार्वं । सित्यस्य विशासु च्छलितं धशः ।।१४४।।

#### मालिनी

इति सकलकलानामे<sup>१</sup> कमोकः<sup>१५</sup> स चकी कृतमतिभिरजर्यं<sup>१६</sup> सङ्गतं संविधित्सन् । बुधसदिस <sup>१७</sup>सदस्यान् बोधयन् विश्वविद्या व्यवृणुत<sup>१८</sup> बुधचकीत्युच्छलत्कीर्तिकेतुः<sup>१९</sup> ॥१५६॥

की सृष्टि है इसलिये उक्त तीनों शास्त्र उन्हींके मत हैं ऐसा समभना चाहिये ॥१४७॥ वे निमित्त शास्त्रोंके निमित्त हैं, और तन्त्र, मन्त्र, शकुन तथा ज्योतिष शास्त्रमें उत्तम अधिष्ठाता देव हैं इस प्रकार सब लोगोंमें अधिक मान्यताको प्राप्त हुए थे।।१४८॥ महाराज भरतके उत्पन्न होनेपर पुरुषके सब लक्षण उत्पन्न हुए थे इसलिये दूसरी जगह उनके शरीरके उदाहरण ही देखे जाते थे ।।१४९।। शास्त्रोंके जाननेवाले पुरुष ऊपर कहे हुए शास्त्रोंके सिवाय अन्य कलाशास्त्रोंके संग्रहमें भी भरतको ही दर्पणके समान देखकर संशयके अंशोंसे विरत होते थे अर्थात् अपने अपने संशय दूर करते थे।।१५०।। चूंकि उनकी स्वाभाविक बुद्धि पूर्वजन्मसे संपर्क रखनेवाली थी इसलिये ही उनकी समस्त विद्याओं में उत्तम प्रगति हुई थी।।१५१॥ इस प्रकार समस्त शास्त्र और समस्त कलाओं में प्रतिष्ठा पाकर वे भरत उन विद्याओं के जानने-वालोंमें मान्य हुए थे।।१५२।। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? इतना कहना ही पर्याप्त है कि बुद्धिके पारगामी कुलकर भरत समस्त लोकाचारके सूत्रधार हो रहे थे ॥१५३॥ वे राजशास्त्रके तत्त्रोंको जानते थे, धर्मशास्त्रके तत्त्वोंके जानकार थे, और कलाओंके ज्ञानमें प्रसिद्ध थे। इस प्रकार उत्तम विद्वानोंके मस्तकपर सुशोभित हो रहे थे अर्थात् सबमें श्रेष्ठ थे ।।१५४।। अहो, इनका प्रथम राज्य कैसा आश्चर्य करनेवाला है, यह सम्प्राट् हैं, राजर्षियों-में मुख्य हैं, इनका सार्वभौम पद भी आश्चर्यजनक है इस प्रकार उनका यश समस्त दिशाओं में उछल रहा था ॥१५५॥इस प्रकार जो समस्त कलाओंका एकमात्र स्थान है, जो बुद्धिमान् पुरुषोंके साथ अविनाशी मित्रता करना चाहता है और 'यह विद्वानोंमें चक्रवर्ती है अथवा विद्वान् चक्रवर्ती हैं इस प्रकार जिसकी कीर्तिरूपी पताका फहरा रही है ऐसा वह चक्रवर्ती भरत विद्वानोंकी सभामें समस्त विद्याओंका उपदेश देता हुआ समस्त विद्याओंका व्याख्यान

१ कारणम्। २ निमित्तशास्त्राणाम् । ३ ज्योतिःशास्त्रे । ४ स मतोऽधिकम् इ० । स गतोऽधिकम् ल०, म० । ५ सम्पूर्णशास्त्रम् । ६ मुकुरम् । ७ विरमन्ति स्म । ५ कारणेन । ६ अनुसम्बन्धिनी । १० नृपविद्यास्वरूपज्ञः । ११ आदिराजस्य प्रथा । १२ राजिषनायकस्य प्रथा । १३ सर्वभूमीशस्य प्रकाश । १४ मुख्यः । १५ गृहः । १६ अविनाशी । १७ सदिस योग्यान् । १८ विद्वरुजन ।

#### महापुराणम्

जिनविहितमनूनं संस्मरन् धर्ममार्गं स्वयमधिगततस्वो बोधयन् मार्गमन्यान् । कृतमतिरिक्तलां क्मां पालयित्रःसपत्नां चिरमरमत भोगेर्भूरिसारैः स सम्प्राट् ॥१५७॥

### शार्वुलविकी डितम्

लक्ष्मीवाग्वनितासमागमसुखस्यैकाधिपत्यं वधत् दूरोत्सारितवुर्णयः प्रशमिनीं तेजस्थितामुद्धहन्। न्यायोपाजितवित्तकामघटनः शस्त्रे च शास्त्रे कृती राजिषः परमोवयो जिनजुषा'मग्रेसरः सोऽभवत्।।१५८॥

इत्यार्षे भगविष्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहा-पुराणसङ्ग्रहे भरतराजस्वय्नदर्शनतत्फलोपवर्णनं नाम एकचत्वारिशत्तमं पर्व ॥४१॥

करता था।।१५६।। जिसने समस्त तत्त्वोंको जान लिया है और जिसकी बुद्धि परिपक्व है ऐसा समृद् भरत, जिनेन्द्रदेवके कहे हुए न्यूनतारिहत धर्ममार्गका स्मरण करता हुआ तथा वही मार्ग अन्य लोगोंको समभाता हुआ और शत्रुरिहत सम्पूर्ण पृथिवीका पालन करता हुआ सारपूर्ण भोगोंके द्वारा चिरकालतक कीड़ा करता रहा था।।१५७।। जो लक्ष्मी और सरस्वतीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखके एक स्वामित्वको धारण कर रहा है, जिसने समस्त दुष्ट नय दूर हटा दिये हैं, जो शान्तियुक्त तेजस्वीपनेको धारण कर रहा है, जिसने न्यायपूर्वक कमाये हुए धनसे काम-का संयोग प्राप्त किया है, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोंमें ही निपुण है, राजिष है और जिसका अभ्यदय अतिशय उत्कृष्ट है ऐसा वह भरत जिनेन्द्रदेवकी सेवा करनेवालोंमें अग्रेसर अर्थात् सबसे श्रेष्ठ था ।।१५८।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें भरतराजके स्वप्न तथा उनके फलका वर्णन करनेवाला इकतालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ जिनसेवकानाम् ।

## द्विचत्वारिंशत्तमं पर्व

'मध्येसभमणान्येद्युः निविष्टो' हरिविष्टरे । कात्रं वृत्तमुपादिक्षत्संहितान्' पार्थिवान् प्रति ॥१॥ श्रूयतां भो महात्मानः सर्वे 'कात्रियपुद्धगवाः । कातत्राणे नियुक्ताः स्थ यूयमाद्येन वेषसा ॥२॥ तत्त्राणे च नियुक्तानां वृत्तं वः पञ्चवोदितम् । तिन्नशम्य ययाम्नायं प्रवर्तेष्वं प्रजाहिते ॥३॥ तच्चेवं कृत्वमत्यात्मप्रजानामन् पालनम् । समञ्जसत्वं चेत्येवम् उद्दिष्टं पञ्चभेदभाक् ॥४॥ कृतानुपालनं तत्र कृताम्नायानुरक्षणम् । कृतोचितसमाचारपरिरक्षणलक्षणम् ॥४॥ क्षत्रियाणां कृताम्नायः कीवृश्वचित्तिशम्यताम् । माद्येन वेषसा सृष्टः सर्गोऽयं क्षत्रपूर्वकः ॥६॥ सं चैव भारतं 'व्ववंमवतीर्णो दिवोऽप्रतः । पुरा' भवे समाराध्य रत्नित्रत्यमूजितम् ॥७॥ द्विरष्टौ भावनास्तत्र तीर्थकृत्वोपपादिनीः । भावित्वा शुभोदर्का द्युलोकाप्रमधिष्ठितः । ॥॥ तेनात्मिन् भारते वर्षे धर्मतीर्थप्रवर्तने । ततः 'कृतावतारेण क्षात्रसर्गः प्रचित्तः ॥६॥ तत्कथं कर्मभूमित्वाद् प्रदात्वे द्वितयी प्रजा । कर्तव्या 'परक्षणीर्यका प्रजान्या रक्षणोद्यता ॥१०॥ रक्षणाभ्यद्वता येऽत्र क्षत्रियाः स्युस्तदन्वयाः । सोऽन्वयोऽनादिसन्तत्या वीजवृक्षवदिष्यते ॥११॥

अथानन्तर-किसी एक दिन सभाके बीचमें सिंहासनपर बैठे हुए भरत इकट्ठे हुए राजाओं के प्रति क्षात्रधर्मका उपदेश देने लगे ॥१॥ वे कहने लगे कि हे समस्त क्षत्रियों में श्रेष्ठ महात्माओ, आप लोगोंको आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने दुःखी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया है ।।२।। दुःखी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियुक्त हुए आप लोगोंका धर्म पांच प्रकारका कहा है उसे सुनकर तुम लोग शास्त्रके अनुसार प्रजाका हित करनेमें प्रवृत्त होओ ।।३।। वह तुम्हारा धर्म कुलका पालन करना, बुद्धिका पालन करना, अपनी रक्षा करना, प्रजाकी रक्षा करना और समंजसपना इस प्रकार पांच भेदवाला कहा गया है ॥४॥ उनमेंसे अपने कुला-म्नायकी रक्षा करना और कुलके योग्य आचरणकी रक्षा करना कुल-पालन कहलाता है।।५।। अब क्षत्रियोंका कुलाम्नाय कैसा है ? सो सुनिये। आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने क्षत्रपूर्वक ही इस सृष्टिकी रचना की है अर्थात् सबसे पहले क्षत्रियवर्णकी रचना की है ॥६॥ जिन्होंने पहले भवमें अतिशय श्रेष्ठ रत्नत्रयकी आराधना कर तथा तीर्थं कर पद प्राप्त करानेवाली और शुभ फल देनेवाली सोलह भावनाओंका चिन्तवनकर स्वर्गलोकके सबसे ऊपर अर्थात् सर्वार्थसिद्धिमें निवास किया था वे ही भगवान् सर्वार्थसिद्धिसे आकर इस भारतवर्षमें अवतीर्ण हुए हैं।।७-८।। जिसमें धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करनी है ऐसे इस भारतवर्षमें सर्वार्थसिद्धिसे अवतार लेकर उन्होंने क्षत्रियोंकी सृष्टि प्रवृत्त की है ।।९।। वह क्षत्रियोंकी सृष्टि किस प्रकार प्रवृत्त हुई थी ? इसका समाधान यह है कि आज कर्मभूमि होनेसे प्रजा दो प्रकारकी पाई जाती है। उनमें एक प्रजा तो वह है जिसकी रक्षा करनी चाहिये और दूसरी वह है जो रक्षा करनेमें तत्पर है।।१०।। जो प्रजा रक्षा करनेमें तत्पर है उसीकी वंशपरम्पराको क्षत्रिय कहते हैं यद्यपि यह वंश अनादिकालकी संततिसे बीज वृक्षके समान अनादि कालका है तथापि

१ सभामध्ये । २ निर्विष्टो ल०, म० । ३ क्षत्रियसम्बन्धि । ४ मिलितान् । ५ सर्वे-प०, ल०, म० । ६ भव प० । ७ श्रुत्वा । दश्च्यताम् । ६ क्षत्रशब्द । १० क्षेत्रम् । ११ पूर्वस्मिन् । १२ आश्रितः । १३ कृतावतारेण इ०, स०, अ० । १४ रक्षितुं योग्या ।

विशेषतस्तु तत्सर्गः क्षेत्रकालक्यपेक्षया'। तेषां समुचिताचारः प्रजार्थे न्यायवृत्तिता ॥१२॥ स तु न्यायोऽनितिकाल्या वर्मस्यायं समर्जनम्। रक्षणं वर्षनं चास्य पात्रे च विनियोजनम् ॥१३॥ संषा चतुष्ट्यो वृत्तिन्यायः सिद्ध्यविदितः । जैनधर्मानुवृत्तिश्च न्यायो लोकोत्तरो मतः ॥१४॥ विव्यमूर्त्तेरवुत्यद्य जिनादुत्यावयिष्णनेता । रत्मत्रयं तु तिर्धानिन् पास्त स्मावयोतिजाः ॥१४॥ ततो महान्वयोत्पन्ना नृपा लोकोत्तमा मताः। पथिस्थिताः स्वयं धम्ये स्थापयन्तः परानिप ॥१६॥ तं स्तु सर्वप्रयन्तेन कार्यं स्वान्वयरक्षणम् । तत्यालनं कथं कार्यमिति चेत्तवन् चते ॥१७॥ स्वयं महान्वयत्वेन महिन्नि कित्रयाः स्थिताः। धर्मास्थया न शेषादि प्राष्ट्यं तः परिलक्षिणनाम् ॥१६॥ तच्छेषाविद्यहे बोषः कश्चेम्माहात्म्यविच्युतिः। ग्रपायाः बहवश्चास्मिन् प्रतस्तत्परिवर्णनम् ॥१६॥ माहात्म्यप्रच्युतिस्तावत् कृत्वाज्यस्य विरोनितिम् । ततः शेषाद्यपादाने स्यान्निकृष्टत्वमात्मनः ॥२०॥ प्रद्विषन् परपाषण्डी विवयुष्पणि निकिपत् । यद्यस्य मूच्नि नन्वेवं स्यादपायो महीपतेः ॥२१॥ वशीकरणपुष्पणि निकिपद्यदि मोहने । ततोऽयं मूद्यवव्यृतिः ज्येयावन्यवश्यतम् ॥२२॥ तच्छेषाशिवचः । स्वत्यान्यवश्यतिक्रणानम् । ।२२॥ तच्छेषाशीवचः । स्वत्यवन्यत्वन्यत्वस्यानम् ।।२२॥ तच्छेषाशीवचः । स्वत्यवन्यत्वस्यानम् ।।२२॥ तच्छेषाशीवचः । स्वत्यवन्यवश्यतिक्रणानम् ।।२२॥

विशेषता इतनी है कि क्षेत्र और कालकी अपेक्षासे उसकी सृष्टि होती है। तथा प्रजाके लिये न्यायपूर्वक वृत्ति रखना ही उनका योग्य आचरण है ॥११-१२॥ धर्मका उल्लंघन न कर धनका कमाना, रक्षा करना, बढाना और योग्य पात्रमें दान देना ही उन क्षत्रियोंका न्याय कह-लाता है।।१३।। इस चार प्रकारकी प्रवृत्तिको सज्जन पुरुषोंने क्षत्रियोंका न्याय कहा है तथा जैनधर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना संसारमें सबसे उत्तम न्याय माना गया है।।१४।। दिव्य-मूर्तिको धारण करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवसे उत्पन्न होकर तीर्थं करोंको उत्पन्न करनेवाला जो रत्नत्रय है वही क्षत्रियोंकी योनि है अर्थात् क्षत्रिय पदकी प्राप्ति रत्नत्रयके प्रतापसे ही होती है। यहीं कारण है कि क्षत्रिय लोग अयोनिज अर्थात् बिना योनिके उत्पन्न हुए कहलाते हैं।।१५॥ इसलिये बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुए राजा लोग लोकोत्तम पुरुष माने गये हैं। ये लोग स्वयं धर्ममार्गमें स्थित रहते हैं तथा अन्य लोगोंको भी स्थित रखते हैं।।१६।। उन क्षत्रियोंकी सर्वप्रकारके प्रयत्नोंसे अपने वंशकी रक्षा करनी चाहिये। वह वंशकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये यदि तुम लोग यह जानना चाहते हो तो मैं आगे कहता हूं।।१७।। बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हीनेसे क्षत्रिय लोग स्वयं बड्प्पनमें स्थिर हैं इसलिये उन्हें अन्यमितयों के धर्ममें श्रद्धा रक्षकर उनके शेषाक्षत आदि ग्रहण नहीं करना चाहिये।।१८।। उनके शेषाक्षत आदिके ग्रहण करनेमें क्या दोष है ? कदाचित् कोई यह कहे तो उसका उत्तर यह है कि उससे अपने महत्त्वका नाश होता है और अनेक विघ्न या अनिष्ट आते हैं इसलिये उनका परित्याग ही कर देना चाहिये ।।१९।। अन्य मतावलम्बियोंको शिरोनति करनेसे अपने महत्त्वका नाश हो जाता है इसलिये उनके शेषाक्षत आदि लेनेसे अपनी निकृष्टता हो सकती है।।२०।। संभव है द्वेष करनेवाला कोई पाखण्डी राजाके शिरपर विषपुष्प रख दे तो इस प्रकार भी उसका नाश हो सकता है ॥२१॥ यह भी हो सकता है कि कोई वशीकरण करनेके लिये इसके शिरपर वशीकरण पुष्प रख दे तो फिर यह राजा पागलके समान आचरण करता हुआ दूसरोंकी वश्यताको प्राप्त हो जावेगा ॥२२॥ इसलिये राजाओंको अन्यमतियोंके शेषाक्षत, आशीर्वाद और शान्तिवचन

१ भरतक्षेत्रावसिष्णुत्सिप्णीकाल । २-रुदाहृतः ब०, ल०, म० । ३ क्षत्रियाणामृत्पित्तस्थानम् । ४ तस्मात् कारणात् । ५ अनुकथ्यते ।-दंनूच्यते प०, ल०, म० । ६ शेषाक्षतस्नानीदकादिकम् । ५ अन्य-िक्तिनः । ६ शेषादिदातुः सकाशात् । १० मोहने निमित्ते । ११ तत् कारणात् । १२ शान्तिमन्त्र-पुण्याहवाचनादि । १३ नीचकुलता । १४ तच्छेषादिस्वीकारप्रकारेण ।

्षेनास्तु पाषिवास्तेवाम् प्रहृत्यादोपसिविनाम् । तच्छेवानुमितिन्याय्या यतः पाष्वायो भवेत् ॥२४॥ रत्नित्रवम् तित्वाद् प्राविकित्रियवंशजाः । जिनाः सनाभयोऽमीवाम् प्रतिस्त च्येविकित्यः ॥२५॥ यवा हि कुलपुत्राणां माल्यं गुरुशिरोद्धृतम् । मान्यमेवं जिनेद्राङ्खिरस्कान्मित्वविक्ष्यारणम् ॥२६॥ कथं मृनिजनादेवां शेवोपावानिमत्यपि । नाशङ्कयं तत्सजातीयास्ते राजपरमर्वयः ॥२५॥ प्रक्षत्रियाश्य वृत्तस्याः कत्रिया एव दीकिताः । यतो रत्नत्रयायस्त्रजन्मना तेऽपि तद्गुणाः ॥२६॥ सतः स्थितिवदं जेनान्यतादन्यमतिस्थताः । कत्रियाणां म शेवाविप्रवानेऽधिकृता इति ॥२६॥ स्तान्यसने यत्नम् प्रतः कुर्वन्तु पाष्यवाः । प्रत्ययाऽन्यः प्रताय रन् पुराणाभासदेशनात् ॥३०॥ कुलानुपालने यत्नम् प्रतः कुर्वन्तु पाष्यवाः । प्रत्ययाऽन्यः प्रताय रन् पुराणाभासदेशनात् ॥३०॥ कुलानुपालनं प्रोक्तं वक्षये मत्यनुपालनम् । मितिहिताहितज्ञानमात्रिकामृत्रिकार्ययोः ॥३१॥ तत्पालनं कथं स्थाच्येव् प्रविद्यापरिवर्जनात् । मिथ्याज्ञानमिविद्या स्थावं प्रतस्य तस्यभावना ॥३२॥ प्राप्तोपत्रं भवेत्तत्वम् ग्राप्तो दोवाव् ति विधात् । तस्मात्तनमतमभ्यस्य स्थिनामितमपासितुम् ॥३३॥

आदिका परित्याग कर देना चाहिये अन्यथा उनके कुलमें हीनता हो सकती है ॥२३॥ राजा लोग जैन हैं इसलिये अरहन्तदेवके चरणोंकी सेवा करनेवाले उन राजाओंको अरहन्तदेवके शेषाक्षत आदि ग्रहण करनेकी अनुमति देना न्याययुक्त ही है क्योंकि उससे उनके पापका क्षय होता है ।।२४।। रत्नत्रयकी मूर्तिरूप होनेसे आदि क्षत्रिय श्री वृषभदेवके वंशमें उत्पन्न हुए जिनेन्द्रदेव इन राजाओं के एक ही गोत्रके भाई-बन्धु हैं इसलिये भी इन्हें उनके शेषाक्षत आदि धारण करना चाहिये । भावार्थ-रत्नत्रयकी मूर्ति होनेसे जिस प्रकार अन्य तीर्थं कर भगवान् वृषभदेवके वंशज कहलाते हैं उसी प्रकार ये राजा लोग भी रत्नत्रयकी मूर्ति होनेसे भगवान् वृषभदेवके वंशज कहलाते हैं। एक वंशमें उत्पन्न होनेसे ये सब परस्परमें एक गोत्रवाले भाई-बन्धु ठहरते हैं इसलिये राजाओं को अपने एकगोत्री जिनेन्द्रदेवके शेषाक्षत आदिका ग्रहण करना उचित ही है ।।२५।। जिस प्रकार कुलपुत्रोंको गुरुदेवके शिरपर धारण की हुई माला मान्य होती है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवके चरणोंके स्पर्शसे सुशोभित हुई माला आदि भी राजाओंको मान्य होनी चाहिये।।२६।। कदाचित् कोई यह कहे कि राजाओंको मुनियोंसे शेषाक्षत आदि किस प्रकार ग्रहण करना चाहिये तो उनकी यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि राजिष और परमर्षि दोनों ही सजातीय हैं।।२७।। जो क्षत्रिय नहीं है वे भी दीक्षा लेकर यदि सम्यक्चारित्र धारण कर लेते हैं तो क्षत्रिय ही हो जाते हैं इसलिये रत्नत्रयके आधीन जन्म होनेसे मुनिराज भी राजाओंके समान क्षत्रिय माने जाते हैं ॥२८॥ उपर्युक्त उल्लेखसे यह बात निश्चित हो चुकी कि जैन मतसे भिन्न मतवाले लोग क्षत्रियोंको रोपाक्षत आदि देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥२९॥ इसलिये राजा लोगोंको अपने कुलकी रक्षा करनेमें सदा यत्न करते रहना चाहिये अन्यथा अन्य मतावलम्बी लोग भ्ठे पुराणोंका उपदेश देकर उन्हें टग लेंगे।।३०॥ इस प्रकार क्षत्रियोंका कुलानुपालन (कुलके आम्नायकी रक्षा करना) नामका पहला धर्म कह चुके अब दूसरा मत्यनुपालन (बुद्धिकी रक्षा करना) नामका धर्म कहते हैं। इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी पदार्थों के हित-अहितका ज्ञान होना बुद्धि कहलाती है।।३१॥ उस बुद्धिका पालन किस प्रकार हो सकता है ? यदि यह जानना चाहो तो उसका उत्तर यह है कि अविद्या का नाश करनेसे ही उसका पालन होता है। मिथ्या ज्ञानको अविद्या कहते हैं और अतत्त्वोंमें तत्त्वबुद्धि होना मिथ्या ज्ञान कहलाता है।।३२।। जो अरहंतदेवका कहा हुआ हो वही तत्त्व

१ ततः ल०, म०। २ क्षत्रियाणाम्। ३ भूषराम्। ४ क्षत्रियाराम्। ५ तत्समानजातिभवाः। ६ मुनयः। ७ जिनगुराः। ६ प्रतिष्ठितम्। ६ वञ्चेरम्। १० आवररा।

राजिक्झापरिज्ञानावैहिकेऽथें बृद्धा मितः । धर्मज्ञास्त्रपरिज्ञानान्मित्तिर्लेकद्वयाश्रिता ॥३४॥ क्षित्रियास्ती'र्थमृत्याद्य येऽभूवन् परमर्थयः । ते महावेक्झक्याभिष्या माहात्म्ययोगतः ॥३४॥ झाविक्षत्रियवृत्तस्याः पाणिवा ये महान्वयाः । महत्त्वानुगतास्तेऽपि महावेकप्रयां गताः ॥३६॥ तहे व्यव्यक्त महावेष्यो महाभिजनं योगतः । महिद्धः परिणीतत्वात् प्रस्तेत्रच महावेष्या महाभिजनं योगतः । महिद्धः परिणीतत्वात् प्रस्तेत्रच महावेष्या महाभिजनं योगतः । महिद्धः परिणीतत्वात् प्रस्तेत्रच महावेषा महिष्याः ॥३६॥ वयमेव महावेषा जगिक्सस्तारका वयम् । नास्मवाप्तात् परोऽस्त्याप्तो मतं नास्मन्मतात्परम् ॥३६॥ इत्यत्र सूमहे नैतत्तारं संतारवारिषेः । यः समुत्तरणोपायः स मार्गो जिनवेशितः ॥४०॥ प्राप्तोऽहंन्वीतवोषत्वाद् प्राप्तम्मन्यास्ततोऽपरे । तेषु वागात्मभाग्यातिशयानामिवभावनात् ॥४१॥ वागाद्यतिशयोपेतः सार्वः सर्वार्थवृण्जिनः । स्यावाप्तः परमेष्ठी च परमात्मा सनातनः ॥४२॥ स वागितिशयो शेयो येनायं विभुरकमात् । वचसैकेन विष्येन प्रीणयत्यिक्तां सभाम् ॥४३॥ तथाऽत्मातिशयोऽप्यस्य वोषावरणसङ्कश्चयात् । प्रनन्तज्ञानवृग्वीर्थसुक्तातिशयसित्रिष्ठः ॥४४॥ प्रातिहार्यमयी भूतिः उद्भूतिश्च सभावनेः । गणाश्च द्वादशेत्येष स्याद्भाग्यातिशयोऽर्हतः ॥४४॥ प्रातिहार्यमयी भूतिः उद्भूतिश्च सभावनेः । गणाश्च द्वादशेत्येष स्याद्भाग्यातिशयोऽर्हतः ॥४४॥

हो सकता है और अरहंत भी वही हो सकता है जो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्त-राय कर्मका क्षय कर चुका हो। इसलिये अपने मनका मल दूर करनेके लिये अरहन्तदेवके मतका अभ्यास करना चाहिये ।।३३।। राजिवद्याका परिज्ञान होनेसे इस लोक सम्बन्धी पदार्थी में बुद्धि दृढ़ हो जाती है और धर्मशास्त्रका परिज्ञान होनेसे इस लोक तथा परलोक दोनों लोक सम्बन्धी पदार्थों में दृढ़ हो जाती है।।३४।। जो क्षत्रिय तीर्थ उत्पन्न कर परमर्षि हो गये हैं वे अपने माहात्म्यके योगसे महादेव कहलाते हैं।।३५।। बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुए जो राजा लोग आदिक्षत्रिय-भगवान् वृषभदेवके चारित्रमें स्थिर रहते हैं वे भी माहात्म्यके योगसे महादेव इस प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं।।३६।। ऐसे पुरुषोंकी स्त्रियां भी बड़े पुरुषोंके साथ सम्बन्ध होनेसे-बड़े पुरुषोंके द्वारा विवाहित होनेसे और महापुरुषोंको उत्पन्न करनेसे महादेवियां कहलाती हैं ।।३७।। इस प्रकार जैनियोंके द्वारा अपना पक्ष स्थिर कर लेनेपर मिथ्यादर्शनसे जिसका हृदय नष्ट हो रहा है ऐसा कोई अन्यमतावलम्बी पुरुष यदि कहे कि हम ही महादेव हैं, संसारसे तारनेवाले भी हम ही हैं, हमारे देवके सिवाय अन्य कोई देव नहीं हैं और हमारे धर्मके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं है ।।३८-३९।। परन्तु इस विषयमें हम यही कहते हैं कि उसका यह कहना सारपूर्ण नहीं है क्योंकि संसारसमुद्रसे तिरनेका जो उपाय है वह जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ मार्ग ही है ॥४०॥ रागद्वेष आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण एक अर्हन्तदेव ही आप्त हैं उनके सिवाय जो अन्य देव हैं वे सब आप्तंमन्य हैं अर्थात् भूठमूठ ही अपनेको आप्त मानते हैं क्योंकि उनमें वाणी, आत्मा और भाग्यके अतिशय का कुछ भी निश्चय नहीं है ॥४१॥ जिनेन्द्र भगवान् वाणी आदिके अतिशय से सहित हैं, सबका हित करनेवाले हैं, समस्त पदार्थींको साक्षात् देखनेवाले हैं, परमेष्ठी हैं, परमात्मा हैं और सनातन हैं इसलिये वे ही आप्त हो सकते हैं ।।४२।। भगवान् अरहन्तदेव अपनी जिस एक दिव्य वाणीके द्वारा समस्त सभाको संतुष्ट करते हैं वही उनकी वाणीका अतिशय जानना चाहिये ।।४३।। इसी प्रकार ज्ञानावरण, दर्श-नावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मके अत्यन्त क्षय हो जानेसे जो उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बलकी समीपता प्रकट होती है वही उनके आत्माका अतिशय है।।४४।। तथा आठ प्रातिहार्यरूप विभूति प्राप्त होना, समवसरणभूमिकी रचना होना

१ प्रवचनम् । २ -नुगमास्तेऽपि प०, अ०, स०, इ०, ल०, म० । ३ महाकुल । ४ विवाहितत्वात । ५ प्रतिज्ञाते । ६ अस्माकमाप्तात् । ७ न्याय्यम् । ८ अनिश्चयात् । १ परमपदस्थः ।

वागाखितशपरेभिः अन्वितोऽनन्यगोचरः। भगवाजििष्ठिताथोंऽहुंन् परमेष्ठी जगव्गुदः।।४६॥
न च तावृग्विधः किवत् पुमानस्ति मतान्तरे। ततोऽन्ययोगं व्यावृत्त्या सिद्धमाप्तत्वमहिति ।।४७॥
इत्याप्तानुमतं कात्रम् इमं धमंमनुस्मरन्। मतान्तरावनाप्तीयात् स्वान्ययं विनिवतंयेत् ।।४६॥
वृत्तावनात्मनीनादीः स्यावेवमनुरिक्तता। तद्रक्षणाच्च संरक्षेत् क्षत्रियः क्षितिमक्षताम् ।।४६॥
उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य भूयोऽप्याविश्वकीवंया। निवर्शनानि त्रीष्यत्र वश्यामस्तान्यनुक्रमात् ।।४०॥
व्यक्तये पुरुवार्थस्य स्यात् पूरुविवर्शनम्। तथा निगलवृष्टान्तः स संसारिनिवर्शनः ।।४१॥
क्षेयः पुरुवद्षेष्टान्तो नाम मुक्तेतरात्मनोः। यन्निवर्शनभावेन मुक्त्यमुक्त्योः समर्थनम् ।।४२॥
संसारीन्द्रियविज्ञानवृग्वीर्यसुक्तचारताः। 'तन्वावासौ च निर्वेष्टुं यतते सुक्षतिप्तया ।।४३॥
मुक्तस्तु न तथा किन्तु गुणेक्तरेततीन्त्रियः। परं सीख्यं स्वसाव्भूतम् अनुभुक्षकते निरन्तरम् ।।४४॥
"तत्रैन्द्रियकविज्ञानः स्वल्पज्ञानतया स्वयम्। परं शास्त्रोपयोगाय भयति ज्ञानविक्तकम् ।।४५॥
तथैन्द्रियकवृक्शिक्तः आत्मार्वाग्भागवर्शनः । ग्रर्थानां विप्रकृष्टानां स्वयं तत्सावनाक्षमः ।।४५॥
तथैन्द्रियकविज्ञन्त सहायापेक्षयेप्तितस् । कार्यं घटियतुं वाञ्चेत् स्वयं तत्सावनाक्षमः ।।४७॥
तत्रैन्द्रियसुक्ती कामभोगंरत्यन्तमुन्मनाः । वाञ्चेत् सुक्षं पराधीनम् इन्द्रियार्थानृतर्वतः ।।४६॥

और बारह सभाएं होना यह सब अरहन्तदेवके भाग्यका अतिशय है ।।४५।। जो किन्हीं दूसरों में न पाये जानेवाले इन वाणी आदिके अतिशयोंसे सहित हैं तथा कृतकृत्य हैं ऐसे भगवान् अरहन्त परमेष्ठी ही जगत्के गुरु हैं।।४६।। अन्य किसी भी मतमें ऐसा-अरहन्तदेवके समान कोई पुरुष नहीं है इसलिये अन्य योगकी व्यावृत्ति होनेसे अरहन्तदेवमें ही आप्तपना सिद्ध होता है ॥४७॥ इस प्रकार आप्तके द्वारा कहे हुए इस क्षात्रधर्मका स्मरण करते हुए क्षत्रियोंको अनाप्त पुरुषों-के द्वारा कहे हुए अन्य मतोंसे अपने वंशको पृथक् करना चाहिये ॥४८॥ इस प्रकार जिनमें आत्माका हित नहीं है ऐसे आचरणसे अपनी बुद्धिकी रक्षा की जा सकती है और बुद्धिकी रक्षा-से ही क्षत्रिय अखण्ड पृथिवीकी रक्षा कर सकता है।।४९।। ऊपर जो पदार्थका स्वरूप कहा है उसीको फिर भी प्रकट करनेकी इच्छासे यहांपर कमानुसार तीन उदाहरण कहते हैं।।५०।। अपना पुरुषार्थं प्रकट करनेके लिये पहला पुरुषका दृष्टान्त है, दूसरा निगल अर्थात् बेड़ीका दृष्टान्त है और तीसरा संसारी जीवोंका दृष्टान्त है।।५१।। जिस उदाहरणसे मुक्त और कर्मबन्ध सहित जीवोंके मोक्ष और बन्ध दोनों अवस्थाओंका समर्थन किया जावे उसे पुरुषका दृष्टान्त अथवा उदाहरण जानना चाहिये।।५२।। यह संसारी जीव सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख और सुन्दरताको शरीररूपी घरमें ही अनुभव करनेका प्रयत्न करता है ॥५३॥ परन्तु मुक्त जीव ऐसा नहीं करता वह तो ऊपर कहे हुए अतीन्द्रिय गुणोंसे अपने स्वाधीन हुए परम सुखका निरन्तर अनुभव करता रहता है ।।५४।। इनमेंसे ऐन्द्रियक ज्ञानवाला संसारी जीव स्वयं अल्प ज्ञानी होनेसे शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ज्ञानका चिन्तवन करनेवाले अन्य पुरुषोंका आश्रय लेता है।।५५।। इसी प्रकार जिसके इन्द्रियोंसे देखने की शक्ति है ऐसा पुरुष अपने समीपवर्ती कुछ पदार्थींको ही देख सकता है इसलिये वह दूरवर्ती पदार्थीको देखनेके लिये सदा उत्कंठित होता रहता है।।५६॥ जिसके इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ वीर्य है वह किसी इष्ट कार्यको स्वयं करनेमें असमर्थ होकर उसे दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा से करना चाहता है ॥५७॥ तथा जिसके इन्द्रियजनित सुख है ऐसा पुरुष काम भोगादिकोंसे

१ अन्येषु वागाद्यतिशययोगाभावात् । २ जिने । ३ आप्ताभावप्रोक्तात् । ४ आत्महितादपसार्ये । ५ देहालयो । ६ अनुभवितुम् । ७ इन्द्रियानिन्द्रियज्ञानिनोर्मध्ये । ५—चित्तकम् प० । चिन्तकम् ल०, म० । ६ इन्द्रियजनितदर्शनशक्तिमान् । १० वस्तुनि द्विधाप्रविभक्ते आसन्नभागदर्शनः । ११ दूरवर्तिनाम् । १२ समुत्कण्ठः । १३ विषयवाञ्खया ।

त्रवैश्वियकसौन्दर्यः स्नानमाल्यानु लेपनैः । विभूषणैश्व शौन्दर्यं संस्कर्तुमभिलम्यति ॥५६॥ बोषधातुमलस्थानं बेहनैन्द्रियकं ज्ञहन् । पुमान्धिव्वाण'भे वज्यतद्वक्षास्वाकुलो भवेत् ॥६०॥ बोवान्पश्यंश्व 'जात्याबीन् देहातंस्त' जिजहासया ' । प्रेक्षाकारी त्रमः कर्तु "प्रयस्यति यदा कदा ॥६१॥ स्वीकुर्विशिन्द्रियावासं स्वामायुश्व तद्गतम् । प्रावासान्तरमन्ध्रिक्छेत् प्रेक्षमाणः प्रयश्वरम् ॥६२॥ यस्त्वतीन्द्रियविक्रानवृग्वीर्यसु लसन्ततिः । शरीरावाससौन्दर्यः स्वात्मभूतैरिधिव्वतः ॥६३॥ तस्योक्तवोवसंस्पर्धाः भवेननेव कदाचन । ११तद्वानाप्तस्त्वतो१ क्रोः स्यादनाप्तस्त्वतव्युणः ॥६४॥ स्कृतिकरणमस्येष् वाष्यार्यस्याधुनोच्यते । यतोऽनाविष्कृतं तस्वं तस्वतो१ नावबुध्यते ॥६४॥ तद्यपाऽतीन्द्रियक्षानः शास्त्रार्थः न परं श्रयेत् । शास्ता स्वयं ज्ञिकालकः केवलामललोचनः ॥६६॥ तबाऽतीन्द्रियद्यन्नार्था स्यादपूर्वार्थवर्शन । तेनावृष्टं न वे किञ्चिषुगपद्विश्वदृश्वना ॥६७॥ सायकानन्तवीर्यश्व नान्यसाचि स्थाव्यति । कृतकृत्यः स्वयं प्राप्तलोकाप्रशिक्षरालयः ॥६५॥ सायकानन्तवीर्यश्च नान्यसाचि स्थाव्यति । कृतकृत्यः स्वयं प्राप्तलोकाप्रशिक्षरालयः ॥६५॥

अत्यन्त उत्कंठित होता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पराधीन सुखकी इच्छा करता है ॥५८॥ इसी प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाली सुन्दरतासे युक्त पुरुष स्नान, माला, विलेपन और आभूषण आदिसे अपनी सुन्दरताका संस्कार करना चाहता है। भावार्थ-आभूषण आदि धारणकर अपने शरीरकी सुन्दरता बढ़ाना चाहता है।।५९॥ दोष, धातु और मलके स्थान स्वरूप इस इन्द्रियजनित शरीरको धारण करता हुआ पुरुष भोजन और औषधि आदिके द्वारा उसकी रक्षा करनेमें सदा व्याकुल रहता है।।६०।। जन्म मरण आदि अनेक दोषोंको देखता हुआ और शरीरसे दुखी हुआ कोई विचारवान् पुरुष जब उसे छोड़नेकी इच्छासे तप करने-का प्रयास करता है तब वह इन्द्रियों के निवास स्वरूप शरीरको, उससे सम्बन्ध रखनेवाले सुख और आयुको भी स्वीकार करता है और अन्तमें उसे भी नष्ट होता हुआ देखकर दूसरे ऐन्द्रियिक निवासकी इच्छा करता है। भावार्थ-तपश्चरण करनेका इच्छुक पुरुष यद्यपि शरीरको हैय समभकर छोड़ना चाहता है परन्तु साधन समभकर उसे स्वीकार करता है और जब तक इष्ट-मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक प्रथम शरीरके जर्जर हो जानेपर द्वितीय शरीरकी इच्छा करता रहता है।।६१-६२।। परन्तु जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय दर्शन, अती-न्द्रिय बल और अतीन्द्रिय सुबकी संतान है और जो अपने आत्मस्वरूप शरीर, आवास तथा सुन्दरता आदिसे सहित है उसके ऊपर कहे हुए दोषोंका स्पर्श कभी नहीं होता है, इसलिये जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान, वीर्य और सुखकी संतान है उसे ही आप्त जानना चाहिये और जिसके उक्त गुण नहीं हैं उसे अनाप्त समभना चाहिये।।६३-६४।। अब आगे इसी वाक्यार्थका स्पष्टी-करण करते हैं क्योंकि जबतक किसी पदार्थका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक उसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है ॥६५॥ जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान है ऐसा पुरुष किसी दूसरे शास्त्र के अर्थका आश्रय नहीं लेता, किन्तु केवलज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंको धारण करनेवाला और तीनों कालोंकें सब पदार्थोंको जाननेवाला वह स्वयं सबको उपदेश देता है।।६६॥ इसी प्रकार जिसके अतीन्द्रिय दर्शन हैं ऐसा जीव कभी अपूर्व पदार्थके देखनेकी इच्छा नहीं करता क्योंकि जो एक साथ समस्त पदार्थीको देखता है उसका न देखा हुआ कोई पदार्थ भी तो नहीं है ।।६७।। जिसके क्षायिक अनन्तवीर्य है वह पुरुष भी किसी अन्य जीवकी सहायता नहीं चाहता किन्तु

१ आहार । २ देहरक्षरणम् । ३ उत्पत्त्यादीन् । ४ शरीरपीडितः । ४ तत्त्यागेच्छया । ६ समी-क्यकारी । ७ प्रयत्नं करोति । ५ इन्द्रियसुखहेतुप्रासादिकम् । ६ विचारयन् । १० स्पर्शनम् । ११ अतीन्द्रियविज्ञानादिमान् । १२ ततः कारणात् । १३ अतीन्द्रियत्यादिश्लोकद्वयार्थस्य । १४ निश्चयेन । १४ शास्त्रनिमित्तम् । १६ अन्यसहायत्वम् ।

यतीन्त्रयतुक्षोऽप्यात्मा स्याञ्चोगै रत्तुको न व । भोग्यवस्तुगता चिन्ता जायते नास्य जात्वतः ॥६६॥ प्राप्तातीन्त्रियसौन्वर्यो नेण्डेत्स्नानादिसत्त्रियाम् । स्नातको नित्यज्ञुद्धात्मा बहिरस्तर्मसक्षयात् ॥७०॥ यतीन्त्रयात्मवेहस्य नाहारावीनपेक्षते । सृव्य्याधिविवजस्त्राविवाधातीततन् । स व ॥७१॥ भवेण्य न तपःकामो वीतजातिजरामृतिः । नावासान्तरमन्त्र्यञ्चेद् ग्रात्मवासे च सुस्थितः ॥७२॥ स एवमिकवैद्यैवः मुक्तो युक्तोऽलिलैर्गुणः । परमात्मा परं ज्योतिः परमेष्कृति गीयते ॥७३॥ कामकपित्वसाप्तस्य लक्षणं चेन्न साम्प्रतम् । सरागः कामकपी स्याव् ग्रकृतार्थस्य सोऽञ्जसा ॥७४॥ प्रकृतिस्थेन क्येण प्राप्तुं यो नालमीव्सतम् । स वैकृतेन क्येण कामकपी कथं सुली ॥७४॥ इति पुरुवनिवर्शनम् ।

निगलस्थो<sup>५</sup> यथानेष्टं गन्तुं देशमलन्तराम् । कर्मबन्धनबद्धोऽपि नेष्टं थाम्<sup>र</sup> तथे यथात्<sup>९</sup> ॥७६॥ यथे ह बन्धनान्मुक्तः परं स्वातन्त्रयमुक्छिति । कर्मबन्धनमुक्तोऽपि तथोपाक्छें देत् स्वतन्त्रताम् ॥७७॥ निगलस्थो विपाशक्य स एवं कः पुमान्यथा । कर्मबद्धो विमुक्तक्य स एवात्मा मतस्तथा ॥७५॥ इति निगलनिदर्शनम् ।

मुक्तेतरात्मनोव्यंक्त्ये द्वयमेतिभविश्वतम् । तब्बृढीकरणायेष्टं ए सत्संसारिनिवर्शनम् ।।७६।।

वह स्वयं कृतकृत्य होकर लोकके अग्र शिखरपर सिद्धालयमें जा पहुँचता है।।६८॥ इसी प्रकार अतीन्द्रिय सुखको धारण करनेवाला पुरुष भी भोगोंसे उत्कंठित नहीं होता, क्योंकि उसे भोग करने योग्य वस्तुओं की चिन्ता ही कभी नहीं होती है ॥६९॥ जिसे अतीन्द्रिय सौन्दर्य प्राप्त हुआ है वह भी कभी स्नान आदि क्रियाओं की इच्छा नहीं करता, क्यों कि बहिर क्र 'और अन्तरङ्ग मलका क्षय हो जानेसे वह स्वयं स्नातक कहलाता है और उसका आत्मा निरन्तर शुद्ध रहता है ।।७०।। इसी प्रकार जिसके अतीन्द्रिय आत्मा ही शरीर है वह आहार आदिकी अपेक्षा नहीं करता क्योंकि उसका आत्मारूप शरीर क्षुधा, व्याधि, विष और शस्त्र आदिकी बाधासे रहित होता है।।७१।। जिसके जन्म, जरा और मरण नष्ट हो चुके हैं वह कभी तपकी इच्छा नहीं करता तथा जो आत्मारूपी घरमें सुखसे स्थित रहता है वह कभी दूसरे आवासकी इच्छा नहीं करता ॥७२॥ इस प्रकार जो समस्त दोषोंसे रहित है, समस्त गुणोंसे सहित है, परमात्मा है और उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है वही परमेष्ठी कहलाता है।।७३।। कदाचित् आप यह कहें कि कामरूपित्व अर्थात् इच्छानुसार अनेक अवतार घारण करना आप्तका लक्षण है तो आपका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो कामरूपी होता है वह अवश्य ही रागसहित तथा अकृतकृत्य होता है।।७४।। जो स्वाभाविक रूपसे अपना इष्ट प्राप्त करनेके लिये समर्थ नहीं है वह कामरूपी विकृत रूपसे कैसे सुखी हो सकता है ? ॥७५॥ यह पुरुषका उदाहरण कहा, अब निगलका उदाहरण कहते हैं।

जिस प्रकार निगल अर्थात् बेड़ीमें बंधा हुआ जीव अपने इष्ट स्थानपर जानेके लिये समर्थ नहीं होता है उसी प्रकार कर्मरूप बन्धनसे बंधा हुआ जीव भी अपने इष्ट स्थानपर नहीं पहुंच सकता ॥७६॥ जिस प्रकार इस लोकमें बन्धनसे छूटा हुआ पुरुष परम स्वतन्त्रताको प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्मबन्धनसे छूटा हुआ पुरुष भी स्वतन्त्रताको प्राप्त होता है ॥७७॥ और जिस प्रकार बेड़ीसे बंधा हुआ तथा बेड़ीसे छूटा हुआ पुरुष एक ही माना जाता है उसी प्रकार कर्मोंसे बंधा हुआ तथा कर्मोंसे छूटा हुआ पुरुष भी एक ही माना जाता है ॥७८॥ यह निगलका उदाहरण है, इस प्रकार मुक्त और संसारी आत्माओंको प्रकट करनेके लिये ये दो

१युक्तम्। २ स्वभावस्थेन । ३ अशक्तः । ४ विकारजेन । ५ शृंखलाबन्धनस्थः । ६ स्थानम् । ७ गण्डोत् । ६ न्दर्शनम् प०, ल०, म०। १० पुरुषार्थवृद्धिकरणाय ।

प्रतिकृतिकार क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रि

उदाहरण कहे, अब उक्त कथनको दृढ़ करनेके लिये संसारी जीबोंका उदाहरण कहना चाहिये ॥७९॥ संसारी जीवोंको लेकर जो उनकी परतन्त्रताका कथन करना है उनकी उसी परतन्त्रता के उपदेशमें मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका उदाहरण हो जाता है। भावार्थ-संसारी जीवोंकी प्ररतन्त्रताका वर्णन करनेसे मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका वर्णन अपने आप हो जाता है क्योंकि संसारी जीवोंकी परतन्त्रताका अभाव होना ही मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रता है।।८०।। अरहंत देवके मतमें संसारीका उदाहरण वही माना गया है कि जिसमें मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रता प्रकट हो सके ।।८१।। आगे इसी उदाहरणको स्पष्ट करते हैं-संसारमें यह जीव किसी प्रकार स्वतन्त्र तहीं है क्योंकि कर्मबन्धनके वश होनेसे यह जीव अन्यके आश्रित होकर जीवित रहता है।।८२।। यह संसारी जीवकी परतन्त्रता बतलाई, इसी प्रकार सुख-दुःख आदिकी वेदनाओंके सहनेसे इस पुरुषमें चंचलता भी होती है ॥८३॥ सुख-दुःख आदिकी वेदनाओंसे जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे चञ्चलता समभना चाहिये और देव आदिकी पर्यायमें प्राप्त हुई ऋदियोंका जो क्षय होता है उससे इस जीवके क्षयपना (नश्वरता) जानना चाहिये।।८४।। इस जीवको जो ताड़ना तथा अनिष्ट वचनोंकी प्राप्ति होती है वही इसकी बाध्यता है और इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान क्षय होनेवाला है इसलिये वह अन्तसहित है।।८५।। इसका दर्शन भी इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है इसलिये वह भी अन्तसहित है और इसका वीर्य भी वैसा ही है अर्थात् अन्तसंहित है क्योंकि इसके शरीरका बल अत्यन्त अल्प है ॥८६॥ इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला इसका सुख भी प्रायः ऐसा ही है तथा कर्मों के अंशों से जो कलंकित हो रहा है वही इसका मैलापन है।।८७।। कर्मरूपी मलके सम्बन्धसे मलिन भी है और शरीरके दो दो टुकड़े होनेसे इसमें छेदारव अर्थात् छिन्नभिन्न होनेकी शक्ति भी है।।८८।। मृद्गर आदिके प्रहारसे इसका शरीर विदीर्ण हो जाता है इसलिये इसमें भेदात्व भी है, जो इसकी अवस्था कम होती जाती है वही इसका बुढापा है, और जो प्राणोंका परित्याग होता है वह इसकी मृत्यु है।।८९।। यह जो परिमित

१ पराधीनत्विमिति यत्। २ परतन्त्रस्य। ३ सर्वज्ञमते। ४ एवञ्च सित। ४ यत् कार-स्मात्। ६ संसारिस्यः। ७ वेदनाभवनादिभिः। ८ लक्षस्मम् ६०। ६ क्षयोऽस्यास्तीति क्षयवान् तस्य भावः क्षयवत्त्वम्। १० देवाधिभवे ८०। देवाधित्वे। ११ अन्तोऽस्यास्तीति अन्तवत्। १२ इन्द्रिय-ज्ञानम्। १३ स्वयं परिक्षायित्वादिति हेतुर्गीभतिविशेषस्त्रभेतत्। एवमुत्तरोत्तराऽपि योज्यम्। १४ एवं-विधम्। अन्तवदिल्पर्यः। १५ घूलिधूसरत्वम्। १६ प्रमातुं योग्यत्वम्। १७ परिमित।

प्रया कर्मनीकर्मगर्भेऽस्य परिवर्तनम् । गर्भवासौ विलिनित्वं स्याव् वेहान्सरसञ्ज्ञक्यैः ॥६१॥ कृष्णितत्वं च संबोभः क्षेत्राचाविष्ठचेतसः । भवेद् विविवयोगीऽस्य नानायौतिषु संकाः ॥६२॥ संसारावास एवीऽस्य चतुर्गतिविवर्तनम् । प्रतिजन्मान्यवामावी क्षानावीनामसिद्धतः ॥६२॥ स्वास्तुर्वं वसाहारी वेहावासी च वेहिनाम् । विवर्तन्ते तथा ज्ञानं वृक्षकंती च रजीवृवाम् ॥६४॥ एवं प्राथासत्तु वे भावाः संसारिष् विनश्वराः । मृक्तात्मना न सत्यते भावास्तेवां ह्यनदेवराः ॥६४॥ मृक्तात्मनां भवेद् भावः स्वप्रधानत्वमप्तिमम् । प्रतिलब्धात्मनामत्वात् परव्ववानपित्वणम् ॥६४॥ वेदनामिभवाभावाद् प्रवस्तर्वं गभीरता । स्थादव्यवस्त्रमक्षयं क्षिकातिक्षयोवयः ॥६४॥ प्रवस्तवमत्वमत्वयः जीवाजीवरं वाध्यता । भवेदनन्तकानत्वं विश्वायिक्षमवोषनम् ॥६८॥ प्रवस्तवमत्वयेष्टं जीवाजीवरं वाध्यता । भवेदनन्तकानत्वं विश्वायिक्षमवोषनम् ॥६८॥ भाग्येव्वर्यन्तिक्षतेत्वमन्तस्त्रक्षता मता । नीरजस्त्वं भवेदस्य व्यपायः पुष्पपापयोः ॥१००॥ भाग्येव्वर्यन्तिक्षतेत्वमनन्तस्त्रक्षता मता । नीरजस्त्वं भवेदस्य व्यपायः पुष्पपापयोः ॥१००॥ निमंतत्वं तुं तस्यष्टं वहिरन्तमंत्वव्यतः । स्वमावविमलोऽनादिसिद्धो नास्तित्वं क्ष्यत्वनं ॥१०२॥ योऽस्य जीवघनाकारपरिणामो मलक्षयात् । तवच्छेद्यत्वमान्नातम् प्रभेद्यतं च तत्कृतम् ॥१०२॥ प्रकारत्वं च मृक्तस्य क्षरणाभावतो मतम् । प्रप्रमेयत्वनात्मोत्वं जैवद्वरमेयता ॥१०२॥ प्रकारत्वं च मृक्तस्य क्षरणाभावतो मतम् । प्रप्रमेयत्वनात्मोत्वं जैवद्वरमेयता ॥१०२॥

शरीरमें रुका रहता है वह इसका प्रमेयपना है और जो बालक होकर माताके पेटमें दु:खसे प्रहता है वह इसका गर्भवास है।।९०।। अथवा कर्म नोकर्मरूपी गर्भमें जो इसका परिवर्तन होता रहता है वह इसका गर्भावास है और एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जो संक्रमण करना है वह विलीनता है।।९१।। क्रोध आदिसे आकान्त चित्तमें जो क्षोभ उत्पन्न होता है वह इसका क्षुभितपना है, और नाना योनियोंमें परिभ्रमण करना इसका विविध योग कहलाता है ।।९२।। चारों गतियों में परिवर्तन करते रहना इस जीवका संसारावास कहलाता है और प्रत्येक जन्ममें ज्ञानादि गुणोंका अन्य अन्य रूप होते रहना असिद्धता कहलाती है ।।९३।। कर्मरूपी रजसे युक्त रहने-वाले इन संसारी जीवोंके जिस प्रकार सुख दुःख, बल, आहार, शरीर और घर बदलते रहते हैं उसी प्रकार उनके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य भी बदलते रहते हैं ।।९४।। इस प्रकार संसारी जीवोंके जो विनश्वरभाव हैं वे मुक्त जीवोंके नहीं हैं, उनके सब भाव अविनश्वर हैं।।९५॥ मुक्त जीवोंके उन भावोंमें आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेसे परद्रव्यकी अपेक्षासे रहित जो सर्व श्रेष्ठ स्वतन्त्रपना है वही पहला भाव है ॥९६॥ सुख दु:ख आदिकी वेदनासे होनेवाले परभाव का अभाव होनेसे जो अचञ्चलता होती है वही उनकी गंभीरता है और कमोंके क्षयसे जो अति-शयोंकी प्राप्ति होती है वही उनका अविनाशी अक्षयपना है ॥९७॥ किसी भी जीव अथवा अजीवसे इन्हें बाधा नहीं पहुंचती यही इनका अव्याबाधपना है और संसारके समस्त पदार्थीको एक साथ जानते हैं यही इनका अनन्तज्ञानीपन है ॥९८॥ समस्त तत्त्वोंको एक साथ देखना ही इनका अनन्तदर्शनपन है और अन्य पदार्थों के द्वारा प्रतिघातका न होना अनन्तवीर्यपना है ॥९९॥ भौग करने योग्य पदार्थीमें उत्कंठा न होना अनन्तसुखपना माना जाता है और पुष्य तथा पापका अभाव हो जाना नीरजसपन कहलाता है।।१००।। बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग मलका नाश होना ही इसका निर्मलपना कहलाता है क्योंकि इस संसारमें ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो स्वभावसे ही निर्मल हो और अनादि कालसे सिद्ध हो ॥१०१॥ कर्मरूपी मलके नाश होनेसे जो जीवके प्रदेशोंका घनाकार परिणमन होता है वही इसका अच्छेद्यपना है और उसी कर्मरूपी मलके नाश होनेसे इसके अभेद्यपना माना जाता है ।।१०२।। मुक्त जीवका

१ दुक् च शक्तिश्व दृक्छक्ती । २ कर्मफलभाजाम् । ३ एवमादयः । ४ स्वभावः । ५ चेतनाचेतनैः । ६ बुगपत् । ७ परिरामनम् ।

बहिरन्तर्मलापायाद् अगर्भवसितर्मता । कर्मनोकर्मविश्लेषात् स्यावगौरवलाववन् ।।१०४॥
तादवस्त्र्यं गुणैरद्धः असोम्यत्वसतो अवेत् । अविलीनत्वमास्मीयेर्गुणैरप्यवपुक्तता ।।१०४॥
प्राग्वेहाकारम्तित्वं यदस्याहेयमसरम् । साऽभीष्टा परमा काष्ठा योगरूपत्वमात्मनः ॥१०६॥
लोकाप्रवासस्त्रं लोक्यशिखरे शाश्वती स्थितिः । अशेषपुरुषार्थामां निष्ठा परमसिद्धता ॥१०७॥
यः समग्रेर्गुणैरेभिः शानाविभिरलङ्कृतः । कि तस्य कृतकृत्यस्य परद्रव्योपत्रपंणैः ॥१०६॥
एव संसारिदृष्टान्तो व्यतिरेकेण साध्येत् । परमात्मानमात्मानं प्रभुमप्रतिशासनम् ॥१०६॥
विभिनिद्यंगेरेभिः प्राविष्कृतमहोदयः । स प्राप्तस्तन्यते वीरः प्रावेया मतिरात्मनः ॥११०॥
"एवं हि सत्रियक्षेष्ठो भवेद् दृष्टपरम्परः । मतान्तरेषु वौःस्थित्यं भावयन्त्रपत्तिभः ॥१११॥
विगन्तरेभ्यो व्यावर्त्यं प्रवृद्धां मतिमात्मनः । सन्मार्गे स्थापयन्नवे कृर्यान्मत्यनुपालनम् ॥११२॥
प्रातिकापृतिकापायात् परिरक्षणमात्मनः । प्रात्मानुपालनं नाम तदिदानीं विवृष्यहे ॥११३॥
प्रातिकापायसंरक्षा सुप्रतीतेव धीमताम् । विवशस्त्राद्धपायानां परिरक्षणलक्षणा ॥११४॥

कभी क्षरण अर्थात् विनाश नहीं होता इसलिये इसमें अक्षरता अर्थात् अविनाशीपन है और आत्मासे उत्पन्न हुए श्रेष्ठ युगोंसे इसका प्रमाण नहीं किया जा सकता इसिलये इसमें अप्रमेय-पना है ।।१०३।। बहिरंग और अन्तरंग मलका नाश हो जानेसे इसका गर्भावास नहीं माना जाता है और कर्म तथा नोकर्मका नाश हो जानेसे इसमें गुरुता और लघुता भी नहीं होती है ।।१०४।। यह आत्मासे उत्पन्न हुए प्रशंसनीय गुणोंसे अपने स्वरूपमें अवस्थित रहता है इसलिये इसमें अक्षोभ्यपना है और आत्माके गुणोंसे कभी पृथक् नहीं होता इसलिये अविलीनपना है ।।१०५॥ जो कभी न छूटने योग्य और कभी न नष्ट होने योग्य पहलेके शरीरके आकार इसकी मूर्ति रहती है वही इसकी परम हट है और वही इसकी योगरूपता है।।१०६॥ तीनों लोकोंके शिखरपर जो इसकी सदा रहनेवाली स्थिति है वही इसका लोकाग्रवास गुण है और जो समस्त पुरुषार्थोंकी पूर्णता है वही इसकी परमसिद्धता है।।१०७।। इस प्रकार जो इन ज्ञान आदि समस्त गुणोंसे अलंकृत है उस कृतकृत्य हुए मुक्त जीवको अन्य द्रव्योंकी प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ नहीं ।।१०८।। यह संसारी जीवका दृष्टान्त व्यतिरेक रूपसे आत्मा को, जिसपर किसीका शासन नहीं है और जो प्रभुरूप है ऐसा परमात्मा सिद्ध करता है। भावार्थ-इस संसारी जीवके उदाहरणसे यह सिद्ध होता है कि यह आत्मा ही परमात्मा हो जाता है।।१०९।। इस प्रकार इन तीन उदाहरणोंसे जिसका महोदय प्रकट हो रहा है वही आप्त है, उसी आप्तके मतमें भीरवीर पुरुषोंको अपनी बुद्धि लगानी चाहिये ॥११०॥ इस तरह जिसने सब परम्परा देख ली है, और जो अन्य मतोंमें युक्तियोंसे दुष्टताका चिन्तवन करता है वही सब क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ कहलाता है।।१११।। क्षत्रियको चाहिये कि वह अपनी जागृत बुद्धिको अन्य दिशाओं अर्थात् मतोंसे हटाकर समीचीन मार्गमें लगाता हुआ उसकी रक्षा करे ।।११२।। इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अपायोंसे आत्माकी रक्षा करना आत्माका पालन करना कहलाता है। अब आगे इसी आत्माके पालनका वर्णन करते हैं।।११३।। विष शस्त्र आदि अपायोंसे अपनी रक्षा करना ही जिसका लक्षण है ऐसी इस लोकसम्बन्धी अपायोंसे

१ अगुरुलघुत्वम् । २ स्वस्वरूपावस्थानम् । ३ न केवलं देहादिभिः । ज्ञानादिगुरौरिप । ४ अत्यक्तता । -रप्यपवृत्तता । 'अपवृत्तता' इति पाठे अपवर्तनत्वं गुरागुरगिभावराहित्यम् । ४ निष्पत्तिः । परिसमाप्तिरित्यर्थः । ६ व्यतिरेकिदृष्टान्तेन । ७ एवं कृते सति । ६ -भ्रेव ६०, ल०, म० ।

'तत प्रामुनिकापायरकाविधिरन् खते। तद्रक्षणं च धर्मेण धर्मो ह्यापत्प्रतिक्रिया ।।११४॥

वर्मो रक्षत्यपायेभ्यो धर्मोऽभीष्टफलप्रदः। धर्मः अवस्करोऽमुत्र धर्मेणेहाभिनन्वधुः।।११६॥

तस्माद्रमेंकतानः सन् कृयदिष्यत्प्रतिक्रियाम्। एवं हि रिवातीऽपायाद् भवेदात्मा भवाक्तरे ।।११७॥

वह्मपायिवं राज्यं त्याज्यमेव धनस्विनाम्। यत्र पुत्राः ससोदर्या वरायन्तेः निरम्तरम् ।।११७॥

प्राप्त प्राप्त सवः खेदबहुले का सुक्षासिका । धनसो निर्वृति ह्रौक्ष्यम् उज्ञन्तीह विचक्षणाः ।।११६॥

राज्ये न सुक्षलेकोऽपि दुरन्ते दुरिताबहे। सर्वतः शक्कमानस्य प्रत्युतात्रासुक्षं महत् ।।१२०॥

ततो राज्यमिवं हेयमप्र्यमिव भेवजम् । ज्यादेवं तु विद्वद्भिस्तपः प्रथमिवाक्षनम् ।।१२१॥

इति प्रागेव निर्विद्यं राज्ये भोगं त्यजेत् सुषीः। तथा त्यक्तुमक्षक्तोऽन्ते त्यजेद् राज्यपरिष्ठद्वम् ।।१२२॥

कालक्षानिभिरादिष्टे निर्णीते स्वयमेव वा। जीवितान्ते तनुत्यागमित दघ्यावतः सुषीः ।।१२३॥

त्यागो हि परमो धर्मस्त्याग एव परं तपः। त्यागादिह यक्षोलाभः परत्राभ्युदयो महान् ।।१२४॥

भत्वित तनुमाहारं राज्यं च सपरिष्ठद्वम् । त्यजेदायतने "पुण्ये पूजाविधिपुरस्तरम् ।।१२४॥

होनेवाली रक्षा तो विद्वान् पुरुषोंको विदित ही है ॥११४॥ इसलिये अब परलोक सम्बन्धी अपायोंसे होनेवाली रक्षाकी विधि कहते हैं। परलोक सम्बन्धी अपायोंसे रक्षा धर्मके द्वारा ही हो सकती है क्योंकि धर्म ही समस्त आपत्तियोंका प्रतिकार है-उनसे बचनेका उपाय है ॥११५॥ धर्म ही अपायोंसें रक्षा करता है, धर्म ही मनचाहा फल देनेवाला है, धर्म ही परलोक में कल्याण करनेवाला है और धर्मसे ही इस लोकमें आनन्द प्राप्त होता है।।११६॥ इसलिये धर्ममें एकचित्त होकर भविष्यत् कालमें आनेवाली विपत्तियोंका प्रतिकार करना चाहिये वयोंकि ऐसा करनेसे ही आत्माकी दूसरे भवमें विपत्तिसे रक्षा हो सकती है ।।११७।। जिस राज्यके लिये पुत्र तथा सगे भाई आदि भी निरन्तर शत्रुता किया करते हैं और जिसमें बहुत अपाय हैं ऐसा यह राज्य बुद्धिमान् पुरुषोंको अवश्य ही छोड़ देना चाहिये ॥१६८॥ एक बात यह भी है कि जिसमें मानसिक खेदकी बहुलता है ऐसे इस राज्यमें सुखपूर्वक कैसे रहा जा सकता है क्योंकि इस संसारमें पण्डितजन मनकी निराकुलताको ही सुख कहते हैं।।११९।। जिसका अन्त अच्छा नहीं है और जिसमें निरन्तर पाप उत्पन्न होते रहते हैं ऐसे इस राज्यमें सुखका लेश भी नहीं है बल्कि सब ओरसे शंकित रहनेवाले पुरुषको इस राज्यमें बड़ा भारी दु:ख बना रहता है ।।१२०।। इसिलये विद्वान् पुरुषोंको अपथ्य औषिषके समान इस राज्यका त्याग कर देना चाहिये और पथ्य भोजनके समान तप ग्रहण करना चाहिये ।।१२१।। इस तरह बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह राज्यके विषयमें पहलेसे ही विरक्त होकर भोगोपभोगका त्याग कर दे, यदि वह इस प्रकार त्याग करनेके लिये समर्थ न हो तो कमसे कम अन्त समय उसे राज्यके आडम्बरका अवश्य ही त्याग कर देना चाहिये ॥१२२॥ इसलिये यदि कालको जाननेवाला निमित्तज्ञानी अपने जीवनका अन्त समय बतला दे अथवा अपने आप ही उसका निर्णय हो जावे तो बुद्धिमान् क्षत्रियको चाहिये कि वह उस समयसे शरीर परित्यागकी बुद्धि घारण करे अर्थात् सल्लेखना धारण करनेमें बुद्धि लगावे ।।१२३।। क्योंकि त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है, त्यागसे ही इस लोकमें कीर्तिकी प्राप्ति होती है और त्यागसे ही परलोकमें महान् ऐस्वर्य प्राप्त होता है ॥१२४॥ ऐसा मानकर क्षत्रियको किसी पवित्र स्थानमें रहकर पूजा आदिकी विधि करके शरीर आहार और चमर छत्र आदि उपकरणोंसे सहित राज्यका परित्याग कर देना

१ अत अ०, स०, म०, ल०। २ एकोदरे जाता। ३ वैरं कुर्वन्ति। ४ सुखास्थता। ४ पुनः किमिति चेत्। ६ वैराग्यपरो भूत्वा। ७ आवासे। ५ पवित्रे।

गुस्ताक्षि तथा त्यक्तवेहाहारस्य तस्य वै । परीवहजयायसा सिद्धिरिच्टा महात्मनः ॥१२६॥
सतो व्यविवनुप्रेकाः इती जेत् परीवहान् । विनाऽनुप्रेक्षणेदिक्ससम्वावानं हि दुर्लमम् ॥१२६॥
रेप्रानामायितमयाहे भावयामि न भावतम् । मान्यामीति भावन मान्यसस्यभावनाम् ॥१२६॥
समुत्योवनातमीयं वरीराविपरिग्रहम् । मान्यामीयं तु स्वसात्कृयीव् रत्मप्रमनुस्तरम् ॥१२६॥
मनोव्याक्षेपरकार्यः व्यवक्रिति सं वीरवीः । प्राणान् विसर्वयेवन्ते संस्मरन् परमेष्ठिणाम् ॥१३०॥
तथा विसर्वितप्राणः प्रविवानपरायणः । विविवाहत्यं कर्माणि श्रुमा गतिमयात्मुते ॥१३२॥
तत्वव्यक्तः परिप्राप्तमानुष्यः परमं तपः । इत्वान्ते निर्वृति योति निर्वृत्तावित्वान्ते ॥१३२॥
स्वियो यस्वनात्ममः कृष्यां सत्यान्त्वान्तम् । विविवाहम् विविवाहम् विभावनि ॥१३४॥
वृत्तं तथा वर्गतिक्तिः कृष्यां सत्यान्तम् । विविवाहम् वर्गतिक्तिः वर्गति भावनं भवत् ॥१३४॥
वृत्तं तथा वर्गतिक्तिः कृष्यां सत्यान्तम् । विविवाहम् वर्गतिक्तिः वर्गति भावनं भवत् ॥१३४॥
ततो मतिमताऽऽप्रमीयविनिपातानुरक्तणे । विवेवोऽस्मिन् महायत्नो लोकव्यहितावहे ॥१३६॥
इतात्मरक्षणक्षेत्र प्रजानामनुपालने । राजा यत्तं प्रकृर्वित राजा मौलो ह्ययं गुणः ॥१३४॥

चाहिये ॥१२५॥ इस प्रकार जिसने गुरुकी साक्षीपूर्वक शरीर और आहारका त्याग कर दिया है ऐसे महात्मा पुरुषकी इष्टिसिद्धि परीषहोंके विजय करनेके आधीन होती है अर्थात् जो परी-षह सहन करता है उसीके इष्टकी सिद्धि होती है।।१२६।। इसलिये निपुण पुरुषको परीषह प्जीतने के लिये अनुप्रेक्षाओं का चिन्तवन करना चाहिये क्यों कि अनुप्रेक्षाओं के चिन्तवन किये बिना चित्तका समाधान कठिन है।।१२७।। जिसका पहले कभी चिन्तवन नहीं किया था ऐसे सम्यक्तव आदिका चिन्तवन करता हूं और जिसका पहले चिन्तवन किया था ऐसे मिथ्यात्व आदिका चिन्तवन नहीं करता इस प्रकारके भावोंसे तत्त्वोंकी भावनाओंकाचिन्तवन करना चाहिये ॥१२८॥ जो अत्माके नहीं है ऐसे शरीर आदि परिग्रहका त्याग कर देना चाहिये और जो आत्मा के हैं ऐसे सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रयका ग्रहण करना चाहिये ।।१२९।। धीर वीर बुद्धिको धारण करने-वालें पुरुषंको मनकी चंचलता नष्ट करनेके लिये इस प्रकार ध्यान करते हुए और पंचपरमेष्ठियों का स्मरण करते हुए आयुके अन्तमें प्राणत्याग करना चाहिये ॥१३०॥ जो पुरुष ध्यानमें तत्पर रहकर ऊपर लिखे अनुसार प्राणत्याग करता है वह कर्मोंको शिथिल कर शुभ गतिको प्राप्त होता है।।१३१।। जो समर्थ है वह उसी भवमें कमौंका क्षय कर मोक्षको प्राप्त होता है और जो असमर्थ है वह स्वर्गके अग्रभाग अर्थात् सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त होता है।।१३२।। वह वहांसे च्युत हो मनुष्यपर्याय प्राप्त कर और परम तपश्चरण कर आयुके अंतमें समस्त कर्म-बंधनकी नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त होता है।।१३३।। आत्माका स्वरूप न जाननेवाला जो क्षत्रिय अपने आत्माकी रक्षा नहीं करता है उसकी विष, शस्त्र आदिसे अवश्य ही अपमृत्यु हीती हैं ॥१३४॥ और अपमृत्युंसे मरा हुआ प्राणी दुः खदायी तथा कठिनाईसे पार होने योग्य इस संसाररूप आवर्तमें पड़कर परलोकमें दुर्गतियोंके दु:खका पात्र होता है ॥१३५॥ इसलिये बुद्धिमान् क्षत्रियको दौनों लोकोंमें हित करनेवाले, आत्माके इस विघ्नबाधाओंसे रक्षा करने-में महाप्रयत्न करना चाहिये।।१३६॥ इस प्रकार जिसने आत्माकी रक्षा की है ऐसे राजाको प्रजाका पालन करनेमें प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यह राजाओंका मौलिक गुण है ।।१३७॥

१ सम्यक्तादिकम् । २ मिथ्यात्वादिकम् । ३ मानसबाघाया नाशार्थम् । ४ एकाग्रता गतः । ५ -मुपारनुते अ०, प०, स०, ६०, ल०, म० । ६ प्रजापालनयत्नः ।

क्ष्यञ्च प्रावसीयास्ताः प्रकाश्वेतत्प्रपञ्चतः । प्रवः गोपालवृष्टान्तम् करोकृत्य विवृष्यहे ॥१३८॥
गोपालको यथा यस्तव् ग्राः संरक्षत्यतिव्रतः । भवापालश्च प्रयत्नेन तथा रक्षेत्रिकाः प्रकाः ॥१३६॥
तक्ष्या यदि नौः कश्चिव् ध्रपराधी स्वगोकृते । तम्रक्षणञ्जेदमासुप्रवण्डेस्तीव्रमयोजयन् ॥१४०॥
प्राव्यव्यक्तकेष वण्डेतेत्र नियन्त्रयन् । यथा गोपस्तवा भूपः प्रजाः स्वाः प्रतिपालयेत् ॥१४२॥
तीद्वव्यक्षो हि नृपतिस्तीवमृद्वेत्रयेत्र्य जाः । ततो विरक्तप्रकृति स्वमुरेत्तमम् प्रजाः ॥१४२॥
पद्मा योपालको सौलं पश्चर्गं स्वगोकृते । पोषयम्युष्टिसान्तोति स्व पर्रास्मश्च ध्रव्यते ॥१४४॥
तबंव नृपतिमौ त 'वन्त्रमात्मीयमेकतः' । पोषयन्युष्टिसान्तोति स्व पर्रास्मश्च ध्रव्यते ॥१४४॥
पुष्टो मौलेन तस्त्रेण् यो हि पाव्यवक्षुञ्चरः । स जयते पृथिवोनेनां सागरान्तासयत्वतः ॥१४४॥
प्रभग्तचरणं किञ्चिव् गोद्रव्यं त्रेत्रप्रमादतः । गोपालस्त्रस्य सन्धानं कुर्याव् वन्यासुपक्रमः ॥१४६॥
प्रभग्तचरणं किञ्चिव् गोद्रव्यं तियोजयेत् । उपद्रवान्तरेश्यवम् प्राश्च कुर्यात् प्रतिक्रियाम् ॥१४७॥
यथा तथा नरेन्द्रोऽपि स्ववले प्रणितं भटम् । प्रतिकृपाव्यं भृत्यवर्योक्षयोक्षयोक्षयसम्यदा ॥१४६॥
वृद्याकृतस्य चास्योद्धरः जीवतादि प्रक्रित्रयेत् । सत्यवं भृत्यवर्योक्षय शत्वव्यक्तियोक्षयेत्वसम्यदा ॥१४६॥
वृद्याकृतस्य चास्योद्धरः जीवतादि प्रक्रित्रयेत् । सत्यवं भृत्यवर्योक्षय शत्वव्यक्तियोत् नन्त्रपुन् ।।।१४६॥

उस प्रजाका किस प्रकार पालन करना चाहिये यदि आप यह जानना चाहते हैं तो हम ग्वालिये-का सुदृढ उदाहरण लेकर विस्तारके साथ उसका वर्णन करते हैं।।१३८।। जिस प्रकार ग्वालिया आलस्यरिहत होकर बड़े प्रयत्नसे अपनी गायोंकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको बड़े प्रयत्नसे अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये।।१३९।। आगे इसीका खुलासा करते हैं-यदि अपनी गायोंके समूहमें कोई गाय अपराध करती है तो वह ग्वालिया उसे अंगछेदन आदि कठोर दण्ड नहीं देता हुआ अनुरूप दण्डसे नियन्त्रण कर जिस प्रकार उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको भी अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये।।१४०-१४१।। यह निश्चय है कि कठोर दण्ड देनेवाला राजा अपनी प्रजाको अधिक उद्विग्न कर देता है इसलिये प्रजा ऐसे राजाको छोड़ देती है तथा मंत्री आदि प्रकृतिजन भी ऐसे राजासे विरक्त हो जाते हैं।।१४२॥ जिस प्रकार ग्वालिया अपने गायोंके समहमें मुख्य पशुओंके समृहकी रक्षा करता हुआ पुष्ट अर्थात् सम्पत्तिशाली होता है क्योंकि गायोंकी रक्षा करके ही यह मनुष्य विशाल गोधनका स्वामी हो सकता है, उसी प्रकार राजा भी अपने मुख्य वर्गकी मुख्य रूपसे रक्षा करता हुआ अपने और दूसरेके राज्यमें पुष्टिको प्राप्त होता है।।१४३-१४४॥ जो श्रेष्ठ राजा अपने अपने मुख्य बलसे पुष्ट होता है वह इस समुद्रान्त पृथिवीको बिना किसी यत्नके जीत लेता है ॥१४५॥ यदि कदाचित् प्रमादसे किसी गायका पैर टूट जाय तो ग्वालिया उसे बांधना आदि उपायोंसे उस पैरको जोड़ता है, गायको बांधकर रखता है-बंधी हुई गायके लिये घास देता है और उसके पैर को मजबूत करनेमें प्रयत्न करता है तथा इसी प्रकार उन पशुओंपर अन्य उपद्रवोंके आनेपर भी वह शीघ्र ही उनका प्रतिकार करता है।।१४६-१४७।। जिस प्रकार अपने आश्रित गायों की रक्षा करनेके लिये ग्वालिया प्रयत्न करता है उसी प्रकार राजाको भी चाहिये कि वह अपनी सेनामें घायल हुए योद्धाको उत्तम वैद्यसे औषधिरूप संपदा दिलाकर उसकी विपत्तिका प्रति-कार करे अर्थात् उसकी रक्षा करे ।।१४८।। और वह वीर जब अच्छा हो जावे तो राजाको उसकी उत्तम आजीविका कर देनेका विचार करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे भूत्यवर्ग सम्रा

१ प्रपञ्चनम् ल०, म०। प्रपञ्चते अ०, स०। २ समृद्धम्। ३ स्वीकृत्य। ४ अनासस्यः। ४ दोषी। ६ संयोजनमकुर्वन्। ७ नियमयन्। ६ उद्देगं कुर्यात्। ६ त्यक्तानुरागप्रजापरिवारवन्तम्। १० गाः पोषयन्तीति गोपोषस्तम्। ११ बहुगोव्रजः। १२ बलम्। १३ एकस्मिन् स्थाने। १४ गोषकम्। १४ प्रतिकारं कुर्यात्। १६ अनन्दम्।

यथैय जलु गोनालो सन्व्यस्थिचलने गदाम् । तदस्य स्थापयन् प्राग्वत् कुर्याद् छोग्यां प्रतिक्रियाम् ॥१५०॥ तथा नृपोऽपि सद्धवामे मृत्यमुख्यं व्यसौ ति । तत्पदे पुत्रमेवास्य भातरं वा नियोजयेत् ॥१५१॥ सित जवं कृतकोऽयं नृप इत्यनुरस्तताम् । उपैति मृत्यवर्गेऽस्मिन् भवेष्य ध्रुवयोधनः ॥१५२॥ यथा जल्विप गोपालः कृपिद्वे गवाझगणे । तथोग्यमौत्रधं वत्वा करोत्यस्य प्रतिक्रियाम् ॥१५२॥ तथैव पृथिवीपालो दुविषं स्वानुजीविनम् । विमनस्कं विदित्वेनं सौचित्ये सिन्नयोजयेत् ॥१५४॥ विरक्तो ह्यानुजीवी स्याद् अलब्धोचितजीवनः । प्रभीविमानं नाष्यवं तत्मानेम् विद्वयमेत् ॥१५४॥ शत्तद्दौगत्यं व्यस्यानकृपिसम्भवसिन्नमम् । विदित्वा तत्मतीकारम् ब्राञ् कुर्याद्विज्ञान्पतिः ॥१५६॥ बहुनापि न वत्तंन सौचित्यमनुजीविनाम् । उचितात् स्वाणसन्मानाद् यथेषां जायते घृतिः ॥१५६॥ गोपालको यथा यूथे स्व महोक्षं भरक्षमम् । ज्ञात्वास्य नस्यकर्मादि विद्ययाद् गात्रपुष्टये ॥१५६॥ तथा नृपोऽपि सैन्ये स्व योद्धारं भटसत्तमम् । ज्ञात्वास्य नस्यकर्मादि विद्ययाद् गात्रपुष्टये ॥१५६॥ कृतापदानं तथोग्यैः सत्कारैः प्रोणयन् प्रभुः। न मुख्यतेऽनुरक्तैः स्वैः अनुजीविभिरन्वहम् ॥१६०॥ कृतापदानं गोपो गोप्यं कष्टकोपलवर्जिते । शीतातपादिवाधाभिः उण्यते वत्वा सर्मानयेत् कृती ॥१६६॥ यथा च गोपो गोप्यं कष्टकोपलवर्जिते । शीतातपादिवाधाभिः उण्यते वारयन् वते ॥१६६॥

आनन्दको प्राप्त होते रहते हैं-संतुष्ट बने रहते हैं।।१४९।। जिस प्रकार ग्वालिया संधिरथान से गायोंकी हड्डीके विचलित हो जानेपर उस हड्डीको वहीं पैठालता हुआ उसका योग्य प्रति-कार करता है उसी प्रकार राजाको भी युद्धमें किसी मुख्य भृत्यके मर जानेपर उसके पदपर उसके पुत्र अथवा भाईको नियुक्त करना चाहिये ।।१५०-१५१।। ऐसा करनेसे भृत्य लोग 'यह राजा बड़ा कृतज्ञ हैं' ऐसा मानकर उसपर अनुराग करने लगेंगे और अवसर पड़नेपर निरन्तर युद्ध करनेवाले बन जायेंगे ॥१५२॥ कदाचित् गायोंके समूहको कोई कीड़ा काट लेता है तो जिस प्रकार ग्वालिया योग्य औषि देकर उसका प्रतिकार करता है उसी प्रकार राजाको भी चाहिये कि वह अपने सेवकको दिरद्र अथवा खेदिखन्न जानकर उसके चित्तको संतुष्ट करे ।।१५३-१५४।। क्योंकि जिस सेवकको उचित आजीविका प्राप्त नहीं है वह अपने स्वामी के इस प्रकारके अपमानसे विरक्त हो जायगा इसिलये राजाको चाहिये कि वह कभी अपने सेवककौ विरक्त न करे। ॥१५५॥ सेवककी दरिद्रताको घावके स्थानमें कीड़े उत्पन्न होनेके समान जानकर राजाको शीघ्र ही उसका प्रतिकार करना चाहिये ।।१५६॥ सेवकोंको अपने स्वामीसे उचित सन्मान पाकर जैसा संतोष होता है वैसा संतोष बहुत धन देनेपर भी नहीं होता है ॥१५७॥ जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओं के भुण्डमें किसी बड़े बैलको अधिक भार धारण करनेमें समर्थ जानकर उसके शरीरकी पुष्टिके लिये नस्य कर्म आदि करता है अर्थात् उसकी नाकमें तेल डालता है और उसे खली आदि खिलाता है उसी प्रकार चतुर राजाको भी चाहिये कि वह अपनी सेनामें किसी योद्धाको अत्यन्त उत्तम जानकर उसे अच्छी आजीविका देकर सन्मानित करे ।।१५८-१५९।। जो राजा अपना पराक्रम प्रकट करनेवांले वीर पुरुषको उसके योग्य सत्कारोंसे संतुष्ट रखता है उसके भृत्य उसपर सदा अनुरक्त रहते हैं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं।।१६०।। जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओं के समूहको कांटे और पत्थरों से रहित तथा शीत और गरमी आदिकी बाधासे शून्य वनमें चराता हुआ बड़े प्रयत्नसे उसका

१ विगतप्राणे । २ नृपे । ३ योदा । युद्धकारीत्यर्थः । ४ दरिद्रम् । ५ निजमृत्यम् । ६ शोभन-चित्तत्वे । ७ विरक्तोऽस्यानुजीवी । ८ जीवित । ६ अवमाननात् । १० कर्कशं न कुर्यात् । स्नेहरिहत-मित्यर्थः । ११ विमनस्कत्वम् । १२ महान्तमनड्वाहम् । १३ कृतपराक्रमम् । १४ भक्षणं कारयन् ।

पोववत्यतियानेन तथा भूगोञ्चिवान्ति । देशे स्वानुगतं लोकं स्यापित्यार्गभरसायु । ११६२॥
राज्यावि परिवर्ते क्रुनोऽमं पीड्यते ज्यवा । वौरेर्डामरकेरन्येरि प्रत्यत्मायकः । ११६३॥
प्रमह्य च तमाभूतान् वृत्तिच्छेदेन योजयेत् । क्षण्डको द्वरजेनेव प्रजानां क्षेत्रधारणम् ॥१६४॥
यथेव गोपः संवातं वत्सं मात्रासहानुकम् (नुगम्) । दिनमेकमवस्याप्य ततो प्रत्येखुर्वयार्ग्वः ॥१६६॥
विषाय चरणे तस्य अनेर्वन्यनसिष्ठिम् । नामिनालं पुनर्गमंत्राले नापास्य यत्नतः ॥१६६॥
जन्तुसम्भवश्रक्तायां प्रतीकारं विषाय च । स्रीरोपयोगदानार्थवं द्वयेत् प्रतिवासरम् ॥१६७॥
भूपोऽप्येवमुपाससं वृत्तये स्वनुपासितुम् । यथाऽनुरूपेः सम्मानैः स्वीकुर्यादनुजीविनम् ॥१६८॥
स्वीकृतस्य च तस्योद्वजीवनादिप्रविन्तया । योगक्षेमं प्रयुञ्जीत कृतक्लेशस्य सावरम् ॥१६८॥
यथेव चलु गोपालः पश्चन् केतुं समुद्यतः । स्वीरावलोकनार्धस्तान् परोध्य गुणकत्तमान् ॥१७०॥
कौणाति शकुनादीनाम् अवधारणतत्यरः । कृलपुत्राक्ष्योऽप्येवं क्रीणीयात् सुपरीक्षितान् ॥१७१॥
कीरांश्व वृत्तिमूल्येन तान् यथावसरं प्रमुः । कृत्येषु विनियुञ्जीत भृत्येः साध्यं फलं हि तत् ॥१७२॥
'ध्यव्यच्यप्रतिमूः कश्चिव् यो कये प्रतिगृह्यते । बलवान् प्रतिभूत्तद्वद्याह्योः भृत्योपसङ्गप्रहे ॥१७३॥
'ध्याममात्राविशिष्टायां रात्रावुत्याय यत्नतः । 'ध्वारियत्योचिते देशे गाः प्रभूततृणोवके ॥१७४॥

पोषण करता है उसी प्रकार राजाको भी अपने सेवक लोगोंको किसी उपद्रवहीन स्थानमें रखकर उनकी रक्षा करनी चाहिये।।१६१-१६२।। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राज्य आदिका परिवर्तन होनेपर चोर, डाकू तथा समीपवर्ती अन्य राजा लोग उसके इन सेवकोंको पीड़ा दैने लगेंगे ।।१६३।। राजाको चाहिये कि वह ऐसे चोर डाकू आदिकी आजीविका जबरन न्ष्ट कर दे क्योंकि कांटोंको दूर कर देनेसे ही प्रजाका कल्याण हो सकता है ॥१६४॥ जिस प्रकार ग्वाला हालके उत्पन्न हुए बच्चेको एक दिन तक माताके साथ रखता है, दूसरे दिन दयाबुद्धिसे मुक्त हो उसके पैरमें धीरेसे रस्सी बांधकर खूंटीसे बांधता है, उसकी जरायु तथा नाभिके नालको बड़े यत्नसे दूर करता है, कीड़े उत्पन्न होनेकी शंका होनेपर उसका प्रतीकार करता है, और दूध पिलाना आदि उपायोंसे उसे प्रतिदिन बढाता है।।१६५-१६७।। उसी प्रकार राजाको भी चाहिये कि वह आजीविकाके अर्थ अपनी सेवा करनेके लिये आये हुए सेवकको उसके योग्य आदर सन्मानसे स्वीकृत करे और जिन्हें स्वीकृत कर लिया है तथा जो अपने लिये क्लेश सहन करते हैं ऐसे उन सेवकोंकी प्रशस्त आजीविका आदिका विचार कर उनके साथ योग और क्षेमका प्रयोग करना चाहिये अर्थात् जो वस्तु उनके पास नहीं है वह उन्हें देनी चाहिये और जो वस्तु उनके पास है उसकी रक्षा करनी चाहिये।।१६८-१६९॥ जिस प्रकार शकुन आदि के निश्चय करनेमें तत्पर रहनेवाला ग्वाला जब पशुओंको खरीदनेके लिये तैयार होता है तब ृवह दूध देखना आदि उपायोंसे परीक्षा कर उनमेंसे अत्यन्त गुणी पशुओंको खरीदता है उसी प्रकार राजाको भी परीक्षा किये हुए उच्चकुलीन पुत्रोंको खरीदना चाहिये ॥१७०-१७१॥ और आजीविकाके मूल्यसे खरीदे हुए उन सेवकोंको समयानुसार योग्य कार्यमें लगा देना चाहिये क्योंकि वह कार्यरूपी फल सेवकोंके द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है।।१७२।। जिस प्रकार पशुओं के खरीदनेमें किसीको जामिनदार बनाया जाता है उसी प्रकार सेवकोंका संग्रह करनेमें भी किसी बलवान् पुरुषको जामिनदार बनाना चाहिये ॥१७३॥ जिस प्रकार ग्वाला रात्रिके

१ मूलबलम् । २ -रक्षयेत् ल०, म० । ३ परिवर्तेऽस्य ल०, म० । राज्यादि मुक्त्वा राज्यान्तर-प्राप्तिषु । ४ अरक्षराप्रकारेरा । ५ घाटीकारैः युद्धकारिभिर्वा । ६ म्लेच्छनायकैः । ७ हठात्कारेरा । ५ बत्सस्य । ६ जरायुना । १० जीवनाय । ११ सेवां कर्तुम् । १२ ऋयगाय । १३ अतिशयेन गृरुप्वदः ।० १४ कार्येषु । १५ यथेव ल०, स० । १६ धरकः । १७ प्रहुर । १८ मक्षयित्वा ।

प्रावस्तराज्ञणातीलः वक्तविक्रणक्तिक्वकृ । पत्रो वोन्धिः वया गोयौ नवनीताविक्तिप्तवाः ।।१७१।।
तवा वृत्रोक्ष्यकात्रात् कृति सम्मान्ध्विक्तः । प्रान्यानां सक्ष्यहार्यं च न्याव्यक्षं सतो हरेत् ।।१७६।।
विकेशिः कारयेत् इत्तवे कृति सम्मान्ध्विक्तः । प्रान्यानां सक्ष्यहार्यं च न्याव्यक्षं सतो हरेत् ।।१७६॥
व्यवेशे प्रावप्तकः स्वाव् भाष्यम्भरविक्तव्याः । प्राव्यक्तिक्वत्याः स्वतात्कृतिकृतिक्ष्याः । स्वत्राव्यक्ष्यक्षः स्वतात्कृतिष्ठपत्ताः ।।१७६॥
विकित्यं च भाष्यस्वते प्रमुणा प्रत्यतिक्ष्याः । प्रभारत्वक्षसम्मानाः विकित्रते हि तेत्रवहम् ॥१८०॥
य विक्रित्रते प्रमुणा प्रत्यतिक्ष्याः । प्रभारत्वक्षसम्मानाः विक्रित्रते हि तेत्रवहम् ॥१८०॥
य वेश्विक्रणाक्षरम्भेष्काः स्ववेशे प्रचरिक्तवः । अवनिक्रस्तमान्धः कर्तव्याः करवा नृपः ॥१८२॥
तात्रवहम्भवस्ते वर्षम् प्रविक्रावत्तस्तकः । अवनिक्रस्तन्यादेलीक्ष्यामोहकारिणः ॥१८२॥
वत्रोक्ष्यस्यानो हि हिसायां रतिमौताशनेऽपि च । वत्तात्परस्वहरणं निर्द्रतत्विति स्मृतम् ॥१८४॥
क्षेत्रस्यमीवां च 'व्यदेवशास्त्रार्थममहिजाः । तावृशं वहमन्यते जातिवादावलेयतः स्पर्शतः।।१८४॥
प्रवासस्यान्यते वर्षां नता वा स्पानिकृष्टता । तति। तत्रवशं वहमन्यते जातिवादावलेयतः स्प्रार्हताः।।१८६॥

प्रहरमात्र शेष रहनेपर उठकर जहां बहुतसा घास और पानी होता है ऐसे किसी योग्य स्थानमें गायोंको बड़े प्रयत्नसे चराता है तथा बड़े सबेरे ही वापिस लाकर बछड़ेके पीनेसे बाकी बचे हुए दूधको मक्लन आदि प्राप्त करनेकी इच्छासे दुह लेता है उसी प्रकार राजाको भी आलस्य-रहित होकर अपने आधीन ग्रामोंमें बीज देना आदि साधनों द्वारा किसानोंसे खेती कराना चाहिये ।।१७४-१७६।। राजाको चाहिये कि वह अपने समस्त देशमें किसानों द्वारा भली भांति खेती करावे और घान्यका संग्रह करनेके लिये उनसे न्यायपूर्ण उचित अंश लेवे ॥१७७॥ ऐसा होनेसे उसके भांडार आदिमें बहुत सी सम्पत्ति इकट्ठी हो जावेगी और उससे उसका बल बढ़ जावेगा तथा संतुष्ट करनेवाले उन धान्योंसे उसका देश भी पुष्ट अथवा समृद्धिशाली हो जावेगा ॥१७८॥ अपने आश्रित स्थानोंमें प्रजाको दुःख देनेवाले जो अक्षरम्लेच्छ अर्थात् वेद से आजीविका करनेवाले हों उन्हें कुलशुद्धि प्रदान करना आदि उपायोंसे अपने आधीन करना चाहिये ॥१७९॥ अपने राजासे सत्कार पाकर वे अक्षरम्लेच्छ फिर उपद्रव नहीं करेंगे। यदि राजाओं से उन्हें सन्मान प्राप्त नहीं होगा तो वे प्रतिदिन कुछ न कुछ उपद्रव करते ही रहेंगे ॥१८०॥ और जो कितने ही अक्षरम्लेच्छ अपने ही देशमें संचार करते हों उनसे भी राजाओं को सामान्य किसानोंकी तरह कर अवश्य लेना चाहिये ।।१८१।। जो वेद पढ़कर अपनी आजी-विका करते हैं और अधर्म करनेवाले अक्षरोंके पाठसे लोगोंको ठगा करते हैं उन्हें अक्षरम्लेच्छ कहते हैं ॥१८२॥ चुंकि वे अज्ञानके बलसे अक्षरों द्वारा उत्पन्न हुए अहंकारको धारण करते हैं इसलिये पापसूत्रोंसे आजीविका करनेवाले वे अक्षरम्लेच्छ कहलाते हैं ॥१८३॥ हिंसा और मांस खानेमें प्रेम करना, बलपूर्वक दूसरेका धन हरण करना और धूर्तता करना (स्वेच्छा-चार करना) यही म्लेच्छोंका आचार माना गया है।।१८४॥ चूंकि यह सब आचरण इनमें हैं और जातिके अभिमानसे ये नीच द्विज हिंसा आदिको प्ररूपित करनेवाले वेद शास्त्रके अर्थ-को बहुत कुछ मानते हैं इसलिये इन्हें सामान्य प्रजाके समान ही मानना चाहिये अथवा उससे भी कुछ निकृष्ट मानना चाहिये। इन सब कारणोंसे इनकी कुछ भी मान्यता नहीं रह जाती

१ जारम्भग्रामेष्वित्यर्थः । २ कृषीवलभृत्यैः । ३ कृषीवलभ्यः । ४ स्वीकृर्यात् । ५ तृप्तिकरैः । ५ अपेशे अ०, स०, ल०, म० । ७ कृषीवलसामान्यं यथा भवति तथा । ५ वज्ञानवलात् । ६ कुस्सितास्ते । १० यत् कारणात् । ११ हिंसमादिप्रकारम् । १२ गर्वतः । १३ प्रजासामान्यत्वमेव । १४ प्रजाम्यः ।

वर्षं विस्तारका वेशवाह्यका स्वेत्रसम्बद्धाः । आस्वास्ताह्यका विश्व वर्षः हिन्द्वां आहित्यका ।।१००। वैशिष्टकां क्षेत्रकां सेवर्षः अस्ति। अस्ति

है, जो द्विज अरहन्त अगवान्क भक्त हैं कही मान्य मिने जाते हैं ॥१८५-१८६॥ "हम ही लोगोंको संसार-सागरसे तारनेवाले हैं, हम ही देव-झाह्मण हैं और हम ही लोकसम्मत हैं अर्थात् सभी लोग हम ही को मानते हैं इसलिये हम राजाको आन्यका उचित अंश नहीं देते" इस प्रकार यदि वे द्विज कहें तो उनसे पूछना चाहिये कि आप लोगोंमें अन्य वर्णवालोंसे किशेषता क्यों है ? कदाचित् यह कहो कि हम जातिकी अपेक्षा विशिष्ट हैं तो आपका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि जातिकी अपेक्षा विशिष्टता अनुभवमें नहीं आती है, कदाचित् यह कहो कि गुणकी अपेक्षा विशिष्टता है सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग केवल नामके धारण करनेवाले हो, जो वतोंको धारण करनेवाले जैन बाह्मण हैं वे ही गुणोंसे अधिक हैं। आप लोग वतरहित, नमस्कार करनेके अयोग्य, दयाहीन, पशुओंका घात करनेवाले और म्लेच्छों-के आचरण करनेमें तत्पर हो इसलिये आप लोग धर्मात्मा द्विज नहीं हो सकते। इन सब कारणों से राजाओंको चाहिये कि वे इन द्विजोंको म्लेच्छोंके समान समभें और उनसे सामान्य प्रजाकी तरह ही धान्यका योग्य अंश ग्रहण करें। अथवा इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाम है ? जैनधर्मको धारण करनेवाले उत्तम द्विजोंको छोड़कर प्रजाके समान आजीविका करनेवाले अन्य द्विज राजाओंके पूज्य नहीं है ॥१८७-१९२॥

जिस प्रकार ग्वाला आलस्यरहित होकर अपने गोधनकी व्याघ्य चोर आदि उपद्वक्तें-से रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको भी अपनी प्रजाकी स्था करनी चाहिये ॥१९३॥ जिस प्रकार ग्वाला उन पशुओं के देखने की इच्छासे राजाके आने पर भेंट लेकर उसके समीप जाता है और धन सम्पदाके द्वारा उसे संतुष्ट करता है उसी प्रकार यदि कोई बलवान् राजा अपने राज्यके सन्मुख आवे तो वृद्ध लोगों के साथ विचारकर उसे कुछ देकर उसके साथ सन्धि कर लेना चाहिये। चूंकि युद्ध बहुतसे लोगों के विनाशका कारण है, उसमें बहुत सी हातियां होती हैं और उसका भविष्य भी बुरा होता है अतः कुछ देकर बलवान् शत्रुके साथ सन्धिकर लेना ही ठीक है ॥१९४-१९६॥ इस प्रकार राजाको ग्वालाका दृष्टान्त स्वीकार कर नीविन

<sup>-</sup>१ न भवथ । २ -शुपद्रकात् -ल०, म०, प० । ३ गोसती । गोमान् गोमीत्रक्रिषाञात् । गोमत्या- म०, ल०, प० । ४ क्षीरचुतादिविकयाज्जातधनसमृद्ध्या । ५ अभिगच्छेत् । ६ सन्धानं कुर्यात् । ७ निष्कप्रदानादित्यर्थः । च उचितवस्तुवाहनप्रदानादीः । ६ सन्धि कर्तुः योग्यः । १० कुर्यात् ।

प्रजानुपालनं प्रोक्तं पाण्यिक्य जितात्मनः । समञ्जसस्त्वमधुना वध्यामस्तव्गुणान्तरम् ।।१६८।। राजा वित्तं समावाय यत्कुर्याव् बुष्टिनिग्रहम् । शिष्टानुपालनं चैव तत्सामञ्जस्यमुष्यते ।।१६६।। विवन्तमथवा पुत्रं निगृह्णन्निग्रहोचितम् । ग्रपक्षपतितो वुष्टम् इष्टं चेण्डान्ननगसम् ।।२००॥ मध्यस्यवृत्तिरेवं यः समवर्शी समञ्जसः । समञ्जसत्वं तद्भावः प्रजास्वविवनेक्षिता ।।२०१॥ गुणेनैतेन शिष्टानां पालनं न्यायजीविनाम् । बुष्टानां निग्रहं चैव नृपः कुर्यात् कृतागसाम् ।।२०२॥ बुष्टा हिसाविबोवेव निरताः पापकारिणः । शिष्टास्तु क्षान्तिशोचाविगुणेधंमंपरा नराः ।।२०३॥

इत्यं मनुः सकलचक्रभृदादिराजः

तान् क्षत्रियान् नियमयन् पथि सुप्रणीते । उच्चावचेर्गुरमतेरुचितेर्वचोभिः

शास्ति स्म बुत्तमिखलं पृथिबीश्वराणाम् ॥२०४॥ इत्युच्चेर्भरतेशिनानुकथितं सर्वीयमुर्वीश्वराः

क्षात्रं धर्ममनुप्रपद्य मुदिताः स्वां वृत्तिमन्वैयरः । योगक्षेमपयेषु तेषु सहिताः सर्वे च वर्णाश्रमाः

स्वे स्वे बर्त्मान सुस्थिता धृतिमधुर्धमीत्सवैः प्रत्यहम् ॥२०५॥

मार्गसे प्रजाका पालन करनेमें प्रयत्न करना चाहिये ॥१९७॥ इस प्रकार इन्द्रियोंको जीतनेवाले राजाका प्रजापालन नामका गुण कहा। अब समंजसत्व नामका अन्य गुण कहते हैं ॥१९८॥

राजा अपने चित्तका समाधान कर जो दुष्ट पुरुषोंका निग्रह और शिष्ट पुरुषोंका पालन करता है वही उसका समंजसत्व गुण कहलाता है ॥१९९॥ जो राजा निग्रह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनोंका निग्रह करता है, जिसे किसीका पक्षपात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र, सभी को निरपराध बनानेकी इच्छा करता है और इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सबपर समान दृष्टि रखता है वह समंजस कहलाता है तथा प्रजाओंको विषम दृष्टिसे नहीं देखना अर्थात् सबपर समान दृष्टि रखना ही राजाका समंजसत्व गुण है ॥२००-२०१॥ इस समंजसत्व गुणसे ही राजाको न्यायपूर्वक आजीविका करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पालन और अपराध करनेवाले दुष्ट पुरुषोंका निग्रह करना चाहिये ॥२०२॥ जो पुरुष हिंसा आदि दोषोंमें तत्पर रहकर पाप करते हैं वे दुष्ट कहलाते हैं और जो क्षमा, संतोष आदि गुणोंके द्वारा धर्म धारण करनमें तत्पर रहते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं ॥२०३॥ इस प्रकार सोलहवें मनु तथा समस्त चक्रवर्तियोंमें प्रथम राजा महाराज भरतने उन क्षत्रियोंको भगवत्प्रणीत मार्गमें नियुक्त करते हुए, अपने पिता श्री वृषभदेवको इष्ट ऊंचे नीचे योग्य वचनोंसे राजाओंके समस्त आचारका उपदेश दिया ॥२०४॥

इस प्रकार भरतेश्वरने जिसका अच्छी तरह प्रतिपादन किया है ऐसे सबका हित करनेवाले, क्षत्रियों के उत्कृष्ट धर्मको स्वीकार कर सब राजा लोग प्रसन्न हो अपने अपने आच-रणोंका पालन करने लगे और उन राजाओं के योग (नवीन वस्तुकी प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा) में प्रवृत्त रहनेपर अपना हित चाहनेवाले सब वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने

१ पक्षपातरिहतः । २ अपराधरिहतम् । ३ समञ्जसत्वसद्भावः अ०, प०, स०, ल०, म०। ४ सुष्ठु प्रोक्ते । ५ सर्वेभ्यो हितम् । ६ अनुजग्मुः । 'ऋ गतौ लुङि । ह्वादित्वात् शपः श्लुपि द्विभीवे, फेर्जुसिति उत्तरऋकारस्य अकारादेशे, पूर्वऋकारस्य इत्वे, पुनर्यादेशेऽपि च कृते, 'एयरः' इति सिद्धिः । ७ क वीश्वरेषु । ६ हितेन सहिताः ।

जातिकत्रियवत्तर्माजततरं रत्नत्रयाविष्कृतं

तीर्यक्षत्रियवृत्तमप्यनुजगौ यच्चकिणामप्रणीः।

तत्सर्वं मगधाधिपाय भगवान् वाचस्पतिगातमो

<sup>र</sup>ग्याचल्याविलार्थतस्वविषयां जेनीं श्रुति ल्यापयन्<sup>र</sup> ॥२०६॥

बन्दारोर्भरताधिपस्य जगतां भर्तुः ऋमौ वेधसः

तस्यानुस्मरतो गुणान् प्रणमतस्तं देवमाद्यं जिनम्।

तस्यैवोपिचितिं सुरासुरगुरोर्भक्त्या मुहुस्तन्वतः

कालोऽनल्पतरः सुखाद् व्यतिगतों नित्योत्सवैः सम्भूतः ॥२०७॥

जैनीमिज्यां वितन्विश्वयतमन् विनं श्रीणयर्श्वायसार्थं

शक्वद्विष्वम्भरेशंरवनिषुतलसन्मौलिभिः सेव्यमानः।

क्मां कृत्स्नामापयोधेरिप च हिमवतः पालयित्रस्सपत्नां

रम्यैः स्वेच्छाविनोदैनिरविश"दिषराड् भोगसारं दशाङ्गम् ।।२०८॥

इत्यार्षे भगविष्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहा-पुराणसङ्ग्रहे भरतराजवर्णाभमस्थितिप्रति-पादनं नाम द्विचत्यारिकात्तमं पर्व ॥४२॥ \*

मार्गमें स्थिर रहकर प्रतिदिन धर्मोत्सव करते हुए संतोष धारण करने लगे ॥२०५॥ चक-वित्योंमें अग्रेसर महाराज भरतने जो अत्यन्त उत्कृष्ट जातिक्षत्रियोंका चिरत्र तथा रत्नत्रय से प्रकट हुआ तीर्थक्षित्रयोंका चिरत्र कहा था वह सब, समस्त पदार्थोंके स्वरूपको विषय करने-वाले जैन शास्त्रोंको प्रकट करते हुए वाचस्पित (श्रुतकेवली) अगवान् गौतम गणधरने मगध देशके अधिपित श्रेणिकके लिये निरूपण किया ॥२०६॥ तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवके चरणोंकी वन्दना करनेवाले, उन्हीं परब्रह्मके गुणोंका स्मरण करनेवाले, उन्हीं प्रथम जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करनेवाले और सुर तथा असुरोंके गुरु उन्हीं भगवान् वृषभदेवकी भित्तपूर्वक बार बार पूजा करनेवाले भरतेश्वरका निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे भरा हुआ भारी समय सुखसे व्यतीत हो गया ॥२०७॥ जो नियमित रूपसे प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान् की पूजा करता है, जो प्रतिदिन याचकोंके समूहको संतुष्ट करता है, पृथिवीपर भुके हुए मुकुटों से सुशोभित होनेवाले राजा लोग जिसकी निरन्तर सेवा करते हैं और जो हिमवान् पर्वतसे लेकर समुद्रपर्यन्तकी शत्रुरहित समस्त पृथिवीका पालन करता है ऐसा वह सम्प्राट् भरत अपनी इच्छानुसार की झांशोंके द्वारा दश प्रकारके उत्तम भोगोंका उपभोग करता था ॥२०८॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें भरतराजकी वर्णाश्रमकी रीतिका प्रतिपादन करनेवाला बयालीसवां पर्व समाप्त हुआ ॥४२॥

१ उवाच । २ प्रकटीकुर्वन् । ३ पूजाम् । ४ व्यतिकान्तः । ५ सम्पोषितः । ६ समुद्रादारभ्य हिमव-त्पर्यन्तम् । ७ अम्बभूत् । ५ दिव्यपुररत्निधिसेनाभाजनशयनाशनवाहननाटघादीनी दशाङ्गानि यस्य स तम् । कल ० म० ६० ग० पुस्तकेषु निम्नांकितः पाठोऽधिको दृश्यते । त० व० अ० स० पुस्तकेष्वेष पाठो न दृश्यते ।

वृषभाय नमोऽशेषस्थितिप्रभवहेतवे । त्रिकालगोषरानन्तप्रमेयाकान्तम्तंये ॥१॥ नमः सकसकल्याराप्यनिमाग्रिहेतवे । आदिदेवाय संसारसागरोत्तारसेतवे ॥२॥ जयन्ति जितमृत्यवो विपुलवीर्यमाजो जिना जगत्प्रमदहेतको विपदमन्दकन्दिन्छदः ॥ सुरासुरशिरस्फुरितरागरत्नावलीविलिम्बिकिरग्गोत्कराशिगतचाश्पादद्वयाः ॥३॥ कृतिर्महाकवेर्भगवतः श्रीजिनसेनाचार्यस्येति । धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्थेशिनश्चरितमत्र महापुराग् । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनिर्यद्वचांसि न हरन्ति मनांसि केषाम् ॥४॥

## इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रशीते महापुराणे आद्यं खण्डं समाप्तिमगमत्।।

जो समस्त मर्यादाकी उत्पत्तिके कारण हैं और जिनकी केवलज्ञानरूपी मूर्ति त्रिकाल विषयक अनन्त पदार्थों व्याप्त है उन वृषभदेवके लिये नमस्कार हो।।१।। जो सब कल्याणों के मार्गकी रचनामें कारण हैं और जो संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिये पुलके समान हैं ऐसे प्रथम तीर्थ कर भगवान् वृषभदेवको नमस्कार हो।।२।। जिन्होंने मृत्युको जीत लिया है, जो अनन्त बलको घारण करनेवाले हैं। जो जगत्के आनन्दके कारण हैं, जो विपत्तियोंकी बहुत भारी जड़को काटनेवाले हैं, और सुर तथा असुरोंके मस्तकपर चमकते हुए पद्मराग-मणियोंकी पंक्तिसे निकलती हुई किरणोंके समूहसे जिनके दोनों सुन्दर चरणकमल कुछ कुछ लाल हो रहे हैं ऐसे जिनेन्द्रदेव सदा जयवन्त हो।।३।।

(इस प्रकार महाकवि भगवान् जिनसेनाचार्यकी कृति समाप्त हुई)

इस महापुराणमें धर्मका निरूपण है, मोक्ष पद अथवा मोक्षमार्गका कथन है, उत्तम कविता है और तीर्थ कर भगवान्का चरित है अथवा इस प्रकार समक्षना चाहिये कि कवियों में श्रेष्ठ श्री जिनसेनके मुखकमलसे निकले हुए वचन किसके मनको हरण नहीं करते हैं ?॥४॥

(इस प्रकार भगविजनसेनाचार्यप्रणीत महापुराणका प्रथम खण्ड समाप्त हुआ)

## महापुराणम् [उत्तरखण्डम्]

## त्रिचत्वारिंशत्तमं पर्व

शिवं तनोतु स श्रीमान् वृत्रभो वृत्रभथ्याः । यस्यैकस्य 'गतेर्मृक्तेमागं 'हिन्नतं महानभूत् ॥१॥ विक्रमं कर्मचकस्य यदशकाभ्यचितकमः । 'ग्राकम्य धर्मचक्रेण चक्रे त्रेलोक्यचिकताम् ॥२॥ योऽस्मिद्द्वतुर्यकालावी विनादौ वा दिवाकरः । जगवुद्योतयामास प्रोव्गच्छद्वागभस्तिभिः ॥३॥ नष्टमष्टावशामभोधिकोटीकोटीव् कालयोः । निर्वाणमार्गं निव्दय् येन सिद्धाद्व विद्वताः ॥४॥ तीर्यकृत्सु स्वतः १० प्राग्यो ११ नामादानपराभवः १३ । यमस्मि ११ प्रस्पृशस्त्रासौ स्वसूनुमिव चिक्रवृ ॥४॥ योन १ प्रकाशिते मुक्तेमां गेंऽ १ प्रकाशिते मुक्तेमां गेंऽ १ प्रकाशित । प्रकाशित १ प्रकाशिक विव्यव्यं तीर्यकृत्स्वभूत् ॥६॥

अथानन्तर, जिनकी ध्वजामें वृषभका चिह्न है और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिन एकके जानेसे ही बहुत बड़ा मोक्षका मार्ग बन गया ऐसे अन्तरङ्ग बहिरङ्ग लक्ष्मीको धारण करनेवाले श्री वृषभदेव सबका कल्याण करें ।।१।। जिनके चरणकमलकी इन्द्र स्वयं पूजा करता है और जिन्होंने धर्मचक्रके द्वारा कर्मसमृहके पराक्रमपर आक्रमणकर तीनों लोकोंका चक्रवर्तीपना प्राप्त किया है।।२।। दिनके प्रारम्भमें सूर्यकी तरह इस अचतुर्थकालके प्रारम्भमें उदय होकर जिन्होंने फैलती हुई अपनी वाणीरूपी किरणोंसे समस्त जगत्को प्रकाशित किया है अर्थात् दिव्य ध्वनिके द्वारा समस्त तत्त्वोंका उपदेश दिया है।।३।। उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल के अठारह कोड़ी सागरतक जो मोक्षका मार्ग नष्ट हो रहा था उसका निर्देशकर जिन्होंने सिद्धों की संख्या बढ़ाई है ॥४॥ जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें अपने पुत्र भरत चक्रवर्तीको उसके पहले किसी अन्य चक्रवर्तीका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव नहीं छू सका था उसी प्रकार तीर्थं क्रूरों में अपने पहले किसी अन्य तीर्थं द्धुरका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव जिन्हें छू भी नहीं सका था। भावार्थ-जिस प्रकार भरत इस युगके समस्त चक्रवर्तियोंमें पहले चक्रवर्ती थे उसी प्रकार जो इस युगके समस्त तीर्थं द्धारोंमें पहले तीर्थं कर थे।।५।। जिनके द्वारा इस मोक्षमार्गके प्रकाशित किये जानेपर अन्य तीर्थं करोंमें प्रकाशित हुए मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेके कारण उपदेशकी व्यर्थता हुई थी। भावार्थ-इस समय जो मोक्षका मार्ग चल रहा है उसका उपदेश सबसे पहले भगवान् वृषभदेवने ही दिया था उनके पीछे होनेवाले अन्य तीर्थ करोंने भी उसी मार्गका उपदेश दिया है इसलिये उनका उपदेश पुनरुक्त होनेके कारण व्यर्थ सा जान पड़ता

१ गमनात् । २ मुक्तिमार्ग-प०, ल०, म० । ३ कमराजसैन्यस्य । ४ जित्वा । १ चतुर्यकालस्यादौ । ६ इव । ७ उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः । ५ उपदेशं कृत्वा । १ अजितादिषु । १० आत्मनः
पुरुष्णिवात् । ११ पूर्वस्मिन् काले । १२ सामदानपराभवः इति पाठस्य ल० पुस्तके संकेतः । नामदानपराभवः
इति पाठस्य 'द०' पुस्तके संकेतः । अदानपराभवः—आहारादिदानाभाव इति पराभवः । नामदानपराभवः
इति पाठ कीर्तिदातयोरभाव इति पराभवः । १३ चतुर्यकालस्यादौ । १४ वृषभेगा । १४ चतुर्यकालस्यादौ ।
१६ सोक्षमार्थमकाशनम् । १७ प्रकाशितस्य प्रकाशने प्रोक्तव्यर्थत्वम् ।

भगवान् वृषभदेव तृतीय कानके अन्तमें उत्पन्न हुए और तृतीय कालमें ही मोक्ष पद्मारे हैं
 इसलिए बाचायं गुणभद्रने चतुर्थं कालके आदिमें होता किस कृष्टिसे खिला है यह विचारणीय है।

युगभारं वहन्नेकिश्चरं धर्मरयं पृषुम् । ज्ञतशीलगुणापूर्णं चित्रं वर्तयित स्म यः ॥७॥
तमेकमक्षरं ध्यात्वा व्यक्तमेकिमबाक्षरम् । वक्ष्ये समीक्ष्य सक्ष्याणि तत्पुराणस्य चूलिकाम् ॥६॥
स्वोक्ते प्रयुक्ताः सर्वे नो रसा गुरुभिरेव ते । 'स्नेहाविह' तबुत्सृष्टान् स्म भक्त्या स्तानुपयुञ्च्यहे ॥६॥
रागावीन् वूरतस्त्यक्त्वा भूडगाराविरसोक्तिभः । पुराणकारकाः शुद्धबोधाः शुद्धा मृमुक्षवः ॥१०॥
निर्मितोऽस्य पुराणस्य सर्वसारो महात्मिभः । तक्ष्यवे यतमानानां प्रासावस्येव नः श्रमः ॥११॥
पुराणे प्रौढशब्दार्थे सत्यत्रफलशालिनि । वचांसि पल्लवानीव कर्णे कुर्वन्तु मे बुधाः ॥१२॥
प्रवं स्मृत्वभिरेवास्य पूर्वं निष्पावितं परंः । परं निष्पाद्यमानं स्तम्बन्वविद्यातिस्नवरम् ॥१२॥
इक्षोरिवास्य पूर्वाद्यं मेवाभावि र रसावहम् । यथा तथास्तु र निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥१४॥
प्रतन्विष्य पूर्वो विद्याभिति गृह्यताम् । चाटुके स्वादुिमक्छिन्ति न भोक्तारस्तु भोजनम् ॥१४॥

है।।६।। और आश्चर्य है कि जिन्होंने अकेले ही बहुत कालतक इस अवसर्पिणी युगके भारको (पक्षमें जुवारीके बोभको) धारण करते हुए व्रतशील आदि गुणोंसे भरे हुए बड़े भारी धर्म-रथको चलाया था ॥७॥ ऐसे उन अद्वितीय अविनाशी भगवान् वृषभदेवको एक प्रसिद्ध ओम् अक्षरके समान ध्यान कर तथा पूर्वशास्त्रोंका विचार कर इस महापुराणकी चूलिका कहता हूं ॥८॥ हमारे गुरु जिनसेनाचार्यने हमारे स्नेहसे अपने द्वारा कहे हुए पुराणमें सब रस कहे हैं इसिलये उनकी भिक्तसे छोड़े गये रसोंका ही हम आगे इस ग्रन्थमें उपयोग करेंगे।।९।। राग आदिको दूरसे ही छोड़कर शृङ्गार आदि रसोंका निरूपण कर पुराणोंकी रचना करने-वाले शुद्ध ज्ञानी, पवित्र और मोक्षकी इच्छा करनेवाले होते हैं।।१०।। इस पुराणका समस्त सार तो महात्मा जिनसेनाचार्यने पूर्ण ही कर दिया है अब उसके बाकी बचे हुए अंशमें प्रयतन करनेवाले हम लोगोंका परिश्रम ऐसा समभना चाहिये जैसा कि किसी मकानके किसी बचे हुए भागको पूर्ण करनेके लिये थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा हो ॥११॥ यह पुराणरूपी वृक्ष शब्द और अर्थसे प्रौढ़ है तथा उत्तम उत्तम पत्ते और फलोंसे सुशोभित हो रहा है इसमें मेरे वचन नवीन पत्तोंके समान हैं इसलिये विद्वान् लोग उन्हें अवश्य ही अपने कर्णींपर धारण करें। भावार्थ-जिस प्रकार वृक्षके नये पत्तोंको लोग अपने कानोंपर धारण करते हैं उसी प्रकार विद्वान् लोग हमारे इन वचनोंको भी अपने कानोंमें धारण करें अर्थात् स्नेहसे श्रवण करें ।।१२।। इस पुराणका पूर्व भाग युरु अर्थात् जिनसेनाचार्य अथवा दीर्घ वर्णींसे बना हुआ है और उत्तर भाग पर अर्थात् गुरुसे भिन्न शिष्य (गुणभद्र) अथवा लघु वर्णोंके द्वारा बनाया जाता है इसलिये क्या वह छन्दके समान सुन्दर नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य होगा । भावार्थ-जिस प्रकार गुरु और लघु वर्णोंसे बना हुआ छन्द अत्यन्त सुन्दर होता है उसी प्रकार गुरु और शिष्यके द्वारा बना हुआ यह पुराण भी अत्यन्त सुन्दर होगा ।।१३।। 'जिस प्रकार ईखका पूर्वार्ध भाग ही रसीला होता है उसी प्रकार इस पुराणका भी पूर्वार्घ भाग ही रसीला हो' यह विचार कर मैं इसके उत्तरभागकी रचना प्रारम्भ करता हूं ॥१४॥ मुक्रमें प्रौढता (योग्यता) की खोज न कर इसे केवल धर्म समभकर ही ग्रहण करना चाहिये क्योंकि भोजन करनेवाले प्रिय वचन

प्रथवाऽपं<sup>र</sup> भवेदस्य विरसं नेति निश्चयः । धर्माग्रं ननु केनापि नार्दोश विरसं ववित् ॥१६॥
गुरूणामेव माहात्म्यं 'यद्यपि स्वादु मद्वयः । तरूणां हि प्रभावेण' यत्फलं स्वादु जायते ॥१७॥
निर्यान्ति हृदयाद् वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । ते<sup>र</sup> तत्र सँस्करिष्यन्ते तन्न मेऽत्र परिश्रमः ॥१८॥
इवं शुश्रूषवो' भव्याः कथितोऽयों जिनेश्वरः । तस्याभिधायकाः शब्दास्तन्न निन्दऽत्र वर्तते ॥१६॥
वोषान् गुणान्गुणी गृह्धन् गुणान् वोषांस्तु दोषवान् । सदसज्ज्ञानयोश्चित्रम् प्रत्र माहात्म्यमी दृशम् ॥२०॥
गुणानां गुणमादाय गुणी भवतु सज्जनः । ग्रसहोषसमादानाद् दोषवान् वुजंनोऽद्भृतम् ॥२१॥
सज्जने दुजंनः कोषं कामं कर्नुमिहाहंति । 'तद्वेरिणामनाथानां गुणानामाश्रयो' यतः' ॥२२॥
यथा रिन्दानुगमहंन्ति सदा स्तोतुं कवीश्वराः । तथा निन्दितुमस्वानुवृत्तं कुकवयोऽपि माम् ॥२३॥
कविरेव कवेवेति कामं काष्यपरिश्रमम् । वन्ध्या स्तनन्धयोत्पत्तिवेदनामिव नाकिषः ॥२४॥
गृहाणेहास्ति चेहोषं स्वं धनं न निषिध्यते । खलासि प्रािथतो भूयस्त्वं गुणान्न ममाग्रहीः ॥२४॥

कहनेपर ही स्वादिष्ट भोजनकी इच्छा नहीं करते। भावार्थ-जिस प्रकार भोजन करनेवाले पुरुष प्रिय वचनोंकी अपेक्षा न कर स्वादिष्ट भोजनका ही विचार करते हैं उसी प्रकार धर्मात्मा लोग मेरी योग्यताकी अपेक्षा न कर केवल धर्मका ही विचार करें-धर्म समभकर ही इसे ग्रहण करें ।।१५।। अथवा इस पुराणका अग्रभाग भी नीरस नहीं होगा यह निश्चय है क्योंकि धर्मका अग्रभाग कहीं किसी पुरुषने नीरस नहीं देखा है।।१६।। यदि मेरे वचन स्वादिष्ट हों तो इसमें गुरुओंका ही माहात्म्य समभना चाहिये क्योंकि जो फल मीठे होते हैं वह वृक्षोंका ही प्रभाव समभना चाहियें।।१७।। चूंकि वचन हृदयसे निकलते हैं और मेरे हृदयमें गुरु विद्यमान हैं इसलिये वे मेरे वचनोंमें अवश्य ही संस्कार करेंगे अर्थात् उन्हें सुधार लेंगे अतः मुफे इस ग्रन्थके बनाने में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ।।१८।। इस पुराणको सुननेकी इच्छा करनेवाले भव्य जीव हैं, इसका अर्थ जिनेन्द्रदेवने कहा है और उसके कहनेवाले शब्द हैं इसलिये इसमें निन्दा (दोष) नहीं है ।।१९।। गुणी लोग दोषोंको भी गुणरूपसे ग्रहण करते हैं और दोषी लोग गुणोंको भी दोषरूपसे ग्रहण करते हैं, इस संसारमें सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानका यह ऐसा ही विचित्र माहातम्य है ।।२०।। सज्जन पुरुष गुणी लोगोंके गुण ग्रहण कर गुणी हों यह ठीक है परन्तु दुष्ट पुरुष अविद्यमान दोषोंको ग्रहणकर दोषी हो जाते हैं यह आश्चर्यकी बात है ।।२१।। इस संसारमें दुर्जन पुरुष सज्जनोंपर इच्छानुसार क्रोध करनेके योग्य हैं क्योंकि वे उन दुष्टोंके शत्रु स्वरूप, अनाथ गुणोंके आश्रयभूत हैं। भावार्थ-चूंकि सज्जनोंने दुर्जनोंके शत्रुभृत, अनाथ गुणोंको आश्रय दिया है इसलिये वे सज्जनोंपर यदि कोध करते हैं तो उचित ही है ॥२२॥ जिस प्रकार कवीश्वर लोग अपने अनुकूल चलनेवालेकी सदा स्तुति करनेके योग्य होते हैं उसी प्रकार किव भी अपने अनुकूल नहीं चलनेवाले मेरी निन्दा करनेके योग्य हैं। भावार्थ-उत्तम कवियोंके मार्गपर चलनेके कारण जहां वे मेरी प्रशंसा करेंगे वहां कुकवियोंके मार्गपर न चलने-के कारण वे मेरी निन्दा भी करेंगे ॥२३॥ किव ही किवके काव्य करने के परिश्रमको अच्छी तरह जान सकता है, जिस प्रकार वंध्या स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेकी वेदनाको नहीं जानती उसी प्रकार अकवि कविके परिश्रमको नहीं जान सकता ॥२४॥ रे दुष्ट, यदि मेरे इस ग्रन्थमें दोष हों तो उन्हें तू ग्रहण कर, क्योंकि वह तेरा ही धन है उसके लिये तुभे रुकावट नहीं है, परन्तु

१ उत्तरार्द्धम् । २ यदिप प०, ल०, म० । ३ प्रभावोऽसौ अ०, प०, इ०, स०, ल०, म० । ४ गुरवः । ५ श्रोतुमिच्छवः । ६ तत् कारणात् । ७ दुर्जनद्वेषिणाम् । ८ सज्जनः । आघारः । ६ यतः कारणात् । १० निजानुवर्तिनम् ।

गुणागुणानिभन्नेन कृता निन्दाऽयवा स्तुतिः । जात्यन्यस्येव धृष्टस्य रूपे हासाय केवलम् ॥२६॥ प्रथया सोऽनिभन्नेऽपि निन्दत् स्तौतु वा कृतिम् । विदा्धपरिहासानाम् प्रन्यया क्वास्तु विश्रमः ॥२७॥ गणयन्ति महान्तः कि भुतोपद्रवमल्पवत् । दाह्यं तृणागिनता तूलं पत्युस्तापोऽपि नाम्भसाम् ॥२६॥ काष्ठजोऽपि दहत्यग्नः काष्ठं तं तत्तु वद्यंयत् । प्रवीपायितमेताभ्यां सदसद्भावभासने ॥२६॥ स्तुतिनिन्दे कृति भृत्वा करोतु गुणदोषयोः । ते तस्य कृततः कीतिम् प्रकर्तुरपि सत्कृतेः ॥३०॥ सत्कवेरर्जुनस्येव शराः शब्दास्तु योजिताः । कणं दुस्संस्कृतं प्राप्य तुद्दित हृदयं भृशम् ॥३१॥ प्रवृत्तेयं कृतिः कृत्वा गुरून् पूर्वकवीश्वरान् । भाविनोद्यतनाश्चास्या विद्ययुः शुद्ध्यनुग्रहम् ॥३२॥ प्रवृत्तेयं कृतिः कृति राज्ञीव तत्सुताम् । धियस्तां वर्तयिष्यन्ति वात्रीकल्पाः कवीशिनाम् ॥३३॥ द्वं बृधा ग्रहीष्यन्ति मा गृहीषुः पृथग्जनाः । किमतौल्यानि रत्नानि 'क्रीणत्त्यकृतपुण्यकाः ॥३४॥ द्वं बृधा ग्रहीष्यन्ति मा गृहीषुः पृथग्जनाः । किमतौल्यानि रत्नानि 'क्रीणत्त्यकृतपुण्यकाः ॥३४॥ द्वं वृधा ग्रहीष्यन्ति भागमाम्भोषिसम्भवम् । कौस्तुभाविषकं मत्वा द्वातु पृष्ठोत्तमः' ॥३४॥

में तुभसे यह फिर भी प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे गुणोंका ग्रहण मत कर। भावार्थ-दुर्जनोंके द्वारा दोष ग्रहण किये जानेपर रचना निर्दोष हो जावेगी और निर्दोष होनेसे सबको रुचिकर होगी परन्तु गुण ग्रहण किये जानेपर वह निर्गुण हो जानेसे किसीको रुचिकर नहीं होगी अतः यहाँ आचार्यने दुर्जन पुरुषसे कहा है कि तू मेरी इस रचनाके दोष ग्रहण कर क्योंकि वह तेरा धन है परन्तु गुणोंपर हाथ नहीं लगाना ॥२५॥ जिस प्रकार जन्मके अन्धे किसी धृष्ट पुरुषके द्वारा की हुई किसीके रूपकी स्तुति या निन्दा उसकी हँसीके लिये होती है उसी प्रकार गुण और दोषोंके विषयमें अजानकार पुरुषके द्वारा की हुई स्तुति या निन्दा केवल उसकी हँसीके लिये होती है ।।२६।। अथवा वह अजानकार मनुष्य भी मेरी रचनाकी निन्दा या स्तुति करे क्योंकि ऐसा न करनेसे चतुर पुरुषोंको हास्यका स्थान कहाँ प्राप्त होगा । भावार्थ-जो मनुष्य उस विषयका जानकार न होकर भी किसीकी निन्दा या स्तुति करता है चतुर मनुष्य उसकी हँसी ही करते हैं।।२७।। महापुरुष क्या तुच्छ मनुष्योंके समान छोटे छोटे उपद्रवींको गिना करते हैं ? अर्थात् नहीं । तृणकी आगसे रुई जल सकती है परन्तु उससे समुद्रके जलको संताप नहीं हो सकता ॥२८॥ काठसे उत्पन्न हुई अग्नि काठको जला देती है परन्तु काठ उसे बढ़ाता ही है, ये दोनों उदाहरण अच्छे और बुरे भावोंको प्रकट करनेके विषयमें दीपकके समान आचरण करते हैं।।२९।। दुष्ट पुरुष मेरी रचनाको सुनकर गुणोंकी स्तुति और दोषोंकी निन्दा करें क्योंकि यद्यपि वे उत्तम रचना करना नहीं जानते तथापि मेरी रचनाकी स्तुति अथवा निन्दा ही उनकी कीर्तिको करनेवाली होगी।।३०।। उत्तम किवके वचन ठीक अर्जुनके बाणोंके समान होते हैं क्योंकि जिस प्रकार अर्जुनके बाण काममें लानेपर खोटे संस्कारवाले कर्ण (कर्ण नामका राजा) को पाकर उसके हृदयको दुःख पहुँचाते थे उसी प्रकार उत्तम कविके वचन काममें लानेपर खोटे सँस्कारवाले कर्ण (श्रवण इन्द्रिय)को पाकर हृदयको अत्यन्त दुःख पहुँचाते हैं।।३१।। पहलेके कवीश्वरोंको गुरु मानकर ही यह रचना की गई है इसलिये जो कवि आज विद्यमान हैं अथवा आगे होंगे वे सब इसे शुद्ध करनेकी कृपा करें।।३२।। जिस प्रकार रानी किसी उत्तम कन्याको केवल उत्पन्न करती है उसका पालन पोषण धाय करती है उसी प्रकार मेरी बुद्धि इस रचनाको केवल उत्पन्न कर रही है इसका पालन पोषण धायके समान कवीश्वरों की बुद्धि ही करेगी ॥३३॥ मेरे इस काव्यको पण्डितजन ही ग्रहण करेंगे अन्य मूर्ख लोग भले ही ग्रहण न करें क्योंकि जिन्होंने पुण्य नहीं किया है ऐसे दरिद्र पुरुष क्या अमूल्य रत्नोंको खरीद सकते हैं ? अर्थात् नहीं ॥३४॥ पुरुषोत्तम (नारायण अथवा उत्तम मनुष्य) आगमरूपी

१ काष्ठम् । २ अग्निकाष्ठाभ्याम् । ३ स्तुतिनिन्दे । ४ कृतेः । ५ आददति । ६ कृष्ण इति ध्वनिः ।

श्रीत्रपात्राञ्जलि कृत्वा पीत्वा धर्मरसायनम् । ग्रजरामरतां प्राप्तुम् उपयुक्त्वसिवं वृषाः ॥३६॥
नृनं पृष्यं पुराणाक्षेमंध्यमध्यासितं मया । तत्सुभावितरत्नानि सञ्चितानीति निश्चितः ॥३७॥
स्वूरपारणम्भीरमिति नात्र भयं मम । पुरोगा गुरवः सन्ति प्रच्ठाः सर्वत्र दुर्लभाः ॥३८॥
पुराणस्यास्य संसिद्धिनाम्ना स्वेनैव सूचिता । निर्वक्ष्याम्यत्र नो बेत्ति ततो नास्म्यहमाकुलः ॥३६॥
पुराणं मार्गमासाग्र जिनसेनानुगा ध्रुवम् । भवाक्षेः पारमिष्यतित पुराणस्य किमुख्यते ॥४०॥
ग्रथीं मनिस जिल्लाग्र शब्दः सालङकृति स्तयोः । ग्रतः पुराणसंसिद्धनास्ति कालविलम्बनम् ॥४१॥
ग्राकरेष्टिव रत्नानाम् अहानां नाशयं क्षयः । विचित्रालङकृतीः कर्तुं बोर्गत्यं कि कवेः कृतीः ॥४२॥
विचित्रपविन्यासा रसिका सर्वसुन्दरा । कृतिः सालङकृतिनं स्यात् कस्ययं कामसिद्धये ॥४३॥
सञ्चतस्यनसो हन्त्री नियन्त्री चागमिष्यतः । ग्रामन्त्रिणी च पुण्यानां ध्यातव्ययं कृतिः शुभा ॥४४॥

समुद्रसे उत्पन्न हुए इस धर्मरूपी महारत्नको कौस्तुभ मणिसे भी अधिक मानकर अपने हृदयमें धारण करें। ॥३५॥ पण्डितजन कामरूपी पात्रकी अंजलि बना इस धर्मरूपी रसायनको पीकर अजर अमरपना प्राप्त करनेके लिये उद्यम करें।।३६।। मुभे यह निश्चय है कि मैंने अवश्य ही इस पुराणरूपी समुद्रके पवित्र मध्यभागमें अधिष्ठान किया है और उससे सुभाषित-रूपी रत्नोंका संचय किया है।।३७।। यह पुराणरूपी समुद्र अत्यन्त गंभीर है, इसका किनारा बहुत दूर है इस विषयका मुभ्ने कुछ भी भय नहीं है क्योंकि सब जगह दुर्लभ और सबमें श्रेष्ठ गुरु जिनसेनाचार्य मेरे आगे हैं।।३८।। इस पुराणकी सिद्धि अपने महापुराण इस नामसे ही सूचित है इसलिये में इसे कह सक्रैंगा अथवा इसमें निर्वाह पा सक्रैंगा या नहीं इसकी मुभे कुछ भी आकुलता नहीं है ॥३९॥ जिनसेनाचार्यके अनुगामी शिष्य प्रशस्त मार्गका आलम्बन कर अवश्य ही संसाररूपी समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते हैं फिर इस पुराणके पार होनेकी बात तो कहना ही क्या है ? भावार्थ-जिनसेनाचार्यके द्वारा बतलाये हुए मार्गका अनुसरण करनेसे जब संसाररूपी समुद्रका पार भी प्राप्त किया जा सकता है तब पुराणका पार (अन्त) प्राप्त करना क्या कठिन है ? ॥४०॥ अर्थ मनमें हैं, शब्द जिह्वाके अग्रभागपर हैं और उन दोनोंके अलंकार प्रसिद्ध हैं ही अतः इस पुराणकी सिद्धि (पूर्ति) होनेमें समयका विलम्ब नहीं है अर्थात् इसकी रचना शीघ्र ही पूर्ण होगी ।।४१।। जिस प्रकार खानिमें रत्नोंकी कमी नहीं है उसी प्रकार जिसके मनमें तर्क अथवा पदार्थोंकी कमी नहीं है फिर भला जिसमें अनेक प्रकारके अलंकार हैं ऐसे काव्यके बनानेवाले कविको दरिद्रता किस बातकी है ? ॥४२॥ मेरी यह रचना अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीके समान है क्योंकि जिस प्रकार सुन्दर स्त्री विचित्र पदन्यासा अर्थात् अनेक प्रकारसे चरण रखनेवाली होंती है उसी प्रकार यह रचना भी विचित्र पदन्यासा अर्थात् अनेक प्रकारके सुबन्त तिझन्त रूप पद रखनेवाली है, जिस प्रकार सुन्दर स्त्री रसिका अर्थात् रसीली होती है उसी प्रकार यह रचना भी रिसका अर्थात् अनेक रसोंसे भरी हुई है, और जिस प्रकार सुन्दर स्त्री सालंकारा अर्थात् कटक कुण्डल आदि आभूषणोंसे सहित होती है उसी प्रकार यह रचना भी सालंकारा अर्थात् उपमा रूपक आदि अलंकारोंसे सहित है। इस प्रकार मेरी यह रचना सुन्दरी स्त्रीके समान भला किसके मनोरथकी सिद्धिके लिये न होगी ? भावार्थ-इसके पढ़नेसे सबके मनोरथ पूर्ण होंगे।।४३।। यह शुभ रचना पहलेके संचित पापोंको नष्ट

१ उपयुञ्जीष्वम् । २ प्रसिद्धा । ३ अलङकारश्च जिह्नाग्ने वर्तते । ४ शब्दार्थयोः । ५ —लङकृतेः कर्तुदौगत्यं अ०, प०, ल०, म० । —लङ्कृतेः कर्तुं दौर्गत्यं इ०, स० । ६ कृतेः अ०, प०, ल०, म०, इ०, स० । ७ —सुन्दरी ल०, म० । ६ विनाशिनी । ६ प्रतिषेद्धी । १० आमन्त्रणी स० ।

संस्कृतानां हिते 'प्रीतिः प्राकृतानां प्रियं प्रियम् । एति द्वितं प्रियं चातः सर्वान् सन्तोषयत्यलम् ॥४५॥ इवं निष्पन्नमेवात्र स्थितमेवायुगान्तरम् । इत्याविभावितोत्साहः प्रस्तुवे प्रस्तुतां कथाम् ॥४६॥ इति पीठिका ।

म्रातः श्रीणकः पीत्वा पुरोः सुचरितामृतम् । म्रासिस्वावियदः शेषं १ हस्तलग्निमवोत्सुकः ॥४७॥ समृत्याय सभामध्ये प्राञ्जिलः प्रणतो मनाक् । पुनिविद्यापयामास गौतमं गणनायकम् ॥४८॥ त्वत्प्रसावाच्छ् तं सम्यक्पुराणं परमं पुरोः । निवृत्तोऽसौ यथास्यान्ते तथाहं चातिनिर्वृतः । ४६॥ किल तस्मिन् जयो नाम तीर्थेभूत् पाण्यवाप्रणीः । १ यस्याद्यापि जिताकंस्य प्रतापः प्रथते क्षितौ ॥४०॥ यस्य विग्वजय मेघकुमारविजय स्वयम् । वीरपट्टं समुद्धृत्य बबन्ध भरतेश्वरः ॥४१॥ पुरस्तीर्थकृतां पूर्वश्चित्रणां भरतेश्वरः । वानतीर्थकृतां श्रेयान् किलासौ । च स्वयंवरे ॥४२॥ म्राकंकीति पुरोः पौत्रं सङ्गरे कृतसङ्गरः । वानतीर्थकृतां श्रेयान् किलासौ । क्षेत्राक्षा सहेलया ॥४३॥ सेनान्तो वृषभः कुम्भो रथान्तो वृदसंज्ञकः । धनुरन्तः शतो वेवशर्मा भावान्तवेवभाक् ॥४४॥ नन्वनः सोमवत्ताह्वः सूरवत्तो गुणैर्गृरः । वायुशर्मा यशोबाहुर्वेवाग्निश्चाग्निवेववाक् ॥४४॥ म्राग्निक्त्रमृत् समहीधरः । महेन्द्रो वसुवेवश्च ततः पश्चाद्वसुन्धरः ॥४६॥ म्राग्निर्वार्वस्त्रमृत् समहीधरः । महेन्द्रो वसुवेवश्च ततः पश्चाद्वसुन्धरः ॥४६॥

करनेवाली है, आनेवाले पापोंको रोकनेवाली है और पुण्योंको बुलानेवाली है इसलिये इसका सदा ध्यान करते रहना चाहिये ।।४४।। उत्तम मनुष्योंकी हितमें प्रीति होती है और साधारण मनुष्योंको जो इष्ट है वही प्रिय होता है, यह पुराण हितरूप भी है और प्रिय भी है अतः सभी-को अच्छी तरह सन्तुष्ट करता है ॥४५।। यह तैयार हुआ पुराण अवश्य ही इस संसारमें युगान्तर तक स्थिर रहेगा इस प्रकार जिसे उत्साह प्रकट हुआ है ऐसा में अब प्रकृत कथाका प्रारम्भ करता हूँ ॥४६॥ (इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई।)

अथानन्तर—राजा श्रेणिक भगवान् वृषभदेवके उत्तम चिरतरूपी अमृतको पीकर हाथमें लगे हुए की तरह उसके शेष भागको भी आस्वादन करनेकी इच्छा करता हुआ अत्यन्त उत्कठित हो उठा ॥४७॥ उसने सभाके बीचमें खड़े होकर हाथ जोड़े, कुछ शिर भुकाकर नमस्कार किया और फिर गौतम गणधरसे इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवन्, मैंने आपके प्रसादसे श्री वृषभदेवका यह उत्कृष्ट पुराण अच्छी तरह श्रवण किया है। जिस प्रकार भगवान् वृषभदेव इस पुराणके अन्तमें निर्वाणको प्राप्त होकर सुखी हुए हैं उसी प्रकार में भी इसे सुनकर अत्यन्त सुखी हुआ हूँ। ऐसा सुना जाता है कि भगवान् वृषभदेवके तीर्थमें सब राजाओं में श्रेष्ठ जयकुमार नामका वह राजा हुआ था, जिसने अर्ककीर्तिको भी जीता था और जिसका प्रताप आज भी पृथिवीपर प्रसिद्ध है।। दिग्विजयके समय मेघकुमारको जीत लेनेपर जिसके लिये स्वयं महाराज भरतने वीरपट्ट निकालकर बाँघा था, जिस प्रकार तीर्थकरोंमें वृषभदेव, चत्रवित्यों में सम्प्राट् भरत और दान तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवालोंमें राजा श्रेयांस सर्वप्रथम हुए हैं उसी प्रकार जो स्वयंवरकी विधि चलानेमें सर्वप्रथम हुआ है, जिसने युद्धमें प्रतिज्ञा कर श्री वृषभदेवके पोते अर्ककीर्तिको अकेले ही लीलामात्रमें जीतकर बाँघ लिया था तथा वृषभसेन १, कुम्भ २, दृढरथ ३, शतधनु ४, देवशर्मा ५, देवभाव ६, नन्दन ७, सोमदत्त ८, गुणोंस श्रेष्ठ सूरदत्त ९, वायुशर्मा १०, यशोबाहु ११, देवशर्मा १२, अग्निदेव १३, अग्निगुप्त १४, मित्राग्नि १५, हरुभृत् १६,

१ उत्तमपुरुषाणाम् । २ परिणमनसुसावधे । ३ साधारणानाम् । ४ आपातरमणीयम् । अनुभवनकाले सुन्दरिमत्यर्थः । ५ इष्टम् । ६ पुराणम् । ७ प्रारम्भे । ५ वृषभस्य । ६ आस्वादियतुमिच्छुः । १० हस्तालग्न-अ०, प०, ल०, म०। ११ ईषत् । १२ अतिसुसी । १३ जयस्य । १४ जयकुमारः । १५ नप्तारम् । १६ कृतप्रतिज्ञः । १७ वबन्ध ।

स्रवलो मेरसंब्रञ्च ततो मेरधनाह्नयः। मेरमूतियंशोयक्रप्रान्तसर्वाभिधानकौर ॥५७॥
सर्वगुप्तः प्रियप्रान्तसर्वो देवान्तसर्ववाक् । सर्वादिविजयो गुप्तो विजयादिस्ततः परः ॥५६॥
विजयमित्रो विजयिकोऽपराजितसंक्षकः। वसुमित्रः सविश्वादिसेनः सेनान्तसाधुवाक् ॥५६॥
देवान्तसत्यः सत्यान्तदेवो गुप्तान्तसत्यवाक् । सत्यमित्रः सतां ज्येष्ठः सम्मितो निर्मलो गुणैः ॥६०॥
विनीतः सम्बरो गुप्तो मुन्यदिर्मृनिवस्तवाक् । मृनियक्षो मृनिर्वेवप्रान्तो यक्षान्तगुप्तवाक् ॥६१॥
विन्नातः स्वयम्भूश्च देवदसान्तगौर भगौ । भगादिफल्गुः फल्यवत्तगुप्तो मित्रादिफल्गुःः ॥६२॥
प्रजापतिः सर्वसन्धो वरुणो धनपालकः । मघवान् राश्यम्ततेजो महावीरो महारयः ॥६३॥
विशालाको महावालः शुविसालस्ततः परः । वज्यश्च वज्यसारश्च चन्त्रचूलसमाह्नयः ॥६४॥
जयो महारसः कच्छमहाकच्छावतुच्छकौ । निर्मावनिपरन्यौ च बलातिवलसंक्षकौ ॥६४॥
बलान्तभन्नो नन्दी च महाभागी परस्ततः । मित्रान्तनन्दी देवान्तकामोऽनुपमलक्षणः ॥६६॥
चतुर्भिरिधकाशीतिरिति लद्धगंणाधिपाः । एते सप्तिद्वसंयुक्ताः सर्वे वेद्यनुवादिनः ॥६७॥
स एवासीद् गृहत्यागाद् एतेष्वप्युदितोदितः । एकसप्ति संख्यानसम्प्राप्तगणनो गणी ॥६॥।
पुराणं तस्य मे बूहि महसत्रास्ति कौतुकम् । भव्यचातकवृत्वस्य प्रघणो भगवानिति ॥६६॥
ततः स्वस्य समालक्य गणाधीशावन् ग्रहम् । मलञ्चकार स्वस्थानम् इद्धितत्वा हि धोधनाः ॥७०॥
यत्प्रदुमिष्टमस्माभिः पृष्ट शिष्ट त्वयंव तत् । चेतो जिह्य त्वमस्माक्षमित्यस्तावौत् ।

प्रसिद्ध महीधर १७, महेन्द्र १८, वसुदेव १९, उसके अनन्तर वसुंधर २०, अचल २१, मेरु २२, तदनन्तर मेरुधन २३, मेरुभूति २४, सर्वयश २५, सर्वयज्ञ २६, सर्वगुप्त २७, सर्वप्रिय २८, सर्वदेव २९, सर्वविजय ३०, विजयगुप्त ३१, फिर विजयमित्र ३२, विजयिल ३३, अपरा-जित ३४, वसुमित्र ३५, प्रसिद्ध विश्वसेन ३६, साधुसेन ३७, सत्यदेव ३८, देवसत्य ३९, सत्य-गुप्त ४०, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ सत्यिमत्र ४१, गुणोंसे युक्त निर्मल ४२, विनीत ४३, संवर ४४, मुनिगुप्त ४५, मुनिदत्त ४६, मुनियज्ञ ४७, मुनिदेव ४८, गुप्तयज्ञ ४९, मित्रयज्ञ ५०, स्वयंभू ५१, भगदेव ५२, भगदत्त ५३, भगफल्गु ५४, गुप्तफल्गु ५५, मित्रफल्गु ५६, प्रजापति ५७, सर्वसंघ ५८, वरुण ५९, धनपालक ६०, मघवान् ६१, तेजोराशि ६२, महावीर ६३, महारथ ६४, विशालाक्ष ६५, महाबाल ६६, शुचिशाल ६७, फिर वज्र ६८, वज्रसार ६९, चन्द्रचूल ७०, जय ७१, महारस ७२, अतिशय श्रेष्ठ कच्छ ७३, महाकच्छ ७४, निम ७५, विनमि ७६, बल ७७, अतिबल ७८, भद्रबल ७९, नन्दी ८०, फिर महाभागी ८१, नन्दिंमित्र ८२, कामदेव ८३ और अनुपम ८४। इस प्रकार भगवान् वृषभदेवके ये ८४ गणधर थे, ये सभी सातों ऋद्धियोंसे सिहत थे और सर्वज्ञ देवके अनुरूप थे। इन चौरासी गणधरोंमें जो घरका त्याग कर अत्यन्त प्रभावशाली, गुणवान् और इकहत्तरवीं संख्याको प्राप्त करनेवाला अर्थात् इकहत्तरवाँ गणधर हुआ था, उन्हीं जयकुमारका पुराण मुभे कहिये क्योंकि उसमें बहुत भारी कौतुक है। आप भव्यजीवरूपी चातक पक्षियोंके समृहके लिये उत्तम मेघके समान हैं ॥४८-६९॥

तदनन्तर गणधरदेवसे अपना अनुग्रह जानकर राजा श्रेणिक अपने स्थानको अलंकृत करने लगा अर्थात् अपने स्थानपर जा बैठा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष संकेतको जानने-वाले होते हैं।।७०।। 'हे शिष्ट' जिसे हम लोग पूछना चाहते थे वही तूने पूछा है इसलिये

१ सर्वयशाः सर्वयज्ञाः । २ देवदत्तभगदत्तौ । ३ सर्वज्ञसुदृशः । ४ पर्यभ्युदयवान् । प्रतिख्यात इत्यर्थः । ५ एतेषु चतुरशीतिगराधरदेवेष्वेकसप्ततिसंख्यां प्राप्तगरानाः । ६ गुराी ल०, म० । ७ जयस्य । प्रकृष्टमेष इति विज्ञापयामास । ६ ज्ञात्वेत्यर्थः । १० स्तुतिमकरोत् ।

गणी तेनेति सम्पृष्टः प्रवृत्तस्तदनुष्रहे । नार्थिनो विमुखान् सन्तः कुर्वन्ते तद्धि तद्वतम् ।।७२॥ शृणु श्रेणिक संप्रशनस्त्वयात्रावसरे कृतः । नाराधयन्ति कान्वाते सन्तोऽवसरवेदिनः ।।७३॥ कथोमुखम्

इह जम्बूसित द्वीपे दक्षिणे भरते महान्। वर्णाभमसमाकीणीं देशोऽस्ति कृष्णाझगलः ।।७४।। धर्मार्थकासमोक्षाणाम् एको लोकेऽयसाकरः । भाति स्वर्गं इव स्वर्गे विमानं वाऽमरेशितुः ।।७४।। हास्तिनाल्यं पुरं तत्र विचित्रं सर्वसम्पदा । सम्भवं मृषयद्वाद्वी लक्ष्म्याः कृलगृहायितम् ।।७६।। पतिः पतिर्वा ताराणाम् सस्य सोमप्रभोऽभवत् । कृवंन् "कृवलयाद्वादं सत्करः स्वेवंधाभयः ।।७६।। तस्य लक्ष्मीमनाक्षिप्य वक्षःस्थलनिवासिनी । लक्ष्मीरियं द्वितीयेति प्रक्ष्या लक्ष्मीवती सती ।।७६।। तयोजयोऽभवत् सून्ः प्रकाविक्षमयोरिव । तन्वभाजन्मनः क्षिति लक्ष्मीमिव गुणाजिताम् ।।७६।। सृताञ्चतुर्वशास्यान्ये जित्ररे विजयादयः । गुणेर्मन् व्यतिकान्ताः संख्यया रासवृशोऽपि ते ।।८०।। प्रवृद्धनिजचेतोभिस्तेः पञ्चदशिभर्भृशम् । कान्तेः कलाविशेषविं पराजराजो रराज सः ।।८१।।

इस जम्बू द्वीपके दक्षिण भरतक्षेत्रमें वर्ण और आश्रमोंसे भरा हुआ कुरुजांगल नामका बड़ा भारी देश है। 1981। संसारमें यह देश धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थीं की एक खान है। तथा यह देश स्वर्गके समान है अथवा स्वर्गमें भी इन्द्रके विमानके समान है। १७५।। उस देशमें हस्तिनापुर नामका एक नगर है जो कि सब प्रकारकी सम्पदाओं से बड़ा ही विचित्र है तथा जो समुद्रमें लक्ष्मीकी उत्पत्तिको भूठा सिद्ध करता हुआ उसके कुलगृहके समान जान पड़ता है।।७६॥ उस नगरका राजा सोमप्रभ था जो कि ठीक चन्द्रमाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने उत्तम कर अर्थात् किरणोंसे कुवलय अर्थात् कुमुदोंको आनन्दित-विकसित करता हुआ बुध अर्थात् बुध ग्रहके आश्रित रहता है उसी प्रकार वह राजा भी अपने उत्तम कर अर्थात् टैक्ससे कुवलय अर्थात् महीमण्डलको आनन्दित करता हुआ बुध अर्थात् विद्वानोंके आश्रयमें रहता था।।७७।। उस राजाकी लक्ष्मीवती नामकी अत्यन्त सुन्दरी पतिव्रता स्त्री थी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो उसकी लक्ष्मीका तिरस्कार न कर वक्षः-स्थलपर निवास करनेवाली दूसरी ही लक्ष्मी हो ॥७८॥ जिस प्रकार बुद्धि और पराक्रम से जय अर्थात् विजय उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन लक्ष्मीमती और सोमप्रभके जय अर्थात् जयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि जन्मसे ही गुणों द्वारा उपार्जन की हुई लक्ष्मी और कीर्तिको विस्तृत कर रहा था ।।७९।। राजा सोमप्रभके विजयको आदि लेकर और भी चौदह पुत्र उत्पन्न हुए थे जो कि संख्यामें समान होनेपर भी गुणोंके द्वारा कुलकरोंको उल्लंघन कर रहे थे।।८०।। जिस प्रकार अतिशय सुन्दर विशेष कलाओंसे चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी

१ स्वाधीनान् कुर्वन्ति । २ कान्वैते अ०, स०। कान्वान्ते ल०, म०। ३ इव। ४ उत्पत्तिम्। ५ अनृतं कुर्वत्। ६ अयं लक्ष्मीशब्दः सम्भवं कुलगृहायितमित्युभत्रापि योजनीयः। ७ कुवलयानन्दं कैरवानन्दं च। द विद्वज्जनाश्रयः। सोमसुताश्रयश्च। ६ तिरस्कारमकृत्वा। १० दर्शनीया। ११ पतिव्रता। १२ जननकालात् प्रारम्य। —जन्मतः ल०, म०। १३ मनुभिः समाना अपि। १४ वा राजा राजा इत्यपि पाठः। चन्द्र इव।

राजा राजप्रभो<sup>र</sup> लक्ष्मीवती देवी प्रियानुजः । श्रेयान् ज्यायान् जयः पुत्रस्तद्राज्यं पूज्यते न कैः ॥६२॥ स पुत्रविटपाटोपः सोमकल्पाङ्गिपिश्चरम् । भोग्यः सम्भृतपुण्यानां स्वस्य जाभूत्तदब्भुत्तम् ॥६३॥ श्रथान्यदा जगत्कामभोगवन्धून् विद्युप्रभः । ग्रितित्याशुचिदुःखान्यान्मत्वा यायात्म्यवीक्षणः ॥६४॥ विरुप्य राज्यं संयोज्य 'धुर्ये शौर्योजिते जये । 'ग्रजपीदार्यवी'र्यादिप्राज्यराज्यसमुत्सुकः ॥६४॥ ग्रभ्यत्य वृषभाभ्याशं दीक्षित्वा मोक्षमन्वभूत् । श्रेयसा सह नार्पत्यम् प्रमुजेन यथा पुरा ॥६६॥ पितुः पदमिष्ठाय ज्योऽतापि महीं महान् । महतोऽनुभवन् भोगान् संविभज्यानुजेः समम् ।॥६॥ एकदाऽयं विहारायं बाह्योद्यानमुपागतः । तत्रासीनं समालोक्य शीलगुप्तं महामुनिम् ॥६॥ प्रकाशयं विहारायं बाह्योद्यानमुपागतः । तत्रासीनं समालोक्य शीलगुप्तं ए महामुनिम् ॥६॥ विःपरीत्य नमस्कृत्य नृत्वा भक्तिभरान्वितः । श्रुत्वा धर्मं तमापृच्छ्य प्रीत्या प्रत्यविशत् पुरीम् ॥६॥ तस्मिन् वने वसन्नागमियुनं सह भूभुजा । श्रुत्वा धर्मं सुधां मत्वा पपौ प्रीत्या दयारसम् ॥६०॥ कदाचित् प्रावृहारमभे प्रचण्डाशनिताडितः । मृत्वाऽसौ शान्तिमादाय नागो नागाऽमरोऽभवत् ॥६१॥

प्रकार अपने तेजको बढ़ानेवाले, अतिशय सुन्दर और विशेष कलाओंको घारण करनेवाले उन पन्द्रह पुत्रोंसे राजाधिराज सोमप्रभ सुशोभित हो रहे थे ॥८१॥ जिस राज्यका राजा सोमप्रभ था, लक्ष्मीमती रानी थी, प्रिय छोटा भाई श्रेयांस था और बड़ा राजपुत्र जयकुमार था भला वह राज्य किसके द्वारा पूज्य नहीं होता ? ॥८२॥ जिसपर पुत्रक्ष्पी शाखाओंका विस्तार है ऐसा वह राजा सोमप्रभक्ष्पी कल्पवृक्ष, पुण्य संचय करनेवाले अन्य पुरुषोंको तथा स्वयं अपने आपको भोग्य था यह आश्चर्यकी बात है। भावार्थ-पुत्रों द्वारा वह स्वयं सुखी था तथा अन्य सब लोग भी उनसे सुख पाते थे ॥८३॥

अथानन्तर किसी समय, पदार्थींके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले राजा सोमप्रभ संसार, शरीर, भोग और भाइयोंको क्रमशः अनित्य, अपवित्र, दुःखस्वरूप और अपनेसे भिन्न मानकर विरक्त हुए तथा कभी नष्ट न होनेवाले अनन्त वीर्य आदि गुणोंसे श्रेष्ठ मोक्षरूपी राज्यके पाने में उत्सुक हो, शूरवीर तथा धुरंधर जयकुमारको राज्य सौंपकर भगवान् वृषभदेवके समीप गये और वहाँ अपने छोटे भाई श्रेयांसके साथ दीक्षा लेकर मोक्षसुखका अनुभव करने लगे। जिस प्रकार वे पहिले यहाँ अपने छोटे भाईके साथ राज्यसुखका उपभोग करते थे उसी प्रकार मोक्षमें भी अपने छोटे भाईके साथ वहाँका सुख उपभोग करने लगे। भावार्थ-दोनों भाई मोक्षको प्राप्त हुए ॥८४-८६॥ इधर श्रेष्ठ जयकुमार पिताके पदपर आसीन होकर पृथिवी का पालन करने लगा। और अपने बड़े भारी भोगोपभोगोंको बाँटकर छोटे भाइयोंके साथ साथ उनका अनुभव करने लगा ।।८७।। एक दिन वह जयकुमार क्रीड़ा करनेके लिये नगरके बाहर किसी उद्योनमें गया उसने वहाँ विराजमान शीलगुप्त नामके महामुनिके दर्शन कर उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, बड़ी भारी भिनतके साथ साथ नमस्कार किया, स्तुति की, प्रीतिपूर्वक धर्म सुना और फिर उनसे आज्ञा लेकर नगरको वापिस लौटा ।।८८-८९।। उसी वनमें साँपों का एक जोड़ा रहता था उसने भी राजाके साथ साथ धर्म श्रवणकर उसे अमृत मान बड़े प्रेमसे दयारूपी रसका पान किया था।।९०।। किसी समय वर्षाऋतुके प्रारम्भमें प्रचण्ड वज्रके पड़ने से उस जोड़े में का वह सर्प शान्ति धारण कर मरा जिससे नागकुमार जातिका देव हुआ

१ सोमप्रभः । २ शाखातिशयः । ३ सोमप्रभः । ४ यथात्मस्वरूपदर्शी । ५ धुरन्धरे । ६ अक्षय्य । ७ महत्त्व । ८ प्रकृष्टराज्योत्कण्ठित इत्यर्थः । ६ समीपम् । १० निजानुजेन । ११ नृपतित्वम् । १२ राजकाले यथा । १३ आश्रित्य । १४ पालयति स्म । १५ सह ल०, म० । १६ –गुप्तमहा–ल०, म० ।

मन्ये सुरिभमा रह्य पुनस्तद्वनमापतत् । नागीं भृतवतीं धर्म राजाऽत्रे सहात्मना ॥६२॥ वीक्ष्य काको दरेणामा जातको पो विजातिना । लीलानी लोत्यले नाहत् वस्पती तो घिगित्यसौ ॥६३॥ पलायमानौ पाषाणैः काष्ठेलींष्ठैः पदातयः । मध्नत् सर्वे न को वाऽत्र दुश्चिरित्राय कृप्यति ॥६४॥ पापः स तद्वणे मृत्वा वेदना कृष्यित्त । नाम्नाऽजायत गङ्गायां कालीति जलवेवता ॥६४॥ सङ्जातानुशया साध्य घृत्वा धर्मं हृदि स्थिरम् । भूत्वा प्रिया स्वनागस्य राज्ञा स्वमृतिम बवीत् ॥६६॥ नागामरोऽपि तां पश्यन् कोषावेवममन्यत । वर्णातेन श्वेति विवेदाधी नेंद्र्यं मामिमं धवम् । ११ तत्राणान् हरे यावव् भुजङ्गा केन वाऽस्म्यहम् ॥६५॥ विधवेति विवेदाधी नेंद्र्यं मामिमं धवम् । ११ तत्राणान् हरे यावव् भुजङ्गा केन वाऽस्म्यहम् ॥६८॥ इत्यतोऽसौ विश्वेद्र्यं जयं तद्गृहमासवत् । न सहन्ते ननु स्त्रीणां तियं श्वेद्र पराभवम् ॥६६॥ श्वेद्र जयो रात्रो श्रीमत्याः । श्वेद्र प्रिये । श्वेद्र विक्रमं कान्ति हिकं पारले किकम् ॥१००॥ श्वामिजात्यं वयो रूपं विद्यां वृत्तं यद्यः श्वियम् । विभुत्वं विक्रमं कान्ति हिकं पारले किकम् ॥१००॥ प्रीतिमप्रीतिमादेयम् मृतावेयम् कृषां त्रपाम् । हानि वृद्धि गुणान् दोषान् गणयन्ति न योषितः ॥१०२॥ धर्मः कामस्य । स्वत्ये विक्रनेयो विक्तेनायं तु सत्पयः । क्रीणन्त्ययं स्त्रियस्ताभ्यां । विक्र तासां वृद्धगृष्नुताम् । १०२॥ धर्मः कामस्य । विक्तेनायं तु सत्पयः । क्रीणन्त्ययं स्त्रियस्ताभ्यां । विक्र तासां वृद्धगृष्ठनुताम् । १०२॥ धर्मः कामस्य । विक्तेनायं तु सत्पयः । क्रीणन्त्ययं स्त्रियस्ताभ्यां । विक्ति तासां वृद्धगृष्ठनुताम् । १०२॥

॥९१॥ किसी दूसरे दिन वही राजा जयकुमार हाथीपर सवार होकर फिर उसी वनमें गया और वहाँ अपने साथ साथ मुनिराजसे धर्म श्रवण करनेवाली सर्पिणीको काकोदर नामके किसी विजातीय सर्पके साथ देखकर बहुत ही कुपित हुआ तथा उन दोनों सर्प सिपणीको धिवकार देकर कीड़ाके नील कमलसे उन दौनोंका ताड़न किया ॥९२-९३॥ वे दोनों वहाँसे भागे किन्तु पैदल चलनेवाले सेनाके सभी लोग भागते हुए उन दोनोंको लकड़ी तथा ढेलोंसे मारने लगे सो उचित ही है क्योंकि इस संसारमें दुराचारी पुरुषोंपर कौन क्रोध नहीं करता है ? ।।९४।। उन घावोंके द्वारा दुःखसे व्याकुल हुआ वह पापी सर्प उसी समय मरकर गंगा नदीमें काली नामका जलदेवता हुआ ॥९५॥ जिसे भारी पश्चात्ताप हो रहा है ऐसी वह सर्पिणी हृदयमें निश्चल धर्मको धारणकर मरी और मरकर अपने पहलेके पति नागकुमारदेवकी स्त्री हुई । वहाँ जाकर उसने उसे राजाके द्वारा अपने मरणकी सूचना दी ।।९६।। वह नागकुमार देव भी उसे देखकर क्रोधसे ऐसा मानने लगा कि इस दुष्ट राजाने अहंकारसे इस बेचारी सर्पिणी को व्यर्थ ही मार दिया ॥९७॥ उस मूर्खने इसे विधवा जाना, यह न जाना कि इसका मेरा जैसा पति है इसलिये में जबतक उसका प्राण हरण न करूं तबतक सर्प (नागकुमार) कैसे कहला सकता हूँ ? ऐसा सोचता हुआ वह नागकुमार जयकुमारको काटनेकी इच्छासे शीघ्र ही उसके घर आया सो ठीक ही है क्योंकि तिर्यञ्च भी स्त्रियोंका पराभव सहन नहीं कर सकते हैं ।।९८-९९।। जयकुमार रात्रिके समय शयनागारमें अपनी रानी श्रीमतीसे कह रहा था कि हे प्रिये, आज मैंने एक कौतुक देखा है उसे सुन, ऐसा कहकर उसने उस सर्पिणीकी सब कुचेष्टाएं कहीं ॥१००॥ इसी प्रकरणमें वह कहने लगा कि देखो स्त्रियाँ कुलीनता, अवस्था, रूप, विद्या, चारित्र, यश, लक्ष्मी, प्रभुता, पराक्रम, कान्ति, यह लोक-परलोक, प्रीति, अप्रीति, ग्रहण करने योग्य, ग्रहण न करने योग्य, दया, लज्जा, हानि, वृद्धि, गुण और दोषको कुछ भी नहीं गिनती हैं।।१०१-१०२।। धनके द्वारा धर्म और कामका संचय करना चाहिये यह तो

१ आगच्छत् । २ सर्पिणीम् । ३ आर्काणतवतीम् । ४ अन्यजातिसर्पेण सह कामक्रीडां कुर्वतीम् । ४ ताडयित स्म । ६ घ्नित्त स्म । ७ कोपं करोति । ६ निजभर्तृ चरनागामरस्य । ६ नृपेण जातनिजमरणम् । १० जयेन । ११ अगितका । १२ पितम् । १३ तत्प्राणान्न हरे ल०, म०, अ० । १४ दंशितुमिच्छः । १४ शय्यागृहे । 'उषन्ति शयनस्थानं वासागारं विशारदः' इति हलायुधः । १६ निजिप्रयायाः । १७ कुलजत्वम् । १६ संचेतुं योग्यः । १६ धर्मकामाभ्याम् । २० समृद्धाभिलाषिताम् ।

बृश्चिकस्य विषं पश्चात् पन्नगस्य विषं पुरः । योषितां वृषितेच्छानां विश्वतो विषमं विषम् ॥१०४। सत्याभासंनं तेः स्त्रीणां विश्वता ये न षीधनाः। रद्वःभृतीनामिवैताभ्यो मुक्तास्ते मुक्तिबल्लभाः॥ १०५॥ तासां किमुख्यते कोपः प्रसादोऽपि भयक्तूरः । हन्त्यधीकान् 'प्रविश्यान्तः प्रगाधसित्तां यथा ॥१०६॥ 'जालकरिन्द्रजालेन' वञ्च्या ग्राम्या हि मायया॥ ताभिः सेन्द्रो 'गृश्वं ञ्च्यस्त रेन्नायामातरः स्त्रियः ताः अयन्ते गृणान्नेव नाशभीत्या यवि श्रिताः । तिष्ठन्ति न चिरं प्रान्ते नश्यन्त्यपि च ते स्थिताः ॥१०६॥ दोषाः कि तन्मयास्तासु दोषाणां कि समुद्भवः । तासां वोषभ्य इत्यत्र न कस्यापि विनिश्चयः ॥१०६॥ निगृंणान् गृणिनो मन्तुं गृणिनः खलु निगृंणान् । रिश्नाशकत् परमात्माऽपि मन्यन्ते ता हि हेलया ॥ मोक्षो गृणमयो नित्यो रिवोषमय्यःस्त्रियश्चलाः । तासां नेच्छन्ति निर्वाणम् ग्रत एवाप्तसूक्तिषु ॥१११॥ सक्मीः सरस्वतो कीर्तिम् कितस्त्वमिति विश्वताः । बुर्लभास्तासु वल्लोषु कल्पवल्ल्य इव प्रिये ॥११२॥ इत्येतच्चाह तच्श्रुत्वा तं रेण्णघासुरहिस्तदा । पापिना चिन्तितं पापं मया पापापलापतः स्व ।।११२॥

समीचीन मार्ग है परन्तु स्त्रियां धर्म और कामसे धन खरीदती हैं अतः उनकी इस बढ़ी हुई लोल्पताको धिक्कार हो ॥१०३॥ विष बिच्छ्के पीछे (पूँछपर) और साँपके आगे (मुँहमें) रहता है परन्तु जिनकी इच्छाएं दुष्ट हैं ऐसी स्त्रियोंके सभी ओर विषम विष भरा रहता है ॥१०४॥ खोटी श्रुतियोंके समान इन स्त्रियोंके सत्याभास (ऊपरसे सत्य दिखनेवाले परन्तु वास्तवमें भूडे) नमस्कारोंसे जो बुद्धिमान् नहीं ठगे जाते हैं-इनसे बचे रहते हैं वे ही मुक्तिरूपी स्त्रीके वल्लभ होते हैं। भावार्थ-जिस प्रकार कुशास्त्रोंसे न ठगाये जाकर उनसे सदा बचे रहने वाले पुरुष मुक्त होते हैं उसी प्रकार इन स्त्रियोंके हावभाव आदिसे न ठगाये जाकर उनसे बचे रहनेवाले-दूर रहनेवाले पुरुष ही मुक्त होते हैं।।१०५।। जिन स्त्रियोंकी प्रसन्नतां ही भयंकर है उनके क्रोधका क्या कहना है। जिस प्रकार गहरी निदयोंकी निर्मलता मूर्ख लोगोंको भीतर प्रविष्ट कर मार देती है उसी प्रकार स्त्रियोंकी प्रसन्नता भी मूर्ख पुरुषोंको अपने अधीन कर नष्ट कर देती है ।।१०६।। इन्द्रजाल करनेवाले अपने इन्द्रजाल अथवा मायासे मूर्ख ग्रामीण पुरुषों को ही ठगा करते हैं परन्तु स्त्रियाँ इन्द्र सहित बृहस्पतिको भी ठग लेती हैं इसलिये स्त्रियाँ माया-चारकी माताएँ कही जाती हैं।।१०७॥ प्रथम तो गुण स्त्रियोंका आश्रय लेते ही नहीं हैं यदि कदाचित् आश्रयके अभावमें अपना नाश होनेके भयसे आश्रय लेते भी हैं तो अधिक समय तक नहीं ठहरते और कदाचित् कुछ समयके लिये ठहर भी जाते हैं तो अन्तमें अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं ।।१०८।। दोषोंका तो पूछना ही क्या है ? वे तो स्त्रीस्वरूप ही हैं अथवा दोषोंकी उत्पत्ति स्त्रियोंमें है अथवा दोषोंसे स्त्रियोंकी उत्पत्ति होती है इस बातका निश्चय इस संसार में किसीको भी नहीं हुआ है ॥१०९॥ निर्गुणोंको गुणी और गुणियोंको निर्गुण माननेके लिये परमात्मा भी समर्थ नहीं है परन्तु स्त्रियाँ ऐसा अनायास ही मान लेती हैं ॥११०॥ मोक्ष गुण स्वरूप और नित्य है परन्तु स्त्रियाँ दोषस्वरूप और चंचल हैं मानो इसीलिये अरहन्तदेवके शास्त्रोंमें उनका मोक्ष होना नहीं माना गया है।।१११।। हे प्रिये, जिस प्रकार लताओं में कल्पलता दुर्लभ है उसी प्रकार स्त्रियोंमें लक्ष्मी, सरस्वती, कीर्ति, मुक्ति और तू ये प्रसिद्ध स्त्रियाँ अत्यन्त दुर्लभ हैं ।।११२।। यह सब जयकुमारने अपनी स्त्रीसे कहा, उसे सुनकर जयकुमारको

१ दुष्टवाञ्छानाम् । २ दुष्टशास्त्राणाम् । ३ प्रवेशं कारियत्वा । ४ वञ्चकैः । ५ इन्द्रजाल-सञ्जातया माययेति सम्बन्धः । ६ परीक्षाशास्त्रबहिर्भूताः । ७ स्त्रीभिः । ५ इन्द्रजालादिदेवताभूतेन्द्र-सिहतः । ६ तदिन्द्रमन्त्री बृहस्पतिः । १० तत् कारणात् । ११ नाभवत् । १२ स्त्रियः । १३ दोष-वत्य-ल०, म० । १४ हन्तुमिच्छः । १५ पापिष्ठायाः निह्नवात् । 'अपलापस्तु निह्नवः' इत्यभिधानात् ।

मार्याणामिष वाग्भूयो विचार्या कार्यवेदिभिः । वर्ज्यायाः कि पुनर्नार्याः कामिनां का विचारणा ।।११४।। भवेऽस्मिन्नेव भक्योऽयं भविष्यति भवान्तकः । तम्नास्य भयमन्येभ्यो भयमेत् द्व्यंविणाम् ।।११४।। महं कृतः कृतो धर्मः संसर्गादस्य सोऽप्यभूत् । ममेह मुक्तिपर्यन्तो नान्यत् सत्सङ्गमाद्धितम् ।।११६।। इत्यनुष्याय निःकोपः कृतवेदी जयं स्वयम् । रत्नेरनष्यः सम्पूज्य स्वप्रपञ्चं निगद्य च ।।११७।। मां स्वकार्ये स्मरेत्युक्त्वा स्वावासः प्रत्यसौ गतः । हन्ताऽत्यूजितपुण्यानां भवत्यभ्युद्यावहः ।।११८।। स चिकणा सहाक्रम्य दिक्चकं व्यक्तविक्रमः । कमान्नियम्ये व्यायामं संयमीव शमं श्रितः ।।११६।। ज्वलत्त्रतापः सौम्योऽपि निर्गुणोऽपि गुणाकरः । सुसर्वाङ्गोऽप्यनङ्गाभः सुखेन स्वपुरे स्थितः ।।१२०।। म्रय देशोऽस्ति विस्तीर्णः काशिस्तक्रैव विश्वतः । पिण्डीभूता भयात्काललुण्टाकादिव भोगभूः ।।१२१।। तद्यपि खलु विद्यन्ते कल्पवल्लीपरिष्कृताः । द्रुमाः कल्पद्रुमाभासादिचत्रास्तत्र क्वचित् क्वचित् ।।१२२।। तत्रैवाभीष्टमावर्ज्यं पत्तत्रे पत्तत्रे त्यानुभूयते । स्र त त्र ज्ञेतिति निःशङ्कं शङ्के स्वर्गापवर्गयोः ।।१२३।।

मारनेकी इच्छा करनेवाला वह नागकुमार अपने मनमें कहने लगा कि देखो उस स्त्रीके पाप छित्रानेसे ही मुक्त पापीने इस पापका चिन्तवन किया है।।११३।। कार्यके जाननेवाले पुरुषों को सज्जनोंके वचनोंपर भी एक बार पुनः विचार करना चाहिये फिर त्याग करने योग्य स्त्रियों के वचनोंकी तो बात ही क्या है ? उनपर तो अवश्य ही विचार करना चाहिये परन्तु कामी जनोंको यह विचार कहाँ हो सकता है ? ।।११४।। यह भव्य जीव इसी भवमें संसारका नाश करनेवाला होगा, इसलिये इसे अन्य लोगोंसे कुछ भय होनेवाला नहीं है बितक जो इसे भय देना चाहते हैं उन्हें ही यह भय है ।।११५।। में कहाँ ? और यह धर्म कहाँ ? यह धर्म भी मुभे इसीके संसर्गसे प्राप्त हुआ है इसलिये इस संसारमें मुक्ते मोक्ष प्राप्त होनेतक सज्जनोंके समागम के सिवाय अन्य कुछ कल्याण करनेवाला नहीं है।।११६।। ऐसा विचारकर वह नागकुमार क्रोधरिहत हुआ, उपकारको जानकर उसने अमूल्य रत्नोंसे स्वयं जयकुमारकी पूजा की, उसे मारने आदिके जो विचार हुए थे वे सब उससे कहे और अपने कार्यमें मुभे स्मरण करना इस प्रकार कहकर वह अपने स्थानको लौट गया सो ठीक ही है क्योंकि जिसका पुण्य तेज है उसका मारनेवाला भी कल्याण करनेवाला हो जाता है।।११७-११८।। व्यक्त पराक्रमको धारण करनेवाला वह जयकुमार चक्रवर्ती भरत महाराजके साथ साथ सब दिशाओंपर आक्रमण कर और अनुक्रमसे इधर उधरका फिरना बन्द कर संयमीके समान शान्तभावका आश्रय करने लगा ।।११९।। जो सौम्य होनेपर भी प्रज्वलित प्रतापका धारक था, निर्गुण (गुणरहित, पक्ष में सबमें मुख्य) होकर भी गुणाकर (गुणोंकी खानि) था और सुसर्वाङ्ग (जिसके सब अंग सुन्दर हैं ऐसा) होकर भी अनङ्गाभ (शरीररहित, पक्षमें कामदेवके समान कान्तिवाला) था ऐसा वह जयकुमार सुखसे अपने नगरमें निवास करता था ॥१२०॥

अथानन्तर-इसी भरतक्षेत्रमें एक प्रसिद्ध और बहुत बड़ा काशी नामका देश है जो कि ऐसा विदित होता है मानो कालरूपी लुटेरेके भयसे भोगभूमि ही आकर एक जगह एकत्रित हो गई हो ॥१२१॥ वहांपर कहीं कहीं उस समय भी कल्पलताओं में घिरे हुए कल्पवृक्षों के समान अनेक प्रकारके वृक्ष विद्यमान थे ॥१२२॥ चूंकि अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर उनका उपभोग उसी देशमें किया जाता था इसलिये में ऐसा समभता हूँ कि वह काशीदेश

१ कृतज्ञः । २ घातकः । ३ निरुद्ध्य । विविधव्यापारिमिति शेषः । त्यक्त्वा विविधव्यापारिमित्यर्थः । ४ विविधगमनम् । ५ अप्रधानरिहतोऽपि । "गुगोऽप्रधाने रूपादौ मौर्व्या शूके वृकोदरे । शुभे सत्त्वादिसन्ध्यादिविद्यादिहरितादिषु" इत्यभिधानात् । ६ भरतक्षेत्रे । ७ दुःकालचोरात् सञ्जातात् । ६ स्वीकृत्य । ६ यस्मात् कारगात् । १० देशे । ११ देशः । १२ तस्मात् कारगात् ।

वाराणसी पुरी तत्र जिस्वा तामामरीं पुरीम् । 'स्रमानेस्तिद्वमानानि स्वसौषेरिव सा' इस्सीत् । १२४॥ प्राक् समु ज्वितदुष्कर्मा न 'तत्रोत्पत् महंति । प्रमादादिप तज्जोऽपि स्यात् कि पापी मनस्यपि ॥१२४॥ एवं भवत्रयश्चेयःसूचनी वर्मवर्गनि । विनेयान् जिनविद्येव सा' इन्यस्थान 'प्यवीवृतत् । ११२६॥ नाम्नेव किन्यतारातिस्तस्याः पतिरकम्पनः । विनीतं इव विद्यायाः स्वाभिप्रेतार्थसम्पदः । ११२७॥ पुरोपाजितयुष्यस्य वर्द्धने रक्षणे श्रियः । न नीतिः । किन्नेतं इव विद्यायाः स्वाभिप्रेतार्थसम्पदः । ११२७॥ न हर्ता केवलं दाता न हन्ता पाति केवलम् । सर्वास्तं त्यालयामास स' धर्मविजयी प्रजाः ॥१२६॥ पारमात्म्ये पदे पूज्यो भरतेन यथा पुरः । गृहाश्रमे तथा सोऽपि सा तस्य कुलवृद्धता ॥१३०॥ तस्यासीत्सुप्रभादेवी शीतांशोर्वा प्रभा तया । मुनुदे कुमुदाबोधं विद्यत् स कलाश्यः ॥१३१॥ न लक्ष्मीरिप तत्प्रीत्यं सती सा सुप्रजा । सत्फला इव सद्दल्ल्यः पुत्रवत्यस्त्रियः प्रियाः ॥१३२॥

निःसन्देह स्वर्ग और मोक्षको जीतनेवाला था।।१२३।। उस काशीदेशमें एक वाराणसी (बनारस) नामकी नगरी थी जो कि अपने अपरिमित राजभवनोंसे अमरपुरीको जीतकर उसके विमानोंकी हँसी करती हुई सी जान पड़ती थी।।१२४।। जिसने पूर्वजन्ममें पापकर्मीका संचयनकिया है ऐसा जीव उस वाराणसी नगरीमें उत्पन्न होने योग्य नहीं था। तथा उसमें उत्पन्न हुआ जीव प्रमादसे भी क्या कभी मनमें भी पापी हो सकता था? अर्थात् नहीं।।१२५।।

इस तरह भूत, भविष्यत् और वर्तमान सम्बन्धी तीनों भवोंके कल्याणको सूचित करनेवाली वह नगरी जिनवाणीके समान दूसरी जगह रहनेवाले शिष्य लोगोंको भी धर्म-मार्गमें प्रवृत्त कराती थी ।।१२६।। जिस प्रकार विनयी मनुष्य विद्याका स्वामी होता है उसी प्रकार अपने नामसे ही शत्रुओंको कम्पित कर देनेवाला राजा अकम्पन उस नगरीका स्वामी था । जिस प्रकार विद्या अपने अभिलषित पदार्थोंकी देनेवाली होती है उसी प्रकार वह नगरी भी अभिलंषित पदार्थोंको देनेवाली थी ॥१२७॥ पूर्व जन्ममें पुण्य उपार्जन करनेवाले उस राजाकी नीति केवल लक्ष्मीके बढ़ाने और उसकी रक्षा करनेमें ही काम नहीं आती थी किन्तु धर्म और कामके विषयमें भी उसका उपयोग होता था ।।१२८।। वह राजा केवल प्रजासे कर वसूल ही नहीं करता था किन्तु उसे कुछ देता भी था और केवल दण्ड ही नहीं देता था किन्तु रक्षा भी करता था इस प्रकार धर्म द्वारा विजय प्राप्त करनेवाला वह राजा समस्त प्रजाका पालन करता था ।।१२९।। राजा अकम्पनके कुलका बड़प्पन यही था कि भरतमहाराज परमात्मपदमें जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवको पूज्य मानते थे उसी प्रकार गृहस्थाश्रममें उसे पूज्य मानते थे ॥१३०॥ उसके सुप्रभा नामकी देवी थी जोकि चन्द्रमाकी प्रभाके समान थी। जिस प्रकार चन्द्रमा अनेक कलाओंका आश्रय हो अपनी प्रभासे कुमुदाबोध अर्थात् कुमुदिनियों का विकास करता हुआ प्रसन्न (निर्मल) रहता है उसी प्रकार वह राजा भी अनेक कलाओं-विद्याओंका आश्रय हो अपनी सुप्रभा देवीसे कुमुदाबोध अर्थात् पृथिवीके समस्त जीवोंके आनन्द का विकास करता हुआ प्रसन्न रहता था ।।१३१।। उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली वह पति-व्रता सुप्रभादेवी जिस प्रकार राजाको आनन्दित करती थी उस प्रकार लक्ष्मी भी उसे आनन्दित नहीं कर सकी थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार अच्छे फल देनेवाली उत्तम लताएँ प्रिय

१ प्रमाणातीतैः । २ पुरी । ३ हसित स्म । ४ नगर्याम् । ५ दिव्यभाषेव । ६ नगरी । ७ देशान्तरस्थान् । ६ वर्तंयित स्म । ६ विनेयपरः । १० निजाभीष्टार्थसम्पद् यस्यां सा तस्याः । ११ नयनं करणम् । १२ तत् कारणात् । १३ अकम्पनः । १४ शोभनाः प्रजा अपत्यानि यस्या सा सुप्रजाः । सत्पुत्रवतीत्यर्थः ।

तस्यां तन्नाथवंशाप्रगण्यस्येवांशवो रवेः। प्राच्यां 'वीप्त्याप्तविक्वकाः सहस्रमभवन् सुताः ।।१३३।।
हेमाङगदस् केतुश्रीसुकान्ताद्याह्नयेः स तैः। बेष्टितः संव्यवीपिष्ट शकः सामानिकैरिव ।।१३४।।
हिमवत्पद्मयोगंङगासिन्ध् इव ततस्तयोः'। सुते सुलोचनालक्ष्मीमती चास्तां सुलक्षणे ।।१३४।।
सुलोचनाऽसौ बालेव लक्ष्मीः सर्वमनोरमा। कलागुणेरभासिष्ट चित्रकेव प्रविद्धिता ।।१३६।।
सुमत्याच्याऽमलाः शुक्लिनशेवावर्द्धयत् कलाः। धात्री शशाङकरेखायास्तस्याः सातिमनोहराः ।।१३७।।
प्रभूव् रागी स्वयं 'रागस्त'त्कमाब्जं समाधितः। रागाय कस्य वा न स्यात् स्वोचितस्थानसंश्रयः ।।१३८।।
मखेन्द्रचित्रका तस्याः शश्वत्कृवलयं किल । विश्वमाह्मादय'च्चित्रम् प्रनुवृ'त्या कमाब्जयोः ।।१३६।।
रेजुरङगुलयस्तस्याः कमयोर्नखरोचिषा । इयन्त इति मद्वेगाः स्मरेणेव निवेशिताः ।।१४०।।
नताशेषो जयः स्नेहाद् प्रमंसीत्ते ततस्तयोः। या श्रीः कमाब्जयोस्तस्याः सा किमस्ति सरोष्हे ।।१४१।।

होती हैं उसी प्रकार उत्तम पुत्र उत्पन्न करनेवाली स्त्रियाँ भी प्रिय होती हैं।।१३२।। जिस प्रकार पूर्व दिशासे अपनी कान्तिके द्वारा समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली सूर्यकी किरणें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उस सुप्रभादेवीसे नाथवंशके अग्रगण्य राजा अकम्पनके अपनी दीप्ति अथवा तेजके द्वारा दिशाओंको वश करनेवाले हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥१३३॥ हेमाङ्गद, सुकेतुश्री और सुकान्त आदि उन पुत्रोंसे घिरा हुआ वह राजा ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि सामानिक देवोंसे घिरा हुआ इन्द्र सुशोभित होता है।।१३४।। जिस प्रकार हिमवान् पर्वत और पद्म नामकी सरसीसे गङ्गा और सिन्धु ये दो नदियां निकलती हैं उसी प्रकार राजा अकम्पन और रानी सुप्रभाके सुलोचना तथा लक्ष्मीमती ये उत्तम लक्षणोंवाली कन्याएं उत्पन्न हुई थीं ।।१३५।। वह बालिका सुलोचना लक्ष्मीके समान सबके मनको आनिन्दित करनेवाली थी और अपने कलारूपी गुणोंके द्वारा चांदनीके समान वृद्धिको प्राप्त होती हुई सुशोभित हो रही थी।।१३६।। जिस प्रकार शुक्ल पक्षकी रात्रि चन्द्रमाकी रेखाओंकी अत्यन्त मनोहर कलाओंको बढ़ाती है उसी प्रकार सुमित्रा नामकी धाय उस सुलोचनाकी अतिशय मनोहर कलाओंको बढ़ाती थी-उसके शरीरका लालन पालन करती थी ।।१३७।। राग अर्थात् लालिमा उस सुलोचनाके चरण-कमलोंका आश्रय पाकर स्वयं रागी अर्थात् राग करनेवाला अथवा लाल गुणसे युक्त हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि अपने योग्य स्थानका आश्रय किसके रागके लिये नहीं होता ? ॥१३८॥ आश्चर्य है कि उसके नखरूपी चन्द्रमाकी चांदनी दोनों चरण-कमलोंके अनुकूल रहकर भी समस्त कुवलय अर्थात् कुमुदिनियोंको अथवा पृथ्वीमण्डलके आनन्दको निरन्तर विकसित करती रहती थी। भावार्थ-चांदनी कभी कमलोंके अनुकूल नहीं रहती, वह उन्हें निमीलित कर देती है परन्तु सुलोचनाके नखरूपी चन्द्रमाकी चांदनी उसके चरणकमलोंके अनुकूल रहकर भी कुवलय-नीलकमल (पक्षमें महीमण्डल) को विकसित करती थी यह आश्चर्यकी बात थी ॥१३९॥ उसके दोनों पैरोंकी अंगुलियां नखोंकी किरणोंसे ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानो मेरे वेग इतने ही हैं यही समभक्तर कामदेवने ही रथापन की हों। भावार्थ- अभिलाषा चिन्ता आदि कामके दश वेग हैं और दोनों पैरोंकी अंगुलियां भी दश हैं इसिलये वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामदेवने अपने वेगोंकी संख्या बतलानेके लिये ही उन्हें स्थापित किया हो।।१४०।। जिसे सब लोग नमस्कार करते हैं ऐसा जयकुमार भी जिन्हें

१ तेजसा। २ अकम्पनसुप्रभयोः। ३ अरुगगुगाः। ४ सुलोचनाचरगा। ५ मोदति स्म। ६ अनुकूलवृत्त्या। ७ मम सदृशावस्थाः। ८ जयकुमारः। ६ नमस्करोति स्म। १० क्रमाब्जे।

 <sup>&</sup>quot;अभिलाषिवन्तास्मृतिगुग्राकथनोद्वेगसंप्रलापाद्य ।
 उन्मादोऽथ व्याधिर्जंडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ।।"—साहित्यदर्पसो ।

न स्यूले न कुझे नर्जू न बक्ने न च सङ्कटे<sup>र</sup> । विकटे<sup>र</sup> न च तज्जङ्ग्ये झोमाऽन्यंबैनयोरसी<sup>र</sup> ।।१४२।। काञ्चीस्थानं 'तवालोक्येवोरू स्थूले सुसङ्गते । कायगर्भगृहद्वारस्तम्भयष्टचाकृती कृते ।।१४३।। वेदिकेव मनोजस्य झिरो वा स्मरविन्तः । सानुर्वाऽनङ्गशैलस्य झुनुभेऽस्याः कटीतटम् ।।१४४।। कृत्वा कृशं भृशं मध्यं बद्धं भङ्गमयादिव । रज्जुभिस्तिसृमिर्घात्रा" विलिभिर्गाढमावभौ ।।१४५।। नाभिकूपप्रवृत्तास्या 'रसमागंसमृव्गता । श्यामा झाड्वलमालेव र रोमराजिब्यंराजत ।।१४६।। भिन्नो युक्तौ मृतूस्तक्षौ र उष्णो सन्तापहारिणौ । स्तनौ विकद्धधर्माणौ स्याद्वःदस्थितमूहतुः ।।१४७।। सहवक्षोनिवासिन्या समाश्लिष्य जयः भिया । स्वीकृतो यदि चेत्ताभ्यां र वर्ष्यते तद्भुजौ कथम् ।।१४८।। वीरलक्ष्मीपरिष्वक्तजयदक्षिणवाहुना । सवामेन परिष्वक्त ए स्तत्कष्ठस्तस्य कोपमा ।।१४६।। निःकृपौ र वेशलौ तत्कणोलौ विलेसतुः । कान्तौ कलभदन्ताभौ जयवक्त्राब्ज र वर्षणौ ।।१५०।। वटबम्बप्रवालाविनोपमेयमपीष्यते । प्रथरस्यातिदूरत्वाव् वर्णाकाररसाविभिः ।।१५१।।

बड़े स्नेहसे नमस्कार करेगा ऐसे उसके दोनों चरणकमलोंमें जो शोभा थी वह वया कमलोंमें हो सकती है ? अर्थात् नहीं ॥१४१॥ उसकी दोनों जंघाएं न स्थूल थीं, न कृश थीं, न सीधी थीं, न टेढ़ी थीं, न मिली हुई थीं और न दूर दूर ही थीं। उसकी दोनों जंघाओं की शोभा निराली ही थी। १४२।। उसके करधनी पहननेके स्थान-नितम्बस्थलको देखकर ही मानो स्थूल, परस्परमें मिले हुए और कामदेवके गर्भगृह सम्बन्धी दरवाजेसे खंभोंकी लकड़ीके समान दोनों ऊरु बनाये गये थे ।।१४३।। उसका नितम्ब प्रदेश ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो कामदेवकी वेदी ही हो अथवा कामदेवरूपी हाथीका शिर ही हो अथवा कामदेवरूपी पर्वत का शिखर ही हो ॥१४४॥ उसका मध्यभाग ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो विधाताने उसे पहले तो अत्यन्त कृश बनाया हो और फिर टूट जानेके भयसे त्रिवली हिपी तीन रिस्सयोंसे मजबूत बांध दिया हो ।।१४५॥ नाभिरूपी कुएंसे निकली हुई उसकी रोमराजि ऐसी अच्छी स्शोभित हो रही थी मानो जलमार्गसे निकली हुई हरी हरी छोटी घासकी पड़वित ही हो ।।१४६॥ उसके स्तन भिन्न भिन्न होकर भी (स्थूल होनेके कारण) एक दूसरेसे मिले हुए थे, कोमल होकर भी (उन्नत होनेके कारण) कठोर थे, और उष्ण होकर भी (आह्लादजनक होनेके कारण) संतापको दूर करनेवाले थे, इस प्रकार विरुद्ध धर्मीको धारण करनेवाले उसके दोनों स्तन स्याद्वादकी स्थितिको घारण कर रहे थे ।।१४७।। चूँकि उसकी दोनों भुजाओंने वक्ष:-स्थलपर निवास करनेवाली लक्ष्मीके साथ आलिङ्गन कर जयकुमारको स्वीकृत किया है इसलिये उनका वर्णन भला कैसे किया जा सकता है ? ॥१४८॥ उसका कंठ वीर लक्ष्मीसे सुशोभित जयकुमारके दांये और बांये दोनों हाथोंसे आलिंगनको प्राप्त हुआ था अतः उसकी उपमा क्या हो सकती है। भावार्थ-उसकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है? अर्थात् किसीके साथ नहीं-वह अनुपम था ॥१४९॥ हाथीके बच्चेके दांतकी आभाको धारण करनेवाले उसके निष्कृप, कोमल और चिकने दोनों कपोल ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो जयकुमारका मुख-कमल देखनेके लिये सुन्दर दर्पण ही हों ।।१५०।। वटकी कोंपल, बिम्बी फल और मूँगा आदि पदार्थ, वर्ण, आकार और रस आदिमें ओंठोंसे बहुत दूर हैं अर्थात् उसके ओठोंके समान न तो

१ सङ्कीर्णे। २ विशाले। ३ विलक्षरौव। ४ कटितटम्। ४ आलोक्य। ६ इव। ७ ब्रह्मरा।। ६ सुलोचनायाः। ६ जलमार्ग। १० हरितपङ्कितः। 'शाड्बलः शादहरिते' इत्यभिधानात्। शाद्बल- ल०, म०, अ०। ११ किंदनो। १२ सुलोचनाभुजाभ्याम्। १३ वामभुजसिहतेन। १४ आलिङ्गितः। १४ जनसन्तापहेतुत्वात्। १६ कोमलो। १७ रेजतुः। १८ जयकुमारमुख। १६ अपिशब्दात् केवल-मुपमानं न।

'विताः सिताः समाः स्निग्वा बन्ताः कान्ताः प्रभान्विताः। ग्रन्तः करोति तद्ववत्रं तानेव कथवन्यया ।११२॥ कृतः कृता समृ सुक्रगा स्वावमानास्यसौरभम्। पथ्येववत्रं किमध्यास्ते न सती यिव नातिका ।११२॥ कर्णान्तगामिनी नेत्रे वृद्धे नरक्षरोपमे। "सोमवंद्यस्य कः क्षेपः पद्मोत्पलजये तयोः ॥११४॥ तत्कर्णावेव कर्णेषु कृतपुष्यौ प्रियाज्ञया । तत्प्रेमालापगीतानां । पात्रं प्रागेव तौ यतः ॥११४॥ तद्भू क्षरासनः । कामस्तत्कटाक्षक्षरावितः । स्वक्ष्पेणाजितं । मन्यो ध्यजेष्ट सः ॥१४६॥ तस्या लालाटिको नकः कामो वीराप्रणोः स्वयम् । जयोऽपि नोक्षतिः कस्माल्ललाटस्य श्वितश्चियः ॥१४७॥ मृववस्तनवः स्निग्धाः कृष्णास्तस्याः सक्ष्टिवताः । कामिनां केवलं कालवालव्यालाः । किरोचहाः ॥१४८॥ भाति तस्याः पुरोभागो भूषितो नयनाविभिः । सृक्षप् इव पाद्वात्यो विकाति स्वयमेव सः ॥१४६॥ ये तस्यास्तनुनिर्माण वेषसा साधनीकृताः । विवाति । विकाति स्वयमेव सः ॥१४६॥ ये तस्यास्तनुनिर्माण वेषसा साधनीकृताः ।

इनका वर्ण है, न आकार है और न रस ही है इसलिये ही उसके ओठोंको इनमेंसे किसीकी भी उपमा नहीं दी जा सकती थी ।।१५१।। अवश्य ही उसके दांत एक दूसरेसे मिले हुए थे-छिद्ररहित थे, सफेद थे, समान थे, चिकने थे, सुन्दर थे, और चमकीले थे, यदि ऐसा न होता तो सुलोचनाका मुख उन्हें भीतर ही क्यों करता ? ॥१५२॥ मुखकी सुगन्धिका स्वाद लेती हुई उसकी नाक यदि इतनी अच्छी नहीं होती तो वह इतनी ऊंची क्यों बनाई जाती? तथा मुखके बीचमें कैसे ठहर सकती ? ।।१५३।। अर्जनके बाणके समान कर्णके (राजा कर्ण अथवा कानके) समीप तक जानेवाले उसके दोनों नेत्र अत्यन्त विशाल थे, उन्होंने लाल कमल और नीलकमल दोनोंको जीत लिया था फिर भला सोमवंश अर्थात् चन्द्रमापर कौनसा आक्षेप बाकी रह गया था अथवा सोमवंश अर्थात् जयकुमारपर कौन सा क्षेप अर्थात् कटाक्ष करना बाकी रह गया था ? ।।१५४।। उसके कान ही सब कानोंमें अधिक पुण्यवान् थे क्योंकि वे पहलेसे ही अपने प्रिय-जयकुमारकी आज्ञासे उनके प्रेमसंभाषण और गीतोंके पात्र हो गये थे ।।१५५।। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कामदेवने जयकुमारको अपने रूपसे अजेय मानकर सुलोचनाकी भौंहरूपी धनुष और उसीके कटाक्षरूपी बाणोंके समूहसे ही उसे जीता था ।।१५६॥ उस सुलोचनाका सेवक अकेला कामदेव ही नहीं था किन्तु वीरशिरोमणि जयकुमार भी स्वयं उसका सेवक था, फिर भला शोभाको धारण करनेवाले उसके ललाटकी उन्नति-उच्चता अथवा उत्तमता क्यों न होती ? ।।१५७।। कोमल, बारीक, चिकने, काले और कुछ कुछ टेढ़ें उसके शिरके बाल कामी पुरुषोंको केवल काले सांपोंके बच्चोंके समान जान पड़ते थे।।१५८॥ उस सुलोचनाका आगेका भाग नेत्र आदिसे विभूषित होकर सुशोभित हो रहा था और पिछला भाग किसी सुन्दर वस्तुके समान अपने आप ही सुशोभित हो रहा था ।।१५९।। विधाताने उसका शरीर बनानेमें जिन अणुओंको साधन बनाया था यथार्थमें वे ही अणु परमाणु अर्थात्

१ निविद्धद्रा इत्यर्थः । २ उक्तगुणा न सन्ति चेत् । ३ किन्निमित्तं निर्मिता इत्येवं पृच्छित । ४ यदि सती प्रशस्ता नासिका न स्यात् ति मध्येवकत्रं मुखमध्ये किं वस्तु अध्यास्ते । नासिकां मुक्त्वा न किमिप अधिवसितुं योग्यमित्यर्थः । ५ ध्वनौ कर्णराजस्य विनाशे वर्तमाने । ६ वृद्धे किं न भवतः, भवत एव । ७ —वंशस्य ल०, म०, अ०। जयकुमारस्य । ध्वनौ अर्जुनस्य । ६ तिरस्कारः । ६ नेत्रयोः । १० जयकुमारप्रसिद्ध्या । ११ —लापनीतानां अ०, म०, ल०। १२ भाजनम् । १३ तस्या भ्रवावेव शरासनं यस्य । १४ —टाक्षाशुगाविलः ल०। बाणसमूहः । १५ आत्मीयस्वरूपेण । १६ भावदर्शी सेवकः । 'लालाटिकः प्रभोर्भावदर्शी कार्याक्षमञ्च यः ।' इत्यभिधानात् । न सेवको भवति चेत् । १७ कृष्णवालमुज्ञस्याः । १६ मनोज्ञपदार्थं इव । १६ पृष्ठभावः । २० उपादानकारणीकृताः । २१ व्यर्था इत्यर्थः । २२ उत्कृष्टाणुवः ।

स्रति वृद्धः क्षयासस्नः स्पष्टलक्ष्माहिगोचरः । पूर्णः शेषोऽप्यसम्पूर्णो न तद्दकोपमो विषुः ॥१६१॥ न पश्चाश्च पुरा लक्ष्मीबाँध्री पयो क्षणे क्षणे । वक्त्यत्यां गृहणती शोभां सा स्याद्वावं तदानने ॥१६२॥ चन्द्रे तीवकरोत्सन्ना पयो शीतकराहता । लक्ष्मीः साऽन्येव तद्वक्त्रे ज्यलक्ष्मीकरप्रहात् ॥१६३॥ रात्राविन्दुविवाम्भोजं क्षयीन्दुर्ग्लानिवारिजम् । पूर्णमेव विकास्येव तद्वक्त्रं भात्यहविवम् ॥१६४॥ लक्ष्मीस्त स्योक्षतुस्तेन वीक्षितस्यापि निश्चिता । कि पयो ताद्शं येन तद्वक्त्रमुपमीयते । ॥१६४॥ कृमार्या त्रिजगज्जेता जितः पुष्पशरासनः । स वीरः कः परो लोके यो न जय्योऽप्र तोऽनया ॥१६६॥ कृमार्येव जितः कामो वीरः पश्चाज्जयो जितः । स्त्रीसृष्टिः कियती नाम विजयेऽस्याः सहश्चिया ॥१६७॥

उत्कृष्ट अणु थे और उनसे बाकी बचे हुए अणु तृणके समान तुच्छ थे।।१६०।। चन्द्रमा उसके मुखकी उपमाके योग्य नहीं था क्योंकि यदि पूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते हैं तो वह बहुत वृद्ध अर्थात् बड़ा है, उसका क्षय निकट है, कलंक उसका स्पष्ट दिखलाई देता है और राहु उसे दबा देता है। यदि अपूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते हैं तो वह स्वयं अपूर्ण है-अधूरा है। भावार्थ-उसका मुख तहण, अविनश्वर, निष्कलंक और पूर्ण था इसलिये पूर्ण अथवा अपूर्ण कोई भी चन्द्रमा उसके मुखकी उपमाके योग्य नहीं था ॥१६१॥ यदि कमलकी उपमा दी जावे सो भी ठीक नहीं है क्योंकि कमलमें विकसित होनेके पहले लक्ष्मी नहीं थी और न पीछे रहती है वह तो क्षण क्षणमें विकसित होती रहती है परन्तु उसके मुखपर की लक्ष्मी एक विलक्षण शोभाको ग्रहण करती हुई स्याद्वादका स्वरूप प्रकट करती थी। भावार्थ-उसके मुखकी शोभा सदा एक सी रहकर भी क्षण क्षणमें विलक्षण शोभा धारण करती थी इसलिये कमलकी शोभासे कहीं अच्छी थी और इस प्रकार स्याद्वादका स्वरूप प्रकट करती थी क्योंकि जिस प्रकार स्याद्वाद द्रव्यार्थिक नयसे एकरूप रहकर भी पर्यायार्थिक नयसे नवीन नवीन रूपको प्रकट करता है उसी प्रकार उसके मुखकी लक्ष्मी भी सामान्यतया एकरूप रहकर भी प्रतिक्षण विलक्षण शोभा धारण करती हुई अनेकरूप प्रकट करती थी।।१६२।। चन्द्रमाकी शोभा सूर्यसे नष्ट हो जाती है और कमलकी शोभा चन्द्रमासे नष्ट हो जाती है परन्तु उसके मुखकी शोभा जयकुमारकी लक्ष्मीका हस्त ग्रहण करनेसे विलक्षण ही हो रही थी।।१६३।। चन्द्रमा रातमें सुशोभित होता है और कमल दिनमें प्रफुल्लित रहता है, चन्द्रमाका क्षय हो जाता है और कमल मुरक्ता जाता है परन्तु उसका मुख पूर्ण ही था, विकसित ही था और रातदिन सुशोभित ही रहता था ।।१६४।। सुलोचनाके मुखको जो देखता था उसकी शोभा बढ़ जाती थी और सुलोचनाका मुख जिसे देखता था उसकी शोभा भी निश्चित रूपसे बढ़ जाती थी। कमलमें क्या ऐसा गुण है जिससे कि उसे सुलोचनाके मुखकी उपमा दी जा सके ?।।१६५।। उसने कुमारी अवस्थामें ही तीनों जगत्को जीतनेवाला कामदेव जीत लिया था फिर भला संसारमें ऐसा दूसरा कौन वीर था जो आगे युवावस्थामें उसके द्वारा न जीता जाय ? ।।१६६।। इसने कुमारी अवस्थामें कामदेव को जीत लिया था और तरुण अवस्थामें जयकुमारको जीता था फिर भला इसके जीतनेके लिये

१ राहुगोचरः । (विषयः) । २ कलाशेषोऽपि । कलाहीन इत्यर्थः । बालचन्द्रोऽपि । ३ विकास-शीला । ४ लक्ष्मीः । ५ हता । ६ जयस्य लक्ष्मीः । ७ —त्यहर्निशम् अ०, प०, स०, इ०, ल०, म० । ५ धर्मस्य । ६ वक्रेग् । १० येन धर्मेग् सह । ११ तादृशं धर्मं पक्षे किमस्ति ? नास्तीत्यर्थः । वीक्षितस्यापि अपिशब्दात् तद्धर्मो न दृष्टोऽस्ति । यद्यपि दृष्टस्य तस्य पद्मस्थितधर्मस्य लक्ष्मीः शोभा तेन सह तद्वक्षेग् सह ईक्षितुः वीक्षमाग्यस्य जनस्य निश्चिता स्यात् । १२ पुष्पशरासनो जितः इत्यनेन कमपि पुरुषं नेच्छति इत्यर्थः । १३ यौवने ।

मृगाङ्गरूय कलङकोऽयं मन्येऽहं कन्ययाऽनया। स्वकान्त्या निर्जितस्याभूव् रोगराज'श्य विन्तयारे।।१६८।।
सार्षं कुवलयेनन्दुः सह लक्ष्म्या सरोवहम् । तद्ववत्रेण जितं व्यक्तं किमन्यमेह जीयते।।१६६।।
जलाब्जं जलवासेन स्थलाब्जं सूर्यरिक्षिः। प्राप्तुं तद्ववत्रजां शोभां मन्येऽद्यापि तपस्यितिर्।।१७०।।
शनैविलेन्दुरेखेव सा कलाभिरवर्द्धतः। वृद्धास्तस्याः प्रवृद्धाया विषुभिः स्पिष्ठनीर् गुणाः ।।१७१।।
इति सम्पूर्णसर्वाङ्गगशोभां शुद्धान्ववायजाम् । स्मरो जयभयाद्वेतां न तिवाऽप्यकरोत् करे ।।१७२
कारयन्ती जिने न्द्राचीिकत्रारं मणिमयीबंहः। तासां हिरण्ययान्येव विश्वोपकरणान्यपि ।।१७३।।
तत्प्रतिष्ठाभिषेकान्ते महापूजाः प्रकुर्वती। मृहः स्तुतिभिरप्याभिः स्तुवती भिक्ततोऽहंतः ।।१७४।।
वदती पात्रवानानि मानयन्ती । महामुनीन्। भूण्वती धर्ममाकर्ण्य भावयन्ती मृहुर्मुहः ।।१७४।।
प्राप्तागमपदार्थोश्व प्राप्तसम्यक्त्वशुद्धिका। प्रथ फाल्गुननन्दीश्वरेऽसौ भक्त्या जिनेशिनाम् ।।१७६।।
विधायाष्टाह्मिकी पूजाम् प्रभ्यर्थार्चा यथाविधि। कृतोपवासा तन्वङगी शेषां । वातुमुपागता ।।१७७॥
नृपं सिहासनासीनं सोऽप्युत्थाय कृताञ्जिलः। तद्दत्तशेषामादाय निधाय शिरसि स्वयम्।।१७८॥

लक्ष्मीके साथ साथ कितनी सी स्त्रियोंकी सृष्टि बाकी रही थी ? भावार्थ—इसने लक्ष्मी आदि उत्तम उत्तम स्त्रियोंको जीत लिया था।।१६७।। चन्द्रमाके बीच जो यह कलंक दिखता है उसे में ऐसा मानता हूँ कि इस कन्याने अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको जीत लिया है इसीलिये मानो उसे चिन्ताके कारण क्षयरोग हो गया हो।।१६८।। उस सुलोचनाके मुखने चन्द्रमाके साथ कुवलय अर्थात् कुमुदको जीत लिया था और लक्ष्मीके साथ साथ कमलको भी जीत लिया था फिर भला इस संसारमें और रह ही क्या जाता है जो उसके मुखके द्वारा जीता न जा सके।।१६९।। में तो ऐसा मानता हूँ कि उसके मुखकी शोभा प्राप्त करनेके लिये जलकमल जलमें रहकर और स्थल कमल सूर्यकी किरणोंके द्वारा आजतक तपस्या कर रहा है।।१७०॥ वह सुलोचना द्वितीया के चन्द्रमाकी रेखाके समान कलाओंके द्वारा घीरे घीरे बढ़ती थी और ज्यों ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों त्यों चन्द्रमाकी कान्तिके साथ स्पर्धा करनेवाले उसके गुण भी बढ़ते जाते थे।।१७१॥ इस प्रकार जो समस्त अंगोंकी शोभासे परिपूर्ण है और शुद्ध वंशमें जिसकी उत्पत्ति हुई है ऐसी उस सुलोचनाको कामदेव जयकुमारके भयसे युवावस्थामें भी अपने हाथमें नहीं कर सका था।।१७२॥

उस सुलोचनाने श्री जिनेन्द्रदेवकी अनेक प्रकारकी रत्नमयी बहुत सी प्रतिमाएं बनवाई श्री और उनके सब उपकरण भी सुवर्ण हीके बनवाये थे। प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी अभिषेक हो जानेके बाद वह उन प्रतिमाओंकी महापूजा करती थी, अर्थपूर्ण स्तुतियोंके द्वारा श्री अर्हन्त-देवकी भिक्तपूर्वक स्तुति करती थी, पात्र दान देती थी, महामुनियोंका सन्मान करती थी, धर्मको सुनती थी तथा धर्मको सुनकर आप्त आगम और पदार्थोंका बार बार चिन्तवन करती हुई सम्यग्दर्शनकी शुद्धताको प्राप्त करती थी। अथानन्तर—फाल्गुन महीनेकी अष्टाह्मिकामें उसने भिक्तपूर्वक श्री जिनेन्द्रदेवकी अष्टाह्मिकी पूजा की, विधिपूर्वक प्रतिमाओंकी पूजा की, उपवास किया और फिर वह कुशांगी पूजाके शेषाक्षत देनेके लिये सिहासनपर बैठे हुए राजा अकम्पनके

१ क्षयव्याधिः । २ मनोदुःखेन । ३ तपश्चरित । ४ अवयवैः । ५ विधुभास्पद्धिनो ल०, म०, अ०, प०, इ०, स० । ६ शुद्धवंशजाताम् । ७ जयकुमारभयादिव । ८ सुलोचनाम् । ६ यौवनकालेऽपि । १० करग्रहणं नाकरोत् । तस्याः कामविकारो नाभूदित्यर्थः । ११ प्रतिमाः । १२ प्रतिमानाम् । १३ सदर्थयुक्ताभिः । १४ अहंद्देवान् । १५ पूजयन्ती । १६ शेषान् ल०, म० । १७ —नादाय ल०, म० ।

जपवासपरिश्वान्ता पुत्रिके त्वं प्रयाहि<sup>र</sup> ते<sup>र</sup> । कारणं<sup>र</sup> पारणाकाल इति कन्यां व्यसर्जयत् ॥१७६॥ तां विलोक्य महीवालो बालामापूर्णयौवनाम् । निविकारां सिवन्तः सन् तस्याः 'परिणयोत्सवे ॥१८०॥ शुभे श्रुतार्थसिद्धार्थसर्वार्थसुमतिश्रुतीन्' । कोष्ठाविमतिभेद्दान्वा दिने व्याह्र्य मन्त्रिणः ॥१८१॥ वृणते सर्वभूपालाः कन्यां नः कुलजीवितम् । बूत कस्मै प्रवास्यामो 'विमृश्येमां सुलोकनाम् ॥१८२॥ 'इत्यप्राक्षीत्तवा प्राह श्रुतार्थः श्रुतसागरः । ग्रत्र सव्वन्धुसम्बन्धो जामाताऽत्र महान्वयः ॥१८२॥ 'मर्बस्वस्य व्ययोऽत्राय' जन्मराज्यफलं च नः । ततः सिन्चत्यमेवतत् कार्यं नयविद्यारदैः ॥१८४॥ वन्धवः स्युनृंपाः सर्वे सम्बन्धश्वकर्वातना । इक्ष्वाकृवंशवत्पूज्यो भवद्वंशश्च जायते ॥१८४॥ कृलक्ष्यवयोविद्यावृत्तश्चीपौरुवादिकम् । यद्वरेषु समन्वेष्यं' सर्वं तत्तन्त्र त्रिष्टितम् ॥१८६॥ ततो नास्त्यत्र नश्चव्यं' विगन्तव्याप्तकीतंये । जिताकंमूर्तृयं देया कन्यं' चेत्यकंकीतंये ॥१८६॥ सिद्धार्थोऽत्राह तत्सवंमस्ति किञ्च पुराविदः । कनीयसोऽपि सम्बन्धं नेच्छन्ति ज्यायसा सह' ॥ ततः प्रतीतभूपालपुत्रा वरगुणान्विताः । प्रभञ्जनो रथवरो बलिवंष्यायुधाह्न्यः ॥१८६॥

पास गई। राजाने भी उठकर और हाथ जोड़कर उसके दिये हुए शेषाक्षत लेकर स्वयं अपने मस्तकपर रखे तथा यह कहकर कन्याको विदा किया कि हे पुत्रि, तू उपवाससे खिन्न हो रही है, अब घर जा, यह तेरे पारणाका समय है।।१७३-१७९।। राजा पूर्ण यौवनको प्राप्त हुई उस विकारशून्य कन्याको देखकर उसके विवाहोत्सवकी चिन्ता करने लगा ।।१८०।। उसने किसी शुभ दिनको कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, पदानुसारी और संभिन्नश्रोतृ इन चारों बुद्धि ऋद्धियोंके समान श्रुतार्थ, सिद्धार्थ, सर्वार्थ और सुमित नामके मंत्रियोंको बुलाया ॥१८१॥ और पूछा कि हमारे कुलके प्राणस्वरूप इस कन्याके लिये सभी राजा लोग प्रार्थना करते हैं इसलिये तुम लोग विचार कर कहो कि यह कन्या किसको दी जाय ? ।।१८२॥ इस प्रकार पूछनेपर शास्त्रोंका समुद्र श्रुतार्थ नामका मंत्री बोला कि इस विवाहमें सज्जन बन्धुओंका समागम होना चाहिये, जमाई बड़े कुलका होना चाहिये, इस विवाहमें बहुत सा धन खर्चे होगा और हम लोगोंको अपने जन्म तथा राज्यका फल मिलेगा इसलिये नीतिनिपुण पुरुषोंको इस कार्यका अच्छी तरह विचार करना चाहिये।।१८३-१८४।। यदि यह सम्बन्ध चऋवर्तीके साथ किया जाय तो सब राजा अपने बन्धु हो सकते हैं और आपका वंश भी इक्ष्वाकु वंशकी तरह पूज्य हो सकता है।।१८५।। कुल, रूप, वय, विद्या, चारित्र, शोभा और पौरुष आदि जो जो गुण वरोंमें खोजना चाहिये वे सब उसमें इकट्ठे हो गये हैं। इसलिये इसमें कुछ चर्चा-की आवश्यकता नहीं है जिसकी कीर्ति सब दिशाओं में फैल रही है और जिसने अपने तेजसे सूर्यके प्रतिबिम्बको भी जीत लिया है ऐसे चक्रवर्तीके पुत्र अर्ककीर्तिके लिये यह कन्या दी जाय ॥१८६-१८७॥ इसी समय सिद्धार्थ मंत्री कहने लगा कि आपका यह सब कहना ठीक है परन्तु पूर्व व्यवहारको जाननेवाले छोटे लोगोंका बड़ोंके साथ सम्बन्ध होना भी अच्छा नहीं समभते हैं ।।१८८।। इसलिये वरके गुणोंसे सहित प्रभंजन, रथवर, बलि, वज्रायुध, मेघेश्वर (जयकुमार) और भीमभुज आदि अनेक प्रसिद्ध राजपुत्र हैं जो एकसे एक बढ़कर वैभवशाली हैं तथा चतुर

१ गच्छ । २ तव । ३ गृहम् । 'शरगां गृहरक्षित्रोः' इत्यभिधानात् । ४ विवाह । ४ नामधेयान् । ६ कोष्ठबुद्धिबीजबुद्धिपदानुसारिसम्भिन्नश्रोतृभेदानिव । ७ वृण्वते ल०, म०, प०, स०, इ० । प्रार्थयन्ते । ५ विचार्य । ६ पृच्छिति स्म । १० धनस्य । ११ अथ वा जन्मनः फलं राज्यस्य फलम् । १२ मृग्यम् । १३ अर्ककीतौं । १४ विचार्यम् । १४ इति प्राहेति सम्बन्धः । १६ —मस्तु ल०, म०, प० । १७ पूर्ववेदिनः । १८ अल्पस्य । १६ महता सह । ज्यायसां ल०, ब० ।

केवस्वरो भीमभुजस्तवाऽन्येऽप्युवितोविताः । कृतिनो बहुवः सन्ति तेषु 'यत्राशयोत्सवः ।।१६०।।
शिष्टान् पृष्ट्वा च 'वैवज्ञासिरीक्य शकुनानि च । स हितः 'समसम्बन्धस्तस्म कन्येति वीयताम् ।।१६१।।
श्रुत्वा सर्वार्थवित्सर्वं सर्वार्थः प्रत्युवाच 'तत् । "भूमिगोचरसम्बन्धः स नः प्रागपि विद्यते ।।१६२।।
प्रपूर्वनाभः श्लाष्यश्च विद्याघरसमाश्रयः । विचार्यं तत्र कस्मैचिह्येयमिति निश्चितम् ।।१६३।।
सुमितस्तं निशम्यार्थं 'युक्तानामाह युक्तवित् । न युक्तं वक्तुमप्येतत् 'व्सर्ववेरानुबन्धकृत् ।।१६४।।
कि भूमिगोचरेष्वस्या वरो नास्तीति चेति । चित्रणोऽपि भवेत्विष्टिच्य वैरस्यं प्रस्तुतश्चृतः' ।।१६४।।
कृद्यः सम्यगुपायोऽयं मयाऽत्रैकोऽविरोधकः । श्रुतः' पूर्वपुराणेषु स्वयंधरविधिवंरः ।।१६६।।
सम्प्रत्यकम्गनोपकमं' तवस्त्वायुगाविष्ण । 'पपुरुतत्युत्रवत्सृष्टि' स्यातिरस्यापि जायताम् ।।१६७।।
वीयतां कृतपुष्याय कस्मैचित् कन्यका स्वयम् । वेधसा' विप्रियं नोऽमा माभूव् भूभृत्सु' केनचित् ।१६६।
दित्येवमुक्तं तत्सर्वः सम्मतं सहभूभुजा । निह मत्सरिणः सन्तो न्यायमार्गानुसारिणः ।।१६६।।
तान्' सम्पूज्य विसर्ज्याभूव् 'रभूभूरं तत्कार्यंतत्परः । स्वयमेव गृहं गत्वा सर्वं तत्संविधानकम्'।

हैं उनमें जिसके लिये अपना चित्त प्रसन्न हो उसके लिये शिष्ट जन तथा ज्योतिषियोंसे पूछकर और उत्तम शकुन देखकर कन्या देनी चाहिये क्योंकि बराबरीवालोंके साथ सम्बन्ध करना ही कल्याणकारी हो सकता है।।१८९-१९१।। यह सब सुनकर समस्त विषयोंको जानने-वाला सर्वार्थ नामका मंत्री बोला कि भृमिगोचरियोंके साथ तो हम लोगोंका सम्बन्ध पहलेसे ही विद्यमान है, हां, विद्याधरोंके साथ सम्बन्ध करना हम लोगोंके लिये अपूर्व लाभ है तथा प्रशंसनीय भी है इसलिये विचारकर विद्याधरों में ही किसीको यह कन्या देनी चाहिये ऐसा मेरा निश्चित मत है।।१९२–१९३।। तदनन्तर वहांपर एकत्रित हुए सब लोगोंका अभिप्राय जानकर योग्य बातको जाननेवाला सुमित नामका मंत्री बोला कि यह सब कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये सभी बातें शत्रुता उत्पन्न करनेवाली हैं।।१९४॥ विद्याधरको कन्या दी हैं यह सुननेसे चक्रवर्तीके चित्तमें भी क्या भूमिगोचरियोंमें इसके योग्य कोई वर नहीं है यह सोचकर कुछ बुरा लगेगा ॥१९५॥ इस विषयमें किसीसे विरोध नहीं करनेवाला एक अच्छा उपाय मैंने सोचा है और वह यह है कि प्राचीन पुराणोंमें स्वयंवरकी उत्तम विधि सुनी जाती है। यदि इस समय सर्वप्रथम अकम्पन महाराजके द्वारा उस विधिका प्रारम्भ किया जाय तो भगवान् वृषभदेव और उनके पुत्र सम्प्राट् भरतके समान संसारमें इनकी प्रसिद्धि भी युगके अन्ततक हो जाय ॥१९६-१९७॥ इसिलये यह कन्या स्वयंवरमें जिसे स्वीकार करे ऐसे किसी पुण्यशाली राजकुमारको देनी चाहिये। ऐसा करनेसे हम लोगोंका आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेव अथवा युगव्यवस्थापक सम्प्राट् भरतसे कुछ विरोध नहीं होगा, और न राजाओंका भी परस्पर में किसीके साथ कुछ वैर होगा ॥१९८॥ इस प्रकार सुमति नामके मंत्रीके द्वारा कही सब बातें राजाके साथ साथ सबने स्वीकृत कीं सो ठीक ही है क्योंकि नीतिमार्गपर चलनेवाले पुरुष मात्सर्य नहीं करते ॥१९९॥ तदनन्तर राजाने सन्मानकर मंत्रियोंको विदा किया और स्वयं

१ उपर्युपर्यभ्युदयवन्तः । २ पृंसि । ३ चित्तोत्सवोऽस्ति । ४ ज्योतिष्कान् । ५ अस्माभिः सह सम्बन्धः सम्बन्धन् वा । ६ तम् अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ७ भूचर । विश्वितानाम् । १० सर्वं वैरा-प०, ल०। ११ विवाहवार्ताश्रवणात् । १२ पूर्वस्मिन् श्रुतः । १३ अकम्पनेन प्रक्रमोपकान्तम् । १४ स्वयंवरिनर्माणम् । १५ पुरुजित्भरतराजवत् । १६ स्रष्टुः ट०। स्वयंवरस्य स्रष्टा इति प्रसिद्धिः । सृष्टिरिति पाठे स्वयंवरस्य सृष्टिप्रसिद्धिः । १७ ब्रह्मणा । 'स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः' इत्यभिधानात् । १८ विरुद्धम् । अप्रियमित्यर्थः १६ नृपेषु । २० मन्त्रिणः । २१ अकम्पनः । २२ स्वयंवरकार्यं । २३ प्रस्तुतं कृत्य ।

निवेश 'सुप्रभायात्त्व हुट्टो हेमाङगदस्य' च । वृद्धेः कुलकमायातैः प्रालोक्य च सनाभिभिः ॥२०१॥ प्रत्रेकेवां निसृष्टार्थान् मितार्थानपरान् प्रति । परेषां प्राभृतान्तःस्थपत्रान् शासनहारिणः ॥२०२॥ स दानमानैः सम्पूज्य निवेश्वैतत्प्रयोजनम् । समानेतुं महीपालान् सर्वदिक्कं समादिशत् ॥२०३॥ सात्वा तदाशु तद्वन्ध्विचित्राङगदसंश्रकः । सौधर्मकल्पादागत्य देवोऽविविविलोचनः ॥२०४॥ प्रकम्पनमहाराजम् प्रालोक्य वयमागताः । सुलोचनायाः पुण्यायाः स्वयंवरमवेशितुम् ॥२०४॥ इत्युक्त्वो पपुरे योग्ये रम्ये राजाभिसम्मतः । ११ ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे प्रधीरे वरवास्तुनि । ॥२०६॥ प्राञ्जमुखं सर्वतोभद्रं मङगलद्रव्यसम्भृतम् । विवाहमण्डपोपेतं प्रासादं बहुभूमिकम् । ॥२०७॥ चित्रप्रतो पत्रिप्तारपरिकर्मगृहावृतम् । भास्वरं मणिभर्माभ्यां विषयय विधिवत् सुधीः ॥२०६॥ 'वतं परीत्य विश्वद्वार सुविभक्तमहीतलम् । चतुरस्रं चतुर्द्वारशालगोपुरसंयुतम् । ॥२०६॥ रत्नतोरणसङकीणंकेतुमालाविलासितम् । हटत्कूटाप्रनिर्भासि भर्मकुम्भाभिशोभितम् । ॥२१०॥ स्थूलनीलोत्यलाबद्धस्फुरही प्तिथरातलम् । विचित्रनेत्रविस्तीणंवितानाति वराजितम् ॥२११॥

कार्य करनेमें जुट गया। उसने सबसे पहले घर जाकर ऊपर लिखे हुए समाचार सुप्रभादेवी और हेमांगद नामके ज्येष्ठ पुत्रको कह सुनाये तथा कुलपरम्परासे आये हुए वृद्ध पुरुषों और सगोत्री बन्धुओंके साथ पूर्वापर विचार किया ॥२००-२०१॥ कितने ही राजाओंके पास निसृष्टार्थ अर्थात् स्वयं विचारकर कार्य करनेवाले दूत भेजे, कितनों हीके पास मितार्थ अर्थात् कहे हुए परिमित समाचार सुनानेवाले दूत भेजे और कितनों हीके पास उपहारके भीतर रखे हुए पत्रको ले जानेवाले दूत भेजे । इस प्रकार दान और सन्मानके द्वारा पूजित कर तथा स्वयंवर का प्रयोजन बतलाकर राजाने भूपालोंको बुलानेके लिये सभी दिशाओंमें अपने दूत भेजे ।।२०२-२०३।। यह सब समाचार जानकर अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको घारण करनेवाला विचित्रांगद नामका देव जो कि पूर्वभवमें राजा अकम्पनका भाई था सौधर्म स्वर्गसे आया और अकम्पन महाराजके दर्शन कर कहने लगा कि मैं पुण्यवती सलोचनाका स्वयंवर देखनेके लिये आया हूँ ।।२०४-२०५।। ऐसा कहकर उसने राजाकी आज्ञान्सार नगरके समीप ब्रह्मस्थान से उत्तरदिशाकी ओर अत्यन्त शान्त, उत्कृष्ट, योग्य और रमणीय स्थानमें एक सर्वतोभद्र नाम का राजभवन बनाया जिसका मुख पूर्व दिशाकी ओर था, जो मङ्गलद्रव्योंसे भरा हुआ था, विवाहमण्डपसे सहित था तथा कई खण्डका था ॥२०६-२०७॥ वह राजभवन अनेक प्रकार की गलियों, कोटों तथा शृङ्गार करनेके घरोंसे घिरा हुआ था, देदीप्यमान था और मणियों तथा सुवर्णसे बना हुआ था। इस प्रकार उस बुद्धिमान् देवने विधिपूर्वक राजभवनकी रचना कर उसके चारों ओर स्वयंवरका महाभवन बनाया था जो कि विशुद्ध था, बड़ा था, जिसका पृथ्वीभाग अलग अलग विभागोंमें विभक्त था, जो चौकोर था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो कोट तथा गोपुरद्वारोंसे सुशोभित था, रत्नोंके तोरणोंसे मिली हुई पताकाओंकी पंवितयोंसे शोभायमान हो रहा था, देदीप्यमान शिखरोंके अग्रभागपर चमकते हुए सुवर्णके कलशेंसे अलंकृत

१ सुप्रजायाश्च अ०, प०। २ निजज्येष्ठपुत्रस्य। ३ केषाञ्चित्रृपाग्गाम्। ४ स्वयमेव विचारितकार्यान्। ५ परिमितकार्यार्थान्। ६ उपायन। ७ वचोहरान्। -पत्रशासन-ल०। ५ स्वयंवरकार्यम्। ६ स्वयंवर-विशाम्। १० अकम्पनस्य मित्रम्। ११ पवित्रायाः। १२ पुरसमीपे। १३ पदिवन्यासान्निश्चितमध्य-भागस्योत्तरे। १४ अतिगम्भीरे। १५ वरवास्तुदेशे। 'वेश्म भूर्वास्तुरस्त्रियाम् इत्यभिधानात्। १६ -भूमिपम् ल०, म०। १७ गोपुररथ्या वा। १८ शृंगारगृह। १६ 'भर्मं रुक्मं हाटकं शातकुम्भम्' इत्यभिधान-पाठाददन्तः। २० सर्वतोभद्रं परिवेष्ट्य। २१ द्वारं शाल-ल०, म०, अ०, प०, स०, इ०। २२ कनककलश। २३ वस्त्रविशेष।

भोगोपभोगयोग्योदसर्ववस्तुसमाचितम्'। 'यथास्थानगताशेषरत्नकाञ्चनिर्मितम् ॥२१२॥
मुदा निष्पादयामास स्वयंवरमहागृहम् । न साध्यन्ति केऽभीष्टं पुंसां शुभविपाकतः ।।२१३॥
तं निरीक्ष्य क्षितेर्भर्तां लक्ष्मीलीलागृहायितम् । नासीत् स्वाङगे स सन्तोषात् सन्मित्रात् किन्न जायते ॥
प्रथ प्रादुरभूत् कालः 'सुरिभर्मत्तमन्ययः । मुदं मवं च सञ्चिन्वन् कामिषु भ्रमरेषु च ॥२१४॥
ववौ मन्दं गजोद्यृष्टचन्दनद्वसारभृत् । एलालवङगसंसर्गपङ्गुलो मलयानिलः ॥२१६॥
मलयानिलमाश्लेष्टं सम्बन्धिनमुपागतम् । लताबुमाः सुशाखानां प्रसारणिमवावषुः ॥२१७॥
यमसम्बन्धिविक्त्यागं रविभीत इवाकरोत् । मदेन कोकिलाः काले कूजन्ति स्म निरङकुशम् ॥२१८॥
वसन्तश्रीवियोगो वा सशोकोऽशोकभूष्हः । सपुष्पपल्लवो नाम सार्धं तत्सङगमाद् व्यषात् ॥२२०॥
मूलस्कन्धाप्रमध्येषु चूताखेरिव मत्सरात् । सुरभीणि प्रसूनानि सुरिभश्चः तदा दथे ॥२२१॥

था, जिसका घरातल बड़े बड़े नीलमणियोंसे जड़ा हुआ होनेके कारण जगमगा रहा था, जो नेत्र जातिके वस्त्रोंसे बने हुए बड़े बड़े चंदोवोंसे सुशोभित था, भोग उपभोगके योग्य समस्त बड़ी बड़ी वस्तुओंसे भरा हुआ था और योग्य स्थानपर लगाये हुए सब प्रकारके रत्नों तथा सुवर्णसे बना हुआ था। इस प्रकारका स्वयंवरका यह महाभवन उस देवने बड़ी प्रसन्नतासे बनाया था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे पुरुषोंके अभीष्ट अर्थको कौन कौन सिद्ध नहीं करते हैं अर्थात् सभी करते हैं।।२०८-२१३।। लक्ष्मीके लीलागृहके समान उस स्वयंवर भवनको देखकर राजा अकंपन संतोषसे अपने शरीरमें नहीं समा रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम मित्रोंसे क्या नहीं होता है ? अर्थात् सभी कुछ होता है।।२१४॥

अथानन्तर—कामको उन्मत्त करनेवाले तथा कामी लोगों और भ्रमरोंसें क्रमशः आनःद और मदको बढ़ानेवाले वसन्तऋतुका प्रारम्भ हुआ ॥२१५॥ हाथियोंके द्वारा घिसे हुए चन्दन-वृक्षोंके निष्यन्दरूपी सारको घारण करनेवाला तथा इलायची और लवंगके संसर्गसे कुछ कुछ पीला हुआ मलयपर्वतका वायु घीरे घीरे बहने लगा ॥२१६॥ उस समय लताओं और वृक्षोंकी जो शाखाएं फेल रही थीं उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो समीप आये हुए अपने सम्बन्धी मलयानिलका आलिंगन करनेके लिये ही भुजारूप शाखाएं फेला रहे हों ॥२१७॥ उस समय सूर्यने मानो डरकर ही यम सम्बन्धी—दक्षिण दिशाका त्याग कर दिया था अर्थात् उत्तरायण हो गया था और कोयलें मदसे निरंकुश होकर मधुर शब्द कर रही थीं ॥२१८॥ 'ये हमारी शाखाएं आर्तव अर्थात् वसन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेवाले अथवा रजस्वला अवस्थामें प्रकट होने वाले पुष्पको प्राप्त हो रही हैं—धारण कर रही हैं इसलिये इन्हें मत छुओ ' यही कहते हुए मानो चंपाक वृक्ष अपने हिलते हुए पल्लवोंके द्वारा भ्रमरोंको वहांपर निवास करनेका निषेध कर रहे थे ॥२१९॥ जो वसन्त ऋतुरूपी लक्ष्मीके वियोगमें सशोक था अर्थात् शोक धारण कर रहा था ऐसा अशोकका वृक्ष उस वसन्त ऋतुके सम्बन्धसे फूल और पल्लवोंसे सहित हो अपना अशोक नाम सार्थक कर रहा था ॥२२०॥ उस समय चमेलीने आम आदि वृक्षोंके साथ ईंध्यी

१ सम्भृतम् । २ प्रदेशमनितक्रम्य । ३ शुभकर्मोदयात् । ४ हर्षेण निजशरीरे न ममावित्यर्थः । नामात् ल०, म०, अ०, स०, प०, इ० । ५ वसन्तः । 'वसन्ते पुष्पसमयः सुरिभर्गीष्म उष्मकः ।' इत्यभिधानात् । ६ पदवैकल्यवान् । ७ आलिङ्गाय । ५ करप्रसारणिमव । ६ चिक्रिरे । १० ऋतुं पुष्पोत्पत्तिनिमित्तभूतकालिवशेषं रजोत्पत्तिनिमितं कालिवशेषञ्च । ११ अस्माकम् । १२ वियोगे ल० । १३ सल्लकीतरुः । "गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी रसा । महेरुणा कुन्दुरुकीं सल्लकी ह् लादिनीति च" इत्यभिधानात् ।

स्राकृष्टिविगाजालीनि<sup>१</sup> बकुलानि वने वने । हानौ<sup>२</sup> गुणाधिकान्यासंस्तुलितानि<sup>8</sup> कुलोव्गतैः ।।
क्रीडनासक्तकान्ताभिर्बाध्यमानाः सगीतिभिः । स्रान्दोलाः स्तम्भसम्भूतेः समाक्रोशिर्घा स्वनैः ॥२२३॥
सुन्दरेष्विष कुन्देष् मधुपा मन्दत्प्तयः । माधवीमधुपानेन मुदा मधुरमादवन् ॥२२४॥
भवेदन्यत्र कामस्य रूपविसादि साधनम् । कालेकसाधनः । सोऽस्मिन्ना । वनस्पति । कृम्भते ।।२२४॥
नरविद्याधराधीशान् गत्वा । तत्कालसाधनात् । दूताः स्वयंवरालापं सर्वास्तान् समबोधयन् ॥२२६॥
ततो नानानकष्वानप्रोत्कर्णीकृतिविग्द्वपाः । निजाङ्गनाननाम्भोजपरिम्लानिविधायिनः ॥२२७॥
। १ वियद्विभूतिमाकम्य विमानगतमानकः ।। सद्यो विद्याधराधीशा द्योतमानविगाननाः ॥२२८॥
सुलोखनाभिधाकृष्टि । विद्याकृष्टाः समापतन् । कामिनां न पराकृष्टि । विद्यामुक्त्वेप्सितिस्त्रयः ॥

होनेके कारण ही मानो जड़, स्कन्ध, मध्यभाग और ऊपर-सभी जगह सुगन्धित फूल धारण किये थे ।।२२१।। जिन्होंने दिग्गजोंके भ्रमरोंको भी अपनी ओर खींच लिया है और जो उच्च-🖟 कुलमें उत्पन्न हुए बड़े पुरुषोंके समान हैं ऐसे मौलश्रीके वृक्ष प्रत्येक वनमें अपनी हानि होनेपर भी गुणोंकी अधिकता ही धारण कर रहे थे । भावार्थ-जिस प्रकार कुलीन मनुष्य हानि होनेपर भी अपना गुणनहीं छोड़ते हैं उसी प्रकार मौलश्रीके वृक्ष भी भ्रमरों द्वारा रसका पान किया जानां रूप हानिके होनेपर भी अपना सुगन्धिरूप गुण नहीं छोड़ रहे थे।।२२२।। जो गीत गा रही हैं तथा खेलनेमें लगी हुई हैं ऐसी सुन्दर स्त्रियां जो भूला भूल रहीं थीं और उनके भूलने से जो उनके खंभोंसे चूँ चूँ शब्द हो रहा था उनसे वे भूले ऐसे जान पड़ते थे मानो उन स्त्रियोंके द्वारा पीड़ित होकर ही चिल्ला रहे हों ॥२२३॥ जिन्हें कुन्दके सुन्दर फूलोंपर अच्छी तृष्ति नहीं हुई है ऐसे भ्रमर माधवी (मधुकामिनी) लताका रस पीकर आनन्दसे मधुर शब्द कर रहे थे ॥२२४॥ वसन्तको छोड़कर अन्य ऋतुओंमें अच्छा रूप होना आदि भी कामदेवके साधन हो सकते हैं परन्तु इस वसन्तऋतुमें एक समय ही जिसका साधन है ऐसा यह काम वनस्पतियों तक फैल जाता है। भावार्थ-अन्य ऋतुओंमें सौन्दर्य आदिसे भी कामकी उद्भृति हो सकती है परन्तु वसन्तऋतुमें कामकी उद्भितिका कारण समय ही है। उस समय सौन्दर्थ आदिका अभाव होनेपर भी केवल समयकी उत्तेजनासे कामकी उद्भित देखी जाती है और उसका क्षेत्र केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता किन्तु वनस्पतियों तकमें फैल जाता है ।२२५।। उस वसन्तऋतुकी सहायतासे उन दूतोंने भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंके ासु जाकर उन सबको स्वयंवरके समाचार बतलाये।।२२६॥

तदनन्तर अनेक नगाड़ोंके शब्दोंसे दिग्गजोंके कान खड़े करनेवाले अपनी स्त्रियोंके [खरूपी कमलोंको म्लान करनेवाले, सब दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनेवाले और सुलोचना स नामरूपी आकर्षिणी विद्यासे आकर्षित हुए अनेक विद्याधरोंके अधिपति अपने अनेक विमानों । आकाशके विस्तारको कम करते हुए बहुत शीघ्र आ पहुंचे सो ठीक ही है क्योंकि कामी लोगों हो अपनी अभीष्ट स्त्रियोंको छोड़कर और कोई उत्तम आकर्षिणी विद्या नहीं है ॥२२७-२२९॥

१ आकृष्टा दिग्गजगण्डवर्त्यंलयो यैस्तानि । २ पुष्पामोदत्यागे सित । ३ गन्धगुणाधिकानि । उपकारादिगुणाधिकानि । ४ सदृशीकृतानि । ५ विशुद्धवंशोद्भूतैः । ६ आक्रोशं चिक्ररे । ७ ध्वनन्ति स्म । ६ अन्यस्मिन् काले । ६ स्त्रीपुंसां रूपधनभूषणादि । १० काल एक एव साधनं यस्य सः । ११ वसन्तकाले । १२ वनस्पतिपर्यन्तम् । १३ वर्षते । १४ वसन्तकाल । १५ आकाशविस्तृतिम् । १६ अपरिच्छिन्नप्रमाणकैः । अपरिमितैरित्यर्थः । –ततमानकैः ल०, म० । १७ सुलोचनानामैव आकर्षण-वद्या तया आकृष्टा आकर्षिता । १८ आगच्छन्ति स्म । १६ आकर्षणविद्या ।

स्विभाग्य नृपः क्षिप्रं स्वयमाविष्कृतोत्सवः । चेतः सौलोचनं वैतान् प्रीतान् प्रावेशयत्पुरम् ।।२३०।।
स्वगेहाविषु सम्प्रीत्या समुद्द्र होत्सवघ्वजः । "ग्राकम्पनिभिराविष्कृतादरः परिवारितः ।।२३१।।
सांशुकर्ममिथोद्यन्तम् प्रकंकीति सहानुजम् । ग्रकम्पननृपोऽभेत्य भरतं वा उनयत्पुरम् ।।२३२।।
स्वादरेणैव सिसिंद् भाविनीं तस्य सूचयन् । नाथवंशाग्रणीमें घस्वरं चाने तुमभ्ययात् ।।२३३।।
त्तो महीभूतः सर्वे त्रिसमुद्रान्तरस्थिताः । पूरा इव पयोराशि प्रापुः स्कीतीकृतिश्रयः ।।२३४।।
स्वयमर्थपथं गत्वा केवाञ्चित् सर्वसम्पदा । केवाञ्चिद् गमित्वाञ्च्यान् मान्यान् हेमाङ्गादादिकान् ।।२३४।
ये यथा यथा प्राप्ताः पुरीस्तां स्तांस्तथा तथा । ग्राह्मयन्तीं पताकाभिवीच्छिताभिरवीविशत् ।।२३६।।
तदा तं राजगेहस्यं नरविद्याघराधिपः । वृत्तं सुलोचनाऽकार्षीत् पितरं जितचित्रणम् ।।२३७।।
वाराणसी जितायोध्या १०स्वनाम्नस्तां ११ निराकरोत् । कन्यारत्नात् परं ११ नान्यद् इत्यत्राहुः प्रभृत्यतः ।२३८।।
तान् स्वयंवरशालायाम् प्रकंकीतिपुरस्सरान् । निवेश्य प्रीणयामास कृताभ्यागतसिक्तयः ।।२३६।।

अनेक उत्सवोंको प्रकट करनेवाले राजा अकंपनने स्वयं ही बहुत शीघ्र उन राजाओंकी अगवानी की और प्रसन्न हुए उन राजाओंको सुलोचनाके चित्तके समान वाराणसी नगरीमें प्रवेश कराया ॥२३०॥ जिसने बड़े प्रेमसे अपने घर आदिमें उत्सवकी ध्वजाएं बंधाई हैं और आदरको प्रकट करनेवाले हेमांगद आदि पुत्र जिसके साथ हैं ऐसे राजा अकम्पनने किरणों सहित उदय होते हुए सूर्यके समान अपने छोटे भाइयों सहित आये हुए अर्ककीर्तिकी अगवानी कर उसे महाराज भरतके समान नगरमें प्रवेश कराया ॥२३१–२३२॥ इसी प्रकार अपने आदरसे ही मानो उसकी आगे होनेवाली सिद्धिको सूचित करता हुआ नाथवंशका अग्रणी राजा अकंपन जयकुमार को लेनेके लिये उसके सामने गया ॥२३३॥ तदनन्तर जिस प्रकार पूर समुद्रकी ओर जाता है उसी प्रकार तीनों (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण) समुद्रोंके बीचके रहनेवाले सब राजा लोग अपनी अपनी शोभा बढ़ाते हुए बनारस आ पहुंचे ।।२३४।। राजा अकंपन कितने ही राजाओंके सामने तो अपनी सब विभूतिके साथ स्वयं आधी दूरतक गया था और कितनों हीके सामने उसने मान्य हेमाङ्गद आदिको भेजा था ॥२३५॥ जो राजा जिस जिस प्रकारसे आ रहे थे उन्हें.उसी उसी प्रकारसे उसने, अपनी फहराती हुई पताकाओंसे जो मानो बुला ही रही हों ऐसी बनारस नगरीमें प्रवेश कराया था ।।२३६।। उस समय सुलोचनाने राजमहलमें विराजमान तथा भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंसे घिरे हुए अपने पिताको चक्रवर्तीको भी जीतनेवाला बना दिया था। भावार्थ-महलमें इकट्ठे हुए अनेक राजाओंसे राजा अकंपन चक्रवर्तीके समान जान पड़ता था ।।२३७।। उस समय अयोध्याको भी जीतनेवाली वाराणसी नगरी अपने नामसे ही उसका तिरस्कार कर रही थी। क्योंकि उस स्वयंवरके समय से ही लेकर इस संसारमें कन्यारत्नके सिवाय और कोई उत्तम रत्न नहीं है, यह बात प्रसिद्ध हुई है। भावार्थ-कदाचित् कोई कहे कि चक्रवर्तीकी राजधानी होनेसे चौदह रत्न अयोध्यामें ही रहते हैं इसलिये वही उत्कृष्ट नगरी हो सकती है न कि वाराणसी भी; तो इसका उत्तर यह है कि संसारमें सर्वोत्कृष्ट रतन कन्यारतन है जो कि उस समय वाराणसीमें ही रह रहा था अतः उत्कृष्ट रतनका निवास होनेसे वाराणसीने अयोध्याका तिरस्कार कर दिया था ॥२३८॥ अतिथियोंका सत्कार

१ अभि मुखं गत्वा । २ अकम्पनः । ३ सुलोचनाचित्तमिव । ४ अकम्पनस्यापत्यैः । ५ अभिमुखं गत्वा । ६ भरतिमव । ७ अकम्पनस्यादरेग । ५ वृद्धीकृत । ६ प्रावेशयत् । १० अयोध्याभिधानात् । ११ अयोध्योक्तिम् । अथवा योद्धमशक्या अयोध्या एतल्लक्षगं तदा तस्या अयोध्याया नास्तीति भावः । १२ उत्कृष्टम् ।

पुरोपाजितसद्धर्मात् सर्वमेतसतः पुरा । धर्म एव समभ्यच्यं इति सिञ्चत्य विद्वरः ।।२४०॥ कृत्वा जैनेश्वरी पूजां बीनानाथवनीपकान् । धर्माथनः समध्यां भु सर्वत्यागोत्सवोद्धतः ॥२४१॥ तां लक्ष्मीमक्षयां मत्वा सफलां चाप्तसद्व्ययाम् । स तदाभूत् क्षतेरेकभोग्यः क्षितिरिवात्मनः ॥२४२॥ एवं विहिततत्पूजः प्रकृतार्थं प्रचक्रमे । प्रारम्भाः सिद्धिमायान्ति पूज्यपूजा पुरद्वताः ॥२४३॥ प्रारम्भाः तिद्विमायान्ति पूज्यपूजा पुरद्वताः ॥२४३॥ प्रारम्भाः तिद्विमायान्ति पूज्यपूजा पुरद्वताः ॥२४३॥ प्रारम्भानात् त्यत्मेतुनभस्तवा । निर्जताव्धिमहासूर्यध्वानाध्मातिवगन्तरा ॥२४४॥ विशोधितमहावीथिवेशा प्रोव्वद्वतोरणा । पुनर्नवसुधाक्षोवधवलोकृतसौधिका ।।२४६॥ रिज्जताञ्जनसन्नेत्रा मालाभारिशिरोवहा । संस्कृतभ्य लतोपेता सिवशेषललाटिका ।।२४६॥ रिज्जताञ्जनसन्नेत्रा मालाभारिशिरोवहा । संस्कृतभ्य लतोपेता सिवशेषललाटिका ।।२४८॥ ताम्बूलरससंसर्गाव् द्विगुणावणिताघरा । मुक्ताभरणभाभारभासिबन्धुरकण्ठिका ।।२४६॥ सचन्दनरसस्फारहारवक्षःकृषाञ्चिता । मुक्ताभरणभाभारभासिबन्धुरकण्ठिका ।।२४०॥ सचन्दनरसस्फारहारवक्षःकृषाञ्चिता । महामणिमयूखा । तिमास्वव्युक्तितातता ।।२४०॥

करनेवाले राजा अकम्पनने उन अर्ककीर्ति आदि राजाओंको स्वयंवरशालामें ठहराकर प्रसन्न किया था ॥२३९॥ यह सब पहले उपार्जन किये हुए समीचीन धर्मसे ही होता है इसलिये सबसे पहले धर्म ही पूजा करनेके योग्य है ऐसा विचारकर विद्वानोंमें श्रेष्ठ राजा अकंपन श्री जिनेन्द्र-देवकी पूजाकर तथा दीन, अनाथ और याचकोंको अयाचक बनाकर सबका त्याग करनेरूप उत्सवके लिये शीघ्र ही तयार हो गया । वह अच्छे कामोंमें खर्च की हुई लक्ष्मीको क्षयरहित और सफल मानने लगा तथा जिस प्रकार उसकी पृथिवी उसके उपभोग करनेके योग्य थी उसी प्रकार उस समय वह समस्त पृथिवीके उपभोग करने योग्य हो गया था। भावार्थ-पृथिवीके सब लोग उसके राज्यका उपभोग करने लगे थे।।२४०-२४२।। इस प्रकार उसने जिनेन्द्रदेवकी पूजाकर अपना प्रकृत कार्य प्रारम्भ किया सो ठीक ही है क्योंकि पूज्य पुरुषोंकी पूजा पूर्वक किये हुए कार्य अवश्य ही सफलताको प्राप्त होते हैं।।२४३।। उसी समय विवाह-के उत्सवको सूचित करनेवाली भेरी बज उठी सो पहले सबके चित्तमें आनन्द छा गया और पीछे भेरीकी आवाज कानोंमें व्याप्त हुई ॥२४४॥ उस समय वहां पृथिवीपर जहां तहां फूलों के उपहार पड़े हुए थे, आकाशमें पताकाएं नृत्य कर रही थीं, समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले बड़े बड़े नगाड़ोंसे दिशाएं शब्दायमान हो रही थीं, वहांकी बड़ी बड़ी गलियां शुद्ध की गई थीं उनमें तोरण बांधे गये थे और बड़े बड़े महल नये चूनाके चूर्णसे पुनः सफेद किये गये थे ॥२४५-२४६।। वहांकी स्त्रियोंके उत्तम नेत्र कज्जलसे रंगे हुए थे, शिरके केश मालाओंको धारण कर रहे थे, भौंहरूपी लताएं संस्कार की हुई थीं, उनके ललाटपर सुन्दर तिलक लगा हुआ था, उज्ज्वल कर्ण मिणयों के बने हुए कुण्डलों के भारसे कुछ कुछ नीचे की ओर भुक रहे थे, कपोलों पर हाथसे बनाई हुई पत्ररचनाके चित्र बने हुए थे, पानके रसके संबन्धसे उनके ओठोंकी लाली दूनी हो गई थी, उनके कण्ठ मोतियोंके आभूषणोंकी कान्तिके भारसे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे, उनका वक्षःस्थल चन्दनका लेप, बड़ा हार और स्तनोंसे शोभायमान हो रहा था, उनकी भुजा-रूपीं लताएं बड़े बड़े मणियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रही थीं, उनका विशाल नितम्बस्थल

१ ततः कारणात्। २पूर्वम्। ३ विदां वरः। ४ याचकान्। ५ अनिच्छन्। ६ प्रकाश्य। ७ सर्वजनस्य। ६ कृतजिनपूजः। ६ प्रकृतकार्यम्। १० पूज्यानां पूजा पुरस्सरा येषु ते। ११ प्रसरित स्म। १२ नूतनसुधालेपधवलीकृतहम्या। १३ तिलकसिहतभालस्थला। १४ रत्नकर्णवेष्टन। १५ प्रशस्त-चित्रिकाजनचित्रितमकरिकापत्रादिविविधरचनावद्गण्डमण्डला। १६ मनोज्ञग्रीवा। १७ प्रशस्तश्रीखण्डकर्दम-किलतवक्षसास्फुरणहारान्वितकुचाभ्यां च पूजिता। १८ मयूखाभा 'त०' पुस्तकं विहाय सर्वत्र।

रशनारज्जुविभ्राजिस्विशालकटीतटी । मणिनूपुरिनर्घोषभित्सिताङ्जकमाञ्जिका ॥२४१॥
जितामरपुरीशोभा सौन्दर्यात् सा पुरी तवा । प्रसाधनमयं कायम् 'ग्रिशिताचिन्त्य बैभवम् ॥२४२॥
उत्सवो राजगेहस्य नगरेणैव विणतः । भ्रगाधो यि पर्यन्तो मध्यमद्धेः किमुच्यते ॥२४३॥
न चित्रं तत्र मिन्चती सोत्सवोऽन्तर्वहिश्च तत् । 'तद्वत्स्वभूषया यस्मात् कुड्याद्यपि विचेतनम् ।२४४॥
भोक्तृशून्यं न भोगाङ्गं न भोक्ता भोगर्वाजतः । 'तत्र सिन्नहितोऽनङ्गो लक्ष्मीश्चाविष्कृतोवया ।२४४॥
पत्र्यं पुण्यस्य माहात्म्यिमहापोति त तदुत्सवम् । विलोक्य कृतधर्माणः पुरस्थान् बहु मेनिरे ॥२४६॥
'अवस्यन्वन् फलं मत्वा धर्मस्य मुनयोऽपि तत् । धर्माधर्मफलालोकात् स्वभावः स हि तावृशाम् ॥२४७॥
कन्यागृहात्तवा कन्याम् भन्यां वा कमलालयाम् । पुरोभूय । पुरोभूय । पुरक्थस्तामीषल्लज्जात्तसाध्वसाम् ।
विवाहविषिवेवन्यः कृततत्कालसित्क्याम् । समानीय सर्ववज्ञार्यं महातूर्यरवान्विताम् ॥२४६॥
सर्वमङ्गलसम्पूर्णे मुक्तात्क्ववृर्णवभूषिते । चतुःकाञ्चनसुस्तम्भे भूरिरत्नस्फुरित्विष ॥२६०॥
प्रमोदात् सुप्रभादेशाव् विवाहोत्सवमण्डपे । कलधौतमये पट्टें निवेश्य प्राङ्गवर्षी सुलम् ॥२६१॥

करधनीरूपी रज्जुसे सुशोभित हो रहा था, और उनके चरणकमल मणिमयी नूपुरोंकी भनकार से कमलोंका तिरस्कार कर रहे थे।।२४७-२५१।। इस प्रकार अपनी सुन्दरतासे स्वर्गपुरीकी शोभाको जीतनेवाली वह नगरी उस समय अचिन्त्य वैभवशाली अलंकारमय शरीरको धारण कर रही थी ।।२५२।। राजमहलका उत्सव तो नगर ही कह रहा था क्योंकि समुद्रके किनारे का भाग ही जब अगाध है तब उसके बीचका क्या पूछना है ? भावार्थ-जब नगरमें ही भारी उत्सव हो रहा था तब राजमहलके उत्सवका क्या पूछना था ? ॥२५३॥ वहांके सचेतन प्राणी अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सब जगह उत्सव मना रहे थे इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि वहांकी दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी तो अपने अलंकारों द्वारा सचेतन प्राणियोंके समान ही उत्सव मना रहे थे। भावार्थ-दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी अलंकारोंसे सुशोभित किये गये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उल्लाससे अलंकार धारण कर स्वयं ही उत्सव मना रहे हों ।।२५४।। वहांपर भोगोपभोगका कोई भी पदार्थ भोक्तासे रहित नहीं था और न कोई भोक्ता भी भोगोपभोगके पदार्थसे रहित था, वहांपर कामदेव सदा समीप ही रहता था और लक्ष्मी उदयरूप रहती थीं ॥२५५॥ इस जन्ममें ही पुण्यका माहातम्य देखो ऐसा सोचते हुए कितने ही धर्मात्मा लोग वहांका उत्सव देखकर उस नगरके रहनेवाले लोगोंको बड़ी आदरकी दृष्टिसे देख रहे थे।।२५६।। मुनि लोग भी उसे धर्मका फल मानकर प्रसन्न हुए थे सो ठीक है क्योंकि धर्मका फल देखकर प्रसन्न होना धर्मात्मा लोगोंका स्वभाव है और अधर्मका फल देखकर प्रसन्न होना अधर्मात्मा लोगोंका स्वभाव है।।२५७॥ उसी समय विवाहकी विधिको जाननेवाली सौभाग्यवती स्त्रियां, जिसने तात्कालिक सत्त्रियाएं की हैं, जो लज्जासे कुछ भयभीत हो रही हैं, जिसके आगे बड़े बड़े नगाड़ोंके शब्द हो रहे हैं ज्योतिष शास्त्रको जाननेवाले अनेक विद्वान् जिसके साथ हैं और जो दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती हैं ऐसी उस कन्याको उसके सामने जाकर उसके घरसे सब प्रकारके मंगल द्रव्योंसे भरे हुए, मोतियोंके आभूषणोंसे सुशो-भित, सुवर्णके बने हुए चार उत्तम खम्भोंसे युक्त और अनेक रत्नोंकी कान्तिसे जगमगाते हुए

१ अलंकारस्वरूपम् । २ बिर्भात स्म । ३ —मब्धौ ल० । ४ पुर्य्याम् । ५ चेतनवान् ।६ उत्सववत् । ७ यस्मात् कारणात् । ५ स्नक्चन्दनादि । ६ नगरे । १० अस्मिन् जन्मन्यपि । कि पुनरुत्तरजन्मनीत्यपि शब्दार्थः । ११ तत्पुरोत्सवम् । १२ कृतपुण्याः । १३ उत्सवं प्राप्ताः । उदास्तन्वत् ल० । १४ लक्ष्मीम् । १५ पुरस्कृत्य । १६ कुटुम्बन्यः । 'स्यात्तु कुटुम्बनी पुरन्ध्री' इत्यभिधानात् । पुरं पोष्यबहुजनसमूहं धत्त इति पुरन्ध्री । पुत्रादिपोष्यवर्गशालिन्याः स्त्रिया नाम । १७ लज्जया स्वीकृत । १८ ज्योतिष्कसहिताः । १६ माला । २० सुप्रभामहादेवीनिरूपणात् । २१ फलके ।

कलर्शमुंखिवन्यस्तिविलसत्यस्तवाधरः । ग्राभिविषयं विशुद्धाम्बुपूर्णः स्वर्णमयः शनैः ।।२६२॥ कृतमञ्ज्ञण्यां नीत्वा नित्यमनोहरम् । पूजियत्वाऽहंतो भक्त्या सर्वकत्याणकारिणः ॥२६३॥ सिद्धशेषां समावाय क्षिप्त्वा शिरिस साशिषम् । स्थिताः प्रतीक्ष्य सल्लग्नं 'तत्रावृत्याहितावरम् ।।२६४॥ इती महीशसन्वेशान् नरखेषरनायकाः । श्वास्ते प्रसाधितान् कृत्वा प्रसाधनविवस्तवा ॥२६४॥ निजीवितासनाक्वाः प्रकृष्ठं श्रीसमुज्ज्वलाः । चल्ज्वामरसम्पत्या कान्त्या चामरसित्रभाः ॥२६६॥ कृमार्या निजितः कामः प्राक् स्वमेव विकृत्य विक

विवाहोत्सव मण्डपमें बड़े हर्षके साथ महारानी सुप्रभाकी आज्ञासे आईं और पूर्व दिशाकी और मुखकर सुखपूर्वक सोनेके पाटपर बिठा दिया । तदनन्तर मुखपर रखे हुए शोभायमान पल्लवों को धारण करनेवाले तथा विशुद्ध जलसे भरे हुए सुवर्णमय शुभ कलशोंसे उसका अभिषेक किया। फिर माङ्गलिक वस्त्राभूषणोंको धारण करनेवाली कन्याको नित्यमनोहर नामक चैत्यालयमें ले जाकर वहां उससे सबका कल्याण करनेवाले श्री अर्हन्तदेवकी पूजा कराई। उसके बाद सिद्ध शेषाक्षत लेकर आशीर्वादपूर्वक उसके शिरपर रक्खे और इतना सब कर चुकने के बाद वे स्त्रियां उसका आदर सत्कार करती हुई शुभ लग्नकी प्रतीक्षामें उसे घेरकर वहीं ठहर गईं ।।२५८-२६४।। इघर महाराज अकम्पनके संदेशसे, सजावटको जाननेवाले वे सब भूमिगोचरी और विद्याधरोंके अधिपति अपने आपको सजाकर अपने अपने योग्य आसनों पर जा बैठे। वे प्रकृष्ट शोभासे उज्ज्वल थे, ढुलते हुए चमरोंकी संपत्ति और कान्तिसे देवोंके समान जान पड़ते थे और ऐसी शंका उत्पन्न कर रहे थे मानो इस कुमारीने पहले ही कामदेवको जीत लिया था इसलिये वह कामदेव ही अपने बहुतसे रूप घारणकर उसे जीतनेके लिये पुनः आया हो ।।२६५-२६७।। यह सुलोचना किसी एकको ही स्वीकार करेगी, ऐसा जानकर भी वे सब राजा लोग अहंकार करते हुए उसे जीतनेके लिये वहां बैठे थे सो ठीक ही है क्योंकि मनुष्योंकी आशा बहुत ही बड़ी होती है ॥२६८॥ जो स्त्रियोंके मद्यके कुरलों तथा नूपुरोंकी भनकारसे सुशोभित बायें पैरोंके द्वारा वृक्षोंको भी कामी बना रहा है, जो बांयें हाथमें फूलोंका धनुष धारण कर दूसरे हाथसे आमकी मंजरीको खूब फिरा रहा है, जिसका पराक्रम प्रसिद्ध है और जिसने वसन्त ऋतुरूपी सेवकके द्वारा फूलरूपी समस्त शस्त्र बुला लिये हैं, ऐसा कामदेव, केरल देशकी स्त्रियोंके कठिन और ऊंचे करोड़ों कुचोंको उल्लंघन करनेसे उत्पन्न हुई थकावटके कारण जिसकी घूमनेकी शक्ति क्षीण हो गई है अर्थात् जो घीरे घीरे चल रहा है, मलय पर्वतके

१ शु मैं: अ०, प०, स०, म०, ल०, इ०। २ नित्यमनोहरनाम चैत्यालयम् । ३ -शेषं ल०। ४ प्रतीक्षां कृत्वा । ५ चैत्यालये । ६ कृतादरं यथा भवित तथा । ७ अकम्पनवाचिकात् । ६ अलङ्कृतान् । ६ प्रसिद्ध । १० आत्मानम् । ११ राजकुमाररूपेण वैकुर्वाणं कृत्वा । १२ सङ्गतवान् । १३ सुलोचनां जेतुम् । १४ प्रेक्षकाणां शङ्कां कुर्वाणाः । १५ अनिर्दिष्टं कञ्चिदेकं पुरुषम् । १६ स्वीकरोति । १७ अहंकारवानहंयुः' इत्यभिघानात् । १८ निजोचितासनारूढाः सन्तस्तस्युरिति सम्बन्धः । १६ केरलस्त्री । २० श्रमापनीतसामर्थ्यं । २१ लङ्क्षनाज्जातश्रमेणापसारितसामर्थ्यं परिक्षीणगमनम् । २२ मलयाचलोत्पन्नकरिकपोलकण्ड्यापनयनात् । २३ द्रवप्रस्रवण । २४ विरहतीद्राग्निसमृत्पादनम् ।

योबितां मयूगण्यू वेर्नू पुरारावरिक्जितैः। कुर्वन् वामाङ्कि भिन्नवासम् श्रे श्रिष्ठापानिप कामुकान् ॥२७६॥ कौसुमं धरुरादाय वामेनाक्द विक्रमः। बूतसूनं करेणोक्दैः परेणं परिवर्तयन् ॥२७४॥ वसन्तानु चरानीतिनःशेषकुसुमायुषः। जित्वा तदाखिलान् देशानप्यायात् कुसुमायुषः॥२७४॥ तदा पुरात् समाग्य कृती जितपुरन्दरः। समाविर्भूतसाम्प्राज्यो राज्यिचिह्नपुरस्सरः ॥२७६॥ स्वलक्ष्मीव्याप्तसर्वाशः सुप्रभासहितः पितः । स्वस्थात् ए स्वयंवरागारे स्वोचिते स्वजने वृंतः॥२७७॥ वित्रं महेन्द्रदत्ताक्यो वेदत्तं रथं पृथुम् । सज्जीकृतं समारोप्य कन्यामायासु कञ्चकी ॥२७६॥ समस्तवलसन्दोहं सम्यक् सन्नाह्य सानुजः। हेमाङ्कादो जितानङ्गः प्रीत्याप्यात् परितो रथम् ॥२७६॥ सुर्यव्यानाहितिप्रेङ्कवर्षं सन्नाह्य सन्वाह्य सन्वाह

मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थलोंकी खाज खुजलानेसे टूटे हुए चन्दन वृक्षोंके निष्यन्दकी घनी सुगन्धिसे जो व्याप्त हो रहा है, कावेरी नदीके कमलोंके आस्वादसे हर्षित हुए पक्षियोंकी अल्हड़ क्रीड़ामें उछलती हुई जलकी बड़ी बड़ी बूँदें ही जिसके मोतियोंके आभूषण हैं, जो विरहरूपी तीव अग्निको प्रज्वलित करनेवाला है और कोयल तथा भ्रमरोंके मनोहर शब्दोंसे जो वाचा-लित हो रहा है ऐसे दक्षिणके वायुको अनुकूल करता हुआ सब देशोंको जीतकर उस समय वहां आ पहुंचा था ॥२६९-२७५॥ उसी समय, जिसने अपनी शोभासे इन्द्रको भी जीत लिया है, जिसका साम्प्राज्य प्रकट है, ध्वजा आदि राज्यके चिह्न जिसके आगे आगे चल रहे हैं, अपनी शोभासे जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, सुप्रभा रानी जिसके साथ हैं, और जो अपने कुटुम्बीजनोंसे घिरा हुआ अर्थात् परिवारके लोग जिसके साथ साथ चल रहे हैं ऐसा पुण्यवान् राजा अकम्पन नगरसे आकर स्वयंवर मण्डपमें अपने योग्य स्थानपर आ विराजमान हुआ ॥२७६-२७७॥ उसी समय महेन्द्रदत्त नामका कञ्चुकी चित्राङ्गददेवके द्वारा दिये हुए, आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले बहुत बड़े अलंकृत रथपर कन्याको बैठाकर लाया ॥२७८॥ कामको जीतनेवाला हेमाङ्गद अपने छोटे भाइयोंसहित, समस्त सेनाके समूहको अच्छी तरह सजाकर बड़े प्रेमसे कन्याके रथके चारों ओर चल रहा था ॥२७९॥ जिसके आगे आगे बजने वाले नगाड़ोंके शब्दोंके आघातसे दिशारूपी कन्याओंके कर्णपूर हिल रहे थे, जिसपर अच्छी तरह लगे हुए छत्रकी छिद्ररहित छायासे सूर्य भी ढंक गया था, और जो राजाओं के नेत्रोंसे पूजी जा रही थी अर्थात् समस्त राजा लोग जिसे अपने नेत्रोंसे देख रहे थे ऐसी सुलोचनाने, चक्रवर्ती के दिग्विजयसे लौटनेपर जिस प्रकार लक्ष्मी अयोध्यामें प्रवेश करती हैं उसी प्रकार स्वयंवर-शालामें प्रवेश किया और वहां वह सर्वतोभद्र नामक महलपर चढ़कर कञ्चुकीके द्वारा प्रेरित हो नीलकमलके दलके समान अपने चञ्चल नेत्रोंके द्वारा राजाओंको सींचने लगी ॥२८०-२८२।। जिस प्रकार चातक पक्षी मेघोंके बरसनेसे संतुष्ट होती हैं उसी प्रकार सब राजा लोग सुलोचनाके देखनेसे ही संतुष्ट हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि अपने अभीष्ट पदार्थके समागम

१ अत्यर्थम् । २ कुसुमिनिर्मितम् । ३ वामहस्तेन । ४ माकन्दप्रसूनम् । ५ दक्षिणकरेण । ६ परिभ्रमयन् । ७ वसन्त एवानुचरो भृत्यस्तेन समानीत । ८ आजगाम । ६ अकम्पनः । १० सुखेन स्थितवतः । ११ निजोचितस्थाने । १२ आइचर्चयुक्तम् । १३ विचित्राङ्गददेवेन वितीर्थम् । १४ सम्रद्धं कृत्वा । १५ चलत् । १६ स्वयंवरशालाम् । १७ सिन्चिति स्म । अयोजयदित्यर्थः ।१८ इव । १६ नृपाः ।

स्वतौभाग्यवज्ञात् सर्वान् साऽप्यालोक्यात् बत्तराम् । क्लाघ्यं तद्योवितां पुंतां शौर्यं वा निर्वितिद्विवाम् ॥
ततः कञ्चुकिनिर्वेज्ञाव् बाला लीलाविलोकितः । माकृष्य हृदयं तेवां तत्सौधात् समबातरत् ॥२८४॥
यस्य 'यत्र गता स्याव्वृक् ला तत्रै वृव कीलिता । "तत्तेऽस्यामवक्ष्वायां किन्ना वा तदनीक्षकाः ।।२८६॥
किन्नकिणोकृतक्षञ्कारारावरम्यं रयं ततः । व्यूढं कृष्ठे ह्यंः स्वर्णकर्णवामरकोभिकिः ॥२८५॥
उत्पतिन्वतत्केतुवाहुं नीक्ष्पकिषणाम् । साक्षावपह्मवाह्माने कृष्वंन्तिमव सन्ततम् ॥२८८॥
पुनरच्यास्य हृद्वाव्युवं हृद्वयित्रया । मुक्ताभूवाप्रभामध्ये ज्ञारवीव तिन्वत्वता ॥२८६॥
वीज्यमाना विषुस्पित्वहंसासामलकामरः । जनानां वृष्टिवोवान् वा धुन्विद्वर्ष्रतो मृदुः ॥२६०॥
प्रविद्यतः पुरानङ्गः सम्प्रति स्वीकृतोऽनया । प्रयोजनवज्ञात् प्राक्षः प्रास्तोऽिष परगृह्यते ॥२६१॥
प्रस्याप्रह द्वानङ्गः सद्यः सर्वाङ्गसङ्गतः । विकारमकरोत् स्वैरं भूयो भूनेत्रवक्त्रजम् ॥२६२॥
साक्ष्मो स्योत्याऽयावम् एकीभावं वजामि किम् । इत्यनङगोऽप्यनङगत्वं स्वं मन्ये एसाध्ववृध्यत ॥२६३॥
लक्ष्मीः सा सर्वभोग्याऽभूव् रित्ययंगेन स्व भुज्यते । जितानङगानिभानेवा न्यक्कृत्य रे विकानस्यति ॥२६४॥

होनेपर किसे आनन्द नहीं होता है ? ॥२८३॥ वह सुलोचना भी अपने सौभाग्यके वशसे आये हुए समस्त राजाओंको देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार शत्रुओंको जीतनेवाले पुरुषोंका शूरवीरपना प्रशंसनीय होता है उसी प्रकार स्त्रियोंका सौभाग्य भी प्रशंसनीय होता है ।।२८४।। तदनन्तर वह सुलोचना लीलापूर्वक अवलोकनके द्वारा उन राजाओंका हृदय अपनी ओर आकर्षितकर कंचुकीके कहनेसे उस महलसे नीचे उतरी ॥२८५॥ जिसकी दृष्टि उसके शरीरपर जहां पड़ गई थी वह मानो वहीं कीलित सी हो गई थी तथा उसके नीचे उतर आनेपर वे राजा लोग उसे न देखकर बहुत ही खेदिखन्न हुए थे।।२८६।। तदनन्तर, जो कामदेवकी विद्याके समान सबके हृदयको प्रिय है, जो मोतियोंके आभूषणोंकी कान्तिके बीचमें शरदऋतुकी बिजलीकी लताके समान जान पड़ती है और जिसपर मानो मनुष्योंकी दृष्टिके दोषोंको दूरसे ही दूर करते हुए, तथा चन्द्रमाके साथ स्पर्धा करनेवाले और हंसोंके पंखोंके समान निर्मल चमर बार बार ढुराये जा रहे हैं ऐसी वह सुलोचना, जो छोटी छोटी घंटियों के रुणभुण शब्दोंसे रमणीय है, कानोंके समीप लगे हुए सोनेके चमरोंसे शोभायमान बड़े-ऊंचे घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, नीचे ऊपरको उड़ती हुई ध्वजाएं ही जिसकी भुजाएं हैं और जो उन उड़ती हुई ध्वजाओंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कुरूप मनुष्यका साक्षात् निरन्तर निरा-करण ही कर रहा हो और सुरूप (सुन्दर) मनुष्योंको साक्षात् बुला रहा ही हो' ऐसे रथपर सवार हुई ।।२८७–२९०।। सुलोचनाने कामदेवका पहले तो तिरस्कार किया था परन्तु अब उसे फिर स्वीकृत किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष हटाये हुएको भी अपने प्रयोजन के वश फिर स्वीकार कर लेते हैं।।२९१।। पिशाचके समान शीघ्र ही इसके सब अंगोंमें प्रविष्ट हुआ कामदेव अपनी इच्छानुसार बार बार भी ह नेत्र और मुखमें उत्पन्न होनेवाले विकारोंको प्रकट कर रहा था ।।२९२।। यदि मैं शरीर सहित होता तो क्या इस तरह इस सुलोचनाके साथ एकी भावको प्राप्त हो सकता ? अर्थात् इसके शरीरसें प्रवेश कर पाता ? ऐसा विचार करता हुआ कामदेव मानो अपने शरीर रहितपनेको ही अच्छा समभता था ॥२९३॥ वह

१ अवलोकनैः। २ अवतरन्ति स्म ३ यस्मिश्नवयवे। ४ ते तस्या-ल०। तत् कारणात्। ५ अवतरणं कुर्वन्त्यां सत्याम्। ६ तां कन्यकामीक्षमाणाः न बभूवृरित्यर्थः। ७ धृतम्। ५ प्रसिद्धैः। ६ रूपहीनानां रूपवताञ्च। १० कमेण निराकरणं चाह्नानं च। ११ एवंविषं रयमध्यास्येति सम्बन्धः। १२ कामविद्या। १३ मरालपक्ष। १४ निराकृतः। १५ प्रतिक्षिप्तः। १६ सशरीरः। १७ शिष्टमिति। १६ अनङ्गेन विकलाङ्गेनेति ध्वनिः। १६ निराकृत्य। २० विजयम् जयकृमारं च।

प्रवीपः स्वकुलस्यायं प्रभुः सोमप्रभात्मजः । श्रीमानुत्साहभेदैर्वाः जयोऽयमनुजैर्वृतः ॥३१०॥
न रूपमस्य व्यावण्यं सदेतवितः मन्मयम् । सं वर्षणोऽपंणीयः कि करकडकणवर्धने ॥३११॥
जित्वा मेघकुमाराख्यान् उत्तरे भरते सुरान् । सिंहनादः कृतोऽनेन जिततन्मेघनिस्स्वनः ॥३१२॥
वीरपट्टं प्रवध्यास्य स्वभुजाभ्यां समुद्धतम् । न्यषायि निधिनाथेन हृष्ट्वा मेघस्वराभिषा ॥३१३॥
प्रात्मसम्यग्गुणैर्यृनतः समेतक्षाभिगामिकः । प्रज्ञोत्साहिक्षेषेक्ष्य तितोऽयमुवितोदितः ॥३१४॥
चित्रं जगत्त्रयस्यास्य गुणाः संरच्यं साम्प्रतम् । व्यावृताः सर्वभावेनं तव भावानुरञ्जने । ॥३१४॥
प्रयमेकोऽस्ति दोषोऽस्य चतन्नः सन्ति योवितः । श्रीः कीर्तिर्वीरलक्ष्मोक्ष्यं वाग्देवी चातिवल्लमाः ॥३१६॥
प्रयमेकोऽस्ति दोषोऽस्य एकः प्राक् त्वज्जयेऽजुना । च्युतर्थयं इवालक्ष्ये । प्रत्सहायीकृतः स्मरः ॥३१६॥
बिलनोर्युवयोर्मध्ये वर्तमानो जिगीवतोः । द्वैधीभावं । समापन्नः वाद्गुष्यिनपुषः स्मरः ॥३१६॥
कीर्तिः कुवलयाङ्कावी पद्माङ्कावीप्रभाऽस्य हि । सूर्याचन्त्रमसौ तस्मावनेन हतक्षितकौ ॥३१६॥

चित्तकी बातको जाननेवाला कंचुकी घोड़ोंकी रास पकड़कर जयकुमारका वर्णन करनेके लिये अपने वचनोंको व्यापृत करने लगा अर्थात् जयकुमारके गुणोंका वर्णन करने लगा ॥३०९॥ उसने कहा कि यह श्रीमान् स्वामी जयकुमार है, यह अपने कुलका दीपक है, महाराज सोमप्रभ पुत्र है और उत्साहके भेदोंके समान अपने छोटे भाइयोंसे आवृत है-घिरा हुआ है ॥३१०॥ कामदेवको तिरस्कृत करनेवाला इसका यह रूप तो वर्णन करने योग्य ही नहीं है क्योंकि हाथ का कंकण देखनेके लिये क्या दर्पण दिया जाता है ? ।।३११।। इसने उत्तर भरतक्षेत्रमें मेघ-कुमार नामके देवोंको जीतकर उन देवोंके कृत्रिम बादलोंकी गर्जनार्को जीतनेवाला सिंहनाद किया था ।।३१२।। उस समय निधियोंके स्वामी महाराज भरतने हर्षित होकर अपनी भुजाओं द्वारा धारण किया जानेवाला वीरपट्ट इसे बांधा था और मेघस्वर इसका नाम रक्खा था ॥३१३॥ यह आत्माके समीचीन गुणोंसे युक्त है तथा आदरणीय उत्तम पुरुषोंके साथ सदा संगति रखता है इसिलये बुद्धि और विशेष विशेष उत्साहों के द्वारा यह श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ गिना जाता है ॥३१४॥ यह भी आश्चर्यकी बात है कि इसके गुण तीनों लोकोंको प्रसन्नकर अब तेरे अन्तः करणको अनुरक्त करनेके लिये पूर्ण रूपसे लौटे हैं। भावार्थ-इसने अपने गुणोंसे तीनों लोकोंके जीवोंको प्रसन्न किया है और अब तुभे भी प्रसन्न करना चाहतें हैं।।३१५।। यदि इसमें दोष है तो यही एक, कि इसके निम्नलिखित चार स्त्रियां हैं, श्री, कीर्ति, वीरलक्ष्मी और सरस्वती । ये चारों ही स्त्रियां इसे अत्यन्त प्रिय हैं ॥३१६॥ जिसने पहले अकेले ही मेघकुमारको जीत लिया था ऐसा यह जयकुमार इस समय तुभे जीतनेके लिये धैर्यरहित सा हो रहा है अर्थात् ऐसा जान पड़ता है मानो इसका धैर्य छूट रहा हो यही कारण है अब इसने कामदेवको अपना सहायक बनाया है।।३१७।। एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनों बलवानोंके बीचमें पड़ा हुआ यह संधि विग्रह आदि छहों गुणोंमें निपुण कामदेव देधी-भावको प्राप्त हो रहा है अर्थात् कभी उसका आश्रय लेता है और कभी तेरा ॥३१८॥ इसकी कीर्ति तो कुवलय अर्थात् रात्रिमें खिलनेवाले कमलोंको (पक्षमें महीमण्डलको) आनन्दित करती है और प्रभा पद्म अर्थात् दिनमें खिलनेवाले कमलोंको (पक्षमें पद्मा-लक्ष्मीको) विकसित

१ शक्तिविशेषैः । २ दृश्यमानम् । ३ अतिकान्तमन्मथम् । ४ प्रसिद्धः । ५ निर्जितमेषकुमार-ष्वनघ्वनिः । ६ प्रयुष्वास्य ल० । ७ अभिगमार्हः । आदरणीयैरित्यर्थः । ८ ततः कारणात् । ६ आत्मन्यनुरक्तं विधाय । १० अषुना । ११ व्यापारमकुर्वन् । १२ सकलस्वरूपेण । १३ वित्तानुरञ्जने । 'भावः सत्ता स्वभावाभिप्रायभावचेष्टात्मजन्मसु' इत्यभिषानात् । १४ दर्शनीयः । १५ यत् कारणात् । १६ परस्परं जेतुमिच्छतोः । १७ उभयावलम्बनत्वम् ।

कीर्तिबह्धिकरा लक्ष्मीरितवृद्धा सरस्वती । जीर्णेतरापि शान्तेव' लक्ष्यते क्षतिविद्धियः' ॥३२०॥ ततस्विद्धियः वयोक्ष्पशीलाविगुणभाष्यलम् । प्रीतिलंतेव वृक्षुष्या प्रवृद्धास्य फलिष्यति ॥३२१॥ युवाभ्यां निर्कितः कामः सन्प्रत्यभ्यन्तरीकृतः । स 'वामपजयायाभूवरिविश्वम्भितो'ऽप्यरिः ॥३२२॥ निष्ठुरं जुम्भतेऽमुष्मिन्नु भयारिरिप स्मरः । मत्वेव त्वां स्त्रियं भूयो भटेषु भटमत्सरः ॥३२३॥ विद्यातिवजयः श्रीमान् यानमात्रेण निर्जितः । त्वयाऽयमत एवात्र जयो न्यायागतस्तव ॥३२४॥ प्राध्वंकृत्य गले रत्नमालया वृक्शरेजितम् । जयलक्ष्मीस्तवेवास्तु तस्वमेनं करे कृष ॥३२४॥ इति तस्य वकः श्रुत्वा स्मरवाइगुण्यवेदिनः । शर्नेविगलितवीडा लोललीलावलोकनः ॥३२६॥ तदा जन्मान्तरस्नेहश्चाक्षुषी' सुन्वराकृतिः । कृत्वभासा' गुणास्तस्य श्रावणाः प्राप्यपाकः ॥३२७॥

करती है इसलिये इसने सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको शक्तिरहित कर दिया है।।३१९।। समस्त शत्रुओं को नष्ट करनेवाले इस जयकुमारकी कीर्ति तो सदा बाहर रहती है लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध है, सरस्वती जीर्ण है और वीर लक्ष्मी शान्त सी दिखती है इसलिये दृष्टिरूपी पुप्पोंसे युक्त और खूब बढ़ी हुई इसकी प्रीतिरूपी लता वय, रूप, शील आदि गुणोंसे सहित तुममें ही अच्छी तरह फलीभूत होगी। भावार्थ-३१६ वें रलोकमें बतलाया था कि इसके चार प्रिय स्त्रियां हैं कीर्ति, लक्ष्मी, सरस्वती और वीरलक्ष्मी परन्तु उनसे तुभे सपत्नीजन्य दुःखका अनुभव नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कीर्ति नामकी स्त्री तो सदा बाहर ही घूमती रहती है-अन्तःपुरमें उसका प्रवेश नहीं हो पाता (पक्षमें उसकी कीर्ति समस्त संसारमें फैली हुई है), लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध है-वृद्धावस्था युक्त है (पक्षमें बढ़ी हुई है), सरस्वती भी जीर्ण अर्थात् वृद्धावस्थाके कारण शिथिल शरीर हो रही है (पक्षमें परिएक्व हैं) इसलिये इन तीनोंपर उसका खास प्रेम नहीं रहता। अब रह जाती है वीरलक्ष्मी, यद्यपि वह तरुण है और सदा उसके पास रहती है परन्तु अत्यन्त शान्त है-शृङ्गार आदिकी ओर उसका आकर्षण नहीं है (पक्षमें क्षमायुक्त शुर वीरता है) इसलिये इन चारोंसे राजाकी प्रीति हटकर तुभपर ही आरूढ़ होगी वयोंकि तू वय, रूप, शील आदि गुणोंसे सहित है ॥३२०-३२१॥ तुम दोनोंने पहले जिस कामदेवको जीतकर दूर हटाया था उसे अब अपने अन्तः करणमें बैठा लिया है , अथवा खास विश्वासपात्र बना लिया है परन्तु अब वही कामदेव तुम दोनोंका पराजय करनेके लिये तैयार हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुका कितना ही विश्वास क्यों न किया जाय वह अन्तमें शत्रु ही रहता है ॥३२२॥ यद्यपि यह कामदेव तुम दोनोंका शत्रु है तथापि तुभे स्त्री मानकर इसी एकपर बड़ी निष्ठुरताके साथ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है सो ठीक ही है वयों कि योद्धाओं की ईर्ष्या योद्धाओं पर ही होती है। भावार्थ-वह तुभे स्त्री समभ कायर मानकर अधिक दुःखी नहीं करता है परन्तु जयकुमार पर अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है ।।३२३।। जिसका विजय सर्वत्र प्रसिद्ध है ऐसे श्रीमान् जयकुमारको तूने यान अर्थात् आगमन (पक्षमें युद्धके लिये किये हुए प्रस्थान) मात्रके द्वारा जीत लिया है इसलिये इस जगह न्यायसे तेरी ही विजय हुई है ।।३२४।। तू अपने दृष्टिरूपी वाणों-के द्वारा जीते हुए इस जयकुमारको रत्नोंकी मालासे गलेमें बांधकर अपने हाथमें कर, विजय-लक्ष्मी तेरी ही हो ॥३२५॥ इस प्रकार कामदेवके सन्धि विग्रह आदि छह गुणोंको जानने-वाले कञ्चुकीके वचन सुनकर धीरे धीरे जिसकी लज्जा छूटती जा रही है, जिसकी लीलापूर्ण दृष्टि बड़ी चञ्चल है तथा उस समय जन्मान्तरका स्नेह नेत्रोंके द्वारा देखी

१ वीरलक्ष्मीः । २ जयकुमारस्य । ३ वां युवयोः । वामवजमाया-ल० । ४ विश्वासितः । ५ जये । ६ गमनमात्रेण । ७ बन्धहेतुकमानुकूल्यं कृत्वा, वद्ध्वेत्यर्थः । ५ तत् कारणात् । ६ लज्जा । १० चक्षुषा कृष्यमाणा । ११ कृन्दवद् भासमानाः । १२ श्रवणज्ञानविषयाः । श्रवणहिता वा ।

इत्येभिः स्यन्वनावेषा 'समुत्थिप्यावरोपिता । रत्नमालां समादाय कन्या कञ्चुकिनः करात् ॥३२८॥ ग्रवध्नाद् बन्धुरां तस्य कष्ठेऽतिप्रेमनिर्मरा । सा वाचकात् समध्यास्य वक्षोलक्ष्मीरिवापरा ॥३२६॥ सहसा सर्वतूर्याणाम् उदितिष्ठन्महाध्वनिः । श्रावयित्रव दिक्कन्याः कन्यासामान्यमृत्सवम् ॥३३०॥ वक्ष्रवारिजवासिन्या नरविद्याघरेशिनाम् । श्रिया जयमुक्षाम्भोजम् ग्राश्रितं वा तदात्यभात् ॥३३१॥ गताशा वारयो म्लानमुक्षाब्जाक्युत्पलश्रियः । सभूचरनृपाः कष्टमासन् शुक्तसरस्समाः ॥३३२॥

ग्रभिमतफलसिद्ध्या वद्धमानप्रमोदो निजदुहि तृसमेतं प्राक् पुरोषाय पूज्यम् । जयममरतदं वा कल्पवल्लीसनायं नगरमविश्वदुक्त्वनीयवंशाधिनायः ॥३३३॥ ग्राष्ट्रोऽयं महिते स्वयंवरविष्टी यद्भोग्यसीभाग्यभाग्

गाउप नाहत स्थयपरायपा यद्नाप्यसामायमाप् <sup>१०</sup>यस्माद्राजखगेन्द्रवस्त्रबनजश्रीवारघोषिद्वृतः ।

मालाम्लानगुणा ''यतोऽस्य' ''शरणे मन्दारमालायते

<sup>१</sup> तत्कल्पाविषवी<sup>१</sup> ध्रमस्य<sup>१६</sup> विपुलं विश्वं<sup>१९</sup> यशो व्यश्नुते<sup>१८</sup> ॥३३४॥ भास्वत्प्रभाप्रसरणप्रतिबुद्धपद्मः<sup>१६</sup> प्राप्तोवयः प्रतिविधाय<sup>६०</sup> परप्रभावम्<sup>३६</sup>। <sup>१९</sup>बन्धुप्रजाकुमुदबन्धुरचिन्त्यकान्तिर्भाति स्म भानुशक्षिमोविजयी जयोऽयम् ॥३३४॥

हुई जयकुमारकी सुन्दर आकृति, कुन्दके फूलके समान सुने हुए उसके गुण और कामदेव इन सबने उठाकर जिसे रथसे नीचे उतारा है ऐसी कन्या सुलोचनाने कंचुकीके हाथसे रत्न-माला लेकर तथा अतिशय प्रेममें निमग्न होकर, वह मनोहरमाला उस जयकुमारके गलेमें डाल दी । उस समय वह माला जयकुमारके वक्षःस्थलपर अधिरूढ़ हो दूसरी लक्ष्मीके समान सुशो-भित हो रही थी।।३२६-३२९।। उस समय अकस्मात् सब बाजोंकी बड़ी भारी आवाज ऐसी उठी थी मानो दिशारूपी कन्याओं के लिये सुलोचनाका असाधारण उत्सव ही सुना रही हो ॥३३०॥ उस समय जयकुमारका मुखरूपी कमल बहुत ही अधिक स्वोभित हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओं के मुखरूपी कमलोंपर निवास करनेवाली लक्ष्मी उसी एकके मुखपर आ गई हो ॥३३१॥ जिनका आशारूपी जल नष्ट हो गया है और जिनके मुखरूपी कमल तथा नेत्ररूपी उत्पलोंकी शोभा म्लान हो गई है ऐसे भूमिगोचरी और विद्याधर राजा सूखे सरोवरके समान बड़े ही दुःखी हो रहे थे।।३३२॥ अभीष्ट फलकी सिद्धि होनेसे जिसका आनन्द बढ़ रहा है ऐसा उत्कृष्ट नाथवंशका अधिपति राजा अकंपन, कल्पलतासे सहित कल्पवृक्षके समान पुत्रीसे युक्त पूज्य जयकुमारको आगेकर अपने उत्कृष्ट नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥३३३॥ चूँिक भाग्य और सौभाग्यको प्राप्त होनेवाला यह जयकुमार स्वयंवरकी सम्माननीय विधिमें सबसे पहला था, भूमिगोचरी और विद्याघर राजाओं के मुखकमलों की शोभारूपी वाराङ्गनाओं से घिरा हुआ था और अम्लान गुणोंवाली माला उसकी शरणमें आकर कल्पवृक्षोंकी मालाके समान आचरण करने लगी थी, अतएव उसका बहुत बड़ा निर्मल यश कल्पान्तकाल तक समस्त संसारमें व्याप्त रहेगा ॥३३४॥ जिसकी देदीप्यमान प्रभाके प्रसारसे कमल खिल उठते थे, दूसरों (शत्रुओं अथवा नक्षत्र आदिकों) के प्रभावका तिरस्कार कर जिसका उदय हुआ था और जो भाईबन्धु तथा प्रजारूपी कुमुदोंको

१ समुद्धत्य। २ मुखकमलनिवासिन्या। ३ गतास्यवारणः ट०। विगतमुखरसाः। ४ पुत्री। १ अग्रे कृत्वा। ६ इव। ७ सिहतम्। ५ आद्येऽयं इ०, प०, अ०, स०। ६ यत् कारणात्। भाग्य पुण्य। १० यस्मात् कारणात्। ११ यस्मात् कारणात्। १२ जयस्य। १३ परित्राणे, गृहे। १४ तस्मात् कारणात्। १५ कल्पपर्यंन्तम्। १६ निर्मलम्। १७ जगत्। १८ व्याप्नोति। १६ प्रबुद्धलक्ष्मीः। विकसितकमलः। २० निराकृत्य। २१ शत्रुसामर्थ्यम्। नक्षत्रादिसमृष्यर्थे च। २२ बन्धवष्च प्रजारच बन्धुप्रजाः, बन्धुप्रजाः, बन्धुप्रजाः, बन्धुप्रजाः एव कृमुदानि तेषां बन्धुरचन्द्रः।

प्रियदुहितरमेनां नायवंशान्यरेन्दोः-प्रमुमुपनयित स्म स्पष्टसौभाग्यसक्यीः ।

प्रतिमहत्तमन्यां वीरलक्ष्मीं च कीति कथयित नयतीति "प्रातिभन्नानमुच्यैः ॥३३६॥

एतत्पुच्यमयं सुरूपमहिमा सौभाग्यस्त्रचीरिकं क्षात्रांजीरकार् क्षात्रकः सः योऽस्य जनिका सौवास्य या सुप्रजा ।

पूज्योऽयं जगवेकमञ्ज्ञाल मिणश्चू द्वामणिः श्रीभृतामित्युक्तिजयभाग्जयं प्रति जनेर्जातोत्सवैवंश्यिता ॥३३७॥

कृवलयपरिवोधं सन्दधानः समन्तात् सततिवततदीप्तिः सुप्रतिष्ठः प्रसन्तः ।

परिजतिनिजशौर्येणार्कं मान्नम्य विभु प्रचितपृथुक्तकीत्यां वर्द्धं स्मानां जयः स्तात् ।।३३६॥

इति समुपगता श्रीः सर्वकल्याणभाजं जिनपतिमतमानत्वात्पुष्यभाजं जर्यं तम् ।

तदुरुकृतमुपाद्यं हे बुधाः श्रद्धानाः परमजिनपदार्ज्यद्वस्त्रमद्वाद्ववृत्या ॥३६॥।

इत्यार्थे भगवर्गुणमद्राचार्यप्रणीते निषक्तिसमाणभीकहानुराजसंख्याहे सुतरेणना-स्वयंवरकालारीयजवस्वाजनं भाग निषस्वास्त्रितसमं पर्व ।

प्रफुल्लित करनेके लिये बन्धुके समान था और जिसकी कान्ति अचिन्त्य थी ऐसा सूर्य और चन्द्रमाको जीतनेवाला वह जयकुमार अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३३५॥ जिसकी सौभाग्यरूपी लक्ष्मी स्पष्ट प्रकट हो रही है ऐसे उस जयकुमारने नाथवंशरूपी आकाशके चन्द्रमा स्वरूप राजा अकंपनकी प्रिय पुत्री सुलोचनाको विकाहा था सो ठीक ही है क्योंकि प्रतिभाशाली मनुष्योंका उत्कृष्ट ज्ञान यही कहता है कि देवीप्यमान प्रतापके धारक पुरुषको ही अनोक्षी बीर-लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त होती है ॥३३६॥ उस समय जिन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा है ऐसे लोगों के द्वारा, जयकुमारके प्रति उसकी विजयको स्चित करनेवाली निम्नप्रकार बातचीत हो रहीं थी कि इस संसारमें यही पुष्य है, यही उत्तम रूपको महिमा है, यही सौभाग्यकी लक्ष्मी है, जिसके यह उत्पन्न हुआ है वही पिता है, जिसने इसे उत्पन्न किया है वही उत्तम सन्तानवती माता है, यही लक्ष्मीवान् पुरुषोंमें चूडामणि स्वरूप है और संसारका कल्याण करनेवाले रत्म-के समान यही एक पूज्य है ॥३३७॥ जो चारों ओरसे कुवलय अर्थीत् पृथ्वीमण्डल (पक्षमें रात्रि विकासी कमलों) को प्रमन्न अथवा प्रफुल्लित करता रहता है, जिसकी कान्ति सदा फैली रहती है, जिसकी प्रतिष्ठा उत्तम है और जो सदा प्रसन्न रहता है ऐसा यह (चन्द्रमाका सादृश्य धारण करनेवाला) जयकुमार अपने परिपक्व प्रतापसे सूर्यपर भी आक्रमण कर दिशाओं फैंली हुई बड़ी भारी कीर्तिसे सदा बढ़ता रहे ॥३३८॥

इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्के मतकी उपासना करनेसे बहुत भारी पुण्यका उपार्जन करनेवाले और सब प्रकारके कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले जयकुमारको लक्ष्मी प्राप्त हुई थीं इसलिये हे श्रद्धावन्त विद्वान् पुरुषो, तुम लोग भी निराकुल होकर परम दयालु सर्वोत्कृष्ट जिनेन्द्रदेवके दोनों चरणकमलोंकी उपासना करो ॥३३९॥

इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें सुलोचनाके स्वयंवरका वर्णन करने वाला यह तैतालीसवा पर्व पूर्ण हुआ।

१ पुत्रीम् । २ अवमुप-त०, इ०, अ०, प०, स०। ३ जयकुमारम् । ४ प्रतिमैक प्रातिभं सम्बद्धाः । प्रतिपुरुषसमुद्भूतप्रतिभाकानिस्वर्थः । ५ लोके । ६ माताः । ७ सुपुत्रवति । = मङ्गलदर्पणः । ६ सुस्थैर्यवान् । ६० भूकात् ।

## चतुश्चत्वारिंशत्तमं पर्व

श्रथ दुर्मवणो नाम दुष्टस्तस्या सिहिष्णुकः । सर्वानु द्दीपयन् पापी सोऽर्ककी स्यंनु जीवकः ॥१॥ श्रक्कम्पनः सलः क्षु श्रो वृथे व्यवं मवोद्धतः । मृषा युष्मान् समाह्रय क्लाघमानः स्वसम्पदम् ॥२॥ पूर्वमेव समालोच्य मालामासञ्जयज्ञये । पराभूति विधित्सु वः स्थायिनीमायुगान्तरम् ॥३॥ इति बुषाणः सम्प्राप्य सन्नीढं प्रक्रिणः सुतम् । इह षट् खण्डरत्नानां स्वामिनौ त्वं पिता च ते ॥४॥ रत्नं रत्नेषु कम्येव तत्रात्येवव कम्यका । ति त्वां स्वगृहमानीय दौष्ट्यं पत्रयास्य दुर्मतेः ॥४॥ जयो नामात्र कस्तस्म वस्तवान् मृत्यु चौदितः । तिनागतोऽस्मि दौर्षं तदेतत् सोद्धमक्षमः ॥६॥ प्राकृतोऽपि न सोद्धयः प्राकृतेरिप कि पुनः । त्वादृ द्दौः स्त्रीसमृद्भूतो मानभद्दगो मनस्विभः ॥७॥ रित्राहतोऽपि न सोद्धयः प्राकृतेरिप कि पुनः । त्वादृ द्दौः स्त्रीसमृद्भूतो मानभद्दगो मनस्विभः ॥७॥ रित्राहतोऽपि कृषं भर्तः स्ववाचेवासु जत् खलः । सदसत्कायेनिर्वं सौर्प द्दानितः सदसतोः स्वाचेवासु जत् खलः । सदसत्कायेनिर्वं सौर्प द्दानितः सदसतोः समा ॥६॥ तद्वयः प्रवन् रित्रोहकोष धूमध्वजारणः । भूमद्विलोचनाद्दगारः रिकृद्धान्निसुरसिन्नः ॥१०॥

अथानन्तर-दुर्मर्षण नामका एक दुष्ट पुरुष राजकुमार अर्ककीर्तिका सेवक था वह जयकुमारके उस वैभवको नहीं सहन कर सका इसलिये उस पापीने सब राजाओंको इस प्रकार उत्तेजित किया। वह कहने लगा कि अकम्पन दुष्ट है, नीच है, भूठमूठके ऐश्वर्यके मदसे उद्धत हो रहा है, अपनी सम्पदाओंकी प्रशंसा करते हुए उसने व्यर्थ ही आप लोगोंको बुलाया है। वह तुम लोगोंका दूसरे युगतक स्थिर रहनेवाला अपमान करना चाहता है इसीलिये उसने पहलेसे सोच विचारकर जयकुमारके गलेमें माला डलवाई है, इस प्रकार कहता हुआ वह दुर्मर्षण लिजत हुए चक्रवर्तीके पुत्र अर्ककीर्तिके पास आया और कहने लगा कि इन छहों खण्डोंमें उत्पन्न हुए रत्नोंके दो ही स्वामी हैं एक तू और दूसरा तेरा पिता ।।१-४।। रत्नोंमें कन्या ही रत्न है और कन्याओं में भी यह सुलोचना ही उत्तम रत्न है इसलिये ही अकम्पनने तुभे अपने घर बुलाकर तेरा तिरस्कार किया है, जरा इस दुष्टकी दुष्टताको तो देखो ॥५॥ भला, जय-कुमार है कौन ? जिसके लिये मृत्युसे प्रेरित हुए अकम्पनने अपनी पुत्री दी है । मैं यह दुराचार सहन करनेसे लिये असमर्थ हूँ इसलिये ही आपके पास आया हूँ ॥६॥ जब कि नीच लोग भी छोटे छोटे मानभङ्गको नहीं सहन कर पाते हैं तब भला आप जैसे तेजस्वी पुरुष स्त्रीसे उत्पन्न हुआ मानभंग कैसे सहन कर सकेंगे ? ॥७॥ इसिलये मुक्ते आज्ञा दीजिये मैं आपकी आज्ञा-मात्रसे ही इस अकम्पनको यमराजका स्थान दे सकता हूँ और माला सहित वह कन्या आपके लिये दे सकता हूँ ॥८॥ इस प्रकार उस दुष्टने अपने वचनोंसे ही अपने स्वामीको दुष्ट क्रोध उत्पन्न करा दिया, सो ठीक ही है क्योंकि अच्छा और बुरा कार्य करनेके लिये सज्जन तथा दुर्जनों की एक सी शक्ति रहती है ।।९।। उस दुर्मर्षणके वचनरूपी वायुसे बढ़ी हुई क्रोधरूपी अग्निसे

१ तमसहमाणः । २ कोपाग्नि प्रज्वलयन् । ३ परिभूतिम् । ४ कन्यारत्नेष्वपि । ५ तत्त्वौ अ०, प०, स०, इ०, ल०, म० । ६ दुष्टत्वम् । ७ तेन कारणेन । ८ प्रकृते भवः पराभवोऽपि । अथवा तुच्छकार्यमपि । ६ नीचैरपि । नष्टान्वयप्रभवैरित्यर्थः । १० तत् कारणात् । ११ आदेशं देहि । १२ ददामि । १३ यमपुरम् । 'कालो दण्डघरः श्राद्धदेवो वैवस्वतौऽन्तकः' इत्यभिधानात् । १४ निरूपण-मात्रेण । १५ अशुभाम् । १६ निष्पत्तौ । १७ सज्जनदुर्जनयोः । १८ प्रवृद्धं प्रौढमेधितमित्य-भिषानात् । १६ अग्नः । ३० कृपिताग्निकृमारसदृशः । कृषा—स०, म० ।

जजगार' ज्वलस्यू सिवस्यु तिकागियमा गिरः । सर्कंकीर्तिविचोऽसेवान् विश्वसुरिकः वाचया ॥११॥ मामिक्षिय्यः कायेयं येन बत्ता बुरात्मना । तेन प्रागेव मूद्देन बत्तः स्वस्मं जलाञ्जिकः ॥१२॥ सितकान्ते रथे 'तिस्मन् प्रोत्यितः कोषपावकः । तदैव किन्नु को बाह्य इत्यजानमहं स्थितः ॥१२॥ 'नाम्नातिसिव्धं'तो मूद्दो मन्यते स्वमकम्पनम् । 'कृद्धे मिय न बेत्तीति कम्पते सवरा घरर' ॥१४॥ 'व्यत्सद्गवारिवाराशि'ररास्तां ताववगोचरः । संहरन्त्यिक्षलान् श्रभून् बलवेलेव्धं हेलवा ॥१४॥ 'व्यत्सद्गवारिवाराशि' प्रदेशिव्यत्या । मत्कोषप्रस्फुरवृद्धिभिष्मताश्रस्मम् रोश्यति' ॥१६॥ वीरपृष्टस्तवा सोद्दो भृवो<sup>द्धं</sup> भर्तुर्भयान्मया । कथमध 'व्यहे सासां सर्वसौभाग्यलोपिनीम् ॥१७॥ 'व्यवश्वः कृतु माम्लानमालेवास्त्वायुगाविध । जयलक्षम्या सहाद्येतां हरेयं व्यवस्य जयस्य जयमाहवे ॥१६॥ जलदान् पेलवान् कित्वा मरुन्वात्रविलायिनः । म्रद्धा पश्यामि वृद्यस्य जयस्य जयमाहवे ॥१६॥ इति निभिन्नमर्यादः कार्याकार्यविम्द्द्योः । म्रिवार्यो विनिज्ञित्य कालान्तजलिष्वविम् ॥२०॥ मनलस्यानिलो वाऽस्य व्यक्तियं विम्वित्रयं विनिज्ञित्य कालान्तजलिष्वविम् ॥२०॥ मनलस्यानिलो वाऽस्य व्यक्तियं विम्वित्रयं कालान्तजलिष्वविम् ॥२०॥ मनलस्यानिलो वाऽस्य व्यक्तियं विम्वित्रयं कालान्तजलिष्यविम् ॥२०॥ मनलस्यानिलो वाऽस्य व्यक्तियं विम्वित्रयं कालान्तजलिष्यं सामवायिकाः । ।२१॥

जो लाल लाल हो रहा है, जिसके नेत्ररूपी अंगारे घूम रहे हैं, और क्रोधसे जो अग्निकुमार देवों के समान जान पड़ता है ऐसा वह अर्ककीर्ति अपने वचनोंसे ही समस्त शत्रुओंको जलानेकी इच्छा करता हुआ ही मानो जलते हुए बड़े बड़े फुलिगोंके समान वचन उगलने लगा ।।१०–११॥ वह बोला जिस दुष्टने मेरा अपमान कर यह कन्या दी है उस मूर्खने अपने लिये पहले ही जलां-जिल दे रखी है ।।१२।। उस समय कन्याका रथ आगे निकलते ही मेरी क्रोधरूपी अग्नि भड़क उठी थी परन्तु जलने योग्य कौन है ? यह नहीं जानता हुआ में चुप बैठा रहा था ॥१३॥ केवल नामसे ठगाया हुआ वह मूर्ख अपने आपको अकम्पन मानता है परन्तु वह यह नहीं जानता कि मेरे कुपित होनेपर पर्वतों सहित पृथिवी भी कँपने लगती है ॥१४॥ मेरी तलवाररूपी जलकी घाराका विषय तो दूर ही रहे मेरी सेनारूपी लहर ही समस्त शत्रुओंको अनायास ही नष्ट कर देती है ।।१५।।बहुत बढ़े और सूखे हुए नाथवंश तथा चन्द्रवंशरूपी दुष्ट बांसोकी बड़ी भारी अटवी मेरे कोधरूपी प्रज्वलित अग्निसे भस्म हो जायगी और फिर इस संसारमें कभी नहीं उग सकेगी ।।१६।। उस समय पृथिवीके अधिपति चक्रवर्ती महाराजने जयकुमार को जो वीरपट्ट बांधा था उसे तो मैंने उनके डरसे सह लिया था परन्तु आज अपने सब सीभाग्य-को नष्ट करनेवाली इस वरमालाको कैसे सह सकता हूँ ? ।।१७।। मेरे यशरूपी फूलोंकी अम्लान माला ही इस युगके अन्ततक विद्यमान रहे। इस मालाको तो मैं जयलक्ष्मीके साथ साथ जयकुमारके वक्षःस्थलसे आज ही हरण किये लेता हूँ ।।१८।। केवल वायुमात्रसे विलीन हो जानेवाले कोमल मेघोंको जीतकर अहंकारको प्राप्त हुए जयकुमारकी जीत आज मैं युद्धमें देखूँगा ।।१९।। इस प्रकार जिसने मर्यादा तोड़ दी है, कार्य अकार्यके करनेमें जिसकी बुद्धि विचाररहित हो रही है और जो किसीसे निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे अर्ककीर्तिने उस समय अपने शब्दोंसे प्रलयकालके समुद्रकी गर्जनाको भी जीत लिया था और जिस प्रकार अग्नि को भड़कानेके लिये वायु सहायक होता है उसी प्रकार उसका क्रोध भड़कानेके लिये कितने

१ उवाच । २ दग्धुमिच्छुः । ३ तिरस्कृत्य । ४ मामुल्लङ्गध्यगते । ५ कन्यारूढस्यन्दने । ६ अकम्पन इति नाम्ना । ७ वञ्चितः । ८ कुधे ल० । ६ पर्वतसिहता भूमिः । महीध्ये शिखरिक्ष्माभृदहार्यघरपर्वताः' इत्यभिघानात् । १० अस्मदायुघघाराजल । ११ वारिघारासि प०, ल० । १२ सेनाबेला । १३ प्रवृद्ध- निस्सारदुष्टनाथवंशसोमवंशविशालविपिन इत्यर्थः । १४ अस्मिन् लोके । १५ न जनिष्यते । १६ चिक्रणः । १७ सहामि । १८ अस्मत्कीर्तिः । १६ मालाम् । २० स्वीकुर्याम् । २१ मृदून् । २२ विनाशिनः । २३ इति उज्जारेति सम्बन्धः । २४ सहायता । २५ समवायं सहायतां प्राप्ताः ।

ही राजा लोग उसके सहायक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पापिकयाओंके प्रारम्भमें सहायता देनेवाले सुलभ होते हैं ॥२०-२१॥ उस समय जो सब उपधाओंसे शुद्ध हैं तथा जनपद आदि मंत्रियोंके लक्षणोंसे सहित हैं ऐसा निर्दोषबुद्धिका धारक अनवद्यमित नामका मंत्री अच्छी तरह जिचारकर धर्मयुक्त, अर्थपूर्ण, यशके सारभूत, उत्तम, कठोरता रहित, न्यायरूप और हितकारी वचन कहने लगा ॥२२-२३॥ उसने कहा कि पृथिवी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र, वायु, अग्नि, तू, तेरा पिता, मेघ और काल ये सब पदार्थ संसारमें कल्याण करनेवाले हैं ॥२४॥ आप लोगोंमें उलटपुलट होनेसे यह संसारकी सृष्टि उलटपुलट हो जाती है और आपके अनुकूल रहनेसे अच्छी तरह विद्यमान रहती है इससे स्पष्ट है कि यह सृष्टि आप लोगों पर ही अवलम्बित है। 1२५॥ क्षमा आदि गुण अलग अलग तो पृथिवी आदिमें भी रहते हैं परन्तु इकट्ठे होकर संसारका कल्याण करनेके लिये चक्रवर्तीमें और तुभमें ही रहते हैं ॥२६॥ पृथिवी आदि पदार्थ किसी समय अपनी मर्यादासे च्युत भी हो जाते हैं परन्तु ऐसा कोई समय नहीं है जो तुम दोनोंको अपनी मर्यादासे च्युत कर सके ।।२७।। तुम्हारे पितामह भगवान् वृषभ-देवने इस कर्मभूमिरूपी सृष्टिकी रचना की थी, उनके द्वारा सौंपी हुई इस पृथिवीका पालन इस समय तुम्हारे पिता भरत महाराज कर रहे हैं और उनके बाद इसका पालन करनेवाले तुम ही हो ॥२८॥ इस पृथिवीमें यदि किसीकी भी देव या मनुष्यकृत उपद्रवोंसे कुछ हानि होती हो तो 'यह मेरी' ही है ऐसा समक्षकर आपको ही उसका समाधान करना चाहिये।।२९॥ को क्षत अर्थात् संकदसे रक्षा करे उसे क्षत्र कहते हैं, भरतेश्वर सबकी रक्षा करते हैं इसलिये वे क्षत्र हैं और तुम उनके सबसे बड़े औरस पुत्र हो इसलिये तुम सबसे पहले क्षत्रिय हो 11३०11 इस संसारमें नवीन न्याय तुमसे ही प्रवृत्त होते हैं और को पुरातन अर्थात् प्राचीन हैं वे तुम्हारे द्वारा पाळित होकर ही पुरातन कहलाते हैं। भावार्थ -आपसे नवीन न्याय मार्गकी प्रवृत्ति

१ धर्मार्थंकामभयेषु व्याजेन परचित्तपरीक्षणमुपघा तया शुद्धः । 'उपघा धर्माद्यैयंत्परीक्षणम्' इत्य-भिजानात् । २ जनपदमननृषपुरजनादिभिः । ३ लोकस्य क्षेत्रकारिएः । ४ विपर्यासमिति । १ जगत्सृष्टिः । ६ खुष्पासु महीप्रभृतिषु प्रकाशते । ७ क्षान्त्यवयाहनसंहानसन्तापहरएात्रकाञ्चनादिगृशाः । द विकलाः । स्कैकस्मिन्नेकैनस एवेत्यर्थः । ६ यृथिष्याकाञादिषु । १० जगद्वृद्धौ ए०, स०, म० । ११ श्रब्धुता भवन्ति । १२ भरताकंकीत्यौंः । १३ पितृषित्रा आदिब्रह्मस्मा । 'पितामहः वितृपिता' इत्यिश्रधानात् । १४ शृष्टा तां व०, स० । शृष्टचैतां इ०, प०, स० । १५ आदिब्रह्मस्मा विस्तीर्शाम् । १६ चन्नी । १७ सृष्टेः । १६ निवर्तनीया । १६ स्रतिः । २० उरसि भवः । साक्षात्सुतः न दत्तपुत्रः । २१ क्षत्राज्ञातः ।

समातानोऽस्ति मार्गेऽयं मुस्तिस्मृतियु मावितः । विवाहविविभेदेषु वरिष्ठीः हि स्वयंवरः ॥३२॥ विदि स्वात् सर्वसन्त्रार्थ्या कन्येका पुष्यमाजनम् । प्रविरोधो "क्वाय्यत्र वैद्रायलो विविर्धुर्वः ॥३३॥ मध्ये महाकृतीनेद् 'किन्धवेकमनीप्तितम् । सलक्ष्मीकजलक्ष्मीकं गृणितं गृण्युर्गतम्" ॥३४॥ विद्यं कपिणं वापि वृणीतेऽसौ विधेवंकात् । म तत्र मस्तरः कार्यः क्षेवन्यांपोऽवमीदृतः ॥३४॥ व्यव्यते वर्षि केमापि न्याचौ रक्ष्यस्वयंव सः । नेदं तथोचितं क्वापि "पाता स्वात्पारिपान्त्रिकः ॥३६॥ मबस्कृताचलस्योभौ नायसोपान्त्रयौ पुरा । मेरोनिवधनीलौ वा सत्पत्नौ पुरणा हतौ ॥३६॥ सक्ष्यक्षिवक्येव्वः पूज्योऽयं राजराजवत्" । प्रकम्यनमहाराजो राजेव व्योतिषां गर्नः ॥३६॥ विविशेषं पुरोरेनं मन्यते भरतेदवरः । पूज्यतिलक्ष्यनं प्राहृष्टभय्वः त्राज्ञुभावहम् ॥३६॥ पत्र्य तावृत्र एवात्र तीपवंकोऽवि कथ्यते । धर्मतीर्थं भवद्वंशाव् वानतीर्थं "ततो यतः " ॥४०॥ पुरस्तरणनात्रेण क्लाव्यं चर्नं विज्ञां विभोः । प्रायो पुस्ताधसंसिद्धौ क्लावते जयमेव सः । ॥४१॥ विक्तस्य विक्तये सर्वेदं व्यवेदह यौक्यम् । प्रनेन र्षः हतः प्रेषः " सर्तव्यो ननु स त्य्या ॥४२॥ बात्साः विक्तयं त्रवेदं व्यवेदह यौक्यम् । प्रनेन र्षः हतः प्रेषः स्वतंव्यो ननु स त्य्या ॥४२॥ बात्साः विकार्यः विक्तयं सर्वेदं साधितार्थः किमुच्यते ॥४३॥ व्यत्याः स्वसाध्येऽयं साधितार्थः किमुच्यते ॥४३॥

चलती है और पुराने न्यायमार्गकी रक्षा होती है ।।३१।। विवाहविधिके सब मेदोंमें यह स्वयंवर ही श्रेष्ठ है। श्रुतियों और स्मृतियोंमें कहा गया यह स्वयंवर ही सनातन (प्राचीन) मार्ग है ॥३२॥ यदि पुण्यके पात्र स्वरूप किसी एक कन्याकी याचना सब मनुष्य करने लग जायं ती उस समय परस्परका विरोध दूर करनेके लिये विद्वानोंने केवल भाग्यके आधीन होनेवाली इस स्वयंवर विधिका विधान किया है।।३३॥ बड़े बड़े कुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुषोंके मध्यमें वह कन्या भाग्यवश अपनी इच्छानुसार किसी एकको स्वीकार करती है चाहे वह लक्ष्मीसहित हो या लक्ष्मीरहित, गुणवान् हो याा निर्गुण, सुरूप हो या कुरूप। अन्य लोगोंको इसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह ऐसा ही न्याय है।।३४-३५॥ यदि किसीके द्वारा इस न्याय का उल्लंघन किया जाय तो तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी चाहिये इसलिये यह सब तुम्हारे लिये उचित नहीं है। क्या कभी रक्षक भी चोर या शत्रु होता है।।३६।। जिस प्रकार निषध और नील कुलाचल मेरुपर्वतके उत्तम पक्ष हैं उसी प्रकार भगवान् आदिनाथने पहले नाथवंश और चन्द्रवंश दोनों ही आपके कुलरूपी पर्वतके उत्तम पक्ष अर्थात् सहायक बनाये थे ॥३७॥ जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त ज्योतिषी देवोंके समूहके द्वारा पूज्य है उसी प्रकार समस्त क्षत्रियोंमें बड़े महाराज अकंपन भी भरत चक्रवर्तीके समान सबके द्वारा पूज्य हैं।।३८।। महाराज भरत इन अकंपनको भगवान् बृषभदेवके समान ही मानते हैं इसलिये तुम्हें भी इनके प्रति नम्प्रता का व्यवहार करना चाहिये क्योंकि पूज्य पुरुषोंका उल्लंघन करना दोनों लोकोंमें अकल्याण करनेवाला कहा गया है ।।३९।। और देखो यह सोमवंश भी नाथवंशके समान ही कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे वंशसे धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति हुई है उसी प्रकार सोमवंशसे दान-तीर्थंकी प्रवृत्ति हुई है ।।४०।। चक्रवर्तीका चक्ररत्न आगे आगे चलने मात्रसे प्रशंसनीय अवस्थ हैं परन्तु कठिनाईसे सिद्ध होने यौग्य कार्योंमें वे प्रायः जयकुमार की ही प्रशंसा करते हैं ॥४१॥ दिग्विजयके समय इसका पुरुषार्थ संसारमें सबने देखा था। उस समय इसने जो पराक्रम दिखाया या वह भी तुम्हें याद रखना चाहिये ॥४२॥ जिस योद्धामें शूरबीरपनेकी संभावना हो राजाओं

१ अति शयेन बर: । २ कृत: । ३ —देकं समीप्सितम् ल०, म०, अ०, प०, इ०, स०। ४ गृसा-दिरद्रम् । ४ रक्षकः । ६ सत्सहायौ । सत्पक्षती च । ७ चित्रवत् । ६ चन्द्र इव । ६ समानम् । १० इहामुत्र च । ११ सीमवंशात् । १२ यतः कारगात् । १३ चित्रगः । १४ चित्री । १५ जयस्य । १६ यः क०। १७ वसानिकीनः । १८ भाविकीयं इत्यर्षः ।

विना चकाव् विना रत्नेभींग्येयं श्रीस्त्वया तथा। जयात्ते मानुवी सिद्धिवैं पुष्योदयाद्यथा।।४४।।
तृणकल्पोऽपि संवाह्यस्तव नीतिरियं कथम् । नाथेन्द्ववंशावुष्ण्येद्यौ लक्ष्म्याः साक्षाव् मुजायितौ ।।४६।।
बन्धुभृत्यक्षयाव्भूयस्तुभ्यं चक्यपि कृप्यति । ग्रव्यम्यद्यायुगस्थायी त्वया स्यात् सम्प्रवितितम् ।।४६।।
परदाराभिलावस्य प्राथम्यं मा वृथा कृथाः । ग्रव्ययमाहृताप्येवा न कन्या ते भविष्यति ।।४७।।
सप्रतापं यशः स्थास्नु जयस्य स्यावहर्यथा । तव रात्रिरिवाकीर्तिः स्थायिन्यत्र मलीमसा ।।४६।।
सर्वमेतन्ममेवेति मा मस्या साधनं युषः । बहवोऽप्यत्र भूपालाः सन्ति तत्पक्षपातिनः ।।४६।।
पुरवार्थत्रयं पुम्भिर्वृष्प्रापं तत्त्वयार्जितम् । न्यायमार्गं समुल्लद्यय वृथा तिंक विनाशयेः ।।४०।।
ग्रकम्पनस्य सेनेशो जयः प्रागिव चिक्रणः । वीरलक्ष्यास्तुलारोहं मुधा त्वं कि विभास्यसि ।।४१।।
ननु न्यायेन बन्धोस्ते वन्धुपुत्री सर्मापता । उत्सवे का पराभूतिरक्षमा ऽत्र पराभवः ।।४२।।
कन्यारत्नानि सन्त्येव बहुन्यन्यानि भूभुजाम् । इह तानि सरत्नानि सर्वाण्यद्यान् प्यामि ते ।।४३।।
इति नीतिलतावृद्धिविधाय्यपि वचः पयः । ११व्यघात् तच्चेतसः क्षोभं तप्ततेलस्य वा भृशम् ।।४४।।

को जानकर उसका भी सन्मान करना चाहिये फिर भला जिसका पराक्रम देखा जा चुका है और जिसने अत्यन्त असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर दिया है उसकी तो बात ही क्या है ? ॥४३॥ आगे चलकर जिस समय बिना चक्र और बिना रत्नोंके यह लक्ष्मी तुम्हारे उपभोग करने योग्य होगी उस समय तुम्हारी दैवी सिद्धि जिस प्रकार पुण्य कर्मके उदयसे होगी उसी प्रकार तुम्हारी मानुषी अर्थात् मनुष्योंसे होनेवाली सिद्धि जयकुमारसे ही होगी ॥४४॥ जब कि तृणके समान तुच्छ पुरुषकी भी रक्षा करनी चाहिये यह आपकी नीति है तब राज्य लक्ष्मीके साक्षात् भुजाओं के समान आचरण करनेवाले नाथ वंश और सोम वंश उच्छेद करने योग्य कैसे हो सकते हैं ? ॥४५॥ इन भाइयोंके समान सेवकोंका नाश करनेसे चक्रवर्ती भी तुमपर अधिक क्रोध करेंगे और युगके अन्ततक टिकनेवाला यह अधर्म भी तुम्हारे द्वारा चलाया हुआ समभा जायगा ॥४६॥ तुम्हें व्यर्थ ही परस्त्रीकी अभिलाषाका प्रारम्भ नहीं करना चाहिये क्योंकि यह निश्चय है, यह कन्या जबरदस्ती हरी जाकर भी तुम्हारी नहीं होगी ॥४७॥ जयकुमारका प्रताप सहित यश दिनके समान सदा विद्यमान रहेगा और तुम्हारी मिलन अकीर्ति रात्रिके समान सदा विद्य-मान रहेगी ॥४८॥ ये सब राजा लोग युद्धमें मेरी सहायता करेंगे ऐसा मत समिक्सये क्योंकि इनमें भी बहुतसे राजा लोग उनके पक्षपाती हैं।।४९।। जो धर्म अर्थ और कामरूप तीन पुरुषार्थ पुरुषोंको अत्यन्त दुर्रुभ हैं वे तुभे प्राप्त हो गये हैं इसलिये अब न्याय मार्गका उल्लंघन कर उन्हें व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहे हो ।।५०।। यह जयकुमार जिस प्रकार पहले चक्रवर्तीका सेना-पति बना था उसी प्रकार अब अकम्पनका सेनापित बना है तुम व्यर्थ ही वीरलक्ष्मीको तुलापर आरूढ क्यों कर रहे हो । भावार्थ-वीरलक्ष्मीको संशयमें क्यों डाल रहे हो ॥५१॥ निश्चय से तेरे एक भाईकी पुत्री तेरे दूसरे भाईके लिये न्यायपूर्वक समर्पण की गई है, ऐसे उत्सवमें तुम्हारा क्या तिरस्कार हुआ ? हां, तुम्हारी असहनशीलता ही तिरस्कार हो सकती है ? भावार्थ –हितकारी होनेसे जिस प्रकार जयकुमार तुम्हारा भाई है उसी प्रकार अकंपन भी तुम्हारा भाई है। एक भाईकी पुत्री दूसरे भाईके लिये न्यायपूर्वक दी गई है इसमें तुम्हारा क्या अपमान हुआ ? हां, यदि तुम इस बातको सहन नहीं कर सकते हो तो यह तुम्हारा अपमान हो सकता है ।।५२।। सुलोचनाके सिवाय राजाओंके और भी तो बहुतसे कन्यारत्न हैं, रत्ना-लंकार सहित उन सभी कन्याओंको में आज तुम्हारे लिये यहां ला देता हूँ ॥५३॥ इस प्रकार

१तव। २ पुरुषकृता । ३ रक्षिणीयः। ४ सम्प्रवर्तितः स०, ल०, अ० प०, इ० ५ प्रथमत्वम्। ६ मा कार्षीः। ७ युद्धस्य। न तव। ६ असहमानता। १० प्रापयामि। ११ व्याधात् ल०।

सर्वमेतत् समाकव्यं बुद्धं कर्मान् सारिणीम् । स्यष्टयित्रव बुर्बुद्धिरिति प्रत्याह भारतीम् ॥११॥ मिलत स्वयंवरः पत्याः परिणीतौर विरन्तनः । पितामहकृतो मान्यो वयोज्येष्ठस्त्वकम्पनः ॥१६॥ किन्तु सोऽयं जयस्नेहात्तस्योत्कवं विकीर्वुकः । स्वस्तायात्रच सौभाग्यप्रतीतिप्रविधित्सुकः ॥१७॥ सर्वभूपालसन्वोहसमाविभीवितोदयात् । स्वयं चक्रीयितु विव व्ययत्त कपटं शठः ॥१८॥ प्राक्सम्यितमन्त्रेण प्रदायास्मे स्वचेतसा । कृतसंकेतया माला सुत्याऽऽरोपिता मृवा ॥१६॥ युगादौ कृलवृद्धेन मायेयं सम्प्रवित्ता । मयाद्य यद्यपे क्येत कल्पान्ते नेव वार्यते ॥६०॥ न चिक्रणोऽपि कोपाय स्यादन्यायनिवेधनम् । प्रवर्तयत्यसौ दण्डं मय्यप्यन्यायविति ॥६१॥ जयोऽप्येवं समृत्ति कतस्तत्पट्टेन व मालया। प्रतिस्वं लब्धरन्य । ११ मां करोत्या र रम्भकम्पुरा ॥६२॥ शत्रस्तू लत्त्वतृत्वमृष्टिक्षद्य सर्वद्विषममृ युधि । भनुरागं जनिष्यामि राजन्यानां मिय स्थिरम् ॥६२॥ द्विधा भवत् वा मा वा बलं ते न किमाशुगाः । मालां प्रत्यानिवष्यन्ति जयवक्षो विभिद्य मे ॥६४॥ नाहं सुलोचनार्थ्यस्म मत्सरी मन्दरी । गन्धहरेरयम् । १ प्रात्पार्थनेव स्यात् कि मे विधवया त्वया ॥६४॥

अनवद्यमित मंत्रीका वचनरूपी जल यद्यपि नीतिरूपी लताको बढ़ानेवाला था तथापि उसने तपे हुए तेलके समान अर्ककीर्तिके चित्तको और भी अधिक क्षोभित कर दिया था ॥५४॥ यह सब सुनकर 'बुद्धि कर्मों के अनुसार ही होती है,' इस बातको स्पष्ट करता हुआ वह दुर्बुद्धि इस प्रकार वचन कहने लगा ।।५५।। मैं मानता हूँ कि विवाहकी विधियोंमें स्वयंवर ही पुरातन मार्ग है और यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे पितामह भगवान् वृषभदेवके द्वारा स्थापित होने तथा वयमें ज्येष्ठ होनेके कारण अकम्पन महाराज मेरे मान्य हैं परन्तु वह जयकुमारपर स्नेह होनेसे उसीका उत्कर्ष करना चाहता है और सबपर अपनी पुत्रीके सौभाग्यकी प्रतीति करना चाहता है। समस्त राजाओं के समूहके द्वारा प्रकट हुए बड़प्पनसे अपने आपको चऋवर्ती बनानेसे लिये ही उस मूर्खने यह कपट किया है।।५६-५८।। 'यह कन्या जयकुमारको ही देनी हैं' ऐसी सलाह अकंपन पहले ही कर चुका था और उसी सलाहके अनुसार अपने हृदयसे जयकुमारके लिये कन्या दे भी चुका था परन्तु यह सब छिपानेके लिये जिसे पहले ही संकेत किया गया है ऐसी पुत्रीके द्वारा उसने यह माला भूठमूठ ही डलवाई है ॥५९॥ युगके आदि में उच्चकुलीन अकम्पनके द्वारा की हुई इस मायाकी यदि आज में उपेक्षा कर दूँ तो फिर कल्प-कालके अन्ततक भी इसका निवारण नहीं हो सकेगा ।।६०।। अन्यायका निराकरण करना चक्रवर्तीके भी क्रोधके लिये नहीं हो सकता क्योंकि जब मैं अन्यायमें प्रवृत्ति कर बैठता हूँ तब वे मुक्ते भी तो दण्ड देते हैं। भावार्थ-चक्रवर्ती अन्यायको पसन्द नहीं करते हैं, और मैं भी अन्यायका ही निराकरण कर रहा हूँ इसलिये वे मेरे इस कार्यपर क्रोध नहीं करेंगे ॥६१॥ यह जयकुमार भी पहले वीरपट्ट बांधनेसे और अब मालाके पड़ जानेसे बहुत ही अभिमानी हो रहा है। यह छिद्र पाकर पहलेसे ही मेरे लिये कुछ न कुछ आरम्भ करता ही रहता है।।६२॥ यह सबका शत्रु है इसलिये युद्धमें इसे आमूलचूल नष्टकर सब राजाओंका स्थिर प्रेम अपनेमें ही उत्पन्न करूंगा ॥६३॥ सेना फूटकर दो भागोंमें विभक्त हो जाय अथवा न भी हो, उससे मुभे क्या ? मेरे वाण ही जैयकुमारका वक्षःस्थल भेदनकर वरमालाको ले आवेंगे।।।६४॥ में सुलोचनाको भी नहीं चाहता क्योंकि सबसे ईर्ष्या करनेवाला यह जयकुमार मेरे वाणोंसे अभी

१ विवाहे । २ अभ्युदयं प्राप्यमाश्रित्य । ३ चकीवाचरितुम् ॥ ४ मायावी । ५ दत्त्वा । ६ अकम्पनेन । ७ —पेक्षेत ल० । ६ —प्येनं ल० । ६ गर्वितः । १० वीरपट्टेम । ११ प्राप्तावसरः । १२ व्यापारम् । १३ कारणसहितम् । १४ शराः । १५ मत्सरवान् । १६ मम बार्णः । १७ गतप्राणः । भराश्वप्राप्तपञ्चत्वपरेतप्रेतसंस्थिताः । इत्यभिषानात् ।

ही मर जावेगा तब उस विधवासे मुक्ते क्या प्रयोजन रह जावेगा ।।६५।। दुराचारका निषेध करनेसे धर्म आदि तीनों बढ़ते हैं, क्योंकि कारणके रहते हुए क्या कहीं कार्यकी हानि देखी जाती है ? ।।६६।। इस काममें मेरे पराक्रमका नाश होना तो दूर रहा मेरा एक वाण भी खर्च नहीं होगा बल्कि दुष्टके मारनेमें धर्म ही होगा, पाप कहांसे होगा ? ।।६७।। ऐसा करनेसे प्रसिद्ध कीर्तिवाले मुभ अर्ककीर्तिकी कीर्तिभी नष्ट नहीं होगी परन्तु हां, यदि इस अन्यायका निषेध नहीं करता हूँ तो किसीसे निवारण न करने योग्य मेरी अपकीर्ति अवश्य होगी ॥६८॥ तुमने जो मेरी अपकीर्ति और उसकी कीर्ति होनेका उदाहरण किया है सो यदि मैं इस विषयमें ठंडा हो जाऊं तो यह आपका निरूपण सत्य हो सकता है।।६९।। इसलिये तुम लोग चुप बैठो, में इस कार्यमें उष्ण हूं-क्रोधसे उत्तेजित हूं। हित चाहनेवालोंको धर्म, अर्थ तथा यश बढ़ाने वाले कार्योंका कभी निषेध नहीं करना चाहिये।।७०।। इस प्रकार जिसका पराभव निकट है और जो खोटे हठसे युक्त है ऐसे दुर्बुद्धि अर्ककीर्तिने मंत्रीका उल्लंघन कर सेनापितको बुलाया और सब राजाओंसे युद्धका निश्चय कहकर तीनों लोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली भेरी बजवाई ॥७१-७२॥ जो राजाओंके प्रत्येक डेरेमें भेरीके शब्दोंके साथ ही साथ बहुत शीघ नाचते हुए योद्धाओंकी भुजाओंकी ताड़नासे उत्पन्न होनेवाले चंचल शब्दोंसे कठोर है, जो हाथियोंके गलींमें स्पष्ट रूपसे जोर जोरका शब्द करनेवाले घंटाओंकी टंकारसे भयंकर है, जो सिंहोंकी गर्जनाको जीतनेवाले घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे भीषण है, जो चलते हुए घोड़ोंके खुरोंके संघटम से उठनेवाले कठोर शब्दोंसे भरा हुआ है, जो पैदल सेनाके पैरोंकी चोटसे उत्पन्न हुए पृथिवीके बहुत भारी शब्दोंसे भयंकर है, जो चलते हुए रथोंके पहियोंसे उत्पन्न होनेवाले बहुत भारी चीत्कार शब्दोंसे भय पैदा करनेवाला है, जो धनुष तैयार करनेके लिये लगाई हुई डोरीके आस्फालन से कठोर है, जिसने दिशारूपी दीवालोंको प्रतिध्वनिसे युक्त कर दिया है और जो सब प्रकारके नगाड़ोंसे भयानक हो रहा है ऐसा बहुत भारी सेनाका कोलाहल उठा सो ऐसा जान पड़ता

१ आस्तां ताविदत्यध्याहारः । २ पापः । ३ विनाशमेष्यति । ४ जयस्य । ४ यदुदाहरसम् । ६ सत्येन अविपरीतप्रतिपत्तिकम् । सत्येन एकवादोपेतं वा । ७ मन्दः । ८ पटुः । 'वक्षे तु चतुरंपेशलपटवः सुत्थान ओष्णाश्च' इत्यभिधानात् । ६ न निषिध्यते स्म । १० स्वीकृतः । ११ शिविरं प्रति शिविरं प्रति शिविरं प्रति । १२ नवस्थिता । १३ ध्वनिः । १४ पादहति । १४ मूमिध्वनिना भयककरः । १६ चनत्।

शिक्षिताः बलिनः शूराः भूराख्ढाः सकेतवः । गणाः समन्तात् सम्राह्याः प्राक्ष्येलुरुखलीपमाः ॥७६॥ तुरक्षनमास्तरक्षगामाः सक्षप्रामाक्ष्येः सवमंकाः । वैद्यनुदन्ति नदन्ती उपान् विकामन्तः समन्ततः ॥७६॥ सखकं विह संयोज्य सष्ट्रं प्राण वाजिनः । इति श्लिम्प्रमिणोऽपप्तन् र रथास्तदन् सम्बजाः ॥६०॥ चन्द्रः कोदण्डकुन्तासिप्रासचकादिभोकराः । यान्ति स्मानुरयं कुद्धा रद्धिककाः पदातयः ॥६१॥ गणं गणस्तदोद्धव्य वाहो र वाहं रयं रथः । पदातयश्य पादान्तं सम्भ्रमान्नियंपूर्यु वे । ॥६२॥ मान्द्रवानेकपानेकभूपालपरिवारितः । भेरीनिष्ठुरिनर्योखभीषितान्नेषदिष्द्रियः ॥६३॥ चन्नव्यकं समुत्याप्य सम्यगाविष्कृतोन्नितः । गणं विजयघोषास्यम् भ्रारह्मिद्रवरोत्तमम् ॥६४॥ मन्द्रवानेकितिविहर्मास्वदर्श्युद्धतभटावृतः । ज्योतिः कुलाचलैर्वार्वः चन्द्रवानाभ्यवलाघिषम् । ॥६४॥ किवदन्ती । प्राप्य कुलाकुलः । स्वालोचितं य कर्तव्यं । विधिमा किवतेष्यया ॥६६॥ इति स्वसचिवः सार्थम् मालोच्य च जयादिभिः । प्रत्यकंकीर्यया विकद्धत्रे दूतं सम्प्राप्य सत्वरम् ॥६५॥ कुमार तव कि युक्तम् एवं सीमातिलङ्घनम् । प्रसीद प्रलयो याः दूरं तन्मा कार्षीम् वाणमम् ॥६६॥ कुमार तव कि युक्तम् एवं सीमातिलङ्घनम् । प्रसीद प्रलयोः दूरं तन्मा कार्षीम् वाणमम् ।।६६॥

था मानो कालको बुलानेके लिये ही उठा हो ।।७३-७७।। उस समय जो शिक्षित हैं, बलवान् हैं, शूरवीर हैं, जिनपर योद्धा बैठे हुए हैं, पताकाएं फहरा रही हैं, जो सब तरहसे तैयार हैं और पर्वतोंके समान ऊंचे हैं ऐसे हाथी सब ओरसे आगे आगे चल रहे थे।।७८।। जो संग्रामरूपी समुद्रकी लहरोंके समान हैं, कवच पहने हुए हैं, हींस रहे हैं और कूद रहे हैं ऐसे घोड़े उन हाथियों के पीछे पीछे चारों ओर जा रहे थे ।।७९।। पहिये जल्दी लगाओ, धुराको ठीककर जल्दी लगाओ, इस प्रकार कुछ जल्दी करनेवाले, तथा जिनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं और ध्वजाएँ फहरा रही हैं ऐसे रथ उन घोड़ोंके पीछे पीछे जा रहे थे।।८०।। उन रथोंके पीछे धनुष, भाला, तलवार, प्रास और चक्र आदि शस्त्रोंसे भयंकर, फैलकर सब दिशाओंको रोकनेवाले, क्रोधी और बलवान् पैदल सेनाके लोग जा रहे थे ॥८१॥ उस समय हाथी हाथीको, घोड़ा घोड़ाको, रथ रथको और पैदल पैदलको धक्का देकर युद्धके लिये जल्दी जल्दी जा रहे थे।।८२॥ तद-नन्तर-हाथियोंपर चढ़े हुए अनेक राजाओंसे घिरा हुआ, नगाड़ोंके कठोर शब्दोंसे समस्त दिग्गजोंको भयभीत करनेवाला, चक्रके चिह्नवाली ध्वजाको ऊंचा उठाकर अपनी ऊंचाईको अच्छी तरह प्रकट करनेवाला और चमकीली तलवार हाथमें लिये हुए योद्धाओंसे आवृत अर्क-कीर्ति, मेरु पर्वतके समान उत्तम विजयघोष नामक हाथीपर सवार हो अचलाधिप (अचला अधिप) अर्थात् पृथ्वीके अधिपति राजा अकंपनकी ओर इस प्रकार चला मानो ज्योतिर्मण्डल और कुलाचलोंके साथ साथ सूर्य ही अचलाधिप (अचल अधिप) अर्थात् सुमेरकी ओर चला हो ॥८३-८५॥ महाराज अकंपन यह बात जानकर बहुत ही व्याकुल हुए और सोचने लगे कि अच्छी तरह विचारकर किया हुआ कार्य भी दैवके द्वारा उल्टा कर दिया जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपने मंत्री तथा जयकुमार आदिके साथ विचारकर अर्ककीर्तिके प्रति शीघ्र ही एक शीघ्रगामी दूत भेजा ॥८६-८७॥ दूतने जाकर कहा कि हे कुमार, क्या तुम्हें इस प्रकार सीमाका उल्लंघन करना उचित है ? प्रलयकाल अभी दूर है इसलिये प्रसन्न हूजिये

१ संनद्धाः कृताः । २ तनुत्रसिहताः । ३ दिन्तिनां पश्चात् । ४ ध्वनन्तः । ४ अगच्छन् । ६ लड्घनं कुर्वन्तः । ७ चक्रेण सह किश्चिद् धेहि धारय । ८ धुरा सह किश्चिद् धेहि । ६ प्रेरय । १० आशुप्रधावने प्रयुक्ताः । त्वरावन्तः । ११ अगच्छन् । १२ अश्वः । 'वाहोऽश्वस्तुरगो बाजी ह्यो धुर्यस्तुरङ्गमः' इति धनञ्जयः । १३ संग्रामनिमित्तम् । १४ उद्धृतासि । १४ अकम्पनं महाराजं प्रति । मेरं च । १६ जनवार्ताम् । १७ अधिकाकुलः । १८ सुष्ठ्वालोचितम् । १६ कार्यम् । २० अर्ककीर्ति प्रति । २१ प्राहिगोत् । २२ प्रलयः षष्ठकालान्ते भवतीत्यागमम् । मृषा मा कुरु ।

इति सामादिभिः 'स्वोक्तैरशान्तमवगम्य तम् । प्रत्येत्य तत्तथा सर्वम् ग्राश्ववाजी'गमभूपम् ॥६१।
'काशिराजस्तवाकण्यं विषावचिलताशयः । महामोहाहितो वाऽऽसीव् दुष्कार्ये को न मुह्यति ॥६०॥
'ग्रत्र चिन्त्यं न वः किञ्चिन्यायस्तेनैव' लद्धियतः । 'तिष्ठतेहैव' संरक्ष्य सुनियुक्ताः' सुलोचनाम् ॥६१
इवानीमेव दुव् तं शुद्धवलालिङ्गनोत्सुकम् । शाखामृगमिवानेष्ये बध्वा दारात' तायिनम् ॥६२॥
इत्युदीर्यं जयो मेघकुमारविजयाजिताम् । मेघघोषाभिधां भेरीं '।प्रष्ठेनास्फोटयव्' तथा ॥६३॥
'श्रेत्रोणाविप्रक्षयारम्भघनाघनघनघ्वनिम् । तव्ध्वनिर्व्याप् निज्ञत्य निभिद्य हृदयं दिषाम् ॥६४॥
तद्भवाकणंनाव् धूणिताणंवप्रतिमे वले । ग्रतिवे' लोत्सवोऽत्रासीदुत्सवो विजये प्या ॥६४॥
तद्भवनन्तः खनन्तः खं वाजिनो वायुरंहसः । कृतोत्साहाः प्रोत्तुष्टगाः प्रोन्मविष्णवः ॥६६॥
सुस्वनन्तः खनन्तः खं वाजिनो वायुरंहसः । कृतोत्साहाः रणोत्साहाद् रेजुस्तेजस्विता हि सा ॥६७॥

और आगमको भूठा मत कीजिये। भावार्थ-लड़कर असमयमें ही प्रलय काल न ला दीजिये। दूतने इस प्रकार बहुतसे साम, दान आदिके वचन कहे परन्तु तौ भी उसे अशान्त जानकर वह लीट आया और शीघा ही ज्योंके त्यों सब समाचार अकंपनसे कह दिये ॥८८-८९॥ उन समाचारोंको सुनकर काशीराज अकंपनका चित्त विषादसे विचलित हो उठा और वे स्वयं महा-मोहसे मूर्च्छित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि बुरे कामोंमें कौन मूर्च्छित नहीं होता ॥९०॥ जयकुमारने अकंपनको चिन्तित देखकर कहा कि इस विषयमें हम लोगोंको कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि न्यायका उल्लंघन उसीने किया है, आप सावधान होकर सुलोचना की रक्षा करते हुए यहीं रहिये। दुराचारी, स्त्रियोंपर उपद्रव करनेवाले और इसलिये ही सांकलोंसे आलिंगन करनेकी इच्छा करनेवाले उस अर्ककीर्तिको बंदरके समान बांधकर में अभी लाता हूँ ।।९१-९२।। इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमें आकर, युद्धमें आगे जानेवाले पुरुषके द्वारा मेघकुमारोंको जीतनेसे प्राप्त हुई मेघघोषा नामकी भेरी बजवाई ॥९३॥ प्रलयकालके प्रारम्भमें प्रकट होनेवाले द्रोण आदि मेघोंकी घोर गर्जनाको जीतकर तथा शत्रुओं का हृदय विदारणकर वह भेरीकी आवाज सब ओर फैल गई ॥९४॥ जिस प्रकार शत्रुके विजय करनेपर उत्सव होता है उसी प्रकार उस भेरीका शब्द सुनकर लहराते हुए समुद्रके समान चंचल जयकुमारकी सेनामें माला डालनेके उत्सवसे भी कहीं अधिक उत्सव होने लगा ॥९५॥ उस समय फटे हुए गण्डस्थलके समीपसे भरते हुए मदका पान करनेवाले और अपने उसी मदसे ही मानो उन्मत्त हुए ऊंचे ऊंचे हाथी युद्धके उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे। तथा इसी प्रकार अच्छी तरह हींसते हुए, पैरोंसे आकाशको खोदते हुए और वायुके समान वेगवाले उत्साही घोड़े भी युद्धके उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे सो ठीक ही है वयोंकि उनका तेजस्वीपना

१ सोक्तैः ट०। वचनसहितैः । २ शीघ्रं ज्ञापितवान् । ३ अकम्पनः । ४ महामूर्च्छागृहीत इव । ५ अत्र कार्ये । ६ अर्ककीर्तिनेव । ७ निवसत । ६ राजभवने । ६ सावधानाः भूत्वा । १० दारात-तायनम् ट०। दारेषु कृतागमनम् । स्त्रीनिमित्तमागतमकंकीर्तिमित्यर्थः । दाराततायिनमिति पाठे दारार्थं वधोद्यतम् । 'आततायी वधोद्यतः' इत्यभिधानात् । ११ अग्रगामिना पुरुषेणा । १२ आस्फालनं कारयित स्म । प्रष्ठेनास्फालयद् ल०, अ०, प०, इ०, स० । १३ द्रोणादि द्रोणकालपुष्करादि । प्रक्षयारम्भ प्रलयकालप्रारम्भ । द्रोणादयश्च ते प्रक्षयारम्भधनाधनास्तेषां ध्वनिम् । १४ व्याप्नोति स्म । १४ समाने । "प्रतिमानं प्रतिबम्बं प्रतिमा प्रतिमानना प्रतिच्छाया । प्रतिकृतिरची पृसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्यात्।" १६ अधिकोत्सवः । 'अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रं गाढ्निभैरम्' इत्यभिधाद्यात् । अतिमालोत्सवो ल०, अ०, प०, इ० । १७ दिग्विजये । १६ प्रवनवेगाः । १६ कृतोद्योगाः ।

रथाः प्रागिव' पर्याच्ताः पूर्णसर्वा गुधा गुधः । महावाहसमायुक्ताः प्रतृत्यत्केतुबाहवः ।।६८।।
योषितोऽप्यभटायन्त पाटवात् संगुगं प्रति । ततः प्रतिबलात्तर भूयांसो वा पदातयः।६६।
वर्द्धमानो घ्वनिस्तूय रणरङ्गा भविष्यतः । वीरलक्ष्मीप्रवृत्तस्य प्रोद्ययो गुणयन्निव ।।१००॥
वनान्वयं वयि शक्षालक्षणै वीक्ष्य विग्रहम् ।। 'स् वर्माणं सुधमणि' कामवन्तं । करम्मदम् ।।१०१॥
सामजं विजयाद्धियं विजयाद्धिमवापरम् । बहुशो वृष्टसङ्गामं 'पाजध्वजिवराजितम् ।।१०२॥
ग्राधिष्ठाय । जयः सर्वसाधनेन सहानु जः । निर्जगाम युगप्रान्तकाललीलां विलङ्घयन् ।।१०३॥
ग्राविष्या शान्तियू जां त्वं तिष्ठ मात्रेति सादरम् । प्रवेश्य चैत्यधामाद्रयं सुतां नित्यमनोहरम् ॥१०४॥
समग्रवलसम्पत्त्रा चचाल चलयन्तिलाम् । ग्राविष्य किम्पतारातिः प्रताकम्पनिरकम्पनः ॥१०४॥
स्केतुः सूर्यमित्राख्यः श्रीधरो जयवर्मणा । देवकीर्तिजयं जग्मुरिति भूपाः ससाधनाः ॥१०६॥
दमे मुकृटबद्धेषु पञ्च विख्यातकीर्तयः । परे च शूरा नाथेन्दुवंशगृहचाः समाययुः ॥१०७॥
मेघप्रभश्च चण्डासिप्रभाव्याप्तवियत्तलः । विद्याबलोद्धतः सार्द्धमद्धै विद्याधरेरगात् ॥१०६॥

वही था ।।९६-९७।। जो सब प्रकारके शस्त्रोंसे पूर्ण हैं, जिनमें बड़े बड़े घोड़े जुते हुए हैं, और जिनकी ध्वजारूपी भुजाएं नृत्य कर रही हैं ऐसे युद्धके रथ पहले समान ही सब ओर फैल रहे थे ।।९८।। जयकुमारकी सेनामें युद्धमें चतुर होने के कारण स्त्रियां भी योद्धाओं के समान आचरण करती थीं इसिलये अन्य राजाओं की अपेक्षा उसकी पैदल सेना की संख्या अधिक थी ।।९९।। उस समय जो बाजों का शब्द बढ़ रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो रणके मैदान-में जो वीरलक्ष्मी का उत्तम नृत्य होने वाला है उसे कई गुना करता हुआ ही बढ़ रहा हो ।।१००॥

तदनन्तर—जो वनमें उत्पन्न हुआ है, वय, शिक्षा और अच्छे अच्छे लक्षणोंसे जिसका शरीर देखने योग्य है, जिसका स्वभाव अच्छा है, शरीर अच्छा है, जो कामवान है, जिसके मद कर रहा है, जिसने अनेक बार युद्ध देखे हैं, जो हाथीके चिह्नवाली ध्वजाओंसे सुशोभित हैं और दूसरे विजयार्ध पर्वतके समान जान पड़ता है ऐसे विजयार्ध नामके हाथीपर सवार होकर वह जयकुमार सब सेना और सब छोटे भाईयोंके साथ साथ युगके अन्त कालकी लीलाको उल्लंघन करता हुआ निकला ॥१०१-१०३॥ इधर शत्रुओंको कम्पित करनेवाले और स्वयं अकंप (निश्चल) रहनेवाले महाराज अकम्पनने भी 'तू अपनी माताके साथ आदरपूर्वक शान्ति-पूजा करती हुई बैठ' इस प्रकार कहकर पुत्री सुलोचनाको नित्यमनोहर नामके उत्तम चैत्यालय में पहुंचाया और स्वयं अपने पुत्रोंको साथ लेकर समस्त सेनास्पी सम्पत्तिके द्वारा पृथिवीको कपाते हुए निकले ॥१०४-१०५॥ सुकेतु, सूर्यमित्र, श्रीधर, जयवर्मा और देवकीति ये सब राजा अपनी अपनी सेनाओंके साथ जयकुमारसे जा मिले ॥१०६॥ मुकुटबद्ध राजाओंमें जिनकी कीर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे ऊपर कहे हुए सुकेतु आदि पांच राजा तथा नाथवंश और सोमवंशके आश्रित रहनेवाले अन्य शूरवीर लोग, सभी जयकुमारसे आ मिले ॥१०७॥ जिसने अपनी तीक्ष्ण तलवारकी प्रभासे आकाशतलको व्याप्त कर लिया है और जो विद्याके बलसे अपनी तीक्षण तलवारकी प्रभासे आकाशतलको व्याप्त कर लिया है और जो विद्याके बलसे

१ दिग्विजये यथा । २ समन्तात् प्राप्ताः । पर्यस्ताः ल० । ३ रणस्य । पूर्णसर्वायुधायुध इति समस्तपदपक्षे पूर्णसर्वायुधानि च भटाइच येषु ते । ४ भटा इवाचिरताः । ५ युद्धं प्रति । ६ ततः कारणात् । ७ प्रतिबले विलोक्यमाने सतीत्यर्थः । ५ जयकुमारवले । ६ इव । १० अतिशयं कुर्वन्निव । ११ दर्शनीयमूर्तिम् । १२ सुवर्माणं सुवर्ष्माणं अ०, प०, स०, इ० । सुधर्माणं सुवर्ष्माणं ल० । १३ शोभनस्वभावम् । १४ आरोहकस्य वशवितगमनवन्तम् । १४ गजरूपध्वज । १६ आरुह्य । १७ जनन्या सह । १८ श्रेष्ठम् । १६ भूमिम् । २० अकम्पनस्यापत्यानि आकम्पनयस्तैः सहितः । २१ नाथवंशसोमवंशिश्रताः ।

वलं विभज्य भूभागे विद्याले सकलं समे । प्रकृत्य' मकरम्पूहं' विरोधिवलघस्मरः' ॥१०६॥ उन्नेक्जितत्यौ धनिवंश्विचेषभीवणः" । जितमेघस्वरो पर्जन् रेजे मेघस्वरस्तदा ॥११०॥ चक्रम्पूह्'विभक्तात्मभूरिसाधनमध्याः । प्रकंकीतिहच भाति स्म परिवेषाहितार्कवत्' ॥१११॥ कृद्धरः स्ने खेचराधीद्याः सुनिप्रमुखाः पृथक् । गरुडव्यूहमापाद्य तस्युव्चिक्तस्तात्मया ॥११२॥ प्रवेद्यक्ताः" समाः स्पातावचिकणः परितः सुतम् । वारीररक्षकत्वेन भेजुविद्यापदोद्धताः ॥११३॥ प्रकालप्रस्थारस्भन्नृत्मितास्भोदगीजतम् । निजित्य तूर्णं तूर्याणि दध्वनुः सेनयोः समम् ॥११४॥ धानुष्कर्मार्गं प्रकार्यः समरस्य पुरस्तरः । प्रवर्तयितुमारेभे धोरघोषः सबित्ततम् ॥११४॥ सद्यवामनाटकारस्भ सूत्रभारा धनुषंरः । रणरङ्गां विद्यान्ति स्म पर्जत्त्रपुरस्सरम् ॥११६॥ प्रावध्य स्थानकं पुर्वं रणरङ्गो धनुषंरः । पुष्पाञ्जितिरव ध्यस्तो । मृक्तः । पृष्पाञ्जितिरव ध्यस्तो । मृक्तः । १६॥ त्रावध्य स्थानकं पूर्वं कलहकारिणः । पद्यात्प्रविद्याः चवत् खलकल्पा । विद्यार्थः वाद्यत् स्वत्यक्तः । १९६॥ त्रावध्य स्थानकं पूर्वं कलहकारिणः । पद्यात्प्रविद्याः चवत् खलकल्पा । विद्यार्थः वाद्यत् स्वाव्यत्र स्वत्यत्यः । १४। । ।

उद्धत हो रहा है ऐसा मेत्रप्रभ नामका विद्याधर भी अपने आधे विद्याधरोंके साथ निकला । १०८।। जो शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाला है, बड़े बड़े बाजोंके समूहसे निकलती हुई काचाजके समान भयंकर है और जिसने अपनी आवाजसे मेघोंकी गर्जनाको भी जीत लिया है ऐसा जयकुमार उस समय विशाल और सम (ऊंची नीची रहित) पृथ्वीपर अपनी समस्त सेमाका विभागकर तथा मकरव्यूहकी रचनाकर गर्जता हुआ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था।।१०९-११०।। उधर चक्रव्यहकी रचनाकर अपनी बहुत भारी सेनाके बीच खड़ा हुआ अर्ककीर्ति भी परिवेषसे युक्त सूर्यके समान सुशोभित हो रहा था ॥१११॥ ऋोधित हुए सुनामि आदि विद्याधरोंके अधिपति भी गरुड़व्य्हकी रचनाकर चऋवर्तीके पुत्र-अर्ककीर्तिकी आज्ञासे आकाशमें अलग ही खड़े थे।।११२।। विद्याके मदसे उद्धत हुए आठ चन्द्र नामके प्रसिद्ध विद्याधर शरीररक्षकके रूपमें चारों ओरसे अर्ककीर्तिकी सेवा कर रहे थे।।११३।। उन दोनों सेनाओं में असामयिक प्रलयकालके प्रारम्भमें बढ़ती हुई मेवोंकी गर्जनाको जीतकर शीघा शीघा एक साथ बहुतसे बाजे बज रहे थे।।११४॥ युद्धके आगे आगे जानेवाले और भयंकर गर्जना करनेवाले धनुर्धारी योद्धाओंने वाणों द्वारा अपना मार्ग बनाना प्रारम्भ किया था। भावार्थ-धनुष चलानेवाले योद्धा वाण चलाकर भीड़को तितर बितर कर अपना मार्ग बना रहे थे ।।११५।। जो संग्रामरूपी नाटकके प्रारम्भमें सुत्रधारके समान जान पड़ते थे ऐसे धनुष को धारण करनेवाले वीर पुरुष गर्जते हुए बाजोंको आगे कर युद्धरूपी रंगभूमिमें प्रवेश कर रहे थे ।।११६।। घनुष धारण करनेवाले पुरुषोंने रणरूपी रंगभूमिमें सबसे पहले अपना स्थान जमा कर जो तीक्ष्ण वाणोंका समूह छोड़ा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो उन्होंने पुष्पाञ्जिल ही विखेरी हो ।।११७।। वे धनुषपर चढ़ाये हुए वाण सदा दुष्टोंके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट तीक्ष्ण अर्थात् कूर स्वभाववाले होते हैं उसी प्रकार वे वाण भी तीक्ष्ण अर्थात् पैने थे, जिस प्रकार दुष्ट मर्मभेदन करते हैं उसी प्रकार वाण भी मर्मभेदन करते थे, जिस प्रकार दुष्ट कलह करनेवाले होते हैं उसी प्रकार वाण भी कलह करनेवाले थे और जिस प्रकार दुष्ट पहले मधुर वचन कह कर फिर भीतर घूस जाते हैं उसी प्रकार वे वाण भी मनोहर शब्द

१ कृत्वा । २ मकरसमूहरचनाविशेषम् । ३ विनाशक इत्यर्थः । ४ निर्घोषभीषणं यथा भवति सथा । ५ विभक्त्यात्म-प०, ल० । ६ प्राप्त । ७ अष्टचन्द्राख्याः । ८ वार्गैः । ६ क्रियाविशेषणम् । उत्तलवनसहितं यथा । १० आलीढप्रत्यालीढादि । ११ क्षिप्तः । १२ निशात । १३ शरीरं प्रवेशिनः । १४ बाणाः ।

दभवोः 'पाद्ययोवंश्या वाणधी'कृतवल्गनाः । विन्यवः खेचराकारां रेजुराजों जितवानाः ॥११६॥ व्रह्मुत्वाद् दूरदिशत्वात् सद्यः कार्यप्रसाधनात् । शास्त्रमार्गानुसारित्वात् वर्णाः सुसिव्यः स्वयः ॥१२०॥ कृत्यास्त्रपाधिनः पत्रवाहिनो दूरपातिनः । लक्ष्येषू इडीय तीक्ष्णास्याः खगाः १० चेतुः सन्तेषकाः ११२१॥ धर्मेण १२ मृणवृक्तेन ११ प्रे रिता हृदयं गता । शूरान् १ स्वृद्धिरिवार्गवीव १५ गति पत्रिपरम्परा ११२२॥ पुंसां संस्पर्शमात्रेण हृद्गता रक्तवाहिनो १० । क्षिप्रं न्यमीलयक्षेत्रे वेश्येष विशिष्णावसी १८ ॥१२२॥ त्यक्तवेशं सोचराक्षातिवृष्टो १९ मृद्धतमस्ततौ २० । परोऽन्विष्य शरावल्या कारयेव वशीकृतः ॥१२४॥

करते हुए पैछिसे भीतर घूस जाते थे।।११८।। जो दोनों बगलोंमें तरकस बांधकर उछल कूद कर रहे हैं तथा जिन्होंने परिश्रमको जीत लिया है ऐसे धनुषधारी लोग उस युद्धमें पक्षियोंके समान स्कोभित हो रहे थे।।११९॥ और वाण अच्छे मंत्रियोंके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार अच्छे मंत्री ऋजु अर्थात् सरल (मायाचार रहित) होते हैं उसी प्रकार बाण भी सरल अर्थात् सीधे थे, जिस प्रकार अच्छे मंत्री दूरदर्शी होते हैं अर्थात् दूरतककी बातको सोचते हैं उसी प्रकार बाण भी दूरदर्शी थे अर्थात् दूरतक जाकर लक्ष्यभेदन करते थे, जिस प्रकार अच्छे मंत्री शीघ्र ही कार्य सिद्ध करनेवाले होते हैं उसी प्रकार बाण भी शीघ्र करनेवाले थे अर्थात् जल्दीसे शत्रुको मारनेवाले थे और जिस प्रकार अच्छे मन्त्री शास्त्रमार्ग अर्थात् नीतिशास्त्रके अनुसार चलते हैं उसी प्रकार बाण भी शास्त्रमार्ग अर्थात् धनुषशास्त्रके अनुसार चलते थे। ॥१२०॥ मांस और खूनको पीनेवाले, पंख धारण करनेवाले, दूरतक जाकर पड़नेवाले और पैने मुखवाले वे बाण पक्षियोंके समान उड़कर अपने निशानोंपर जाकर पड़ते थे। भावार्थ-वे बाण पक्षियोंके समान मालूम होते थे, क्योंकि जिस प्रकार पक्षी मांस और खून पीते हैं उसी प्रकार बाण भी शत्रुओंका मांस और खून पीते थे, जिस प्रकार पक्षियोंके पंख लगे होते हैं उसी प्रकार बांणोंके भी पंख लगे थे, जिस प्रकार पक्षी दूर जाकर पड़ते हैं उसी प्रकार बाण भी दूर जाकर पड़ते थे और जिस प्रकार पक्षियोंका मुख तीक्ष्ण होता है उसी प्रकार बाणोंका मुख (अग्रभाग) भी तीक्ष्ण था। इस प्रकार पक्षियोंकी समानता धारण करनेवाले बाण उड़ उड़कर अपने निशानोंपर पड़ रहे थे ।।१२१।। जिस प्रकार गुण्युक्त धर्मके द्वारा प्रेरणा की हुई और हृदयमें प्राप्त हुई विशुद्धि पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करा देती है उसी प्रकार गुणयुक्त (डोरी सहित) धर्म (धनुष) के द्वारा प्रेरणा की हुई और हृदयमें चुभी हुई बाणोंकी पंवित शूरवीर पुरुषोंको परलोक पहुंचा रही थी।।१२२।। जिस प्रकार हृदयमें प्राप्त हुई और \*रवतवाहिनी अर्थात् अनुराग धारण करनेवाली अथवा रागी पुरुषोंको वश करनेवाली वेश्या स्पर्शमात्रसे ही पुरुषोंके नेत्र बन्द कर देती है उसी प्रकार हृदयमें लगी हुई और रक्तवाहिनी अर्थात् रुधिर को बहानेवाली बाणोंकी पंक्ति स्पर्शमात्रसे शीघ्र ही पुरुषोंके नेत्र बन्द कर देती थी-उन्हें मार डालती थी ।।१२३।। जिस प्रकार बहुत वर्षा होने और अन्धकारका समृह छा जानेपर

६ निजशरीरपार्श्वयोः । २ इषुधी द्वौ । ३ पक्षे सदृशाः । ४ युद्धे । ५ चापशास्त्रोक्तक्रमेरा । प्रयोक्तृमार्गशररात्वात् । ६ बागाः । ७ मन्त्रिभः । ८ क्रव्यासृक्पायिनः ट० । आममांसरक्तभोजिनः । ६ पत्रैर्वहन्ति गच्छन्तीति पत्रवाहिनः । १० बागाः । 'शरार्कविहगाः खगाः' । ११ प्रक्षिसदृशाः । १२ घनुषा । १३ ज्यासहितेन । अतिशययुक्तेन च । १४ विशुद्धिपरिगाम इव । १५ आक्यति सम । १६ शरसन्तिः । १७ रक्तं प्रापयन्ती । आत्मन्यनुरक्तं प्रापयन्ती च । १८ इतोऽग्रे पुनः 'क्षारा' नगरात् समायातिष्णगपुस्तकात् विष्णगसमुद्धारः क्रियते । १६ उपरिस्थितखेषरक्षे । २० दाक्षाय्यतमसमूहे । 'आतापिचिल्लो दाक्षाय्यगृद्धा' इत्यभिधानात् । अभाषे क्तः

प्रगुणा' मुिंदि'संवाह्या दूरं बृद्धचनुवर्तिनः । गत्बेद्धं साधयन्ति स्म सब्भृत्या इव सायकाः ॥१२४॥ प्रयोश्याभिमुलं तीक्षणान् वाणान् परशरान्प्रति । तत्रैव' पातयन्ति स्म धानुष्काः सा'हि धीष्व्याम् ॥१२६॥ जाताश्वापधृताः केचिव् प्रन्योन्यशरलण्डने । व्यापृताः श्लाधिताः पूर्वं रणे किञ्चित्करोपमाः ॥१२७॥ हस्त्यश्वरयपस्यौधम् उब्भिद्धास्यष्टलक्ष्यवत् । शराः पेतुः स्व' सम्पातमेवास्ता' बृद्धमुद्धिभः ॥१२८॥ पूर्वं विहितसन्धानाः रे स्थित्वा किञ्चिष्ठारासने । यानमध्यास्य' मध्यस्था १५ १५ दे धीभावमुपागता ॥ विग्रहे हतशक्तित्वाव् प्रगत्या शत्रुसंभयाः । बाणा १८ गुणितवाद्गुण्या इव सिद्धं प्रपेविरे ॥१३०॥

व्यभिचारिणी स्त्री अपना पति छोड़ किसी परपुरुषको खोजकर वश कर लेती है उसी प्रकार विद्याधरोंके खूनकी बहुत वर्षा होने और गृद्ध पक्षीरूपी अन्धकारका समूह फैल जानेपर बाणों-की पंक्ति अपने स्वामीको छोड़ खोज खोजकर शत्रुओंको वश कर रही थी।।१२४।। अथवा वे बाण अच्छे नौकरोंके समान दूर दूरतक जाकर इष्ट कार्योंको सिद्ध करते थे क्योंकि जिस प्रकार अच्छे नौकर प्रगुण अर्थात् श्रेष्ठ गुणोंके धारक अथवा सीधे होते हैं उसी प्रकार बाण भी प्रगुण अर्थात् सीघे अथवा श्रेष्ठ डोरीसे सहित थे, अच्छे नौकर जिस प्रकार मुट्टियोंसे दिये हुए अन्नपर निर्वाह करते हैं उसी प्रकार वे बाण भी मुट्टियों द्वारा चलाये जाते थे और अच्छे नौकर जिस प्रकार मालिककी दृष्टिके अनुसार चलते हैं उसी प्रकार वे बाण भी मालिककी दृष्टिके अनुसार चल रहे थे।।१२५।। धनुषको धारण करनेवाले योद्धा जहां जहां शत्रुओंके बाण थे वहीं वहीं देखकर अपने पैने बाण फेंक रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुओंकी वैसी ही बुद्धि होती हैं ।।१२६।। जो बाण एक दूसरेके बाणोंको तोड़नेके लिये चलाये गये थे, धारण किये गये थे अथवा उस व्यापारमें लगाये गये थे वे युद्धमें नौकरोंके समान सबसे पहले प्रशंसाको प्राप्त हुए थे।।१२७।। मजबूत मुट्ठियोंवाले योद्धाओं के द्वारा छोड़े हुए बाण अस्पष्ट लक्ष्यके समान दिखाई नहीं पड़ते थे और हाथी, घोड़े, रथ तथा पियादों के समूहको भेदनकर अपने पड़नेसे स्थानपर ही जाकर पड़ते थे ॥१२८॥ जिस प्रकार सन्धि विग्रह आदि छह गुणोंको धारण करनेवाले राजा सिद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे बाण भी सन्धि आदि छह गुणों-को धारण कर सिद्धिको प्राप्त हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पहले संधि करते हैं उसी प्रकार वे बाण भी पहले डोरीके साथ सन्धि अर्थात् मेल करते थे, जिस प्रकार राजा लोग अपनी परिस्थिति देखकर कुछ समय तक ठहरे रहते हैं उसी प्रकार वे बाण भी धनुषपर कुछ देरतक ठहरे रहते थे, जिस प्रकार राजा लोग युद्ध के लिये अपने स्थानसे चल पड़ते हैं उसी प्रकार वे बाण भी शत्रुको मारनेके लिये धनुषसे चल पड़ते थे, जिस प्रकार राजा लोग मध्यस्थ बनकर द्वैधीभावको प्राप्त होते हैं अर्थात् भेदनीति द्वारा शत्रुके संगठनको छिन्नभिन्न कर डालते हैं उसी प्रकार वे बाण भी मध्यस्थ (शत्रुके शरीरके मध्यमें स्थित) हो द्वैधीभावको प्राप्त होते थे अर्थात् रात्रुके टुकड़े दुकड़े कर डालते थे और अन्तमें राजा लोग जिस प्रकार युद्ध करनेकी

१ अवकाः । २ मुष्टिना संवाह्यन्ते गम्यन्ते मुष्टिसंवाह्याः । आज्ञावशवित्तिश्च । ३ नयनैरनुवर्तमानाः । आलोकनमात्रेण प्रभोरिमप्रायं ज्ञात्वा कार्यकराश्च । ४ यत्र शत्रुशराः स्थितास्तत्रैव ।
५ सैव परशरखण्डनरूपा । ६ बुद्धीनां मध्ये । धीद्धिषाम् ल० । ७ बार्णाः । ६ किङ्करसमानाः ।
६ अस्पृष्टलक्ष्यवत् । १० स्वयोग्यपतनस्थानं गत्वैवेत्यर्थः । ११ क्षिप्ताः । १२ कृतसंयोजनाः कृतसन्धयश्च ।
१३ चापे क्षेत्रे च । १४ गमनमध्यास्य । १५ मध्यस्थाः सन्तः । १६ द्विधाखण्डनत्वम्, पक्षे उभयत्राश्रयत्वम् । १७ विक्तिमभावे । अथवा शरीरे । १८ अभ्यस्त ।

धारा बीररसस्येव रेजे रक्तस्य कस्यचित्। पतन्ती सततं धैर्याव् ग्राइवनूत्पादिताशुगम्।।१३१।।

रैसायकोव्भिन्नमालोक्य कान्तस्य हृवयं त्रिया। परामुरासीच्चित्तेऽस्य वबन्तीवात्मनः स्थितिम्।।१३२।।
छिन्नवण्डैः फलैः किश्चत् रसर्वाङगीणेर्भटाग्रणीः। कीलिताशुरिवाकम्प्रतस्थैव पृयुषे चिरम्।।१३३।।
विलोक्य विलयज्वालिर्गज्वालालोलिशिखोपमैः। शिलीमुखंबंलं हिन्नं स्वं विपक्षधनुषंरैः।।१३४।।
गृहीत्वा वज्रकाण्डाख्यं सज्जीकृत्य शरासनम्। स्वयं योद्धं समारब्धं सन्नोधः सानुजो जयः।।१३४।।
कर्णाभ्यणीकृतास्तस्य गुणयुक्ताः सुयोजिताः। पत्रैलंघुसमृत्यानाः कालक्षेपाविधायिनः ।।१३६।।
मार्गे प्रगुणसञ्चाराः प्रविश्य हृवयं द्विषाम्। कृच्छ्रार्थं साधयन्ति स्म रातिस्सृष्टार्थसमाः शराः।।१३७।।
पत्रवन्तः प्रतापोग्राः समग्रा विग्रहे ब्रुताः। ग्रज्ञातपोतिनश्चकुः कूटयुद्धं शिलीमुखाः।।१३८।।

सामर्थ्यसे रहित शत्रुको वश कर लेते हैं उसी प्रकार वे बाण भी शत्रुको वश कर लेते थे।।१२९-१३०।। निकाले हुए बाणके पीछे बहुत शीघ्र घीरतासे निरन्तर पड़ती हुई किसी पुरुषके रुधिरकी धारा वीररसकी धाराके समान सुशोभित हो रही थी।।१३१।। कोई स्त्री अपने पतिका हृदय बाणसे विदीर्ण हुआ देखकर प्राणरहित हो गई थी मानो वह कह रही थी कि मेरा निवास इसीके हृदयमें है ।।१३२।। जिनके दण्ड ट्ट गये हैं और जो सब शरीरमें घुस गये हैं ऐसे बागोंकी नोकोंसे जिसके प्राण मानो की लित कर दिये गये हैं ऐसा कोई योद्धा पहलेकी तरह ही निश्चल हो बहुत देरतक लड़ता रहा था ॥१३३॥ शत्रुओंके धनुषधारी योद्धाओंने प्रलयकालकी जलती हुई अग्निकी चंचल शिखाओं के समान तेजस्वी बाणोंके द्वारा मेरी सेनाको छिन्नभिन्न कर दिया है यह देख जयकुमारने अपने छोटे भाइयों सहित क्रोधित हो वज्रकाण्ड नाम-का धनुष लिया और उसे सजाकर स्वयं युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥१३४–१३५॥ उस समय जयकुमारके बाण † निःसृष्टार्थ (उत्तम) दूतके समान जान पड़ते थे वयों कि जिस प्रकार उत्तम दूत स्वामीके कानके पास रहते हैं अर्थात् कानसे लगकर बातचीत करते हैं उसी प्रकार बाण भी जयकुमारके कानके पास रहते थे अर्थात् कानतक खींचकर छोड़े जाते थे, जिस प्रकार उत्तम दूत गुण अर्थात् रहस्य रक्षा आदिसे युक्त होते हैं उसी प्रकार बाण भी गुण अर्थात् डोरीसे युक्त थे, जिस प्रकार उत्तम दूतकी योजना अच्छी तरह की जाती है उसी प्रकार बाणोंकी योजना भी अच्छी तरह की गई थी जिस प्रकार उत्तम दूत पत्र लेकर जल्दी उठ एड़े होते हैं उसी प्रकार बाण भी अपने पंखोंसे जल्दी जल्दी उठ रहे थे-जा रहे थे, जिस प्रकार उत्तम दूत व्यर्थ समय नहीं खोते हैं उसी प्रकार बाण भी व्यर्थ समय नहीं खोते थे, जिस प्रकार उत्तम दूत मार्ग में सीधे जाते हैं उसी प्रकार बाण भी मार्गमें सीधे जा रहे थे और जिस प्रकार उत्तम दूत शत्रुओं के हृदयमें प्रवेशकर कठिनसे कठिन कार्यको सिद्ध कर लेते हैं इसी प्रकार बाण भी शत्रुओं के हृदयमें घुसकर कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर लेते थे।।१३६-१३७।। अथवा ऐसा जान

१ सायिकोद्भिन्न-ल०। २ सर्वाङ्गग्यापिभिः। ३ प्रलयाग्नि। ४ छन्नमित्यपि पाठः। छादितं खण्डितं वा। ५ आत्मीयम्। ६ आकर्णमाकृष्टाः। ७ कर्णसमीपे कृताश्च। ७ पक्षैः सन्देशपत्रैः। ५ आशुविधायिन इत्यर्थः। ६ हृदयम् अभिप्रायं च। १० असाध्यार्थम्। ११ असकृत् सम्पादित-प्रयोजनदूतसमाः। १२ प्रकृष्टसन्तापभीकराः। भयङकराः।

 <sup>\*</sup> राजाओंके छह गुण ये हैं—"सन्धिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च । द्वैधीभावश्च विज्ञेयः
 षड्गुणा नीतिवेदिनम्।"

<sup>†</sup> जो दोनोंका अभिप्राय लेकर स्वयं उत्तरप्रत्युत्तर करता हुआं कार्य सिद्ध करता है उसे निःसृष्टार्थ दूत कहते हैं। यह दूत उत्तम दूत कहलाता है।

प्रस्कुरब्भः फलोपेतैः सुप्रमाणैः सुकल्पतैः । विरोधोव्भाविना विश्वगोचरैविजयावहैः ॥१३६॥ बाबिनेव जयेनोच्वैः कीति क्षिप्रं जिघृक्षुणा । प्रतिपक्षः प्रतिक्षिप्तः शास्त्रैं ज्ञास्त्रैं जिगीषुणा ॥१४०॥ सगाः विगानपति प्रास्ताः प्रोव्भिद्य गगनं गताः । निवर्तन्ते न यावस्ते ते भियेवापतन्मृताः ॥१४१॥ सुतिक्षणा वीक्षणाभीलाः प्रज्वलन्तः समन्ततः । मूर्द्धस्वशनिवत्पेतुः खाव् विमुक्ताः खगैः शराः ॥१४२॥ शरसङ्घातसञ्ख्यान् गृष्प्रपक्षान्षकारितान् । प्रवृष्टमृव्गरापातं नभोगा नभसो व्ययुः ॥१४३॥ चण्डैर काण्डमृत्यु वच १०काण्डैरापाद्यतादिमे ११ युगेऽस्मिन् कि किमस्तांशुभासिभिनिशुभं १ भवेत् ॥१४४॥ दूरपाताय नो कि किनु वृद्धपाताय खेचरैः । खगाः कर्णान्तमाकृष्य मुक्ता १ हन्यु द्विपाविकान् ॥१४५॥ प्रधीमुक्ताः खगैर्मुक्ता रक्तपानात् पनाशनात् । पृष्ठत्काः सांहसो १ वेपुर्नरकं १ वाऽवनेरघः १ ॥१४६॥ प्रधीमुक्ताः खगैर्मुक्ता रक्तपानात् पनाशनात् । पृष्ठत्काः सांहसो १ वेपुर्नरकं १ वाऽवनेरघः १ ॥१४६॥

पड़ता था मानो वे बाण कपट युद्ध कर रहे हों वयों कि जिस प्रकार कपट युद्ध करनेवाले पत्रवंत अर्थात् सवारी सहित और प्रतापसे उग्र होते हैं उसी प्रकार वे बाण भी पत्रवंत अर्थात् पंखों सहित और अधिक संतापसे उग्र थे, जिस प्रकार कपट युद्ध करनेवाले युद्धमें शीघ्र जाते हैं और सबसे आगे रहते हैं उसी प्रकार दे बाण भी युद्धमें शीघ्र जा रहे थे और सबसे आगे थे तथा कपट युद्ध करनेवाले जिस प्रकार बिना जाने सहसा आ पड़ते हैं उसी प्रकार वे बाण भी बिना जाने सहसा आ पड़ते थे।।१३८।। जिस प्रकार विजयके द्वारा उत्तम कीर्तिको शीघ्र प्राप्त करनेवाला और जीतनेकी इच्छा रखनेवाला वादी प्रकाशमान, अज्ञाननाशादि फलोंसे युक्त, उत्तम प्रमाणोंसे सहित, अच्छी तरह रचना किये हुए, संसारमें प्रसिद्ध और विजय प्राप्त कराने वाले शास्त्रोंसे विरोधी-प्रतिवादीको हराता है उसी प्रकार विजयके द्वारा शीघ्र ही उत्तम कीर्ति सम्पादन करनेवाले, जीतनेकी इच्छा रखनेवाले तथा विरोधी प्रकट करनेवाले जय-कुमारने देदीप्यमान, नुकीले, प्रमाणसे बने हुए, अच्छी तरह चलाये हुए, संसारमें प्रसिद्ध और विजय प्राप्त करानेवाले शस्त्रोंसे शत्रुओंकी सेना पीछे हटा दी थी ।।१३९-१४०।। जयकुमार ने विद्याधरोंके प्रति जो बाण चलाये थे वे आकाशको भेदनकर आगे चले गये थे और वहांसे वे जबतक लौटे भी नहीं थे तबतक वे विद्याधर मानो भयसे ही डरकर गिर पड़े थे।।१४१॥ जो अत्यन्त तीक्ष्ण हैं, देखनेमें भयंकर हैं, और चारों ओरसे जल रहे हैं ऐसे विद्याधरोंके द्वारा आकाशसे छोड़े हुए बाण योद्धाओं के मस्तकोंपर वज्रके समान पड़ रहे थे।।१४२।। जो बाणों के समूहसे ढक गये हैं, गीधके पंखोंसे अन्धकारमय हो रहे हैं और जिन्हें मुद्गरोंके आघात तक दिखाई नहीं पड़ते हैं ऐसे योद्धाओंको विद्याधर लोग आकाशसे घायल कर रहे थे ॥१४३॥ इस युगमें उन तीक्ष्ण बाणोंने सबसे पहले अकालमृत्यु उत्पन्न की थी सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने सूर्यका प्रताप भी कम दिया है ऐसे लोगोंसे क्या क्या अशुभ काम नहीं होते हैं? ।।१४४।। दूर जानेके लिये नहीं किन्तु मजबूतीके साथ पड़नेके लिये विद्याधरोंने जो बाण कानतक खींचकर छोड़े थे उन्होंने बहुतसे हाथी आदिको मार डाला था ।।१४५।। जिस प्रकार रक्त पीने और मांस खानेसे पापी जीव नीचा मुखकर नरकमें जाते हैं उसी प्रकार विद्याधरों

१ निराकृतः । २ बाणाः । ३ विद्याधरान् । ४ मुक्ताः । ५ विद्याधराः । ६ दर्शने भयावृहाः ।

\* ७ मुद्गराघातान् ल०, म० । ८ गगनमाश्रित्य । ६ अकाल । १० वाणैः । ११ उत्पादित । १२ अस्त्राशुगाशिभिः इति पाठे अस्त्राण्येवाशुगाशिनः पवनाशनाः तैः सर्पेरित्यर्थः । 'आशुगो वायुविशिखौ'

इत्यभिषानात् । १३ न । १४ घ्नन्ति स्म । १५ मांसाशनात् । १६ सपापाः । १७ वा इव । ईयुः गच्छन्ति
स्म । १८ भूमेरषः स्थितम् ।

रभू जिन्हीं निर्देश किया दिन्हा नुक्तुष्य यह्य । ययुर् दिवं दूती देशीया विकास विकास । १४७ ॥ विकास के निर्देश किया तहा किया सम्वेगः । किया के निर्देश । १४६॥ सम्वेगः । स्मेर के निर्देश के निर्देश । १४६॥ सम्वेगः । स्मेर के निर्देश के

के द्वारा छोड़े हुए बाण शत्रुओंका रक्त पीने और मांस खानेसे पापी हो नीचा मुखकर पृथिवी के नीचे जा रहे थे-जमीनमें गड़ रहे थे।।१४६॥ इसी प्रकार भूमिगोचरियों द्वारा निर्देयता के साथ छोड़े हुए बाण शत्रुओंको भेदकर आकाशमें बहुत दूरतक इस प्रकार जा रहे थे मानो देवांगनाओं की दासियां ही हों ।।१४७।। चऋवर्तीका चऋ तो एक ही होता है उससे किसीकी हानि नहीं होती परन्तु उस युद्धमें अकाल चक्रके समान बहुतसे चक्रोंसे अनेक जीव मारे गये थे।।१४८।। विद्याधर और भूमिगोचरियोंके द्वारा एक साथ छोड़े हुए समान वेगवाले बाण आकाशमें एक दूसरेके मुखसे मुख लगाकर कुछ देरतक ठहर गये थे।।१४९।। परस्पर एक दूसरेको रोकनेवाले विद्याधर और भूमिगोचरियोंके बाणोंसे आकाश ढ़क गया था और इसीलिये एक दूसरेके न दिख सकनेके कारण उनका युद्ध बन्द हो गया था ।।१५०।। अपने और शत्रुओं के शस्त्रों तथा विद्याधरों के बाणों से अपनी सेना को बहुत कुछ घायल हुआ देखकर नेत्ररूपी भयंकर अग्निको आकाशकी ओर फेंकनेवाला और संहार करनेके लिये कुपित हुए यमराजकी समानता धारण करनेवाला जयकुमार इन्द्रकी तरह वज्रकाण्ड नामके धनुषसे युद्ध करनेके लिये तैयार हुआ ॥१५१-१५२॥ वज्रकी गर्जनाको जीतनेवाले जयकुमारके धनुषकी डोरीके शब्द मात्रसे डरे हुए कितने ही शत्रुओंने धनुष, बाण और हृदय-सब फेंक दिये। भावार्थ-भयसे उनके धनुष-बाण गिर गये थे और हृदय विक्षिप्त हो गये थे।।१५३॥ कान तक धनुष खींचकर जिसने डोरीपर बाण रक्खा है और जो बड़ी शीघतासे बाणोंको रखता तथा छोड़ता है ऐसा जयकुमार क्षणभरके लिये ऐसा जान पड़ता था मानो प्रहार ही नहीं कर रहा हो अर्थात् बाण चला ही नहीं रहा हो ॥१५४॥ जयकुमारके द्वारा चलाये हुए बाण न बीचमें दिखते थे, और न शरीरोंमें ही दिखाई देते थे, केवल घावसहित जमीनपर पड़े हुए शत्रु ही दिखाई देते थे ।।१५५।। जो देखनेवालोंके नेत्र बन्द कर रहे हैं, सबको जला रहे हैं और उल्काओं के समूहके समान भयंकर हैं ऐसे जयकुमारके बाणोंने दिशाओंके मुख ढक लिये थे

१ भूमौ स्थितैः । २ शत्रून् । ३ उद्भिद्य । ४ बाणाः । ५ दूतीसदृशाः । ६ —मेकान्तं न ल० । ७ चक्रात् । ६ समन्तात् कृतान्तसमूहसमानैः । ६ हताः । १० उभयत्रापि समानजवैः । ११ युगपत् । १२ खेचर—ल०, अ०, प०, स०, इ० । १४ परस्परावलोकनाभावात् । १५ आत्मी-यानात्मीयैः । स्वास्त्रैः अ० । १६ अग्निः । १७ संहारार्थं कृपितयमसदृशः । १८ उपक्रान्तवान् । १६ भीरवः । २० त्यक्तवन्तः । २१ दृष्टः । २२ शरान्नमुच्चन्निव । २३ वेष्टयन्ति स्म । २४ गगनान्निर्गच्छन्त इत्यर्थः । २५ उल्कासमूहभीकराः ।

तिर्यगोष्फणपावाणः अदृष्ट्वाज्यिजराव् बहिः । पातितान् स्वरान् चुः सतन् स्वर्गतान् जडाः ।।१४७ शरसंव्गण विद्याभूनमुकृद्दे भ्योऽगलन् सुरः । मणयो गुणगृहचेर्वा जयस्योपायनीकृताः ।।१४८।। पतन्मृतस्वगान्वीतिप्रयाभिः स्वाश्रुवारिणा । वारिवानिमवास्यं कृपामासावितो जयः ।।१४६॥ अन्तकः समवर्गति त्रिं तद्वातेंव न चेस्तया । कथं चिक्तसुतस्येव बले प्रेताधिपो त्रिं भवेत् ।।१६०॥ वधं विधाय न्यायेन जयेनान्यायर्वातनाम् । त्रियमस्तीक्षणोऽप्यभूद्धमंस्तत्र त्रिः विव्यानसोपमः ।।१६१॥ ताबद्धेवित पित्रं विधायन्तो द्विषो हयाः । बल्माक्वासयन्तः स्वं स्वीचकृत्वाकिस्नवः ।।१६२॥ प्रासान्प्रस्फुरतस्तीक्षणान् अभीक्षणं वाहवाहिनः । ब्रावर्तयन्तः सम्प्रापन् यमस्येवाप्रगा भटाः ।।१६२॥ जयोऽपि स्वयमावस्य जयो जयतुरङ्गमम् । कृद्धः प्रासान् समुद्धत्य योद्धमक्वीयमाविकान् ।।१६४॥ अभूत् प्रहतगम्भीरभम्भा विध्वतिभीवणः । बलाणंवक्चलत्स्य लकल्लोल इव वाजिभिः ।।१६४॥

।।१५६।। तिरछे जानेवाले गोफनोंके पत्थरोंसे युद्धके आंगनसे बाहर पड़े हुए विद्याधरोंको न देखकर मूर्ख लोग कहने लगे थे कि देखो विद्याधर शरीर सहित ही स्वर्ग चले गये हैं ।।१५७॥ बाणोंकी चोटसे छिन्नभिन्न हुए विद्याधरोंके मुकुटोंसे जो मणि गिर रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो गुणोंसे वश होनेवाले देवोंने जयकुमारको भेंट ही किये हों ॥१५८॥ गिर गिरकर मरे हुए विद्याधरोंके साथ आई हुई स्त्रियां अपने अश्रुरूपी जलसे जो उन्हें जलांजलि सी दे रही थीं उसे देखकर जयकुमारको दया आ गई थी ।।१५९।। यमराज समवर्ती है अर्थात् सबको समान दृष्टिसे देखता है यह केवल कहावत ही है यदि ऐसा न होता तो वह केवल चक्र-वर्तीके पुत्र अर्ककीर्तिकी सेनामें ही वयों प्रेतोंका राजा होता ? अर्थात् उसीकी सेनाको वयों मारता ? ।।१६०।। जयकुमारके द्वारा अन्यायमें प्रवृत्ति करनेवाले लोगोंका वध कराकर वह तीक्ष्ण यमराज भी उस युद्धमें दिव्य अग्निके समान धर्मस्वरूप ही गया था। भावार्थ-पूर्वकालमें साक्षी आदिके न मिलनेपर अपराधीकी परीक्षा करनेके लिये उसे अग्निमें प्रविष्ट कराया जाता था, अथवा जलते हुए अंगार उसके हाथपर रखाये जाते थे। अपराधी मनुष्य उस अग्निमें जल जाते थे परन्तु अपराधरहित मनुष्य सीता आदिके समान नहीं जलते थे। उसी आगको दिव्य अग्नि कहते हैं सो जिस प्रकार दिव्य अग्नि दुष्ट होनेपर भी अपराधीको ही जलाती है अपराधरहितको नहीं जलाती उसी प्रकार यमराजने दुष्ट होकर भी अन्यायी मनुष्योंका ही वध कराया न कि न्यायी मनुष्योंका भी, इसलिये वह यमराज दुष्ट होनेपर भी मानो उस समय दिव्य अग्निके समान धर्मस्वरूप हो गया था ॥१६१॥ इतनेमें ही हिन-हिनाहटके शब्दोंसे शत्रुओंको डराते हुए और अपनी सेनाको धीरज बंधाते हुए चक्रवर्तीके पुत्र-अर्ककीर्तिके घोड़े सामने आये ।।१६२।। यमराजके अग्रगामी योद्धाओंके समान, देदीप्य-मान और पैने भालोंको बार बार घुमाते हुए घुड़सवार भी सामने आये ।।१६३।। विजय करनेवाले जयकुमारने भी कोधित हो, जयतुरंगम नामके घोड़ेपर सवार होकर अपनी घुड़सवार सेनाको भाला लेकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥१६४॥ घोड़ोंके द्वारा जिसमें चंचल और बड़ी बड़ी लहरें सी उठ रही हैं ऐसा वह सेनारूपी समुद्र बजते हुए गंभीर नगाड़े आदिके शब्दों

१ शस्त्रविशेषः । २ रणाङ्गणात् । ३ पतितान् ल०, स०, अ०, म०। ४ स्वर्गं गतान् । ४ भुग्न । ६ गलन्ति स्म । ७ गतप्राणविद्याधरानुगत । ५ जलाञ्जलिम् । ६ विधाय । १० बालवृद्धादिषु हननित्रयायां समानेन वर्तमानः । ११ यमः । १२ अन्तकः । १३ जये । १४ शपथाग्निसमः । १४ अश्व-निनाद । १६ चित्रसूनोः सम्बन्धिनः । १७ अश्वारोहाः । १८ भम्भेत्यनुकरणम् ।

म्रासिसंबद्दिनिष्ठ्यूतिबस्कुलिझगो रणेऽनलः । भीषणे शरसङ्घाते व्यबीणिटः धराचिते ।।१६६।। वाजिनः प्राक्कशाघाताव् मधावन्ताभिसायकम् । म्रियन्ते न सहन्ते हि परिभूति सतेजसः ।।१६७।। स्थिताः पिक्षमणावाभ्यां बद्धामर्वाः परस्परम् । पति केचिविवावन्तो प्याप्तः सम् चिरं ह्याः ।।१६८।। सनुद्वतास्त्र सम्पृक्तलसल्लोलासिपत्रकः । नभस्तरुरभाव् भूयस्तवा पल्लवितो यथा ।।१६८।। पतितान्यसिनिर्घातात् सुदूरं स्वाभिनां कविचत् । शून्यासनाः शिरांस्यु च्चैः म्रन्वेष्टं वा भ्रमन्ह्याः ।।१७०।। पशून् विश्वभगान्मत्वाऽक्वान् कृपया कोऽपि नावधीत् । ते 'स्ववन्तज्ञुरं ते कृद्धाः प्राप्तन् ।। 'वंशमात्राविशिष्टाक्ष्यः 'मण्डलाग्रेश्चिरं कृषा । लोहवण्डेरिवालण्डः धीरा युयुधिरे धृरि ।।१७२।। शिरः 'प्रहरणेनान्यो 'प्रपश्यमान्ध्यं प्रकृवंता । सर्वरोगसिराविद्यो द वृद्ध्वा 'परस्वयुद्ध' सः ।।१७३।। ह्यान् प्रतिक्कशीकृत्य' ध द स्तत्कपिशीर्षकम् । प्रयुध्यत पुनः सुष्ठु तदा दिगुणयद्रणम् ।।१७४।। जयोऽयात् सानुकस्ताववाविष्कृत्य यमाकृतिः । कण्ठीरविभवाष्ट्यः ह्यमस्युद्धतः 'र कृषा ।।१७४।। बाह्यन्तं र तमालोक्य कल्यान्तज्वालिभीवणम् । विवेश विद्विद्धक्रवाली वेलेव स्वबलाम्बुधिम् र ।।

से भयंकर हो रहा था ।।१६५।। उस युद्धमें पृथिवीपर जो भयंकर बाणोंका समूह पड़ा हुआ था उसमें तलवारोंकी परस्परकी चोटसे निकले हुए फुलिगोंसे अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी ।।१६६॥ घोड़े कोड़ोंकी चोटके पहले ही बाणोंके सामने दौड़ रहे थे सो ठीक ही है बयोंकि तेजस्वी पुरुष मर जाते हैं परन्तु पराभव सहन नहीं करते ।।१६७।। परस्पर एक दूसरेपर क्रोधित हो पिछले पैरोंसे खड़े हुए कितने ही घोड़े चिरकालतक इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो अपने स्वामीकी रक्षा ही कर रहे हों ॥१६८॥ उस समय ऊपर उठाई हुई और रुधिरसे रंगी हुई तलवाररूपी चंचल पत्तोंसे आकाशरूपी वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसपर फिरसे नवीन पत्ते निकल आये हों ।।१६९।। कहींपर खाली पीठ लिये हुए घोड़े इस प्रकार दौड़ रह थे मानो तलवारकी चोटसे बहुत दूर पड़े हुए अपने स्वामियोंके शिर ही खोज रहे हों ।।१७०॥ घोड़ोंको बिना सींगके पशु मानकर दयासे कोई नहीं मारता था परन्तु वे कोधित होकर दांत और खुरोंसे एक दूसरको मारते थे।।१७१।। उस युद्धमें कितने ही योद्धा कोधित होकर अखण्ड लोहेके डंडेके समान जिनमें बांसमात्र ही शेष रह गया है ऐसी तलवारोंसे चिरकाल तक मुद्ध करते रहे थे ।।१७२।। अन्य कोई योद्धा, अन्धा करनेवाली शिरकी चोटसे यद्यपि कुछ देख नहीं सक रहा था तथापि गलेकी पीछेको नसोंसे शिरको जुड़ा हुआ देखकर वह फिर भी युद्ध कर रहा था।।१७३।। उस समय कितने ही योद्धा अपने किपशीर्षक नामक धनुषसे घोड़ोंको. ताड़ित कर युद्धको द्विगुणित करते हुए अच्छी तरह लड़ रहे थे।।१७४॥ इतनेमें ही तलवार हाथमें लिये हुए जयकुमार अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ यमराज सरीखा आकार प्रकट कर और सिंहके समान घोड़ेपर सवार होकर क्रोधसे आगे बढ़ा ॥१७५॥ कल्पान्त कालकी अग्निके समान भयंकर जयकुमारको घोड़ेपर सवार हुआ देखकर शत्रुके घोड़ोंकी पंक्ति लहर के समान अपने सेनारूपी समुद्रमें जा घुसी ।।१७६।। जिनपर पताकाएं नृत्य कर रही हैं और

१ ज्वलित स्म । २ भूमावुपचिते । ३ आयुधस्याभिमुखम । ४ बद्धकुधः । ५ रक्षन्तः । ६ युद्धन्ते ल० । ७ –तास्त्रस–ल० । ६ स्वामिरिह्तपृष्ठाः । ६ न हिन्त स्म । १० ते च दत्त–ल० । ११ घ्निन्ति स्म । १२ वेणुमात्राविशिष्टस्वरूपेः । १३ कोक्षेयकेः । 'कोक्षेयको मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवत्' इत्यभिधानात् । १४ मस्तकघातेन । १५ किञ्चिदपि नालोकयन् । १६ गलस्य पश्चिमसिरान्तितः । १७ गल-पश्चिमभागं करस्पर्शेनालोक्य । १८ युयुधे । १६ सहायीकृत्य । 'प्रतिष्कशः सहाये स्याद् वार्ताहरपरागयोः' इत्यभिधानात् । २० चापविशेषः । धन्विन इत्यर्थः । २१ यमाकृतिम् ल० । २२ उद्यतासिः सन् । २३ अश्वमारोहयन्तम् । २४ प्रलयाग्निवदभयङ्करम् । २५ शत्रुवाजिसमूहः । २६ स्वसैन्यसागरम् ।

विरात् पर्याय'मासाद्ये प्रमृत्यत्केतवो रयाः । जिविभिव्योजिभिव्यूंद्धा प्राधावन् विद्विषः प्रति ॥१७७॥ निःशेवहे तिपूर्णेवु रयेषु रयनायकाः । तुलां 'जगर्जुरावह्य पिञ्जरं:' कुञ्जरादिभिः ॥१७६॥ चक्रसंबहुसिन्पिट्शवासुग्मांसकर्वमे । रयकटचाश्चरन्ति स्म तित्राब्धो मन्दपोतवत् ॥१७६॥ कृतासिप्रासवकादिसङ्काणं विणितकमाः । प्रकामन् कुच्छुकुच्छे, ण रणे रयतुरङ्गमाः ॥१८०॥ तवा सम्बद्धसंयुक्तसर्वायुषभृतं र रयम् । सङ्कम्य र बृषभं वार्त्वः समाक्ष्वपराक्षमः ॥१८१॥ पुरोज्वलत्समुत्सपं च्छरतीक्षणांशुमन्तिः । शत्रुमन्तमसं भिन्दन् बालार्कमजयज्ञयः ॥१८२॥ १४मण्डलाग्रसमुत्सृष्टदुष्टास्यः शस्त्रकर्मवित् । जयो भिषजमन्वयः शत्रुशाल्यं समुद्धरन् ॥१८२॥ ध्वजस्योपरि धूमो वा तेनाकृष्टो । तुरं सायकः । पपात तापमापाद्य सूच्यक्षशुभं द्विषाम् ॥१८४॥ ध्वजवण्डान् समाक्षण्डच विद्विषो प्रज्ञीतपौरुषान् । कुवन् सर्वान् सर्भ निर्वशान् सोमवंशध्यज्ञायते ॥१८५॥ ध्वजवण्डान् समाक्षण्डच विद्विषो तस्युम् ता इव । प्राणेनं प्राणिनः किस्नु मानप्राणा हि मानिनः ॥१८६॥ प्रज्ञलन्तं र ज्ञयं तं सोद्वनक्षमाः । सह सर्वेऽपि स्मिन्ते । स्म्रम्यनि शलभा ययाः ॥१८६॥ प्रज्ञलन्तं ते ज्ञयं तं सोद्वनक्षमाः । सह सर्वेऽपि स्मिन्ते । स्मर्वान शलभा ययाः ॥१८६॥

वेगशाली घोड़े जिनमें जुते हुए हैं ऐसे रथ चिरकालमें अपना नम्बर (बारी) पाकर शत्रुओं के प्रति दौड़ने लगे ॥१७७॥ रथोंके स्वामी, सम्पूर्ण शस्त्रोंसे भरे हुए रथोंपर सवार हो पिजरों में बन्द हुए सिंहोंकी तुलना धारण करते हुए गरज रहे थे।।१७८।। उस युद्धमें पहियोंके संघट्टन से पिसे हुए मुरदोंके खून और मांसकी की चड़में रथोंके समूह ऐसे चल रहे थे मानो किसी समुद्र में छोटी छोटी नावें ही चल रही हों ॥१७९॥ बरछा, तलवार, भाले और चक्र आदिसे भरे हुए युद्धक्षेत्रमें घायल पैरोंवाले रथके घोड़े बड़े कष्टसे चल रहे थे।।१८०।। उसी समय तैयार हुए तथा जुड़े हुए सब प्रकारके शस्त्रोंसे व्याप्त रथपर आरूढ़ होनेसे जिसका पराक्रम वृषभ राशिपर आरूढ़ हुए सूर्यके समान बढ़ रहा है, जिसके आगे चलते हुए बाणरूपी तीक्ष्ण किरणों का समूह प्रकाशमान हो रहा है और जो शत्रुरूपी अन्धकारको भेदन कर रहा है ऐसे उस जय-कुमारने उदय होता हुआ बाल-सूर्य भी जीत लिया था ।।१८१–१८२।। अथवा वह जयकुमार किसी अच्छे वैद्य या डाक्टरका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार वैद्य शस्त्रकी नोंकसे बिग़ड़ा हुआ खून निकाल देता है उसी प्रकार वह जयकुमार भी तलवारकी नोंकसे दुष्ट-शत्रुओंका खून निकाल रहा था, जिस प्रकार वैद्य शस्त्र चलानेकी क्रियाको जानता है उसी प्रकार वह जयकुमार भी शस्त्र चलानेकी किया जानता था और वैद्य जिस प्रकार शल्यको निकाल देता है उसी प्रकार जयकुमार भी शत्रुरूपी शल्यको निकाल रहा था ॥१८३॥ उसके द्वारा चलाये हुए बाण शत्रुओंको संताप उत्पन्नकर अशुभकी सूचना देते हुए धूमकेतुके समान उनकी ध्वजाओंपर पड़ रहे थे।।१८४।। उस समय शत्रुओंकी ध्वजाओंके दंडोंको खंड खंड कर सब शत्रुओं को पौरुप्रहीन तथा वंशरहित करता हुआ जयकुमार सोमवंशकी ध्वजाके समान आचरण कर रहा था ।।१८५।। जिनकी पताकाएं छिन्नभिन्न हो गई हैं ऐसे कितने ही शत्रु क्षणभरके लिये मरे हुएके समान खड़े थे सो ठीक ही ह क्योंकि प्राणोंसे ही प्राणी नहीं गिने जाते किन्तु अभिमानी मनुष्य अभिमानको ही प्राण समभते हैं।।१८६।। अच्छी तरह जलते हुए

सन्नद्धस्यन्वनाश्चण्डास्तदा हेमाङगदावयः । कोवण्डास्फालनध्वानिकद्धहरितः कृषा ॥१६६॥ ववर्षु वृद्धित्व वर्षे व वाणवृष्टि प्रति द्विषः । यावतः त्विषः । यावतः त्विषः । यावतः विष्यानन्ति विष्यानन्ति विष्यानन्ति । स्थन्य । स्यन्य । स्थन्य । स्यन्य । स्थन्य । स्यन्य । स्थन्य । स्य

और सबको जीतते हुए उस जयकुमारको सहन करनेके लिये असमर्थ होकर वे सब शत्रु उसपर इस प्रकार ट्ट पड़े मानो अग्निपर पतंगे ही पड़ रहे हों।।१८७।। इतनेमें ही जिनके रथ तैयार हैं, जो बड़े कोधी हैं, जिन्होंने कोधसे धनुष खींचकर उनके शब्दोंसे सब दिशाएं भर दी हैं और शत्रु जबतक अपने लक्ष्यतक पहुंचने भी न पाये थे कि तबतक ही जिन्होंने अपना सब उद्यम प्रकट कर दिखाया है ऐसे हेमांगद आदि राजकुमार शत्रुओंपर अग्नि वर्षाके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे।।१८८-१८९॥ वे अनन्तसेन आदिके बाणोंका समूह रोककर वायुके समान वेगवाले रथोंको रणरूपी समुद्रमें जहाजोंके समान दौड़ाने लगे ॥१९०॥ वे रथोंके घोड़े दोनों सेनाओं सम्बन्धी शस्त्रोंके संघट्टनसे उत्पन्न हुई अग्निपर पड़ रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी मनुष्य दूसरेका तेज कैसे सह सकता है ? ॥१९१॥ उस युद्धमें दोनों सेनाओं के शस्त्र एक दूसरेको खंड खंड कर देते थे, एक भी शस्त्र शत्रुओं तक नहीं पहुंचने पाता था सो ठीक ही है क्योंकि उनकी अस्त्रोंके चलानेकी कुशलता आश्चर्य करनेवाली थी ।।१९२॥ आक्चर्य है कि उन योद्धाओं के युद्ध करते हुए न तो कोई मरा था, न किसीको घाव लगा था, न किसीकी जीत हुई थी और न किसीकी हार ही हुई थी, और तो क्या उनका वह युद्ध भी युद्ध सा नहीं मालूम होता था ॥१९३॥ इस प्रकार बहुत समय तक युद्ध करके भी वे एक दूसरे को जीत नहीं सके थे सो ठीक ही है क्योंकि उन दोनों सेनाओं में जयकुमारके सिवाय और किसी को विजय प्राप्त होना दुर्लभ था ।।१९४।। उस समय यह सब देखकर मन ही मन हंसते हुए जयकुमारने चऋवर्तीके पुत्र-अर्ककीर्तिकी सब सेनाको लीलापूर्वक ही बाणोंसे ढक दी थी ।।१९५॥ अपनी सेनाको चेष्टा रहित देखकर चक्रवर्तीका पुत्र-अर्ककीर्ति अपने नेत्रोंकी कान्तिसे लाल कमलके दलकी कान्तिको जीतता हुआ अर्थात् कोधसे लाल लाल आंखें करता हुआ कहने लगा कि आज शत्रुकी जीत नहीं हो सकती, मेरी ही जीत होगी, में युद्धमें जयकुमारको मारकर संसारमें कल्पान्त कालतक टिकनेवाला शुद्ध यश स्थापित करूँगा तथा आज ही बढ़ते हुए नाथ-

१ दिशः । 'दिशस्तु ककुबः काष्ठा आशास्त्र हरितश्च ताः' । इत्यिभधानात् । २ रिथनः । ३ रणाङ्गणे अभिमुखं समागत्य मुख्यताम् । ४ न गच्छिन्ति स्म । ५ वायुवेगिनः । ६ अग्निम् । ७ जग्मुः । ५ अश्वाः । ६ अन्यत् । १० एकं शस्त्रमपि । ११ जबकुमारात् । १२ अभिशय्येत्यर्थः । १३ न । मे नो जयः इति दुर्ध्वनः । १४ जयकुमारम् । १५ विनाश्य । अविनाश्येति दुर्ध्वनः । १६ जयस्य लक्ष्मीः इति दुर्ध्वनः । १७ सुखमिति दुर्ध्वनः । 'आ०' प्रतौ असुखमिति दुर्ध्वनः ।

बुवन् स कल्पनाबुद्धिमिति रेस्वानिष्टसूचनम् । द्विपं प्रचोदयामास कृषेवाजयमात्मनः । ११६६॥

प्रितिवातसमृद्धृतपश्चाव्गतपतािककाः । मन्दं मन्दं मन्दं म्वणद्घण्टाः कृष्ठितस्वबलोत्सवाः ॥२००॥
संशुष्यद्द्यान निष्यन्द्वकटदीनाननिषयः । निर्वाणालातिनर्भासिनःशेषास्त्रभराक्षमाः ॥२०१॥

प्राष्योरणैः कृतोत्साहैः कृष्ण्यकुष्णे चोदिताः । रेण्याकन्दिमव कुर्वन्तः कृष्ठितैः कण्ठगितिः ॥२०२॥
भीतभीता र र युषोऽन्येश्य चिह्नेरशुभसूचिभिः । गजा गताजवाश्चेलुरचला इव जङ्गमाः ॥२०३॥

मन्दमन्दं प्रकृत्येव र मन्दा युद्धभयान्मृगाः । जग्मुनिहेंतुकं र भद्रास्तदत्राशुभसूचनम् र ॥२०४॥

विजिगीवोविपुण्यस्य वृथा प्रणिषयो ए यथा । तथाऽकंकीतंयन्तृणां ते ते गजेषु नियोजिताः ॥२०४॥

लङ्घयक्षेत्रयोदिष्त्या र पारिभद्रोद्गमच्छविम् । प्रकटभ्युकृटीबन्धसन्धानितशरासनः ॥२०६॥

रिप् कृपितभोगीन्द्रस्कुटाटोप र भयङ्करः । कृषेन्विलोक र नातप्तिविनाराचगोचरम् ॥२०७॥

गिरोन्द्रशिखराकारमारुह्य हरिविकमः । गजेन्द्रं विजयाद्धियं गर्जन्मेघ स्वरस्तदा ॥२०६॥

वंश और सोमवंशका छेदन करूंगा, विजयलक्ष्मी मुझे अभी वशकर सुखी करेगी, इस प्रकार अभिप्रायसे दुष्ट तथा अपना ही अनिष्ट सूचित करनेवाला वचन कहते हुए अर्ककीर्तिने क्रोधसे अपने पराजयके समान अपना हाथी आगे बढ़ाया ॥१९६-१९९॥ प्रतिकूल वायु चलनेसे जिनकी ध्वजाएं पीछेकी ओर उड़ रही हैं, जिनके घंटा धीरे धीरे बज रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेनाके उत्सवको कुंठित कर दिया है, गण्डस्थलके मदका निष्यन्द सूख जानेसे जिनके मुख की शोभा मिलन हो गई है, जिनकी शोभा बुभे हुए अलातचक्रके समान है, जो सम्पूर्ण शस्त्रींका भार धारण करनेमें असमर्थ है, उत्साह दिलाते हुए महावत जिन्हें बड़ी कठिनाईसे ले जा रहे हैं, जो कुण्ठित हुई कण्ठकी गर्जनासे मानो रुदन ही कर रहे हैं, जो युद्धसे तथा अशुभको सूचित करनेवाले अन्य अनेक चिह्नोंसे अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं और जिनका वेग नष्ट हो गया है ऐसे हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान चल रहे थे।।२००-२०३।। मन्द जातिके हाथी स्वभावसे ही मन्द मन्द चल रहे थे, मृग जातिके हाथी युद्धके भयसे धीरे धीरे जा रहे थे और भद्र जातिके हाथी बिना ही कारंण धीरे धीरे चल रहे थे परन्तु युद्धमें उनका धीरे-धीरे चलना अशुभको सूचित करनेवाला था ॥२०४॥ जिस प्रकार विजयकी इच्छा करने-वाले किन्तु पुण्यहीन मनुष्यके गुप्त सेवक व्यर्थ हो जाते हैं-अपना काम करनेमें सफल नहीं हो पाते हैं उसी प्रकार अर्ककीर्तिके लिये उन हाथियोंसे कही हुई महावत लोगोंकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही थों ।।२०५।। उधर जो अपने दोनों नेत्रोंकी कान्तिसे कल्पवृक्षके फूलकी कान्तिको जीत रहा है, जिसने अपनी भौंहोंकी रचनाके समान ही प्रकटरूपसे बाण चढ़े धनुषका आकार बनाया है, कोधित हुए महा सर्पके समान जिसका शरीर कुछ ऊपर उठा हुआ है और इसीलिये जो भयंकर है, जो अपने शत्रुको अपनी दृष्टि तथा तपे हुए बाणोंका निशाना बना रहा है, एवं सिंहके समान जिसका पराक्रम है ऐसा मेघस्वर जयकुमार उस समय गर्जता हुआ मेरकी शिखर के समान आकारवाले विजयार्घ नामके उत्तम हाथीपर सवार होकर, अनुकूल वायु चलनेसे

१ अभिप्रायदुष्टम् । २ निजानिष्ट । ३ अपजयम् । ४ प्रतिकूलवायुः । ५ मन्दमन्द-अ०, प०, सं०, इ०, ल० । ६ मदस्रवण । ७ नष्टोल्मुकसदृशः । ६ हस्तिपकैः । ६ कृतोद्योगैः । १० रोदनम् । ११ अधिकभीताः । १२ सङ्ग्रामात् । १३ स्वमावेनैव जडाः । मन्दा इति जातिभेदाश्च । १४ मृग-सदृशाः मृगजातयश्च । १५ भद्रजातयः । १६ मन्दगमनम् । १७ वाञ्छाः चराश्च । 'प्रणिधिः प्रार्थने चरे' इत्यभिधानात् । १८ गजारीहकाणाम् ।-कीर्तये नृणां ल० । १६ मनोरथाः । २० मन्दारकुसु-मच्छविम् । 'परिभद्रो निम्बतरुर्मन्दारः पारिजातकः ।' इत्यभिधानात् । २१ टोपो भयङ्करः ल०, म० । २२ निजालोकनान्येव अतप्ततीक्षणबाणास्तेषां विषयम् । २३ जयकुमारः ।

जिनकी ध्वजाओं के वस्त्र उड़कर आगेकी ओर जा रहे हैं, आक्रमण करते हुए सिंहके समान प्रसिद्ध पराक्रमवाले योद्धा जिनपर बैठे हैं, देदीप्यमान शस्त्रोंके समृहकी दीप्तिसे जिन्होंने समस्त दिशाओं के मुख प्रकाशित कर दिये हैं, बजते हुए नगाड़ों के बड़े बड़े शब्दों से बढ़ती हुई गर्जनाओं से जो भयंकर हैं, घंटाओं के मधुर शब्दों से जिन्हों ने तीनों लोक भर दिये हैं, तत्काल उठते हुए अहंकारसे जो सिंहोंको भी जीतना चाहते हैं और जो विजयकी सूचना करनेवाले हैं ऐसे हाथियों के साथ, प्रलय कालकी वायुसे उठी हुई समुद्रकी लहरोंको उल्लंघन करता हुआं युद्धकी उत्कंठा से आ पहुंचा ॥२०६–२१२॥ जिसमें बड़े बड़े हाथियोंके समूहका विस्तार ही बड़े बड़े काले बादल हैं, चारों ओरसे पड़ते हुए बाणोंके समूह ही मयूर हैं, ऊपर उठाई हुई तलवाररूपी बिज-लियोंकी चमकसे जो प्रकाशमान हो रहा है, अनेक नगाड़ोंके बड़े बड़े शब्द ही जिसमें मैघोंकी गंभीर गर्जनाएं हैं, नवीन रुधिरके प्रवाहरूपी जलसे जिसमें पृथ्वीतल भर गया है, बड़ी निर्देयता के साथ पड़ते हुए मुद्गर ही जिसमें वज़ोंका समूह है और फहराती हुई सफेद पताकाओंके समूहरूप बगलाओंसे जिसमें समस्त आकाश आच्छादित हो रहा है ऐसा वह युद्ध उस समय वर्षाऋतुकी सम्पूर्ण शोभाको पुष्ट कर रहा था।।२१३-२१६।। बहुत देरतक सब योद्धाओं के समूहसे घिरे हुए युद्धके मैदानमें दोनों सेनाओंके संब शस्त्रोंका अनेक बार व्यत्यय (अदला बदली) हुआ था ॥२१७॥ उस समय ऊपरका आकाश गीधोंके समहसे भर गया था, मध्य भाग फहराती हुई ध्वजाओं के वस्त्रोंसे भर गया था और पृथिवी दोनों सेनाओं के द्वारा छोड़े हुए शस्त्रोंसे भर गई थी ॥२१८॥ उसी समय जयलक्ष्मीको नवीन विवाहिता सुलोचना की नई सौत बनानेकी इच्छा करते हुए जयकुमारने अर्ककीर्तिको उद्देश्य कर अपना हाथी आगे बढ़ाया ।।२१९।। जिस प्रकार कर्मोंके भेद क्षपकश्रेणीवाले मुनिको रोकते हैं उसी प्रकार अष्टचन्द्र नामके विद्याधर जिनकी कि शक्ति पहले देखनेमें आई थी फिरसे सामने आकर

जयोऽपि सुचिरारप्राप्तप्रतिपक्षों व्यदीप्यलम् । 'लब्बेव रः धनं विह्नः 'उत्साहाग्निसक्षोच्छितः ॥२२१॥ तदोभयवलक्यातगर्जाद्विशिक्षरस्थिताः । योद्धुमारेभिरे राजराजितहाः परस्परम् ॥२२२॥ धन्योन्यरवनोद्भिक्षौ तत्र कौचिद् व्यसू गजौ । चिरं परस्पराधारौ आयातां यमलाद्विवत् ॥ समस्तः शरैश्च्छक्षा रेजुराजौ गजाधिपाः । क्षुद्रवेणुगणाकीर्णसञ्चरद् गिरिसिन्निभाः ॥२२४॥ दानिमौ मानिनस्तुद्धगाः 'कामवन्तोऽन्तकोपमाः । महान्तः सर्वसत्त्वेभ्यो न युद्धचन्तां कथं गजाः ।२२४॥ 'व्युगैमृं 'रगैरिवापात' मात्रभग्नेभयाद् द्विपः । स्वसैन्यमेव सद्धकुण्णं धिक् स्थौत्यं भीतचेतसाम् ॥२२६॥

निःशक्तीन्<sup>११</sup> शक्तिभिः<sup>१९</sup> शक्ताः<sup>१६</sup> १<sup>७</sup>शक्तांश्च कुरशक्तकान् ।

<sup>१८</sup>शक्तियुक्तानशक्तांश्च निःशक्तीन्<sup>१९</sup> धिग्धिगूनताम्<sup>२०</sup> ॥२२७॥

शस्त्रनिभिष्णसर्वाञ्जगा निमीलितविलोचनाः । सम्यक्<sup>२६</sup>संहृतसंरम्भाः सम्भावितपराक्रमाः ॥२२८॥

बुद्ध्येव<sup>१९</sup> बह्यपस्यञ्जकास्त्यक्तसर्वपरिच्छदाः । <sup>२१</sup>समत्याभुरस्ंच्छूरा<sup>२६</sup> निधाय हृदयेऽर्हतः ॥२२६॥

जयकुमारको रोकने लगे ॥२२०॥ जिस प्रकार बहुतसे इन्धनको पाकर वायुसे उद्दीपित हुई अग्नि देदीप्यमान हो उठती है उसी प्रकार उत्साहरूपी वायुसे बढ़ा हुआ वह जयकुमार भी बहुत देरमें शत्रुको पाकर अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था ।।२२१।। उस समय दोनों सेनाओं में प्रसिद्ध हाथी रूरी पर्वतों की शिखरपर बैठे हुए अनेक राजारूपी सिहोंने भी परस्पर युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया था ॥२२२॥ उस युद्धमें एक दूसरेके दांतोंके प्रहारसे विदीर्ण होकर मरे हुए कोई दो हाथी मिले हुए दो पर्वतों के समान एक दूसरे के आधारपर ही चिरकाल तक खड़े रहे थे ।।२२३।। चारों ओरसे बाणोंसे ढके हुए बड़े वड़े हाथी उस युद्धमें छोटे छोटे बांसों से व्याप्त और चलते हुए पर्वतोंके समान सुशोभित हो रहे थे।।२२४।। जो दानी हैं-जिनसे मद भर रहा है, मानी हैं, ऊंचे हैं, यमराजके समान हैं और सब जीवींसे बड़े हैं ऐसे भद्र जातिके हाथी मला क्यों न युद्ध करते ? ॥२२५॥ जिस प्रकार हरिण भयभीत होकर भागते हैं उसी प्रकार मृगजातिके हाथी भी प्रारम्भमें ही पराजित होकर भयसे भागने लगे थे और उससे उन्होंने अपनी ही सेनाका चूर्ण कर दिया था इससे कहना पड़ता है कि भीरु हृदयवाले मनुष्यों के स्थूलपनको धिक्कार हो ।।२२६।। शक्तिशाली (सामर्थ्यवान्) योद्धा अपने शक्ति नामक शस्त्रसे, जिनके पास शक्ति नामक शस्त्र नहीं है ऐसे शक्तिशाली (सामर्थ्यवान्) योद्धाओंको शक्तिरहित-सामर्थ्यहीन कर रहे थे और जिनके पास शक्ति नामक शस्त्र था किन्तु स्वयं अशक्त-सामर्थ्यरहित थे उन्हें भी शक्तिरहित-शक्ति नामक शस्त्रसे रहित कर रहे थे-उनका शस्त्र छुड़ा रहे थे इसलिये आचार्य कहते हैं कि ऊनता अर्थात् आवश्यक सामग्रीकी कमीको धिक्कार हो ॥२२७॥ जिनके समस्त अंग शस्त्रोंसे छिन्न भिन्न हो गये हैं, नेत्र बन्द हो गये हैं, जिन्होंने युद्धकी इच्छाका अच्छी तरह संकोच कर लिया है, जो अपना पराक्रम दिखा चुके हैं, जिन्होंने बुद्धिसे ही पल्यंकासन बांध लिया है और सब परिग्रह छोड़ दिये हैं ऐसे कितने ही

१ रन्धनम् इन्धनम् । लब्धेर्बद्धेन्धनं ल०, म०, अ०, प०, स०, इ०, द० । २ उत्साहवायुना समृद्धः । ३ राजराजमुख्याः । सिंहाः इति ध्वनिः । ४ विगतप्राणौ । ५ अन्योन्यावलम्बनौ । ६ यमकगिरिवत् । ७ सञ्चलद्गिरि—ल०, अ०, प०, स०, इ०, म० । ६ आरोहकानुकूला इत्यर्थः । ६ युद्ध्यन्ते ल० । १० मृगजातिमिः । भक्त्यान्वेषणीयैर्वा । ११ हरिणैरिव । १२ प्रथमदिशायामेव । १३ संचूर्णम-भवत् । १४ शक्त्यायुधरहितम् । १५ शक्त्यायुधैः । १६ समर्थाः । १७ समर्थान् । १८ शक्त्यायुध-युक्तान् । १६ शक्त्यायुधरहितान् । २० सामग्रीविकलताम् । २१ सम्यगुत्सृष्टसमारम्भाः । २२ मनसैव कृतपर्येङकासनाः । २३ सम्यक् त्यक्तवन्तः । २४ प्राणान् ।

शूरवीरोंने हृदयमें अर्हन्त भगवान्को स्थापन कर प्राण छोड़े थे।।२२८-२२९।। किसी योद्धा के आयुकी समाप्तिके समय क्रोध शान्त हो गया था और परमेष्ठियोंका स्मरण होने लगा था सो ठीक है क्योंकि अभ्याससे क्या क्या सिद्ध नहीं होता ? ॥२३०॥ जिनके हृदय बाणोंसे छित्र भिन्न हो गये हैं, मुँहसे रुधिरका प्रवाह बह रहा है, सियारोंने जिनकी अंतिड़योंकी तांतोंके अन्तभाग तकको खींच लिया है और जिनके हाथ पैर फट गये हैं ऐसे कितने ही योद्धा गीधोंके पं लोंकी हवासे मूच्छारिहत होकर कुछ कुछ सचेत हो गये थे और शुद्ध श्रद्धा धारणकर शूरगित-स्वर्ग गतिको प्राप्त हुए थे।।२३१-२३२।। चक्र नामक शस्त्रसे कटे हुए शूरवीरोंके प्रफुल्लित मुलरूपी कमलोंसे भरी हुई वह युद्धकी भूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जयकुमारकी विजयलक्ष्मीके नृत्योंसे ही सुशोभित हो रही हो ॥२३३॥ स्वामीके द्वारा पाये हुए आदर सत्कार आदि बड़े बड़े उपकारोंसे दबे हुए कितने ही सेवक लोग अपने प्राणों द्वारा स्वामीकी सेवाकर ऊऋण अवस्थाको प्राप्त हुए थे और कितने ही धन्य सेवक, अपने अपने प्राण देकर संतुष्ट हुए शत्रु राजाओंसे अपने स्वामियोंकी पूजा-प्रतिष्ठा कराकर कर्ज रहित हुए थे। भावार्थ-कितने ही सेवक लड़ते लड़ते मर गये थे और कितने ही शत्रुओंको मारकर कृतार्थ हुए थे ।।२३४-२३५।। जिन्होंने विजय प्राप्त करना छोड़ा नहीं है और जो अपनी बड़ी भारी कान्तिसे उल्काके समान जान पड़ते हैं ऐसे जयकुमारके छोड़े हुए वाण अष्टचन्द्र विद्याधरोंके पास बहुत शीघ्र एक साथ पड़ रहे थे ॥२३६॥ जयकुमारके द्वारा छोड़ी हुई शस्त्रोंकी पंक्तियों को उन विद्याधरोंने अपने विद्या वलसे रोक दिया था। इसलिये वे उन के चारों ओर जलती हुई खड़ी थीं और ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो चन्द्रमाओं के चारों ओर गोल परिधि ही लग रही हो ।।२३७।। उसी समय आदि सम्प्राट्-भरतके पुत्र अर्ककीर्तिने बड़े क्रोधसे सब विद्या-धरोंके अधिपति सुनिमसे कहा कि तुम समस्त शत्रुओंको नष्ट करो ॥२३८॥ और शत्रुओंके पराक्रमको नष्ट करनेवाला सुनिमकुमार भी अग्नि वर्षाके समान आकाशमें बाणोंके समूहकी

१ परिसमाप्तौ सत्याम् । २ रणे । ३ साध्यते ल० । ४ जम्बुकाक्वष्टपुरीतत्समूहाग्रा । अन्त्रगतशस्याग्रा वा । ५ तन्त्राग्रा—ट० । ६ विक्षिप्तपादपाणयः । ७ स्पृहाम् । ६ स्वर्गम् । इन्द्रियजमवतां गतिमित्यर्थः । ६ रणरङ्कगोऽन्विते—ल० । १० नर्तनाय । ११ जयकुमारस्य जयलक्ष्म्याः । १२ महोपकारातिशयाः । १३ ऋणप्राप्तिताम् । १४ शत्रुभूपालैः । १५ निजनृपतीन् । १६ ऋणवृद्धधनम् । ऋणाभिष्कान्तत्वम् । १७ जयकुमारेणोत्सृष्टाः । १६ अत्यक्तजयाः । १६ प्रदीप्त्योल्कोपमाः ल० । २० युगपत् । २१ जयकुमारेणाविद्ध । २२ शत्रुभिः । २३ अष्टचन्द्रान् परितः, मृगाङ्कान् परितः । २४ अर्ककीर्तिः । २५ शत्रून् । २६ विनाशय । २७ सुनिः ।

भीकराः किङकराकारा<sup>१</sup> 'रवस्तो रहविद्धमुक्ताः । कांस्कान् 'शृणाम नेतीव सुतीक्ष्याः 'शरकोऽप्रतन् ॥ 'भेघप्रभो जयादेशाव् इमेन्द्रं' वा मृगायियः । झाकस्य विक्रमी शस्त्रः 'आरौत्सीसं विहायसि ॥२४१॥ तमोऽन्निकलेशाविवद्याः सुनिभयोजिताः । तुष्छीकृत्यं स 'विविष्णव (?) सहसा भास्कराविधिः' २४२ जयपुष्योवयात्सद्यो विजिन्यं ' खचराथिपम् । सङ्ग्रामेऽ नृगुणे दं वे<sup>११</sup> 'श्कोविका बंहिमेति! न ॥२४३॥ प्रवृद्धप्रावृद्धारम्भसम्भृताम्भोधरावितम् । 'विस्तद्धप्र्यातेकपानीकं ' कौमारं ' जयमारक्षस्' ॥२४४॥ जयोऽन्यभिनुसीकृत्य विजयाद गजाथिपम् । धीरोद्धतं ' दवा प्राप्तं धीरोदास्तो 'ऽज्ञवीविवस् ॥२४४॥ न्यायकार्गः प्रवर्थन्ते सम्यक् सर्वेऽपि चिक्रणा । 'देववामेभिर्दुराचारंः ' कृतस्त्वं पारिपन्थिकः ' ॥२४६॥ वृद्धमांस्त्वं तवाहार्यवृद्धित्वमि (। प्रवर्था कृतार नीयसे 'पापस्तृतीयं' तद्विग्राहितम् । ॥२४६॥ वृद्धमांस्त्वं तवाहार्यवृद्धित्वमि (। प्रवर्था वृद्धमांस्त्वं तवाहार्यवृद्धित्वमि स्थापितो पृथा । सर्वतन्त्रक्षयो भर्तुः सहसा येन ' तावृद्धाः ॥२४॥।

वर्षा करने लगा ॥२३९॥ जो अत्यन्त भयंकर हैं, किंकरोंके समान काम करनेवाले हैं, बेगके कारण शब्द कर रहे हैं और जिन्होंने सब दिशाएं रोक ली हैं ऐसे वे तीक्ष्ण बाण हम किस किसको नष्ट नहीं करें ? अर्थात् सभीको नष्ट करें यही सोचकर मानो सब सेना पर पड़ रहेथे ॥२४०॥ जिस प्रकार सिंह हाथीपर आक्रमण करता है उसी प्रकार खूब पराक्रमी मेघप्रभ नामके विद्याधर ने जयकुमारकी आज्ञासे उस सुनिमपर आक्रमण कर उसे शस्त्रोंकें द्वारा आकाशमें ही रोक लिया ॥२४१॥ मेघप्रभने सुनिमके द्वारा चलाये हुए तमोबाण, अग्नि बाण, गजबाण और मेघ बाण आदि विद्यामयी वाणोंको सूर्य बाण, जल बाण, सिंह बाण और पवन बाण आदि अनेक विद्यामयी बाणोंसे तुच्छ समभकर बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया ॥२४२॥ इस प्रकार मेघप्रभ ने उस युद्धमें जयकुमारके पुण्योदयसे विद्याधरोंके अधिपति सुनिमको शीघ्र ही जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि दैवके अनुकूल रहनेपर छोटापन और बड़प्पनका व्यवहार नहीं होता है। भावार्थ-भाग्यके अनुकूल होनेपर छोटा भी जीत जाता है और बड़ा भी हार जाता है ।।२४३।। बढ़ी हुई वर्षऋतुके प्रारम्भमें इकट्ठी हुई मेघमालाके समान हाथियोंकी सेनाको उल्लंबनकर अर्ककीर्तिके पक्षके लोगोंने जयकुमारको रोक लिया ॥२४४॥ इधर धीर और उदात्त जयकुमारने भी अपना विजयार्घ नामका श्रेष्ठ हाथी क्रोधसे प्राप्त हुए धीर तथा उद्धत अर्ककीर्तिके सामने चलाकर उससे इस प्रकार कहना शुरू किया ॥२४५॥ वह कहने लगा कि चक्रवर्तीके द्वारा सभी न्याय मार्ग अच्छी तरह चलाये जाते हैं परन्तु इन दुरा-चारी लोगोंने तुभे उन न्यायमार्गीका शत्रु बना दिया है।।२४६॥ हे कुमार, यद्यपि तू बुद्धिमान है परन्तु आहार्य बुद्धिवाला होना अर्थात् दूसरे के कहे अनुसार कार्य करना यह तेरा दोष भी है। इसके सिवाय तूं पाप या पापी पुरुषोंके अनुकूल हो रहा है सो यह भी तेरा तीसरा दूषण है।।२४७।। इन पापी लोगोंने तेरे अन्त करणमें यह बड़ा भारी क्रोध व्यर्थ ही उत्पन्न कर दिया है जिससे भरत महाराजकी सब सेनाका ऐसा एक साथ क्षय हो रहा है ॥२४८॥

बाह्बोऽपरिहार्योऽपं ममां भवता सह । ब्रकीर्तिश्चावयो रिह्मझाक्रत्यस्थायिनी यु बभ् ॥२४६॥ चन्नी सुतेबु राज्यस्य योग्यं त्वामेव मन्यते । स्यात्तस्यापि मनःयोडा न वेत्यन्यायवर्तनात् ॥२४०॥ मेन्नोग्वृत्त्वायस्य मूमर्तुस्तवं चेतांस्ततः क्षणात् । दुव्हान् सखेचरान् सर्वान् बण्वाद्य भवतोऽर्वये ॥२४१॥ नागनाष्ट्रय मित्रव केतांस्ततः क्षणात् । ब्रन्यायो हि पराभूतिनं तत्त्यागो महीयतः ॥२४२॥ कुभार, समरे हानिस्तवेव महती मया । हत्त्यात्मानमनुष्मतः कः स तीक्षणासिना स्वयम् ॥२४२॥ अभव्य इव सद्धमंन् अवकार्येत्युवीरितन् । । १० श्राघातिवतुपारेभे गजेन सं ग्राधावम् ॥२४४॥ तदा जयोडवित्तवृद्धो गज्युद्धविद्यारदः । नवभिविजयाद्धेन वन्तवातैरपातयत् । ॥२४४॥ नवापि कुपितेभेन्द्रनववन्तहितक्षताः । अव्यच्याक्षकीर्तिनां प्रपेतुहंतवन्तिः ॥२४६॥ चिक्रद्भाः पुनः सेनापरितोऽयाव् अयुत्तया । १० त्वा तवायुर्वा १० रूक्षवहः १० स्वयमयद्यतः ॥२४७॥ सौद्धमर्कः खलस्तेको १० जयस्यावन्तवित्रवा । जयन् जयोव् गरेक्षच्छायां संहताक्षेववितिः ॥२४६॥ भौद्धमर्कः खलस्तेको १० जयस्यावन् वित्रव । जयन् जयोव् गरेक्षच्छायां संहताकोववितिः ॥२४६॥ भौदिनिकं खलस्तेको १० जयस्यावन्तवित्रवा । जयोयैः स्वाङ्गसंलग्नैः भिरत्यत्वत्वर्यास्वतिः ॥२४६॥ गत्यत्वाः १० ज्यस्यावन्तवा । प्रति । जयोयैः स्वाङ्गसंलग्नैः भगत्वत्वत्वत्वत्वतिः ॥२४६॥ गत्यत्वताः । भवति । जयोयैः स्वाङ्गसंलग्नैः भगत्वत्वत्वत्वत्वताः ॥२४६॥ गत्यत्वताः । भवति । जयोयैः स्वाङ्गसंलग्नैः भगत्वत्वत्वत्वत्वताः ।।२४६॥ गत्यत्वताः । भवति । जयोयैः स्वाङ्गसंलग्नैः भगत्वत्वत्वत्वताः ।।२४६॥ गत्यत्वताः । भवति । जयोयैः स्वाङ्गसंलग्नैः ।।२६०॥ गत्यत्वताः ।।२५६॥ भवत्वताः । भवति । स्वाङ्गसंलग्नैः भगति । भवति । स्वाङ्गसंलग्नैः ।।२४०॥ भवति ।।४०॥ भवति ।।२४०॥ भवति ।।२४०॥ भवति ।।२४०॥ भवति ।।४४॥ भवति ।।४४॥ भवत

मेरा आपके साथ जो युद्ध चल रहा है वह आज ही बन्द कर देने योग्य है क्योंकि इससे इम दोनोंकी कल्पान्तकाल तक टिकनेवाली अपकीर्ति अवश्य होगी ॥२४९॥ चऋवर्ती सब पुत्रों में राज्यके योग्य आपको ही मानता है, क्या आपके इस अन्यायमें प्रवृत्ति करनेसे उसके मनको पीड़ा नहीं होगी ? ।।२५०।। भरत महाराजके न्यायमार्गका द्रोह करनेवाले तुम्हारे इन सभी दुष्ट पुरुषोंको विद्याधरोंके साथ साथ बांधकर आज क्षणभरमें ही तुम्हें सौप देता हूँ ।।२५१।। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हाथीपर चढ़े हुए यहां क्षण भर ठहरिये क्योंकि महा-पुरुषोंका अन्याय करना ही तिरस्कार करना है, अन्यायका त्याग करना तिरस्कार नहीं है ॥२५२॥ हे कुमार, मेरे साथ युद्ध करनेमें तुम्हारी ही सबसे बड़ी हानि है क्योंकि ऐसा कौन सावधान है जो पैनी तलवारसे अपनी आत्माका स्वयं घात करे ॥२५३॥ जिस प्रकार अभव्य जीव समीचीन धर्मको नहीं सुनता उसी प्रकार जयकुमारके कहे हुए वचन अर्ककीर्तिने नहीं सुने और अपने हाथीसे जयकुमारके उत्तम हाथीपर प्रहार करवाना शुरू कर दिया ।।२५४।। उस समय हाथियोंके साथ युद्ध करनेमें अत्यन्त निपुण जयकुमार भी अधिक कोधित हो उठा, उसने अपने विजयार्ध हाथीके द्वारा दाँतोंके नौ प्रहारोंसे अर्ककीर्ति तथा अष्टचन्द्र विद्याधरों के नौ हाथियोंको घायल करवा दिया ॥२५५॥ अर्ककीर्ति तथा अष्ट चन्द्र विद्याधरोंके नौके नी ही हाथी कोधित हुए विजयार्घ हाथीके दांतोंके नौ प्रहारोंसे घायल होकर जमीनपर गिर पड़े ॥२५६॥ जिस समय जयकुमारने युद्धकी इच्छासे अर्ककीर्तिकी सेनाको चारों ओरसे घेरा उसी समय मानो उसकी आयुकी रक्षा करता हुआ ही दिन अस्त हो गया ॥२५७॥ जो अपनी कान्तिसे जासीनके फूलकी कान्तिको जीत रहा है, जिसने अपनी सब किरणें संकोच ली हैं, जो लाल लाल किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो जयकुमारने विद्याधरोंके प्रति जो बाण छोड़े थे वे सब ही विद्याधरोंके निकलते हुए रुधिरसे अनुरंजित होकर उसके शरीरमें जा लगे हों, जिसका सब प्रताप नष्ट हो गया है, जो कूर है और सबके नेत्रोंको अप्रिय है ऐसा वह दुष्ट

१ आहवः परि-ल०। २ युद्धे सित । ३ हन्तुमिच्छून् । ४ तिष्ठात्र ल०, इ०, प०, अ०, स०। ५ क्षणपर्य्यन्तम् । ६ वन्यायत्यागः । ७ महात्मनः । ८ बुद्धिमान् । ६ एवमुक्तवचनं श्रुत्वा । १० मारियतुम् । ११ अर्ककीर्तिः । १२-रघातयत् ल०, अ०, प०, स०, इ०। १३ अगमत् । १४ योद्ध-पिच्छ्या । १५ यदा इ०, अ०, प०। १६ इव । १७ रक्षतीति रक्षत् । १८ दिवसः । १६ जयकुमा-रस्य । २० कुसुम । २१ किरणैः । २२ जयकुमारसम्बन्धिभः । २३ स्रवत् । २४ दुःखकारिस्वभावः ।

श्चर्कंकीतिं स्वकीतिं वा मत्वा रोषेण भास्करः । ग्नस्तं 'जयजयस्यायात् कुर्वन् कालविलम्बनम् ॥२६१॥
"स्कृटालोकोऽपि "सव्वृत्तोऽप्यगावस्तमहपंतिः । ग्नाक्षित्य वारुणीं" रक्तः को न गच्छत्यघोगतिम् ॥
उवये विधतच्छायो विद्याप्य विद्यं प्रतापवान् । ११ विनेनेनोऽप्यनद्भ्यत् ११ कस्तिष्ठेत्तीव्रकरः परः ॥२६३॥
इतं ११ स्वच्छानि विच्छायं ११ तापहारीणि वा भृशम् । ब्रष्टुं सरांस्य निच्छन्ति १५ कञ्जाक्षीणि शुचा १५ ध्यधुः
१९ जयनिस्त्रिशनिस्त्रशनिपातपतितान् खगान् । १८ प्राविशिष्ठाक्षिणनीडानि १९ वीक्षितुं विक्षमाः खगाः १० २६ प्र
स प्रतापः प्रभा साऽस्य सा हि सर्वेक्यू ज्यता । पातः ११ प्रत्यहमर्कस्याप्यत्वव्यंः ११ कक्शी विधिः ११ ॥२६६॥
कीत्योपमानतां यातो यातोऽकंश्चेवद् श्यताम् । उपमेयस्य का वार्तत्यवादीद्विद्ववां गणः ॥२६७॥

सूर्य मानो जयकुमारके तेजको न सह सकनेके कारण ही कातर हो अपने करों-किरणोंसे (हाथों से) अस्ताचलको पकड़कर नीचे गिर पड़ा ॥२५८-२६०॥ वह सूर्य अर्ककीर्तिको अपनी कीर्ति मानकर कोवसे जयकुमारके जीतमें विलम्ब करता हुआ अस्त हो गया ॥२६१॥ जिसका आलोक प्रकाश (ज्ञान) स्पष्ट है और जो सद्वृत्त-गोल (सदाचारी) है ऐसे सूर्यको भी अस्त होना पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि वारुणी अर्थात् पश्चिम दिशा अथवा मद्यका सेवन करनेवाला ऐसा कीन है जो नीचेको न जाता हो-अस्त न होता हो-नरक न जाता हो। भावार्थ-जिस प्रकार मद्य पीनेवाला ज्ञानी और सदाचारी होकर भी नीच गतिको जाता है उसी प्रकार सूर्य भी प्रकाशमान और गोल होकर भी पश्चिम दिशामें जाकर अस्त हो जाता है।।२६२॥ उदय कालसे लेकर निरन्तर जिसकी कान्ति बढती रहती है और जो संसारमें व्याप्त होकर तपता रहता है ऐसा तीव्रकर अर्थात् तीव्र किरणोंवाला सूर्य भी जब एक ही दिनमें नष्ट हो गया तब फिर भला तीव्रकर अर्थात् अधिक टैक्स लगानेवाला और संताप देनेवाला अन्य कौन है जो संसारमें ठहर सके ।।२६३।। संतापको दूर करनेवाले स्वच्छ सरोवर अतिशय कान्तिरहित सूर्यको देखना नहीं चाहते थे इसलिये ही मानो उन्होंने शोकसे अपने कमलरूपी नेत्र बन्द कर लिये थे ।।२६४।। सब पक्षी अपने-अपने घोंसलोंमें इस प्रकार चले गये थे मानो वे जयकुमार की तीक्ष्ण तलवारकी चोटसे गिरे हुए विद्याधरोंको देखनेके लिये समर्थ नहीं हो सके हों ॥२६५॥ सूर्यका असाधारण प्रताप है, असाधारण कान्ति है और असाधारण रूपसे ही सब उसकी पूजा करते हैं फिर भी प्रतिदिन उसका पतन हो जाता है इससे जान पड़ता है कि निष्ठुर दैव तर्कका विषय नहीं है। भावार्थ- ऐसा क्यों करता है इस प्रकारका प्रश्न देवके विषयमें नहीं हो सकता है ॥२६६॥ उस समय विद्वानोंका समूह ऐसा कह रहा था कि जब अकेंकीर्तिके साथ उपमानता-को प्राप्त हुआ सूर्य भी अदृश्य हो गया तब उपमेयकी क्या बात है ? भावार्थ-अर्ककीर्तिके लिये सूर्यकी उपमा दी जाती है परन्तु जब सूर्य ही अस्त हो गया तब अर्ककीर्तिकी तो बात ही

१ निजनामधेयिमव । २ पीडया । ३ जयकुमारस्य । ४ व्यक्तोद्योतोऽपि । व्यक्तदर्शनोऽपीति ध्वनिः । 'आलोको दर्शनोद्योतौ' इत्यभिधानात् । ५ सद्वर्तुलमण्डलेऽपीति । सच्चारित्रोऽपीति ध्वनिः । ६ रिवः । ७ पिइचमाशाम् । मद्यमिति ध्वनिः । ५ अरुणः अनुरक्तश्च । ६ उद्गमे अभ्युदये च । १० कान्तिः पक्षे उत्कोचः । ''छाया स्यादातपाभावे प्रतिविम्बाकयोषितोः । पालनोत्कोचयोः कान्तिसच्छोभापंक्तिषु स्मृता'' इत्यभिधानात् । ११ दिवसेन च । इनः सूर्यः प्रभुश्च । 'इनः सूर्ये प्रभौ' इत्यभिधानात् । १२ अवृश्योऽभूत् । १३ सूर्यम् । १४ विगतकान्तिम् । १५ अतिच्छूनि । १६ दधित स्म । १७ जयकुमारस्य निशितास्त्रघातेन पिततान् । १६ प्रविष्टाः । १६ आत्मीयकुलायान् । 'कुलायो नीडम-स्त्रियाम् ।' इत्यभिधानात् । २० पक्षिणः । २१ पतनम् । २२ कूरः । २३ नियतिः कर्मे च ।

वुनिरोक्ष्यः 'कर्नस्तीक्ष्णैः सन्तप्तिनजमण्डलः । सलं कुवलयध्वंसी बुस्सुतो' बुर्मतिस्तुतः ॥२६८॥
निस्सहायो निरालम्बोऽप्यसोढां परतेजसाम् । 'सिंहराशिश्वलः कूरः सहसोष्डित्य' मूर्द्धगः" ॥२६६॥
पापरोगी परप्रेयों रिविवियममार्गगः । रक्तरुक्' सकलद्वेषी ' 'विविवाशोऽकमाप्रगः' ॥२७०॥
'सता बुवेन मित्रेण' गुरुणा' प्रयस्तमाश्रयत् । बहुवोषो' भिषावयें बुश्चिकित्स्य इवातुरः ' ॥२७१॥
तदा बलद्वयामात्याः श्रित्वा बद्धरुषौ नृपौ । इत्यथम्यं निशायुद्धम् सनुवद्यं न्यषेश्रयन् ॥२७२॥
ताभ्यां ' तत्रैव सा रात्रिनें सुमिष्टा रणाङ्गणे । भटतीव्रवणासहयवेदनारावभीषणे ॥२७३॥

क्या है ? ।।२६७।। जो बड़ी कठिनतासे देखा जाता है, अपनी किरणोंसे तीक्ष्ण-ऊष्ण है, जिसने अपना मण्डल भी संतप्त कर लिया है, जो कुवलय अर्थात् कुमुदोंका ध्वंस करनेवाला है, बड़े कष्टसे जिसका उदय होता है अथवा जिसका पुत्र-शनि दुष्ट है, दुर्बुद्धि लोग ही जिसकी स्तुति करते हैं, जो सहायरिहत है, आधाररिहत है, जो चन्द्र आदि ज्योतिषियोंका तेज सह नहीं सकता, सिंह राशिपर है, चंचल है, क्रूर है, सहसा उछलकर मस्तकपर चलता है, पाप रोगी है, दूसरेके सहारेसे चलता है, विषममार्ग-आकाशमें चलता है, रक्तरक्-लाल किरणोंवाला है, सकल-कलासहित-चन्द्रमाके साथ दोष करनेवाला है, दिशाओंको बढ़ानेवाला है और पैररहित-अरुण नामका सारथि जिसके आगे चलता है, ऐसा सूर्य, बुधग्रह और गुरु (बृहस्पित ग्रह) नामके सज्जन मित्रोंके साथ होनेपर भी अच्छे अच्छे वैद्य भी जिसका इलाज नहीं कर सकते ऐसे बहुदोषी-अनेक दोषवाले (पक्षमें रात्रिवाले) रोगीके समान अस्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट होनेके कारण जिपकी ओर कोई देख भी नहीं सकता है, जो अधिक टैक्स वसूल करनेके कारण तीक्ष्ण है, जो अपने परिवारके लोगोंको भी संताप देनेवाला है। कुवलय अर्थात् पृथिवीमण्डलका खूब नाश करनेवाला है, जिसका पुत्र खराब है, मूर्ख ही जिसकी स्तुति करते हैं, जो सहायक मित्रोंसे रहित है, दुर्ग आदि आधारोंसे रहित है, अन्य प्रतापी राजाओं के प्रतापको सहन नहीं करता है, सिंह राशिमें जिसका जन्म हुआ है, चञ्चल है, निर्दय है, जरा-जरा सी बातोंमें उछलकर शिरपर सवार होता है-असहनशील है, बुरे रोगोंसे घिरा हुआ है, दूसरेके कहे अनुसार चलता है, विषम मार्ग-अन्याय मार्गमें चलता है, रक्तरुक्-जिसे खूनकी बीमारी है, जो सबके साथ द्वेष करता है, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है और बिना ऋमके प्रत्येक कार्य में आगे आगे आता है, ऐसे अनेक दोषवाले राजाका लाइलाज रोगीकी तरह बुद्धिमान् मित्र और सज्जन गुरुके साथ होनेपर भी नाश होना ही है ॥२६८-२७१॥ उस समय दोनों सेनाओं के मंत्रियोंने कोधित हुए उन दोनों राजाओं के पास जाकर रात्रिमें युद्ध करना अधर्म है ऐसा नियम कर उन्हें युद्ध करनेसे रोका ॥२७२॥ उन दोनोंने योद्धाओंके तीव्र घावोंकी असहच वेदनाजनित चिल्लाहटसे भयंकर उसी रणके मैदानमें रात्रि व्यतीत करना अच्छा समभा

१ —स्तीक्ष्णाः अ०, प०, स०, इ०, ल०। २ कष्टोत्पत्तिः अशोभनपुत्रश्च। ३ व्यसोढा ट०। ४ प्रदीपानां शत्रूणां च तेजसाम्। ५ सिंहराशिस्थितः। ६ ऊर्ध्वंगो भूत्वा। ७ शिरसा गच्छन्। ८ कृष्ठरोगी। ६ रक्तिकरणः। रक्तरोगी च रक्तानां घातको वा। १० चन्द्रद्वेषी सकलजनद्वेषी च। ११ विद्वतिदक् विद्वतिभिलाषश्च। १२ अनूर्वग्रगामी। 'सूरसूतोऽरुणोऽनूरुः' इत्यभिघानात्। अक्रमाग्रगामी च। १३ उत्कृष्टेन विद्यमानेनेति च। १४ सोमसुतेन। विदुषा च। १५ बृहस्पतिना, उपदेशकेन सहितोऽ-पीत्यर्थः। १६ प्रचुररात्रिः। वातदोषवांश्च। १७ व्याघिपीडित। १८ निर्वन्धं कृत्वा। १६ वर्कं-कीर्तिजयकुमाराभ्याम्।

प्रतीची येन' जार्ये अस्प 'अगिलसमहस्करम् । इति सन्ध्याच्छलेना'हस्तत्र' कोपिनवागतम् ॥२७४॥ सण्ये सम्पर्कमर्के कर्त् लोचनगोचरे । इवं वेलेति वा सन्ध्याप्र्यम्बगादासिन्नहा ॥२७४॥ 'अगादहः ' पुरस्कृत्य मामकों रात्रिगामिना । तेन ' प्यक्चात्कृतेऽतीव शोकात् सन्ध्या व्यक्तियतं ॥२७६॥ तमः सर्व ' तदा व्यापत् विकल्लीनं गृहादिषु । शत्रुशेषं न कुर्वत्ति तत एव विक्रमणः ॥२७७॥ अवकाशं प्रकाशस्य यथात्मानमधात् पुरा । तथैव तमसः पश्चाद् धिक्षमहस्वं विहायसः ' ॥२७६॥ ' पत्मोबलान् प्रवीपाविप्रकाशाः प्रविविधिरे । जिनेनेव विनेनेन' कलौ कष्टं कुलिक्रगिनः ॥२७६॥ तमोविमोहितं विद्वं ' प्रबोधयितुमृद्धतः । विधिनेव सुधाकुम्भो ' दौवंणों विषु रखयौ ॥२६०॥ चन्द्रमाः ' करनालीभः प्रपिबद् बहलं तमः । वृद्धकासं क्यं हात् धूमपानिमवाचरन् ॥२६१॥ निःशेषं नाशकद्वन्तं ध्वान्तं हरिणलाञ्च्छनः । ' अश्चाद्यमण्डलो हत्याक्तिष्ठतापः कथं रिपून् ॥२६२॥ विधुं तत्करसंस्पर्शाद् भूशमासन् विकासिभः । सरस्यो ह्लावयत्यो वा मृद्धा कुमुदलोचनः ॥२६३॥ विधुं तत्करसंस्पर्शाद् भूशमासन् विकासिभः । सरस्यो ह्लावयत्यो वा मृद्धा कुमुदलोचनः ॥२६३॥

॥२७३॥ संघ्याके बहानेसे दिन लाल लाल हो गया, मानो जिससे में पैदा हुआ हूँ उस सूर्यको यह पिश्चम दिशा निगल रही है यही समफकर मानो उसे कोध आ गया हो ॥२७४॥ में सबके देखते हुए सूर्यके साथ सम्बन्ध करनेके लिये लिजित होती हूँ यही समफकर मानो संध्याकी बेला भी शरीर धारणकर सूर्यके पीछे पीछे चली गई ॥२७५॥ सूर्य जब दिनके पास गया था तब मुफ्ते आगे कर गया था परन्तु अब रात्रिके पास जाते समय उसने मुफ्ते पीछे छोड़ दिया है इस शोकसे ही मानो संध्या वहीं विलीन हो गई थी ॥२७६॥ दिनके समय जो अधकार किन्हीं गुफा आदि स्थानोंमें छिप गया था उस समय वह सबका सब आकर फैल गया था सो ठीक ही है क्योंकि चतुर लोग इसलिये ही शत्रुको बाकी नहीं छोड़ते हैं—उसे समूल नष्ट कर देते हैं ॥२७७॥ आकाशने जिस प्रकार पहले प्रकाशके लिये अपनेमें स्थान दिया था उसी प्रकार पिछेसे अन्धकारके लिये भी स्थान दे दिया इसलिये आचार्य कहते हैं कि आकाशके इस बड़प्पनको धिक्कार हो। भावार्थ—बड़ा होनेपर भी यदि योग्य-अयोग्यका ज्ञान न हुआ तो उसका बड़प्पन किस कामका है ? ॥२७८॥ जिस प्रकार कलिकालमें जिनेन्द्रदेवके न होने से अज्ञानके कारण अनेक कुलिङ्गियोंका प्रभाव फैलने लगता है उसी प्रकार उस समय सूर्यके न होनेसे अन्धकारके कारण अनेक दीपक आदिका प्रकाश फैलने लगा था ॥२७९॥

इतनेमें चन्द्रमाका उदय हुआ जो ऐसा जान पड़ता था मानो अन्धकारसे मोहित हुए समस्त संसारको जगानेके लिये विधाताने अमृतसे भरा हुआ चांदीका कलका ही उठाया हो ॥२८०॥ उस समय चन्द्रमा अपनी किरणरूपी नालियोंके द्वारा गाढ अन्धकारको पी रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिसमें खाँसी बढ़ी हुई है ऐसे क्षय रोगका नाश करनेके लिये धूम्प्रपान ही कर रहा हो ॥२८१॥ चन्द्रमा सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका था सो ठीक ही है क्योंकि जिसका मण्डल अशुद्ध है और जो प्रतापरहित है वह शत्रुओंको कैसे नष्ट कर सकता है ? ॥२८२॥ तालाबोंमें चन्द्रमाके किरणोंके स्पर्शसे कुमुद खूब फूल रहे थे और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कुमुदरूपी नेत्रोंके द्वारा चन्द्रमा

१ अहस्करेण । २ प्रादुर्भवामि । ३ गिलति स्म । ४ दिवसः । ५ प्रतीच्याम् । ६ ह्रीवती भवानि । ७ द्विष्टिविषये प्रदेशे । बहुजनप्रदेशे इत्यर्थः । ५ स्वीकृतशरीराः । ६ आगच्छिति स्म । १० दिवसम् । ११ पृष्ठे कृताहमिति । १२ विलयं गता । १३ सर्वेत्र विश्वं जगत् । १४ आकाशस्य । १५ तिमिरप्रावल्यात् । पक्षे आकाशसामर्थ्यात् । १६ प्रकाशन्ते स्म । १७ रविणा । १८ मूढीकृतम् । १६ जगत् । २० सीवर्णः । २१ किरणनालीभिः । २२ कृत्सितगतिम् वृद्धप्रकाशं चा । २३ क्षयव्याविष् । २४ कलंकयुतमण्डलः । शत्रुसहितमण्डलश्च । २४ मुदं नयन्ति वा ।

उत्थितः 'पिलकोऽस्माकं विषुर्गण्डस्य' बोपरि । का 'जीविकेति 'निविण्णाः प्रायः 'प्रोवितयोवितः २८४ लक्ष्यन्त्रवलस्योक्ष्यंः स्मरस्य परितोविणः । प्रदृहास इवाशेषं साकत्वन्त्रालपोऽतत् ।।२८४॥ स्ट्डो रामाङकुरिक्तो प्रम्लानो भानुभानुभिः । तका चित्रकया 'प्राच्यवृष्टयेवावर्द्धताङगिमाम् ॥२८६॥ 'विण्डतानां तथा ताको नाभूव् भास्कररिक्षभिः । यथांशुभिक्तु वारांशोविचित्रा त्रव्यशक्तयः ॥२८७॥ वण्डमावेव' कान्तानां' ज्वलितो मदनानलः । ''जाज्वलीत्ययमे 'देने' स्यत्यजन्मधु' काश्चम ॥२८८॥ वृथाभिमानविष्वंसी नापरं मधुना विना । कलहान्तरिताः काश्चित्सलीभिरितपायिताः । ।।२८८॥ प्रेम नः ' हिन्नं नेतत् किमनेनेति ' काश्चन । दूरावेचात्यजन् स्निग्धाः श्राविका वाऽऽसवाविकम् ' ।२६०। मधु द्वितृणितस्वावु' पीतं कान्तकरापितम् ' । कान्ताभिः ' कामवुर्वारमातङगमदवर्द्धनम् ॥२६१॥ इत्याविभीवितामङगरतास्ताः प्रियसङगमात् । प्रीति वान्गोचरातितां स्वीचभुवंकवीक्षणाः ।।।२६२॥

को हर्षसे प्रसन्न ही कर रहे हों। विशेष-इस श्लोकमें सरसी शब्दके स्त्रीलिङ्ग होने तथा कर शब्दके शिलष्ट हो जानेसे यह अर्थ ध्वनित होता है कि जिस प्रकार स्त्रियां अपने पतियोंके हाथका स्पर्श पाकर प्रसन्न हुए नेत्रोंसे उन्हें हर्षपूर्वक आनंदित करती हैं उसी प्रकार सरिसयां भी चन्द्रमाके कर अर्थात् किरणोंका स्पर्श पाकर प्रफुल्लित हुए कुमुदरूपी नेत्रोंसे उसे हर्षपूर्वक आनन्वित कर रही थीं ।।२८३।। प्रायः विरिहणी स्त्रियां यह सोच-सोचकर विरक्त हो रही थीं कि यह चन्द्रमा हमारे गालपर फोड़ेके समान उठा है अर्थात् फोड़ेके समाम दु:ख देनेवाला है इसलिये अब जीवित रहनेसे क्या लाभ है ? ।।२८४।। जिसे चन्द्रमाका बल प्राप्त हुआ है और इसीलिये जो जोरसे संतोष मना रहा है ऐसे कामदेवके अट्टहासके समान चन्द्रमाका गाढ प्रकाश सब ओर फैल गया था।।२८५।। मनुष्योंके हृदयमें उत्पन्न हुआ जो रागका अंकूरा सूर्यकी किरणोंसे मुरझा गया था वह भारी अथवा पूर्व दिशासे आनेवाली वर्षाके समान फैली हुई चाँदनीसे उस समय खूब बढ़ने लगा था।।२८६।। खण्डिता स्त्रियोंको सूर्यकी किरणोंसे वैसा संताप नहीं हुआ था जैसा कि चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे हो रहा था सो ठीक ही है क्यों कि पदार्थों की शक्तियां विचित्र प्रकारकी होती हैं।।२८७।। प्रिय पतिके बिरहसे ही जो कामरूपी अग्नि जल रही थी वह इस मद्यसे ही जल रही है ऐसा समभकर कितनी ही विरहिणी स्त्रियोंने मद्य पीना छोड़ा दिया था ॥२८८॥ मद्यके सिवाय व्यर्थके अभिमानको नष्ट करने-नाला और कोई पदार्थ नहीं है यही सोचकर कितनी ही कलहान्तरिता स्त्रियोंको उनकी सखियोंने खूब मद्य पिलाया था ॥२८९॥ हमारा यह प्रेम बनावटी नहीं है इसलिये इस मद्यके पीनेसे क्या होगा ? यही समभकर कितनी ही प्रेमिकाओंने श्राविकाओंके समान मद्य आदिको दूर से ही छोड़ दिया था ॥२९०॥ कितनी ही स्त्रियां कामदेवरूपी दुर्निवार हाथीके मदको बढ़ाने-वाले स्वादिष्ट मद्यको पतिके हाथसे दिया जानेके कारण दूना पी गई थीं ॥२९१॥ इस प्रकार जिनके कामका रस प्रकट हुआ है और जिनकी दृष्टि कुछ-कुछ तिरछी हो रही है ऐसी स्त्रियाँ

१ पिटको ल०, अ०, इ०, स०, प०। पिटकः स्फोटकः। 'विस्फोटः पिटकस्त्रिषु' इत्यभि धानात्। २ गलगण्डस्य । 'गलगण्डो गण्डमाला' इत्यभिधानात्। ३ जीवितम्। ४ उद्देगपराः। दुःखे तत्पराः इत्यर्थः। १ विमुक्तभर्तृकाः स्त्रियः। ६ व्याप्नोति स्म। ७ प्रथमवृष्टचा। ८ विरिह्णीनौ योषिताम्। १ चन्द्रस्य। १० वियोगात्। ११ प्रियतमानां पुंसाम्। १२ भृशं ज्वलति। १३ दावाग्निः। १४ मध्येन। १६ मद्यापानं कारिताः। १७ अस्माकम्। १८ मध्येन। १६ मद्यादिकम्। २० त्रिगुणितं स्वाद् इत्यपि पाठः। २१ प्रियतमकरेण दत्तम्। २२ कामदुःसूरः – ट०। पूरियतुमशक्यः। २३ दामलोकनाः।

तत्र का चिव् प्रियं वीक्य' कयाशेषं द्विषच्छरेः' । स्वयं का मशरेरक्षताङ्गगी चित्रमभूव् व्यसुः' ॥२६३॥ 'कतरेनु पलक्याङ्गं वीक्य कान्तमजानती । परा परासुतां' 'प्रापक्तात्वाऽऽत्मिविहतन्नणेः" ॥२६४॥ मया निवारितोऽप्याया' वीरलक्ष्मीप्रियः प्रिय । तत्कठोरन्नणरेवं' जातोऽसीति मृता' परा ॥२६४॥ मां निवार्य सहायान्तीं कीर्तिः स्वीकर्तुमागमः' । निमंत्निति विपयंस्तो<sup>१२</sup> जानन्नपि बहिश्चरोम् ॥२६६॥ वियता तत्रैव सा कीर्तिः कि <sup>१३</sup>वदन्ति <sup>१४</sup>नरोऽन्तरम् । इति सासू<sup>१५</sup> यमुक्तवाऽन्या <sup>१५</sup>प्रायासीत् <sup>१७</sup>प्रियपद्धतिम् न कि निवारिताऽप्यायां<sup>१८</sup> त्वया सार्वं विचेतना<sup>१८</sup> । सिन्नषो मे किमेवं त्वां नयन्ति गणिकाषमाः ' ॥२६८ १५ अस्तु कि <sup>२२</sup>यातमद्यापि तत्र प्रते त्वां न हराणि किम् । विलप्येवं कलालापा काचित् प्रजन्तानुगाऽभवत् २६६ शरिनिभिन्नसर्वाङ्गः कीलितासुरिवापरः । कान्तागमं प्रतीक्यास्त लोचनस्थितजीवितः ॥३००॥ कोपदच्दिवमुक्तौच्छं कान्तमालोक्य कामिनी । वीरलक्ष्म्या कृतासूया क्षणकोपाऽसुमत्यजत् ॥३०१॥ हिद निभिन्ननाराचो मत्वा कान्तां हृदि वियताम् । हा मृतेयं वराकीति वर्षाणान् किच्चव् व्यसर्जयत् ॥३०१॥

पतिके समागम होनेसे वचनातीत आनन्दका अनुभव कर रही थीं ॥२९२॥ उन स्त्रियोंमेंसे कोई स्त्री अपने पतिको शत्रुओंके बाणोंसे मरा हुआ देखकर आश्चर्य है कि कामके बाणोंसे शरीर क्षत न होनेपर भी स्वयं मर गई थीं ॥२९३॥ अन्य कोई अजान स्त्री वावोंसे जिसके अंग उनांग ठीक-ठीक नहीं दिखाई देते ऐसे अपने प्रिय पतिको देखकर और उन्हें अपने द्वारा ही किये हुए घाव समभकर प्राणरहित हो गई थीं ।।२९४।। हे प्रिय, तुम्हें वीर लक्ष्मी बहुत ही प्यारी थी इसीलिये मेरे रोकनेपर भी तुम उसके पास आये थे अब उसी वीरलक्ष्मीके कठोर घात्रोंसे तुम्हारी यह दशा हो रही है यह कहती हुई कोई अन्य स्त्री मर गई थी।।२९५॥ हे त्रिय, मैं उसी समय आपके साथ आ रही। थी परन्तु आप मुभे रोककर कीर्तिको स्वीकार करनेके लिये यहाँ आये थे, यद्यपि आप यह जानते थे कि कीर्ति सका बाहर घूमनेवाली (स्वैरिणी-व्यभिचारिणी) है तथापि यह शुद्ध है ऐसा आपको भ्रम हो गया, अब देखिये, वह कीर्ति वहीं रह गई, हाय, क्या मनुष्य हृदय अथवा विरहको जानते हैं ? इस प्रकार ईर्ष्याके साथ कहकर अन्य कोई स्त्री अपने पतिके मार्गपर जा पहुँची थी अर्थात् पतिको मरा हुआ देखकर स्वयं भी मर गई थी ।।२९६-२९७।। हे प्रिय, रोकी जाकर भी मैं मर्खा आपके साथ क्यों नहीं आई ? क्या मेरे समीप रहते ये नीच वेश्याएँ (स्वर्गकी अप्सराएँ) इस प्रकार तुम्हें ले जातीं ? खैर, अब भी क्या गया ? क्या मैं वहाँ उनसे तुम्हें न छीन लूँगी ! इस प्रकार विलाप कर मञुर स्वरवाली कोई स्त्री अपने पतिकी अनुगामिनी हुई थी अर्थात् वह भी मर गई थी ॥२९८-२९९॥ जिसका सब शरीर बाणोंसे छित्र भिन्न हो गया है, और इसलिये ही जिसके प्राण कीलितसे हो गये हैं तथा नेत्रोंमें ही जिसका जीवन अटका हुआ है ऐसा कोई योद्धा अपनी स्त्री के आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था ।।३००।। जिसने क्रोधसे अपने ओठ डसकर छोड़ दिये हैं ऐसे अपने पतिको देखकर क्षणभर कोध करती और वीरलक्ष्मीके साथ ईर्ष्या करती हुई किसी अन्य स्त्रीने अपने प्राण छोड़ दिये थे ।।३०१।। जिसके हृदयमें बाण घुस गया है ऐसे किसी योद्धाने

१ वार्तयेवाविशिष्टं प्रियं श्रुत्वेत्यर्थः । २ वैरिणां बाणै इपलक्षितम् । ३ विगतप्राणः । ४ व्रणैः । ५ पञ्चत्वम् । ६ प्राप ल०, अ०, स०, इ०, प०। ७ आत्मना नखदन्तकृतव्रगौः । द आगमः । ६ वीरलक्ष्म्या निष्ठुरम् । १० ममार । ११ आगच्छः । १२ वैपरीतं नीतः । वञ्चित इत्यर्थः । १३ विदन्ति ल०। १४ नरः मनुष्याः अन्तरं विरहम् । नरोत्तरिमिति पाठे उत्तमपुष्पम् । १५ असूया सहितं यथा भवित तथा। १६ आगात् । १७ प्रियतमस्य मार्गम् । मृतिमित्यर्थः । १८ आगच्छम् । १६ वराक्यहम् । २० अमुख्यदेवस्त्रियः । २१ भवतु वा। २२ गमनम् । २३ स्वर्गे । २४ अपि तु हराण्येव । २५ प्रियतमस्यानुगामिन्यभूत् । कान्तास्मरणेन स्मरविशोऽभूवित्यर्थः । २६ सद्यः प्राणान् व्यसर्जयत् ल० ।

कारतिकार्यकार्य व्यत्सको मेनुमानतः । काम्सा विक्तापरं कम्नुस्तद्वस्तावहृतापरम् ॥३०३॥ कच्छे 'वालिकाणितः प्रेमकोकाभ्यां प्रियया परः । ध्यात्वा तां त्यक्तवेहोऽणात् निर्वाणं सम्राजस्तवा ॥३०४॥ इवः स्वर्णे कि किमनेव सक्तामो नी न संशयः । तन्न त्वं बहुकान्तोऽख रमेज्येत्वाह सम्तन् ॥ काम वाज्यमून वासोऽस्तु कि तया विक्तयावयोः । वियोगः क्वापि नास्तीति कान्ता कान्तमत्वंबत् ॥३०६॥ 'तत्रतो वीरलक्ष्मीं च कीर्तिं वैहि विरायुवा । हन्तु मामेव कामोऽयमिति कान्ताऽववद्ववा ॥३०६॥ जयस्य विजयः प्राणेस्तवैवत् विनिध्वतम् । "सम्रतावद्य यास्यावो विविधत्यक्षवीत् परा ॥३०६॥ शराः पौष्पास्तव त्वं च "संयुक्तेव्वतिशीतलः" । तत्र विकातसारोऽसि पुष्वेष्यो भयं तव ॥३०६॥ श्रायसाः सम्रत्वाः काम त्वमप्यस्माकमन्तकः । इति कामं समृद्दिश्य खण्डिताः स्वगतं जगुः विश्वार । स्वर्ते विविदित सँल्लापैः अगुः ।३१०॥ सा रात्रिरिति सँल्लापैः "अप्रेमप्राणेरनीयत । तावत् सन्ध्याऽगता रागाव् राक्षसीवेकितुं रणम् ॥३११॥

अपनी स्त्रीको अपने हृदयमें स्थित मानकर तथा हाय, यह बेचारी इस बाणसे व्यर्थ हो मरी जा रही है ऐसा समभकर शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ दिये थे।।३०२।। जिसका सब शरीर शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है ऐसे किसी अन्य योद्धाको यमराज लेनेके लिये आ गया था परन्तू स्त्रीकी चिन्तामें लगे हुए उसे कामदेवने यमराजके हाथसे छुड़ा लिया था ॥३०३॥ प्रेम और शोक्के कारण अपनी स्त्रीके द्वारा गलेसे आलिंगन किया हुआ कोई घावसहित योद्धा उसी प्रिया का ध्यान कर तथा शरीर छोडकर उसीके साथ मर गया ।।३०४।। किसी योद्धाने वृत धारण कर लिये थे इसलिये उसकी स्त्री उससे कह रही थी कि कल स्वर्गमें न जाने क्या क्या होगा ? इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि हम दोनोंका समागम यहाँ हो सकता है, चूँ कि तुम्हें स्वर्गमें बहुत सी स्त्रियाँ मिल जायँगी इसलिये में आज यहां ही कीड़ा करूंगी ॥३०५॥ हम दोनोंका निवास चाहे यहां हो, चाहे परलोकमें हो, उसकी चिन्ता ही नहीं करनी चाहिये। क्योंकि हम लोगों का वियोग तो कहीं भी नहीं हो सकता है इस प्रकार कहती हुई कोई स्त्री अपने पतिको संतुष्ट कर रही थी।।३०६।। कोई स्त्री क्रोधपूर्वक अपने पतिसे कह रही थी कि तुम तो व्रत धारण कर वीर लक्ष्मी और कीर्तिको प्राप्त होओ-उनके पास जाओ, दीर्घ आयु होनेके कारण यह कामदेव मुभे ही मारे ॥३०७॥ कोई स्त्री अपने पतिसे कह रही थी कि यह निश्चित है कि जयकुमारकी जीत तेरे ही प्राणोंसे होगी और व्रतोंके धारण करनेवाले हम दोनों ही आज स्वर्ग जावेंगे ।।३०८।। खण्डिता स्त्रियां कामदेवको उद्देश्य कर अपने मनमें कह रही थीं कि अरे काम, संयोगी पुरुषोंपर पड़ते समय तेरे बाण फूलोंके हो जाते हैं और तू भी बहुत ठंड़ा हो जाता है, उन पुरुषोंके पास तेरे बलकी सब परख हो जाती है, वास्तवमें तू पुरुषोंसे डरता है परन्तु हम स्त्रियोंपर पड़ते समय तेरे बाण लोहेके ही रहते हैं और तू भी यमराज बन जाता है। भावार्थ-तू पुरुषोंको उतना दुखी नहीं करता जितना कि हम स्त्रियोंको करता है।।३०९-३१०॥ प्रेमरूपी प्राणोंको घारण करनेवाले स्त्री-पुरुषोंने इस प्रकारकी बातचीतके द्वारा ज्योंही वह रात्रि पूर्ण की त्योंही रागसे संग्राम देखनेके लिये आई हुई राक्षसीके समान संन्ध्या (सवेरे की लाली) आ गई ॥३११॥

१ कण्ठेनालिङ्गितः इ०, अ०, स०, प०। २ मरणम्। ३ अनन्तरागामिदिने। ४ स्यादिति न जाने इति सम्बन्धः। १ आवयोः। ६ स्वर्गे। ७ क्रीडामि। मस्वर्गे। ६ सनियमः। १० गच्छ। ११ सनियमावावाम्। १२ सङ्गतेषु स्त्रीपुरुषेषु। १३ अतिशयेन सुखहेतुः। १४ संयुक्तस्त्रीपुरुषेषु। १५ अयस्सम्बन्धिनः। १६ पुरुषवियुक्ताः। १७ स्वाभिप्रायम्। १८ भणन्ति स्म। १६ मिथो भाषणैः। २० प्रेम इव प्राणा येषां तैः।

प्राभातानककोटीनां निःस्वनः सेनयोः सस्मृ । प्राक्षासृतिस्य विश्वकम् प्रक्रमेणोञ्चरस्तवा ॥३१२॥ प्रतीच्याऽपि युत्तक्ष्वत्रो मयंबोदिति भास्करः । इति स्नेहादिव प्राची प्रागभावुदयाव्रवेः ॥३१३॥ सरसां कमलाक्षिभ्यः प्रबुद्धानां तदा मृवा । नियंगौ स्वायंभादाय निव्रेव भ्रमरावली ॥३१४॥ गतायां स्वेन सक्कोचं पिपन्यां स्वोद्ये रविः । लक्ष्मों निजकरेणोञ्चैविद्ये सा हि मित्रता । ॥३१६॥ रक्तः करैः समाध्तिष्य सन्ध्यां सद्यो व्यरज्यत । वद्याव रिवर्भोगान् पर्यन्त विरसान् स्फुटम् ॥३१६॥ पर्यव्वञ्जीत् पुरेवतां स्वां सन्ध्यामिति वेष्यंया । रवि रक्तमि स्थित्यं ' 'त्राच्यक्षमत ' स्मणम् ॥ 'श्रायित्वा वीरशय्यायां निशां नीत्वा नियामिनः । सनात्वा सर्न्तपिताशेषदीनानाथवनीपकाः ॥३१६॥ प्रञ्चित्रवा विधना स्तुत्वा जिनेन्द्रांस्त्रजगन्नतान् । 'ग्रहीत्वा वद्यकाण्डं च दसं पञ्चित्रजा द्यम् । ॥३१६॥ प्रतिञ्जयाख्यमारुह्य रथं द्वेताद्वयोजितम् । गृहीत्वा वद्यकाण्डं च दसं यञ्चित्रणा द्वयम् । ॥३२०॥ विस्मागथवृन्देन 'वन्द्यमानाङ्कमालिकः । गजध्वजं । समृत्याप्य जयलक्ष्मोसमृत्सुकः ॥३२१॥ जयो ज्यास्फालनं कुर्वन् कृतान्तविकृताकृतिः । द्विपानां । भीवणस्तस्यौ विशामय्याहरन् मदम् ॥३२२॥ । 'उपोदयायशस्त्रीतिः प्रकंकारित्रच्युतच्छवः । 'क्तारागारिमवाध्यास्य स्यन्दनं मन्दवाजिनम् ॥३२२॥ 'उपोदयायशस्त्रीतिः प्रकंकारितः च्युतच्छवः । 'क्तारागारिमवाध्यास्य स्यन्दनं मन्दवाजिनम् ॥३२३॥

उसी समय दोनों सेनाओंमें साथ साथ उठनेवाले प्रातःकालीन करोड़ों बाजोंके शब्दों ने एक साथ सब दिशाएं भर दीं ।।३१२।। यद्यपि चन्द्रमा पिश्चम दिशाके साथ है तथापि सूर्य तो मेरे ही साथ उदय होगा इसी प्रेमसे मानो पूर्व दिशा सूर्योदयसे पहले ही सुशोभित होने लगी थी ॥३१३॥ उस समय भ्रमरोंकी पंक्ति तालाबोंके फूले हुए (पक्षमें जागे हुए) कमलरूपी नेत्रोंसे अपना इष्ट पदार्थ लेकर निद्राके समान बड़ी प्रसन्नताके साथ निकल रही थी।।३१४॥ कमिलनी मेरे अस्त होते ही संकुचित हो गई थी, इसिलये सूर्यने अपना उदय होते ही अपने ही ही किरणरूपी हाथोंसे उसपर बहुत अच्छी शोभा की थी सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता यही कहलाती है।।३१५।। रक्त अर्थात् लाल (पक्षमें प्रेम करनेवाला) सूर्य, कर अर्थात् किरणों (पक्षमें हाथों) से संध्याका आलिंगन कर शीघ्र ही विरक्त अर्थात् लालिमारहित (पक्षमें राग-हीन) हो गया था सो मानो वह यही कह रहा था कि ये भोग अन्त समयमें नीरस होते हैं।।३१६॥ इस सूर्यने पहलेके समान ही अपनी संध्यारूपी स्त्रीका आलिंगन किया है इस ईर्ध्यासे ही मानो पूर्व दिशाने सूर्यको प्रेमपूर्ण अथवा लाल वर्ण होनेपर भी अपने पास क्षणभर भी नहीं ठहरने दिया था ।।३१७।। व्रत-नियम पालन करनेवाले सेनापितयोंने वीरशय्यापर शयन कर रात्रि व्यतीत की । सबेरे स्नानकर सब दीन, अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट किया, त्रिजगद्वन्द्य जिनेन्द्र देवकी विधिपूर्वक पूजाकर स्तुति की और फिर वे अपनी अपनी सेनाका विभागकर युद्धके लिये उत्सुक हो खड़े हो गये ।।३१८-३१९।। बन्दीजन और मागध लोगोंका समूह जिसके नामके अक्षरोंकी स्तुति करते हैं, जो विजयलक्ष्मीके लिये उत्सुक हो रहा है, जिसका आकार यमराजके समान विकृत है, जो दिग्गजोंके भी मदको हरण करनेवाला है और भयंकर है ऐसा जयक्रमार सफेद घोड़ोंसे जुते हुए अरिजय नामके रथपर सवार होकर और वज्रकाण्ड नामका वह घनुष जो कि पहले चक्रवर्तीने दिया था, लेकर हाथीकी ध्वजाको उड़ाता तथा धनुषकी डोरीका आस्फालन करता हुआ खड़ा हो गया ॥३२०-३२२॥ जिसकी अपकीर्तिका उदय

१ युगपत् । २ सरोवराणाम् । ३ वृद्धौ वृद्धिः क्षये क्षयक्व । ४ अरुणः अनुरक्तक्व । ५ विरक्तोऽभूत् । ६ अवसाने निस्साराणि इति वदन्ति वेति सम्बन्धः । ७ आलिलिङ्ग । ६ अनुरक्तम् । ६ निवसनाय । १० पूर्वादिक् । ११ न सहते स्म । १२ शयनं कृत्वा । १३ नियमवन्तः । १४ तिष्ठन्ति स्म । १५ रथवज्यकाण्डचापद्वयम् । पुरा ल० । १६ स्तूयमान । १७ गजाङकितध्वजम् । १८ भयक्क्ररः । १६ उदयप्राप्तापकीर्तिः । २० बन्धनालयम् ।

द्वाद्यस्तान् ससी कुर्वन् नष्टचन्द्रोपमान् युधः । स्वोत्पातकेतु सङ्काशचक्रकेतूपलिक्षतः ।।३२४।।
प्रत्यायातमहावातिवहतस्वजवेः शरेः । विध्यन्म ध्यंन्दिनाकं वा सुमनःक्षतहेतुिमः ।।३२४।।
जयो शत्रुवुरालोकं ज्वलत्तेजोमयं स्मयात् । कलभो वाज्यमव् वार्षि प्रेरितः खलकर्मणा ।।३२६।।
जयोऽपि शरसन्तानघनी हृत्यघनाघनः । सहार्ककीर्तिमकंण कुर्वन् विनिहतप्रभम् ।।३२७।।
प्रतीयायान्तरे खिन्दन् रिपुप्रहितसायकान् । शराश्चास्य पुरो धावन् १० ब्रध्नस्येवोदयेंऽशवः ।।३२८।।
प्रच्छेत्सी ११ च्छत्रमस्त्राणि वेजयन्तीं १ च वुर्जयः । जयोऽर्ककीर्ते रौद्धत्यं विहत्य विनिनोषया १ ।।३२८।।
प्रष्टचन्द्रास्तदाभ्यत्य १ विद्याबलविज्यमणात् । न्यवेधयन् जयस्येषून् ग्रम्भोदा वा रवेः करान् ।।३३०।।
भुजबल्यादयोऽ ५ भयेयुर्योद्धं हेमाङगदं कुधा । सानुजं सिहसङ्घातं सिहसङ्घ इवापरः ।।३३१।।
१ सानुजोऽनन्तसेनोऽपि प्राप मेषस्वरानुजान् । १ प्राङ्गारेयो यथा यूथः कलिङ्गाज १ मत्रङ्गाचलाः ।।३३२।।
प्रन्येऽप्यन्यांश्च भूपाला भूपालान्कोपिनस्तदा । ग्रानिपेतुः १ कुलाद्वीन्वा सञ्चरन्तः १ कुलाचलाः ।।३३२।।
नास्त्येषामीद् श्री शक्तिविद्ययमिति विद्यया । जयो युद्धाय सम्रद्धस्तदा १ प्रानिप्रभुणङगमः ।।३३४।।

हो रहा है, कान्ति नष्ट हो गई है, युद्धके नष्ट चन्द्रोंके समान अष्टचन्द्र विद्याधरोंको जिसने अपना मित्र बनाया है जो अपना अनिष्ट सूचित करनेवाले धूमकेतुके समान चक्रके चिह्नवाली ध्वजासे सहित है, और उल्टी चलनेवाली तेज वायुसे जिनका वेग नष्ट हो गया है ऐसे देवताओं का घात करनेवाले बाणोंसे जो दोपहरके सूर्यपर प्रहार करता हुआ सा जान पड़ता है, ऐसा अर्ककीर्ति धीरे चलनेवाले घोड़ोंसे जुते हुए जेलखानेके समान अपने रथपर बैठकर, शत्रु जिसे देख भी नहीं सकते और जो जलते हुए तेजके समान है ऐसे जयकुमारपर बड़े अभिमानसे इस प्रकार आया जिस प्रकार कि हाथी पकड़नेवालोंके क्रूर व्यापारसे प्रेरित होता हुआ हाथीका बच्चा अपने बंधनेके स्थानपर आता है ।।३२३-३२६।। बाणोंके समूहसे मेघोंको सघन करने वाला जयकुमार भी सूर्यके साथ साथ अर्ककीर्तिको प्रभारहित करता तथा शत्रुके द्वारा छोड़े हुए बाणोंको छेदन करता हुआ सामने आया और जिस प्रकार उदयकालमें सूर्यकी किरणें उसके सामने जाती हैं उसी प्रकार उसके द्वारा छोड़े हुए बाण ठीक उसके सामने जाने लगे।।३२७-३२८।। बड़ी कठिनाईसे जीते जाने योग्य जयकुमारने अर्ककीर्तिको हटानेकी इच्छासे उसका उद्धतपना नष्ट कर, उसका छत्र शस्त्र तथा ध्वजा सब छेद डाली ॥३२९॥ जिस प्रकार मेघ सूर्यकी किरणोंको रोंक लेते हैं उसी प्रकार उस समय अष्टचन्द्रोंने आकर अपनी विद्या और बलके विस्तारसे जयकुमारके बाण रोक लिये थे।।३३०।। जिस प्रकार एक सिंहोंका समूह दूसरे सिंहोंके समूहपर आ पड़ता है उसी प्रकार भुजवली आदि भी बड़े कोधसे छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए हेमांगदसे लड़नेके लिये उसके सन्मुख आये ॥३३१॥ जिस प्रकार अंग देशमें उत्पन्न हुए हाथियोंका समह कलिंग देशमें उत्पन्न हुए हाथियोंपर पड़ता है उसी प्रकार अनंत-सेन भी अपने छोटे भाइयोंसहित जयकुमारके छोटे भाइयोंके सामने जा पहुँचा ॥३३२॥ उस समय और भी राजा लोग कोधित होते हुए अन्य राजाओं पर इस प्रकार जा टूटे मानो कुलाचल कुलाचलोंपर टूट पड़ रहे हों ॥३३३॥ इन मेरे पक्षवालोंकी न तो ऐसी शक्ति है

१ युद्धस्य । २ निजविनाशहेतुकजयसमान । ३ प्रतिकूलमायात । ४ मध्याह्नमिव । मध्याह्न-रिवमण्डलाभिमुखं मुक्ता शरा यथा स्वशरीरे पतिन्ति तद्विदित्यर्थः । १ गर्वात् । ६ गजपतनहेतुगर्तम् । ७ निविडीकृत । ५ अभिमुखं जगाम । ६ शत्रुविसर्जित । १० रवेः । ११ चिच्छेद । १२ ध्वजाम् । १३ निराकरणेच्छया । नेतुमिच्छया वा । १४ सम्मुखमागत्य । १४ अभिमुखमाजग्मुः । १६ निजानुज-सहितः । १७ अङ्गरदेशे भवः । आङ्गकेयो ल० । १८ कलिङ्गदेशे भवः । १६ प्राप्नुवन्ति स्म । अभिपेतुः ल०, इ०, स०, प० । २० सञ्चलन्तः कुलाद्रयः ल० । २१ पूर्वं मुनेधंमंश्रवणज्जातनागराजः ।

विदित्वा विदृद्धराहम्पाज्जवं सम्प्राप्य सादरः । नागपात्तं त्ररं चार्डचन्द्रं वस्वा ययावसौ ॥३३६॥
तं तं सहस्रसहस्रांशुस्फुदवंशुप्रभास्वरम् । कौरवः तरमादाय वद्यकाण्डे प्रयोजयन् ॥३३६॥
हत एव स्तो भर्त्तुर्भुवोऽने नेति सम्भ्रमम् । नरिवद्याभराषीत्रा महान्तमृदपादयन् ॥३३६॥
रयात्रव तथा बुष्टानव्यचन्त्रान् ससारयीत् । स श्वारो भस्मयामास त्रास्त्राणि च ययाऽत्रानिः ॥३३६॥
ख्रित्रवन्तकरो वस्तीवान्तको वा हतायुक्षः । भग्नमानः कुमारोऽस्थाव् विक्रष्टं चेष्टितं विषेः ॥३३६॥
ख्रित्रवन्तकरो वस्तीवान्तको वा हतायुक्षः । भग्नमानः कुमारोऽस्थाव् विक्रष्टं चेष्टितं विषेः ॥३३६॥
इति वत्तप्रहं वीरं गजं वा पावपाद्यकः । प्रयायुग्धं विष्यवन्त्राहिष्यस्त्रम् । ॥३४१॥
तच्छोर्यं यत्पराभूतेः प्राक् प्राप्तपरिभूतिभिः । यत्पव्यात्साहसं धाष्ट्यत् । तिव्यात्रात्रात् । तद्याप्यासीववस्थयम्नमागः कं न पीढयेत् ॥३४२॥
सोऽन्वयः स पिता तादृक् पवं सा सैन्यसंहतिः । तस्याप्यासीववस्थयम्नमागः कं न पीढयेत् ॥३४२॥
वीरपट्टेन बढोऽयं चिक्रणानेन तत्सुतः । व्यपट्टपवं नीतः पद्य कार्यविपर्ययम् ॥३४३॥
। १७ पतत्पतद्यनसङ्काशमकंकोतिमनायुक्षम् । स्वरथे स्थापित्रवोच्येः प्राष्ट्यानेकपं स्वयम् ॥३४४॥
विपक्षखगभूपालान् नागपाशेन पाशिवत् । तिव्यन्तं निजितारातिन्यं मंसीत् । सिहिवक्रमान् ॥३४४॥

और न यह विद्या ही है ऐसा समभकर जयकुमार स्वयं युद्धके लिये तैयार हुआ, उसी समय उसका मित्र सर्पका जीव जो कि देव हुआ था आसन कम्पित होनेसे सब समाचार जानकर बड़े आदरके साथ जयकुमारके पास आया और नागपाश तथा अर्द्धचन्द्र नामका बाण देकर चला गया ॥३३४-३३५॥ जो हजार सूर्यकी चमकती हुई किरणोंके समान देदीप्यमान हो रहा था ऐसा वह बाण लेकर जयकुमारने अपने वज्रकाण्ड नामके धनुषपर चढ़ाया ॥३३६॥ इस बाणसे चक्रवर्तीका पुत्र अवश्य ही मारा जायगा यह जानकर भूमिगोचरी और विद्याधरोंके अधिपति राजाओंने बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न किया ॥३३७॥ उस बाणने नौ रथ, सारिथ सहित आठो अष्टचन्द्र और सब बाण वज्रकी तरह भस्म कर दिये ॥३३८॥ जिसका मान भंग हो गया है ऐसा अर्ककीर्ति, जिसके दांत और स्रंड़ कट गई है ऐसे हाथीके समान अथवा जिसका शस्त्र नष्ट हो गया है ऐसे यमराजकी तरह चेष्टा रहित खड़ा था इसलिये कहना पड़ता है कि दैवकी इस दुःख देनेवाली चेष्टाको धिक्कार हो ॥३३९॥ जिस प्रकार शस्त्ररहित किन्तु उपायको जाननेवाले पुरुष पैरोंकी फांससे दांतोंको दबोचकर वीर हाथीको पकड़ लेते हैं उसी प्रकार जयकुमारने अर्ककीर्तिको पकड़ लिया ॥३४०॥ तिरस्कार होनेके पहले पहले जो लड़ना है वह शूरवीरता है और तिरस्कार प्राप्तकर धृष्टतावश जो पीछेसे लड़ना है वह दूसरा तिरस्कार है।।३४१।। यद्यपि उस अर्ककीर्तिका लोकोत्तर वंश था, चक्रवर्ती पिता थे, युवराज पद था और भारी सेनाका समूह उसके पास था तो भी उसकी यह दशा हुई इससे कहना पड़ता है कि दुराचार किसे पीड़ित नहीं करता है ? ॥३४२॥ चक्रवर्तीने जय-कुमारको वीरपट्ट बांधा था परन्तु इसने उनके पुत्रको घावोंकी पट्टियोंका स्थान बना दिया, जरा कार्यकी इस उलट पुलटको तो देखो ॥३४३॥ सब शत्रुओंको जीतनेवाले जयकुमारमे अग्नियर पड़ते हुए पतंगके समान तथा हथियाररहित अर्ककीर्तिको अपने रथमें डालकर और स्वयं एक ऊंचे हाथीपर आरूढ़ होकर सिहके समान पराक्रमी शत्रुभूत विद्याधर राजाओंको

१ अर्बनन्द्रशरम् । २ सहस्र रिव । ३ जयकुमारः । ४ वज्रकाण्डकोदण्डे । ४ प्रवर्तयन् । ६ चिक्रणः । ७ जयेन । ५ सम्भ्रान्तिम् । ६ उत्पादितवान् । १० अर्बनन्द्रबाणः । ११ कृतग्रहणम् । दन्तग्रहं स० । १२ गजबन्धनकुशलैः । १३ अपगत्तशस्त्रैः । १४ अर्ककीर्तिम् । १४ ग्राह्यति स्म । १६ धृष्टत्वात् । १७ पतत्स्पर्यसवृशम् । १८ पाशपाणिवत् भवन्तीत्यर्थः । 'प्रचेताः वरुणः पाशी यादसाँ पतिरप्पतिः' इत्य-भिषानात् । १६ नियमितवान् ।

इति 'सौलोखने युद्धे सिमद्धे शिमते' तदा । पपाल 'पञ्चभूजेभ्यो वृष्टिः सुमनती विद्यः" ।। ३४६।।
जयशीर्दुर्जयस्वामितन् जिवजयांजिता । नोत्सेकायेति ' नास्यैनं ' वयेव "प्रत्युताथ्यत् ।। ३४६।।
४ अवनास्थान 'सङ्ग्रामजयायातेति लज्ज्या । दूरीकृतेव तत्कीर्तिदिगन्तमगमसदा ।। ३४६।।
प्रक्रम्यनमहोशस्य यूथेशं ' वा वनिद्वपः । भूषः सँगमितैः ' सार्थम् प्रकंकीर्ति समर्प्यं सः ।। ३४६।।
विजयार्द्धमहागन्धसिन्धुरस्कन्धसन्धृतः । निर्भित्सतोद्य ' क्ष्माभृन्मू ध्नंस्थवध्न ' मण्डलः ।। ३४०।।
रणभूमि समालोक्य समन्ताद्वहुविस्मयः । मृतानां ' प्रतेतसंस्कारं ' जीवतां जीविका क्रियाम् ' ।। ३४१।।
कारियत्वा पुरीं सर्वसम्मदाविष्कृतोदयाम् । प्राविशत् प्रकटेश्वर्यः सह मैधप्रभादिभिः ।। ३४२।।
प्रकम्पनोऽप्यनुप्राप्य वृतेरस्तः ' समाकृतः । राजकण्डीरवै ' वाका' राजपुत्रशतः ' पुरम् ।। ३४२।।
सरकान् धृतभूपालान् कुमारं च नियोगिभिः । धाद्यस्याद्वासकृत्वर्यं स्थानमवापयत् ।। ३४४।।
विचित्त्य विश्वविष्नानां विनाशोऽर्हत्प्रसादतः । इति बन्दितुमाकग्मुः सर्वे नित्य ' सनोहरम् ।। ३४४।।
दूरादेवावरुह्यात्मवाहेभ्यः शान्तचेतसः । परीत्यार्थाभिरागत्य ' वृद्धुवः स्तुतिभिर्णनान् ।। ३४६।।

वरुणके समान नागपाशसे इस प्रकार बांधा जिससे वे हिल-डुल न सकें।।३४४-३४५।। इस प्रकार जब सुलोचना सम्बन्धी प्रचण्ड युद्ध शान्त हो गया तब स्वर्गके पांच प्रकारके कल्पवृक्षीं से फूलोंकी वर्षा हुई ।।३४६।। अपने दुर्जेय स्वामी (भरत) के पुत्र अर्ककीर्तिके जीतनेसे उत्पन्न हुई विजयलक्ष्मी जयकुमारके अहंकारके लिये नहीं हुई थी बल्कि इसके विपरीत लज्जाने ही उसे आ घेरा था ।।३४७।। 'यह अयोग्य समयमें किये हुए संग्रामके जीतनेसे आई है' इस लज्जा के कारण जयकुमारके द्वारा दूर की हुईके समान उसकी वह कीर्ति उसी समय दिशाओं के अन्त तक चली गई थी। ।३४८।। जिस प्रकार समर्थ पुरुष जंगली हाथियोंके समान भुण्डके मालिक बड़े हाथीको पकड़कर राजाके लिये सौंपते हैं उसी प्रकार जयकुमारने बंधे हुए अनेक राजाओं के साथ अर्ककीर्तिको महाराज अकंपनके लिये सौंप दिया, तदनन्तर उदयाचलके शिखरपर स्थित सूर्यमण्डलको तिरस्कृत करता हुआ विजयार्ध नामके बड़े भारी मदोन्मत्त हाथीके स्कंधपर सवार होकर युद्धका मैदान देखनेके लिये निकला, चारो ओरसे युद्धका मैदान देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसने मरे हुए लोगोंका दाह संस्कार कराया और जीवित पुरुषोंके अच्छे होनेका उपाय कराया, इस प्रकार जिसका ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ऐसे जयकुमारने मेघप्रभ आदिके साथ साथ सवको आनन्द मिलनेसे जिसकी शोभा खूब प्रकट की गई है ऐसी काशीनगरी में प्रवेश किया ।।३४९-३५२।। महाराज अकंपनने भी सैकड़ों राजपुत्रों तथा सिंहके समान तेजस्वी राजाओं के साथ साथ नगरमें पहुंचकर रक्षा करनेवाले जिनके साथ हैं ऐसे बंधे हुए अनेक राजाओं तथा अर्ककीर्तिको समभानेमें कुशल नियुक्त किये हुए पुरुषों द्वारा समभा-बुभाकर उन्हें उनके योग्य स्थानपर पहुंचाया ।।३५३-३५४।। अरहन्तदेवके प्रसादसे ही सब विघ्नोंका नाश होता है ऐसा विचारकर सब लोग वन्दना करनेके लिये नित्यमनोहर नामके वैत्यालयमें आये ।।३५५।। उन सभीने दूरसे ही अपनी अपनी सवारियोंसे उतरकर शान्तचित्त हो मन्दिर में प्रवेश किया और प्रदक्षिणाएँ देकर अर्थसे भरी हुई स्तुतियोंसे जिनेन्द्रदेवकी स्तुति की ।।३५६।।

१ सुलोजनासम्बन्धिन । २ उपशान्ते । ३ भन्दारः पारिजातकः सन्तानः कल्यवृक्षश्च पृक्ति का हिरिचन्दनम् इति पञ्चसुरभूजेभ्यः । ४ स्वर्गत् । ५ गर्वाय । ६ तस्यैनम् ल०। एनम् जयसुमारम् । ७ पुनः किमिति चेत् । ५ जयकुमारेण । ६ अनुचितस्थानकृतयुद्धविजयात् समुपागता । १० गज-यूपाधिपम् । १६ बदैः । १२ बदर । १३ रवि । १४ शव । १४ जीवन्तिति जीवन्तस्तेषाम् । १६ जीवनो-पाविमत्यर्थः । १७ अभिनक्तितैः । १६ इव । १६ सह । २० सहस्रैः । २१ नित्यननोहराक्यं चैत्याककम् । २२ निजवाहनेभ्यः । २७ स्तुति चनुः ।

जयोऽपि जगदीशानमित्याप्त<sup>१</sup>विजयोदयः । 'ग्रस्तावीदस्तकर्माणं भक्तिनिर्भरचेतसा ॥३५७॥ शमिताखिलविष्नसंस्तवस्त्विय तुण्छोऽप्युपयात्यतुण्छताम् । शुक्षिशुक्तिपुटेम्बुसन्धृतं नन् मुक्ताफलतां प्रपद्यते ॥३५८॥ घटयन्ति न विष्नकोटयो

निकटे त्वत्कमयोनिवासिनाम् ।

पटबोऽपि फलं दबाग्निभ-

भंयमस्त्यं म्बुधिमध्यवतिनाम् ॥३५६॥

हृदये त्विय सिम्नधापिते"

रिपवः केऽपि भयं विधित्सवः ।

म्रमृताशिषु सत्सु सन्ततं

विषमोदापितविष्लवः कृतः ॥३६०॥

उपयान्ति समस्तसम्पदो

विषदो विच्युतिमाप्नुवन्त्यलम्।

वृषभं वृषमार्गदेशिनं

भवकेतुद्विवमाप्नुवां सताम् ॥३६१॥

इत्यं भवन्तमतिभिततपृथं निनीषोः १०

प्रागेव बन्धकलयः<sup>११</sup> प्रलयं व्रजन्ति ।

पश्चादनश्वरमयाचितमप्यवश्यं

सम्पत्स्यतेऽस्य १९ विलसव्गुणभव्रभव्रम् ११ ॥३६२॥

जिसे विजयका ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है ऐसा जयकुमार भी भिक्तसे भरे हुए हृदयसे समस्त कमों को नष्ट करनेवाले जगत्पित-जिनेन्द्रदेवकी इस प्रकार स्तृति करने लगा ॥३५७॥ हे समस्त विद्नोंको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रदेव, आपके विषयमें किया हुआ स्तवन थोड़ा होकर भी बड़े महत्त्वको प्राप्त हो जाता है सो ठीक ही है क्योंकि पिवत्र सीपके संपुटमें पड़ी हुई पानी की एक बूँद भी मोतीपनेको प्राप्त हो जाती है—मोतीका रूप धारण कर लेती है ॥३५८॥ हे देव, फल देनेमें चतुर करोड़ों विद्न भी आपके चरणोंके समीप निवास करनेवाले पुरुषों को कुछ फल नहीं दे सकते सो ठीक ही है क्योंकि क्या समुद्रके बीचमें रहनेवाले लोगोंको दावानलसे कभी भय होता है ? ॥३५९॥ हे प्रभो, आपको हृदयमें धारण करनेपर फिर ऐसे कौन शत्रु रह जाते हैं जो भय देनेकी इच्छा कर सकें, निरन्तर अमृतभक्षण करनेवाले पुरुषोंमें किसी विषसे उत्पन्न हुआ उपद्रव कैसे हो सकता है ? ॥३६०॥ धर्मके मार्गका उपदेश देनेवाले और कामदेवके शत्रु श्रीवृषभदेवकी शरण लेनेवाले सज्जन पुरुषोंको सब सम्पदाएँ अपने आप मिल जाती हैं और उनकी सब आपत्तियां अच्छी तरह नष्ट हो जाती हैं ॥३६१॥ हे शोभायमान गुणोंसे कल्याण करनेवाले जिनेन्द्र, इस प्रकार जो आपको अतिशय भिवतके मार्गमें ले जाना चाहता है उसके कर्मबन्धके सब दोष पहले हीसे प्रलयको प्राप्त हो जाते हैं और फर पिछेसे कभी नष्ट नहीं होनेवाला मोक्षरूपी कल्याण बिना मांगे ही अवस्थ प्राप्त हो जाते हैं और फर पिछेसे कभी नष्ट नहीं होनेवाला मोक्षरूपी कल्याण बिना मांगे ही अवस्थ प्राप्त हो

१ प्राप्त । २ स्तौति स्म । ३ अस्ति किम् । ४ सिन्नधानीकृते । ५ परिभवम् । ६ विधातु-मिच्छवः । ७ अमृतमश्नन्तीति अमृताशिनस्तेषु । ८ धर्ममार्गोपदेशकम् । ६ प्राप्नुवताम् । १० नेतुमिच्छोः । ११ बन्धदोषाः । १२ सम्पन्नं भविष्यति । १३ कल्याणम् ।

परिणतपरितापात्स्वेदघारी विगलितविभुभावो विह्नलीभूतचेताः। <sup>र</sup>ग्रधित विधिविधानं<sup>।</sup> चिन्तवेँश्चिकस्नु-विरहविधुरवृत्ति वीरलक्ष्मीवियोगे ।।३६३।। समरे सहाय-येषामयं<sup>र</sup> जितसुरः स्तानप्यहं कृतरतिः समुपासयामि । "धुर्योऽयमेव यदि काऽत्र 'विलम्बनेति मत्वेव मङ्कषु सिमयाय जयं<sup>१०</sup> जयश्रीः ॥३६४॥ स<sup>११ १२</sup>बहुतरमरा<sup>१३</sup>जन्त्रोच्छितान्<sup>१४</sup> शत्रुपांसून्<sup>१५</sup> <sup>१६</sup>द्रुतमिति शमयित्वा वृष्टिभिः सायकानाम् । उपगतहरिभूमिः<sup>१७</sup> प्राप्य भूरिप्रतापं<sup>१८</sup> दिनकर इव कन्या<sup>रर</sup> सम्प्रयोगाभिलाषी ॥३६५॥ सौभाग्येन यदा स्ववक्षसि धृता माला तदेवापरं वीरो रे॰वीध्रमवार्यवीर्यविभवो विभारयरे विश्वद्विषः। वीरश्रीविहितं<sup>१२</sup> दघौ स शिरसाऽम्लानं यशः शेखरं लक्ष्मीवान् विद्धाति साहससत्तः किंवा न पुण्योदये ।।३६६।।

जाता है ॥३६२॥ प्राप्त हुए संतापसे जिसे पसीना आ रहा है, जो लिज्जत हो रहा है, 'मैं सबका स्वमी हूँ' ऐसा अभिप्राय जिसका नष्ट हो गया है, जिसका चित्त विह्वल हो रहा है, और जो भाग्यकी गितका विचार कर रहा है ऐसे अर्ककीर्तिने वीरलक्ष्मीका वियोग होनेपर उसके विरहसे विधुर वृत्ति धारण की थी ॥३६३॥ देवोंको जीतनेवाला यह जयकुमार युद्धमें जिनकी सहायता करता है में उनकी भी बड़े प्रेमसे उपासना करती हूँ, फिर यदि यह ही सबमें मुख्य हो तो इसमें विलम्ब क्यों करना चाहिये ऐसा मानकर ही मानो विजयलक्ष्मी जयकुमार के पास बहुत शीध्य आ गई थी ॥३६४॥ इस प्रकार बाणोंकी वर्षासे ऊपर उठी हुई शत्रुख्पी धूलिको शीध्य ही नष्ट कर पराक्रमके द्वारा सिहका स्थान प्राप्त करनेवाला और अब कन्याके संयोगका अभिलाषी जयकुमार उस सूर्यकी तरह बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था जोकि सिह राशिपर रहकर कन्या राशिपर आना चाहता है ॥३६५॥ जिसकी पराक्रमख्पी सम्पत्ति का कभी कोई निवारण नहीं कर सकता ऐसे शूरवीर जयकुमारने जिस समय सौभाग्यके वश से अपने वक्षःस्थलपर माला धारण की थी उसी समय सब शत्रुओंको नष्ट कर वीरलक्ष्मीका बना हुआ तथा कभी नहीं मुरक्षानेवाला यशख्पी दूसरा सेहरा भी उसने अपने मस्तकपर धारण किया था, सो ठीक ही है क्योंकि जो लक्ष्मीमान् है, साहसका मित्र है और जिसके पुण्यका

१ विस्मयान्वितः । २ विभुत्वरिहतः । ३ घरित स्म । ४ कर्मभेदम् । १ विरहविक्लवस्य वर्तनम् । ६ जयकुमारः । ७ घुरन्धरः । ५ कालक्षेपः । ६ शीघ्रम् । १० जयकुमारम् । ११ जयः । १२ अत्यिष्टिकम् । १३ विराजित स्म । १४ उन्नतान् । ११ रेणून् । १६ शीघ्रम् । १७ प्राप्तशक्रपदः । प्राप्तिस्थानश्च । १८ सन्तापम्, प्रभावम् । १६ सुलोचनासङ्गाभिलाषी । कन्याराशिगतसम्प्रयोगाभिन्ताषी च । २० शुभ्रम् । २१ पातियत्वा । २२ कृतम् । २३ साहस एव सखा । २४ पुष्पोदये ल०, अ०, प०, स०, ६० ।

## महापुराचम्

'जयोऽ'यात्सोऽयहचं प्रजचित गुजेश्यो गुजगणः
सदाचारात्सोऽपि तथ बिहितवृत्तिः श्रुतमपि।
प्रणीतं सर्वश्रेविदितसकसास्ते खलु जिनास्ततस्तान् विद्वान् सँश्रयतु जयमिण्छन् जय इव ॥३६७॥
इत्याय त्रिषव्टिलक्षणश्रीमहापुराजसङ्ग्रहे भगवव्गुणभद्राचार्यप्रणीते
जयविजयवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमं पर्व ।

उदय है वह क्या नहीं कर सकता है ? ।।३६६।। इस संसारमें विजय पुण्यसे होती है, वह पुण्य गुणोंसे होता है, गुणोंका समह सदाचारसे होता है, उस सदाचारका निरूपण शास्त्रोंमें है, शास्त्र सर्वज्ञ देवके कहे हुए हैं और सर्वज्ञ सब पदार्थोंको जाननेवाले जिनेन्द्रदेव हैं इसलिये विजयकी इच्छा करनेवाले विद्वान् पुरुष जयकुमारके समान उन्हीं जिनेन्द्रदेवोंका आश्रय करें— उन्हींकी सेवा करें।।३६७।।

इस प्रकार गुणभद्राचार्यविरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें जयकुमारकी विजयका वर्णन करनेवाला चवालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ विजयः । २ पुण्यात् । ३ पुण्यञ्च ।

## पंश्वचत्वारिंशत्तमं पर्व

स्वयं च सिन्चतावानि हन्तुं स्तुत्वा जिनेशिनः । सक्यम्यमसहाराजः समालोक्य सुलोकनाम् ॥२॥
हताहारपरित्यागिनयोगामायुधस्तदा । "सुप्रभाकृतपर्युष्टि कार्योत्सर्गेण सुस्यिताम् ॥३॥
सर्वशान्तिकरीं व्याति व्यायन्तीं स्थिरवेतसा । वर्ग्यामे काप्र्यनिष्यन्वा सुस्यताम् ॥३॥
समम्यर्थ्य समाश्वास्य प्रशस्य बहुशो गुणान् । भवन्माहात्स्यतः पुत्रि शान्तं सर्वममझ्यलम् ॥४॥
प्रतिष्वस्तानि पापानि "नियाममुपसंहर" । इत्युत्थिप्तकरामुक्त्वा पुरस्कृत्य सुतां सुतः ॥६॥
प्रतिष्वस्तानि पापानि "नियाममुपसंहर" । इत्युत्थिप्तकरामुक्त्वा पुरस्कृत्य सुतां सुतः ॥६॥
प्रत्यवा चिन्तितं कार्यं देवेन कृतमन्यया । इति कर्तव्यतामुदः १०सुभृतादिभिरिद्धवीः ॥६॥
सन्यया चिन्तितं कार्यं देवेन कृतमन्यया । इति कर्तव्यतामुदः १०सुभृतादिभिरिद्धवीः ॥६॥
स्रोत्पत्तिक्यादि ११ शोभेदैर्वाऽलोच्य सचिवोत्तमेः । विद्याघरघराघीशान् विपाशीकृत्य १ कृत्यवित् ॥६॥
विश्वानाश्वास्य तद्योग्यः १ सामसारेवदीरितः । सम्यग्विहितसत्कारः स्नानवस्त्रासनादिभिः ॥१०॥
१ कृमार वंशी १ युष्टाभिविहिती १ विधिती च नः १ तद्यविवस्व स्वीऽप्येति १ यतोऽभूस १ ततः स्वयम् ॥११॥

अथानन्तर-प्रसिद्ध पराक्रमका धारक और शत्रुओं के मिथ्या अभिमानको नष्ट करने-वाला जयकुमार अपने विशाल निवासस्थानमें जाकर ठहर गया ॥१॥ इधर महाराज अकंपन ने स्वयं संचित किये हुए पाप नष्ट करनेके लिये श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुद्धि की और फिर जिसने युद्ध समाप्त होनेतक आहारके त्याग करनेका नियम ले रक्खा है, माता सुप्रभा जिसके समीप बैठी हुई है, जो कायोत्सर्गेसे खड़ी हुई है, स्थिरचित्तसे सब प्रकारकी शान्ति करनेवाला धर्म-ध्यान कर रही है, एकाग्र मनसे निश्चल है और आनन्दसे जिनेन्द्रदेवके सन्मुख खड़ी है ऐसी सुलोचनाको देखकर उसका सत्कार किया, आश्वासन देकर उसके गुणोंकी अनेक बार प्रशंसा की तथा इस प्रकार शब्द कहे-हे 'पुत्रि, तुम्हारे माहात्म्यसे सब अमंगल शान्त हो गये हैं, सब अकारके पाप नष्ट हो गये हैं; अब तू अपने नियमोंका संकोच कर ।' ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर खड़ी हुई सुलोचनाको आगे किया और राजपुत्रों तथा रानी सुप्रभाके साथ साथ राज-भवनमें प्रवेश किया। फिर 'हे पुत्रि! तू अपने महलमें जा' ऐसा कहकर सुलोचनाको बिदा किया ॥२-७॥ पुनः यह कार्य अन्य प्रकार सोचा गया था और दैवने अन्य प्रकार कर दिया अब क्या करना चाहिये इस विषयमें मूढताको प्राप्त हुए अतिशय बुद्धिमान् महाराज अकंपनने औत्पत्तिकी आदि ज्ञानके भेदोंके समान सुश्रुत आदि उत्तम मंत्रियोंके साथ विचारकर विद्याधर राजाओंको छोड़ दिया। फिर कार्यको जाननेवाले उन्हीं अकंपनने बड़ी शान्तिसे उनके योग्य कहे हुए वचनोंसे उन सबको आक्वासन देकर स्नान, वस्त्र, आसन आदिसे सबका अच्छी तरह सत्कार किया ।।८-१०।। तथा अर्ककीर्तिसे कहा कि 'हे कुमार! हमारे नाथवंश और सोम-

१ प्रकाशमान । २ स्वावासगृहे स्थितः । १ युद्धावसानपर्यन्तम् । ४ निजजननीविहितरक्षाजिन-पूजादिपरिचर्याम् । ५ ध्यानम् । ६ एकाग्रत्वेन निश्चलाम् । ७ नियमम् । ६ त्यज । ६ गच्छ । १० सुश्रुतप्रभृतिमन्त्रिभिः । ११ जन्मव्रतियमौषधतपोभिरुत्पन्नज्ञानभेदैः । १२ नागपाशवन्धनं गोत्रयित्वा । १३ साम्नां सारैः । १४ वचनैः । १५ हे अर्ककीर्ते । १६ नाथवंशसोमवंशौ । १७ कृतौ । १८ जयस्य अस्माकं च । १६ यस्मात् पुरुषात् । २० सङ्जातम् ।

पुत्रबन्धुपदातीनाम् प्रपराधशतान्यपि । क्षमन्ते हि महात्मानस्ति तेषां विभूषणम् ॥१२॥ अवेद्देवादि स्वामिन्यपराधिवधायिनाम् । ग्राकल्पमयशः पापं चानुबन्धिनवन्धनम् ॥१३॥ अपराधः कृतोऽस्माभिरेकोऽयमिववेकिभिः । वयं वो बन्धुभृत्यास्त त्कृमार क्षन्तुमहंसि ॥१४॥ एवा कीर्तिरघं चैतत् प्रसादाते प्रशान्यति । ज्ञान्यानु बहुवोः ज्ञानसस्यं विशुद्धि विषेष्ठि नः ॥१४॥ अर्केणालोकनारोधि हन्यते जगतस्तमः । ग्रस्माकं स भवानकंस्तस्मादन्तस्तमो हरेत् ॥१६॥ प्रातिकृत्यं तवास्मासु स्तन्यस्यवे स्तनन्थये । ग्रस्मज्जन्मान्तरा वृष्टपरिपाकविशेषतः ॥१७॥ विश्वविश्ववन्भरा ह्नावी यदि विपति चारिदः । कदाऽप्यशिनमेक स्मित्तत्तर्स्यवाशुभोदयः ॥१८॥ हवेनेव वृरारोहाज्ययेने हासि पातितः । दस ते प्रेष्यः किमन्नास्ति वैमनस्यस्य कारणम् ॥१६॥ सुलोचनिति का चार्ती सर्वस्व तत् । निविद्धश्चेस्वया पूर्वं क्रियते कि स्वयंवरः ॥२०॥ लक्ष्मीवर्ती गृहाणेमाम् प्रक्षमालापराभिषाम् । निर्मला वा यशीमालां कि ते रेप्पाषाणमालया ॥२१॥ लक्ष्मीवर्ती गृहाणेमाम् प्रक्षमालापराभिषाम् । निर्मला वा यशीमालां कि ते रेप्पाषाणमालया ॥२१॥

वंश दोनों ही आपके द्वारा बनाये गये हैं और आपके द्वारा ही बढ़ रहे हैं। विषका वृक्ष भी जिससे उत्पन्न होता है उससे फिर नाशको प्राप्त नहीं होता ॥११॥ महात्मा लोग पुत्र, बन्धु तथा पियादे लोगोंके सैकड़ों अपराध क्षमा कर देते हैं क्योंकि उनकी शोभा इसीमें हैं ॥१२॥ औरों-की बात जाने दीजिये जो देवके भी अधीन होकर स्वामीका अपराध करते हैं उनका अपयश कल्पान्त कालतक बना रहता है और उनका यह पाप भी अनेक दोषोंका बढ़ानेवाला होता है ॥१३॥ हम मुर्लीने आपका यह एक अपराध किया है। चूंकि हम लोग आपके भाइयों और भृत्यों में से हैं इसलिये हे कुमार, यह अपराध क्षमा कर देने योग्य है ।।१४।। यह हमारी अपकीर्ति और पाप आपके प्रसादसे शान्त हो सकता है क्योंकि आप शाप देने तथा उपकार करने-दोनोंमें समर्थ हैं इसलिये हम लोगोंकी शुद्धता अवश्य कर दीजिये ॥१५॥ प्रकाशको रोकनेवाला संसारका अन्वकार सूर्यके द्वारा नष्ट किया जाता है परन्तु हमारे लिये तो आप ही सूर्य हैं इसलिये हमारे अन्तःकरणके अन्धकारको आप ही नष्ट कर सकते हैं ।।१६।। पूर्वजन्मके पाप कर्मीके प विशेष उदयसे हम लोगोंके लिये जो आपका यह विरोध उपस्थित हुआ है वह मानो पुत्रके लिये माताके दूधका विरोध उपस्थित हुआ है। भावार्थ-जिस प्रकार माताके दूधके बिना पुत्र नहीं जीवित रह सकता है उसी प्रकार आपकी अनुकूलताके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं ॥१७॥ समस्त पृथिवीको आनन्दित करनेवाला बादल यदि कदाचित् किसी एकपर वज्र पटक देता है तो इसमें बादलका दोष नहीं है किन्तु जिसपर पड़ा है उसीके अशुभ कर्मका उदय होता है।।१८।। चढ़ना कठिन होनेसे जिस प्रकार घोड़ा किसीको गिरा देता है उसी प्रकार जयकुमारने आपको गिरा दिया है परन्तु वह तो आपका सेवक है इसमें बुरा मानने-का कारण ही क्या है ? ॥१९॥ सुलोचना, यह कितनी सी बात है ? हमारा जो सर्वस्व है वह आपका ही है। यदि आप पहले ही रोक देते तो स्वयंवर ही क्यों किया जाता ? ॥२०॥ जिसका दूसरा नाम अक्षमाला है ऐसी मेरी दूसरी पूत्री लक्ष्मीमतीको आप ग्रहण कीजिये। यह लक्ष्मीमती यशकी मालाके समान निर्मल है, पाषाण (रत्नों) की मालासे आपको क्या प्रयो-

१ अलब्धलाभः लब्धपरिरक्षणं रिक्षतिववर्द्धनं चेत्यनुबन्धः ते एवं निबन्धनं कारणं यस्य।
२ युष्माकम् । ३ तत् कारणात् । ते द० । ४ स्तनक्षीरस्य । ५ शिशौ । यथा स्तनक्षीरस्य प्रातिकूल्यं
शिशोजीवनाय न स्यात् तथा तव प्रातिकूल्यमि अस्माकम् । ६ अशुभकर्म । ७ एकस्मिन् पुंसि ।
८ जयः । ६ तव किङ्करः । १० स्वयंवरे क्षिप्तपाषाणमालया । सुलोचनयाक्षिप्तरत्नमालया ।

प्राहारस्य यया तेऽस विकारोऽयं विना त्या । जीविकास्ति किमस्नार्के प्रसीवतु विभी सवान् ।।२२॥ यहवं भिसमयवि त्यय्यवर्षिऽस्युधावित । तस्तिऽवितिष्टाः पुण्येन भवस्यवेशकारिकः ।।१३॥ त्यं विद्वाने किनापि पार्षिना विद्वानितितः । उज्जीकृतिऽसि प्रत्यसमान् शीतीनव हि वारि वा ।।२४॥ न' चेविमान् सुतान् देशिन् प्रतिप्रहिय पालय । मम ताबाश्रयी यामि पुरूष्णा पावपावर्षे ।।२५॥ इति प्रसाद्य संतोष्य समारोप्य गणाधिपम् । अर्ककीति पुरोधाय वृत्ते भूवरसेचरः ।।२६॥ शान्तिपूर्णा विवायत्वे विविधित्वसम् । प्रहाभिवेकपर्यन्ता सर्वपापीपशान्तये ।।२७॥ शान्तिपूर्णा विवायत्वे सम्वानिविधितित्तवा । नितरा प्रोतिमृत्याच कृत्वेशीभाषमक्षरम् ।।२६॥ श्वावितम् ।।२६॥ श्वावितम् संत्यापित्रका वर्षाच सर्वपापीपस्ति ।।२६॥ त्यार्थावस्य सर्वायत्वे सर्वपापीपस्य नरविद्याचराचिपान् । सद्यो विसर्जयामास सद्रत्नगणवाजिभिः ।।३०॥ ते स्वपुर्णयाज्ञात्तवेशः स्वपापीपस्य स्वपापीपस्य ।।३०॥ ते स्वपुर्णयाज्ञात्तवेशः स्वपापीपस्य स्वपापीपस्य ।।३१॥ ते स्वपुर्णयाज्ञात्तवेशः स्वपापीपस्य स्वपापीपस्य ।।३१॥

जन है ? ॥२१॥ आज यह आपका विकार आहारके विकारके समान है, क्या आपके बिना हम लोगोंकी जीविका रह सकती है ? इसलिये हे प्रभो, 'हम लोगोंपर प्रसन्न हुजिये। भावार्थ-जिस प्रकार भोजनके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार आपकी प्रसन्नताके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते इसलिये हम लोगोंपर अवश्य ही प्रसन्न हुजिये ॥२२॥ हम लोग तो इवर उधर भेजने योग्य सेवक हैं और आप जिसका निवारण न हो सके ऐसे समुद्रके समान हैं। हे नाथ, आपके मर्यादा छोड़नेपर भी जो हम लोग जीवित बच सके हैं सो आपके पुण्यसे ही बच सके हैं।।२३।। आप पानीके समान सबको जीवित करनेवाले हैं जिस प्रकार अग्नि पानीको गर्म कर देती है उसी प्रकार किसीने हम लोगोंके प्रति आपको भी गर्म अर्थात् कोधित कर दिया है इसलिये अब आप पानीके समान ही शीतल हो जाइये ॥२४॥ यदि आप शान्त नहीं होना चाहते हैं तो इन पुत्रों और स्त्रियोंको स्वीकार की जिये, इनकी रक्षा कीजिये, में हम आप दोनोंके आश्रय श्रीवृषभदेवके चरणरूपी वृक्षोंके समीप जाता हूँ ॥२५॥ इस प्रकार भूमिगोचरी और विद्यायरोंसे घिरे हुए अर्ककीर्तिको प्रसन्न कर, संतुष्ट कर और उत्तम हाथीपर सवार कराकर सबसे आगे किया तथा सब पापोंकी शान्तिके लिये आठ दिन तक बड़ी विभूतिके साथ महाभिषेक होने पर्यन्त शान्तिपूजा की। मेलमिलापकी विधिको जाननेवाले अकंपनने जयकुमारको भी वहां बुलाया और उसी समय संधि कराकर दोनोंमें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न करा दिया तथा कभी न नष्ट होनेवाली एकता करा दी। तदनन्तर अर्ककीर्तिको बड़े वैभव और सब प्रकारकी धनरून सम्पदाओं के साथ साथ अक्षमाला नामकी कन्या दी, अच्छा आदर-सत्कार किया और उनकी योग्यताके अनुसार थोड़ी दूर तक साथ जाकर उन्हें बिदा किया। इसी प्रकार अच्छे अच्छे रत्न, हाथी और घोड़े देकर अन्य भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंका सन्मान कर उन्हें भी शीघ्र ही बिदा किया ॥२६-३०॥ अपने अन्यायके कारण उत्पन्न हुई लज्जासे जिनका वैर दूर हो गया है ऐसे वे सब लोग अपने अपने नगरको चले गये, सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धि वही है जो भाग्यवश हुए अपराधका शीद्ध ही प्रतिकार कर लेती

१ आहारो यथा विनाशयित। २ विश्वेषां जीवनं यस्मात् स विश्वजीवितः। विश्वजीवनः अ०, प०, स०, इ०, ल०। ३ जलम्। ४ इव। ५ एवं न चेत्। ६ प्रतिग्रहं कुरु। ७ अग्रे कृत्वा। ६ अविनश्वरम्। १० अक्षमालाम् अ०, स०, इ०, ल०। ११ अकंकीर्तिम्। १२ किञ्चिदन्तरं नत्वा। १३ निरस्त। १४ स्वां स्वामगुः पुरीम् द०, अ०, स०। १५ जगुः। १६ दैवाज्जातापराधस्य। १७ प्रतिविधानं करिष्यति।

तवा 'पूर्वोवितो वेवः समागस्य सुसम्पवा । सुलोचनाविवाहोरुकस्याणं समपाव्यत् ॥३२॥
मेघप्रमसुकेरवाविसत्सहायान् सहानुजः । जयोऽप्यगम्यत् सर्वान् सन्तर्प्यार्थेक्षृप्तियः ।॥३३॥
"नायवंशाप्रणीव्यामा 'जामात्राऽलोच्य सत्वरम् । सुषीः स्वगृहसाराणि विध्वा रत्नान्युपायनम् ॥३४॥
विवित्तप्रस्तुतार्थोऽित यथाऽसौ नः प्रसीवित । तथा कुर्वित चकेशं 'सुमुक्तास्यमग्रीगमत् ।॥३४॥
प्राशु गत्वा निवेद्यासौ ११ वृष्ट्वेशं घरणो १ तनुम् । क्षिप्त्वा प्रणम्य बत्वा च प्राभृतं निभृ १ ताञ्जितः
वेवस्यानु चरो वेव प्रणम्याकम्यनो भयात् । वेवं विज्ञापयत्येवं प्रसावं कुर तच्छुणु ॥३७॥
सुलोचनेति नः १ कः न्यासारस्त्वद्विहित्रभिये १ । स्वयं वर्षियानेन सन्त्रादायि १ जयाय सा ॥३६॥
१ तत्रागत्य कृषारोऽपि प्राक् सर्वमनु १ नित्रपह्न । विद्याघरघराषी शैः सुप्रसन्नः सह स्थितः ॥३६॥
पश्चात् कोऽपि प्रहः कूरः स्थित्वा सह १० शुभप्रहम् । वलो वलाद्यपाऽस्मभ्यं वृषा कोपयित स्म तम् ॥४०॥
विज्ञातमेव वेवेन सर्वः १ तत्संविधानकम् । १ वारचक्षु इच वेस्येति त्यः प्रसाविधर्मवान् ॥४१॥

पश्चारो हि कुमारोऽसौ नापराधोऽस्ति कश्चन । विद्यापर्यस्य सर्वोवाः व स्मो व प्रमाविनः ॥४१॥

है।।३१॥ उसी समय पहले कहे हुए देवने आकर बड़े वैभवके साथ सुलोचनाके विवाहका उत्सव सम्पन्न किया।।३२॥ सबके प्यारे जयकुमारने भी अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ मेघप्रभ सुकेतु आदि अच्छे अच्छे सब सहायकोंको धन द्वारा संतुष्ट कर बिदा किया।।३३॥

तदनन्तर नाथवंशके शिरोमणि अतिशय बुद्धिमान् अकंपनने अपने जमाई जयकुमार-के साथ सलाह की और अपने घरके अच्छे अच्छे रत्न भेंटमें देनेके लिये बांधकर सुमुख नामक दूतको यह कहकर चक्रवर्तीके पास भेजा कि तू वर्तमानका सब समाचार जानता ही है, चक्रवर्ती जिस प्रकार हम लोगोंपर प्रसन्न हों वही काम कर ॥३४–३५॥ उस दूतने शीघ्र ही जाकर पहले अपने आने की खबर भेजी फिर चक्रवर्तीके दर्शन कर पृथिवीपर अपना शरीर डाल प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर साथमें लाई हुई भेंट देकर कहा कि हे देव, अकंपन नामका राजा आपका अनुचर है वह प्रणाम कर भयसे आपसे इस प्रकार प्रार्थना करता है सो प्रसन्नता कीजिये और उसे सुन लीजिये ॥३६-३७॥ उसने कहा है कि सुलोचना नामकी मेरी एक उत्तम कन्या थी वह मेंने स्वयंवर-विधिसे आपने ही जिसकी लक्ष्मी अथवा शोभा बढ़ाई है ऐसे जयकुमारके लिये दी थी ।।३८।। कुमार अर्ककीर्तिने भी उस स्वयंवरमें पधारकर पहले सब बात स्वीकार कर ली थी और वे प्रसन्न हुए विद्याधर राजाओं के साथ साथ वहां विराजमान थे।।३९।। तदनन्तर जिस प्रकार कोई दुष्ट शुभ ग्रहके साथ ठहरकर उसे भी दुष्ट कर देता है उसी प्रकार किसी दुष्टने जबर्दस्ती हम लोगोंपर व्यर्थ ही उन्हें क्रोधित कर दिया ॥४०॥ इसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ था वह सब समाचार आपको विदित ही है क्योंकि गुप्तचर रूप नेत्रोंको धारण करनेवाला साधारण राजा भी जब यह सब जान लेता है तब फिर भला आप तो अवधिज्ञानी हैं, आपका क्या कहना है ? ।।४१।। कुमार तो अभी कुमार (लड़का) ही है इसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है, प्रमाद करनेवाले केवल हम लोग ही उसमें सदोष हैं

१ स्वयंवरिनर्गणे प्रोक्तविचित्राङ्गाकसुरः । २ सहानुजान् प०, इ०, म०, ल० । ३ बहवः प्रियाणि मित्राणि यस्य सः । ४ अकम्पनः । ५ पुत्र्याः प्रियेण सह । ६ निजगृहे स्थितेषूत्कृष्टानि । ७ प्राभृतम् । ६ चत्री । ६ सुमुखा ह्वयदूतम् । १० गमयित स्म । ११ दूतः । १२ भूम्याम् । १३ स्थिराञ्जिलः । १४ कन्यासूत्कृष्टत्वात् । १४ त्वया कृतैश्वर्याय जयाय सम्प्रादामीति सम्बन्धः । १६ दत्ता । १७ स्वयंवरे । १८ अनुमितं कृत्वा । १६ स्वयंवरिवधानम् । २० चन्द्रादिशुभग्रहान्वितं यथा भवित तथा स्थित्वा कोपयित तं तथित सम्बन्धः । २१ तद्वृत्तान्तम् । २२ चारा गूढपुरुषा एव चक्षुर्यस्य । २३ अवधि- ज्ञानसिहतः । २४ बालकः । २४ संविधाने । २६ सापराधाः । २७ भवामः ।

तस्मैं कन्यां गृहाणेति नास्माभिः सा सर्मापता । ग्राराथकस्य बोवोऽसौ यत् प्रकृप्यन्ति वेवताः ॥४३॥ सर्वेव विहिताः सन्यक् वर्षिता बन्धवोऽपि नः । स्निग्धार्थं कथमेतेवां विवयमि विनिप्रहम् ॥४४॥ इत्येतद्देव मा में स्थाः स्थात् सवोवो यदि त्वया । कृमाकोऽपि निगृह्येत न्यायोऽयं त्ववुपक्रमः ॥४४॥ तवादिशं विषयोऽप्रं को वण्डस्त्रिविषेऽपि नः । किविधः कि परिक्लेशः कि वार्षहरणं प्रभो ॥४६॥ तवादेशिवधानेन नितरां कृतिनो वयम् । इहामृत्र च तद्देव यथार्थमनुशाधि नः ॥४७॥ इति प्रथयणीं वार्णी निगग्ध हृदयप्रियाम् । सुमुखो राजराजस्य 'व्यरंसीत् करसंत्रया ॥४८॥ सतां वचांसि वेतांसि हरन्त्यपि हि रक्षसाम्' । कि पुनः सामसाराणि तावृशां समतावृशाम्' ॥४६॥ इहेहोति प्रसमोक्त्या प्रकृत्ववनाम्बुजः । उपसिहासनं विवश्चित्र चक्षे नि प्रस्वाय तम् ॥४०॥ ग्रह्मित्र प्रवार्थं प्रहितो प्रहितो प्रवान् । पुरम्यो निवश्चास्त सर्वज्येष्ठाश्च सम्प्रति ॥४१॥ गृहाश्चे त्र एवार्च्यास्तरेवाहं च वन्धुमान् । निवद्यारः प्रवृत्तस्य ममाप्यन्यायवर्त्मि ॥४२॥ पुरवो मोक्षमार्गस्य गृरवो दानसन्ततेः । श्रेयांश्च चित्रणां वृत्तेयंथेहास्म्यहमप्रणीः ॥४३॥ तथा स्वयंवरस्यमे नाभूवन् यग्रकम्यनाः । कः प्रवर्तयिताऽन्योऽस्य मार्गस्यवर्षं सनातनः ।॥४३॥ तथा स्वयंवरस्यमे नाभूवन् यग्रकम्यनाः । कः प्रवर्तयिताऽन्योऽस्य मार्गस्यवर्षं सनातनः ।॥४४॥

॥४२॥ 'तुम इस कन्याको ग्रहण करो' ऐसा कहकर तो मैंने जयकुमारके लिये दी नहीं थी, तथापि देवता जो कुपित हो जाते हैं उसमें देवताका नहीं किन्तु आराधना करनेवाले हीका दोष सम्भा जाता है ॥४३॥ ये सब वंश मेरे ही बनाये हुए हैं, मेरे ही बढ़ाये हुए हैं, मेरे ही भाई हैं और मुक्से ही सदा स्नेह रखते हैं इसलिये इनका निग्रह कैसे करू ऐसा आप मत मानिये क्योंकि यदि आपका पुत्र भी दोषी हो तो उसे भी आप दण्ड दते हैं, इस न्यायका प्रारम्भ आपसे ही हुआ है। इसलिये हे प्रभो, आज्ञा दीजिये कि इस अपराधके लिये हम लोगोंको तीनों. प्रकारके दण्डोंमें से कौन सा दण्ड मिलने योग्य है ? क्या फांसी ? क्या शरीरका क्लेश अथवा क्या धन हरण कर लेना ? ॥४४-४६॥ हे देव, आपकी आज्ञा पालन करनेसे ही हम लोग इस लोक तथा परलोकमें अत्यन्त धन्य हो सकेंगे इसलिये आप अपराधके अनुसार हमें अवश्य दण्ड दीजिये।।४७।। इस प्रकार नम्प्रतासे भरे हुए और हृदयको प्रिय लगनेवाले वचन कहकर वह सुमुख दूत राजराजेश्वर-चऋवर्तीके हाथके इशारेसे चुप हो गया ॥४८॥ जब कि सज्जन पुरुषोंक वचन राक्षसोंके भी चित्तको मोहित कर लेते हैं तब सबको समान दृष्टि-से देखनेवाले भरत जैसे महापुरुषोंके शान्तिपूर्ण चित्तकी तो बात ही क्या है ? ॥४९॥ जिनका मुखरूपी कमल प्रफुल्लित हो रहा है ऐसे चऋवर्तीने 'यहां आओ' इस प्रकार प्रसन्नताभरे वचनों-से उस दूतको अपने सिंहासनके निकट बैठाकर उससे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया कि 'महाराज अकंपनने इस प्रकार कहकर आपको क्यों भेजा है ? वे तो हमारे पिता के तुल्य हैं और इस समय हम सभी में ज्येष्ठ हैं ॥५०-५१॥ गृहस्थाश्रममें तो मेरे वे ही पूज्य हैं, उन्हींसे में भाईबन्धुवाला हूं, औरकी क्या बात ? अन्यायमार्गमें प्रवृत्ति करनेपर वे मुक्ते भी रोकने वाले हैं।।५२।। इस युगमें मोक्षमार्ग चलानेके लिये जिस प्रकार भगवान् वृषभदेव गुरु हैं, दानकी परम्परा चलानेके लिये राजा श्रेयांस गुरु हैं और चक्रवर्तियोंकी वृत्ति चलानेमें मैं मुख्य हूं उसी प्रकार स्वयंवरकी विधि चलानेके लिये वे ही गुरु हैं। यदि ये अकंपन महाराज नहीं होते तो इस स्वयंवर मार्गका चलानेवाला दूसरा कौन था ? यह मार्ग अनादि कालका है

१ जयाय । २ भरतेनैव । ३ स्नेहिता । ४ त्वया प्रथमोपकान्तः । ५ तत् कारणात् । ६ दोषे । ७ नियामय । ५ तूष्णीं स्थितः । ६ राक्षसानाम् । १० वचांसि साम्नां साराणि चेत् । ११ सताम् । १२ समत्वनेत्राणाम् । १३ अत्रागच्छेति । १४ सिंहासनसमीपे । १५ दूतमुख्यम् । १६ प्रेषितः । १७ पुरुजिनेभ्यः । गुरुभ्यो अ०, प०, म०, ल०, इ०, स०। १८ अकम्पना एव । १६ स्वयंवरमार्गः ।

मार्गादिबरस्तनान् येऽत्र भोगभूमितिरोहितान् । कुर्वस्ति नृतनान् सन्तः सद्भिः पूष्यास्त एव हिं।।४४॥ न चन्नेण न रत्नेद्रच वोदेने निर्वामस्तया । बलेन न चड्डानेन नापि पुत्रमेया च न ।१४६॥ तदेतत् सार्वभौमत्वं जयेनेकेन केवलम् । सर्वत्र व्यायकार्येच तेनेव विजयो मम ।१४७॥ मलेच्छराजान् विनिजित्य नाभिद्येले यशोमयम् । मन्नाम स्थापितं तेन किम्प्रान्येन केनचित् ।१४६॥ प्रकंकीतिरकीर्ति ने कीर्तनीयामकीर्तित् । माद्यशाकमहाकार्वान्मवीमावमलीमसाम् ।१४६॥ प्रमुना उन्यायवत्मव प्रावर्तिति न केवलम् । इह स्वयं च वण्डपाना प्रथमः परिकल्पितः ।१६॥ प्रमुवाशन्ते रूपं मत्प्रवीपादिवाञ्जनम् । नार्ककीर्तिरसो स्पष्टम् प्रयक्षःकीर्तिरेव हि ।।६१॥ जय एव मदावेशाद् इद्वृत्तोऽन्यायवतिनः । "समीकुर्यात्ततस्तेन स साधु दमितो युवि ।।६२॥ सदोषो यदि निर्माह्यो ज्येच्ठपुत्रोऽपि भूभुजा । इति मार्गमहं 'तिस्मन्न वर्तयितुं स्वितः ।।६३॥ प्रकामालां किल प्रतारं तस्म कन्याऽवलेपिनेर । मवद्भिरविचार्यतद् विरूपं कमनुष्ठितम् ।।६४॥ पुरस्कृत्यह तामेतां नीतः सोऽपि प्रतीक्यताम् । सक्तक्षकेति कि मूर्तिः परिहर्तु नविद्विचाः ।।६४॥ उपेक्रितः सदोषोऽपि स्वपुत्रक्षकर्वतिना । इतीदमयशः स्थापि राज्यवायि तदकस्पनैः ।।६६॥ इति सन्तोच्य विद्वेशः सौमुद्यं सुमुद्यं नयन् । हित्या ज्येष्ठं तुषं तोकम् राज्यकरोन्यायसौरसम् ।।६७॥ इति सन्तोच्य विद्वेशः सौमुद्यं सुमुद्यं नयन् । हित्या ज्येष्ठं तुषं तोकम् राज्यकरोन्यायसौरसम् ।।६७॥

॥५३-५४॥ इस युगमें भोगभूमिसे छिने हुए प्राचीन मार्गीको जो नवीन कर देते हैं वे सत्पुरुष ही सज्जनों द्वारा पूज्य माने जाते हैं ॥५५॥ मेरा यह प्रसिद्ध चक्रवर्तीपना न तो चकरत्नसे मिला है, न शेष अन्य रत्नोंसे मिला है, न निधियोंसे मिला है, न छह अंगोंवाली सेनासे मिला है, न पुत्रोंसे मिला है और न मुक्ससे ही मिला है, किन्तु केवल एक जयकुमारसे मिला है क्योंकि शूर वीरताके सभी कार्यों में मेरी जीत उसीसे हुई है ॥५६-५७॥ म्लेच्छ राजाओंको जीतकर नाभि पर्वतपर मेरा कीर्तिमय नाम उसीने स्थापित किया था, इस विषयमें और किसीने क्या किया है ? ।।५८।। इस अर्ककीर्तिने तो अकीर्तियों में गिनने योग्य तथा स्याही और उड़दके समान काली मेरी अकीर्ति जब तक चन्द्रमा है तब तकके लिये संसारभरमें फैला दी ॥५९॥ इसने अन्याय का मार्ग चलाया है केवल इतना ही नहीं है । किन्तु संसारसें दण्ड देने योग्य लोगों में अपने आपको मुख्य बना लिया है।।६०।। जिस प्रकार दीयकसे काजल उत्पन्न होता है उसी प्रकार यह अकीर्तिरूप मुक्तसे उत्पन्न हुआ है, यह अर्ककीर्ति नहीं है किन्तु साक्षात् अयशस्कीर्ति है।।६१।। मेरी आज्ञासे जयकुमार ही अन्यायमें प्रवृत्ति करनेवाले इस प्रकारके लोगोंको दण्ड देता है इसलिये इसने युद्धमें जो उसे दण्ड दिया है वह अच्छा ही किया है ॥६२॥ और की क्या बात ? यदि बड़ा पुत्र भी अपराधी हो तो राजाको उसे भी दण्ड देना चाहिये यह नीतिका मार्ग अर्ककीर्तिपर चलानेके लिये आज मैं तैयार बैठा हूं ॥६३॥ आप लोगोंने विचार किये बिना ही उस अभिमानी के लिये अक्षमाला नामकी कन्या दे दी यह बुरा किया है।।६४॥ अथवा उस प्रसिद्ध अक्षमाला कन्याकी भेंट देकर आपने उस अर्ककीर्तिको भी पूज्यता प्राप्त करा दी है सो ठीक ही है क्योंकि यह कलंकसहित है यह समभकर क्या चन्द्रमाकी मूर्ति छोड़ी जाती है ? ॥६५॥ परन्तु चक्रवर्तीने अपराध करनेपर भी अपने पुत्रकी उपेक्षा कर दी-उसे दण्ड नहीं दिया इस मेरे अपयशको महाराज अकंपनने स्थायी बना दिया है ॥६६॥ इस

१ पुरातनात् पुंसः । २ युगादौ । ३ जयेन । ४ अर्ककीर्तिना । ५ प्रवर्तितम् । ६ दण्डित योग्यानाम् । ७ समदण्डं कुर्यात् । ८ अर्ककीर्तौ । ६ अक्षमाला अ०, म०, इ०, स०, ल० । १० दत्ता । ११ गविताय । १२ कष्टम् । १३ लक्ष्मीमालाम् । १४ पूज्यताम् । १५ अकारि । १६ पुत्रम् । १७ न्यायमेव पुत्रमकरोत् ।

सुनुस्त्त'इयानार्मिव वोद् तदाक्षमः । स जयोऽक्रम्पनो देव देवस्य नमित कमौ ॥६८॥
सक्ष्मसाव इत्युक्त्वा क्षिप्त्वाऽङ्गानि प्रणम्य तम् । विकसद्वनाम्थोजः समुत्थाय कृताञ्ज्ञतिः ॥६६॥
इत एवोन्मुकौ तौ त्व'त्प्रतीच्छन्तौ मदागितम् । ग्राम्थातां चातकौ वृद्धि प्रावृषो वाऽविद्यार्मृद्यः ॥७० इति विज्ञाप्य कृतान्त्रः कृतत्वरः । सम्प्राप्याकम्पनं नत्वा सजयं विहितादरम् ॥७१॥
गोभिः प्रकाद्य रक्तस्य प्रसावं चक्रवितनः । रवेर्वा वातं रारम्भस्तद्वक्ताकां व्यकासयत् ॥७२॥
साथुवादैः सदानद्वम् सम्मानैस्तौ च तं तदा । १० ग्रानिन्यतुरितप्रीति कृतका हि महीभूतः ॥७३॥
इत्यतकौदयावाप्तिविभासितद्यभोदयः । ११ ग्रानिन्यतुरितप्रीति कृतका हि महीभूतः ॥७३॥
स्त्रोचनामृत्वाम्भोजवद्पवायितलोचनः । ग्रनङ्गानणुवाणंकतूणीरायितविष्ठः ॥७४॥
स्वाचनामृत्वाम्भोजवद्पवायितलोचनः । ग्रनङ्गानणुवाणंकतूणीरायितविष्ठा विधिवृत्तयः ॥७६॥
स्वाचनामृत्वाम्भोजवद्पवायितलोचनः । ग्रनङ्गानणुवाणंकतूणीरायितविष्ठा विधिवृत्तयः ॥७६॥
ग्रामृत्वा सहस्रामे सायकैरक्षतः क्षतः । १९ वेलवैः कृसुमै रेभिविचित्रा विधिवृत्तयः ॥७६॥
ग्रामृता सिम्पतां कृवेन् ग्रहसन्तीं सहासिकाम् । सभयां निर्भयां वालाम् ग्राकुलां तामनाकुलाम् ॥७७॥

प्रकार सबके स्वामी महाराज भरतने सुमुख नामके दूतको संतुष्ट कर उसका मुख प्रसन्न किया और ज्येष्ठ पुत्रको छोड़कर न्यायको ही अपना औरस पुत्र बनाया। भावार्थ-न्यायके सामने बड़े पुत्रका भी पक्ष नहीं किया ॥६७॥ उसी समय चक्रवर्तीकी दयाका भार वहन करनेके लिये मानो असमर्थ हुआ सुमुख कहने लगा कि 'हे देव' जिन्हें आपका प्रसाद प्राप्त हो चुका है ऐसे जयकुमार और अकंपन दोनों ही आपके चरणोंको नमस्कार करते हैं, ऐसा कहकर उस दूतने अपने समस्त अंग पृथ्वीपर डालकर चक्रवर्तीको प्रणाम किया और जिसका मुखरूपी कमल विकसित हो रहा है तथा जिसने हाथ जोड़ रखे हैं ऐसा वह दूत खड़ा होकर फिर कहने लगा कि ''जिस प्रकार दो चातक वर्षा ऋतुके पहले बादलसे वर्षा होनेकी इच्छा करते हैं उसी प्रकार जयकुमार और अकंपन आपके समीपसे मेरे आनेकी इच्छा करते हुए इसी ओर उन्मुख होकर बैठे होंगे" ऐसा निवेदन कर जिसने चक्रवर्तीसे आज्ञा प्राप्त की है ऐसे उस दूतने बड़ी शीघतासे जाकर आदरके साथ महाराज अकंपन और जयकुमारको नमस्कार किया तथा वचनोंके द्वारा अनुराग करनेवाले चऋवर्तीकी प्रसन्नता प्रकट कर उन दोनोंके मुखकमल इस प्रकार प्रफुल्लित कर दिये जिस प्रकार कि दिनका प्रारम्भ समय (प्रात:-काल) किरणोंके द्वारा लाल सूर्यकी प्रसन्नता प्रकटकर कमलोंको प्रफुल्लित कर देता है ॥६८-७२॥ उस समय उन दोनों राजाओंने धन्यवाद, दान और सम्मानके द्वारा उस दूतको अत्यन्त प्रसन्न किया था सो ठीक ही है क्योंकि राजा लोग किये हुए उपकार माननेवाले होते हैं ।।७३।। इस प्रकार विचारातीत वैभवकी प्राप्तिसे जिसके शुभ कर्मका उदय प्रकट हो रहा है ऐसा वह श्रीमान् जयकुमार सुखसे श्वसुरके घर रहने लगा ॥७४॥ जिसके नेत्र सुलोचनाके मुखरूपी कमलपर भ्रमरके समान आचरण करते थे और जिसका शरीर कामदेवके बड़े बड़े बाण रखने-के लिये तरकसके समान हो रहा था ऐसा वह जयकुमार युद्ध होनेपर लोहेके वाणोंसे उस प्रकार घायल नहीं हुआ था जिस प्रकार कि अत्यन्त कोमल कामदेवके इन फूलोंके बाणोंसे घायल हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि दैवलीला बड़ी विचित्र होती है ।।७५-७६।। वह जयकुमार मुस्कुराहटसे रहित सुलोचनाको मुस्कुराहटसे युक्त करता था, न हंसनेपर जोरसे हंसाता था, भययुक्त होनेपर निर्भय करता था, आकुल होनेपर निराकुल करता था, वार्तालाप न करनेपर

१ विक्रिष्ठपा। २ अकम्पनजयकुमारौ। ३ त्वतः। ४ वाञ्छन्तौ। ४ मदागमनम्। ६ प्रथममेघात्। ७ चक्रवितः। ५ वाग्भिः किरणैस्च। ६ दिवसारम्भः। १० नीतबन्तौ। ११ स्थितवान्। १२ मातुलसम्बन्धिनि गृहे। १३ पीडितः। १४ मृदुभिः। १४ हाससहिताम्।

म्रालपन्तीमालाप्य लोकमानो विलोकिनीम्। मस्पृशन्तीं समास्पृश्य व्यथाव् बीडाविलोपनम् ॥७६॥ कृतो भवान्तराबद्ध तस्त्नेहव'लशालिना । सुलोकनायाः कौरव्यः कामं कामेन कामुकः ॥७६॥ सुलोकनामनोवृत्ती रागामृतकरोद्ध्ररा'। कमाण्यवाल व लेव कामनाममहाम्बुधेः ॥६०॥ मुकुले वा मुक्ते वक्रां विकासोऽस्याः कमात्पवम्'। 'म्राकान्तशूपंकारातिप्रहानकरसूचनः ॥६१॥ 'स्त्रीमुक्तानि संवीक्ष्य जञ्जपित्वा' विशासतौ । स्वरं हिसतुमारक्यं गृहीतमवनप्रहा ॥६२॥ 'त्रितासितासितालोलकटाक्षेक्षणतोमरैः। जयं तदा जितानक्रगं कृत्वानक्रगप्रतिष्कशम् ।।६२॥ सत्ताध्वता सलज्जा सा विव्याध विविधेर्मनाक् । म्रालोकनवेलायाम् प्रति सिव्यत्त स्म् ॥६४॥ न भुजक्रगेन सन्वष्टा नापि संसेवितासवा । न भ्रमेण समाकान्ता तथापि 'रित्वद्यति स्म सा ॥६४॥ स्वलन्ति स्म 'रिकलालापाञ्चकस्ये हृवयं भृशम् । चलान्यालोकितान्यासम्भवशे वात्मनञ्च<sup>१५</sup> सा ॥६६॥ प्रक्षालितेव लज्जाऽगात् सुवत्याः स्वेववारिभिः । वागिन्धनैव्यंवीपिष्ट विचित्रविचत्तजोऽनलः ।।६७॥ तावत्त्रपा भयं तावतावत्कृत्यविचारणा । ताववेव धृतिर्यावज्जम्भते न स्मरज्वरः ॥६८॥

उससे वार्तालाप करता था, अपनी ओर देखनेपर उसे देखता था, और स्पर्श न करनेपर उसका स्पर्श करता था। इस प्रकार यह सब करते हुए जयकुमारने सुलोचनाकी लज्जा दूर की थी ।।७७-७८।। पूर्व पर्यायमें बंधे हुए स्तेहरूपी बलसे शोभमान कामदेवने इच्छानुसार जयकुमार-को सुलोचनाका सेवक बना लिया था ॥७९॥ रागरूपी चन्द्रमाके सम्बन्धसे बढ़ी हुई, कामदेव नामक महासागरकी वेलाके समान सुलोचनाके मनकी वृत्ति क्रम क्रमसे चंचल हो रही थी ।।८०।। सब शरीरमें घुसे हुए कामदेवरूपी पिशाचके द्वारा बिना कुछ बोले ही जिसकी सूचना हो रही है ऐसे विकासने सुलोचनाके मुखरूपी मुक्कुलपर घीरे घीरे अपना स्थान जमा लिया था ॥८१॥ कामरूपी पिशाचको ग्रहण करनेवाली सुलोचना सिखयोंके मुख देखकर दिशाओंसे बातचीत कर अर्थात् निरर्थक वचन बोलकर इच्छानुसार हंसने लगी ।।८२।। उस समय भय और लज्जा सहित सुलोचना कामदेवको जीतनेवाले जयकुमारको न देखने योग्य समयमें मानो ठगनेकी इच्छासे ही कामदेवको अपना सहायक बनाकर सफेद काले इन दोनों रंगोंसे मिले हुए चंचल कटाक्षोंसे भरी हुई दृष्टिरूपी अनेक तोमर नामके हिथयारोंसे घीरे घीरे मार रही थी।।८३।। जब जयकुमार उसकी ओर नहीं देखता था उस समय भी वह सफेद, काले और चंचल कटाक्षोंसे भरी दृष्टिसे उसे देखती रहती थी और उससे ऐसा मालूम होता था मानो यह उसे ठगना ही चाहती है।।८४॥ उस समय उसे न तो सर्पने काटा था, न उसने मद्य ही पिया था, और न परिश्रमसे ही वह आकान्त थी तथापि वह पसीनेसे तर हो रही थी ।।८५।। उसके मधुर भाषण स्खलित हो रहे थे, हृदय अत्यन्त कँप रहा था, दृष्टि चंचल हो रही थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने वशमें ही न हो ॥८६॥ सुन्दर दांतोंवाली सुलोवनाकी लज्जा इस प्रकार नष्ट हो गई थी मानो उसके पसीनारूपी जलसे धुल ही गई हो और कामदेवरूपी विचित्र अग्नि वचनरूपी ई धनसे ही मानो खूब प्रज्वलित हो रही थी ।।८७।। जबतक कामदेव रूपी जबर नहीं बढ़ता है तबतक ही लज्जा रहती है तबतक ही भय रहता है, तब तक ही करने योग्य कार्यका विचार रहता है और तब तक ही धर्य रहता है।।८८।।

१ सामर्थ्य । २ अत्यर्थम् । ३ इच्छुः । ४ अनुरागचन्द्रेणोत्कटा । ५ स्थानम् । ६ प्राप्तकामग्रहमक्षरेण विना सूचकः । ७ सहचरी । ६ निर्थंकादिदोषदुष्टमुक्त्वा । १ उपकान्तवती ।
१० श्वेतकृष्णसंबद्ध । ११ सहायम् । १२ वञ्चनेच्छया । १३ स्वेदवती बभूव । १४ मनोज्ञवचनानि ।
१५ स्वस्य पराघीनेव अथवा आत्मनः वशे अधीने न वा नासीदिति । १६ चित्तजानलः अ०, प०, इ०,
स०, ल०।

विवयिक्वत्य सर्वेवाम् इन्त्रियाणां परस्परम् । परामवापतुः प्रीति वम्पती तौ पृथक् पृथक् ॥८६॥ अस्यासक्षमात् क्रमपा हिकरणेस्तावर्तापतौ । 'अनिन्वतामक्षेषेककरणाकारिणं' विभिन् ॥६०॥ अस्योग्यविवयं सौक्यं स्पक्तवाऽसेषाग्यगोचरम् । स्तोकेन स्वमप्राप्तं प्रापतुः परमास्मकः ॥६१॥ सम्प्राप्तभावपर्यन्तौ विवतुर्न स्वयं व तौ । मुक्त्वेकं शं सहेवोक्वस्विक्यमेकेक्क्रममक्ष् ॥६१॥ सम्प्राप्तभावने निःशक्त्योगिवित्तस्यात् प्रपश्यतोः । तयोरन्योग्यमाभातां व नेवयोरिव पुष्तिके ॥६३॥ सवापि या तया प्रीतिस्तस्याक्षेन परमात्मवा । १०तयोरन्योग्यमाभातां उपस्रानोपवेद्यता ॥६४॥ भृक्तमात्मभरित्वेन यत्सुलं परमात्मवा । १०ततोऽप्यभिक्तमासिद्या संविभागेऽपि स्वस्याने ॥६४॥ इत्यन्योग्यस्यवृक्ष्मत्रितिस्कितामृताम्भति । कामाम्भोषौ निमन्तौ तौ स्वैदं विक्रीक्षत्रिक्तम् ॥६६॥ तदा स्वमन्विप्तं हित्तगूद्वपत्रार्थवितः । जयो जिगमिवृस्तूर्णं स्वस्थानीयं भियो वकः ॥६७॥

वे दोनों दम्पती परस्पर पृथक् पृथक् सब इन्द्रियोंके विषयींका सेवनकर परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे।।८९।। अत्यन्त आसक्तिके कारण, क्रम क्रमसे एक एक विषयको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंसे वे संतुष्ट नहीं होते थे इसलिये सब इन्द्रियोंको एक इन्द्रियरूप न करनेवाले विघाता-की वे निन्दा करते रहते थे। भावार्थ-उन दोनोंकी विषयासक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि वे एक साथ ही सब इन्द्रियोंके विषय ग्रहण करना चाहते थे परन्तु इन्द्रियां अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार एक समयमें एक ही विषयको ग्रहण कर पाती थीं अतः वे असंतुष्ट होकर सब इन्द्रियों को एक इन्द्रियरूप न बनानेवाले नामकर्मरूपी ब्रह्माकी सदा निन्दा करते रहते थे ॥९०॥ उन दोनोंने सब साधारण लोगोंको मिलनेवाला परस्परका सुख छोड़कर आत्माका वह उत्कृष्ट सुल प्राप्त किया था जो कि अन्य छोटे-छोटे लोगोंको दुष्प्राप्य था ॥९१॥ जिनके भाबोंका अन्त आ चुका है ऐसे वे दोनों ही एक साथ उत्पन्न हुई अपनी कियाओं के उद्रेकसे उत्पन्न होनेवाले एक सुखको छोड़कर और कुछ नहीं जानते थे ॥९२॥ संभोग क्रीड़ाके अन्तमें अशक्त हुए तथा गाढ़ उत्कं आके कारण परस्पर एक दूसरेको देखते हुए उनके नेत्रोंकी पुतलियां एक दूसरेके नेत्रोंकी पुतिलयोंके समान ही सुशोभित हो रही थीं। (यहां अनन्वयालंकार होनेसे उपमेय ही उपमान हो गया है) ॥९३॥ सुलोचनाने जयकुमारसे जो सुख प्राप्त किया था और जय-कुमारने सुलोचनासे जो सुख पाया था उन दोनोंका उपमानोपमेय भाव परस्पर-उन्हीं दोनोंमें था ।।९४।। परमात्माने सबके स्वामी होकर जिस सुखका अनुभव किया था उन दोनोंका वह सुख परस्परमें विभक्त होनेपर भी उससे कहीं अधिक था। भावार्थ-यद्यपि उन दोनोंका सुख एक दूसरेके संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण परस्परमें विभक्त था, तथापि परिमाणकी अपेक्षा परमात्माके पूर्ण सुखसे भी कहीं अधिक था। (यहां ऐसा अतिशयोक्ति अलंकारसे कहा गया है वास्तवमें तो वह परमात्माके सुखका अनन्तवां भाग भी नहीं था) ॥९५॥ इस प्रकार परस्परमें उत्पन्न होनेंबाले प्रेमामृतरूपी जलसे भरे हुए कामरूप समुद्रमें डूबकर वे दोनों चिरकालतक इच्छानुसार कीड़ा करते रहे ॥९६॥ उसी समय एक दिन जो अपने मंत्रीके द्वारा

१ अत्यासक्तितः । २ कमवृत्या पदार्थग्राहीन्द्रियैः । ३ निन्दां चक्रतुः । ४ सकलेन्द्रियविषयाणा-मेकमेनेन्द्रियमकुर्वन्तम् । ५ सामान्यपुरुषेण । ६ उत्तमम् । ७ स्वस्य । परमात्मनः परमपुरुषस्येति ध्वनिः । ६ लीला । ६ बृबुधाते । १० आत्मनी । ११ सुबम् । १२ सहैव प्रावुर्भविषय-चुन्यनादिस्रमुत्कटसम्भूतम् । १३ सुरतक्रीडावसाने । १४ परस्परमालोकमानयोः सतोः । १५ व्यत्य-जताम् । १६ जयकुमारात् । १७ सुलोचनायाः । १८ प्रीत्योः । १६ स्वोदरपूरकत्वेन । 'उभावात्मम्मिरः स्वोदरपूरके' इत्यभिधानात् । ६० परमात्मसुस्रात् । २१ वा अवधारेण । २२ विभजने । २३ सुखम् । २४ प्रेषित । २५ शीद्यम् । २६ स्वां पुरीम् । स्वं स्था-ल० ।

भवद्भिभीवितैश्वयं मां मदीया दिद्धवः । इति मामं समभ्यत्य भूम्यानार्यम्बूष्यत् ।। १८८।।
तव्बुष्वा नायवंशेशः किञ्चिदासीत् ससंभ्रमः । जये जिगिमवौ स्वस्मान्न स्यात् कस्याकुलं मनः ॥
विचार्यं कार्यपर्यायं तथास्त्रिक्त्याह तं नृपः । स्नेहानुर्वातनीं नेति विधिकां वा वियं सुवीः ।। १००॥
प्रादात् भागेव सर्वस्व तस्मै वत्तसुलोयनः । तथापि लौकिकाचारं परिपालियतुं प्रभुः ।। १०२॥
दत्वा कोशादि सर्वस्व स्वीकृत्य प्रीतिमात्मनः । ग्रनुगम्य स्वयं दूरं शुभे इहिन वष्ट्रवरम् ।। १०२॥
क्यं कथमि स्वस्वा स १ स्त्रानिर्वनाप्रणीः । १ स्व्यावर्तत ततः शोकी १ जुन्वयोगो हि दुःसहः ।। १०२॥
प्रीवजयाद् समादृष्य जयोऽपि ससुलोयनः । ग्राक्द्रवसामजेः सर्वः स्वानुजीवजयादिभिः ।। १०४॥
हमाद्भगदेण सानुजेन च सोत्सवः । प्रवर्तयन् कथाः पथ्याः परिहासं मनोहराः ।। १०४॥
वृतः शशीव नक्षत्रैः ग्रनुगद्धगं व्ययौ शनः । इलां सञ्चालयन् प्राग्वा । श्रीमान् स जयसायनः ।। १०६॥
स्कन्यावारं यथास्थानं पारेगद्धगं न्यवीविशत् । वीक्ष्य कक्षपुदत्वेन प्रशास्ता भारति ।।
विद्यादिनिकटाटोपनिर्गमः । बभासे प्रविद्यावासः स्वर्गवास द्वापरः ।। १०६॥

भेजे हुए पत्रके गूढ़ अर्थसे प्रेरित हो रहा है, बुद्धिमान् है, और शीघ्रसे शीघ्र अपने स्थानपर पहुं-चनेकी इच्छा कर रहा है ऐसे जयकुमारने मामा (श्वसुर) के पास जाकर अपने जानेकी सूचना दी कि हे माम, आपने जिसका ऐश्वर्य बढ़ाया है ऐसे मुक्ते मेरी प्रजा देखना चाहती है। ॥९७-९८॥ यह जानकर नाथवंशका स्वामी अकंपन कुछ घबड़ाया सो ठीक ही है क्योंकि अपनेसे जय (जयकुमार अथवा विजय) के जानेकी इच्छा करनेपर किसका मन व्याकुल नहीं होता है ? ।।९९।। तदनन्तर कार्योंका पूर्वापर विचारकर राजा अकंपनने जयकुमारसे 'तथास्तु' कहां सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य दीपिकाके समान स्नेह (तेल अथवा प्रेम) का अनुवर्तन करनेवाली बुद्धिको नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ-बुद्धिमान् मनुष्य स्नेहके पीछे बुद्धिको नहीं छोड़ते हैं।।१००।। यद्यपि महाराज अकंपन, सुलोचनाको देकर पहले ही जयकुमार-को सब कुछ दे चुके थे तथापि लौकिक व्यवहार पालन करनेके लिये अपने प्रेमके अनुसार खजाना आदि सब कुछ देकर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वधू-वरको बिदा किया। सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ महाराज अकंपन अपनी पत्नी सहित कुछ दूरतक तो स्वयं उन दोनोंके साथ साथ गये फिर जिस किसी तरह छोड़कर शोक करते हुए वहांसे वापिस लौट आये सो ठीक ही है क्योंकि संतान-का वियोग बड़े दुःखसे सहा जाता है ।।१०१-१०३।। जयकुमार भी सुलोचना सहित विजयार्घ नामके हाथीपर सवार होकर अन्य अन्य हाथियोंपर बैठे हुए विजय आदि अपने सब छोटे भाइयों तथा लघु सहोदरोंसे युक्त हेमाङ्गदकुमारके साथ बड़े उत्सवसे मार्गमें कहने योग्य हंसी विनोद-की मनोहर कथाएं कहता हुआ और पृथिवीको हिलाता हुआ नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी तरह गंगाके किनारे धीरे घीरे इस प्रकार चला जिस प्रकार कि पहले दिग्विजयके समय सेनाके साथ साथ चला था ।।१०४-१०६।। शास्त्रोंके जाननेवाले और सबपर शासन करनेवाले जयकुमारने उस समय गंगाके किनारे यथायोग्य स्थानपर घासवाली जमीन देखकर सेनाके डेरे कराये ॥१०७॥ देदीप्यमान कपड़ोंके करोड़ों तम्बुओंके समीप ही जिसमें आने जानेका मार्ग

१ अस्मदीयाः बन्धुमित्रादयः । २ द्रष्टुमिच्छवः । ३ दबसुरम् । ४ सम्प्राप्य । ५ गमनप्रयोजनम् । ६ ज्ञापयित स्म । ७ अकम्पनः । ५ विजये इति ध्विनः । ६ कार्यक्रमम् । १० न गच्छिति िकम् । ११ शोभना धीर्यस्य सः । १२ ददाति स्म । १३ स्वस्य प्रीतिमेकामेव स्वीकृत्य । १४ स्त्रीसिहतः । १५ अकम्पनः । १६ व्याघुटितवान् । १७ पुत्रवियोगः । १८ विजयार्द्वगजम् । १६ पिथ हिताः । २० गङगामनु । २१ पूर्वदिग्विजये यथा । २२ शिबिरम् । २३ गंगातीरे । २४ जयकुमारः । २४ शुम्भद्वस्त्रकृटीसमूहासन्नविस्तृतिनर्गमः । २६ रराज ।

तत् (तं) प्राप्य सिन्धुरं रुघ्वा स राजद्वारि राजकम् । विसंज्योंक्यः प्रविद्यान्तः स्वतीर्यं विवास तम् राजा सुलोकनां चावरोप्य स्वभुजलिकनीन् । निविद्य स्वोक्ति स्थाने मृदुद्यातले सुसम् ॥११०॥ तत्कालोकितवृत्ताः प्रियां सन्तर्पयन् प्रियः । स्नानभोजनवाग्वाद्यगीतनृत्यविनोदनः ॥१११॥ नीत्वा रात्रि सुसं तत्र "प्रत्याय्य प्रत्ययं 'स्थितः । तां निवेद्य समाद्द्वास्य हेमाझ्गवपुरस्तरान् ॥११२॥ नियोज्य स्वानुजान् सर्वान् सम्यक्ष्यकरकरक्षणे । स्नाप्तः कतिपयेरेव 'प्रत्ययोध्यमियाय सः ॥११३॥ स्वकंतीत्यांविभः प्रच्छः" प्रत्यागत्य प्रतीक्षतः । सस्तेहं सावरं भूयः कुमारेणालपन् प्ररीम् ॥११४॥ सानुरागान् स्वयं रागात् प्राविद्यद्वा विद्याम्पतिः । न पूजयन्ति के बाऽन्ये पुरुषं राजपूजितम् ॥११४॥ दन्त्रो वेभाव् बहिद्वाराज्जिनस्योत्तीयं भूपतेः । विचित्रनेत्र समासाद्य मणिकृद्विमभूतलम् ॥११६॥ मध्ये 'रतस्य स्फुरद्रत्नस्वितत्तत्मभसम्भृते । विचित्रनेत्र विन्यस्तसद्वितानविराजिते ॥११७॥ मणिमुक्ताफलप्रो तलम्बलम्बूषभूषणे । परार्ध्यरत्नभाजालजित् मणिमण्डपे । ॥११६॥ विद्यं ज्योतिर्गणेनेव राजकेन विराजितम् । स्वकीर्तिनिर्मलैवीज्यमानं 'र्वचमरजन्मभिः ॥११६॥ विद्यं ज्योतिर्गणेनेव राजकेन विराजितम् । स्वकीर्तिनिर्मलैवीज्यमानं 'र्वचमरजन्मभिः ॥११६॥

बनाया गया है ऐसा वह सेनाका आवास (पड़ाव) इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो स्वर्गका दूसरा आवास ही हो ।।१०८।। जयकुमारने अपने डेरेके पास जाकर उसके बड़े दरवाजेके समीप ही अपना हाथी रोका, वहीं सब राजाओंको विदा किया फिर ऊंचे तम्बूके भीतर प्रवेश कर हाथीको बैठाया-स्वयं उतरे, अपनी भुजाओंका सहारा लेनेवाली सुलोचनाको भी उतारा और अपने योग्य स्थानमें कोमल शय्यातलपर सुखसे विराजमान हुए। फिर उस समयके योग्य समाचारोंको जाननेवाले जयकुमारने स्नान, भोजन, वार्तालाप, बाजे, गीत, नृत्य आदि मनोहर विनोदोंसे सुलोचनाको संतुष्ट किया, रात्रि वहीं सुखसे बिताई, वहां ठहरनेका कारण बतलाया, उसे समभा बुभाकर वहींपर रक्खा, हेमांगद आदि सुलोचनाके भाइयोंको भी वह रक्ला, अपने सब छोटे भाइयोंको अच्छी तरह सेनाकी रक्षा करनेसें नियुक्त किया और फिर कुछ आप्त पुरुषोंके साथ अयोध्याकी ओर गमन किया ॥१०९-११३॥ अयोध्या पहुंचने पर अर्ककीर्ति आदि अच्छे अच्छे पुरुषोंने सामने आकर जिसका स्वागत किया है, तथा जो बड़े स्नेह और आदरके साथ अर्ककीर्तिसे वार्तालाप कर रहा है ऐसे राजा जयकुमारने अनुराग करनेवालोंके साथ साथ बड़े प्रेमसे अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य ऐसे पुरुष कौन हैं जो राजमान्य पुरुषकी पूजा न करें।।११४-११५।। जिस प्रकार इन्द्र सम-वसरणके बाहच दरवाजेपर पहुंचकर हाथीसे उतरता है उसी प्रकार जयकुमार भी राजभवन-के बाह्य दरवाजेपर पहुंचकर हाथीसे उतरा और सभागृहमें पहुंचा। उस सभागृहकी जमीन मिणयोंसे जड़ी हुई थी, उसके मध्यमें एक रत्नमण्डप था जो कि देदीप्यमान रत्नोंसे जड़े हुए खंभोंसे भरा हुआ था, अनेक प्रकारके रेशमी वस्त्रोंके तने हुए चंदेवोंसे सुशोभित था, मणियों और मोतियोंसे गुथे हुए लम्बे लम्बे फन्नूस रूप आभूषणोंसे युक्त था, और बहुमूल्य रत्नोंकी कान्तिके जालसे व्याप्त था। जिस प्रकार उदयाचलपर सूर्य सुशोभित होता है उसी प्रकार उस रन्नमण्डपमें ऊंचे सिंहासनपर बैठे हुए महाराज भरत सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार ज्योतिषी देवोंके समृहसे चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी प्रकार महाराज भरत भी अनेक राजाओं से सुशोभित हो रहे थे, उनपर अपनी कीर्तिके समान निर्मल चमर ढुलाये जा रहे थे, इन्द्रके

१ राजसमूहम् । २ उपविश्य । ३ तं गजम् । ४ प्रतिबोध्य । ५ कारणम् । ६ अयोध्यां प्रति । ७ मुक्यैः । ८ पूजितः । ६ चऋवर्तीव । १० समवसरणिमव भूपतेः सभागृहमिति सम्बन्धः । ११ सभा-गृहस्य । १२ पटवस्त्रकृत । १३ खचित । १४ दाम । १५ रत्नमण्डपे ल० । १६ चामरैः ।

विष्टतं वेन्द्रवनुषा नानाभरणरोविषा। रोविषेव कृताकारं पूज्यं पुण्यैश्वतुविधः! ।१२०॥
वुद्धनितिहासनासीनं मस्विन्तं बोवयाद्विगम् । राजराजं समालोवयं बहुवी अस्तिनिर्मरः ।१२२॥
स वा प्रणम्यं तीर्वेशं स्पृद्ध्वाउद्धाङ्गीर्वरातिलम् । करं प्रसायं सम्मान्य 'राजैवासम्भासनम् ।१२२॥
निवाहस्तिनं निविद्धं 'वृद्ध्यालङ्कृत्य तुद्धवान् । क्यभासिद्धं सभानध्ये स तवान्येन' तेजसा ।१२३॥
प्रसम्ववनेन्द्र्यद्वाङ्काविषयनांगुभिः । वयूः किमिति नानीता ता प्रद्र्णं वयमुस्सुकाः ॥१२४॥
वर्षं किमिति 'नाहृतास्तिद्विवाहोत्सवे नवे । ग्रंकम्पनैरिवं युन्तं "सनाभिन्यो विहिष्कृताः ॥१२५॥
'तन्वहं स्वित्यत्स्याने मां पुरस्कृत्य कृत्यका । त्वाउसी परिणेतव्या त्वं तिद्वस्मृतवानिस ॥१२६॥
इत्यक्तिभसानिक्यो तिपत्तव्यक्रवितिना । तवा विभावयन् भिन्तं स्ववक्त्रं मणिकृष्टिमे ॥१२६॥
नत्वाऽपद्वत्त्रं सावीव प्रतिगृद्धा प्रभोवंयाम् । जयः प्राञ्जलिक्त्यायं राजराजं व्यजिज्ञवत् ॥१२६॥
काशीवेशेशिना वेव वेवस्याताविधायिनाम् । विवाहविधिभेवेषु प्रागप्यस्ति स्वयंवरः ॥१२६॥
इति सर्वेः समालोक्यं संचिवैः शास्त्रवेविभिः । कृत्वाणं तत्समारव्यं वेवेन कृतमन्त्रया ॥१३०॥
शान्तं तस्वत्प्रसावेन मन्मृलोक्येवकारणम् । रणं शरणमभयात इत्येष भवतः क्रमी ॥१३१॥
सुरखेवरभूपालास्त्वत्ययद्वामभोरहालिनः । यक्नेणाकान्तविक्वक किङकरास्तत्र कोऽस्म्यहम् ॥१३२॥

धनुषके समान अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिसे वेष्टित थे अतएव ऐसे जान पड़ते थे मानी कान्तिसे ही उनका शरीर बनाया गया हो, और चारों प्रकारके (शुभायु, शुभनाम, शुभगीत्र और सातावेदनीय) पुण्योंसे पूज्य थे। इस प्रकार राजराजेश्वर महाराज भरतको देखकर भिवतसे भरे हुए जयकुमारने तीर्थ करकी तरह आठों अंगोंसे जमीनको छूकर अनेक बार प्रणाम किया। महाराज भरतने भी हाथ फैलाकर उसका सन्मान किया तथा अपने हाथसे बतलाये हुए अपने निकटवर्ती आसनपर बैठाकर प्रसन्न दृष्टिसे अलंकृत किया। इस प्रकार संतुष्ट हुआ जयकुमार सभाके बीच एक विलक्षण तेजसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। ॥११६-१२३॥ तदनन्तर महाराज भरत अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमासे निकलते हुए और सबको आनन्दित करनेवाले वचनरूपी किरणोंसे सबको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि क्यों जयकुमार, तुम बहूको क्यों नहीं लाये ? हम तो उसे देखनेके लिये बड़े उत्सुक थे, इस नवीन विवाहके उत्सवमें तुमने हम लोगोंको क्यों नहीं बुलाया ? महाराज अकंपनने अपने भाई-बन्धुओंसे हमको अलग कर दिया क्या यह ठीक किया ? अरे, मैं तो तुम्हारे पिताके तुल्य था तुम्हें मुभ्रे आगे कर सुलोचनाके साथ विवाह करना चाहिये था, परन्तु तुम यह सब भूल गये इस प्रकार चक्रवर्तीके द्वारा स्वाभाविक शान्त वचनोंसे संतुष्ट किया हुआ जयकुमार उस समय अपनी भिक्तको प्रकट करता हुआ नमस्कार कर अपराधीके समान अपना मुँह मिणयोंसे जड़ी हुई जमीनमें देखने लगा। फिर महाराज भरतसे दया प्राप्तकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और राजाधिराज चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥१२४-१२८॥ हे देव, आपके आज्ञाकारी काशीनरेशने विवाहिविधिके सब भेदोंमें एक स्वयंवरकी विधि भी पहलेसे चली आ रही है इस प्रकार शास्त्रोंको जाननेवाले सब मंत्रियोंके साथ सलाह कर यह उत्सव प्रारम्भ किया था परन्तु दैवने उसे उलटा कर दिया ॥१२९-१३०॥ मेरा मूल-सहित नाश करनेवाला वह युद्ध शान्त हो गया इसलिये ही यह सेवक आपके चरणोंमें आया है।।१३१।। हे चकके द्वारा समस्त दिशाओं पर आक्रमण करनेवाले महाराज, अनेक देव, विद्याधर और राजा आपके चरणकमलोंके भ्रमर होकर सेवक बन रहे हैं फिर भला में उन

१ शुभायुनिमगीत्रसद्वेद्यलक्षणैः । २ चिकणा । ३ दिष्ट्या ट० । प्रीत्या । ४ राजते स्म । ५ नूतनेन । ६ अना ह्वानिताः । ७ बन्धुभ्यः । ६ अहो । ६ प्रसादवान् । प्रमादीवं ल० ।

'देवेनानवातानावानानां पम कुर्वता । 'ऋषीकृतः'वव "वाऽऽनृष्यं प्रवान्तरगतिष्यवि ॥१३३॥
नावन्त्रवातानावानानां पम कुर्वता । विद्वती पालिसी स्वापिती व वावद्वरात्तलम् ॥१३४॥
इति प्रधानीं वाणी खूत्वा सस्य निवीदवरः । तुष्ट्या सन्यूच्य पूर्णाविद्वस्त्राभरणवाहिनः ॥१३४॥
दत्वा सुलोचनार्वं च तद्वीग्यं विसंसर्जं तम् । महीं प्रियामिवालिक्त्य तं प्रणम्य ववी जयः ॥१३६॥
सम्यत्स्यस्त्रवृष्यानाम् अनुविद्वाति" सम्यदम् । पीर्वर्वनी पकानीकः स्त्रवमानस्वसाहसः ॥१३७॥
पुरत्व् गर्वं समासहयं निव्यव्यप्तुं नैनःप्रियाम् । सक्षो गद्धाां समासकः स्वमनोवग्योदितः ॥१३६॥
गुक्तभूशहशाक्षात्रे सम्मुक्षीण्यं भास्वतः । १९ववन्तं १९ववाद्यसमानीक्यं कान्तायादिवन्तयन्भयम् ॥१३६॥
मूच्छितः प्रमेसव्यावत् तावृश्वी विक् सुर्वं रतेः । समादवास्य तदीपार्वः सुक्षमास्ते सुलीवना ॥१४०॥
स्वस्यर्थं तद्वावयं कृत्वा प्राणावलन्यनम् । जनम् स सत्वरं भौहाव् १९अतीर्येऽचोदयव् गणम् ॥१४२॥
हयोपेयर्थविदेकः कः कामिनां मृथवितसाम् । उत्पुष्करं स्फुरद्वन्तं १९प्रोचन्तरप्रतिमानकम् ॥१४२॥

सबमें कौन हूं ?-मेरी गिनती ही क्या है ? ॥१३२॥ हे देव, जो दूसरे साधारण पुरुषोंको न प्राप्त हो सके ऐसा मैरा सन्मान करते हुए आपने मुक्ते ऋणी बना लिया है सो नया सैकड़ों भवोंमें भी कभी इस ऋणसे छूट सकता हूं ? ॥१३३॥ हे स्वामिन्, ये नाथवंश और चन्द्र वंशरूपी अंकुर भगवान् आदिनाथके द्वारा उत्पन्न किये गये थे और आपके द्वारा विधित तथा पालित होकर जबतक पृथिबी है तबतकके लिये स्थिर कर दिये गये हैं।।१३४।। आदर सत्कार को जाननेवाले महाराज भरत इस प्रकार विनयसे भरी हुई जयकुमारकी वाणी सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए, उन्होंने वस्त्र, आभूषण तथा सवारी आदिके द्वारा जयकुमारका सरकार किया तथा सुलोचनाके लिये भी उसके योग्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे विदा किया। जय-कुमारने भी प्रियाके समान पृथिवीका आलिंगनकर महाराज भरतको प्रणाम किया और फिर वहांसे चल दिया। इसलिये कहना पड़ता है कि पुण्य सम्पादन करनेवाले पुरुषोंकी संपदाएं सम्पदाओं को बढ़ाती हैं। इस प्रकार नगरनिवासी लोग और याचकों के समूह जिसके साहसकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा वह जयकुमार हाथीपर सवार होकर नगरसे बाहर निकला और अपनी हृदयवल्लभाको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ अपने मनके वेगसे प्रेरित हो शीघ्र ही गंगाके किनारे आ गया ॥१३५-१३८॥ वहांषर सूखे वृक्षकी डालीके अग्रभागपर सूर्यकी ओर मुँह कर रोते हुए कौएको देखकर वह कुमार प्रियाके भयकी आशंका करता हुआ वैसा शूरवीर होनेपर भी प्रेमके वश मूर्ज्छित हो गया। आचार्य कहते हैं कि ऐसे रागसे उत्पन्न हुए सुबको भी विकार है। चेष्टासे हृदयकी बातको समभनेवाले और शकुनको जाननेवाले पुरोहितने उसी समय अनेक उपायोंसे सचेतकर आश्वासन दिया और कहा कि सुलोचना तो अच्छी तरह है। इस शकुनसे यही सूचित होता है कि हम लोगोंको जलसे कुछ भय होगा इस प्रकार कहकर पुरोहितने जयकुमारको शान्त किया।।१३९-१४१।। उस पुरोहितके वचनोंको प्राणोंका सहारा मानकर वह जयकुमार शीघ्र ही आगे चला और भूलसे उसने अघाटमें ही हाथी चला दिया सो ठीक ही है, क्योंकि विचारहीन कामी पुरुषोंको हेय उपादेयका ज्ञान कहां होता है ?

१ अकम्पनेन । २ ऋणेन तद्वान् कृतः । ३ किस्मन् भवान्तरे । ४ वा अवधारणे । आनृष्यम् अनृणत्वम् । १ जन्मनी । ६ चिक्रणम् । ७ जनयित । ६ याचक । ६ प्राप्तुमिच्छुः । १० रवेः । ११ घ्वनन्तम् । १२ वायसम् । 'काके तु करटारिष्टबिलपुष्टसकृत्प्रजाः । ध्वाङक्षात्मघोषपरभृद्- बिलमुन्वायसा अपि ।' इत्यभिघानात् । १३ सामवचनं नीतः । १४ शाकुनिकस्य । ११ अजलोत्तारप्रदेशे । 'तीर्य प्रवचने पात्रे लब्धाम्नाये विदा परे । पुष्पारच्ये जलोत्तारे महानद्यां महामृनौ ।' १६ उपादेय । १७ प्रोद्गतकुम्भस्थलस्याघोमागप्रदेशकम् । 'अधः कुम्भस्य वाहीत्यं प्रतिमानमघोऽस्य वत् ।'इत्यभिधानम् ।

तरन्तं मकराकारं मंध्ये ह्रविमाधिषम् । वेवी कालीति पूर्वोक्ता सर्घ्वाः सङ्गमे 'ऽग्रहीत् ॥१४४॥ 'नकाकृत्या स्ववेशस्यः सुद्रोऽपि महतां बली । वृष्ट्वा गणं निमज्जन्तं प्रत्यागत्य तटे स्थिताः ॥१४४॥ ससंभ्रमं सहापेतुः ह्रवं हेमाङ्गगवावयः । सुलोचनाऽपि तान्वीक्ष्य कृतपञ्चनमस्कृतिः ॥१४६॥ मन्त्रमूर्तीन् समाधाय हृदये भिनततोऽर्हतः । उप'सर्गापसर्गान्तं त्यवताहारशरीरिका ॥१४७॥ प्राविशव् बहुभिः सार्घं गञ्जगां गङ्गगेव वेवता । १०गङ्गापातप्रतिष्ठानगङ्गगकूटाधिवेवता ॥१४६॥ विवृध्यासनकम्पेन कृतकाऽऽगत्य सत्वरम् । ११तवानयत्तटं सर्वान् सन्तज्यं खलकालिकाम् ॥१४६॥ स्वयमागत्य केनात्र रक्षन्ति कृतपुष्यकान् । गङ्गगतटे विकृत्याशु ११ भवनं सर्वसम्पदा ॥१४०॥ मणिपीठे समास्याप्य पूजियत्वा सुलोचनाम् । तव११ वत्तनमस्काराज्जन्ने गङ्गाधिवेवता ॥१४१॥ स्वत्प्रसावाविवं सर्वम् १५ अववव्हामरेशिनः । तयेत्युक्ते१६ जयोऽप्येतत्१ किमित्याह सुलोचनाम् ॥१४२॥ उपविन्ध्याद्वि१८ विख्यातो विन्ध्यपुर्यामभूव् विभुः । विन्ध्यकेतुः प्रिया तस्य प्रियङगुश्रीस्तयोः सुता ॥१४२॥

वह हाथी पानीमें चलने लगा, उस समय उसकी सूँड़का अग्रभाग ऊंचा उठा हुआ था, दांत चमक रहे थे, गंडस्थल पानीके ऊपर था और आकार मगरके समान जान पड़ता था, इस प्रकार तैरता हुआ हाथी एक गढ़ेके बीच जा पहुंचा। उसी समय दूसरे सर्पके साथ समागम करते समय जिस सर्पिणीको पहले जयकुमारके सेवकोंने मारा था और जो मरकर काली देवी हुई थी उसने मगरका रूप धरकर जहां सरयू गंगा नदीसे मिलती है उस हाथीको पकड़ लिया सो ठीक ही है क्योंकि अपने देशमें रहनेवाला क्षुद्र भी बड़ों बड़ोंसे बलवान् हो जाता है। हाथी को डूबता हुआ देखकर कितने ही लोग लौटकर किनारेपर खड़े हो गये परन्तु हेमाङ्गद आदि घबड़ाकर उसी गढेमें एक साथ घुसने लगे। सुलोचनाने भी उन सबको गढ़ेमें घुसते देख पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण किया, उसने मन्त्रकी मूर्तिस्वरूप अर्हन्त भगवान्को बड़ी भिवतसे अपने हृदयमें घारण किया और उपसर्गकी समाप्ति तक आहार तथा शरीरका त्याग कर दिया ॥१४२-१४७॥ सुलोचना भी अनेक सिखयोंके साथ गंगामें घुस रही थी और उस समय ऐसी जान पड़ती थी मानो गङ्गादेवी ही अनेक सिखयोंके साथ गंगा नदीमें प्रवेश कर रही हो । इतनेमें ही गंगाप्रयात कुण्डके गंगाकूटपर रहनेवाली गंगादेवीने आसन कंपायमान होनेसे सब समाचार जान लिया और किये हुए उपकारको माननेवाली वह देवी बहुत शीघ्र आकर दुष्ट कालिका देवीको डाँटकर उन सबको किनारेपर ले आई ।।१४८–१४९।। सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें ऐसे कौन हैं जो पुण्य करनेवालोंकी स्वयं आकर रक्षा न करें। तदनन्तर उस देत्रीने गंगा नदीके किनारेपर बहुत शीघ्र अपनी विकिया द्वारा सब सम्पदाओं से सुशोभित एक भवन बनाया, उसमें मणिमय सिंहासनपर सुलोचनाको बैठाकर उसकी पूजा की और कहा कि तुम्हारे दिये हुए नमस्कार मंत्रसे ही मैं गंगाकी अधिष्ठात्री देवी हुई हूं, और सौत्रर्मेन्द्रकी नियोगिनी भी हूं, यह सब तेरे ही प्रसादसे हुआ है। गंगादेवीके इतना कह चुकनेपर जयकुमारने भी सुलोचनासे पूछा कि यह क्या बात है ?।।१५०-१५२।। सुलोचना कहने लगी कि विन्ध्याचल पर्वतके समीय विन्ध्यपुरी नामकी नगरी में विन्ध्यकेतु नामका एक प्रसिद्ध

१ तरतीति तरन् तम् । २ ह्रदस्यं मध्ये । ३ पूर्वस्मिन् भवे जयेन सह वने धर्मं श्रुतवत्या नाग्या सह स्थितविजातीयसहचरी । ४ सरयूनद्याः । ४ गङ्गाप्रदेशस्थाने । ६ कुम्भीराकारेण । 'नकस्तु कुम्भीरः.' इत्यभिषानात् । ७ अभिमुखमागत्य । ५ ह्रदे प्रविष्टवन्तः । ६ उपसर्गावसानपर्यन्तम् । १० गङ्गापतनकुण्डस्थान । ११ ताना—ल०, इ०, अ०, स०, प० । १२ निर्माय । १३ त्वया वितीर्ण-पञ्चनमस्कारपदात् । १४ अभूवम् । १४ विलासिनी (नियोगिनीति यावत्) । १६ गङ्गादेव्या । १७ जयकुमारोऽप्येतत् किमिति पृष्टवान् । १८ विन्ध्याचलसमीपे ।

विन्ध्यभीस्ता पिता तस्याः शिक्षित्ं सकलान् गुणान् । मया सह मिय स्नेहाः महीशस्य सम्पंयत् ॥१५४॥
वसन्ततिलकोद्याने कीडन्ती 'संकदा दिवा । द्रष्टा तत्र मया दत्तनमस्कारपदान्यलम् ॥१५४॥
भावयन्ती मृताऽत्रेयं भूत्वाया त् स्नेहिनी मिय । इत्यववीदतौ सोऽपि ज्ञात्वा सन्तुष्टचेतसा ॥१५६॥
तत्कालोचितसामोक्त्या गड्डगादेवीं विसर्ण ताम् । सबलाकं प्रकृषेत्रं स्वं चलत्केतुमालया ॥१५७॥
स्वावासं सम्प्रविष्टयोक्त्वेः सिप्रयः सहवन्युभिः । सस्नेहं राजराजोक्तम् उक्त्वा तत्प्रहितं स्वयम् ॥१५६॥
पृथक् पृथक् 'प्रदायातिमुदमासाद्य वल्लभाम् । नीत्वा 'रतत्रेव तां रात्रि प्रात्यत्त्याय भानुवत् ॥१५६॥
विवातुमगुरक्तानां र भृवित मुद्योतिताखिलः । मृनुगद्धगं प्रयान् प्रमणा कामिन्याः कृववल्लभः ।१६०।
कमनीयरितिप्रीतिम् ग्रालापं रतनोत्तराम् । जाह् नवी द्वातावर्तनाभिः कृलनितिम्बका ॥१६१॥
'क्वुलोण्ज्वलपाठीनलोचना रमणोन्मुली' । तरद्वयवनोत्कुल्लसुमनोमालभारिणी ॥१६३॥
'प्रतिवृद्धरसा' वेगं सन्वर्तुमसहा द्रतम् । पश्य काल्ते प्रयं याति स्वानुक्षं पयोनिधिम् ॥१६४॥
रत्ये कामाव् विना नेच्छा न नीचेवृत्तमस्पृहा । सङ्गमे 'रतन्मयी जाता प्रम नामेवृशं मतम् ॥
साफल्यमेतया' नित्यम् एति लावण्यमम्बृधः ॥।१६५॥

राजा रहता था। उसकी स्त्रीका नाम प्रियङगुश्री था। उन दोनोंके विन्ध्यश्री नामकी पुत्री थी। उसके पिताने मुक्तपर प्रेम होनेसे मेरे साथ सब गुण सीखनेके लिये उसे महाराज अकंपनको सौंप दिया ।।१५३-१५४।। वह विन्ध्यश्री किसी एक दिन उपवनमें क्रीड़ा कर रही थी, वहींपर उसे किसी सांपने काट लिया जिससे मेरे द्वारा दिये हुए पंच नमस्कार मन्त्रका चिन्तवन करती हुई मरकर यह देवी हुई है और मुभपर स्नेह होनेके कारण यहां आई है यह जानकर जयकुमारने संतुष्टचित्त हो शान्तिमय वचन कहकर गंगादेवीको विदा किया । तदनन्तर अपनी प्रिया सुलोचना और इष्ट-बन्धुओं के साथ साथ, फहराती हुई पताकाओं के द्वारा अपने आपको बगुलाओंसे सहित करते हुएके समान जान पड़नेवाले अपने ऊंचे डेरेमें प्रवेश किया। बड़े स्नेहसे महाराज भरतके कहे वचन सबको सुनाये, उनकी दी हुई भेंट सबको अलग अलग दी। सुलोचनाको अत्यन्त प्रसन्न किया, वह रात्रि वहीं बिताई और सबेरा होते ही उठकर अपनेमें अनुराग रखनेवाले लोगोंके भोजनके लिये सूर्यके समान समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वह कुहवंशियोंका प्यारा जयकुमार सुलोचनाके प्रेमसे गंगा नदीके किनारे किनारे चलने लगा ॥१५५-१६०॥ वह जाते समय मनोहर वचनोंसे सुलोचनाको बहुत ही संतुष्ट करता जाता था। वह कहता था कि हे प्रिये, देखो यह गंगा नदी अपने अनुरूप समुद्ररूपी पति-के पास बड़ी शीद्यतासे जा रही है, यह अपनी नाभिरूपी भौर दिखला रही है, दोनों किनारे ही इसके नितम्ब हैं, चंचल और उज्वल मछलियां ही नेत्र हैं, यह ऋीड़ा अथवा पतिके लिये सन्मुख है, तरंगरूपी भुजाओं के द्वारा गाढ आलिंगनके लिये उत्कण्ठित सी जान पड़ती है,स्वभावसे सुन्दर है, अपने स्वच्छतारूपी गुणोंसे सबका हृदय हरनेवाली है, दोनों किनारोंपर वनके फूले हुए पुष्पोंकी माला धारण कर रही है, इसका रस अथवा पानी सब ओरसे बढ़ रहा है और अपना वेग नहीं संभाल सक रही है।।१६१-१६४।। सो ठीक ही है क्योंकि कामदेवके बिना रितकी

१ अकम्पनस्य । २ विन्ध्यश्रीः । ३ आगच्छिति स्म । ४ सुलोचना । ५ विसकण्ठिकासहितम् । 'बलाका विसकण्ठिका' इत्यभिधानात् । ६ चिक्रणा प्रोक्तम् । ७ भणित्वा । ६ चिक्रप्रेषितम् । ६ दस्या । १० प्रापय्य । ११ स्कन्धावारे । १२ कर्तुम् । १३ असिमध्यादिव्यापारिवभवजम् । १४ प्रकाशितसकल-लोक. । १५ जयः । १६ गङ्गा। 'गङ्गाविष्णुपदी जह्न तनया सुरिनम्नगा' इत्यभिधानात् । १७ चञ्चल । १८ समुद्रेण सह रितिकीडोन्मुखी । निजपितसमुद्राभिमुखी वा । १६ अभिवृद्ध-ल० । २० जलस्यासमन्ताद् वेगम् । रागोद्रेकं च । २१ समुद्रस्वरूपा । २२ गङ्गया । अषट्पादोऽयं श्लोकश्चिन्त्यः ।

ज्ञापिर्भृभृतां प्रतृषं राष्ट्रां विश्वता सती । साधिरेव प्रतिस्तरसाव् एवाङ्भृत् वापवाकिते ॥१६६॥ धवला प्राधिकेर्माच्या सतीवानुप्रसम्ताम् । गता कवीववरैः सर्वेः स्त्यते वेसतेति च ॥१६७॥ १म जिन्द्रवेस के "नाःधाः संस्तुवन्ति गुनाम्भ्रवाः । "इति वक्षणागतैः अवयेः स्वत्वेद्रवातिस्ववेद्दरेः ॥१६८॥ ततः किष्तप्रयेदेव प्रवाणेः कृष्ठव्यक्षणम् । प्राप्य तद्वर्षनाव्यावान्त्रोवपन् कान्तिमात्वव्यक्षणे ॥१६६॥ "साप्तव्याव्यवानीतकसपुर्व्याविभव्य सः । विकासक्षीत्रनीरेवसरोक्षातिव्यक्तिः ॥१५०॥ प्रत्येवये प्रयव्यव्यक्ति सरोनेत्रैवं प्रवरम् । "सद्वप्रवस्तानाभोगां वापीक्ष्मोक्ष्माभृ ॥१७१॥ परीतवातक्योक्ष्याकारकित्र्वत्र्वात्रम् । स्वत्रवस्त्रमाभागां वापीक्ष्मोक्ष्माभृ ॥१७१॥ सौभोत्तुकानुक्षां आस्वद्गोपुराननक्षीक्षनीम् । कृक्षकृत्रमानुक्ष्म्र्यक्रित्याविकास् ॥१७४॥ नानाव्यस्त्रसम्वाव्यक्ष्मालाविकास् ॥१९७४॥ साह्यय्तीमिवोध्वादः पतत्केरव्यव्यक्तस्तः । द्वारात्वंवृत्तिविभ्यन्यनेत्रां व्यक्षित्रस्य ॥१७४॥ प्राह्मयन्तिविकास्त्रम् परत्केरव्यव्यक्तस्तः । द्वारात्वंवृत्तिविभ्यन्यनेत्रां व्यक्षित्रस्य समुत्युकः ॥१७६॥ प्रोह्तः प्रवृत्तविक्षात्रम् पर्वाविकास्त्रम् ॥१०६॥ प्रोह्तः पर्वाविकास्त्रम् पर्वाविकास्त्रम् ॥१०६॥ प्रतिकास्त्रम् पर्वाविकास्त्रम् विकासक्तिः । दक्षस्त्रेवः प्रवृत्तिविक्षम्यनेत्रां व्यक्षित्राः समुत्वकः ॥१०६॥ प्रोह्तिवः प्रवृत्तिविकासक्तिकः विकासक्तिः । वक्षस्त्रेवः प्रवृत्तिविकासक्तिवः समृत्वकः ॥१०६॥

इच्छा नहीं होती है, उत्तम पुरुषोंकी इच्छाएं नीच पदार्थींपर नहीं होती हैं, यह नदी समुद्रमें जाकर समुद्ररूप ही हो गई हैं सो ठीक ही है क्योंकि प्रेम ऐसा ही होता है, इसके समागमसे ही समुद्रका लावण्य (सौन्दर्व अथवा खारापन) सदा सफल होता है ।।१६५।। इस गंगा नदीकी उत्पत्ति पर्वतोंके पति-हिमवान् पर्वतसे है, पृथिवीपर यह बढ़ी है और समुद्र ही इसका पति है इसलिये ही यह संसारमें पापोंका नाश करनेवाली हुई है ॥१६६॥ यह सफेद है, धर्मात्मा लोगोंके द्वारा मान्य है, सितयोंको इसकी उपमा दी जाती है और सब कवीश्वर यदि गुगीजनों की स्तुति न करें तो फिर कौन किसकी स्तुति करेगा? इस प्रकार सुननेके योग्य गङ्गा सम्बन्धी तथा अन्य अत्यन्त मनोहर कथाओं द्वारा मार्ग तय किया । ।।१६७-१६८।। तदनन्तर कुछ ही पड़ावों द्वारा कुरुजांगल देश पहुंचकर उसके वर्णनके बहानेसे सुलोचनाको आनन्दित करते हुए जयकुमारने अपनी उस हस्तिनागपुरी नामकी राजधानीमें प्रवेश किया जो कि देशके प्रधान प्रधान पुरुषों द्वारा लाये हुए फल पुष्प आदिकी भेंट तथा खिले हुए नील कमल और सफेर कमलोंसे अत्यन्त सुशोभित सरोवररूपी नेत्रोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो आगे आकर वधू वरको देख ही रही हो। उत्तम धूलीसाल ही जिसका विस्तृत जघन प्रदेश था, बावड़ी और कुएं ही जिसकी विशाल नाभि थी, चारों ओर खड़ा हुआ सुवर्णका ऊंचा परकोटा ही जिसकी करधनी थी, सजी हुई बड़ी बड़ी गिलयां ही जिसकी सुशोभित बाहुलताएं थीं, राजभवन ही जिसके ऊंचे कुच थे, देदी व्यमान गोपुररूपी मुखसे जो सुशोभित हो रही थी, केशर, अगुरु और कपूरके विलेपनसे जिसका शरीर गीला हो रहा था, जो अनेक प्रकारके फूलोंसे गुँथी हुई मालारूपी केशपाशको धारण कर रही थी, तोरणोंमें बांधी गई रत्न आदिकी मालाओंसे जिसका शरीर सुशोभित हो रहा था, जो ऊगर नीचे उड़ती हुई पताकाओंके अग्रभागरूपी हाथों-से बुलाती हुई सी जान पड़ती थी, खुले हुए दरवाजे ही जिसके विश्वासपूर्ण नेत्र थे, जो घर-घर होनेवाले उत्सवोंसे उत्कण्ठित सी जान पड़ती थी और इस प्रकार जो दूसरी सुलोचनाके समान सुशोभित हो रही थी। महाराजके दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित हो आशीर्वाद देने-

१ हिमवद्गिरेः । २ प्रशस्ता । ३ गुणवज्जनान् । ४ वनन्धाः । कान्वा अ०, प०, इ०, स०, ल०। ५ इति गङ्गागतैरित्यनेन सह कमनीयैरतिप्रीतिमालापैरिति सम्बन्धः । ६ सुलोचनाम् । ७ सम्प्राप्तजनपद्दजनानीत । ५ वभिमुखमागत्य । ६ प्रशस्त्वधूलिकृद्विमचनिक्तताराम् । १० कवाट-पिषानरिह्तद्वारनयमामित्यर्थः । ११ गृहमध्ये सोत्सवाम । १२ कृद्भिवनीभिः ।

तूर्वमद्भासिनविषेः पुरन्दर इवापरः । सुलोजनामिवान्यां स्वां प्रविश्य नगरीं जयः ॥१७७॥
राजगेहं महानन्दविषायि विविधिधिः । 'ग्रावसत् कान्तया सार्वं नगर्या 'हृवयं मुदा ॥१७६॥
तिश्यादिपञ्चिः: शुद्धेः शुद्धे लग्ने महोत्सवम् । सर्वसन्तोषणं कृत्वा जिनपूजापुरःसरम् ॥१७६॥
विश्वमद्भगलसम्पर्या स्वोचितासनस् स्थिताम् । हेमाङ्भगदादिसान्निध्ये राजा जातमहोवयः '॥१६०॥
सुलोजनां महावेवीं पट्टबन्धं 'व्यवान्मुदा । स्त्रीयु सञ्चितपुण्यासु पत्युरेतावती रितः ॥१६१॥
हेमाङगवं 'ससोदर्थम् उपचर्यं ससम्भ्रमम् । पुरोभूय' स्वयं सर्वंभोग्यः 'प्रायूर्णकोचितः ॥१६२॥
नृत्यगीतसुलालापैर्वारणारोहणादिभिः । वनवापीसरःकीडाकन्वकादिविनोदनेः ॥१६३॥
'ग्रहानि स्थापित्ववं सुलोन कितिचित्कृती । तदीप्तितगजाश्यास्त्रगणिकाभूषणाविकम् ॥१६४॥
प्रवाय परिवारं च तोषितवा ययोचितम् । चर्तुविधेन् र कोशेन र तत्युरी र तमजीगमत् । ॥१६४॥
सुलप्रमाणेः सम्प्राप्य दृद्ध्वा भूपं ससुप्रभम् । प्रणम्याह्लावयन्नस्थात् स वधूवरवार्तया ॥१६६॥
सुलप्रमाणेः सम्प्राप्य दृद्ध्वा भूपं ससुप्रभम् । प्रणम्याह्लावयन्नस्थात् स वधूवरवार्तया ॥१६६॥
सुलं काले गलत्येवम् ग्रकम्यनमहीपतिः । तदा संचिन्तयामास विरक्तः कामभोगयोः ॥१६७॥
ग्रहो मया प्रमत्नेन विषयान्थेन नेकिता । कष्टं शरीरसंसारभोगनिस्सारता चिरम् ॥१६६॥

वाले पुरोहित, सौभाग्यवती स्त्रियां, मंत्री और प्रसिद्ध प्रसिद्ध सेठ लोग सामने खड़े होकर जिसे शेशक्षत दे रहे हैं ऐसे उस जयकुमारने तुरही आदि माङ्गिलिक बाजोंके शब्दोंके साथ साथ दूसरे इन्द्रके समान अपनी उस हस्तिनागपुरीमें प्रवेश कर अनेक प्रकारकी विभूतियोंसे बहुत भारी आनन्द देनेवाले तथा उस नगरीके हृदयके समान अपने राजभवनमें प्रिया सुलोचनाके साथ साथ बड़े आनन्दसे निवास किया ॥१७०-१७८॥

तदनत्तर बड़े भारी अभ्युदयको धारण करनेवाले महाराज जयकुमारने शुद्ध तिथि, शुद्ध नक्षत्र आदि पांचों बातोंसे निर्दोष लग्नमें बड़ा भारी उत्सव कराकर सबको संतुष्ट किया और फिर जिनपूजापूर्वक सब मंगल-संपदाओं के साथ साथ हेमांगद आदि भाइयों के सामने ही अपने योग्य आसनपर बैठी हुई सुलोचनाको बड़े हर्षसे पट्टबन्ध वांधा अर्थात् पट्टरानी बनाया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यसंचय करनेवाली स्त्रियोंमें पितका ऐसा ही प्रेम होता है ॥१७९-१८१॥ उसके बाद कुशल जयकुमारने स्वयं आगे होकर पाहुनोंके योग्य सब प्रकारके भोगोपभोगोंसे, नृत्य, गीत और सुल देनेवाले वचनोंसे, हाथी आदिकी सवारीसे, बन, वापिका, तालाब आदिकी कीड़ाओंसे और गेंद आदिके खेलोंसे प्रसन्नतापूर्वक हेमाङ्गद और उनके भाइयोंकी सेवा की, कुछ दिन तक उन्हें बड़े सुलसे रक्खा और फिर उनको अच्छे लगनेवाले हाथी, घोड़े, अस्त्र, गणिका तथा आभूषण आदि देकर उनके परिवारके लोगोंको यथायोग्य संतुष्ट किया और फिर रत्न, सोना, चांदी तथा रुपये-पैसे आदि चारों प्रकारका खजाना साथ देकर उन्हें उनके नगर बनारसको विदा किया। ११८२-१८५॥ सुलपूर्वक कितने ही पड़ाव चलकर वे हेमांगद आदि बनारस पहुंचे और माता सुप्रभाके साथ राजा अकपनके दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और जयकुमार तथा सुलोचनाकी बातचीतसे माता-पिताको आवन्दित करते हुए रहने लगे।।१८६॥

इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत सा समय व्यतीत होनेपर एक दिन महाराज अकंपन काम-भोगोंसे विरक्त होकर इस प्रकार सोचने लगे ॥१८७॥ कि मुक्त प्रमादीने विषयोंसे अन्धा

१ निवसति स्म । २ नगरीजनिचत्ते इत्यर्थः । ३ तिथिग्रहनक्षत्रयोगकरणैः । तिथिनक्षत्रहोरावारमुहूर्तेर्वा । ४ महोत्सवे ल० । ५ चकार । ६ ससानुजम् । ७ अग्रे भूत्वा । पुरस्कृत्य वा । ५ अतिथि ।
६ दिनानि । १० रत्नसुवर्णरजतव्यवहारयोग्यनाणकम् इति चतुर्विधेन । ११ वाराणसीम् । १२ हेमाक्रगदम् ।
१३ गमयति स्म । १४ अकम्पनम् । १५ सुप्रभादेवीसहितम् ।

मादावशुष्पुपादानम् क्षेत्रुच्यवयदारम् । विश्वाशुच्चिदं पापं दुःसदुश्वेष्ठितालयम् ॥१८०॥

निरम्तरभवोत्कोषनवद्वारशरीरकम् । क्षेत्रियुञ्जिषिताभस्मिक्छानिष्टं विमद्यरम् ॥१८०॥

"तद्ययुक्षं अद्यो क्षेत्रुद्धस्यः पञ्चेन्त्रियात्निभः । विश्वेष्यनः क्षेत्रिक्षति भूवोऽयात् कृतिस्तां नितम् ॥

साऽऽशास्त्रिः किलानैषं यत्र ११ विद्यवस्त्र पम् । तां ११ पुपूर्यः किलाखातं वनः सद्धवात्तिक्षमेः ।।

१५ यदाद्यम् भवेष्यम् वन्त्रुक्ष्या मुक्तिभागयम् । तद्याद्यात्म्विति । शास्त्रा क्षं पुष्ति ।।

हा ह्रतोऽसि विरं जन्तो मोहेमाखापि दे ते यतः । नास्ति कायास्त्रुक्षितानं तस्त्राणः १९ वर्गति दुर्लभः ॥

दुःसी सुसी सुसी दुःसी दुःसी दुःस्येव केवसम् । १५ वर्गस्यवस्योऽ १५ वर्ग निर्वनो निर्वनः सद्या ॥१६५॥

एवंनिवेदिन्त्रभिवंन्तुः ईिक्तितानीक्तितिक्वरम् । स्वतुष्यं भंगमश्राप्य वन्त्रभनिति भवानंवे ॥१६६॥

१४ वर्गविदेश्यवस्तौ विद्य १५ वर्गविद्य स्वापराम् । साऽपि वद्यस्त्रपरं क्ष्यस्त्रिष्टेष्टपरम्परा ।।१६७॥

होकर इतने दिन तक शरीर, संसार और भोगोंकी असारता नहीं देखी यह बड़े खेदकी बात है।।१८८॥ प्रथम तो यह शरीर अपवित्र उपादानों (माता-पिताके रज वीर्य) से बना है, फिर इसके सब अवयव अपिबन्न हैं, यह सबको अपिवन करनेवाला है, पापरूप है और दु:ख देनेवाली खोडी खोडी चेब्टाओंका घर है।।१८९।। इसके नौ द्वारोंसे सदा मल-मूत्र बहा करता है और अन्तमें यह विनश्वर शरीर कीड़ोंका समूह, चिताकी राख तथा विषठा बनकर नष्ट हो जाने-वाला है।।१९०॥ ऐसे शरीरमें रहकर यह मूर्ख प्राणी, जिनमें संसारके सब पदार्थ ईंधन रूप हैं ऐसी पांचों इन्द्रियोंकी अग्नियोंसे तपाया जाकर कुलिंगी जीवके समान फिरसे नीच मितयों में पहुंचता है।।१९१।। जिसमें यह सारा संसार एक परमाणुके समान है ऐसा वह प्रसिद्ध आशारूपी गढ़ा इसी शरीरमें है, इसी आशारूपी गढ़ेको में आज थोड़ेसे धनसे पूरा करना चाहता हूं ।।१९२।। जिस शरीरको लेकर यह जीव जन्म धारण करता है-संसारी बन जाता है और जिसे छोड़कर यह जीव मुक्त हो जाता है इस प्रकार शरीरकी वास्तविकता जानकर भी बुद्धिमान् लोग न जाने क्यों उसका भरण-पोषण करते हैं।।१९३।। हे जीब, खेद है कि तू मोहकर्मके द्वारा चिरकालसे ठगा गया है, क्योंकि तुभे आजतक भी अपने शरीरकी अपिवत्रताका ज्ञान नहीं हो रहा है, जब यह बात है तब अत्यन्त दुर्लभ उसका त्याग भला कहाँ मिल सकता है ।।१९४।। इस संसारमें जो दु:खी हैं वे सुखी हो जाते हैं, जो सुखी हैं वे दुखी हो जाते हैं और कितने ही दुखी दुखी ही बने रहते हैं इसी प्रकार धनी निर्धन हो जाते हैं, निर्धन धनी हो जाते हैं और कितने ही निर्धन सदा निर्धन ही बने रहते हैं। इस तरह यह जीव जो सुखी है वह सुबी ही रहे और जो धनी है वह धनी ही बना रहे यह चौथा भंग नहीं पाकर केवल ऊपर कहे हुए तीन तरहके भंगोंसे ही संसाररूपी समुद्रमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है। ॥१९५-१९६॥ यह पुरुष जिस स्त्रीको चाहता है वह स्त्री किसी दूसरे पुरुषको चाहती है, जिसको वह चाहती है वह भी किसी अन्य स्त्रीको चाहता है इस प्रकार यह इष्ट अनिष्टकी

१ अशु जिशु कशोणितमुख्यकारणम् । २ पूर्तिगन्धित्वम् । ३ क्रमीनां पुञ्जः चितायां भस्म विष्ठा पुरीषो निष्ठायामन्ते यस्मिन् तत् । ४ तस्मिन् शरीरे । ५ स्थित्वा । ६ सकलविषयेन्धनैः । ७ गच्छेत् । ६ अभिनिवेशाकरः । ६ जन्तावेव । १० आशाखनौ । ११ सकलवस्तु । १२ आशाखनिम् । १३ पूर्यितु-मिच्छः । १४ गणनाविशेषैः । १५ शरीरम् । १६ तच्छरीरस्य यथास्वरूपम् । १७ पुष्टिनयति । १६ वैराग्यो-स्पन्नकालेऽपि । १६ शरीरत्यागः । २० कृत्रास्ति । २१ घनवान् । २२ घनरिहतः । २३ सुखीः सुखीतिः धनी धनीति चतुर्यभेदम् । २४ स्त्रियम् । २५ विष्ट इच्छिति । अयम् पुमान् । २६ अन्यमुख्यम् । २७ अनिष्टवाञ्छासन्तिः । विष्ट योगेच्छयोः इस्यभिधानात् ।

यविष्टं तदिष्ठं स्वाव् यदिष्ठं तिव्यते । इहेट्डानिट्ड्योरिट्डा विश्वेत न हि स्वितः ॥१६८॥ 'स सा'सा 'ससदेवेवा 'सा स स्वात् सोर्जव'तत्पुनः । तत्स स्वाससदेवाम' वनके वनसंगमः ॥१६६॥ ग्रनावस्य विवास्वाचि विनायित्वा जिनोवितम् । सन्ततं जन्मकान्तारभ्यान्तौ भीतोऽहवन्तकास् ॥२००॥ भोगोञ्चं बोरिग्नो भोगी ("भोगिनो ('भोगिनामकृत् । ('तावन्यात्रोऽपि नास्माषं भोगो भोगेष्विति खुवम् ॥ भुज्यते <sup>११</sup>यः स भोगः स्याद् भुक्तिर्वा भोग<sup>११</sup> इष्यते । तद्वय्यं नरकेड्यस्ति तस्माद् भोगेषु का रतिः ॥२०२॥ भोगास्तुष्णान्तिसंबृद्ध्यै <sup>१५</sup>दीवनीयौषधोषमाः । १५एभिः प्रबृद्धतुष्णान्तेः <sup>१७</sup>शास्त्यै चित्स्यमिहापरम् ॥२०३॥ इत्यतो न सुधीः सद्यो वान्तत् वणाविषो भूशम् । हेमाइगवं समाहूच १८पूज्यपूजापुरस्तरम् ॥२०४॥ ग्रभिविच्य चलां मत्वा मध्वा पट्टेन बाऽचलम्<sup>१६</sup> । लक्ष्मीं समर्प्य गत्वोच्छेः ग्रभ्यासं वृवभेशितुः ॥२०५॥ प्रवर्ष बहुभिः सार्वं रे॰मूर्थन्यैः स ससुप्रभःर । कमाच्छे जी समाच्छा मैबल्यमुदपादयत् ॥२०६॥ श्रथ जन्मान्तरापातमहास्नेहातिनिर्भरः । सुलोचनाननानन्द<sup>रर</sup>नेन्द्रविम्बात् श्रुतां<sup>रर</sup> सुधाम्<sup>रर</sup> ॥२०७॥ रेपे अन्मील भीलनी रेजराजि भिर्लोक नैः र पिष्रम् । पूरयन् भोत्रपात्राभ्यां र तब्जीर्गीतरसायनम् ॥२०८॥

परंपरा बहुत ही दुःख देनेवाली है ।।१९७।। जो इष्ट है वह अनिष्ट हो जाता है और जो अनिष्ट है वह इष्ट हो जाता है, इस प्रकार संसारमें इष्ट अनिष्टकी स्थिति किसी एक स्थानपर निय-मित नहीं रहती ? ।।१९८।। आजका पुरुष अगले जन्ममें स्त्री हो जाता है, स्त्री नपुंसक हो जाती है, नपुंसक स्त्री हो जाता है, वही स्त्री फिर पुरुष हो जाता है, वह पुरुष भी नपुंसक हो जाता है, वह नपुंसक फिर पुरुष हो जाता है अथवा नपुंसक नपुंसक ही बना रहता है, इस प्रकार इस चक्रमें बड़ा टेढ़ा संक्रमण करना पड़ता है।।१९९॥ इसलिये श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए वचनोंका चिन्तवन कर में अवश्य ही इस संसारका अन्त करूंगा क्योंकि निरन्तर संसाररूपी वनके भीतर परिभ्रमण करनेमें में अब यमराजसे डर गया हूं ।।२००।। भोग करनेवाले मनुष्यों के ये भोग ठीक सर्पके फणाके समान हैं और भोगनेवाले जीवको भोगी नाम देनेवाले हैं। तथा इतना सब होनेपर भी उन भोगोंमेंसे एक भोग भी हमारा नहीं है यह निश्चय है।।२०१॥ जिसका भोग किया जाता है उसे भोग कहते हैं अथवा उपभोग किया जाना भोग कहलाता है बे दोनों प्रकारके भोग नरकमें भी हैं इसलिये उन भोगोंमें क्या प्रेम करना है ? ॥२०२॥ जिस प्रकार औषधसे पेटकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है उसी प्रकार इन भोगोंसे भी तृष्णारूपी अग्नि प्रदीप्त हो उठती है अतः इन भोगोंसे बढ़ी हुई तृष्णारूपी अग्निकी शान्तिके लिये कोई दूसरा ही उपाय सोचना चाहिये ॥२०३॥ इस प्रकार तृष्णारूपी विषको उगल देनेवाले बुद्धि-मान् राजा अकम्पनने बहुत शीघ्र हेमाङ्गदको बुलाकर पूज्य-परमेष्ठियोंकी पूजापूर्वक उसका राज्याभिषेक किया, लक्ष्मीको चंचल समभ पट्टबन्धसे बांधकर उसे अचल बनाया और हेमांगद-को सौंपकर श्रीभगवान् वृषभदेवके समीप जाकर अनेक राजाओं और रानी सुप्रभाके साथ दीक्षा धारण की तथा अनुक्रमसे श्रेणियां चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न किया ॥२०४-२०६॥ अथानन्तर अन्य जन्मसे आये हुए बहुत भारी स्नेहसे भरा हुआ जयकुमार खुले हुए

नीलकमलोंके समान सुशोभित होनेवाले अपने नेत्रोंसे सुलोचनाके मुखरूपी आनन्ददायी

१ इष्टं भवति । २ स पुमान् । ३ सा स्त्री स्यात् । ४ तत् नपुंसकम् । ४ एषा स्त्री स्यात् । ६ तत् नपुंसकम् । ७ तदेव पुनपुंसकमेव स्यात् । ८ चक्रवदावर्तमानसंसारे । ६ संसारस्य । १० सर्पस्य । ११ भोगीति गामकृत् । भोगीति नामकरः । सर्पनामकृदित्यर्थः । १२ भोगीति नामकृन्मात्रोऽपि । १३ पदार्थः । १४ पदार्थानुभवनित्या । १५ दीपनहेतुः । १६ भोगैः । १७ उपज्ञान्तिकारणम् । १८ परमेष्ठीपूजापूर्वकम् । १६ निश्चमं यथा भवति तथा। पट्टेन बद्ध्वा वा निबन्धनं कृत्वेव समप्येति सम्बन्धः। २० क्षत्रियैः। २१ सुप्रभादेवीसहितः । २२ जानन्दहेतुचन्द्र । २३ निसृताम् । २४ कान्तिम् । २४ विकसमीलोत्पलव-द्विराजमानै:। २६ नेत्रै:। -लोंचनै: तं० विहाय सर्वत्र। २७ सुलोचनावचनरूपगीतम्।

'हरन् करिकराकारकरालिङ्गानसङ्गतः' । 'तद्गात्रकूपिकान्तःस्यं रसं 'स्पर्धनवेदिनम् ॥२०६॥ तद्विन्वाधरसम्भावितानृतास्वादनोत्सुकः । तद्ववत्रावारिजामोदान्मोदमानोऽनिष्ठं भृशम् ॥२१०॥ 'प्रत्रंव न पुनर्वेति' मम वामासमागमः' । 'स सुलोचनया स्वानि चक्षुरादीन्यतर्पयत् ॥२११॥ 'प्रमाणकालभावेभ्यो यद्रतेः समता तयोः । ततः सम्भोगशृङ्गारावारापारान्तगौ हि तौ ॥२१२॥ 'व्य्रतिपरिणतरत्या लोपितालेपनादिः'।

स सकलकरणानां<sup>१२</sup> गोचरीभूय<sup>१३</sup> तस्याः ।
हितपरविषयाणां<sup>१४</sup> साऽपि<sup>१५</sup> <sup>१¹</sup>तस्येवमेतौ
समरतिकृतसाराण्यन्वभूतां सुखानि ॥२१३॥
मनिस मनिसजस्यावापि<sup>१७</sup> सोख्यं न ताभ्यां
पृथगनुगतभावैः<sup>१८</sup> सङ्गताभ्यां नितान्तम् ।
<sup>१५</sup>करणमुखसुबैस्तेस्तन्मनः प्रीतिमापत्
भवति <sup>२०</sup>परमुखं च क्वापि सौख्यं सुतृष्ट्ये ॥२१४॥
शिशिरसुरभिमन्बोच्छ्वासजैः स्वैः समीरै-

र<sup>१</sup>म् दुमधुरवचोभिः स्वादनीयप्रदेशैः।

ललिततनुलताभ्यां मार्ववैकाकराभ्याम्

म्रखिलननयतां तौ सौख्यमात्मेन्द्रियाणि ॥२१५॥

चन्द्रमासे भरते हुए अमृतको पीता था, सुठोचनाके वचन और गीतरूपी रसायनको अपने कानहरी पात्रोंसे भरता था, हाथीकी स्ंड़के समान आकारवाले हाथोंके आलिंगनसे युक्त हो स्यर्शन इन्द्रियसे जानने योग्य उसके शरीररूनी कुइँयाके भीतर रहनेवाले रसको ग्रहण करता था, बिम्बी फलके समान सुशोभित उसके ओठोंमें रहनेवाले अमृतका आस्वाद लेनेमें सदा उत्सुक रहता था, उसके मुखरूपी कमलकी सुगन्धिसे रातदिन अत्यन्त हर्षित होता रहता था और 'स्त्री समागम मुभे इसी भवमें है अन्यभवमें नहीं है, ऐसा मानकर ही मानो सुलोचना के द्वारा अपनी चक्षु आदि इन्द्रियोंको संतुष्ट करता रहता था ॥२०७-२११॥ च्र्ंिक प्रमाण, काल और भावसे इन दोनोंके प्रेममें समानता थी इसलिये ही वे दोनों संभोग शृङ्गाररूपी समुद्रके अन्त तक पहुंच गये थे।।२१२।। खूब बढ़े हुए प्रेमसे जिसने विलेपन आदि छोड़ दिया है ऐसा वह जयकुमार सुलोचनाकी सब इन्द्रियोंका विषय रहता था और सुलोचना भी जय-कुमारके हित करनेवाले विषयोंमें तत्पर रहती थी. इस प्रकार ये दोनों ही समान प्रीति करना ही जिनका सारभाग है ऐसे सुखोंका उपभोग करते थे ॥२१३॥ पृथक् पृथक् उत्पन्न हुए परि-णामोंसे खूब मिले हुए उन दोनोंने अपने मनमें कामदेवका सुख नहीं पाया था किन्तु इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए उन उन सुखोंसे उनके मन प्रीतिको अवश्य प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि दूसरे-के द्वारा उत्पन्न हुआ सुख क्या कहीं उत्तम तृष्तिके लिये हो सकता है ? ॥२१४॥ अपने स्वासो-च्छ्वाससे उत्पन्न हुए शीतल सुगन्धित और मन्द पवनसे, कोमल और मधुर वचनोंसे, स्वाद

१ स्वीकुवंन् । २ आलिङगने हृदयङगमः 'सङगतं हृदयङगमम्'. इत्यभिषानात् । ३ सुलोचनाशरीररसकूपमध्यस्थित । ४ स्पर्शंजनकम् । ५ इह जन्मन्येव । ६ उत्तरभवे नास्तीति वा ।
७ स्त्रीसङ्गः । 'प्रतीपर्दाशनी वामा विनता महिला तथा' इत्यभिषानात् । ६ विजयः । ६ योनिपुष्पादिप्रमाणात् समरितप्रभृतिकालात् अन्योन्यानुरागादिभावाच्च । १० अतीवप्रवृद्ध । ११ लुप्तश्रीखण्डकुङकृमचर्चामाल्याभरणादिः । १२ समस्तेन्द्रियाणाम् । १३ विषयीभूत्वा । १४ हितस्रक्चन्दनादिविषयाणाम् । १५ सुलोचनापि । १६ जयस्य । १७ न प्राप्यते स्म । १६ पदार्थः । १६ इन्द्रियोपायजितस्रुखः । २० परम् अन्यवस्तु मुखं द्वारमुपायो यस्य तत् । परमुखं क्वापि भवति न कुत्रापीत्यर्थः ।
२१ आस्वादितुं योग्याषरादिप्रदेशैः ।

हृतसरसिजसार रिष्टचेटीय'मानैः

सततरतनिमित्तैर्जाल मार्गप्रवृत्तैः।

मृदुशिशिरतरैः सम्त्रापतुस्तौ समीरैः

सुरत वरितजातस्वेदिवच्छेदसौस्यम् ॥२१६॥

तां तस्य वृत्तिरन् वर्तयित स्म तस्या-

इचेनं "तदेव रतितृप्तिनिमिसमासीत्।

प्रेमा पदत्र निज भावमचिन्त्यमन्त्य -

सातोदयश्च भवभूतिफलं तदेव ॥२१७॥

कामोज्यमत् सुरतवृत्तिषु तस्य शिष्य-

भावं सुधीरिति रतिश्च सुलोचनायाः।

को गर्अमुद्रहति चेन्न वृथाभिमानी

स्बें छ । ये सिद्धिविषयेषु गुणाधिकेषु ॥२१८॥

एवं सुखानि तनुजान्यनुभूय तौ च

<sup>१०</sup>नं वेयतुक्ष<del>िय</del>ररतेऽप्यभिलाषकोटिम्<sup>११</sup>।

धिवक्र ६ट विषयोत्यसुखं सुखाय

<sup>१२</sup>तद्वीतिविश्वविषयाय बुधा यतध्वम्<sup>१३</sup> ॥२१६॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसङ्ग्रहे जयसुलोचना-सुखानुभवय्यावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशत्तमं पर्व ॥४४॥

लेने योग्य अघर आदि प्रदेशोंसे और कोमलताकी एक खान स्वरूप सुन्दर शरीररूपी लतासे वे दोनों अपनी इन्द्रियोंको समस्त सुख पहुंचाते थे।।२१५।। जिसने कमलका सार भाग हरण कर लिया है, जो प्रिय दासके समान आचरण करता है, निरन्तर संभोगका साधन रहता है, भरोखे मागंसे आता है और अत्यन्त कोमल (मन्द) तथा शीतल है ऐसे पवनसे वे दोनों ही संभोगके बाद उत्पन्न हुए पसीना सूखनेका सुख प्राप्त करते थे।।२१६।। जयकुमारकी प्रवृत्ति सुलोचनाके अनुकूल रहती थी और सुलोचनाकी प्रवित्त जयकुमारके अनुकूल रहती थी। उन दोनोंका परस्पर एक दूसरेके अनुकूल रहना ही उनके रितजन्य संतोषका कारण था जो चिन्तवनमें न आ सके ऐसा प्रेम इन्हीं दम्पितयोंमें पूर्णताको प्राप्त हुआ था, इन्हींके सातावेदनीयका अन्तिम उदय था और यही सब इनके जन्म लेनेका फल था।।२१७।। बुद्धिमान् कामदेव, संभोग चेष्टाओंके समय जयकुमारका शिष्य बन गया था और रित सुलोचनाकी शिष्या वन गई थी सो ठीक ही है क्योंकि मनुष्य यदि व्यर्थका अभिमानी न हो तो ऐसा कौन हो जो अपने इष्ट पदार्थकी सिद्धिके विषयभूत अधिक गुणवाले पुरुषोंके साथ अभिमान करे? ।।२१८॥

इस प्रकार शरीरसे उत्पन्न हुए सुखोंका अनुभव कर चिरकाल तक रमण करनेपर भी वे दोनों इच्छाओंकी अन्तिम अवधिको प्राप्त नहीं हुए थे—उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थीं। इसलिये कहना पड़ता है कि इष्ट विषयोंसे उत्पन्न हुए सुखको भीं धिक्कार है। हे पिडतो, तुम उसी सुखके लिये प्रयत्न करो जो कि संसारके सब विषयोंसे अतीत है।।२१९।। इस प्रकार भगवदगुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें जय-कुमार और सुलोचनाके सुखभोगका वर्णन करनेवाला यह पैतालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ इष्टवयस्यायमानैः । २ गवाक्षपथ । ३ सुरतावसानजात । ४ अन्योन्यानुवर्तनमेव । ५ प्रापत् । ६ जयसुलोचनयोः । ७ निजयोर्दम्पत्योर्भावो यत्र तत् । ५ अपश्चिमसुखोदयश्च । ६ जन्मप्राप्तिफलम् । १० नैव प्रापतुः । ११ अन्तम् । १२ कारणात् । १३ प्रयत्नं कुरुष्वम् ।

## षट्चत्वारिंशत्तमं पर्व

णयः प्रासावमध्यास्य 'बन्तावलर्गतो मुदा । यदृष्ट्ययाऽन्यदालोक्य गच्छन्तौ लगवस्पती ।।१॥ हा मे प्रभावतीत्येतव् प्रालपन्नतिविद्वालः । 'रितमेवाहितः तदाः सहायीकृत्य मूर्ण्य्या ।।२॥ तथा 'पारावलहन्द्वं 'तत्रेवालोक्य कामिनी । हा मे रितबरेत्युक्त्वा साऽि मूर्ण्यम्पाता ।।३॥ 'वक्षचेटीजनिक्षप्रकृतशीतिकया कमात् । सद्यः कुमृदिनीवाप प्रवोधं शीतवीन्नितेः ।।४॥ 'हिमचन्दनसम्मिश्रवारिभिनंन्दमादतः । सोऽप्यमूर्ण्यां विद्याः पत्रयन् मन्दमन्दतनुत्रपः ।।४॥ य्यं सर्वेऽपि '॰सायन्तनाम्भोजानुकृताननाः । किमेतविति तत्सर्वं जानानोऽपि स नागरः ।।६॥ ग्रनेकानुनयोपायेर्गित्रस्वलन १३दुः खिताम् । सुलोचनां समादवास्य स्मरन् जन्मान्तरिप्रयाम् ॥७॥ ११ ग्राकारसंवृत्ति कृत्वा तामेवालययन् १ स्थितः । वञ्चनाचुञ्चवः भार्तं प्रायः कान्तासु कामिनः ॥६॥ तयोर्जन्मान्तरात्मीयवृत्तान्तस्मृत्यनन्तरम् । स्वर्गावनुगतो बोधस्तृतीयो व्यक्तिमीयवान् ।।६॥ तदिलोक्य सयत्न्योऽस्या श्रीमती सिवावक्षकरा । पराच्च मत्सरोद्रेकावित्यन्योन्यं तवात्र वन् ।।१०॥

अथानन्तर किसी अन्य समय जयकुमार अपने महलकी छतपर आनन्दसे बैठा था कि इतनेमें ही अपनी इच्छानुसार जाते हुए विद्याधर दम्पती दिखे, उन्हें देखकर 'हा मेरी प्रभा-वती' इस प्रकार कहता हुआ वह बहुत ही बेचैन हुआ और मूच्छिकी सहायता पाकर शीघ्र ही प्रेमको प्राप्त हुआ। भावार्थ-पूर्वभवका स्मरण होनेसे मूच्छित हो गया।।१-२।। इसी प्रकार सुलोचना भी उसी स्थानपर कबूतरोंका युगल देखकर 'हा मेरे रितवर' ऐसा कहकर मूच्छिको प्राप्त हो गई ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमासे कुमुदिनी शी घ ही प्रबोधको प्राप्त हो जाती है-खिल उठती है उसी प्रकार चतुर दासी जनोंके द्वारा किये हुए शीतलोपचारके ऋमसे वह सुलोचना शीघ्र ही प्रबोधको प्राप्त हुई थी-मूर्च्छारहित हो गई थी।।४।। कपूर और चन्दन मिले हुए जलसे तथा मन्द मन्द वायुसे कुछ लिजत हुआ और दिशाओंकी ओर देखता हुआ वह जयकुमार भी मूर्च्छारिहत हुआ ॥५॥ यद्यपि वह चतुर जयकुमार सब कुछ समभता था तथापि पूछने लगा कि तुम लोगोंके मुंह संध्याकालके कमलोंका अनुकरण क्यों कर रहे हैं ? अर्थात् कान्तिरहित क्यों हो रहे हैं ? ॥६॥ पतिके मुँहसे दूसरी स्त्रीका नाम निकल जानेके कारण दुखी हुई सुलोचनाको जयकुमारने अनेक प्रकारके अनुनय-विनय आदि उपायों से समकाया तथा दूसरे जन्मकी प्रिया प्रभावती समककर अपने मुँहका आकार छिपा वह उसी के साथ बातचीत करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सभी कामी पुरुष स्त्रियोंके ठगनेमें अत्यन्त चत्र होते हैं।।७-८।। उन दोनोंके जन्मान्तर सम्बन्धी अपना समाचार स्मरण होनेके बाद ही स्वर्ग पर्यायसे सम्बन्ध रखनेवाला अवधिज्ञान भी प्रकट हो गया ॥९॥ यह सब देखकर श्रीमती शिवंकरा तथा और भी जो सुलोचनाकी सौतें थीं वे उस समय ईंप्यकि

१ शोभायै विन्यस्तकृत्रिमगज। दन्तावलमनो ल०। २ विद्याघरदम्पती। ३ प्रीतिम्। ४ प्राप्तः। स्वीकृतो वा। ५ कपोत। ६ सौधाग्रे। ७ चतुर। ५ कपूर। ६ ईषल्लज्जावान्। १० अस्तमयकाल। ११ निपुणः। १२ प्रभावतीति नामान्तरग्रहण, सुलोचनाया अग्रे प्रभावतीति अन्यस्त्रीनामग्रहण। १३ जन्मा-न्तरप्रियास्मरणजातरोमाञ्चप्रभृत्याकारप्रावरणम्। १४ सम्भाषयन्। 'सम्भाषणमाभाषणमालापः कृष्कृञ्चिका' इति वैजयन्ती। १५ प्रतीताः। -चञ्चवः ल०। १६ अवधिक्रानम्। १७ गतवान्। १२ सुलोचनायाः। १३ ऊचः।

स्त्रीवु सावेति या वार्ता सत्यां तामद्य कुवंती । पतिमृच्छां स्वमृच्छांयाः 'प्रत्ययोद्धत्य वायया ।।११॥
पत्य व्यक्तिममृच्छांसभावनाम्यकासंवृतिः । 'सन्ततान्तःस्थितप्रौडभेमत्रेरितवेतना ।।१२॥
कन्यावतिवित्येपास्योत्रस्थलवद्ग्विता । पति रितवरेत्युक्तवाऽ'यान्मृच्छां कुलद्गविणी ।।१३॥
इयं शीसवतीत्येनां' निस्स्वनन्' वर्णयत्ययम् । प्रायो रक्तस्य' वोषोऽिय गुणवत् प्रतिभासते ।।१४॥
"प्रतान् सर्वास्तवालाणम् व्योऽविधिवित्याम् । 'पप्रशिक्षसाविष्युः शोकं तत्त्रीत्या विवधाति नः ।।१४॥
"प्रतान् सर्वास्तवालाणम् व्योऽविधिवित्याम् । विवित्या सस्मितं पत्रयन् प्रियायाः रमेरमाननम् ।।१६॥
कालो जन्यान्तरावाप्तं विश्वं वृत्तान्तमावयोः । व्यावच्येमां सभा तुष्टिकौतुकापहृतां कृष्ट ।।१७॥
इति 'प्राचोदयत् साऽिप प्रिया तद्भाववेदिनी । कवां कथियतुं कृत्स्नां प्राकंस्त<sup>११</sup> कलभाविणी ।।१८॥
इह वस्यूमित द्वीपे विदेहे प्राचि' पुष्कला-वती विवयमध्यस्या नगरी पुण्डरोक्तिणी ।।१६॥
तत्राभवत् प्रजापासः प्रजा राजा प्रपालयन् । कलं धर्मार्यकामानां स्वीकृत्य कृतिनां वरः ।।२०॥
कृषेरिमत्रस्तस्यासीव् राजभेष्ठी 'पप्रतिष्ठितः । द्वाप्तिश्वत्याद्या भार्यास्तस्य मनःप्रियाः ।।२१॥
गृहे तस्य समृजुक्क्यो नानाभवनवेद्वते । वसन् रितवरो नाम्ना धीमान् पारावतोत्तमः ।।२२॥

उद्रेकसे परस्परमें इस प्रकार कहने लगीं ॥१०॥ देखो, यह सुलोचना मायाचारसे पतिकी मूर्छाको अपनी मूर्छाका कारण बनाकर 'स्त्रियोंमें माया रहती है' इस कहावतको कैसा सत्य सिद्ध कर रही है। और इस प्रकार जिसने कुत्रिम मूर्च्छा के द्वारा प्रकट हुई भावनाओं का साफ साफ संवरण कर लिया है, जिसकी चेतना सदासे हृदयमें बैठे हुए प्रौढ़ प्रेमसे प्रेरित हो रही है जो कन्याव्रतके भंग करनेसे प्राप्त हुए गोत्रस्खलन (भूलसे दूसरे पतिका नाम लेने)से दूषित है तथा कुलको दूषण लगानेवाली है ऐसी यह सुलोचना अपने पहलेके पतिको 'हे रतिवर' इस प्रकार कहकर बनावटी मूर्च्छाको प्राप्त हुई है ।।११–१३।। यह जयकुमार इसे 'यह बड़ी शीलवती है, इस प्रकार कहता हुआ वर्णन करता है सो ठीक ही है क्योंकि रागी पुरुषको प्रायः दोष भी गुणके समान जान पड़ते हैं ।।१४।। 'हे प्रभावति' ऐसा कहकर मूच्छित हो, कोष करनेवाली इस सुलोचनाको प्रसन्न करनेकी इच्छा करता हुआ यह धूर्त कुमार उसके प्रेमसे ही हम लोगोंको शोक उत्पन्न कर रहा है।।१५।। अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने-वाला जयकुमार उन लोगोंकी इन सब बातोंको जानकर मन्द हंसीके साथ साथ सुलोचनाके मुस्कुराते हुए मुखको देखता हुआ कहने लगा कि 'हे प्रिये! तू हम दोनोंके पूर्वभवका सब वृत्तान्त कहकर इस सभाको संतुष्ट तथा कौतुकके वशीभूत कर ! यह सुनकर पतिके अभिप्रायको जाननेवाली और मधुर भाषण करनेवाली सुलोचनाने भी पूर्वभवकी सब कथा कहनी प्रारम्भ की ॥१६-१८॥

इस जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है जो कि पुष्कलावती देशके मध्यमें स्थित है। उस नगरीका राजा प्रजापाल था जो कि समस्त प्रजाका पालन करता हुआ धर्म, अर्थ तथा कामका फल स्वीकार कर सब पुण्यवानों में श्रेष्ठ था ॥१९-२०॥ उस राजाका कुबेरिमत्र नामका एक प्रसिद्ध राजशेठ था और उसकी हृदयको प्रिय लगनेवाली धनकती आदि बस्तीस स्त्रियां थीं ॥२१॥ अनेक भवनों से घरे हुए उस शेठके अत्यन्त ऊंचे महलमें एक रितवर नामका कबूतर रहता था जो कि अतिशय बुद्धिमान् और सब कबूतरों में

१ कारणीकृत्य । 'प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानिवज्ञानहेतुषु' इत्यभिधानात् । २ रितवरेत्युक्तपुरुषे प्रवृद्धस्नेहेन प्रेरितमनसा । ३ अगच्छत् । ४ -त्येवं ल० । -त्येतां अ०, स०, इ०, प० । ५ निस्तनत् ट० । ब्रुवन् । ६ अनुरक्तस्य । ७ मूर्च्छां गत्वा । द धूर्तः । ६ प्रभावतीनामग्रहणात् कृपिताम् । १० प्रसादयितुमिच्छुः । ११ एनान् । १२ अवादीत् । १३ उपकान्तवती । १४ पूर्वविदेहे । १५ श्रीमानित्यर्थः ।

कदाचिद् राजगेहागतेन वैश्येशिना स्वयम् । स्नेहेन सिस्मितालापैः स्वहस्तेन समुद्धतः ॥२३॥
कदाचित् कामिनोकान्तकराज्जापितशकरा-सिम्भिश्चितान् सुशालीयतण्डुलानिभभक्षयन् ॥२४॥
कदाचिन्छे विजनोद्दिव्दं हेतुदृष्टान्तपूर्वकम् । ग्राहिसालक्षणं धर्मं भावयन् प्राणिनेहितम् ॥२४॥
कदाचिद् भवनायातयितपादसरोजजम् । रेणुजालं निराकुर्वन् पक्षाभ्यां प्रत्युपागतः ॥२६॥
सं कदाचिद् गितः का स्यात् पपापापापात्मनामिति । कृतूहलेन पृष्टः सन् अनेस्तुण्डेन निर्दिशन् ॥२७॥
ग्रावोभागमयोध्वं च मौनीवागमपारगः । क्षयोपशममाहात्म्यात्त्रयं ज्योऽपि विवेकिनः ॥२८॥
ग्रावोभागमयोध्वं च मौनीवागमपारगः । क्षयोपशममाहात्म्यात्त्रयं ज्योऽपि विवेकिनः ॥२८॥
ग्रावेश्वानाप्रकारेण कान्तया रितवेणया । सार्वमेवं चिरं तत्र सुखं कालमजीगमत् ॥२८॥
ग्रावेशितवरः कान्तस्त्रयाहं सा तव प्रिया । रितवेणा भवावते जन्तुः कि कि न जायते ॥३०॥
स्तः कृतेरिततस्य धनवत्याश्च पुण्यवान् । जातः कृत्यरकान्ताख्यः कृतेरो वा परः सुषीः ॥३१॥
वितीय इव तस्यासीत् प्राणः सोऽनुचराप्रणीः । प्रियसेनाह्नयो बाल्याद् ग्रारभ्य कृतसङ्गितः ॥३२॥
ग्राजन्मनः । कृमारस्य कामवेनुरनुत्तमाः । मनोऽभिलवितं दुग्वे समस्तसुत्रसाधनम् ॥३३॥
क्षेत्रं निष्पादयत्येकं गन्वशालिमनारतम् । इक्षूनमृतदेशीयान् ग्रावेशि स्वरोगस्वेश्वसलापहम् ॥३४॥
स्वयं मनोहरं वीणा वन्ध्वनीति निर्नतरम् । तत्स्नानसमये सर्वरोगस्वेश्वसलापहम् ॥३४॥

श्रेष्ठ था ।।२२।। कभी तो राजभवनसे आये हुए सेठ कुवेरिमत्र बड़े स्नेहसे हँस हँसकर वार्ता-लाप करते हुए उसे अपने हाथपर उठा लेते थे, कभी वह स्त्रियोंके सुन्दर करकमलों द्वारा दिये हुए और शक्कर मिले हुए उत्तम धानके चावलोंको खाता था, कभी सेठके द्वारा हेतु तथा दृष्टांतपूर्वक करे हुए प्राणिहितकारी अहिंसा धर्मका चिन्तवन करता था,कभी भवनमें आये हुए मुनिराजके चरणकमलोंकी धूलिको उनके समीप जाकर अपने पंखोंसे दूर करता था, जब कभी कोई कुतूहलवश उससे पूछता था कि पापी तथा पुण्यात्मा लोगोंकी क्या गति होती है ? तब, वह शास्त्रोंके जाननेवाले किसी मौनी महाशयके समान इशारेसे चोंचके द्वारा नीचेका भाग दिखाता हुआ पानी लोगोंकी गति कहता था और उसी चोंचके द्वारा ऊपरका भाग दिखलाता हुआ पुण्यात्मा लोगोंकी गति कहता था सो ठीक ही है क्योंकि क्षयोपशमके माहात्म्यसे तिर्यञ्च भी विवेकी हो जाते हैं ।।२३-२८।। इस प्रकार वह कबूतर अपनी रतिषेणा नामकी कबूतरी के साथ नाना प्रकारकी कीड़ा करता हुआ वहां सुखसे समय बिताता था ॥२९॥ सुलोचना कह रही हैं कि वह रितवर ही आप मेरे पित हैं और वह रितषेणा ही मैं आपकी प्रिया हूं। देखो इस संसाररूगी आवर्तमें भ्रमण करता हुआ यह जीव क्या क्या नहीं होता है ? ॥३०॥ उस कुबेरदत्त सेठके घनवती स्त्रीसे एक कुबेरकान्त नामका पुत्र हुआ था जो कि अतिशय पुण्यमान्, बुद्धिमान् तथा दूसरे कुवेरके समान जान पड़ता था ।।३१।। उस कुबेरकान्तका एक त्रियसेन नामका श्रेष्ठ मित्र था जो कि बाल्य अवस्थासे ही उसके साथ रहता था और उसके दूसरे प्राणोंके समान था ॥३२॥ एक अत्यन्त उत्तम कामधेनु कुमार कुबैरकान्तके जन्मसे ही लेकर उसकी इच्छाके अनुकूल सुबके सब साधनोंको पूरा करती थी। वह कामधेनु प्रति दिन एक खेत तो सुगन्धित धान्यका उत्पन्न करती थी और एक खेत अमृतके समान मीठे, पतले छिलकेवाले बड़े बड़े ईंखोंका उत्पन्न करती थी ।।३३-३४।। इसके सिवाय वही कामधेनु कुमारके सामने निरन्तर मनोहर वीणा बजाती थी, और उसी कामधेनुके प्रतापसे उसके स्नानके

१ — द्विष्ट — ल०। २ घूलिसमूहम्। ३ अपसारयन्। ४ अभिमुखागतः सन्। ५ पारावतः। ६ अधार्मिकाणां धार्मिकाणाम्। ७ रतिषेणसंज्ञया निजभार्यया पारावत्या। = गमयति स्म। ६ धनद इव। १० मित्र। ११ जननकालादारभ्य। १२ न विद्यते उत्तमा यस्याः सकाशात् इत्यनुत्तमा, अनुपमेत्यर्थः। १३ सुधासदृशान्। १४ परं द्वितीयं क्षेत्रम्। १५ भृशं ध्वनति।

सुगन्धिसिललं गाइगं गम्भीरमथुरं व्यनन् । अम्भोधरो नभोभागाव् आसम्राद्यमुञ्चित ।।३६॥ कल्पद्रमह्यं वस्त्रभूषणानि प्रयच्छित । अभ्रमानं ददात्यन्यद् द्वयं कल्पमहीरहः ।।३७॥ एवमन्यण्य भोगाङ्गम् अशेषं देवनिर्मितम् । 'शश्वि प्रित्रात्यत्यस्य पूर्णं प्रायमिकं वयः ।।३८॥ तद्वीक्ष्य 'पितरावेष 'किमेकामिभलाषुकः । कि बह्वीरिति चित्तेन सन्दिहानो समाकुलौ ।।३६॥ वियसेनं समाहूय तत्प्रश्नात्तन्मनोगतम् । 'ण्यवादीयरतां मेत्री सेव या त्वेकचित्तता ।।४०॥ ततः समुद्रदत्ताख्यो धनवत्या सहाभवत् । स्वसा १ कृषेरिमत्रस्य १ तमामेवतयोः स्ता ।।४१॥ प्रियदत्ताह्या तस्याश्चेटिका १ रितकारिणी । कन्यकास्तां विधायादि द्वात्रिशत्सुन्दराकृतीः ।।४२॥ अष्ठी कदािच द्वाने यक्षपूजाविष्यौ सुधीः । सुपरीक्ष्य निमित्तेन प्रियदत्तां गुणान्विताम् ।।४३॥ अष्ठी कदािच द्वारा यक्षपूजाविष्यौ सुधीः । सुपरीक्ष्य निमित्तेन कल्याणविधिनाऽप्रहीत् ।।४४॥ स्वधार्यास्य पुत्रस्य १ पञ्चतारावलान्विते । दिने महािवभूत्यनां । कल्याणविधिनाऽप्रहीत् ।।४४॥ तिभित्तपरीक्षायाम् अवलोकितुमागते । सुते गुणवती राजो १ यशस्यत्यभिषा परा ।।४४॥ भाजनं २०भक्यसम्पूर्णमदत्तविते भाकुले १ (?) ! स्वाभ्यां लज्जाभरानम्भवदने जातनिविते ।।४६॥ भाजनं २०भक्यसम्पूर्णमदत्तविते ।।४६॥

समय समीपवर्ती आकाशसे आकर मघुर तथा गम्भीर गर्जना करते हुए मेघ सब प्रकारके रोग, पसीना और मलको हरण करनेवाला गंगा नदीका सुगन्धित जल बरसाते थे ॥३५-३६॥ उस कुमारके लिये एक कल्पवृक्ष वस्त्र देता था, एक आभूषण देता था, एक अन्न देता था और एक पेय पदार्थ देता था ॥३७॥ इस प्रकार इनके सिवाय देवोंके दिये हुए और भी सब प्रकारके भोगोंका निरन्तर उपभोग करते हुए उस कुमारकी पहली अवस्था पूर्ण हुई थी ॥३८॥ पहली अवस्थाको पूर्ण हुआ देखकर माता पिताको चिन्ता हुई कि यह एक कन्या चाहता है अथवा बहुत । उसी चिन्तासे वे कुछ संदेह कर रहे थे और कुछ व्याकुल भी हो रहे थे । उन्होंने कुबेरकान्तके मित्र प्रियसेनको बुलाकर उसके मनकी बात पूछी और उसके कहनेपर उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसके 'एक पत्नीव्रत हैं'—यह एक ही कन्या चाहता है, सो ठीक ही है क्योंकि दोनोंका एक चित्त हो जाना ही मित्रता कहाती है ॥३९-४०॥

तदनन्तर—उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक सेठ था, जो कि कुबेरिमत्रकी स्त्री धनवती का भाई था और उसे कुबेरिमत्रकी बहिन कुबेरिमत्रा व्याही गई थी। इन दोनोंके प्रियदत्ता नामकी एक पुत्री हुई थी और रितकारिणी उसकी दासी थी। समुद्रदत्त सेठके प्रियदत्ता आदि बत्तीस कन्याएं थीं। किसी एक दिन उस बुद्धिमान् सेठने एक बागमें यक्षकी पूजा करते समय सुन्दर आकारवाळी उन बत्तीसों कन्याओंकी निमित्तवश परीक्षा की और उन सबमें प्रियदत्ताको ही गुणयुक्त समभा। फिर सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र और मंगल इन पांचों ताराओंके बलसे सहित किसी शुभ दिनमें बड़े वेभवके साथ कल्याण करनेवाळी विधिसे उस प्रियदत्ताको अपने पुत्रके लिये स्वीकार किया ॥४१—४४॥ राजा प्रजापालकी गुणवती

श्रमितानन्तमत्यायिकाभ्याशे संयमं परम् । श्रावदाते स्म यात्येवं काले तस्मिन् महीपतौ ॥४७॥ लोकपालाय दत्वाऽश्रमलक्ष्मीं संयममागते । श्रीलगुप्तगुरोः पाश्वें शिवङकरवनान्तरे ॥४६॥ वेब्यः कनकमालाद्याः वरे वीपाययुस्तपः । दुर्गमं श्र व्रजन्त्यल्पाः प्रभुवंदि पुरस्तरः ॥४६॥ लोकपालोऽपि सम्प्राप्तराज्यश्रीविश्वतोदयः । कृवेरित्रत्रवृद्ध्येव धरित्रीं प्रत्यपालयत् ॥५०॥ मन्त्री च फलगुमत्याख्यो बालोऽसत्यवद्यः प्रियः । सवयस्को नृपस्याङ्गः प्रकृत्या चपलः ललः ॥५१॥ तत्समीये नृपेणामा यद्वा तद्वा मुखागतः । शङ्कमानो वचो वक्तुं श्रेष्ठचपायं विचिन्त्य सः ॥५२॥ स्वीकृत्य शयनाध्यक्षं रित्रामदानस्त्वया निश्चि । वेवतावित्तरोभूय राजन् पितृतमं गुरुम् ॥५३॥ विनयाद् विच्युतं राजशेष्ठिनं तव सिन्नधौ । विधाय सर्वथा मा स्थाः तक्ष्मि नाम किञ्चन ॥५४॥ इति वक्तव्यमित्याख्यत् रित्रोशित सर्वं तथाकरोत् । श्रयीधिभिरकर्तव्यं न लोके नाम किञ्चन ॥५४॥ श्रत्वा तद्वचनं राजा रिन्तभौराहूय मातुलम् । नागन्तव्यमनाहूर्तरित्रित्यनालोक्यरः सोऽववीत् ॥५६॥ पश्चाद् विवविपाकिन्यः प्रागनालोचितोक्तयः । श्रेष्ठी तद्वचनात् सद्यः सोद्वेगं स्वगृहं ययौ ॥५७॥

यशस्वती नामकी दो कन्याएं भी वह नैमित्तिक परीक्षा देखनेके लिये आईं थीं, जब मामा कुबेरिमत्रने भोजनसे भरे हुए पात्र उन्हें नहीं दिये अपने आप ही लज्जाके भारसे उनके मुख नीचे हो गये और उसी समय उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया ॥४५-४६॥ उन्होंने उसी समय अमितमित और अनन्तमित आर्यिकाके समीप उत्तम संयम धारण कर लिया। इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत होनेपर राजा प्रजापालने भी अपनी सब लक्ष्मी लोकपाल नामक पुत्रके लिये देकर शिवंकर नामके वनमें शीलगुष्त नामक मुनिराजके समीप संयम धारण कर लिया। इसी प्रकार कनकमाला आदि रानियोंने भी कठिन तपक्चरण धारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि यदि राजा आगे चलता है तो अल्प शक्तिके धारक लोग भी उसी कठिन रास्तेसे चलने लगते हैं ।।४७–४९।। इधर जिसे राज्यलक्ष्मी प्राप्त हुई है और जिसका वैभव सब जगह प्रसिद्ध हो रहा है ऐसा राजा लोकपाल भी कुबेरिमत्रकी सम्मतिके अनुसार ही पृथिवीका पालन करने लगा ॥५०॥ उस राजाका फल्गुमित नामका एक मंत्री था, जो अज्ञानी था, असत्य बोलनेवाला था, राजाकी समान उमरका था, मूर्ख था और स्वभावसे चंचल तथा दुर्जन था ।।५१।। वह मंत्री कुबेरदत्त सेठके सामने राजाके साथ मुँहपर आये हुए यद्वा तद्वा वचन कहनेमें कुछ डरता था इसिलये वह सेठको राजाके पाससे हटाना चाहता था। उसने राजाके शयनगृहके मुख्य पहरेदारको समभा बुभाकर और कुछ धन देकर अपने वश कर लिया, उसे समभाया कि तू रातके समय देवताके समान तिरोहित होकर राजासे कहना कि हे राजन्, राजसेठ कुबेरिमत्र पिताके समान बड़े हैं, सदा अपने पास रखनेमें उनकी विनय नहीं हो पाती इसलिये उन्हें हमेशा अपने पास नहीं रिखये, कार्यके समय ही उन्हें बुलाया जाय इस प्रकार फल्ग्मितिने शयनगृहके अध्यक्षसे कहा और उसने भी सब काम उसीके कहे अनुसार कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि धन चाहनेवाले लोगोंके द्वारा नहीं करने योग्य कार्य इस संसारमें कुछ भी नहीं है ॥५२-५५॥ शयनगृहके अधिकारीकी बात सुनकर राजाको भी कुछ भय हुआ और उसने बिना विचारे ही मामा (कुबेरिमत्र) को बुलाकर कह दिया कि आप बिना बुलाये न आवें ।।५६।। जो बात पहले बिना विचार किये ही कही जाती है उसका फल पीछे विषके

१ समीपे । २ पुरो ल० । ३ प्राप्तवन्तः । ४ समानवयस्कः । ५ नृपश्चान्यः इत्यपि पाठः । द्वितीयौ नृपः । मन्त्रीत्यर्थः । ६ असमर्थः । ७ कुबेरिमत्रसिन्नधौ । ८ यत्किञ्चित् । ६ स्ववशं कृत्वा । १० प्रियवचनसुवर्णरत्नादिदानैः । ११ पूज्यम् । १२ मा स्म तिष्ठ । १३ आहूयताम् । १४ शयनाध्यक्षः । १५ सभयः । १६ अनाहूयमानैः भवद्भिः । १७ अविचार्य । १८ विषवद् विपाकवत्यः । १६ उद्वेगसिह्तम् ।

राजा कवाजिववाजीव् घटया लिलताल्यया । विहारार्थं वनं तत्र वाप्यामालोक्य विस्मयात् ॥५०॥ तटकुक्लां विपासस्वशालाग्रस्थपरिस्कुरन् । 'परार्घ्यवायसानीतपग्ररागमणिप्रभाम् ॥५०॥ माँण मत्वा प्रविक्ष्यान्तर्नेषु केनाप्य लम्भ्यसी । भागत्या प्रवर्तमानानां कृतः क्लेशाव् विना फलम् ॥६०॥ जिरं निरीक्य निर्विष्णाः सर्वे ते पुरमागमन् । बृद्धिनांग्रेसरी यस्य न निर्वन्धः फलत्यसी ॥६१॥ कवाजिव् भूपतिः श्रेष्ठिसुतया रक्तिचत्त्या । वसुमत्या विभावर्याम् श्रात्मसौभाग्यसूचिना ॥६२॥ क्रमेण कृष्ठमुमार्वेण ललाटे स्कुटम्बक्तित्र । कान्ताः कि कि न कुर्वन्ति स्वभागपतिते नरे ॥६३॥ पट्टबन्धात् परं मत्या तत्त्रमाद्धकं महीपतिः । प्रातरास्थानमध्यास्य मन्त्र्यावीनित्यबूबुधत् ॥६४॥ ललाटे यवि केनापि राजा पावेन ताजितः । कर्तव्यं तस्य कि वाच्यं ततो मन्त्र्यववीविदम् ॥६४॥ पट्टात् ललाटो नान्येन स्पृत्यः स यवि ताजितः । पावेन केनचिव् वघ्यः स प्राणान्तमिति स्कुटम् ॥६६॥ तदाकण्यांवश्र्येनं स्वतेनाहृय मातुलम् । नृपोऽप्राक्षीत् स व्यक्तित् प्रस्तुतं प्रस्तुतार्थवित् ॥६७॥ तस्य पूजा विधातक्या सर्वालङ्कारसम्पवा । इति तद्वचनास्त्र्य्वा मणि वार्ती न्यवेवयत् ॥६५॥

समान होता है। राजाके वचन सुनकर सेठ भी दुःख सहित शीघ्र ही अपने घर चला गया ॥५७॥ किसी एक दिन राजा ललितघट नामक हाथीपर बैठकर विहार करनेके लिये वनमें गया, उस वनमें एक बावड़ी थी, उसके तटपर एक सूखा वृक्ष था, उसकी एक शाखा बावड़ीके निकटसे निकली थी, उस शाखाके अग्रभागपर एक कोवेने कहींसे देदीप्यमान बहुमूल्य पद्मराग मणि लाकर रखदी। बावड़ीमें उस मणिकी क्रान्ति पड़ रही थी, राजा तथा उसके सब साथियों ने उस कान्तिको मणि समभा और यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ-उस मणिको लेनेके लिये सब बावड़ीके भीतर घुसे परन्तु उनमेंसे वह मणि किसीको भी नहीं मिली सो ठीक ही है क्योंकि भ्रान्तिसे प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषोंको क्लेशके सिवाय और क्या फल मिल सकता है ॥५८–६०॥ उन सब लोगोंने बावड़ीमें वह मणि बहुत देरतक देखी परन्तु जब नहीं मिली तब उदास हो अपने नगरको लीट आये सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रयत्नमें बुद्धि अग्रेसर नहीं होती वह प्रयत्न कभी सफल नहीं होता ।।६१।। किसी समय प्रेमसे भरी हुई वसुमती नामकी सेठकी पुत्रीने रात्रिके समय अपने सौभाग्यको सूचित करनेवाले तथा कुंकुमसे गीले अपने पैरसे राजाके ललाट में स्पष्ट चिह्न बना दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुरुषके अपने आधीन होनेपर स्त्रियां क्या क्या नहीं करती हैं ? ॥६२-६३॥ राजाने उस पैरके चिह्नको पट्टबन्धसे भी अधिक माना और सबेरा होते ही सभामें बैठकर मंत्री आदिसे इस प्रकार पूछा कि यदि कोई पैरसे राजाके ललाट-पर ताड़न करे तो उसका क्या करना चाहिये ? यह सुनकर फल्गुमित मंत्रीने कहा कि राजा-का जो ललाट पट्टके सिवाय किसी अन्य वस्तुके द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता उसे यदि किसीने पैरसे ताड़न किया है तो उसे प्राण निकलने तक मारना चाहिये।।६४–६६।। यह सुनकर राजाने उस मंत्रीका तिरस्कार किया तथा मन्द मन्द हँसीके साथ मामा कुबेरमित्रको बुलाकर उनसे सब हाल पूछा । प्रकृत बातको जाननेवाला कुबेरिमत्र कहने लगा कि जिसने आपके , शिरपर पैरसे प्रहार किया है उसकी सब प्रकारके आभूषणरूपी संपदासे पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार उसके वचनोंसे संतुष्ट होकर राजाने वनिवहारके समय बावड़ीमें दिखनेवाले मणि-

१ अगमत्। प्राव्नाजीत् ल०। २ परार्ध्यमिति पद्मरागस्य विशेषणम्। ३ ललितघटाख्यजनेषु। ४ लब्धः। ५ मणिः। ६ पुरुषस्य। तस्य ट०। ७ अविच्छित्रप्रवृत्ति। ५ न फलप्रदो भवति। ६ निजमार्थया। १० पादेन। ११ ताडित इत्यर्थः। १२ भवद्भिवंक्तव्यम्। १३ परित्यज्य। १४ कुबेरिमतः।

मणिनं जलमध्येऽस्ति तटस्यतदसंश्रितः । प्रभाव्याप्यामिति प्राह तिहृ विन्त्यं विणग्वरः ॥६६॥ तदा कुबेरिमत्रस्य प्रज्ञामज्ञानमात्मनः । बौष्टघं च मित्रणो ज्ञात्वा परचात्तापान्महोपितः ॥७०॥ पर्य घूतंरहं मूढो विज्वतोऽस्मीति सर्वदा । श्रेष्ठिनं प्राप्तसम्मानं प्रत्यासक्तं व्यवात् सुधीः ॥७१॥ तन्त्रावायमहाभारं ततः प्रभृति भूपितः । तिस्मक्षारोप्य निव्यंग्रः सधमं काममन्वभूत् ॥७२॥ कदाचित् कान्त्रया दृष्टपिततो निजमूर्द्धनि । श्रेष्ठी तां सत्यमद्यत्वं धर्मपत्नीत्यभिष्टुवन् ॥७३॥ वृष्ट्वा विमोच्यं राजानं वरधमंगुरोस्तपः । सार्धं समुद्रदत्ताद्धः प्रादाय सुरभूषरं ॥७४॥ "तावुभौ बह्मलोकान्तेऽभूतां लौकान्तिकौ सुरौ । किन्न साध्यं यथाकालपरित्थित्यार्थं मनीविभिः ॥७६॥ प्रन्येद्यः प्रियदत्ताऽसौ दत्वा दानं मुनीकिने । भक्त्या विपुलमत्याख्यचारणाय यथोचितम् ॥७६॥ सम्प्राप्य नवषा पुण्यं तपसः सिन्निधमंम । किमस्तीत्यवदीद् व्यक्तविनया मुनिपुक्रगवम् ॥७६॥ पुत्रलाभाषि तिष्वतं विदित्वाऽविषलोचनः । वामेतरकरे धीमान् स्पष्टमक्रगुलिपञ्चकम् ॥७६॥ कनिष्टामक्रगुलि वामहस्तेऽसौ समदर्शयत् । पुत्रान्कालान्तरे पञ्च साऽऽचैकामात्मजामिरिः ॥७६॥ तेः कदाचिज्जगत्पालचन्नेकास्य सुते समम् । प्रमितानन्तमत्याख्ये 'गुणक्षे गुणभूषणे ॥५०॥ तेः कदाचिज्जगत्पालचन्नेकास्य सुते समम् । प्रमितानन्तमत्याख्ये 'गुणक्षे गुणभूषणे ॥५०॥

की बात निवेदन की ॥६७-६८॥ वैश्योंमें श्रेष्ठ कुबेरिमत्रने विचारकर कहा कि वह मिण पानी के भीतर नहीं थी किन्तु किनारेपर खड़े हुए वृक्षपर थी, बावड़ी में केवल उसकी कान्ति पड़ रही थी ॥६९॥ यह सुनकर उस समय राजा लोकपाल कुबेरिमत्रकी बुद्धिमत्ता, अपनी मूर्खता और मंत्रीकी दुष्टता जानकर पश्चात्ताप करता हुआ इस प्रकार कहने लगा—''देखो इन धूर्तोंने मुक्त मूर्खको खूब ही ठगा।'' इस प्रकार कहकर वह बुद्धिमान् राजा सेठका आदर-सत्कार कर उसे सदा अपने पास रखने लगा ॥७०-७१॥ उस दिनसे राजाने तन्त्र अर्थात् अपने राष्ट्रकी रक्षा करना और अवाय अर्थात् परराष्टोंसे अपने सम्बन्धका विचार करना इन दोनोंका बड़ा भारी भार सेठको सौंप दिया और आप निर्द्धन्द्व होकर धर्म तथा काम पुरुषार्थका अनुभव करने लगा ॥७२॥ किसी समय सेठकी स्त्रीने सेठके शिरमें बाल देखकर सेठसे कहा । सेठने यह कहते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की कि तू आज सचमुच धर्मपत्नी हुई है । उस सेठने बड़ी प्रसन्नताके साथ राजाको छोड़कर समुद्रदत्त आदि अन्य सेठोंके साथ साथ देविगिरि नामक पर्वतपर वरधमंगुरुके समीप तप धारण किया और दोनों ही तपकर ब्रह्मलोकके अन्तमें लौका नितक देव हुए सो ठीक ही है क्योंकि समयके अनुकूल होनेवाली परिस्थितिसे बुद्धिमानोंको क्या क्या सिद्ध नहीं होता ? ॥७३-७५॥

किसी दूसरे दिन प्रियदत्ता (समुद्रदत्तकी पुत्री और कुबेरकान्तकी स्त्री) ने विपुलमित नामके चारण ऋद्विधारी महामुनिको नवधा भित्तपूर्वक दान देकर पुण्य संपादन किया और फिर विनय प्रकटकर उन्हीं मुनिराजसे पूछा कि मेरे तपका समय समीप है या नहीं ! ।।७६-७७।। अवधिज्ञान ही हैं नेत्र जिनके ऐसे बुद्धिमान् मुनिराजने यह जानकर कि इसका चित्त संतानको चाह रहा है अपने दाहिने हाथकी पांच अंगुली और बायें हाथकी छोटी अंगुली दिखाई और उससे सूचित किया कि पांच पुत्र और एक पुत्री होगी। तथा कालान्तरमें उस प्रियदत्ता-ने भी पांच पुत्र और एक पुत्री दिखलाई अर्थात् उत्पन्न की ।।७८-७९।। किसी समय गुणरूप आभूषणोंको घारण करनेवाली, जगत्पाल चक्रवर्तीकी पुत्री, अमितमित और अनन्तमित नाम

१ विचार्य । २ -सन्मानं अ०, प०, स०, ६०, ल० । ३ स्वराष्ट्रपरराष्ट्रमहाधुरम् । ४ आत्मानं राज्ञा मोचियत्वेत्यर्थः । ५ वरधर्मगुरोः समीपे । ६ सुरनाम्नि कस्मिव्चिद् गिरौ । ७ कुबेरदत्त-, समुद्रदत्तौ । ५-परिच्छित्या ट० । कालानुरूपेण ज्ञानेन । ६ कुबेरकान्तप्रिया । १० एका पुत्रीम् । ११ प्रसिद्धे । १२ गणिन्यौ अ०, प०, स०, ६० । गुणिन्यौ ल० ।

प्रजापालतन्जाभ्यां यशस्वत्या तपोभृता । गुणवत्या च सम्प्राप्ते पुरं 'तत्परमहिकम् ॥ ६१॥ राजा' सान्तः पुरः श्रेटी 'चानयोनिकदे चिरम् । श्रुश्वा सहमंसद्भावं दानाद्युद्धागमाययो ॥ ६२॥ कदाचि छे विटम् गेहं जहवाचारणयोर्पुगम् । प्राविद्धद् भिक्ततो स्थापयतां तौ दम्पती मुदा ॥ ६३॥ 'तद्दृष्टिमात्रविकातप्राप्भवं तत्पदाम्बुजम् । कपोतिमयुनं पक्षः परिस्पृश्याभिनम्य' तत् ॥ ६४॥ 'गालतान्योन्यसम्प्रीति बभूवालोक्य तन्मुनी' । जातसंसारनिवेंगौ निगंत्यापगतौ गृहात् ॥ ६४॥ प्रियवत्तेह्वगत्कौतदवगत्यान्यदा' तु ताम् । रतिवेणामपृच्छत्ते नाम प्राप्जन्मनीति किम् ॥ ६६॥ सा तुण्डेनालिक्षमाम रतिवेगेति वीक्य तत् । भमेषा पूर्वभायेति कपोतः प्रीतिमीयवान् ॥ ६७॥ तथा रतिवरः पृद्धः स्वनाम 'रिप्रयदत्तया । 'रेसुकान्तोऽस्म्यहमित्येषोऽप्यक्षराण्यलिखद् भृवि ॥ ६६॥ तिमरीक्य भमेवायं पतिरित्यभिलाषुका । रतिवेणाऽप्यगात्तेन सङ्गमं 'रेविष्यनुप्रहात् ॥ ६६॥ 'रेतत्सभावितनामेतत् श्रुत्वा प्रीतिरभूदलम् । पुनः श्रुभूववद्यासन् कथाशेषं ' सकौनुकाः ॥ ६०॥ प्रत्यच्यक्तिमित् श्रुत्वा प्रीतिरभूदलम् । पुनः श्रुभूववद्यासन् कथाशेषं ' सकौनुकाः ॥ ६०॥ प्रत्यच्यक्तिमित् विटम् प्रावाभ्यां यिव चेत्वया । ज्ञायते तच्च वक्तव्यमित्युक्तवित कौरवे ' ॥ ६१॥ निजवागमृताम्भोभिः सिक्चन्ती तां सभां शुभाम् । सुलोचनाऽद्यवीत् सम्यग्वायते श्रुयतामिति ॥ ६२॥

की गणिनी (आर्यिकाओंकी स्वामिनी), तप धारण करनेवाली, प्रजापालकी पुत्री यशस्वती और गुणवतीके साथ साथ उत्कृष्ट विभूतिसे सुशोभित उस पुण्डरीकिणी नगरीमें पधारीं ॥८०-८१॥ सब अन्तःपुरके साथ साथ राजा लोकपाल और सेठ कुबेरकान्त भी उन आर्यि-काओंके समीप गये और चिरकालतक समीचीनधर्मका अस्तित्व सुनकर दान देना आदि उद्योग-को प्राप्त हुए।।८२।। किसी एक दिन सेठ कुबेरकान्तके घर दो जंघाचारण मुनि पधारे। दोनों ही दम्पतियोंने बड़ी भिक्त और आनन्दके साथ उनका पडगाहन किया ॥८३॥ उन मुनियोंके दर्शन मात्रसे ही जिसने अपने पूर्वभवके सब समाचार जान लिये हैं ऐसे कबूतर कबूतरी (रित-वर-रतिषेणा) के जोड़ेंने अपने पंखोंसे मुनिराजके चरणकमलोंका स्पर्श कर उन्हें नमस्कार किया और परस्परकी प्रीति छोड़ दी। यह देखकर उन मुनियोंको भी संसारसे वैराग्य हो गया और दोनों ही निराहार सेठके घरसे निकलकर बाहर चले गये ॥८४-८५॥ इशारोंको समभनेवाली प्रियदत्ताने यह सब जानकर किसी समय रतिषेणा कबूतरीसे पूछा कि पूर्वजन्म-में तुम्हारा क्या नाम था ? ॥८६॥ उसने भी चोंचसे 'रतिवेगा' यह नाम लिख दिया। उसे देखकर यह पूर्वजन्मकी मेरी स्त्री है यह जानकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ।।८७।। इसी प्रकार प्रियदत्ताने रितवर कबूतरसे भी उसके पूर्वजन्मका नाम पूछा तब उसने भी में पूर्व जन्ममें सुकान्त नामका था ऐसे अक्षर जमीनपर लिख दिये ॥८८॥ उन्हें देखकर और यह मेरा ही पति है यह जानकर उसीके साथ रहनेकी अभिलाषा करती हुई रतिषेणा भी दैवके अनुग्रहसे उसीके साथ समागमको प्राप्त हुई-दोनों साथ साथ रहने लगे ।।८९।। यह सब सुनकर सभामें बैठे हुए सभी लोगोंको बहुत भारी प्रसन्नता हुई और कथाका शेष भाग सुननेकी इच्छा करते हुए सभी लोग बड़ी उत्कण्ठासे बैठे रहे ॥९०॥ 'इसके सिवाय हम दोनोंने और भी जो कुछ देखा या सुना है उसे यदि जानती हो तो कही' इस प्रकार जयकुमारके कहनेपर अपने 'वचनामृतरूपी जलसे उस शुभ सभाको सींचती हुई सुलोचना कहने लगी'—'हाँ, अच्छी तरह

१ पुण्डरीकिणीपुरम् । २ लोकपालः । ३ कुबेरकान्तः । ४ अमितानन्तमत्योः । ४ जङघाचारणद्वयावलोकनमात्र । ६ नत्वा । ७ विगलितपरस्परात्यन्तस्नेहवदित्यर्थः । ८ कपोत- मिथुनम् । ६ गलितमोहमिति ज्ञात्वा । गम्यान्य-ल०, अ०, प०, इ० । १० लिखितनामाक्षरम् । ११ निजपूर्वजन्मनाम । १२ सुकान्ताख्योऽह-ल० । १३ विधेरानुकूल्यात् । १४ जयकुमारसभावतिनाम् । सपत्न्यादीनाम् । १४ जातनिर्वेदात् भिक्षामगृहीत्वा निर्गत्य गतचारणादिशेषकथाम् । १६ जयकुमारे ।

तवा मुनेगृं हाव् भिक्षां त्यक्तवा गमनकारणम् । भ्रज्ञात्वा भूपतेः प्रश्नाव् धाहामितमितः भृतम् ॥६३॥ विवयेऽस्मिन् खगक्माभृत्यत्यासमं वनं महत् । ग्रस्त धान्यकमालाख्यं तदभ्यणे पुरं परम् ॥६४॥ शोभानगरमस्येशः प्रजापालमहीपितः । वेवश्रीस्तस्य वेग्यासीत् सुखवा श्रीरिवापरा ॥६४॥ शक्तिवेणोऽस्य सामन्तस्तस्याभृत् प्रीतिवायिनी । ग्रटवीश्रीस्तयोः 'ल्सत्यवेवः सूनुरिमेरं समम् ॥६६॥ सर्वेऽप्यासम्भव्यत्वाव् ग्रस्मत्या 'वसमाश्रयात् । श्रुत्वा धर्मं नृपेणामा समापन्मग्रमांसयोः ॥६७॥ त्यागं पर्वोपवासं च शिवतवेणोऽपि भिवतमान् । मृनिवेलात्यये भिवतम् ग्राहोत् स गृहिवतम् ॥६५॥ 'पत्रत्वत्वी 'धृवलपक्षाविविनेऽष्टम्यामयापरे । पक्षे 'पञ्चसमास्त्यागम् ग्राहारस्य समग्रहीत् ॥६६॥ ग्रमृत्रवृद्धकत्याणनामवेयनुपोषितम् । सत्यवेवश्च साधृनां स्तवनं प्रत्यपद्यत्व ॥१००॥ इत्यभूवसमी श्रद्धाविहीनवतभूषणाः । स मृणालवतीं नेतुं कदाचिवटवीश्रियम् ॥१०१॥ पित्रोः पुरीं प्रवृत्तः सन् शक्तवेणः ससैन्यकः । वने धान्यकमालाक्ये प्राप्य सर्पसरोवरम् ॥१०२॥ निविष्टवानिवं चान्यत् प्रकृतं तत्र कथ्यते । पतिमृणालवत्याक्यनगर्वा घरणीपितः ।।१०२॥

जानती हूँ, सुनिये ।।९१-९२।। उस समय वे मुनि आहार छोड़ कर सेठके घरसे चले गये थे। जब राजाको उनके इस तरह चले जानेका कारण मालूम नहीं हुआ तब उसने अमितमति गणिनी (आर्यिका) से पूछा। अमितमतिने भी जैसा सुना था वैसा वह कहने लगी।।९३।।

इसी पुष्कलावती देशमें विजयार्घ पर्वतके निकट एक 'धान्यकमाल' नामका बड़ा भारी वन है और उस वनके पास ही शोभानगर नामका एक बड़ा नगर है। उस नगरका स्वामी राजा प्रजापाल था और उसकी स्त्रीका नाम था देवश्री। वह देवश्री दूसरी लक्ष्मीके समान सुख देनेवाली थी ।।९४-९५।। राजा प्रजापालके एक शक्तिषेण नामका सामन्त था, उसकी प्रीति उत्पन्न करनेवाली अटवीश्री नामकी स्त्री थी। उन दोनोंके सत्यदेव नामका पुत्र था। किसी समय निकटभव्य होनेके कारण इन सभीने मेरे चरणोंके आश्रयसे धर्मका उपदेश सुना। राजा भी इनके साथ था। उपदेश सुनकर सभीने मद्य-मांसका त्याग किया और पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया। भक्ति करनेवाले शक्तिषेणने भी गृहस्थके व्रत धारण किये और साथमें यह नियम लिया कि मैं मुनियोंके भोजन करनेका समय टालकर भोजन करूंगा ।।९६-९८।। शक्तिषेणकी स्त्री अटवीश्रीने पांच वर्ष तक शुक्ल पक्षका प्रथम दिन और कृष्णपक्षकी अष्टमीको आहार त्याग करनेका नियम किया, अनुप्रबद्ध कल्याण नाम-का उपवास व्रत ग्रहण किया तथा सत्यदेवने भी साधुओंके स्तवन करनेका नियम लिया ॥९९-१००॥ इस प्रकार ये सब सम्यग्दर्शनके बिना ही व्रतरूप आभूषणको धारण करनेवाले हो गये। किसी एक दिन सेनापित शक्तिषेण अपनी सेनाके साथ अटवीश्रीको लेनेके लिये उसके माता-पिताकी नगरी मृणालवतीको गया था। वहांसे लौटते समय वह धान्यकमाल नामके वनमें सर्पसरोवरके समीप ठहरा। उसी समय एक दूसरी घटना हुई जो इस प्रकार कही जाती है।

१ लोकपालस्य । २ विकत । ३ अमितमत्यायिका । ४ स्वयं चारणमुनिनिकटे आकर्णितम् । ५ पुष्कलावत्याम् । ६ विजयार्द्धगिरिसमीपम् । ७ समीपे । प्रनगरस्य । ६ नायकः । १० सत्यदेव-नामा स्वीकृतपुत्रः सञ्जातः । ११ इमे सर्वे देवश्रीदेव्यादयः समं धर्मं श्रुत्वेति सम्बन्धः । १२ अमित-गितनामास्मत्पादसमाश्रयात् । १३ मुनिचर्याकाले अतिकान्ते सित । १४ आहारं स्वीकरोमीति व्रतम् । १५ शिक्तषेणभार्या । १६ शुक्लपक्षप्रतिपिद्दिने । अपरे पक्षे अष्टम्यां दिने च । १७ पञ्चवर्षाणि । १८ उपवासव्रतं समग्रहीत् । १६ परमेष्ठिनां स्तोत्रम् । २० गृहीतवान् । २१ जननीजनकयोः । २२ मृणालवतीनामनगरीम् । २३ भूपितः ।

सुकेतुस्तत्र' वैद्येशस्तन्त्रो रितवर्मणः। भवदेवोऽभवत्तस्य विपुष्यः कनकश्चियाम् ॥१०४॥
तत्रेव' बृहिता' जाता श्रीवत्तस्यातिवल्लमा। विमलाविश्यियाख्याता रितवेगाख्यया सती ॥१०४॥
सुकान्तोऽशोक'देवेष्टजिनवत्तासुतोऽजित । भवदेवस्य दुर्वत्त्या "दुर्मुखाख्योऽप्यजायत ॥१०६॥
स एव द्रव्य'मावज्यं रितवेगां जिघ्नुकुर्कः। वाणिज्यायं गत'र्प्सत्समान्नायात'र इति सा'र तवा ॥१०७॥
मातापितृभ्यां प्रावायि सुकान्ताय सुतेजसे। देशान्तरात् समागस्य तद्वार्ताश्वणाव् भृत्रम् ॥१०८॥
दुर्मुखं कृपिते भीत्वा तवानीं तद्वष्वरम् । विजत्वा' शिक्तवेणभयाद् बद्धवेरो निववृते' ततः ।॥१०६॥
तव्दुर्मुखोऽपि 'विर्वन्थाव् प्रनुगत्य' वधूवरम्। शिक्तवेणभयाद् बद्धवेरो निववृते' ततः ।॥११०॥
तत्रकस्मं र र विवच्चारणद्वन्द्वाय समापुष्य । शिक्तवेणो ददावन्नं पाथयं परजन्यनः ॥१११॥
तत्रवागत्य सार्येशोर् निविष्टो बहुभिः सह । विभुमेर्कदत्ताख्यः श्रेष्ठी भार्यास्य धारिणी ॥११२॥
मन्त्रिणस्तस्य भूतार्थः शकुनिः सबृहस्पतिः। धन्वन्तरिष्व चत्वारः सर्वे शास्त्रविशारदाः ॥११३॥
एभिः परिवृतः श्रेष्ठी हीनाक्कार्यं किञ्चदागतम् । समीक्येनं कृतो हेतोर्जातोऽप्रमिति तान् जगौ ॥११४॥

मृणालवती नगरीका राजा धरणीपति था। उसी नगरीमें सुकेतु नामका एक सेठ रहता था जो कि रितवर्माका पुत्र था। सुकेतुकी स्त्रीका नाम कनकश्री था और उन दोनोंके एक भवदत्त नामका पुण्यहीन पुत्र था ॥१०१-१०४॥ उसी नगरमें एक श्रीदत्त सेठ थे। उनकी स्त्रीका नाम था विमलश्री और उनके दोनोंके अत्यन्त ध्यारी रतिवेगा नामकी सती पुत्री थी ।।१०५॥ उसी बगरके अशोकदेव सेठ और जिनदत्ता नामकी उनकी स्त्रीसे पैदा हुआ सुकान्त नामका एक पुत्र था। जिसका वर्णन ऊपर कर आये हैं ऐसा भवदेव बड़ा दुराचारी था और उस दुरा-चारीयनके कारण ही उसका दूसरा नाम दुर्मुख भी हो गया था ॥१०६॥ वह भवदेव धन उपार्जनकर रतिवेगाके साथ विवाह करना चाहता था इसलिये व्यापारके निमित्त वह बाहर गया था, परन्तु जब वह विवाहके अवसर तक नहीं आया तब माता पिताने वह कन्या अत्यन्त तेजस्वी सुकान्तके लिये दे दी । जब दुर्मुख (भवदेव) देशान्तरसे लौटकर आया और रित-वेगाके विवाहकी बात सुनी तब वह बहुत ही कुपित हुआ। उसके डरसे वधू और वर दोनों ही भागकर शक्तिषेणकी शरणमें पहुंचे ॥१०७-१०९॥ दुर्मुखने भी हठसे वधू और वरका पीछा किया परन्तु शक्तिषेणके डरसे अपना वैर अपने ही मनमें रखकर वहांसे लौट गया ॥११०॥ शक्तिषेणने वहां पधारे हुए दो चारण मुनियोंके लिये अपने आगामी जन्मके कलेवाके समान आहार दान दिया था ।।१११।। उसी सरोवरंके समीप धनी और सब संघके स्वामी मेरुकदत्त नामका सेठ बहुत लोगोंके साथ आकर ठहरा हुआ था। उसकी स्त्रीका नाम घारिणी था। उस सेठके चार मंत्री थे-१ भूतार्थ, २ शकुनि, ३ बृहस्पति और ४ धन्वन्तरि । ये चारों ही मंत्री अपने अपने शास्त्रोंमें पण्डित थे ।।११२-११३।। एक दिन सेठ इन सबसे घिरा हुआ

१ मृणालवत्याम् । २ विणग्मुख्यस्य । ३ कनकिश्रयः । ४ श्रीदत्तविमलिश्रयोः । ५ पुत्री । ६ अशोकदेवस्य प्रियतमाया जिनदत्तायाः सुतः । ७ दुर्मुख इति नामान्तरमि । स दुर्मुखः स्वमातुलं श्रीदत्तं रितवेगां याचितवान् । मातुलो भिणतवान् त्वं व्यवसायहीनो न ददामीति । दुर्मुखोऽवोचत्—यावदहं द्वीपान्तेरषु व्रव्यमावर्ज्यागच्छामि तावद् रितवेगा कस्यापि न दातव्या इति द्वादशवर्षाण कालाविधं दत्वा । द धनमर्जनित्वा । ६ गृहीतुमिच्छः । १० क्वतद्वादशवर्षादेः सकाशात् । ११ नागतः । १२ रितवेगा । १३ दीयते सम । १४ सुकान्तरितवेगाद्वयम् । १४ गत्वा । १६ समुपाश्रयत् । १७ अविष्छेदेन । १८ पृष्ठतो गत्वा । १६ व्याघुटितवान् । २० सर्पसरोवरस्थितशक्तिषेणशिबिरात् । २१ सर्पसरोवरे । २२ गगनचारण । २३ वागताय । समीयुषे ल०, इ०, अ०, म०, प०, स० । २३ संवलम् । २५ विणवसंघाधिपः । २६ मेष्ट-कदत्तस्य । २७ विकलावयवम् । २६ इति पृष्टवान् तं श्रेष्ठिनम् ।

शक्ताः शक्ताव् बुष्टाव् प्रहात्पापाव् बृहस्पतिः । धन्वन्तरिस्त्रिवोषेभ्यो जन्मनीति समाविशत् ॥११४॥ भूतार्थस्त्वस्तु तत्सवं कर्म हिसाद्युपाजितम् । प्रधानकारणं तेन' हीनाङ्ग' इति सूक्तवान् ॥११६॥ शिक्तवेण'महीपालप्रतिपन्नतुजः पिता' । सत्यदेवस्य बृष्ट्वार्ऽस्मस्त'मन्विष्यन्य बृष्छ्या ॥११७॥ तदा कृत्वा महद्वुःखं 'सभ्यं राकण्यंतामिदम् । च्युतं पयोऽतिपाकेन भाजनात्तण्डुलानिप ॥११८॥ भक्ष्यमाणान् कपोताद्येः पश्यंस्तूष्णीमयं स्थितः । क्रोधान्मातुः कनीयस्या' भत्संनावागतोऽसहः ॥ ग्रथस्ताव् वक्त्रविवरं ध्राणस्येति तद्य्ययम् । क्षमते नेति सर्वेषां' तदकर्मण्यतां' बृवन् ॥१२०॥ गन्तुं सहात्मना' ' 'तस्यानभिलावाव्' विषण्णवान् । परस्मिन्नपि भूयासं' भवे ते स्नेहगोचरः । ॥१२१॥ इति कृत्वा निदानं स' व्रव्यसंयममाधितः । प्रयेवे लोकपालत्वं त्रव्यतस्यन्तिहनः ॥१२२॥ कदाविच्छुक्लपकस्य दिनावो भावंया सह । कृतोपवासया शक्तिवेणो भक्तिपुरस्सरम्' ॥१२३॥ मृनिभ्यां वत्तवानेन पञ्चाञ्चयंमवाप्तवान् । वृष्ट्वातच्छे छि 'रधारिण्यो' ग्रवावयोरम्यजन्मित ॥१२४॥ एतावपत्ये भूयास्तां भ भूयास्तां कृत्तामिति । मन्त्रिणस्तस्य चत्वारोऽप्यस्तसर्वपरिप्रहाः ॥१२४॥

बैठा था कि इतनेमें वहां एक हीन अंगवाला पुरुष आया। उसे देखकर सेठने सब मंत्रियोंसे कहा कि यह ऐसा किस कारणसे हुआ है ? ।।११४।। इसके उत्तरमें शकुनि मंत्रीने कहा कि जन्मके समय बुरे शकुन होनेसे यह ऐसा हुआ है ? बृहस्पतिने कहा कि जन्मके समय दुष्ट ग्रहोंके पड़नेसे यह हीनांग हुआ है और धन्वन्तरिने कहा कि जन्मके समय वात पित्त कफ इन तीन दोषोंके कारण यह विकलांग हो गया है। यह सुनकर भूतार्थ नामक मन्त्रीने कहा कि आप यह सब रहने दीजिये, इस जीवने पूर्वभवमें हिंसा आदिके द्वारा जो कर्म उपाजन किये थे वे ही इसके हीनांग होनेमें प्रधान कारण हैं।।११५-११६।। इतनेमें ही शक्तिषेण सेनापतिने जिसे अपना पुत्र स्वीकार किया है ऐसे उस सत्यदेवका पिता अपनी इच्छानुसार उसे खोजता हुआ आ पहुंचा। उस हीनांग पुत्रको देखकर उसे बहुत ही दुःख हुआ और वह कहने लगा कि हे सभासदो, सुनो, एक दिन घरमें चावल पक रहे थे सो पानीके उफानके कारण कुछ चावल बर्तनसे नीचे गिर गये और उन नीचे गिरे हुए चावलोंको कबूतर आदि पक्षी चुगने लगे परन्तु यह सब देखता हुआ चुपचाप खड़ा रहा-इसने उन्हें भगाया नहीं। तब इसकी मांकी छोटी बहिनने क्रोधसे इसे डांटा, उस डांटको न सह सकनेके कारण ही यह यहां चला आया है। यह इतना असहन-शील है कि 'तेरी नाकके नीचे मुँहका छेद हैं'इस बातको भी नहीं सह सकता है। इस तरह सब सभासदों से उसके पिताने उसकी अकर्मण्यताका वर्णन किया। चूँ कि सत्यदेव अपने पिताके साथ वापिस नहीं जाना चाहता था इसलिये उसने दुखी होकर निदान किया कि 'अगले भवमें भी में तेरे स्नेहका पात्र होऊं' इस प्रकार निदान कर वह द्रव्यलिङ्गी मुनि हो गया और सत्यदेवके प्रेमसे मोहित होकर मरा जिससे लोकपाल हुआ।।११७-१२२॥ किसी एक समय शुक्ल-पक्षकी प्रतिपदाके दिन शक्तिषेणने उपवास करनेवाली अपनी स्त्री अटवीश्रीके साथ साथ भक्ति-पूर्वक हो मुनियोंको आहारदान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये, उसे देखकर सेठ मेरुकदत्त और उनकी स्त्री धारिणीने निदान किया कि'ये दोनों अगले जन्ममें हमारी ही संतान हों।'सेठ मेरक-

१ कर्मकरणेन । २ विकलांगो जात इति । ३ सुष्ठु प्रोक्तवान् । ४ शक्तिषेणनामसामन्तेनायं मम पुत्र इति स्वीकृतसुतस्य । ५ सत्यकनामजनकः । ६ सपंसरोवरे । ७ गवेषयित्रत्ययः । ६ सभाजनैः । ६ सत्यदेवजनन्याः । १० भिगन्याः । ११ असहमानः । १२ सभाजनानाम् । १३ तत् सत्यदेवस्य कर्मण्य-क्षमताम् । १४ सत्यकेन स्वेन । १५ सत्यदेवस्य । १६ अनिभमतात् । १७ भवेयम् । १८ स्नेहगोचरम् इ०, अ०, स० । १६ सत्यकः । २० लोकपालनाय देवत्वम् । २१—पुरस्सरः ल० । २२ दानसञ्जाताद्वयम् । २३ मेरुकदत्ततद्मार्याधारिण्यौ । २४ शक्तिषेणाविकियौ । २५ पुत्रौ । २६ अकुरुताम् । २७ मेरुकदत्तस्य ।

तपो विभाय कालान्ते समापन् लोकपालताम् । व्यूवरं च दानानुमोदपुष्यमवाप्तवत् ॥१२६॥
"तदाक्यं महीशस्य देवी वर्तुमती तदा । स्वजन्मान्तर सम्बोधमूर्ण्यानन्तरबोधिता ॥१२७॥
ग्रहं पूर्वोक्त देवश्रीस्त्वत्प्रसादादिमां श्रियम् । प्राप्ता ति तदातनो राजा ति वद क्वाद्य प्रवर्तते ॥१२८ इति तस्याः परिप्रक्ते स प्रजापालभूपितः । ति लोकपालोऽयमित्युक्ते प्रियदत्ता स्वपूर्वजम् ॥१२६॥ जन्मावबुद्ध्य वन्दित्वा साऽद्यविशी त्यं त्वहम् । शक्तिषेणो मम प्रेयान् ग्रसौ क्वाद्य प्रवर्तते ॥१३०॥ इति त्यपूष्टाऽवदण्छिक्तिषेणस्ते त्यप्ते मनोरमः । ति कृषे दियतः सत्यदेवोऽभूत्तनु जस्तव ॥१३१॥ देवभूयं ति गताः श्रेष्टिसचिवास्त्वत्पते । ११ मनोरमः । विश्वास्य जन्मनः स्नेहात् परिचर्यां प्रकृषंते ॥१३२॥ कृषेदियितस्यापि पिता प्राच्यः व्यस्त सत्यकः । पाता विश्वास्त्वत्तरस्याच्य पुष्पात् स्निह्यन्ति देहिनः ॥१३३॥ भवदेवन विश्वास्य द्विजावेती विश्वास्य । सार्थेशो धारिणी चेह्र पत्युक्ते पत्रपति विशेष्ते ॥१३४॥

दत्तके चारों मंत्रियोंने सब परिग्रहका परित्याग कर तप धारण किया और आयुके अन्तमें लोकपालकी पर्याय प्राप्त की-। इसी प्रकार सुकान्त और रितवेगा नामके वधू-वरने भी दानकी अनुमोदना करनेसे प्राप्त हुआ बहुत भारी पुण्य प्राप्त किया ॥१२३-१२६॥ यह सब सुनकर राजा लोकवालकी रानी वसुमतीको अपने पूर्वजन्मकी सब बात याद आ गई जिससे वह मूर्चिछत हो गई और सचेत होनेपर अमितमित आर्यिकासे कहने लगी कि मैं पूर्वजन्ममें शोभानगरके राजा प्रजापालकी रानी देवश्री थी, आपके प्रसादसे ही में इस लक्ष्मीको प्राप्त हुई हूँ, मेरे उस जन्मके पति राजा प्रजापाल आज कहाँ हैं ? यह किहये।।१२७-१२८।। इस प्रकार वसुमतीका प्रश्न समाप्त होनेपर अमितमित आर्यिकाने कहा कि यह लोकपाल ही पूर्वजन्मका प्रजापाल राजा है। इतना कहते ही प्रियदत्ताको भी अपने पूर्वभवकी याद आ गई। उसने आर्यिकाको वन्दना कर कहा कि शक्तिषेणकी स्त्री अटवीश्री तो में ही हूँ, कहिये मेरा पति शक्तिषेण आज कहाँ है ? इस प्रकार पूछा जानेपर अमितमतिने कहा कि यह तेरा पति कुबेर-कान्त ही उस जन्मका शक्तिषेण है और यह कुबेरदियत ही उस जन्मका सत्यदेव है जो कि तुम्हारा पुत्र हुआ है। सेठ मेरुकदत्तके जो भूतार्थ आदि चार मंत्री थे वे देवपर्यायको प्राप्त हो स्तेहके कारण जन्मसे ही लेकर तुम्हारे पतिकी भारी सेवा कर रहे हैं-कामधेनु और कल्पवृक्ष बनकर सेवा कर रहें हैं ।।१२९-१३२।। कुबेरदियतका पूर्व जन्मका पिता सत्यक भी देव होकर उसकी रक्षा करता है सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके प्रभावसे दूसरी गतिमें रहनेवाले जीव भी स्नेह करने लग जाते हें ॥१३३॥ भवदेवने पूर्वोक्त वधू-वर (रितवेगा और सुकान्त) को जला दिया था इसलिये वे दोनों ही मरकर ये कबूतर-कबूतरी हुए हैं। सेठ मेरकदत्त और

१ लोकपालसुरत्वम् । २ सुकान्तरितवेगेति मिथुनम् । ३ प्राप्तम् । ४ पुण्यम् । प्राप्तिमित्यादिवचनम् । ५ प्रजापालपुत्रलोकपालस्य । ६ भार्या कुवेरिमित्रस्य, पौत्री वसुमती । ७ निजभवान्तरपिरिज्ञानजात ।

६ शोभानगरपित्रजापालमहीपतेर्भाया देवश्रीः । ६ हे अमितमत्यायिके, भवत्प्रसादात् । १० प्राप्तवत्यहम् । ११ शोभानगरप्रतिपालप्रजापाल इत्ययः। १२ तव भर्ता लोकपालः । १३ आर्यिका ।

१४ तव प्रियदत्तायाः । १५ पुरोवर्ती । १६ कुवेरकान्तः । १७ शक्तिषेणस्य स्वीकृतपुत्रः । कुवेरदियतः

इति तव पुत्रोऽभूदिति सम्बन्धः । १८ देवत्वम् । १६ तव भर्तुः कुवेरकान्तस्य । २० जननकालादारभ्यः

कामघेनुहत्तमेति इलोकोक्तसेवां कृवंते । २१ पूर्वभवसम्बन्धिपता सत्यकः । २२ रक्षकोऽभूत् ।

२३ रितवर्मकनकश्रियोः सूनुना भवदेवेन । कोघात् शक्तिषेणकालान्तरेण निर्देग्धं वधूवरं सुकान्तरितवेगेति द्वयम् । २४ कपोतपक्षिणावभूतामिति सम्बन्धः । २५ मेरकदत्तः । २६ अस्यां पुर्याम् । पुण्डरीकिण्याम् ।

२७ तव भर्तुः कुवरेकान्तस्य । २८ कृवेरिमित्रधनवत्यौ ।

इत्युक्त्वा 'सेवमप्याह 'खगाचलसमीपगे । वसन्ती चारणावद्री मुनी मलयकाञ्चने ॥१३४॥
पूर्व' वननिवेशे तौ भिक्षार्थं समुपागतौ । तव पुत्रसमुत्यित्तम् उपिंदश्य गतौ ततः १३६॥
प्रन्येयुवंसुषाराविहेतुभूतौ कपोतकौ । वृष्ट्वा सकरणौ भिक्षाम् प्रनादाय वनं गतौ ॥१३७॥
गुर्वोगुं रुत्वं यु वयोः उपयातौ "तयोरिवम् । उपवेशात् समाकर्ण्यं सर्वमुक्तं यथाश्रुतम् ॥१३६॥
इति ते डिमितमत्युक्तकथावगमतत्पराः । स्वरूपं संसृतेः सम्यक् मृहुर्मुहुरभावयन् ॥१३६॥
एवं प्रयाति कालेडसौ प्रियवत्ता प्रसङ्घातः । यशस्वतीगुणवत्यौ युवाभ्यां केन हेतुना ॥१४०॥
इयं दीक्षा गृहीतेति पप्रच्छोत्पन्नकौतुका । ते विवास तत्कारणं स्पष्टं यथावृत्तमवोचताम् । ॥१४१॥
ततो धनवती विवास गणिन्याः सिक्षमौ ययौ । माता विवास विवास त्योरायिकयोर्द्वयोः ॥१४२॥
तावन्ये द्युः कपोतौ च प्रामान्तरमुपाधितौ । तण्डुलाखुपयोगाय समर्वतिप्रचोवितौ । ॥१४२॥
विवास्यवित्रचरेणानुबद्धवैरेण पापिना । दृष्टमात्रोत्थकोपेन । मारितौ पुद्धंशसाः ॥१४४॥
तद्राष्ट्रविजयार्द्धस्य दक्षिणश्रेणिमाधिते । गन्धारविषयोशीरवत्याख्यनगरेऽधियः ॥१४४॥

उनकी स्त्री घारिणी यहां तेरे पित कुबेरकान्तके माता पिता हुए हैं ।।१३४।। इतना कहकर अमितमित यह भी कहने लगी कि विजयार्घ पर्वतके समीप मलयकांचन नामके पर्वतपर दो मुनिराज रहते थे, जब पूर्वजन्ममें शिक्तषेण सर्पसरोवरके समीप डेरा डालकर वनमें ठहरा हुआ था तब वे भिक्षाके लिये तेरे यहां आये थे और तेरे अंगुलियोंके इशारेसे पांच पुत्र तथा एक पुत्री होगी ऐसा कहकर चले गये थे। तदनन्तर रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्योंके कारण स्वरूप वे मुनिराज इस जन्ममें भी किसी समय तेरे घर आये थे परन्तु कबूतर-कबूतरीको देखकर दया- युक्त हो बिना भिक्षा लिये ही वनको लौट गये थे। वे ही तेरे पिता और तेरे पितके गुरु हुए हैं। उन्होंके उपदेशसे मैंने यह सब सुनकर अनुक्रमसे कहा है।।१३५-१३८।। इस प्रकार जो पुरुष अमितमित आर्थिकाके द्वारा कही हुई कथाके सुननेमें तल्लीन हो रहे थे वे संसारके सच्चे स्वरूप का बार-बार चिन्तवन करने लगे।।१३९।। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी दिन प्रियदत्ताने प्रसङ्ग पाकर यशस्त्रती और गुणवतीसे पूछा कि आप लोगोंने यह दीक्षा किस कारण ग्रहण की है? मुक्ते यह जाननेका कौतुक हो रहा है। तब उन दोनोंने स्पष्ट रूपसे अपनी दीक्षाका कारण बतला दिया।।१४०-१४१।। तदनन्तर कुबेरिमत्रकी स्त्री धनवतीने संघकी स्वामिनी अमितमितके पास दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आर्थकाओंकी माता कुबेर-सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आर्थकाओंकी माता कुबेर-सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आर्थकाओंकी माता कुबेर-सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आर्थकाओंकी माता कुबेर-सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आर्थकाओंकी स्वाम स्व

किसी एक दिन यम्राजके द्वारा प्रेरित हुए ही क्या मानो वे दोनों कबूतर-कबूतरी चावल चुगनेके लिये किसी दूसरे गांव गये। वहां एक बिलाव था जो कि भवदेवका जीव था। उस पापीको पूर्व जन्मसे बंधे हुए वैरके कारण कबूतर-कबूतरीको देखते ही पापकी भावना जागृत हो उठी और उसने उन दोनोंको मार डाला।।१४३-१४४।। उसी पुष्कलावती देशके विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक गांधार नामका देश है और उसमें उशीरवती

१ अमितमत्यायिका । २ विजयाई पर्वत । ३ निवसन्तौ । ४ शक्तिषेणाटवीश्रीभवे । ५ सर्प-सरोवरिनवेशे । ६ कुबेरिमत्रसमुद्रदत्तयोः । ७ कुबेरकान्ति प्रयदत्तयोः गुरुत्व मृंपयातौ यौ द्वौ तयोरेव चारणयोः । ५ यथाक्रमम् ल० । ६ लोकपालादायः । १० परिक्वाने रताः । ११ यशस्वती गुणवत्यौ । १२ मम मातुलकुबेरदत्ताद् विविधभक्ष्यपूर्वभोजनालाभाज्जातलज्जया तपो गृहीतम् । १३ कुबेरिमत्रस्य भार्या । १४ अमितमत्यायिकायाः । १५ जगत्पालचक्रवर्ति पुत्र्योरिमतमत्यनन्तमत्योर्जननी । १६ जम्बू-ग्रामम् । १७ भक्षणाय । १५ अन्तकप्रेरितौ । १६ पूर्वस्मिन् भवदेवेन । २० पापेन ल० । २१ जम्बूग्रामस्य कदलीवनस्थमार्जारेण । •

माहित्यगतिरस्यासीन्महादेवी शशिप्रमा। तयोहिरच्यवमीच्यः सुतो रितवरोऽभवत् ।१४६॥
तस्मिन्नेवोत्तरभेच्यां गौरीविवयविभृते। पुरे भोगपुरे वायुरयो विद्याघराषिपः ॥१४७॥
तस्य स्वयंप्रभादेव्यां रितवेणा प्रभावती। बभूव जैनवमाशोऽप्यभ्युद्धरित देहिनः ॥१४८॥
माता पिताऽपि या यश्च सुकान्तरितवेगयोः। जन्मन्यिस्मिन् किलाभूतां चित्रं तावेव संसृतिः ॥१४६॥
हा मे प्रभावतीत्याह जयश्चेत् ससुलोचनः । रूपादिवर्णनं तस्याः कि पुनः कियते पृथक् ॥१५०॥
यौवनेन समाकान्तां कन्यांदृष्ट्वा प्रभावतीम् । कस्म देयेयमित्याह खगेशो मन्त्रिणस्तवः (ततः) ॥१५१॥
शशिप्रभा स्वसा देव्या भातादित्यगतिस्तया । परे च खचरावीशाः प्रीत्या ऽयाचन्त कन्यकाम् ॥१५२॥
ततः स्वयंवरो युक्तो विरोधस्तम् केनचित् । इत्यभावन्त निश्चत्य त्वस्भूपोऽप्यभ्युपागमत् ॥१५२॥
ततः सर्वेऽपि तद्वार्ताकर्णनादागमन् वराः। कमप्येतेषु सा कन्या नाप्रहीद् रत्नमालया ॥१५४॥
मातापितृभ्यां तद् दृष्ट्वा सम्पृष्टा प्रियकारिणी । यो जयेद् गतियुद्धे मां मालां संयोजयाम्यहम् ॥१५५॥
कण्ठे तस्येति वक्त्येषा प्रागित्याह सखी तयोः । भृत्वा तत्र दिने सर्वानृचितोक्त्या व्यसर्जयत् ॥१५६॥

नामकी एक नगरी है। उसके राजा थे आदित्यगित और उनकी रानीका नाम था शशिप्रभा। रितवर कबूतर मरकर उन दोनोंके हिरण्यवर्मा नामका पुत्र हुआ। १४५-१४६॥ उसी विजयार्घ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें एक गौरी नामका देश है उसके भोगपुर नामके प्रसिद्ध नगरमें विद्याधरोंका स्वामी राजा वायुरथ राज्य करता था। उसकी स्वयंप्रभा नामकी रानी थी। रितथेणा कबूतरी मरकर उन्हीं दोनोंको प्रभावती नामकी पुत्री हुई सो ठीक ही है क्योंकि जैनधर्मका एक अंश भी प्राणियोंका उद्धार कर देता है। १४७-१४८।। सुकान्त और रितवेगाके जो पहले माता-पिता थे वे ही इस जन्ममें भी माता-पिता हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि यह संसार बड़ा ही विचित्र है। भावार्थ-सुकान्तके पूर्वभवके माता-पिता अशोक और जिनदत्ता इस भवमें आदित्यगित और शिशप्रभा हुए हैं तथा रितवेगाके पूर्वभवके माता-पिता विमलश्री और श्रीदत्ता इस भवमें वायुरथ तथा स्वयंप्रभा हुए हैं। १४९॥ जब जयकुमारने सुलोचनाके साथ बैठकर 'हा मेरी प्रभावती' ऐसा कहा तब फिर उसके रूप आदिका वर्णन अलगसे क्या किया जाय ?।।१५०॥ प्रभावती कन्याको यौवनसे सम्पन्न देखकर विद्याधरोंके अधिपति वायुरथने अपने मंत्रियोंसे कहा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये ?।।१५१॥

मंत्रियोंने परस्परमें निश्चय कर कहा कि 'शिशप्रभा आपकी बिहन है, और आदित्यगित आपकी पट्टराज्ञीका भाई है। ये दोनों तथा इनके सिवाय और भी अनेक विद्याघर राजा बड़े प्रेमसे कन्याकी याचना कर रहे हैं इसिलये स्वयंवर करना ठीक होगा क्योंकि ऐसा करनेसे किसीके साथ विरोध नहीं होगा।' मिन्त्रयोंकी यह बात राजाने भी स्वीकार की ।।१५२-१५३।। तदनन्तर स्वयंवरकी बात सुनकर सभी राजकुमार आये परन्तु कन्या प्रभावतीने इन सबमें से किसीको भी रत्नमालाके द्वारा स्वीकार नहीं किया—िकसीके भी गलेमें रत्नमाला नहीं डाली ।।१५४॥ यह देखकर माता-िपताने उसकी सखी प्रियकारिणीसे इसका कारण पूछा, सखीने उन दोनोंसे कहा कि यह पहले कहती थी कि 'जो मुक्ते गतियुद्धमें जीतेगा में उसीके गलेमें माला डालूंगी' यह सुनकर राजाने उस दिन यथायोग्य कहकर सबको बिदा किया ।।१५५-१५६॥

१ रितवरनामकपोतः । २ रितषेणा नाम कपोती । ३ श्रीदत्तविमलिश्रयौ । अशोकदेवजिनदत्ते द्वे च अभूतां वायुरथस्वयंत्रभादेव्यौ चादित्यगितशिश्रभे च पितरावभूतामिति । ४ सुलोचनया सिहतः । ५ तव शिश्रभेति भगिनी । ६ वायुरथस्य तव भार्यायाः । ७ स्वयंत्रभादेव्या भ्राता आदित्यगित्वच सोऽपि स्वपुत्राय याचितवान् इत्यर्थः । ६ एवं सित । ६ तथास्त्वित्यनुमितमकरोत् । १० कन्यायाः ससी । ११ वायुरथस्वयम्प्रभयोः ।

ग्रन्येशुः खचराधीशो घोषित्सार स्वयंवरम् । सिद्धक्टाख्यचैत्यालयस्य मालां पुरःस्थिताम् ॥१५७॥ प्रपातयन्महामेषं त्रः परीत्य महीतलम् । अस्पृष्टां खेचराः केवित्तां ग्रहीतुमनीश्वराः ॥१५८॥ त्रपां गताः समादाय प्रभावत्या विनिर्जिताः । समी नन् न मृत्युश्च मानभञ्जगेन मानिनाम् ॥१५६॥ ततो हिरण्यवर्माऽयाद् गतियुद्धविशारदः । मालामासञ्जयामास तत्कण्ठे तेन निर्जिता ॥१६०॥ तथोः जन्मान्तरस्नेहसमृद्धसुखसम्पद्या । काले गच्छिति कस्मिंश्च (चित्) कपोतद्वयदर्शनात् ॥१६१॥ त्रात्याभवसम्बन्धा सुविरक्ता प्रभावती । स्थिताशोकाकुलैकेव चिन्तयन्ती किमप्यसौ ॥१६२॥ हिरण्यवर्मणा ज्ञातजन्मना लिखितं स्फुटम् । पट्टकं प्रयकारिण्या हस्ते समवलोक्य तम् ॥१६३॥ क्व लब्धमिदमित्याख्यत् प्राह सापि प्रयेण ते । लिखितं चेटकस्तस्य सुकान्तो मे समर्पयत् ॥१६४॥ इति तद्वचनं श्रुत्वा स्वयमप्यात्मवृत्तकम् । प्राक्तनं पट्टके तस्या लिखित्वाऽसौ करे ददौ ॥१६४॥ तद्विलोक्य कुमारोऽभूत् प्रभावत्यां प्रसक्तधीः । साऽपि तिस्मन् तयोः प्रीतिः प्राक्तन्या हिर्युणाऽभवत् सम्भूय बान्धवाः सर्वे कल्याणाभिषवं तयोः । प्रकुर्विप्तव कल्याणं द्वितीयं ते चिकीर्षवः ॥१६७॥ दशम्याः सिद्धकूटामे स्नानपूजाविष्ठी स्वति त्याः । हिरण्यवर्मणा वीक्य परमाविष्वारणः ॥१६५॥ दशम्याः सिद्धकूटामे स्नानपूजाविष्ठी स्वति स्वत्राः । हिरण्यवर्मणा वीक्य परमाविष्वारणः ॥१६५॥

दूसरे दिन राजाने स्वयंवरकी घोषणा कराकर कहा कि 'एक माला सिद्धकूट नामक चैत्यालयके द्वारसे नीचे छोड़ी जायगी' जो कोई विद्याधर माला छोड़नेके बाद महामेर पर्वतकी तीन प्रद-क्षिणाएं देकर प्रभावतीके पहले उसे जमीनपर पड़नेके पहले ही ले लेगा वही इसका पित होगा' यह सुनकर बहुतसे विद्याधरोंने प्रयत्न किया परन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे माला न ले सके इसलिये प्रभावतीसे हारकर लज्जित होते हुए चले गये सो ठीक ही है क्योंकि मृत्यु भी अभिमानी लोगों के मानभंग की बराबरी नहीं कर सकती है ॥१५७-१५९॥ तदनन्तर गतियुद्ध करनेमें चतुर हिरण्यवर्मा आया और उससे हारकर प्रभावतीने वह माला उसके गलेमें डाल दी ॥१०६॥ पूर्व जन्मके स्नेहसे बढ़ी हुई सुर्वेरूप सम्पत्तिसे जब उन दोनोंका कितना ही समय व्यतीत हो गया तब किसी एक दिन कबूतर-कबूतरीका जोड़ा देखनेसे प्रभावतीको पूर्वभवका सम्बन्ध याद आ गया, वह विरक्त होकंर शोकसे व्याकुल होती हुई अकेली बैठकर कुछ सोचने लगी ।।१६१-१६२।। इधर हिरण्यवर्माको भी जाति स्मरण हुआ था, उसने एक पटियेपर अपने पूर्वजन्मका सब हाल साफ साफ लिखकर प्रभावतीकी सखी प्रियकारिणीको दिया था, प्रभावती ने प्रियकारिणीके हाथमें वह पटिया देखकर कहा कि यह चित्रपट तुभे कहां मिला है ?सखीने कहा कि 'यह चित्रपट तेरे पतिने लिखा है और उनके नौकर सुकान्तने मुभे दिया है, इस प्रकार सखीके वचन सुनकर प्रभावतीने भी एक पटियेपर अपने पूर्वजन्मका सब वृत्तान्त लिखकर सखी के हाथमें दिया ।।१६३-१६५।। वह चित्रपट देखकर हिरण्यवर्मा प्रभावतीपर बहुत अनुराग करने लगा और प्रभावती भी हिरण्यवर्मापर बहुत अनुराग करने लगी, उन दोनोंका प्रेम पूर्व पर्यायके प्रेमसे कहीं दूना हो गया था ॥१६६॥ कुटुम्बके सब लोगोंने मिलकर उन दोनोंका मंगलाभिषेक किया मानो वे उनका दूसरा कल्याण ही करना चाहते हों ।।१६७।। किसी समय दशमीके दिन ये दोनों सिद्धकूटके चैत्यालयमें अभिषेक पूजन आदि कर रहे थे उसी समय हिरण्य-

१ स्वयंवरिमिति घोषियत्वा तिह्ने व्यसर्जयदिति सम्बन्धः । २ भूमौ पातयित सम । ३ मेरोस्त्रिः ल० । ४ संयोजयित सम । ५ असहायैव । ६ प्रभावत्याः सख्याः । ७ हस्ते स्थितम् । ६ हिरण्यवर्मणः । ६ प्राग्भवम्, पुरातनिमत्यर्थः । १० प्रभावती । ११ पुरातनी । १२ आ समन्ताद द्विगुणा । १३ विवाहदिनाद् दशमदिने । १४ अभिषेकपूजाविधौ । १५ प्रत्यक्षज्ञानम् । प्रत्यक्षज्ञानी ता० दि० । वविवाह वर्ण, प०, स०, ६०, ल० ।

प्रभावत्या च पृष्टोऽसौ स्वं पूर्वभववृत्तकम्'। ग्रभावत मुनेश्चैवमनुग्रहिषया तयोः ॥१६६॥
तृतीयजन्मनीतोऽत्र सम्भूतौ विणजां कुले। रितवेगा सुकान्तश्च प्राक् मृणालवतीपुरे ॥१७०॥
भतृंभायांभिसम्बन्धै सम्प्राप्यारिभयाव् गतौ । कृत्वाऽनुमोवनं शिक्तवणवाने सपुष्यकौ ॥१७१॥
पारावतमवे चाप्ये धर्मं जातौ युवामिति । विधाय पितरौ वैश्यजन्मनोर्याविहापि तौ ॥१७२॥
तृतीयजन्मनो "युष्मव्गुरवोऽहं च सङ्गताः । रितवेणगुरोः पाश्चे गृहीतप्रोषधाश्चरम् ॥१७३॥
जिनेन्द्रभवने भक्त्या नानोयकरणेः सवा । विधाय पूजां समजायामहीह जािषपाः ॥१७४॥
पिताऽहं भववेवस्य रितवर्माभिषस्तवा । भूत्वा रिश्वीधर्मनामाऽतः संयमं प्राप्य शुद्धधीः ॥१७४॥
चारणत्वं तृतीयं च नानं प्रापमिहेत्यवः । श्रुत्वा मुनिवचः प्रीतिमापद्येतान्तरां च तौ । ॥१७६॥
एवं सुक्षेन यात्येवां काले वायुरयः पृथुम् । विशराउं समालोक्य स्तनियत्नुं प्रतिक्षणम् ॥१७७॥
रेपविश्वं विनश्वरं पश्यन् शश्वचछाश्वितिकीं मितम् । जनः करोति सर्वत्र वुस्तरं किमिवं तमः । ॥१७७॥
इति यायात्म्यमासाद्य बत्वा राज्यं विरज्य स्त सः । मनोरयाय नैस्सङ्ग्यं रिप्रितिस्तरभवत्तवा ॥१७६॥
ग्रावित्यगितमभ्येत्य प्रीत्या सर्वेऽपि बान्धवाः । प्रभावतीसुता वेया भवतेयं रितप्रभा ॥१८०॥

वर्माने परमाविध ज्ञानको धारण करनेवाले चारणमुनि देखे, प्रभावतीने उनसे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त पूछा, मुनिराज भी अनुग्रह बुद्धिसे उन दोनोंके पूर्वभवका वृत्तान्त इस प्रकार कहने लगे ।।१६८-१६९।। कि तुम दोनों इस जन्मसे तीसरे जन्ममें मृणालवती नगरीके वैदय कुलमें रितवेगा तथा सुकान्त हुए थे ।।१७०।। स्त्री पुरुषका सम्बन्ध पाकर तुम दोनों शत्रुके भयसे भागकर शक्तिषणकी शरण गये थे। वहां शक्तिषणने मुनिराजके लिये जो आहार दान दिया था उसकी अनुमोदना कर तुम दोनोंने पुण्यबंध किया था, उसके बाद कबूतर-कबूतरी के भवमें धर्म लाभकर यहां विद्याधर-विद्याधरी हुए हो। तुम दोनोंके वैदय जन्मके जो माता पिता थे वे ही इस जन्मके भी तुम्हारे माता पिता हुए हैं। तीसरे जन्मके तुम्हारे माता पिता तथा मैंने मिलकर एक साथ रितषण गुरुके समीप प्रोषध व्रत लिया था, और उसका चिरकाल तक पालन करते हुए श्रीजिनेन्द्रदेवके मन्दिरमें भक्तिपूर्वक अनेक उपकरणोंसे सदा पूजा की थी उसीके फलस्वरूप हम लोग यहां विद्याधर हुए हैं। में पूर्वभवमें रितवर्म नामका भवदेवका पिता था, अब श्रीधर्म नामका विद्याधर हुआ हूँ, मैंने शुद्ध हृदयमेंसे संयम धारणकर चारण-ऋद्धि और तीसरा अविध ज्ञान प्राप्त किया है इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर हिरण्य-वर्मा और प्रभावती दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ॥१७१-१७६॥

इस तरह इन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था कि किसी एक समय प्रभावतीके ि पिता वायुर्थ विद्याधरने प्रत्येक क्षण नष्ट होनेवाला मेघ देखकर ऐसा विचार किया कि यह समस्त संसार इसी प्रकार नष्ट हो जानेवाला हे, फिर भी लोग इसे स्थिर रहनेवाला समभत हैं, यह अज्ञानरूपी घोर अंघकार सब जगह क्यों छाया हुआ है ? इस प्रकार यथार्थ स्वरूपका विचारकर विरक्त हो मनोरथ नामक पुत्रके लिये राज्य दे दिया और स्वयं निर्ग्रन्थ अवस्था धारण करनेकी इच्छा करने लगे।।१७७-१७९।। उसी समय वायुरथके सभी भाई-बन्धुओंने बड़े

१ स्वपूर्व-अ०, प०, इ०, स०, ल०। २ दम्पितसम्बन्धम्। ३ भवदेवभयात्। ४ पलायितौ।

४ प्राप्य। ६ श्रीदत्तविमलश्रियौ। अशोकदेवजिनदत्ते च। ७ युवयोः पितरः। श्रीदत्तविमलश्री-अशोकदेवजिनदत्ताः। ५ भवदेवस्य पिता रितवर्मा। ६ जाताः स्म। १० श्रीधर्मखगाधिपितः। ११ हिरण्यवर्मप्रभावत्यौ। १२ वायुरयादीनाम्। १३ विनश्वरशीलम्। १४ मेघम्। अग्नं मेघो वारिवाहः
स्तनियत्तुर्बलाहकः' इत्यिभिषानात्। १४ पुत्रमित्रकलत्रस्रक्चन्दनादिकम्। १६ अज्ञानम्। १७ विरक्तो
मूत्वा। १६ प्राप्तुमिच्छुः। १६ वायुरथस्य बन्धुजनाः।

मनोरयस्य पुत्राय कन्या चित्ररयाय सा । इत्याहुः सोऽप्यनुज्ञाये कृत्वा बन्धृविसर्जनम् ॥१८१॥

"हिरण्यवर्षणः सर्वसगराजाभिषेचनम् । विधाय बहुभिः सार्धं सन्प्राप्य मुनिपुद्धगवम् ॥१८२॥

संयमं प्रतिपद्मः सन् सहवायुरयः स्वयम् । तपो द्वावशया प्रोक्तं यथाचिधि समाचरत् ॥१८३॥

इत्युक्त्वा रितवेगाऽहं रितवेणा प्रभावती । चाहमेवेति सम्यानां निजनाव सुलोचना ॥१८४॥

तवाकण्यं जयोऽप्याह पितस्तासामहं कि कमात् । जाये सम् ११ तत्र तत्रेति विश्वविस्मयकृद्धचः ॥१८४॥

पुनः प्रियां जयः प्राह प्रकृतं किञ्चिवप्यतः । स्रविशष्टं तवप्यु ज्वंस्त्वया कान्ते निगद्यताम् ॥१८५॥

इति पत्युः परिप्रश्नाद्दशन ज्योत्स्नया सभाम् । मूर्तिः कुमुद्दतीं वन्वोविकासमुपनीयताम् ॥१८५॥

साऽस्रवीविति तव्वृत्तं स्वपुण्यपरिपाकजम् । सुस्रं राज्यसमृव्भूतं यथेष्टमिप निर्विश्चन् ।।१८६॥

परेद्युः कान्त्या सार्द्वं ११ स्वेच्छ्या विहरन् वनम् । सरो धान्यकमालाख्यं वीक्यावित्यगतेः ११ सुतः ॥१८६॥

१५ स्वप्राच्यभवसम्बन्धं प्रत्यक्षमिव लक्षयन् । काललिक्षबलाल्लक्षनिवेवो विदुषां वरः ॥१८०॥

भक्षगुरः ११ सङ्गामः सर्वोऽप्यद्धगिनामभिवाञ्छितः । कि नाम सुक्षमत्रेवम् स्रत्यक्षकल्पसम्भवम् ॥१९६॥

स्रायुर्वायुचलं कायो हेय एवामयालयः । साम्प्राज्यं भुज्यते १ लोलेविति १ विविद्यानिकिप्रयम् ॥१९६॥

स्रवूरपारः १० व वायोऽयम् स्रसारो दुरिताश्रयः । १ दत्रावात्स्यप्रात्सनोऽनेन १ विवेनमकुचित्रियम् १ ॥१६६॥।

प्रेमसे आदित्यगतिके समीप जाकर प्रार्थना की 'कि यह प्रभावतीकी पुत्री रितप्रभा कन्या आप मेरे मनोरथके पुत्र चित्ररथके लिये दे दीजिये। आदित्यगतिने भी स्वीकार कर समागत बन्धुओंको बिदा किया।।१८०-१८१।। महाराज आदित्यगति सब विद्याधरोंके राज्यपर हिरण्यवर्माका अभिषेक कर अनेक लोगोंके साथ किन्हीं मुनिराजके समीप पहुंचे, और वायुरथ के साथ साथ स्वयं भी संयम धारण कर विधिपूर्वक शास्त्रोंमें कहे हुए बारह प्रकारके तपश्चरण करने लगे ।।१८२-१८३।। यह सब कहकर सुलोचनाने सब सभासदोंसे कहा कि वह रितवेगा भी में ही हूँ, रतिषेणा (कबूतरी) भी में ही हूँ और प्रभावती भी में ही हूँ ।।१८४।। यह सुनकर जयकुमारने भी सबको आश्चर्य करनेवाले वचन कहे कि उन तीनों भवोंमें अनुक्रमसे में ही उन रतिवेगा आदिका पति हुआ हूँ ।।१८५।। जयकुमार फिर अपनी प्रिया-सुलोचनासे कहने लगा कि हे प्रिये, कुछ बात बाकी और रह गई है उसे भी तू अच्छी तरह कह दे।।१८६॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी मूर्ति कुमुदिनीको विकसित कर देती है उसी प्रकार वह सुलोचना भी अपने पतिके पूर्वीक्त प्रश्नसे दांतोंकी कान्तिके द्वारा सभाको विकसित-हर्षित करती हुई अपने पुण्यके फलसे होनेवाले समाचारोंको इस प्रकार कहने लगी कि वह हिरण्यवर्मा राज्यसे उत्पन्न हुए सुखका इच्छानुसार उपभोग करने लगा। किसी एक दिन अपनी वल्लभाके साथ विहार करता हुआ वह आदित्यगतिका पुत्र हिरण्यवर्मा धान्यकमाल नामके वनमें जा पहुंचा। वहां सर्पसरोवर देखकर उसे अपने पूर्वभवके सब सम्बन्ध प्रत्यक्षकी तरह दिखने लगे, काल-लिब्धके निमित्तसे जिसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है और जो विद्वानोंमें श्रेष्ठ है ऐसा वह हिरण्यवर्मा सोचने लगा कि प्राणियोंकी इच्छाका विषयभूत यह सभी समागम क्षणभंगुर है, इस समागममें थोड़ेसे संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह सुख क्या वस्तु है ? यह औ्यु वायुके समान चंचल है। अनेक रोगोंका घर स्वरूप यह शरीर छोड़ने योग्य ही है। अनेक दोषोंको देनेवाले राज्यको चंचल

१ वायुरयस्य वियोगादाहुः। २ तथास्त्वित्यनुमितं कृत्वा। ३ अयं इलोकः ल॰ म॰ पुस्तकयोनं दृश्यते। ४ वायुरयेन सिहतः। ४ आदित्यगितः। ६ रिवषेणेति कपोती। ७ सुलोचना। ६ सभाजनानाम्। ६ अभाषत। १० रितवेगादीनाम्। ११ जातोऽस्मि। १२ अनुभवन्। १३ प्रभावत्या सह। १४ हिरण्यवर्मा। १४ पूर्वभव। १६ क्षयशीलः। १७ आसक्तैः। १८ मूर्खेः। १६ बहुदोषप्रदम्। २० आसम्नावसानः। २१ तत्स्वरूपत्वम्। २२ कायेन । २३ आत्मानम्।

देहवासो भयं नास्य 'यानमस्मान्म'हद् भयम् । देहिनः किल मार्गस्य 'विपर्यासोऽत्र' निवृतिः ॥१६४॥ नीक्ष्पोऽयं स्वरूपेण रूपी देहेररूपता । निर्वाणाप्तिरतो हेयो देह एव यथा तथा ।।१६४॥ वन्धः सर्वोऽपि सम्बन्धो भोगो रोगो रिपुर्वपुः । दीर्घमायासमत्यायुः तृष्णाग्नेरिन्धनं धनम् ॥१६६॥ ग्रादौ जन्म जरा रोगा मध्येऽन्तेऽप्यन्तकः खलः । इति चक्रकसम्भ्रान्तिः जन्तोर्मघ्येभवाणंवम् ॥१६६॥ भोगिनो भोगवद् भोगा न ११ भोगा नाम भोग्यकाः । एवं भावयतो भोगान् भूयोऽभूवन् भयावहाः ॥१६८॥ निर्वेष्यभाणा विषया विषमा विषसिन्नाः । देदीप्यन्ते ११ बुभुक्षाभिः ११ विपनीय रिवौषधः ॥१६६॥ न तृष्तिरेभिरित्येष १५ एव दोषो न पोषकाः । तृषक्ष्यं विषयल्लर्याः संसृतेक्ष्यावलम्बनम् ॥२००॥ विनतातनुसम्भूतकामाग्नः १ स्नेहसेचनः । कामिनं भस्मसाद्भावम् ग्रनीत्वा न निवर्तते ॥२०१॥ जन्तोर्भोगेषु भोगान्ते सर्वत्र १८ १ विरतिर्घाचा । स्थैये तस्याः १० प्रयत्नोऽस्य क्रियाञ्चोषे १८ मनीषिणः ॥ प्रापितोऽप्यसकृद्दुः सं भोगैस्तानेव याचते । धत्तेऽवताडितोऽप्यं हि मात्रास्या एव बालकः ॥२०३॥

और मूर्ख लोग ही भोगते हैं, इस शरीरका अन्त निकट है, यह असार है, और पापका आश्रय है, इसी शरीरके साथ इस आत्माका तादातम्य हो रहा है, इसलिये अपवित्र पदार्थीसे प्रेम करने-वाले इस प्राणीको धिक्कार हो, इस प्राणीको शरीरमें निवास करनेसे तो भय मालूम नहीं होता परन्तु उससे निकलनेमें बड़ा भय मालूम होता है, निश्चयसे इस संसारमें मोक्षमार्गसे विपरीत प्रवृत्ति ही होती है ।।१८७-१९४।। यह जीव स्व स्वरूपकी अपेक्षा रूपरहित है अरन्तु शरीरके सम्बन्धसे रूपी हो रहा है, रूपरहित होना ही मोक्षकी प्राप्ति है इसलिये जिस प्रकार बने उसी प्रकार शरीरको अवश्य ही छोड़ना चाहिये।।१९५।। सब प्रकार सम्बन्ध ही बन्ध है, भोग ही रोग है, शरीर ही शत्रु है, लम्बी आयु ही तो दुःख देती है और धन ही तृष्णारूपी अग्निका ई धन है ।।१९६।। इस जीवको पहले तो जन्म धारण करना पड़ता है, मध्यमें बुढ़ापा तथा अनेक रोग हैं और अन्तमें दुष्ट मरण है, इस प्रकार संसाररूप समुद्रके मध्यमें इस जीवको चककी तरह भ्रमण करना पड़ता है।।१९७॥ भोग करनेवाले लोगोंको ये भोग सर्पके फणों-के समान हैं इसलिये भोग करने योग्य नहीं है इस प्रकार भोगोंका बार बार विचार करनेवाले पुरुषके लिये ये भोग बड़े भयंकर जान पड़ने लगते हैं ।।१९८।। ये सेवन किये हुए विषय विषके समान हैं, जिस प्रकार उत्तेजक औषिधयोंसे पेटकी आग भभक उठती है उसी प्रकार भोगकी इच्छाओं से विषय भभक उठते हैं ॥१९९॥ इन विषयों से तृष्ति नहीं होती केवल इतना ही दोष नहीं है किन्तु तृष्णाको पुष्ट करनेवाले भी हैं और संसाररूपी विषकी बेलको सहारा देने-वालें भी हैं।।२००।। स्त्रियोंके शरीरसे उत्पन्न हुई यह कामरूपी अग्नि स्नेहरूपी तेलसे प्रज्वलित होकर कामी पुरुषोंको भस्म किये बिना नहीं लौटती है ॥२०१॥ भोग करनेके बाद इन समस्त भोगों में जीवोंको वैराग्य अवश्य होता है, बुद्धिमान् लोगोंको जो तपश्चरण आदि क्रिया करनी पड़ती है वे सब इस वैराग्यको स्थिर रखनेका उपाय ही है ।।२०२।। यद्यपि यह जीव भोगोंसे अनेक बार दु: खको प्राप्त है तथापि ये जीव उन्हीं भोगोंको चाहते हैं सो ठीक ही है क्योंकि माता बालकको जिस पैरसे ताड़ती हैं बालक उसी उसी प्रकार माताके चरणको पकड़ते हैं

१ शरीरे निवसनम्। २ निर्गमनम्। ३ देहवासात्। ४ व्यत्ययः। ५ देहिनि। ६ येन केन प्रकारेण। ७ पुत्रमित्रादिसम्बन्धः। ५ भवाणंवे ल०, अ०, प०। ६ सर्पस्य। १० शरीरवत्। फणवद् वा। 'भोगः सुखे स्त्रियादिभृतावहेश्च फणकाययोः' इत्यभिधानात्। ११ भोगा नाम न भोग्यकाः ल०। १२ भृशं दहन्ति। १३ भोक्तुमिच्छाभिः। १४ दीपनहेतुभिः। १५ भोगैः। १६ तृष्णायाः। १७ स्नेहः प्रीतिः तैलञ्च। स्नेहसेवनैः अ०, स०। स्नेहदीपनैः पर्णे, ल०। १५ सर्वेषु। १६ अप्रीतिः। २० विरतेः। २१ अनुष्ठानशेषः।

अध्य बत्वं गुणं मन्ये भोगायुः 'कायसम्पदाम् । ध्रु बेध्वंषु कृतो मुक्तिविता मुक्तेः कृतः सुखम् ॥२०४॥ विश्वम्भजनतः पूर्वं परचात् प्राणार्थहारिभिः । 'पारिपन्थिकसङ्काद्यः विषयः कस्य नापदः' ॥२०४॥ तवृदुःखस्यं व माहात्म्यं स्पात् सुखं विषयं इच यत् । 'यत्कारवित्तका स्वादुः प्राभवं नन् तत्स्नुषः' ॥२०६॥ सङ्कल्पसुखसन्तोषाद् "विमुखस्वात्मआत् सुखात् । गुञ्जानितापसन्तुष्टशाखामृगसमो जनः ॥२०७॥ सदास्ति निर्जरा नासौ युक्त्यं बन्धच्युतेविता । 'तच्च्युतिश्च हतेर्वन्धहेतोस्तत्तद्वतौ यते' ॥२०६॥ केन मोक्षः कथं जीव्यं कृतः सौक्यं कव वा मितः । 'रपिरग्रहाप्रहप्राहगृहीतस्य भवाणवे ॥२०६॥ किरे भव्यः किमभव्योऽयमिति संशेरते वष्यः । ज्ञात्वाऽप्यनित्यतां लक्ष्मोकटाक्षर'शरशायिते ॥२१०॥ अयं कायद्रमः 'कान्तावततीतितिबेष्टितः । जरित्वार जन्मकान्तारे 'कालाग्निप्रासमाप्स्यित ॥२११॥ यदि धर्मकणादित्थं निदानविवद्ववितात्' । सुखं धर्मामृताम्भोष्मिज्जनेन किमुच्यते ॥२१२॥

।।२०३।। भोग, आयु, काल और सम्पदाओं में जो अस्थिरपना है उसे में एक प्रकारका गुण ही मानता हूं क्यों कि यदि ये सब स्थिर हो गये तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी ? और मुक्तिके बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा ? ।।२०४।। पहले तो विश्वास उत्पन्न करनेवाले और पीछे प्राण तथा धनको अपहरण करनेवाले शत्रु तुल्य इन विषयोंसे किसे भला आपदाएं प्राप्त नहीं होती हैं ? ॥२०५॥ इन विषयोंसे जो सुख होता है वह दु:खका ही माहात्म्य है वयोंकि जो करेला मीठा लगता है वह भूखका ही प्रभाव है ॥२०६॥ यह जीव कल्पित सुखोंसे संतुष्ट होकर आत्मासे उत्पन्न होनेवाले वास्तविक सुखसे विमुख हो रहा है इसलिये यह जीव गुमचियों के तापनेसे संतुष्ट होनेवाले बानरके समान है। भावार्थ-जिस प्रकार गुमचियोंके तापनेसे बन्दरकी ठंड नहों दूर होती है उसी प्रकार इन कल्पित विषयजन्य सुखोंसे प्राणियोंकी दुःख-रूप परिणित दूर नहीं होती है ? ॥२०७॥ इस जीवके निर्जरा तो सदा होती रहती है परन्तु बन्धका अभाव हुए बिना वह मोक्षका कारण नहीं हो पाती है, बन्धका अभाव बन्धके कारणों-का नाश होनेसे हो सकता है इसिलये में बन्धके कारणोंका नाश करनेमें ही प्रयत्नशील हूँ।।२०८ इस संसाररूरी समुद्रमें जिन्हें परिग्रहके ग्रहण करने रूप पिशाच लग रहा है उन्हें भला मोक्ष किस प्रकार मिल सकता है ? उनका जीवन किस प्रकार रह सकता है ? उन्हें सुख कहांसे मिल सकता है और उन्हें बुद्धि ही कहां उत्पन्न हो सकती है ? ॥२०९॥ लक्ष्मीके कटाक्ष-रूपी वाणोंसे सुलाये हुए (नष्ट हुए) पुरुषमें अनित्यताको जानकर भी विद्वान् लोग 'यह भव्य है ? अथवा अभव्य है ?' इस प्रकार व्यर्थ संशय करने लगते हैं।।२१०।। स्त्रीरूपी लताओं के समूहसे घिरा हुआ यह शरीररूपी वृक्ष संसाररूपी अटवीमें जीर्ण होकर कालरूपी अग्निका ग्रास हो जायगा ॥२११॥ जब कि निदानरूपी विषसे दूषित धर्मके एक अंशसे मुभे ऐसा सुख मिला है तव धर्मरूरी अमृतके समुद्रमें अवगाहन करनेसे जो सुख प्राप्त होगा उसका तो

१ काल-ल०। २ विश्वासजनकैः । ३ शत्रुसदृशैः । ४ न विपत्तयः । ५ कटुकास्वादः शाकविशेषः । कारवेल्लिकं स्वादु प०, द०, स०, अ०, ल०। ६ बुभुक्षायाः । ७ विमुखश्चात्मजान् ल०, प०, इ०, अ०। द तत् कारणात् । ६ यत्नं करोमि । १० जीवनम् । ११ परिग्रहस्वीकारनऋस्वीकृतस्य । १२ विशिष्टेष्ट-परिणामेन कि भविष्यति । १३ संशयं कुर्वन्ति । १४ अपाद्धगदर्शनवाणतन्कृतशरीरे पुंसि । १५ भार्या-लता । १६ जीर्णीभूत्वा । १७ यमदावाग्निः । १८ धर्मलेशात् । १६ कपोतजन्मनि कुवेरिमत्रेण स्वेन कृतदानपुण्यस्यैकांशः कपोतस्य दत्तः विद्याधरविमानं विलोक्य कपोतः श्रेष्ठिदत्तपुण्यांशात् मम विद्याधरत्वं भवत्विति कृतनिदानविषद्वितत्वात् । अ

<sup>#</sup> मिथ्यादर्शन, श्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्धनके कारण हैं।

'श्रवोश्वेषरागात्मा संसारस्तद्विपर्ययः । मोक्षश्चेव् वीक्षितो विव्भिः' कः क्षेपो' मोक्षसाधने ॥२१३॥
यद्दिशादिसाकस्ये न तपस्तत्पुनः कृतः । मध्येऽर्णवं यतो' वेगात् कराग्रच्युतरत्नवत् ॥२१४॥
'श्रात्मं स्त्वं परमात्मानम् श्रात्मन्यात्मानमात्मना । हित्वा बुरात्मतामात्मनोने 'ऽध्विनि चरम्' कृषः ।२१४॥
इति सिन्चन्तयन् गत्वा पुरं' परमतस्वित् । सुवर्णवर्मणे राज्यं साभिषेकं वितीर्यं सः ॥२१६॥
श्रवतीर्यं' महीं प्राप्य श्रीपुरं श्रीनिकेतनम्' । वीक्षां जैनेश्वरीं प्राप श्रीपालगुरुसिष्ठधौ ॥२१७॥
परिग्रहग्रहान्मुक्तो वीक्षित्वा स तपोंऽश्रुभिः । हिरण्यवर्मा 'वमौशुनिर्मलो व्यद्युतत्तराम् ॥२१६॥
प्रभावती च तन्मात्रा' 'प्णुणवत्यास्तपोऽगमत् । कृतश्चन्द्रमसं मृक्त्वा चिन्द्रकायाः स्थितिः पृथक् ॥
सव्वृत्तस्तपसा वीक्तो विगम्बर'विभूवणः । निस्सङ्गो 'प्रथोमगाम्येकविहारी विश्ववन्दितः ॥२२०॥
नित्योवयो' वृथाधीशो विश्वर'वृश्वा विरोचनः । स क्वाचित् समागच्छन्मोवयन् पुण्डरीकिणीम् ॥

कहना ही क्या है ? ॥२१२॥ यह संसार अज्ञान, द्वेष और राग स्वरूप है तथा मोक्ष इससे विगरीत है अयोत् सम्यग्ज्ञान और समता स्वरूप है। यदि विद्वान् लोग ऐसा देखते रहें तो फिर मोक्ष होनेमें देर ही क्या लगे ? ॥२१३॥ जिस प्रकार वेगसे जाते हुए पुरुषके हाथसे बीच समुद्रमें छूटा हुआ रत्न फिर नहीं मिल सकता है उसी प्रकार देश काल आदिकी सामग्री मिलनेपर भी यदि तप नहीं किया तो वह तप फिर कैसे मिल सकता है ? ॥२१४॥ इसलिये हे आत्मन्, तू आत्माका हित करनेवाले मोक्षमार्गमें दुरात्मता छोड़कर अपने आत्माके द्वारा अपने ही आत्मामें परमात्मा रूप अपने आत्माको ही स्वीकार कर ।।२१५।। इस प्रकार चिन्तवन करते हुए परम तत्त्वके जाननेवाले राजा हिरण्यवर्माने अपने नगरमें जाकर अपने पुत्र सुवर्णवर्मा के लिए अभिषेकपूर्वक राज्य सौंपा और फिर विजयाई पर्वतसे पृथ्वीपर उतरकर लक्ष्मीके गृहस्वरूप श्रीपुर नामके नगरमें श्रीपाल गुरुके समीप जैनेश्वरी दीक्षा घारण कर ली ॥२१६-२१७।। परिग्रहरूपी पिशाचसे मुक्त हो दीक्षा धारण कर सूर्यके समान निर्मल हुआ वह राजा हिरण्यवर्मा तपश्चरणरूपी किरणोंसे बहुत ही देवीप्यमान हो रहा था ॥२१८॥ प्रभावतीने भी हिरण्यवर्माकी माता-शशिप्रभाके साथ गुणवती आर्यिकाके समीप तप धारण किया था सो ठीक ही हे क्योंकि चन्द्रमाको छोड़कर चाँदनीकी पृथक् स्थिति भला कहाँ हो सकती है ? ॥२१९॥ वे हिरण्यवर्मा मुनिराज ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्वृत्त अर्थात् गोल है उसी प्रकार वे मुनिराज भी सद्वृत्त अर्थात् निर्दोष चारित्रको धारण करनेवाले थे। जिस प्रकार सूर्य तप अर्थात् गर्मीसे देशीप्यमान रहता है उसी प्रकार मुनिराज भी तप अर्थात् अनशनादि तपश्चरणसे देदीप्यमान रहते थे, जिस प्रकार सूर्य दिगम्बर अर्थात् दिशा और आकाशका आभूषण है उसी प्रकार मुनिराज भी दिगम्बर अर्थात् दिशारूप वस्त्र-को धारण करनेवाले निर्ग्रन्थ मुनियोंके आभूषण थे, जिस प्रकार सूर्य निःसंग अर्थात् सहायता-रहित अकेला होता है उसी प्रकार मुनिराज भी निःसङ्ग अर्थात् परिग्रहरहित थे, जिस प्रकार सूर्य आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार चारणऋद्धि होनेसे मुनिराज भी आकाशमें गमन करते थे, जिस प्रकार सूर्य अकेला ही घूमता है उसी प्रकार मुनिराज भी अकेले ही घूमते थे-एकविहारी थे, जिस प्रकार सूर्यको सब वन्दना करते हैं उसी प्रकार मुनिराजको भी सब वन्दना

१ अज्ञान । २ बुधैः । ३ कालयापना । ४ सुदेशकुलजात्यादिसामग्रे । ५ गच्छतः । ६ आत्मन् स्वं ल० । ७ आत्मिहिते । ५ मार्गे । ६ वरं ल०, प० । रितं कुरु अ०, स० । १० धान्यकमालवनात् निजनगरं प्राप्य । ११ विजयाद्वीचलात् भुवं प्राप्य । १२ श्रीगृहम् । १३ आदित्यः । १४ हिरण्यवर्मणो जनन्या शशिप्रभया सह । १५ गुणवत्यायिकायाः समीपे । १६ रिवपक्षे दिशश्च अम्बरञ्च विभूषयतीति । १७ गगनचारिणः । १६ सर्वकालोत्कृष्टबोघः । १६ जगच्चक्षः । २० रिवरिव ।

सप्रभा चन्द्रलेक्षेव सह तत्र' प्रभावती । गुणवत्या समागँस्त' सङ्गितः स्याद्यवृच्छ्या ।।२२२।।

गुणवत्यायिकां वृद्वा नत्वोक्ता प्रियवस्त्या । 'कृतोऽसी' 'गिणनीत्याख्यत्" स्वगंतेति' प्रभावती ।।२२३।।
तच्छुत्वा नेत्रभूता' नौ सैवेति' शुचमागता । कृतः प्रीतिस्तयेत्युक्ता साऽब्रवीत् प्रियवस्त्या ।।२२४।।
न स्मरिष्यिसि कि पारावतद्वन्द्वं भवव्गृहे । ''तत्राहं रतिषेणेति तच्छु, त्वा विस्मिताऽववत् ।।२२४।।
क्वासौ रतिवरोऽद्येति सोऽपि विद्याधराधिपः । हिरण्यवर्मा ''कर्मारियंतिरत्रेति'। ''साब्रवीत् ।।२२६।।
प्रियवसाऽपि तं '' गत्वा वन्दित्वंत्य' महामृतिम् । प्रभावती परिप्रश्नात् पत्युरित्याह वृत्तकम् ।।२२७।।
विजयार्द्यगिरेरस्य गान्धारनगरादिह' । विहर्तुं रतिषेणोऽमा गान्धार्या प्रिययाऽगमत् ।।२२६।।
गान्धारी सपंवष्टाऽहमिति तत्र मृषा स्थिता । मन्त्रौषधीः प्रयोज्यास्याः श्रेष्ठी' विद्याधरस्य सः ।।२२६।।

करते थे, जिस प्रकार सूर्यका नित्य उदय होता है उसी प्रकार मुनिराजके भी ज्ञान आदिका नित्य उदय होता रहता था, जिस प्रकार सूर्य बुध अर्थात् बुधग्रहका स्वामी होता है उसी प्रकार मुनिराज भी बुध-अर्थात् विद्वानोंके स्वामी थे, जिस प्रकार सूर्य विश्वदृश्वा अर्थात् सब पदार्थौ को प्रकाशित करनेवाला है उसी प्रकार मुनिराज भी विश्वदृश्वा अर्थात् सब पदार्थीको जानने वाले थे, जिस प्रकार सूर्य विरोचन अर्थात् अत्यन्त देदीप्यमान रहता है अथवा विरोचन नामको धारण करनेवाला है उसी प्रकार मुनिराज भी विरोचन अर्थात् अत्यन्त देदीप्यमान थे अथवा रुचिरिहत उदासीन थे और जिस प्रकार सूर्य पुण्डरीकिणी अर्थात् कमिलनीको प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार मुनिराज भी पुण्डरीकिणी अर्थात् विदेह क्षेत्रकी एक विशेष नगरीको आनन्दित करते थे इस प्रकार सूर्यकी समानता रखनेवाले मुनिराज हिरण्यवर्मा किसी समय पुण्डरीकिणी नगरीमें पधारे ।।२२०-२२१।। प्रभासहित चन्द्रमाकी कलाके समान आर्यिका-प्रभावती भी वहाँ आई और गुणवती-गणिनीके साथ मिलकर रहने लगी सो ठीक ही है क्योंकि समागम अपनी इच्छानुसार ही होता है ।।२२२।। गुणवती-गणिनीको देखकर प्रियदत्ताने नमस्कार कर पूछा कि संघाधिकारिणी अमितमित कहां हैं ? तब उसने कहा कि 'वह तो स्वर्ग चली गईं हैं यह सुनकर प्रभावती कुछ शोक करने लगी और कहने लगी कि 'हम दोनोंकी आंखें वहीं थी, तब प्रियदत्ताने पूछा कि उनके साथ तुम्हारा प्रेम कैसे हुआ ? उत्तरमें प्रभावती कहने लगी कि आपको क्या स्मरण नहीं है आपके घरमें जो कबूतर-कबूतरीका जोड़ा रहता था उनमें से में रितर्षेणा नामकी कबूतरी हूँ, यह सुनकर प्रियदत्ता आश्चर्यसे चिकत होकर कहने लगी कि 'वह रतिवर कबूतर आज कहाँ है तब प्रभावतीने कहा कि वह भी विद्याधरोंका राजा हिरण्यवर्मा हुआ है और कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाला वह आज इसी पुण्डरीकिणी नगरी में विराजमान है। प्रियदत्ताने भी जाकर महामुनि-हिरण्यवर्माकी वन्दना की और फिर प्रभावतीके पूछनेपर अपने पतिका वृत्तान्त इस प्रकार कहने लगी ॥२२३-२२७॥

एक रतिषेण नामका विद्याधर अपनी स्त्री गांधारीके साथ साथ इसी विजयार्ध पर्वतके गांधार नगरसे विहार करनेके लिये यहां आया था ॥२२८॥ मुक्ते सर्पने काट खाया है इस प्रकार भूठ भूठ बहानाकर गांधारी यहां पड़ रही, सेठ कुबेरकान्त और विद्याधरने बहुत सी औषिधयोंका प्रयोग किया परन्तु गांधारीने मायाचारीसे कह दिया कि 'अभी मुक्ते

१ पुण्डरीकिण्याम् । २ समागतवती सङ्गतवती वा । ३ गुणवत्यादिका ट० । गुणवती शशिप्रभा-बत्यायिकाः । ४ क्वास्ते । ५ यशस्वती । ६ अनन्तमितसिहताऽमितमत्यायिका । ७ गुणवतीं जगाद । द नाकं प्राप्तेति । ६ नेत्रसदृशी । १० प्रियदत्ता । ११ पारावतद्वन्द्वे । १२ कर्मारघाति ल०, प० । १३ अस्मिन् पुरे तिष्ठतीति । १४ प्रभावती । १५ हिरण्यवर्ममुनिम् । १६ पुनरागत्य । १७ पुण्डरीकिण्याम् । १८ कृवरेकान्तः ।

मायया नास्मि शान्तिति तद्दान्यात् खेदमागती । माह तु स्वपतौ याते वनं शिक्तमदौषधम् ।।२३०॥ गान्धारी बन्धकीभावम् उपेत्य स्मरविकियाम् । वर्षायन्ती निरीक्ष्याह विण्व्यो वृद्धतः ।।२३१॥ , महं "वर्षवरो वेत्सि न कि मामित्युपायवित् । व्यथाद् विरक्तिचतां तां तदेव हि थियः फलम् ।।२३२॥ तदानीमागते पत्यौ स्वे स्वास्थ्यमहमागता । पूर्वौ वषप्रयोगेत्युक्त्वाऽगात् सपितः पुरम् ।।२३३॥ दियतान्तकृवराख्यो मित्रान्तक्व कृवेरवाक् । परः कृवेरवत्तक्व कृवेरक्वान्तदेववाक् ।।२३४॥ कृवेरादिप्रियक्वान्यः पञ्चते सञ्चतक्षताः । कलाकौशलमापन्नाः सम्पन्नवयौवनाः ।।२३४॥ एतैः स्वसूनुभिः सार्धम् म्रावहंच शिवकां वनम् । भृत्वा कृवे रे स्थीगर्भं मां विहर्तुं समागताम् ।।२३६॥ वृद्धवा कदाचिव् गान्धारीपृथक् ए पृद्धवती पुमान् । त्वच्छे ष्ठी र नेति तत्सत्यम् उत र नेत्यन्ववादिशम् ।२३७ तत्सत्यमेव र मतोऽन्यां प्रत्यतौ न पुमानिति । तदाकर्ण्यं विरज्यातौ स्पतिः संयमं श्रिता ।।२३६॥ पुनस्तत्रागतार वृद्धाः विश्वयं केन हेतुना । तवेति सा मया पृष्टा प्रप्रणम्य प्रियोक्तिभः ।।२३६॥ श्रेष्ठ्येव ते तपोहेतुरिति प्रत्यववीदतौ । निगूढं तद्वचः श्रेष्ठी श्रुत्वाऽऽगत्य पुरः स्थितः ।।२४०॥ मामजैवीत् स्थानक्वः केति नेत्रवादेति परिपृष्टवान् । सोऽपि मत्कारणेनेव गृहीत्वेहागमस्तपः ।।२४१॥ इति तद्वचनाच्छं क्वी नृपद्वाभ्यत्यत्य तं मृनिम् । विन्दत्वाधर्ममापृच्छप काललक्ष्या महीपतिः ।।२४२॥

शान्ति नहीं हुई है, यह सुनकर उसके पति रतिषेणको बहुत दुःख हुआ । वह अधिक शक्तिवाली औषधि लानेके लिये वनमें चला गया, इधर उसके चले जानेपर गांधारीने कुलटापन धारण कर कामकी चेष्टाएं दिखाईं, यह देखकर उपायको जाननेवाले और अपने व्रतमें दृढ रहनेवाले सेठ कुबेरकान्तने कहा कि अरे, मैं तो नपुंसक हूं-क्या तुभे मालूम नहीं ? ऐसा कहकर सेठने उसे अपनेसे विरक्तिचत्त कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिका फल यही है।।२२९-२३२॥ इतनेमें ही उसका पति वापिस आ गया, तब गांधारीने कह दिया कि मैं पहले दी हुई औषिधके प्रयोगसे ही स्वस्थ हो गई हूँ ऐसा कहकर वह पतिके साथ नगरमें चली गई ।।२३३।। कुबेरदियत, कुबेरिमत्र, कुबेरदत्त, कुबेरदेव और कुबेरिप्रय ये पांच मेरे पुत्र थे। ये पांचों ही समस्त शास्त्रोंको जाननेवाले, कला कौशलमें निपुण तथा नव यौवनसे सुशोभित थे। किसी एक दिन जब कि कुबेरश्री कन्या मेरे गर्भमें थी तब मैं अपने पूर्वोक्त पुत्रोंके साथ पालकीमें बैठ-कर वनमें विहार करनेके लिये गई थी उसी समय गांधारीने मुक्ते देखकर और अलग ले जाकर मुक्तसे पूछा कि 'आपके सेठ पुरुष नहीं हैं' क्या यह बात सच है अथवा भूठ ?तब मैंने उत्तर दिया कि बिलकुल सच है क्योंकि वे मेरे सिवाय अन्य स्त्रियोंके प्रति पुरुष नहीं हैं यह सुनकर उसने विरक्त हो अपने पतिके साथ साथ संयम घारण कर लिया ॥२३४–२३८॥ किसी एक दिन वह गांधारी आर्यिका यहां फिर आई तब मैंने दर्शन और प्रणाम कर प्रिय वचनों द्वारा पूछा कि 'आपने यह दीक्षा किस कारणसे ली है ?' उसने उत्तर दिया था कि 'मेरे तपश्चरण-का कारण तेरा सेठ ही है, सेठ भी गुप्तरूपसे यह बात सुनकर सामने आकर खड़े हो गये और पूछने लगे कि जिसने मुभेजीत लिया है ऐसा मेरा मित्र आज कहाँ है ? तब गान्धारी आर्यिकाने कहा कि 'बे भी मेरे ही कारण तप धारण कर यहाँ पंधारे हैं, ॥२३९-२४१॥ यह सुनकर सेठ और राजा दोनों ही उन मुनिराजके समीप गये और दोनोंने

१ — मागते ल०। तौ द्वौ खेदमानतौ अ०, स०। २ विजयार्द्धवनम्। ३ विषापहरणसामर्थं-वन्महौषधम्। ४ गान्धारी ल०। ५ कुलटात्वम्। ६ दर्शयन्ती ल०। ७ वर्षधरः ल०। षण्डः। ५ पितसहिता। ६ कुबेरदेवः। १० कुबेरिश्रयः सम्बन्धि गर्भम्। ११ एकान्ते। १२ पुमान् न भवतीति। १३ असत्यं वा। १४ मत्। १५ गान्धारी। १६ पुण्डरीकिण्याम्। १७ जितवती। १८ मम मित्रं रितषेणः। १६ कुत्र तिष्ठतीति। २० गतस्तपः ल०, अ०, प०, स०। २१ लोकपालः।

गुणपालाय तद्राज्यं बत्वा संयममादधे । निकटे रतिषेणस्य विद्याधरमुनीशितुः ।।२४३॥
पञ्चमं स्वपदे सूनुं नियोज्यान्यः सहात्मजः । ययौ श्रेष्ठी च तत्रेव दीक्षां मोक्षाभिलाषुकः ॥२४४॥
तथोक्त्वा कान्तवृत्तान्तं सा समुत्यससंविदा । विरज्य गृहसंवासात् कृवेराविश्ययं सतीम् ॥२४४॥
'गुणपालाय दत्वा स्वां सुतां गुणवर्तीः श्रिता । प्रभावत्युपदेशेन प्रियवत्ताप्र्यदीक्षतं ॥२४६॥
मुनि हिरण्यवर्माणं कदाचित् प्रेतभूतले । दिनानि सप्त सङ्गीयं प्रतिमायोगधारिणम् ॥२४७॥
विन्दित्वा नागराः सवें तत्यूवंभवसंकथा । कृवाणा पुरमागच्छन् विद्युच्चोरोऽप्युदीरितात् ।॥२४६॥
चेटक्याः प्रियवत्तायास्तन्मुनेः प्राक्तनं भवम् । विवित्वा तद्गतकोधात्तदोत्पन्नविभक्षणकः ॥।२४६॥
मुनि पृथक्प्रदेशस्यां प्रतिमायोगमास्थिताम् । प्रभावतीं च संयोज्य चितिकायां द्रुराशयः ॥२४०॥
एकस्यामेव निक्षिप्याधाक्षी द्रुष्टाज्ञध्वसया । सोद्वा तदुपसर्गं तौ विशुद्धपरिणामतः ॥२४१॥
स्वगं समुद्यद्येतां समया कि न जायते । रम्युवर्णवर्मा तज्ज्ञात्वा विद्युच्चोरस्य निप्रहम् ॥२४२॥
करिष्यामीति कोपेन पापिनः सङ्गरं व्यथात् । विवित्वाऽविधवोधेन तत्तौ स्वर्णवासनौ ॥२४३॥
प्राप्य संयमक्ष्पेण सुतां धर्मकथादिभिः । तत्त्वं श्रद्धाप्य तं कोपाद् प्रपास्य कृपयाऽऽहितौ ।।२४४॥

ही वन्दना कर धर्मका स्वरूप पूछा। काललब्धिका निमित्त पाकर राजा लोकपालने अपने पुत्र गुणपालके लिये राज्य दिया और उन्हीं विद्याधर मुनि रतिषेणके निकट संयम धारण कर लिया ।।२४२-२४३।। मोक्षके अभिलाषी सेठने भी अपने पांचवें पुत्र-कुबेरप्रियको अपने पदपर नियुक्त कर अन्य सब पुत्रोंके साथ साथ वहीं दीक्षा धारण की ।।२४४।। इस प्रकार प्रियदत्ता अपने पतिका वृत्तान्त कहकर उत्पन्न हुए आत्मज्ञानके द्वारा गृहवाससे विरक्त हो गई थी, उस सतीने अपनी कुबेरश्री पुत्री राजा गुणपालको दी और स्वयं गुणवती आर्यिकाके समीप जाकर प्रभावतीके उपदेशसे दीक्षा घारण कर ली ॥२४५-२४६॥ किसी समय मुनिराज हिरण्यवर्माने सात दिनका नियम लेकर श्मशानभूमिमें प्रतिमा योग धारण किया, नगरके सब लोग उनकी वन्दना करनेके लिये गये थे। वन्दना कर उनके पूर्वभवकी कथाएं कहते हुए जब सब लोग नगरको वापिस लौट आये तब एक विद्युच्चोरने भी प्रियदत्ताकी चेटीसे उन मुनिराजका वृत्तान्त सुना, सुनकर उसे उनके प्रति कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध के कारण उसे विभंगाविध भी प्रकट हो गया, उस विभंगाविधसे उसने मुनिराजके पूर्वभवके सब समाचार जान लिये। यद्यपि मुनिराज प्रतिमायोग धारण कर अलग ही विराजमान थे और प्रभावती भी अलग विद्यमान थी तो भी उस दुष्टने पापसंचय करनेकी इच्छासे उन दोनोंको मिलाकर और एक ही चितापर रखकर जला दिया वे दोनों विशुद्ध परिणामोंसे उपसर्ग सहनकर स्वर्गमें उत्पन्न हुए सो ठीक ही है क्योंकि क्षमासे क्या क्या नहीं होता ? जब सुवर्ण-वर्माको इस बातका पता चला तब उसने प्रतिज्ञा की कि मैं विद्युच्चोरका निग्रह अवश्य ही करूँगा-उसे अवश्य ही मारूँगा। यह प्रतिज्ञा स्वर्गमें रहनेवाले हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके जीव देव-देवियोंने अविधज्ञानसे जान ली, वे शीघ्र ही संयमीका रूप बनाकर पुत्रके पास पहुँचे, दया

१ —माददी अ०, ल०, प०, स०, ६०। २ मुनीशिनः ल०। ३ चरमपुत्रं कुबेरप्रियम्। ४ कुबेरदियतादिभिः। ५ कुबेरकान्तः। ६ प्रियस्य वृत्तकम्। ७ प्रियदत्ता। ५ समुत्पन्नज्ञानेन। ६ सती ल०। १० लोकपालस्य सुताय। ११ गुणवत्यायिकाम्। १२ दीक्षामग्रहीत्। १३ चैत्यभूतले ल०। चितायोग्यमहीतले। परेतभूमावित्यर्यः। १४ प्रतिज्ञां कृत्वा। १५ नगरजनाः। १६ वचनात्। उदीरिताम् ल०, अ०, प०, स०, ६०। १७ विभङ्गतः ल०, अ०, स०, ६०। १८ नित्यमण्डितचैत्यालयस्य पुरः प्रतिमायोगस्थितामित्यर्थः। प्रदेशस्थे ल०। १६ —मास्थितम् ल०। २० शवशय्यायाम्। २१ दहित स्म। २२ पापं गृहीतुमिच्छया। २३ कनकप्रभदेवकनकप्रभदेव्यौ समुत्पन्नौ २४ हिरण्यवर्मणः सुतः। २५ प्रतिज्ञामकरोत्। २६ हिरण्यवर्मप्रभावतीचरदेवदेव्यौ। २७ विश्वासं नीत्वा। २८ दयया स्वीकृतौ।

ैविम्यरूपं समावाय निगद्य निजवृत्तकम् । प्रवायाभरणं तस्मै पराव्ध्यं स्वपवं गतौ ॥२४४॥
कशिविव् वत्सिविषयं सुसीमानगरं मुनेः । शिवधोषस्य कैवल्यम् 'उदपाद्यस्तघातिनः ॥२४६॥
शकिविवे शवी मेनका च नत्वा जिनेश्वरम् । समाश्रित्य सुराधीशं स्थिते प्रश्नात् सुरेशितुः ॥२४७॥
प्रश्नैव सप्तमेऽन्हि प्राक् समान्त्रश्रावकवते । नाम्ना 'पुष्यवती सान्त्या प्रथमा पुष्पपालिता ॥२४६॥
'कृसुमावचयासकते वने सर्पािनहेतुना । मृते वेव्यावजायेतामित्याहासौ स्म तीर्थकृत् ॥२४६॥
प्रभावतीचरी वेत्री श्रुत्वा वेवश्च तत्पितः । स्वपूर्वभवसम्बन्धं तत्रागातां सभावनेः ।॥२६०॥
निजान्यजन्मसौष्यानुभूतवेशामिजेच्छ्या । ग्रालोकयन्तौ तत्सर्पसरोवणसमीपगौ ॥२६१॥
सह सार्थेन रे भीभाष्यं सार्धुं वृश्व्वा समागतम् । विनयेनाभिवन्द्यं धर्मं तौ समपुच्छताम् ॥२६२॥
मुनिस्तद्वचनं श्रुत्वा नाहं धर्नोपवेशनः । सर्वागमार्थवित्कार्येश्तमर्थो नवसंयतः ॥२६३॥
प्रदूपिष्यते किञ्चित् रे स् युष्मवनुरोधतः । मया तथापि श्रोतव्यं यथाशक्त्यवधानवत् ।।२६४॥
इति सम्यक्त्वसत्पात्रदानावि श्रावकाश्रयम् । भया तथापि श्रोतव्यं प्रथावक्त्यवधानवत् ।।२६४॥
तक्वेतुफलपर्यन्तं भुक्तनुक्तिनिबन्धनम् । जीवाविद्यस्यत्त्वं च यथावत् प्रत्यपादयत् ॥२६६॥

धारण करनेवाले उन देवदेवियोंने धर्मकथाओं आदिके द्वारा तत्त्वश्रद्धान कराकर उसका क्रोध दूर किया और अन्तमें अपना दिव्यरूप प्रकटकर अपना सब हाल कहा तथा उसे बहुमूल्य आभूषण देकर दोनों ही अपने स्थानपर चले गये।।२४७-२५५।। किसी एक दिन वत्स देशमें सुसीमानगरीके समीप घातिया कर्म नष्ट करनेवाले शिवघोष मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।।२५६।। उस उत्सवमें शची और मेनका नामकी देवांगनाएं भी इन्द्रके साथ आईं और श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कारकर इन्द्रके पास ही बैठ गईं। इन्द्रने भगवान्से पूछा कि ये दोनों किस कारणसे देवियां हुईं हैं ? तब तीर्थं कर देव कहने लगे कि दोनों ही पूर्वभवमें मालिनकी लड़िकयां थीं, पहलीका नाम पुष्पवालिता था और दूसरीका पुष्पवती । इन दोनोंने आजसे सातवें दिन पहले श्रावकव्रत लिये थे। एक दिन ये वनमें फूल तोड़नेमें लगी हुई थीं कि सर्परूपी अग्निके कारण मर गईं और मरकर देवियां हुई हैं।।२५७-२५९।। हिरण्यवर्मा और प्रभावती-के जीव जो देवदेवी हुए थे उन्होंने भी उस समय समवसरणमें अपने पूर्वभवके सम्बन्ध सुने और फिर दोनों ही सभाभूमिसे निकलकर इच्छानुसार पूर्वभव सम्बन्धी सुखानुभवनके स्थानोंको देखते हुए सर्पसरोवरके समीपवाले वनमें पहुँचे ॥२६०–२६१॥ उस वनमें अपने संघके साथ साथ एक भीम नामके मुनि भी आये हुए थे, दोनोंने उन्हें देखकर विनयपूर्वक नमस्कार किया और धर्मका स्वरूप पूछा।।२६२।। उनके वचन सुनकर मुनि कहने लगे कि अभी नवदीक्षित हूँ, धर्मका उपदेश देना तो समस्त शास्त्रोंका अर्थ जाननेवाले मुनियोंका कार्य है इसलिये यद्यपि में धर्मोपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूं तथापि तुम्हारे अनुरोधसे शक्तिके अनुसार कुछ कहता हूँ तुम लोगोंको सावधान होकर सुनना चाहिये।।२६३-२६४।। यह कहकर उन्होंने सम्यग्दर्शन तथा सत्पात्रदान आदि श्रावक सम्बन्धी और यम आदि मुनि सम्बन्धी धर्मका निरूपण किया। चारों गतियां, उनके कारण और फल, स्वर्ग मोक्षके निदान एवं जीवादि द्रव्य और तत्त्व इन

१ दिव्यं रूपं ल०, प०, इ०। २ समुत्पन्नम्। ३ इन्द्रस्य वल्लभे। ४ इमे पूर्वजन्मिन के इति इन्द्रस्य प्रश्नवशात् तीर्थंकृदाह। ५ आ सप्तदिनात् पूर्वमित्यर्थः। ६ पूर्वजन्मिन। ७ सम्यक्स्वीकृत। ५ सान्त्या ल०। ६ पुष्पकरण्डकनाम्नि वने पुष्पवाटीकुसुमावचयार्थमासक्ते इत्यर्थः। १० अहिविषाग्नि-कारणेन। ११ समवसरणात्। १२ वणिक्छिबिरेण। १३ धर्मः। १४ कियाविशेषणम्। १५ संयम। १६ मुक्तिकारणम्।

तच्श्रुत्वा पुनरप्याभ्यां भवता केन हेतुना । प्रव्रज्येत्यनुयुक्तो इसी वक्तुं प्रकान्तवान् मुनिः ॥२६७॥ विवेहे पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । तत्राहं भीमनामाऽऽसं स्वपापाव् बुगंते कुले ॥२६८॥ अन्येद्युवंतिमासाद्य किञ्चित्कालाविलिक्वितः । श्रुत्वा धर्मं ततो लेभे गृहिमूलगुणाष्टकम् ॥२६६॥ तज्ज्ञात्वा प्रत्यिता पुत्र किमैभिर्बुष्करेवृंथा । वारिद्युक्तवंमालिप्तवेहानां निष्फलेरिह् ॥२७०॥ व्रतान्येतानि वास्यामस्तरमं स्वर्लोककाङ्गक्षिणे । ऐहिकं फलिमच्छामो भवद्येनेह जीविका ॥२७१॥ व्रतान्येतानि वास्यामस्तरमं स्वर्लोककाङ्गक्षिणे । ऐहिकं फलिमच्छामो भवद्येनेह जीविका ॥२७१॥ व्रत्येतानिहावीभ्यां वेवतागृहकुक्कुटम् । भास्वित्करणसंशोष्यमाणधान्योपयोगिनम् ॥२७२॥ पुत्तो हतवतो वण्डं जिनवेवापितं धनम् । लोभावपङ्ग वानस्य धनवेवस्य बुमंतेः ॥२७४॥ रसनोत्पाटनं हारम् श्रनच्यंमणिनिमितम् । श्रोष्ठिनः प्राप्य चौर्येण गणिकाये समर्पणात् ॥२७४॥ रतिपिङ्गलसंजस्य शूले तलवरार्यणम् । निश्चि मातुः कनीयस्याः कामिर्न्तुप्तसंविवः । ॥२७६॥ पुत्र्या गेहं गतस्याङगच्छेवनं पुररक्षिणः । किश्च मातुः कनीयस्याः कामिर्न्तुप्तसंविवः । ॥२७६॥ लोलस्यान्वर्यसंज्ञस्य हेते वलापं । वश्चित्रमामित्र च्ये साति ॥२७७॥ लोलस्यान्वर्यसंज्ञस्य विवापं विवापं वेशनिगमे । च्ये सागरवत्तेन प्रभूते निजिते धने ॥२७८॥

सबका भी यथार्थ प्रतिपादन किया ।।२६५-२६६।। यह सुनकर उन देव-देवियोंने फिर पूछा कि आपने किस कारणसे दीक्षा धारण की हैं इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे।।२६७।।

विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशमें एक पुण्डरीकिणी नगरी है वहांपर मैं अपने पापोंके कारण एक अत्यन्त दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम भीम है।।२६८।। किसी अन्य दिन थोड़ी सी काललब्धि आदिके निमित्तसे में एक मुनिराजके पास पहुंचा और उनसे धर्मश्रवण कर मैंने गृहस्थोंके आठ मूल गुण धारण किये ॥२६९॥ जब हमारे पिताको इस बातका पता चला तब वे कहने लगे कि 'दिरिद्रतारूपी कीचड़से जिनका समस्त शरीर लिप्त हो रहा है ऐसे हम लोगोंको इन व्यर्थके कठिन व्रतोंसे क्या प्रयोजन है। इनका फल इस लोकमें तो मिलता नहीं है, इसलिये आओ, ये व्रत स्वर्गलोककी इच्छा करनेवाले उसी मुनिके लिये दे आवें। हम तो इस लोकसम्बन्धी फल चाहते हैं जिससे कि जीविका चल सके ॥२७०-२७१॥ व्रत देने-वाले गुरुका स्थान मुभे दिखा" ऐसा मेरे पिताने मुभसे कहा तब मैं उन्हें साथ लेकर चला। रास्तेमें मैंने देखा कि वज्रकेतु नामके एक पुरुषको दण्ड दिया जा रहा है। पितासे मैंने उसका कारण पूछा, तब कहने लगे कि यह सूर्यकी किरणोंमें अपना अनाज सुखा रहा था और किसी मन्दिरका मुर्गा उसे खा रहा था। इसने उसे इतना मारा कि बेचारा मर गया। इसलिये ही लोग इसे दण्ड दे रहे हैं। आगे चलकर देखा कि जिनदेवके द्वारा रखी हुई धरोहरको लोभसे छुपाने वाले 'दुर्बुद्धि धनदेवकी जीभ उखाड़ी जा रही है। चलकर देखा कि एक सेठके घरसे बहुमूल्य मणियोंका हार चुराकर वेश्याको . देनेके अपराधमें रतिपिङ्गलको कोतवाल शूलीपर चढ़ा रहा है, किसी जगह देखा कि कामवासनासे जिसका सब ज्ञान नष्ट हो गया है ऐसा एक कोतवाल रातमें अपनी माताकी छोटी बहिनकी पुत्रीके घर गया था इसलिये राज्यकर्मचारी उसका अंग काट रहे हैं। दूसरी जगह देखा कि सार्थक नाम धारण करनेवाले एक लोल नामके किसानने खेतके लोभ-से अपने बड़े लड़केको डण्डोंसे मार मारकर मार डाला है, इसलिये उसे देशनिकालेकी सजा

१ देवदेवीभ्याम् । २ पृष्टः । ३ प्रारभते स्म । ४ अभूवम् । ५ दिरद्रे कुले । ६ अस्मा-कम् । ७ पितरम् । ५ अदन्तम् । भक्षयन्तमित्यर्थः । ६ जिनदेवाख्येन दत्तम् । १० वञ्चयतः । ११ निरस्तज्ञानस्य । १२ तलवरस्य । १३ लोलेन हते । १४ लोल इति नाम्नः । १५ परिदेवनम् ।

वातुं समुद्रवत्तस्य निश्चक्तेरातपे कुषा। परिविद्धतवुर्गन्धधूमान्तर्वितिनिश्चरम् ॥२७६॥
निरोधमभयोद्धौषणायामानन्ववेशनात् । म्राज्ञकस्य नृपोरभ्रघातिनः करलण्डनम् ॥२८०॥
म्रानन्वराजपुत्रस्य विव्भक्त्याऽवस्कराशनम् । मद्यविक्रयणे वालं कञ्चिवाभरणेच्छ्या ॥२८१॥
हत्वा भूमौ विनिक्षिप्तवत्यास्तत्संविधानकम् । प्रकाशितवती स्वात्मजे शुण्डायाश्चर् निम्नहम् ॥२८२॥
पापान्येतानि कर्माणि पश्यन् हिंसाविदोषतः । म्रत्नामुत्र च पापस्य परिपाकं वुरुत्तरम् ॥२८२॥
मवधार्यानिभिन्नेतवतत्त्यागो भवाद् भयात् । अत्रामुत्र च पापस्य परिपाकं वुरुत्तरम् ॥२८३॥
मवधार्यानिभिन्नेतवतत्त्यागो भवाद् भयात् । अत्रामुत्र च पापस्य परिपाकं वुरुत्तरम् ॥२८४॥
मवद्यविद्यत्वमुत्राऽपि ततिश्चत्रवधोचिताः । म्रान्मकमिप वौगंत्यं प्रान्तनात् पापकर्मणः ॥२८४॥
मवद्यत्वस्मात् समुक्वेयं पुष्पं सक्वंष्टितः पुरु । इति तं मोचियत्वाऽप्रहीषं वीक्षां मुमुक्तया । ॥२८६॥
सद्यो गुरुत्रसावेन सर्वशास्त्राब्धिपारगः । विश्वद्धमितरन्येद्धः समीपे सर्ववेदिनः ।।२८७॥
मव्यव्दर्श्वजन्मानि समश्रौषं यथाश्रुतम् । कथिष्ट्याम्यहं तानि कर्त् वां भित्रं महत् ॥२८८॥
द्वेष्व पुष्कलावत्यां विषये पुण्डरोक्षणीम् । परिपालयिति प्रीत्या वसुपालमहीभुजि ॥२८६॥
विद्यद्वेगास्त्रयं चौरम् म्रवष्टस्य भक्तरस्यतम् । अनं स्वीकृत्य शेषं च भवता दीयतामिति ॥२६०॥

दी जा रही है और वह विलाप कर रहा है। आगे जानेपर देखा कि सागरदत्तने जुआमें समुद्रदत्तका बहुत सा धन जीत लिया था परन्तु समुद्रदत्त देनेमें असमर्थ था इसलिये उसने कोधसे उसे बहुत देर तक दुर्गन्धित धुआंके बीच धूपमें बैठाल रखा है, किसी जगह देखा कि आनन्द महाराजके अभय घोषणा कराये जानेपर भी उनके पुत्र अंगकने राजाका मेढ़ा मारकर खा लिया है इसलिये उसके हाथ काटकर उसे विष्ठा खिलाया जा रहा है और अन्य स्थानपर देखा कि मद्य पीनेवाली स्त्रीने मद्य खरीदनेके लिये आभूषण लेनेकी इच्छासे किसी बालकको मारकर जमीनमें गाड़ दिया था, वह यह समाचार अफ्ने पुत्रसे कह रही थी कि कि सी राज कर्मचारीने उसे सुन लिया इसलिये उसे दण्ड दिया जा रहा है । हिंसा आदि दोषोंसे उत्पन्न हुए इन पापकार्योंको देखकर मैंने निश्चय किया कि पापका फल इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह बुरा होता है। मैंने संसारके भयसे व्रत छोड़ना उचित नहीं समभा। मैं सोचने लगा कि हिसा, भूठ, चोरी, परस्त्रीसेवन आदिसे दूषित हुए पुरुषोंको इसी जन्ममें अनेक प्रकारके वध-बन्धनका दु:ख भोगना पड़ता हो सो बात नहीं किन्तु परलोकमें भी वही दुःख भोगने पड़ते हैं, हमारी यह दरिद्रता भी तो पहलेके पापकर्मींसे मिली है, इसलिये सदाचारी पुरुषोंको इस पुण्यका अधिकसे अधिक संचय करना चाहिये यह सोचकर मैंने अपने पिताको छोड़कर मोक्षकी इच्छासे दीक्षा धारण कर ली है ।।२७२-२८६।। गुरुके प्रसादसे में शीघ्र ही सब शास्त्ररूपी समुद्रका पारगामी हो गया और मेरी बुद्धि भी विशुद्ध हो गई। किसी अन्य दिन मैंने सर्वज्ञ देवके समीप दोषोंसे भरे हुए अपने पूर्वजन्म सुने थे सो उसीके अनुसार आप लोगोंका बड़ा भारी कौतुक करनेके लिये उन्हें कहता हूं ।२८७-२८८।

इसी पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीको राजा वसुपाल बड़े प्रेमसे पालन करते थे ॥२८९॥ किसी एक दिन कोतवालने विद्युद्वेग नामका चोर पकड़ा, उसके हाथमें जो धन था उसे लेकर कहा कि बाकीका धन और दो, धन न देनेपर रक्षकोंने उसे दण्ड दिया तब उसने

१ घोषणायां सत्याम् । २ आनन्दाख्यनृपस्य निर्देशनात् । ३ एलक (एडक) घातकस्य । ४ तद्भुक्त्वा इत्यपि पाठः । ५ गूथभक्षणम् । ६ मद्यव्यवहारिनिमित्तम् । ७ बालघातिन्याः सुते । ५ मद्यपायिन्याः । ६ अनिष्टो व्रतत्यागो यस्य अननुमतव्रतत्याग इत्यर्थः । १० हिंसाचौर्यानृतभाषात्रह्मबहुपरिग्रहः । रोषमोषमृषायोषाहिंसादिश्लेषादिः . .ल० । ११ दारिव्रधम् । १२ मोक्तुमिच्छया । १३ सर्वज्ञस्य । १४ श्रुणोमि सम । १५ ग्रवयोः । १६ रक्षति सति । १७ बलात्कारेण गृहीत्वा।

मारिक्षणो 'निगृक्कीपुर्वतं विमतयं धनम् । इत्यक्षवीत् सं सोऽप्याह गृहीतं न मयेति तत् । ॥२६१॥ विमतेरेव तव्गेहे वृष्ट्वोपायेन केनचित् । वण्डकारिणकः प्रोक्तं मृत्स्ना पात्रीत्रयोग्मितम् ॥२६२॥ शक्कतो भक्षणं मल्लेस्त्रिशन्मुष्ट्यभिताडनम् । सर्वस्यहरणं चैतत्त्रयं जीवितवाञ्ख्या ॥२६३॥ 'स सर्वमगृभूयायात् प्राणान्ते नारको गतिम् । विद्युक्ष्योरस्त्वया हृत्यतामित्यारक्षको नृपात् ॥२६४॥ लब्धावेशोऽप्यहं हिन्सं नैनं हिसादिवर्जनम् । प्रतिज्ञातं मया साधोरित्याज्ञां नाकरोवसौ ॥२६४॥ गृहीतोत्कोचं इत्येषं चोरारक्षकयोनं पः । श्रुष्ठक्षलाबन्धनं रुष्ट्वा कारयामास निर्घृणम् ॥२६६॥ त्वयाऽहं हेतुना केन हतो नेत्यनुष्वतवान् । श्रुष्ठक्षलाबन्धनं रुष्ट्वा कारयामास निर्घृणम् ॥२६६॥ एतत्युरममुष्येव राज्ञः पितरि रक्ष ति । गृणपाले महाश्रेष्ठो कृबेरिप्रयसंत्रया ॥२६६॥ प्रतेष्ठ राज्ञः पितरि रक्ष ति । गृणपाले महाश्रेष्ठो कृबेरिप्रयसंत्रया ॥२६६॥ प्रतेष्ठ नाटकाचार्यतन्त्रा नाट्यमालिका । श्रुष्ठायाकायां भावेन स्थायिनानृत्यदुद्रसम् ॥२६६॥ तदालोक्य महीपालो बहुविस्मयमागमत् । गणिकोत्यलमालाख्यत् किमत्राद्ययंमीद्यर ॥३००॥ श्रेष्ठिनोऽस्य श्रुप्तियोज्यदेशुः प्रतिमायोगधारिणः । सोपवासस्य पूज्यस्य गत्वा चालियतुं मनः ॥३०१॥ नाद्यकं तिवहादच मित्याख्यद् भूभुजापि सा । गृणप्रिये वृणीष्वेति प्रोक्ता शीलाभिभरक्षणम् ॥३०२॥ प्रभीष्टं मम वेहीति तद्दलं त्रतमप्रहीत् । ग्रन्यदा तद्गृहं सर्वरिक्षताख्यः समागमत् ॥३०३॥

कहा कि मैंने बाकीका धन विमितके लिये दे दिया है। जब विमितसे पूछा गया तब उसने कह दिया कि मैंने नहीं लिया है, इसके बाद कोतवालने वह धन किसी उपायसे विमितके घर ही देख लिया, उसे दण्ड देना निश्चित हुआ, दण्ड देनेवालोंने कहा कि या तो मिट्टीकी तीन थाली भरकर विष्ठा खाओ, या मल्लोंके तीस मुक्कोंकी चोट सहो या अपना सब धन दो । जीवित रहनेकी इच्छासे उसने पूर्वोक्त तीनों दण्ड सहे और अन्तमें मरकर नरक गतिको प्राप्त हुआ। राजाने एक चाण्डालको आज्ञा दी कि तू विद्युच्चोरको मार डाल, परन्तु आज्ञा पाकर भी उसने कहा कि मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने एक मुनिसे हिंसादि छोड़नेकी प्रतिज्ञा ले रखी है ऐसा कहकर उसने जब राजाकी आज्ञा नहीं मानी तब राजाने कहा कि इसने कुछ घूस खा ली है इसलिये उसने क्रोधित होकर चोर और चाण्डाल दोनोंको निर्दयतापूर्वक सांकलसे बंधवा दिया ॥२८९-२९६॥ चोरने संतुष्ट होकर चाण्डालसे पूछा कि तूने किस कारणसे मुभे नहीं मारा तब चाण्डाल इस प्रकार कहने लगा कि ॥२९७॥ पहले इस नगरकी रक्षा इसी राजाके पिता गुणपाल करते थे और उनके पास कुबेरप्रिय नामका एक बड़ा सेठ रहता था ॥२९८॥ इसी नगरीमें नाटचमालिका नामकी नाटकाचार्यकी एक पुत्री थी एक दिन उसने राजसभामें रित आदि स्थायी भावों द्वारा शृङ्गारादि रस प्रकट करते हुए नृत्य किया ।।२९९।। वह नृत्य देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ तब उत्पलमाला नामकी वेश्या बोली कि हे देव, इसमें क्या आश्चर्य है ? एक दिन अत्यन्त शान्त और पूज्य कुबेरप्रिय सेठने उपवासके दिन प्रतिमा योग धारण किया था, उस दिन में उनका मन विचलित करनेके लिये गई थी परन्तु उसमें समर्थ नहीं हो सकी। इस संसारमें यही बड़े आश्चर्यकी बात है। यह सुनकर राजाने कहा कि ''हे गुणप्रिये ! तुभे गुण बहुत प्यारे लगते हैं इसलिये जो इच्छा हो सो मांग।'' तब उसने कहा कि मुभे शीलव्रतकी रक्षा करना इष्ट है यही वर दीजिए राजाने वह वर उसे

१ तलवराः । २ निग्रहं कुर्युः । ३ विमितनामधेयाय । ४ चोरः । विमितिरिप । ५ धनम् । ६ कारणज्ञैः 'पुरोहितादिधर्मकारिमिरित्यर्थः । ७ गूथस्य । 'उच्चारावस्करौ शमलं शकृत् । पुरीषं उत्कोच गूथवर्चस्कमस्त्री विष्ठाविशौ स्त्रियाम् ।' इत्यभिधानात् । ६ विमितिः । ६ न वधं करोमि । १० 'लञ्च उत्कोच आमिषः, इत्यभिधानात् । ११ तलवरः । १२ निष्कृपं यथा भवति तथा । १३ प्रतुष्या अ०, स०, इ०, प० । १४ आस्थाने । १५ श्रेष्ठिनः शमितोऽन्येद्युः ल०, अ०, प०, इ०, स० । १६ न समर्थोऽभू-वमह्म् । १७ वाञ्छितं प्रार्थय । १६ उत्पलमालागृहम् ।

रात्रौ तलबरो दृष्ट्वा तं बाह्याऽचेति तेन' तत् । 'प्रतिपादनवेलायामेवायान्मित्रणः सुतः ॥३०४॥
नृपतेर्मेयुनो नाम्ना पृथुषीस्तं निरीक्य सा । मज्जूषायां विनिक्षिप्य गणिका सर्वरिक्षतम् ॥३०६॥
स्वया मदीयामरणं सत्यवत्यं सर्मीपतम् । त्वद्भिगिन्यं तदानेयमित्याह नृपमेयुनम् ॥३०६॥
सोऽपि प्राक् 'प्रतिपाद्येतद् व्रतप्रहणसंश्रुतेः । प्रातिकूल्यमगादीर्ष्यावान् द्वितीयदिने पुनः ॥३०७॥
साक्षिणं परिकल्प्येनं मञ्जूषास्यं महीपतेः । सिन्नषौ याचितो वित्तम् प्रसावृत्यलमालया ॥३०६॥
न गृहीतं मयेत्यस्मिन्मिष्यावादिनि भूभुजा । पृष्टा सत्यवती तस्य पुरस्तान्त्यक्षिपद्यनम् ॥३०६॥
मंथुनाय नृपः कृष्वा खलोऽयं हन्यतामिति । प्राज्ञापयत्यदातीन् स्वान् युक्तं तन्त्यायवर्तिनः ॥३१०॥
पठन्मुनीन्द्रसद्धर्मशास्त्रसंश्रवणाद् द्वृतम् । ग्रन्येद्युः प्राक्तनं जन्म विदित्वा शममागते ॥३११॥
यागहस्तिनि मोसस्य पिण्डदानमिन्छति । तद्वीक्योपायविच्छ्रेष्ठी विबुद्धघानेकपेद्धगितम् ॥३१२॥
सर्पिगृंडपयोमिश्रशाल्योदनसर्मापतम् । पिण्डं प्रायोजयत्सोऽपि द्विरदस्तमुपाहरत् ।।३१३॥
तदा तुष्ट्वा महीनाथो वृणीष्वेष्टं तवेति तम् । प्राह पश्चाद् प्रहीष्यामीत्यभ्युपेत्य स्थितः स तु ।।३१४॥
सचिवस्य स्तं दृष्ट्वा नीयमानं शुना नृपात् । वरमादाय तद्घातात् दुर्वृ त्तं तं व्यमोचयत् ॥३१४॥

दिया और उस दिनसे उसने शील व्रत ग्रहण कर लिया। किसी दूसरे दिन सर्वरक्षित नामका कोतवाल रातके समय उसके घर गया, उसे देखकर उत्पलमालाने उससे कहा कि आज मैं बाहिर की हूं-रजस्वला हूं। इधर इन दोनोंकी यह बात चल रही थी कि इतनेमें ही मंत्रीका पुत्र और पृथुधी नामका राजाका साला आया, उसे देखकर उत्पलमालाने सर्वरक्षितको एक संदूकमें छिपा दिया और राजाके सालेसे कहा कि आपने जो मेरे आभूषण अपनी बहिन सत्यवती के लिये दिये थे वे लाइये। उसने पहले तो कह दिया कि हां अभी लाता हूं परन्तु बादमें जब उसने सुना कि उसने शील व्रत ले लिया है तब वह ईंर्ष्या करता हुआ प्रतिकूल हो गया । दूसरे दिन वह वेश्या सन्दूकमें बैठे हुए कोतवालको गवाह बनाकर राजाके पास गई और वहां जाकर पृथुधीसे अपना धन मांगने लगी।।३००-३०८।। पृथुधीने राजाके सामने भी भूठ कह दिया कि मैंने इसका धन नहीं लिया है। जब राजाने सत्यवतीसे पूछा तो उसने सब धन लाकर राजाके सामने रख दिया ।।३०९।। यह देखकर राजा अपने सालेपर बहुत क्रोधित हुआ, उसने अपने नौकरोंको आज्ञा दी कि यह दुष्ट शीघ्र ही मार डाला जाय। सो ठीक ही है क्योंकि न्याय-मार्गमें चलनेवालेको यह उचित ही है।।३१०।। किसी एक दिन पाठ करते हुए मुनिराजसे धर्मशास्त्र सुनकर राजाके मुख्य हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया, वह अत्यन्त शान्त हो गया और उसने मांसका पिण्ड लेना भी छोड़ दिया, यह देख उपायोंके जानने-वाले सेठने हाथीकी सब चेष्टाएं समभकर घी, गुड़ और दूध मिला हुआ शालि चावलोंका भात उसे खानेके लिये दिया और हाथीने भी वह शुद्ध भोजन खा लिया ॥३११-३१३॥ उस समय संतुष्ट होकर राजाने कहा कि जो तुम्हें इष्ट हो सो मांगो। सेठने कहा-अच्छा यह वर अभी अपने पास रिखये, पीछे कभी ले लूंगा, ऐसा कहकर वह सेठ सुखसे रहने लगा ॥३१४॥ इसी समय मंत्रीका पुत्र मारनेके लिये ले जाया जा रहा था उसे देखकर सेठको बहुत शोक हुआ और उसने राजासे अपना पहिलेका रक्खा हुआ वर मांगकर उस दुराचारी मंत्रीके पुत्रको

१ तलवरेण सह। २ अद्य याहीत्येतत्प्रतिपादन। ३ आनयामीत्यनुमत्य। ४ प्रसङ्गापातकथान्तरिमह ज्ञातव्यम्। ५ नीतम्। ६ भुडक्ते स्म। ७ तम् ल०, अ०, प०, स०, इ०। ८ मन्त्रिणः पुत्रम्। पुथुमतिम्।

श्रोकिनेव निकारोऽयं! 'ममाकारीत्यमंस्त सः । 'पापिनामुपकारोऽपि सुभुजङ्गापयापते ॥३१६॥ अन्येवुर्मेयुनो राज्ञः स्वेण्छ्या विहरन् वने । क्षेत्ररान्मृद्रिकामापत् "कामरूपविधायिनीम् ॥३१७॥ कराङ्गालौ विनिक्षिप्य तां वसोः स्वकनीयसः । सङ्गकल्य श्रेकिनो रूपं सत्यवत्या निकेतनम् ॥३१८॥ प्रवेद्य (प्रविद्य) पापधी राजसमीपं स्वयमास्थितः । वसुं गृहीतश्रेकी स्वरूपं वीक्य महीपितः ॥३१९॥ श्रेकी किमर्थमायातोऽकाल' इत्यववत्तवा । अनात्मकोऽयमायातः पापी सत्यवतीं प्रति ॥३२०॥ मदनानलसंतप्त इति नैयुनिकोऽत्रवीत् । तद्वाक्यावपरीक्ष्यैव तमेवाह प्रहन्यताम् ॥३२१॥ श्रेकी तवेति श्रेकी च तस्मिन्नेव विने निशि । स्वगृहे प्रतिमायोगधारको भावयन् स्थितः ॥३२२॥ युविस्तमवष्टभ्य' गृहीत्वा घोषयन् जने । अपराधमसन्तं स्व नीत्वा प्रेतमहीतलम् ॥३२३॥ आरक्षककरे हन्तुम् अर्थयामास पापभाक् । सोऽपि राजनिवेद्योऽयमित्य'हन्नसिना वृद्धम् ॥३२४॥ तत्य वक्षःस्यले तत्र प्रहारो मणिहारताम् । प्राप शीलवतो भक्तस्याहंत्परमवेवते ॥३२४॥ वण्डनावपरीक्ष्यास्य' महोत्पातः पुरेऽजनि । क्षयः स येन सर्वेषां कि नावुष्टवधाव् भवेत् ॥३२६॥ नरेशो नागराइचैतव् आलोक्य भयविह्वलाः । तमेव शर्णं गन्तुं इम्ञानाभिमुखं ययुः ॥३२६॥ तवोपसर्गनिर्णाशे विस्मयन्नाकवासिनः । शीलप्रभावं व्यावर्ष्यं विण्ववयंमपूज्यन् ॥३२६॥

छुड़वा दिया ॥३१५॥ परन्तु मंत्रीके पुत्रने समक्ता कि मेरा यह तिरस्कार सेठने ही कराया है, सो ठीक ही है क्योंकि पापी पुरुषोंका उपकार करना भी सांपको दूध पिलानेके समान है ॥३१६॥ किसी अन्य दिन वह राजाका साला अपनी इच्छासे वनमें घूम रहा था, उसे वहां एक विद्याधरसे इच्छानुसार रूप बना देनेवाली अंगूठी मिली ॥३१७॥ उसने वह अंगूठी अपने छोटे भाई वसुके हाथकी अंगुलीमें पहना दी एवं उसका सेठका रूप बनाकर उसे सत्यवतीके घर भेज दिया। और पाप बुद्धिको धारण करनेवाला पृथुधी स्वयं राजाके पास जाकर बैठ गया । सेठका रूप धारण करनेवाले वसुको देखकर राजाने कहा कि 'यह सेठ असमयमें यहां क्यों आया है ?' उसी समय पृथुधीने कहा कि 'अपने आपको नहीं जाननेवाला यह पापी काम-रूपी अग्निसे संतप्त होकर सत्यवतीके पास आया हैं इस प्रकार उसके कहनेसे राजाने परीक्षा किये बिना ही उसी पृथुधीको आज्ञा दी कि तुम सेठको मार दो । सेठ उस दिन अपने घरपर ही प्रतिमायोग धारण कर वस्तुस्वरूपका चिन्तवन कर रहा था।।३१८-३२२।। पृथुधीने उसे वहीं कसकर बांध लिया और जो अपराध उसने किया नहीं था लोगोंमें उसकी घोषणा करता हुआ उसे श्मशानकी ओर ले गया ॥३२३॥ वहां जाकर उस पापीने उसे मारनेके लिये चाण्डालके हाथमें सौंप दिया। चाण्डालने भी यह राजाकी आज्ञा है ऐसा समभकर उसपर तलवारका मजबूत प्रहार किया ।।३२४।। परन्तु क्या ही आश्चर्य था कि श्री अरहन्त परमदेवके भक्त और शीलवत पालन करनेवाले उस सेठके वक्षःस्थलपर वह तलवारका प्रहार मणियोंका हार बन गया ।।३२५।। बिना परीक्षा किये उस सेठको दण्ड देनेसे नगर-में ऐसा बड़ा भौरी उपद्रव हुआ कि जिससे सबका क्षय हो सकता था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुषोंके वधसे क्या नहीं होता है ? ॥३२६॥ राजा और नगरके सब लोग यह उपद्रव देखकर भयसे घबड़ाये और उसी सेठकी शरणमें जानेके लिये श्मशानकी ओर दौड़े ॥३२७॥ जब सब उसकी शरणमें पहुंचे तब कहीं वह उपद्रव दूर हुआ, स्वर्गमें रहनेवाले देवोंने बड़े आश्चर्य

१ तिरस्कारः वञ्चना च । २ कियते स्म । ३ —मुपकारोऽयं अ०, स० । ४ —माप काम-इ०, अ०, स० । ५ वसुनामघेयस्य । ६ निजानुजस्य । ७ कुबेरिप्रयस्य । ५ समीपमागत्य स्थितः । ६ अवेलायाम् । १० बलात्कारेण वद्ध्वा । ११ अविद्यमानम् असत्यं वा । १२ हिनस्ति स्म । १३ श्रेष्ठिनः ।

प्राप्तीक्षतकार्याणाम् प्रस्माकं क्षन्तुमहंसि । इति तेषु भयप्र'स्तमानतेषु नृपादिषु॥३२६॥
प्रस्मर्वाजतदुष्कर्मपरिपाकादभूदिदम् । विषादस्तत्र कर्तंच्यो न भवव्भिरिति घृवम् ॥३३०॥
वैमनस्यं निरस्येषां श्रेष्ठी प्रष्ठः क्षमावताम् । सर्वेः पुरस्कृतः पूष्यो विभूत्या प्राविशत् पुरम् ॥३३२॥
एवं प्रयाति कालेऽस्य वारिषेणां सुतां नृपः । वसुपालाय पुत्राय स्वस्यादत्त विभूतिमत् ॥३३२॥
प्रस्परानुकृलास्ते सम्यप्दृष्टिष् साधृषु । निष्यादृश्विति प्राह श्रेष्ठी 'षर्मादितस्वित् ॥३३३॥
परस्परानुकृलास्ते सम्यपदृष्टिष साधृषु । निष्यादृश्विति प्राह श्रेष्ठी 'षर्मादितस्वित् ॥३३४॥
इति तद्वचनाद् राजा तुष्टोऽभीष्टं त्वयोच्यताम् । दास्यामीत्याह सोऽप्याख्यज्जातिमृत्युक्षयाविति ।॥३३४॥
न मया तद्वयं साध्यमिति प्रत्याह भूपतिः । मां मुञ्च साध्यामीति तमवोचद्वणिग्वरः ॥३३६॥
तदाकण्यं गृहत्यागम् ग्रहं च सह ''तेऽथुना । करोमि किन्तु मे पुत्रा बालका इति चिन्तयन् ॥३३६॥
''तद्योभिन्नाण्डकोद्भूतान् मक्षिकादानतत्परान् । क्षुषापोडाहतान् वीक्ष्य सहसा गृहकोकिलान् ॥३३६॥
सर्वेऽपि जीवनोपायं जन्तवो जानतेतराम् । स्वेषां विनोपदेशेन ''तिंत्क मे बलचिन्तया ॥३३६॥
इत्यसौ वसुपालाय दत्वा राज्यं यथाविषि । विषाय यौवराज्यं च श्रीपालस्य सपट्टकम् ॥३४०॥

से शीलवतके प्रभावका वर्णन कर उस सेठकी पूजा की ।।३२८।। जिनके मन भयसे उद्विग्न हो रहे हैं ऐसे राजा आदिने सेठसे कहा कि हम लोगोंने परीक्षा किये बिना ही कार्य किया ह अतः आप हम सबको क्षमा कर दीजिये, ऐसा कहनेपर क्षमा धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ सेठने कहा कि यह सब हमारे पूर्वोपाजित अशुभ कर्मके उदयसे ही हुआ है। निश्चयसे इस विषयमें आपको कुछ भी विषाद नहीं करना चाहिये ऐसा कहकर उसने सबका वैमनस्य दूर कर दिया। तदनन्तर सब लोगोंके द्वारा आगे किये हुए पूज्य सेठ-कुबेरप्रियने बड़ी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश किया ॥३२९-३३१॥ इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर वैभवशाली राजाने वारिषेणा नामकी इसी सेठकी पुत्री अपने पुत्र वसुपालके लिये ग्रहण की ।।३३२।। किसी अन्य दिन राजाने सभाके बीच सेठसे पूछा कि ये धर्म आदि चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध हैं अथवा नहीं ? ।।३३३।। तब धर्म आदिके तत्त्वको जाननेवाले सेठने कहा कि सम्यग्दृष्टि सज्जनोंके लिये तो ये चारों ही पुरुषार्थ परस्पर अनुकूल हैं परन्तु मिथ्यादृष्टियोंके लिये अनु-कूल नहीं है ।।३३४।। सेठके इन वचनोंसे राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसने सेठसे कहा कि 'जो तुम्हें इष्ट हो मांग लो मैं दूंगा' तब सेठने कहा कि मैं जन्म-मरणका क्षय चाहता हूं ॥३३५॥ इसके उत्तरमें राजाने कहा कि ये दोनों तो मेरे साध्य नहीं हैं तब वैश्यवर सेठने कहा कि अच्छा मुभे छोड़ दीजिये में स्वयं उन दोनोंको सिद्ध कर लूँगा ।।३३६।। यह सुनकर राजाने कहा कि तेरे साथ में भी घर छोड़ता परन्तु मेरे पुत्र अभी बालक हैं—छोटे छोटे हैं इस प्रकार राजा विचार कर ही रहा था कि ॥३३७॥ अचानक उसकी दृष्टि छिपकलीके उन बच्चोंपर पड़ी जो उसी समय विदीर्ण हुए अंडेसे निकले थे, भूखकी पीड़ासे छटपटा रहे थे और इसलिये ही मिक्खयां पकड़नेमें तत्पर थे, उन्हें देखकर राजा सोचने लगा कि अपनी अपनी आजीविकाके उपाय तो सभी जीव बिना किसीके उपदेशके अपने आप अच्छी तरह जानते हैं इसलिये मुफ्रे अपने छोटे छोटे पुत्रोंकी चिन्ता करनेसे क्या लाभ है ? यही विचार कर गुणपाल महाराजने वसुपालके लिये विधिपूर्वक राज्य दिया और श्रीपालको पट्ट सहित युवराज बनाया । तदनन्तर

१ त्रस्त-प०, ल०। २ मुख्यः। ३ पुरीम् ल०। ४ विभूतिमान् प०, ल०, इ०। ५ धर्मार्थं-काममोक्षाः। ६ ते धर्मादयः। ७ सज्जनेषु। = मिथ्यादृष्टिषु। ६ धर्मार्थंकाममोक्षस्वरूपवेदी। १० जननमरणविनाशौ ममेष्टाविति। ११ त्वया सह। १२ तत्क्षणे स्फुटितकोशजातान्। १३ तत् कारणात्।

गुणपालमहाराजः सक् बेरिप्रयोऽप्रहीत् । बहुभिर्भूभुजैः सार्षं तपो यतिवरं श्रितः ॥३४१॥
श्रेष्ठ्यहिंसाफलालोकान्मयाऽप्यप्राहि तव्वतम् । तस्मात्वं न हतोऽसीति तत्तस्तुष्टावं सोऽपि तम् ॥ इत्युक्तवा सोऽववीदेवं प्राक् मृणालवतीपुर । भूत्वा त्वं भवदेवाष्ट्यो रितवेगासुकान्तयोः ॥३४३॥ बढवेरो निहन्ताऽभूः पारावतभवेऽप्यनु । मार्जारः सन्मृति गत्वा पुनः ग्लंबरजन्मिन ॥३४४॥ विद्युक्वोरत्वमासाद्य सोपसर्गा मृति व्यथाः । तत्पापान्नरके दुःसम् अनुभूयागतस्ततः । ३४५॥ अत्रत्याखिलदवेद्युक्तं । व्यक्तवाग् विसरः स्फुटम् । व्यथात् सुधीः स्ववृत्तान्तं भीमसाधुः सुधाशिनोः । त्रिः प्राक् त्वन्मारितावावामिति । शुद्धत्रयान्वितौ । जातसद्धमंसद्भावावभिवन्द्य मृनि । गतौ ॥३४७॥ इति व्याहृत्य हेमाङ्गावान् जेवं व साऽजवीत् । भीम स्वाधः पुर पुण्डरीकिण्यां घातिघातनात् ॥३४८॥ रम्ये शिवङकरोद्याने पञ्चमज्ञानपूजितः । तिथवास्तं समागत्य चतस्रो देवयोवितः ॥३४६॥ विन्तत्वा धर्ममाकण्यं पापादस्मत्पति मृतः । त्रिलोकेश वदास्माकं पितः कोऽन्यो भविष्यति ॥३४०॥ इत्यपुच्छन्नसौ स्वाह पुरेऽस्मिन्नव भीजकः । सुरदेवा ह्ययस्तस्य वसुषेणा वसुन्धरा ॥३४१॥

सेठ कुबेरिप्रय. तथा अन्य अनेक राजाओं के साथ साथ मुनिराजके समीप जाकर तप घारण किया ।।३३८-३४१।। वह चाण्डाल कहने लगा कि सेठके अहिंसा व्रतका फल देखकर मैंने भी अहिंसा व्रत ले लिया था यही कारण है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है यह सुनकर उस विद्युच्चर चोरने भी उसकी बहुत प्रशंसा की ।।३४२।।

इतना कहकर वे भीम मुनि सामने बैठे हुए देव-देवियोंसे फिर कहने लगे कि सर्वज्ञ-देवने मुक्तसे स्पष्ट अक्षरोंमें कहा है कि 'तू पहले मृणालवती नगरीमें भवदेव नामका वैश्य हुआ था वहां तूने रितवेगा और सुकान्तसे वैर बांधकर उन्हें मारा था, मरकर वे दोनों कबूतर कबू-तरी हुए सो वहां भी तूने विलाव होकर उन दोनोंको मारा था, वे मरकर विद्याधर विद्याधरी हुए थे सो उन्हें भी तूने विद्युच्चोर होकर उपसर्ग द्वारा मारा था, उस पापसे तू नरक गया था' और वहांके दुःख भोगकर वहांसे निकलकर यह भीम हुआ हूं इस प्रकार उन बुद्धिमान् भीम मुनिने सामने बैठे हुए देव-देवियोंके लिये अपना सब वृत्तान्त कहा ॥३४३–३४६॥ जिन्हें आपने पहले तीन बार मारा है वे दोनों हम ही हैं ऐसा कहकर जिनके मन, वचन, काय— तीनों शुद्ध हो गये हैं और जिन्हें सद्धर्मकी सद्भावना उत्पन्न हुई है ऐसे वे दोनों देव-देवी उन भीममुनिकी वन्दना कर अपने स्थानपर चले गये ॥३४७॥

यह कहकर हेमाङ्गदकी छोटी बहिन सुलोचना फिर कहने लगी कि एक समय पुण्डरी-किणी नगरीके शिवंकर नामके सुन्दर उद्यानमें घातिया कर्म नष्ट करनेसे जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुंआ है ऐसे भीममुनिराज विराजमान थे, सभी लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय बहांपर चार देवियोंने आकर उनकी वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और पूछा कि हे तीन लोकके स्वामी, हम लोगोंके पापसे हमारा पित मर गया है। कहिये—अब दूसरा पित कौन

धारिणी पृथिवी चेति चतन्नो योषितः प्रियाः । श्रीमती वीतशोकाख्या विमला सवसन्तिका ॥३४२॥ चतन्नश्चेटिकास्तासाम् अन्येद्युस्ता वनान्तरे । सर्वा यितवराभ्यासे धर्मं वानविनाऽऽवदुः ॥३४३॥ तत्फलेनाच्युते कल्पे प्रतीन्द्रस्य प्रियाः कमात् । रितषेणा सुसीमाख्या मुख्यान्या च सुखावती ॥३४४॥ सुमगिति च वेव्यस्ता यूयं ताश्चेटिकाः पुनः । चित्रषेणा कमाच्चित्रवेगा धनवती सती ॥३४४॥ धनश्चीरित्यजायन्त वनवेवेषु कन्यकाः । सुरवेवेऽप्यभून्मृत्वा पिद्धगलः पुररक्षकः ॥३४६॥ सत्त्र निजवोषेण प्रापित्रगलबन्धनम् । मातुस्तत्सुरवेवस्य प्राप्ता या राजसूनृताम् ॥३४७॥ श्रीपालाख्यकुमारस्य प्रहणे वन्थमोक्षणे । सर्वेषां पिद्धगलाख्योऽपि मुक्तः संन्यस्य सम्प्रति ॥३४६॥ श्रूत्वा बुधविमानेऽसी इहागत्य भविष्यति । 'स्वामी युष्माकमित्येतत्तच्चेतो हरणं तदा ॥३४६॥ परमार्थं कृतं तेन तथा मुनेवंचः । पृष्ट्वानु कन्यर्यकाश्चनम् ग्रात्मनो भाविनं पितम् ॥३६०॥ प्रमार्थं कृतं तेन तथा मुनेवंचः । पृष्ट्वानु स्वर्या संन्यस्य युष्माकं रिरितवायी भविष्यति ॥३६१॥ प्रतिकृतास्यस्य सूनुर्गाम्नाऽतिपिद्धगलः । सोऽपि संन्यस्य युष्माकं रिरितवायी भविष्यति ॥३६१॥ इति तत्प्रोक्तमाकर्यं गत्वार्यं तत्पूजनाविष्ठौरः । रिर्वासां निरीक्षणात् रिकामसम्मोहप्रकृतं महत् ।३६२॥ रितकूलाभिधानस्यर्थं संविधानं स्याविष्ठानं । ।३६२॥ ।३६३॥

होगा? तब सर्वज्ञ-भीम मुनिराज कहने लगे कि इसी नगरमें सुरदेव नामका एक राजा था उसकी वसुषेणा, वसुंधरा, घारिणी और पृथिवी ये चार रानियी थीं तथा श्रीमती, वीतशोका, विमला और वसन्तिका ये चार उन रानियोंकी दासियां थीं। किसी एक दिन उन सबने वनमें जाकर किन्हीं मुनिराजके समीप दान आदिके द्वारा धर्म करना स्वीकार किया था। उस धर्मके फलसे वे अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्रकी देवियां हुई हैं। क्रमसे उनके नाम इस प्रकार हैं-रतिषेणा, सुसीमा, सुखावती और सुभगा । वह देवियां तुम्हीं सब हो, तथा तुम्हारी दासियां चित्रषेणा, चित्रवेगा, धनवती और धनश्री नामकी व्यन्तर देवोंकी कन्याएं हुई हैं। राजा सुरदेव मरकर पिङ्गल नामका कोतवाल हुआ है और वह अपने ही दोषसे कारागारको प्राप्त हुआ था, सुरदेवकी माता राजाकी पुत्री हुई है और श्रीपालकुमारके साथ उसका विवाह हुआ है। विवाहोत्सवके समय सब कैदी छोड़े गये थे उनमें पिङ्गल भी छूट गया था, अब संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न होगा और वही तुम सबका पति होगा! इधर मुनिराज ऐसे मनोहर वचन कह रहे थे कि उधर पिङ्गल संन्यास धारणकर अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहांसे आकर उसने मुनिराजके वचन सत्य कर दिखाये। इतनेमें ही चारों व्यन्तर कन्याएँ आकर सर्वज्ञदेवसे अपने होनहार पतिको पूछने लगीं ।।३४८-३६०।। मुनिराज कहने लगे कि पूर्वोक्त पिङ्गल नामक कोतवालके एक अतिपिङ्गल नामका पुत्र है वही संन्यास धारणकर तुम्हारा पति होगा ॥३६१॥ भीम केवलीके ये वचन सुनकर चारों ही देवियां जाकर अति-पिङ्गलकी पूजा करने लगीं, उसे देखनेसे उन देवियोंको कामका अधिक विकार हुआ था ॥३६२॥ उन देवियोंने रतिकूल नामके मुनिका चरित्र सुना, उनके पिता मणिनागदत्तका चरित्र सुना,

१ स्वीकुर्वन्ति सम। २ व्यन्तरदेवेषु। ३ तलवरः। ४ विवाहसमये। ५ — च्युतविमानेऽसौ इ०, प०, ल०। बुधविमानेशः इत्यपि पाठः। बुधविमानाधिपतिः। ६ स्वामी युष्माकमित्यसौ चाहेत्यनेन सह सम्बन्धः। ७ पिङ्गलचरदेवेन। ५ केवल्युक्तप्रकारेण। (ऋमेण) ६ सर्वज्ञस्य। १० अनन्तरम्। ११ व्यन्तरकन्याः। १२ भीमकेविलनम्। १३ पुरुषः। १४ अतिपिद्धगलस्य समीपं प्राप्य। १५ अति-पिङ्गलस्य परिचर्याविधौ। १६ चित्रसेनादिव्यन्तरकन्यकानाम्। तासाम् ल०, प०, द०। १७ कामसम्मोहेन प्रकर्षेण इतम्। १८ रितकूलाभिधानस्य पुरुषस्य। १६ व्यापारम्। २० भीमकेविलनः सकाशात्। २१ वाकिणितम्। २२ रितकूलस्य जनकस्य। २३ चेष्टितम्।

<sup>१</sup>सुकेतोक्चासिले तस्मिन्सत्यभूते मुनीक्वरम् । ताः सर्वाः परितोषेण गताः समभिवन्छ तम् ॥३६४॥ म्रावामिप<sup>र</sup> तदा वन्दनाय तत्र गताविदम् । श्रुत्वा दृष्ट्वा गतौ प्रीतिपरीतहृदयौ दिवम् ॥३६५॥ इत्यात्मीयभवावलीमनुगतैर्मान्यैर्मनोरञ्जनैः

स्यष्टेरस्खलितै: "कलैरविरलैरव्याकुलैर्जिल्पितैः"। म्रात्मोपात्तशुभाशुभोदयवशोद्भूतोच्चनीचस्थितिम्<sup>र</sup> संसर्पद्दशनांशुभूषितसभासभ्यान सावभ्यषात् ।।३६६॥ श्रुत्वा तां हृदयप्रियोक्तिमतुषत्कान्तो रतान्ते यथा संसच्च<sup>१०</sup> व्यकसत्तरां शरिब वा लक्ष्मीः सरःसंश्रया । कान्तानां<sup>११</sup> वदनेन्द्रकान्तिरगलत्तद्वाग्दिनेशोद्**गतेः**<sup>१२</sup> ग्रस्थान कृतमत्सरोऽसुखकरस्त्या<sup>१३</sup>ज्यस्ततोऽसौ<sup>१४</sup> बुधैः ॥३६७॥ कान्तोऽभूव् रतिषेणया वणिगसौ पूर्वं सुकान्तस्ततः

सञ्जातो रतिषेणया रतिवरो गेहे कपोतो विशाम्<sup>र५</sup>।

सुकेतुका चरित्र सुना और सबके सत्य सिद्ध होनेपर बड़े संतोषके साथ मुनिराजकी वन्दना कर अपने अपने स्थानोंकी ओर प्रस्थान किया ।।३६३-३६४।। उस समय हम दोनों भी मुनिराज की वन्दना करनेके लिये वहां गये और यह सब देख सुनकर प्रसन्नचित्त होते हुए स्वर्ग चले गये थे ॥३६५॥

इस प्रकार अपने द्वारा उपार्जन किये हुए शुभ अशुभ कर्मोंके उदयवश जिसे ऊंची नीची अवस्था प्राप्त हुई है और जिसने अपने दांतोंकी फैलती हुई किरणोंसे समस्त सभाको सुशोभित कर दिया है ऐसी सुलोचनाने सब सभासदोंको ऋमबद्ध मान्य, मनोहर, स्पष्ट, अस्ख-लित, मधुर, अविरल और आकुलता रहित वचनों द्वारा अपने पूर्वभवकी परम्परा कह सुनाई ।।३६६॥

हृदयको प्रिय लगनेवाले सुलोचनाके वचन सुनकर जयकुमार उस प्रकार संतुष्ट हुए जिस प्रकार कि संभोगके बादमें सन्तुष्ट होते। वह सभा उस तरह विकसित हो उठी जिस तरह की शरद्ऋतुमें सरोवरकी शोभा विकसित हो उठती है। और सुलोचनाके वचनरूपी सूर्यके उदय होनेसे अन्य स्त्रियोंके मुखरूपी चन्द्रमाओंकी कान्ति नष्ट हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि अयोग्य स्थानपर की हुई ईर्ष्या दु:ख करनेवाली होती है इसलिये विद्वानोंको ऐसी ईर्ष्या अवश्य ही छोड़ देनी चाहिये।।३६७।। सुलोचनाने जयकुमारसे कहा कि मैं पहले रतिवेगा थी और आप मेरे ही साथ मेरे पति सुकान्त वैश्य हुए, फिर में सेठके घर रतिषेणा कबूतरी हुई और आप मेरे ही साथ रितवर नामक कबूतर हुए, फिर में प्रभावती विद्याधरी हुई और आप मेरे ही साथ हिरण्यवर्मा विद्यावर हुए उसके बाद में स्वर्गमें महादेवी हुई और आप मेरे ही साथ अतिशय

१ मृणालवतीपुरपतेः सुकेतोरिप चेष्टितं मुनेः सकाशाच्च्युतिमिति सम्बन्धः । एतत् कथात्रयं ग्रन्थान्तरे द्रष्टव्यम्। २ सत्यीमूते ल०, प०, इ०, स०। ३ प्रभावतीचरीहिरण्यवर्मंचरसुरदम्पती। ४ सुन्दरैः। प्र सम्पूर्णैः। ६ स्थितिः ल०। ए सुलोचना। ८ उवाच। ६ जयः। १० समा च। ११ जयस्य श्रीमतीशिवशक्करादियोषिताम्। १२ सुलोचनावचनादित्योदये सति। १३ दुःखकरः। १४ मत्सरः। १४ वैश्यानाम्।

<sup>१</sup>बत्यन्तप्रभयाऽभवत्सगपति<sup>१</sup>र्वर्मा हिरण्यादिवाक्<sup>१</sup>

वेवः कल्पगतो मया सह महावेष्याऽजनीडचो भवान् ।।३६८॥

सकलमविकलं तत्सप्रपञ्चं रमण्या

मुखकमलरसाक्तं श्रोत्रपात्रे निघाय । तबुदितमपरञ्च श्रोतुकामो जयोऽभू-

न्न रसिक दियतोक्तैः कामुकास्तृ प्नुवन्ति ।।३६६।।

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण-सङ्ग्रहे जयसुलोचनाभवान्तरवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशसमं पर्व ॥ ॥४६॥

पूज्य देव हुए ॥३६८॥ इस प्रकार जयकुमार प्रियाके मुखरूपी कमलके रससे भीगे हुए मनोहर, पूर्ण और विस्तारयुक्त वचनोंको अपने कर्णरूपी पात्रमें रखकर उसके द्वारा कहे हुए अन्य वृत्तान्त को सुननेकी इच्छा करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि कामी पुरुष स्त्रियोंके रसीले वचनोंसे कभी तृप्त नहीं होते हैं ॥॥३६९॥

इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें जयकुमार और सुलोचनाके भवान्तर वर्णन करनेवाला छियालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ प्रभावत्या सहेत्यर्थः । २ विद्याधरपितः । ३ हिरण्यवर्मा । ४ सुलीचनया सह । ५ जयः । ६ रससम्बद्धम् । ७ रसनिप्रयदयितावचनैः ।

## सप्तचत्वारिंशत्तमं पर्व

कान्ते तत्रान्यवप्यस्ति प्रस्तुतं स्मयंते स्वया । श्रीपालचिक्तसम्बन्धिमृत्यप्राक्षीत् स तां पुनः ॥१॥ बाढं स्मरामि सौभाग्यभागिनस्तस्य वृत्तकम् । 'तवैवाद्यक्तितं' वेति सा प्रवक्तुं प्रचक्तमे ॥२॥ जम्बूद्वीपे विदेहेऽस्मित् पूर्वस्मित्र्युण्डरीकिणी । नगरी नगरीवासौ वासवस्यातिविश्रुता ॥३॥ श्रीपालबसुपालाख्यौ सूर्याचन्द्रमसौ च तौ । जित्वा महीं सहैवावतः स्मेव नयविकमौ ॥४॥ जननी वसुपालस्य कृबेरश्रीदितेऽन्यदा । वनपाले समागत्य केवलावगमोऽभवत् ॥४॥ गुणपालमुनीको 'उस्मत्यतेः 'सुरिगराविति । निवेदितवित कान्त्वा पुरः सप्त्यवान्तरम् ॥६॥ प्रणम्य वनपालाय दत्वाऽसौ पारितोषिकम् । पौराः सपर्यया सर्वेऽन्याययुरिति घोषणाम् ॥७॥ विषाय प्राक् स्वयं प्राप्य भगवन्तमवन्वत । श्रीपालवसुपालौ च ततोऽनु समुदौ गतौ ॥६॥ प्रमदाख्यं वनं प्राप्य भगवन्तमवन्वत । प्राग्जगत्पालचकेको यस्मिन्यप्रोष्यं पारि।। विवाय प्राक् स्वयं प्राप्य श्वाह संयमम् । 'वत्यायस्तात् समी''क्येक्यं' प्रवृत्तां नृत्तमावरात् ॥१०॥ वेवताप्रतिमालक्ये स्थित्वा जग्राह संयमम् । 'वत्यायस्तात् समी''क्येक्यं' प्रवृत्तां नृत्तमावरात् ॥१०॥ तयोः 'भ कृमारः श्रीपालः पुरुषो नर्तयत्ययम् । श्रस्तु ' स्त्रीवेषषार्यत्र स्त्री चेत्पुं स्पारिणी ॥११॥ स्यादेव स्त्री प्रनृत्यन्ती नृत्तं युक्तमिवं भवेत् । इत्याह तद्वचः श्रुत्वा नटी मूर्च्यामुपागता ॥१२॥ स्यादेव स्त्री प्रनृत्यन्ती नृत्तं युक्तमिवं भवेत् । इत्याह तद्वचः श्रुत्वा नटी मूर्च्यामुपागता ॥१२॥

यह सुनकर जयकुमारने सुलोचनासे फिर पूछा कि हे प्रिये, इस कही हुई कथामें श्रीपाल चऋवर्तीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और भी है, वह तुभे याद है या नहीं? सुलोचनाने कहा हां, सौभाग्यशाली श्रीपाल चऋवर्तीकी कथा तो मुभे ऐसी याद है मानो मैंने आज ही देखी हो, यह कहकर वह उसकी कथा कहने लगी ।।१–२।। इस जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है जो कि इन्द्रकी नगरी-अमरावतीके समान अत्यन्त प्रसिद्ध है ।।३।। सूर्य और चन्द्रमा अथवा नय और पराक्रमके समान श्रीपाल और वसुपाल नामके दो भाई समस्त पृथिवीको जीतकर साथ ही साथ उसका पालन करते थे।।४॥ किसी एक दिन मालीने आकर वसुपालकी माता कुबेरश्रीसे कहा कि सुरगिरि नामक पर्वतपर आपके स्वामी गुणपाल मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर उसने सामने सात पैंड चलकर नमस्कार किया, मालीको पारितोषिक दिया और नगरमें घोषणा कराई कि सब लोग पूजाकी सामग्री साथ लेकर भगवान्के दर्शन करनेके लिये चलें , उसने स्वयं सबसे पहले जाकर भगवान्की वन्दना की। माताके पीछे ही श्रीपाल और वसुपाल भी बड़ी प्रसन्नतासे चले ॥५-८॥ मार्गमें वे एक उत्तम वनमें पहुंचे जो कि अच्छे अच्छे वृक्षोंसे सुन्दर था और जिसमें देवताकी प्रतिमासे युक्त किसी वट वृक्षके नीचे खड़े होकर महाराज जगत्पाल चक्रवर्तीने संयम धारण किया था। उसी वृक्षके नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था, उसे दोनों भाई बड़े आदरसे देखने लगे ॥९-१०॥ देखते देखते कुमार श्रीपालने कहा कि यह स्त्रीका वेष धारण कर पुरुष नाच रहा है और पुरुषका रूप धारण कर स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री स्त्रीके ही वेषमें नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपालकी यह बात सुनकर नटी मूर्च्छित

१ तत्रैवा-अ०, स०। यथैवा- ल०, प०, इ०। २ प्रत्यक्षं दृष्टिमिव। ३ चितौ ट०। संयो-जितौ। ४ अवारक्षताम्। ५ मुनीशस्य। ६ सुरिगिरिनाम्नि पर्वते। ७ कुबेरश्रीः। ६ पूजया। ६ आगच्छेयुः। १० शुभवृक्षैः। ११ वट। 'न्यप्रोघो बहुपाद् वटः' इत्यभिघानात्। १२ वटस्य। १३ आलोच्य। १४ दर्शनीयम्। १५ वसुपालश्रीपालयोः। १६ चेत्।

उपायैः प्रतिबोऽयैनां तदा प्रथमपूर्वकम् । इति विकापयामास काचित्तं भाविचिक्रणम् ॥१३॥
सुरस्यविषये श्रीपुराधियः श्रीवराह्मयः । तहेवी श्रीमती तस्याः सुता जयवतीत्यभूत् ॥१४॥
तज्जातौ चिक्रणो देवी भाविनीत्यादिशन्वदः । ग्रीभक्तानं च तस्येतत् नटनट्घोविवेत्ति यः ॥१४॥
भेदं स चक्रवर्तीति तत्परीक्षितुमागताः । पुण्याद् वृष्टस्त्वमस्माभिनिधिकत्पो यदृष्ठ्या ॥१६॥
ग्रहं प्रियरितर्नामा 'सुतेयं नर्तको मम । क्रेया मदनवेगाख्या पुरुषाकारघारिणी ॥१७॥
नटोऽयं वासवो नाम स्थातः स्त्रीवेषधारकः । तच्छु त्वा नुपतिस्तुष्ट्वा तां सन्तर्थं यथोचितम् ॥१८॥
गृदं वन्वितुमात्मीयं गच्छन् सुरिगिरं ततः । ग्रहवं केनचिवानीतम् ग्रावह्यासक्तचेतसा ॥१६॥
"ग्रवावयदसौ किञ्चिद् ग्रन्तरं घरणीतले । गत्वा गगनमावह्य व्यक्तीकृतखगाकृतिः ॥२०॥
त्यग्रोवपावपाधस्यप्रतिमावासिना भृशम् । देवेन र्ताजतो भीत्वाऽशनिवेगोऽमुचत् खगः ॥२१॥
कृमारं पर्णलघ्वास्यविद्यया स्वनियुक्तया । रत्नावर्तगिरेर्म्घन स्थितं तं सन्ति भाविनः ॥२२॥
वहवोऽप्यस्य लम्भा इत्यप्रहोत्वा निश्चत्तवान् । देवः सरिस किस्मिविचत् स्ताविविधिना श्रमम् ॥२३॥
मार्गजं स्थितमुद्भ्य तमेकस्मात् सुषागृहात् । ग्रागत्य राजपुत्रोऽयमिति ज्ञात्वा ययोचितम् ॥२४॥
वृद्या षड्राजकन्यास्ताः स्वश्चतान्तं न्यवेदयन् । स्वगोत्रकृतनामादि निविद्य खचरेशिना ॥२४॥
वतावशिनवेगेन वयमस्मित्रवेशिताः । इति तत्रोक्तमाकर्ण्यं कुमारस्यानुकम्पनः ॥२६॥

हो गई।।११-१२।। उसी समय अनेक उपायोंसे नटीको सचेत कर कोई स्त्री उस होनहार चक्रवर्ती श्रीपालसे विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगी ।।१३।। कि सुरम्य देशके श्रीपुर नगरके राजाका नाम श्रीधर है उसकी रानीका नाम श्रीमती है और उसके जयवती नामकी पुत्री है ॥१४॥ उसके जन्मके समय ही निमित्तज्ञानियोंने कहा था कि यह चक्रवर्तीकी पट्टरानी होगी और उस चक्रवर्तीकी पहिचान यही है कि जो नट और नटीके भेदको जानता हो वही चक्रवर्ती है, हम लोग उसीकी परीक्षा करनेके लिये आये हैं, पुण्योदयसे हम लोगोंने निधिके समान इच्छा-नुसार आपके दर्शन किये हैं।।१५-१६।। मेरा नाम प्रियरित है, यह पुरुषका आकार धारण कर नृत्य करनेवाली मदनवेगा नामकी मेरी पुत्री है और स्त्रीका वेष घारण करनेवाला यह वासव नामका नट है यह सुनकर राजाने संतुष्ट होकर उस स्त्रीको योग्यतानुसार संतोषित किया और स्वयं अपने पिताकी वन्दना करनेके लिये सुरगिरि नामक पर्वतकी ओर चला, मार्ग-में कोई पुरुष घोड़ा लाया उसपर आसक्तिचत्त हो श्रीपालने सवारी की और दौड़ाया। कुछ दूरतक तो वह घोड़ा पृथिवीपर दौड़ाया परन्तु फिर अपना विद्याधरका आकार प्रकट कर उसे आकाशमें ले उड़ा। उस वट वृक्षके नीचे स्थित प्रतिमाके समीप रहनेवाले देवने उस विद्याधरको ललकारा, देवकी ललकारसे डरे हुए अशनिवेग नामके विद्याधरने अपनी भेजी हुई पर्णलघु विद्यासे उस कुमार श्रीपालको रत्नावर्त नामके पर्वतकी शिखरपर छोड़ दिया। देवने देखा कि उस पर्वतपर रहकर ही उसे बहुत लाभ होनेवाला है इसलिये वह कुमारको साथ लिये बिना ही लौट गया। कुमार भी किसी तालाबमें स्नान आदि कर मार्गमें उत्पन्न हुए परिश्रमको दूर कर बैठे ही थे कि इतनेमें एक सफेद महलसे छह राजकन्याएं निकलकर आई और कुमारको 'यह राजाका पुत्र है' ऐसा समभकर यथायोग्य रीतिसे दर्शन कर अपना समा-चार निवेदन करने लगीं। उन्होंने अपने गोत्र-कुल और नाम आदि बतलाकर कहा कि 'अशनि-वेग नामके विद्याधरने हम लोगोंको यहां जबर्दस्ती लाकर पटक दिया है' कन्याओंकी यह बात

१ जयवत्या जननसमये। २ विद्वांसः। ३ परिचायकं चिह्नम्। ४ विशेषेण जानाति। ४ नाम्ना ल०, अ०, प०, स०, इ०। ६ वनात् (प्रमथवनात्)। ७ गमयति स्म। ५ मायाच्यः। ६ विद्याघराकारः।

निजागमनवृत्तान्तकथमावसरे परा । विद्युद्देगाभिषा विद्यावरी तत्र समागता ॥२७॥
पापिनाऽशनिवेगेन हन्तुमेनं प्रयोजिता । समीक्ष्य मदनाकान्ताऽभू ज्वित्राविद्याद्यस्य ।॥२८॥
सूनुः स्तनितवेगस्य राक्षो राजपुरेशितुः । क्रगेशोऽशनिवेगास्यो 'ज्योतिर्वेगास्यमातृकः ॥२६॥
स्वमत्र तेन सौहार्वाद् ग्रानीतः स ममाग्रजः । विद्युद्देगा ह्याऽहं च प्रेविता ते स मैथुनः ॥३०॥
रत्नावर्तिर्गारं याहि स्थितस्तत्रेति सावरम् । भवत्समीपं प्राप्तविमिति रक्तविवेष्टितम् ॥३१॥
वर्शयन्ती समीपस्यं यावत् सौथगृहान्तरम् । इत्युक्तवाऽनिभलाषं च न्नात्वा तस्य महात्मनः ॥३२॥
तत्रैव विद्यया सौथगेहं निर्माप्य निस्त्रपा । स्थिता तद्वाजकन्याभिः सह का कामिनां त्रपा ॥३३॥
एत्यानद्यायताकाऽस्यास्तं स्वीत्यमवोवते । स्वत्यितुर्गृषपालस्य सिन्नधाने जिनेशितुः ॥३४॥
"ज्योतिर्वेगागुरं प्रीत्या कुवेरश्रोः समादिशत् । निजजामातरं क्वापि श्रीपालस्वामिनं मम ॥३४॥
स्वयं स्तनितवेगोऽसौ सृतमन्वेवयेविति । प्रतिपन्नः सं तत्त्रोक्तं भवन्तं मैथुनस्तव ॥३६॥
भानीतवानिहत्येतव् ग्रवबुध्यात्मनो द्विषम् । पति मत्वोत्तरभ्रेणेः ग्राशक्षस्यानस्वेगकम् ॥३७॥
स्वयं तदा समालोक्य निवार्यं सचराधिपम् । उदीर्यान्वेवणोपायं स्वत्स्नेहाहितचेतसः ॥३६॥
ग्रानीयतां प्रयत्नेन कुनार इति बान्धवाः । ग्रावां प्रियसकाशं ते प्राहेषुस्तः (विहागते ॥३६॥

सुनकर कुमारको उनपर दया आई और वह भी अपने आनेका वृत्तान्त कहनेके लिये उद्यत हुआ। वह जिस समय अपने आनेका समाचार कह रहा था उसी समय विद्युद्वेगा नामकी एक दूसरी विद्याधरी वहां आई। पापी अशनिवेगने कुमारको मारनेके लिये इसे भेजा था परन्तु वह कुमारको देखकर कामसे पीड़ित हो गई सो ठीक ही है क्योंकि चित्तकी वृत्ति विचित्र होती है ॥१७-२८॥ वह कहने लगी कि अशनिवेग नामका विद्याघर राजपुरके स्वामी राजा स्तनितवेगका पुत्र है, उसकी माताका नाम ज्योतिर्वेगा है।।२९।। वह अशनिवेग मित्रताके कारण आपको यहां लाया है, वह मेरा बड़ा भाई है, मेरा नाम विद्युद्वेगा है और उसीने मुक्ते आपके पास भेजा है, अब वह आपका साला होता है ।।३०।। उसने मुभसे कहा था कि तू रत्ना-वर्त पर्वतपर जा, वे वहां विराजमान हैं इसिलये ही मैं आदर सिहत आपके पास आई हूँ' ऐसा कहकर उसने रागपूर्ण चेष्टाएं दिखलाई और कहा कि यह समीप ही चूनेका बना हुआ पक्का मकान है परन्तु इतना कहनेपर भी जब उसने उन महात्माकी इच्छा नहीं देखी तब वहींपर विद्याके द्वारा मकान बना लिया और निर्लज्ज होकर उन्हीं राजकन्याओं के साथ बैठ गई सो ठीक ही है क्योंकि कामी पुरुषोंको लज्जा कहांसे हो सकती है ? ।।३१-३३।। इतनेमें विद्युद्धेगा की सखी अनंगपताका आकर कुमारसे इस प्रकार कहने लगी कि 'आपकी माता कुबेरश्री आपके पिता श्रीगुणपाल जिनेन्द्रके समीप गई हुई थी वहां उसने बड़े प्रेमसे ज्योतिर्वेगाके पिता-से कहा कि मेरा पुत्र श्रीपाल कहीं गया है उसे ले आओ। ज्योतिर्वेगाके पिताने अपने जामाता स्तनितवेगसे कहा कि मेरे स्वामी श्रीपाल कहीं गये हैं उन्हें ले आओ। स्तनितवेगने स्वयं अपने पुत्र अशनिवेगको भेजा, पिताके कहनेसे ही अशनिवेग आपको यहां लाया है, वह आपका साला है। उत्तरश्रेणीका राजा अनलवेग इनका शत्रु है उसकी आशंका कर तुम्हारे स्नेहसे जिनका चित्त भर रहा है ऐसे सब भाईबन्धुओंने स्वयं विचार कर आपके खोजनेका उपाय बतलाया और कहा कि कुमारको बड़े प्रयत्नसे यहां लाया जाय । वे सब विद्याधरोंके अधिपति अनलवेग-को रोकनेके लिये गये हैं और हम दोनोंको आपके पास भेजा है। यहां आनेपर यह विद्युद्देगा

१ श्रीपालम् । २ पुरेशिनः अ०, प०, स०, ल० । ३ ज्योतिर्वेगाख्या माता यस्यासौ । ४ विशुद्धे-गायाः । ५ श्रीपालम् । ६ जिनेशिनः ल०, प० । ७ अशनिवेगस्य मातुज्योतिर्वेगायाः पितरम् । कुबेरश्रीः समादिशदिति सम्बन्धः । ८ स्तनितवेगजामातरम् । ६ ज्योतिर्वेगापिता । १० अशनिवेगम् ।११ तत्कारणात ।

आपको देखकर आपमें अत्यन्त अनुरक्त हो गई है अतः आपको यह छोड़नी नहीं चाहिये। कुमारने ये सब बातें सुनकर और अच्छी तरह विचारकर उचित उत्तर दिया कि मैंने यज्ञो-पवीत संस्कारके समय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ एक व्रत ग्रहण किया था और वह यह है कि में माता-पिता आदि गुरुजनोंके द्वारा दी हुई कन्याको छोड़कर और किसी कन्याको स्वीकार नहीं करूंगा। जब कुमारने यह उत्तर दिया तब वे सब कन्याएं अनेक प्रकारकी शृङ्गाररसकी चेष्टाओंसे कुमारको अनुरक्त करनेके लिये तैयार हुईं परन्तु जब उसे अनुरक्त नहीं कर सकीं तब विद्युद्वेगा प्राणपित श्रीपालको मकानकी छतपर छोड़कर और बाहरसे दरवाजा बन्दकर माता-पिताको बुलानेके लिये उनके पास गई। इधर कुमार श्रीपाल भी लाल कम्बल ओढ़कर सो गये, इतने एक भेरुण्ड पक्षीकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह उन्हें मांसका पिण्ड समभकर उठा ले गया और सिद्धकूट-चैत्यालयके अग्रभागपर रखकर खानेके लिये तैयार हुआ परन्तु कुमार-को हिलता डुलता देखकर उसने उन्हें छोड़ विया सो ठीक ही है क्योंकि यह उन पक्षियोंका जन्म-जात गुण है ।।३४-४५।। तदनन्तर श्रीपालने सिद्धकूटकी शिखरसे नीचे उतरकर सरोवरमें स्नान किया और अच्छे अच्छे सुगन्धित फूल लेकर भिक्तपूर्वक श्री जिनालयकी प्रदक्षिणा दी और स्तुति करना प्रारम्भ किया, उसी समय चैत्यालयका द्वार अपने आप खुल गया, यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विधिपूर्वक इच्छानुसार श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा वन्दनाकर सुखसे वहींपर बैठ गया । इतनेमें ही एक विद्याधर सामने आया और कुमारको उठाकर आकाश-मार्गमें ले चला, चलते चलते वे मनोरम देशकेंृ शिवंकरपुर नगरमें पहुंचे, वहांके राजाका नाम अनिलवेग था, और उसकी स्त्रीका नाम था कान्तवती, उन दोनोंके भोगवती नामकी पुत्री थी, वह भोगवती आकाशमें बने हुए स्फटिकके महलमें कोमल शय्यापर सो रही थी उसे देखकर उस विद्याधरने श्रीपालकुमारसे पूछा कि यह कुमारी कौन है ? कुमारने उत्तर दिया कि

तमस्मत्कन्यकामेष भुजङ्गीति सलोऽजवीत्। 'इत्यवोचत्ततः' 'कृव्व्वा दुर्घी निक्षित्यतामयम्' ॥४२॥ दुर्बरोक्तपोभारषारियोग्यं घनं वनं । इत्यभ्यवाभृपस्तस्य वचनानुगमावती' ॥४३॥ विजयार्डोत्तरश्रेणिमनोहरपुरान्तिके । स्मशानं शीतवैतालीविद्यया तं शुभाकृतिम् ॥४४॥ कृत्वा व्यत्यक्तिपत् पापी जरतीरूपवारिणम् । "तत्रास्पृश्यकृते जाता काऽपि जामातरं स्वयम् ॥४४॥ स्वं प्राममृगरूपेण' स्वयुताचरणद्वये । समन्तात्त्वृतितं कृत्वा तां प्रसाध' भृशं ततः ॥४६॥ 'वतं पुरातनरू ज समवस्थापयत् सता । 'रतद्विलोक्य कृमारोऽसौ सगाः स्वाभिमताकृतिम् ॥४७॥ 'विनिवर्तयितुं शक्ता इत्याशक्यय विचन्तयन् । 'रयमाप्रयायिसक्काशकाशप्रसवहासिभः' ॥४६॥ शिरोवहं वर्षराम्भोधित' रक्षगाभतनृत्वचा । समेतमात्मनो रूपं वृष्ट्वा वृष्टविभावितम् ॥४६॥ सज्जाशोकाभिभूतः सन् मक्षभुगच्छँस्ततः परम्' । तत्र' भोगवती प्रातुर्हरिकेतोः सुसिद्धया ॥६०॥ विद्या शवरूपेण सद्धः प्राधितया करे । कृमारस्य' समुद्धस्य' निर्वान्तमिवचारयन् ॥६१॥ उद्धत्यदे विशक्तस्तं पिवेत्युक्तं प्रपीतवान् । वर्षः वृष्ट्वा हरिकेतुस्त्वा सर्वव्याधिवनाशिनी ॥६२॥ विद्याभितेति सम्प्रीतः प्रयुज्य वचनं गतः । ततः स्वरूपमापसः कृमारो वटभूवहः प्रविवादिवम् ॥६२॥ गच्छन् स्थितमधोभागे वृष्ट्वा कञ्चित्रभश्चरम् । प्रदेशः कोऽयमित्येतव् पश्चत् सोऽस्रवीविवम् ॥६४॥ गच्छन् स्थितमधोभागे वृष्ट्वा कञ्चित्रभश्चरम् । प्रदेशः कोऽयमित्येतव् प्राप्तित्व सोऽस्रवीविवम् ॥६४॥

यह विषम सर्पिणी है। श्रीपालके ऐसा कहनेपर वह विद्याघर ऋद्ध होकर उन्हें उस कन्याके पिताके पास ले गया और कहने लगा कि यह दुष्ट हम लोगोंकी कन्याको सर्पिणी कह रहा है। यह सुनकर कन्याके पिताने भी ऋद्ध होकर कहा कि 'इस दुष्टको कठिन तपका भार धारण करनेके योग्य किसी सघन वनमें छुड़वा दो।' राजाके कहे अनुसार उस पापी विद्याधरने शीत वैताली विद्याके द्वारा सुन्दर आकारवाले श्रीपालकुमारको वृद्धका रूप धारण करनेवाला बनाकर विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणिके मनोहर नगरके समीपवाले श्मशानमें पटक दिया। वहां अस्पृश्य कुलमें उत्पन्न हुई किसी स्त्रीने अपने जमाईको कुत्ता बनाकर अपनी पुत्रीके दोनों चरणोंपर खूब लोटाया और इस तरह अपनी पुत्रीको अत्यन्त प्रसन्नकर फिर उस दुष्टा चाण्डा-लिनीने उसका पुराना रूप कर दिया। यह देखकर कुमार कुछ भयभीत हो चिन्ता करने लगा कि ये विद्याधर लोग इच्छानुसार रूप बनानेमें समर्थ हैं। उस समय वह मानो यमराजके सामने जानेवालेके समान ही था-अत्यन्त वृद्ध था, उसके बाल काशके फूले हुए फूलोंके हँसी कर रहे थे, और शरीरमें बुढापारूपी समुद्रकी तरंगोंके समान सिकुड़नें उठ रही थीं। इस प्रकार दुष्ट विद्याघरके द्वारा किया हुआ अपना रूप देखकर वह लज्जा और शोकसे दब रहा था। इसी अवस्थामें वह शीघ्र ही आगे चला। वहां भोगवतीके भाई हरिकेतुको विद्या सिद्ध हुई थी उससे उसने प्रार्थना की तब विद्याने मुरदेका रूप धारणकर श्रीपाल कुमारके हाथपर कुछ उगल दिया और कहा कि तू बिना किसी विचारके निशक्षक हो इसे उठाकर पी जा, कुमार भी उसे शीघ्र ही पी गया । यह देखकर हरिकेतुने कुमारसे कहा कि तुभे सर्वव्याधिविनाशिनी विद्या प्राप्त हुई है, यह कहकर और विद्या देकर हरिकेतु प्रसन्न होता हुआ वहां चला गया । इधर कुमार भी अपने असली रूपको प्राप्त हो गया। कुमार आगे बढा़ तो उसने एक वट वृक्षके

१ इत्युवाच ततः कृष्वा दुष्टो अ०, प०, इ०, स०, ल०। २ तद्वचनाकर्णनानन्तरम्। ३ अनिलवेगः प्रकृप्य। ४ श्रीपालः। ५ खगः। ६ श्रीपालम्। ७ स्मशाने। ८ सारमेयरूपेण। ६ प्रसन्नतां नीत्वा। १० जामातरम्। ११ मायास्वरूपम्। १२ विनिर्मातुम्। १३ कृतान्तस्य पुरोगामिसदृशः। १४ हारिभिः ल०। १५ जराम्मोधेस्तरङ्गाभ इत्यपि पाठः। १६ दुष्टिवद्याधरेण समुत्पादितम्। १७ तस्मादन्य-प्रदेशम्। १८ स्मशाने। १६ पूर्वोक्तमोगवतीकन्याग्रजस्य। २० श्रीपालकृमारस्य। २१ वमनं कृत्वा। २२ पिवति स्म। २३ श्रीपालम्। २४ निजरूपं प्राप्तः। २५ न्यग्रीधवृक्षस्य। वटभूरुह्म् ल०। २६ वक्ष्यमाणामित्येवम्—स०, प०, अ०, स०, ६०।

सगावेः पूर्वविग्भागे नीलावेरिप पिष्यमे । सुसीमास्योऽस्ति वेशोऽत्र महानगरमप्यवः ॥६५॥ तव्भूतवनमेतस्यं सम्यक् चित्तेऽत्रधारय । 'ग्रस्मिन्नेताः 'शिलाः सप्त परस्परपृताः कृताः' ॥६६॥ येनाऽसौ चक्रवित्तः प्राप्तेत्यावेश इवृशः । इति तव्ययनावेष 'तास्तया कृतवांस्तवा ॥६७॥ वृष्ट्वा तत्साहसं वक्तुं सोऽगमसगरेशिनः' । कृमारोऽपि विनिर्गत्य ततो निवण्णेवतसा ॥६८॥ काञ्चिष्णपावतीं 'कृत्स्यशरीरां कस्यचित्तरोः । 'ग्रवस्थितामघोभागे विषयं पुष्कलावतीम् ॥६८॥ वद प्रयाति कः पन्या इत्यप्राक्षीत् प्रयं वहन् १० । विना गमनमार्गेण प्रयात् नेव शक्यते ॥७०॥ १९स गव्यू तिश्वतित्रतेषविष्ठयावंगरेरिप । ११परिस्मिन्नत्यसावाह १ तवाकर्ण्यं नृपात्मजः ॥७१॥ वृहि तत्प्रापणोपायमिति तां प्रत्यभाषत । इह जम्बूमित द्वीपे विषयो वत्सकावती ॥७२॥ तत्सेचरगिरौ राजपुरे सेचरचित्रणः । वेवी घरणिकस्यस्य सुप्रभार्षः वा प्रभाकरी ॥७३॥ तयोरहं तन् जास्मि विख्याताख्या सुखावतो । १५त्रिप्रकारोविद्यानां पारगाञ्च्येश्वरागता ॥७४॥ विषये वत्सकावत्यां विज्याधंमहीधरे । ग्रकम्पनस्तां पिप्पलाख्यां प्राणसमां सखीम् ॥७४॥ ममाभिवीक्तित् तत्र विज्याक्षेत्र कम्बलम् । कथयायं कृतस्त्यस्ते तन्वीति प्रकृतो मम ॥७६॥ ममाभिवीक्तित् तत्र विज्ञमालोक्य कम्बलम् । कथयायं कृतस्त्यस्ते तन्वीति प्रकृततो मम ॥७६॥

नीचे बैठे हुए किसी विद्याघरको देखकर उससे पूछा कि यह कौन सा देश है ? तब वह विद्या-धर कहने लगा कि ।।४६–६४।। 'विजयार्घ पर्वतकी पूर्व दिशा और नीलगिरिकी पश्चिमकी ओर यह सुसीमा नामका देश है, इसमें यह महानगर नामका नगर है और यह भूतारण्य वन है, यह तू अपने मनमें अच्छी तरह निश्चय कर ले, इधर इस वनमें ये सात शिलाएं पड़ी हैं जो कोई इन्हें परस्पर मिलाकर एकपर एक रख देगा वह चक्रवर्ती पदको प्राप्त होगा ऐसी सर्वज्ञ देवकी आज्ञा हैं विद्याधरके यह वचन सुनकर श्रीपालकुमारने उन शिलाओंको उसी समय एकके ऊपर एक करके रख दिया ॥६५-६७॥ कुमारका यह साहस देखकर वह विद्याघर नगरके राजाको खबर देनेके लिये चला गया और इधर कुमार भी कुछ उदासचित्त हो वहांसे निकलकर आगे चला। आगे किसी वृक्षके नीचे निन्द्य शरीरको धारण करनेवाली एक बुढिया-को देखकर मधुर वचन बोलनेवाले कुमारने उससे पूछा कि पुष्कलावती देशको कौन सा मार्ग जाता है, बताओ, तब बुढियाने कहा कि वहां आकाश मार्गके बिना नहीं जाया जा सकता क्योंकि वह देश पच्चीस योजन ऊंचे विजयार्ध पर्वतसे भी उस ओर है, यह सुनकर राजपुत्र श्रीपालने उससे फिर कहा कि वहां जानेका कुछ भी तो मार्ग बतलाओ । तब वह कहने लगी इस जम्बू द्वीपमें एक वत्सकावती नामका देश है, उसके विजयार्ध पर्वतपर एक राजपुर नामका नगर . है उसमें विद्याधरोंका चक्रवर्ती राजा घरणीकंप रहता है, उसकी कान्तिको फैलानेवाली सुप्रभा ' नामकी रानी है, मैं उन्हीं दोनोंकी प्रसिद्ध पुत्री हूं, सुखावती मेरा नाम है और मैं जाति विद्या, कुल विद्या तथा सिद्ध की हुई विद्या इन तीनों प्रकारकी बड़ी बड़ी विद्याओंकी पारगामिनी हूं। किसी एक दिन में वत्सकावती देशके विजयार्ध पर्वतपर अपने प्राणोंके समान प्यारी सखी, राजा अकंपनकी पुत्री पिप्पलाको देखनेके लिए गई थी। वहां मैंने एक विचित्र कम्बल देखकर उससे पूछा कि हे सखि, कह, यह कम्बल तुभे कहांसे प्राप्त हुआ है ? उसने कहा कि 'यह कम्बल मेरी ही आज्ञासे प्राप्त हुआ है'। कम्बल प्राप्तिके समयसे ही कम्बलवालेका ध्यान करती हुई वह अत्यन्त विह्वल हो रही है ऐसा सुनकर उसकी सखी मदनवती उसे देखनेके लिये उसी

१ वने । २ एकैकस्याः उपर्युपरिस्थिताः । ३ विहिता । ४ प्राप्स्यित । ५ शीतलाः । ६ नगरेशितुः ल०, प०, अ०, स०, इ०। ७ वनात् । ६ निन्द्य । ६ अषः — ल०। १० प्रियं वदः ल०। ११ पुष्कलावतीविषयः । १२ पञ्चिविशितियोजन । १३ अपरभागे । १४ जरती । १५ चन्द्रिकेव । १६ नातिकृलसाधितविद्यानाम् । १७ महीतले ल०, प०। १८ पिप्पलायाम् ।

क्नाद साऽपि मानेव<sup>१</sup> प्रायादेशवलादिति । कन्यलावाण्तितस्तद्धन्तं समाध्याय विद्वलाम् ॥७७॥ एतां तस्याः सखी भृत्वा समन्वेध्दुं समागता । काञ्चनाख्यपुराभाम्ना भवनादिवती तदा ॥७६॥ वृद्वा तत्कम्बलस्यान्ते निवदां रत्नमृद्धिकाम् । तत्र भीपालनामाकाराणि चावेशसंस्मृतेः ॥७६॥ भ्रकायसायकोव्भिक्षद्वयाऽभूदहं ततः । कथं वैद्यायरं लोकिममं भीपालनाममृत् ॥६०॥ समागतः स इत्येतिष्ठश्चेतुं पुण्डरीकिणीम् । उपगत्य जिनागारे विन्दत्वा समृपस्थिता ॥६१॥ स्वर्त्तवासक्यां सर्वा तव मातुः प्रजल्पनात् । विवित्वा विस्तरेण त्वाम् मानेष्यामीति निश्चयात् ॥६२॥ मानञ्चन्तो भवदातौ विद्युदेणामृकोव्गताम् । प्रवगत्य त्वया साद्धं योजयिष्यामि ते प्रियम् ॥६४॥ मानञ्चन्तो भवदातौ विद्युदेणमृकोव्गताम् । प्रवगत्य त्वया साद्धं योजयिष्यामि ते प्रियम् ॥६४॥ मानञ्चाणता रिक्त्यात् स्वाञ्चा पुण्डरीकिणीम् । मातरं भातरं चान्यास्त्वद्वपृष्ठ समीक्षितुम् ॥६४॥ मिनञ्चाणता त्र रिक्त्याह सा तच्छु त्वारं पुनः कृतः । त्वमेव जरती जातेत्यववीत् सर् सृक्षावतीम् ॥६६॥ कृमारवचनाकणंनेन वार्बक्यमागतम् । भवतश्च न कि वेत्सीत्यपहस्य तयोदितम् ॥६७॥ क्राप्तभूतमालोक्य स्वशरीरिमवं त्वया । कृतमेवंविषं केन हेतुनेत्यनुगुक्तवान् ॥६८॥ तच्छु त्वा साऽवविदेवं पिप्पलेत्यास्ययोदिता । मदनादिवती या च मेथुनौ विध्युतौ तयोः ॥६८॥ कलवान् चूमवेगास्यस्तादृग्वरिवरोऽपि च । तद्भयास्वारं तिरोघाय पुरं प्रापितं मया ॥६०॥ मायास्वदं विद्याप्रभावात् प्रकटीकृतम् । कृमार, मत्करस्यामृतस्वावफलभक्षणात् ॥११॥ मायास्वदं विद्याप्तमात्त्वात् प्रकटीकृतम् । कृमार, मत्करस्यामृतस्वावफलभक्षणात् ॥११॥

समय कांचनपुर नगरसे आई। उसने वह कम्बल देखा, कम्बलके छोरमें बंधी हुई रत्नोंकी अंगूठी और उसपर खुदे हुए श्रीपालके नामाक्षर देखकर मुभ्ने अपने गुरुकी आज्ञाका स्मरण हो आया, उसी समय मेरा हृदय कामदेवके बाणोंसे भिन्न हो गया, मैं सोचने लगी कि श्रीपाल नामको घारण करनेवाला यह भूमिगोचरी विद्याधरोंके इस लोकमें कैसे आया ? इसी बातका निश्चय करनेके लिये में पुण्डरीकिणी पुरी पहुंची, वहां जिनालयमें भगवान्की वन्दनाकर बैठी ही थी कि इतनेमें वहां आपकी माता आ पहुंची, उनके कहनेसे मैंने विस्तारपूर्वक आपके प्रवास-की कथा मालूम की और निश्चय किया कि मैं आपको अवश्य ही ढूँढकर लाऊंगी। उसी निश्चयके अनुसार में आ रही थी, रास्तेमें विद्युद्वेगाके मुखसे आपका सब समाचार जानकर मेंने उससे कहा कि 'तू अभी विवाह मत कर मैं तेरे इष्टपितको तुमसे अवश्य मिला दूँगी' इस प्रकार आपकी भावी प्रियाको विश्वास दिलाकर वहांसे निकली और सिद्धकूट चैत्यालयमें पहुंची । वहांकी वन्दना कर आई हूं, यदि माता भाई तथा अन्य बन्धुओंको देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ पुण्डरीकिणी पुरीको चलो, यह सब सुनकर मेंने सुखावतीसे फिर कहा कि अच्छा, यह बतला तू इतनी बूढ़ी क्यों हो गई है ? कुमारके वचन सुनकर उस बुढ़ियाने हँसते हँसते कहा कि क्या आप अपने शरीरमें आये हुए बुढ़ापेको नहीं जानते-आप भी तो बूढ़ें हो रहे हैं। कुमारने अपने शरीरको बूढा देखकर उससे पूछा कि 'तूने मेरा शरीर इस प्रकार बूढ़ा क्यों कर दिया है। ' कुमारकी यह बात सुनकर वह इस तरह कहने लगी कि जिनका कथन पहले कर आई हूं ऐसी पिप्पला और मदनवती नामकी दो कन्याएं हैं, उन्हें दो प्रसिद्ध

१ कम्बलः । २ कम्बलप्राप्तिमादि कृत्वेत्यर्थः । कम्बलप्राप्तिस्त—अ०, स०, ल० । ३ कम्बलवन्तं पुरुषम् । ४ पिप्पलाम् । ५ पिप्पलायाः । ६ मुद्रिकायाम् । ७ संस्मृतौ इ०, अ०, स०, प० । ६ काम-बाण । ६ सुखावती । १० भवदेशान्तरगमनकथाम् । ११ विवाहो ल० । विदोषो अ०, स० । १२ अत्राग्ताहम् । १३ आगच्छ । १४ सुखावतीवचनमाकर्ण्यं । १५ श्रीपालः । १६ कुमारवाचमाकर्ण्यं इ०, अ०, स० । कुमारवचनाकर्ण्यं ल० । १७ धूमवेगहरिवरभयात् । १८ पुण्डरीकिणीम् । १६ मम जरतीरूपम् भवतरच वार्यंक्यमिति द्वयम् ।

विगतश्रुक्कुमः शीघं मामायह्य पुरं प्रति । त्रजेति सोऽपि तक्कु त्वा श्त्रियो रूपममामकम् ।।१२॥ न स्पृशामि कयं बाह्म् झारोहामि पुरा । पृहीत्वा पुरवाकारम् उद्धहन्ती 'तिमत्वरी ।।१३॥ सा तवाकव्यं सञ्चित्व कि जातिमिति विद्या । गृहीत्वा पुरवाकारम् उद्धहन्ती 'तिमत्वरी ।।१४॥ विन्दत्वा सिद्धकृदाक्यं तत्र विधान्तये स्थिता । तिस्मभेव विने भोगवती विश्वास्तात्मनः ।।१४॥ प्रविश्य भवनं कान्त्या कलाभिश्वाभिवद्धितम् । निर्वर्त्तमानमानोक्य स्वप्नेऽमाद्धगल्यशान्तये ।।१६॥ प्रविश्य भवनं कान्त्या कान्तवती सती । रत्नवेगा सुवेगाऽमितमती रितकान्तया ।।१७॥ सहिता वित्तवेगाक्या पिप्पला मवनावती । विद्युद्धेगा तथैवान्यास्ताभिः सा परिवारिता ।।१८॥ समागत्य महाभक्त्या परीत्य जिनमन्वरम् । यथाविधि प्रणम्येशं सम्पूज्य स्तोतुमुद्धता ।।१८॥ ताश्व तासां तदा व्याकृतीभावमिप चेतसः । तस्मिन् शिवकृमारस्य वक्रताकान्तमाननम् ।।१००॥ 'द्याविष्ट सिम्य्यवादेनं' तत्राप्यस्वृति गतम् । सुवावती तदुद्देशाव् प्रप्रतिय कृमारकम् ।।१०१॥ स्वानेऽग्यस्मिय्यवादेनं' तत्राप्यस्वृति प्रयार्थ । स्वरूपं कामरूपिण्या प्रवेशमाणं यवुक्छया ।।१०२॥ द्यानेऽग्यस्मिय्यवादेनं' तत्राप्यस्वृति प्रयार्थ । स्वरूपं कामरूपिण्या प्रवेशमाणं यवुक्छया ।।१०२॥ द्यानेऽग्यस्मिय्यवादेनं' तत्राप्यस्वृति सपापभाक् । निचिन्नेप' महाकालगुहायां प्रविहतायकम् ।।१०३॥

विद्याघर चाहते हैं, एकका नाम धूमवेग है और दूसरेका नाम हरिवर । ये दोनों ही अत्यन्त बलवान् हैं, उन दोनोंके भयसे ही मैंने आपको छिपाकर नगरमें पहुंचानेके लिये विद्याके प्रभाव से मायामय दो रूप बनाये हैं। हे कुमार, मेरे हाथमें रखे हुए इस अमृतके समान स्वादिष्ट फलको खाकर आप अपनी भूख तथा थकावटको दूर कीजिये और मुभपर सवार होकर शीघ्र ही नगरकी ओर चलिये' यह सुनकर कुमारने कहा कि मेरे सवार होनेके लिये स्त्रीका रूप अयोग्य है, मैं तो उसका स्पर्श भी नहीं करता हूं, सवार कैसे होऊं ? क्योंकि मैंने पहले गुरुके समीप ऐसा ही व्रत लिया है यह सुनकर उसने सोचा और कहा कि अब भी क्या हुआ ? वह विद्याके द्वारा उसी समय पुरुषका आकार धारण कर कुमारको बड़ी शीघ्रतासे ले चली । चलते चलते वह सिद्धकूट चैत्यालयमें पहुंची और वन्दना कर विश्राम करनेके लिये वहीं बैठ गई ।उसी दिन भोगवतीने स्वप्नमें देखा कि कान्ति और कलाओंसे बढ़ा हुआ चन्द्रमा हमारे भवनमें प्रवेशकर लौट गया है इस स्वप्नको देखकर वह अमंगलकी शान्तिके लिये सिद्धकूट चैत्यालयमें पूजा करनेके लिये आई थी। वह सुन्दरी कान्तवती, सती रत्नवेगा, सुवेगा, अमितमती, रति-कान्ता, चित्तवेगा, पिप्पला, मदनावती, विद्युद्वेगा तथा और भी अनेक राजकन्याओंसे घिरी हुई थी। उन सभी कन्याओंने आकर बड़ी भिक्तसे जिन-मन्दिरकी प्रदक्षिणा दी, विधिपूर्वक नमस्कार किया, पूजा की और फिर सबकी सब स्तुति करनेके लिये उद्यत हुईं। स्तुति करते समय भी उनका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसी चैत्यालयमें एक शिवकुमार नामका राज-पुत्र भी खड़ा था, उसका मुँह टेढ़ा था परन्तु श्रीपालकुमारके समीप आते ही वह ठीक हो गया, यह देखकर सुखावतीने उसे उसके स्थानसे हटाकर दूसरी जगह रख दिया। उस चैत्यालयमें श्रीपालकुमार अपनी कामरूपिणी मुद्रासे इच्छानुसार जलमें अपना खास रूप देख रहा था। उसे ऐसा करते पापी हरिवर विद्याधरने देख लिया और पूर्व जन्ममें पुण्य करनेवाले कुमारको

१ मम सम्बन्धिस्त्रीरूपं मुक्तवा अन्यस्त्रीरूपम् । २ पूर्वस्मिन् । ३ गुरोः समीपे . ४ स्वीकरोमि । ४ श्रीपालम् । ६ गमनशीला । ७ पुरा कुमारेण भुजङ्गीत्युक्ता भोगवती । ५ सहागताः कम्यकाः । ६ बादेशपुरुषसामीप्येन । १० पूर्वस्वरूपम् । ११ तत्प्रदेशात् । १२ स्थापयामास । १३ जले । १४ मुद्रिकया । १४ प्रेक्ष्यमाणं इ० । १६ मदनावतीमेथुनः । १७ निक्षिप्तवान् । १८ कृतपुच्यं श्रीपालम् ।

बसंस्तत्र महाकालस्तं गृहीतुमुपागतः । तस्य पुण्यप्रमावेन सोऽप्यकिञ्चित्करो गतः ॥१०४॥
तत्र शय्यातले सुप्त्वा शुचौ मृदुनि विस्तृते । परेर्बुनिगंतं 'तस्याः 'संप्रयुक्तः परोक्षितुम् ॥१०४॥
प्राविष्टपुरुषं भृत्यैर्झात्वाऽभ्येत्य निवेदितम् । गृहीत्वा स्यविराकारं कोपपावकदीपितः ॥१०६॥
तं वीक्य थूमवेगाल्यः ' लगक्वन्द्रपुराद् बहिः । स्मशानमध्ये पाषाणनिशातविविधायुषः ' ॥१०७॥
न्यगृह्णात्तानि चास्यासन् पतन्ति कुसुमानि वा । परोऽपि खेचरस्तत्र नरेशोऽतिबलाख्न्यः ॥१०६॥
स्ववेष्यां चित्रसेनायां भृत्यं बुष्टतरे सित । तं निह्त्यादहत्तस्मिन् भूमवेगो निषाय तम् ॥१०६॥
कुमारं चागमत्तत्र महौषधजशक्तितः । हतो नृपेण मद्भत्त्यस्य । शुद्धप्रकाशिनी ॥१११॥
हतानुचरभार्यात्र काचित्रिरपराधकः । हतो नृपेण मद्भत्त्यस्य । शुद्धप्रकाशिनी ॥१११॥
समेखमपि वज्येण स्त्रीणां मायाविनिर्मितम् । कवचं दिविजेशा । च नोरन्धमिति निर्भयः ॥११३॥
स्थितस्तत्र स्मरभेवं सुता तन्नगरेशिनः । राशो विमलसेनस्य वत्यन्तकमलाह्न्या ॥११४॥
कामग्रहाहिता तस्यास्तद्ग्रहापिजहीवंया । जने समुदिते । सद्यः कुमारस्तमपाहरत् । ॥११४॥

कोधसे उस स्थानसे ले जाकर महाकाल नामकी गुफामें गिरा दिया। उस गुफामें एक महाकाल नामका व्यन्तर रहता था वह उसे पकड़नेके लिये आया परन्तु कुमारके पुण्यके प्रभावसे अिकंचित्कर हो चला गया—उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह कुमार उस दिन उसी गुफामें पित्र, कोमल और बड़ी शय्यापर सोकर दूसरे दिन वहांसे बाहिर निकला, यद्यपि उसने अपना बूढ़ेका रूप बना लिया था तथापि धूमवेगके द्वारा परीक्षाके लिये नियुक्त किये हुए पुरुषोंने उसे पिहचान लिया, स्वामीके पास जाकर उन्होंने सब खबर दी और पकड़कर श्रीपालकुमारको सामने उपस्थित किया। कोधरूपी अग्निसे प्रज्वलित हुए धूमवेग विद्याधरने कुमारको देखकर आज्ञा दी कि इसे नगरके बाहिर श्मशानके बीच पत्थरपर धिसकर तेज किये हुए अनेक शस्त्रोंसे मार डालो। सेवक लोग मारने लगे परन्तु वे सब शस्त्र उसपर फूल होकर पड़ते थे। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और लिखी जाती है जो इस प्रकार है—

उसी नगरमें एक अतिबल नामका दूसरा विद्याधर राजा रहता था। १८-१०८।। उसकी चित्रसेना नामकी रानीसे कोई दुष्ट नौकर फँस गया था, इसलिये राजा उसे मारकर जला रहा था। धूमवेग विद्याधर श्रीपालकुमारको उसी अग्निकुंडमें रखकर चला गया परन्तु कुमारकी महौषधिकी शक्तिसे वह अग्नि निस्तेज हो गई इसलिये वह उससे बाहर निकल आया। उस मारकर जलाये हुए सेवककी स्त्रीको जब इस बातका पता चला कि कुमारके स्पर्शसे अग्नि शक्तिरहित हो गई है तब वह स्वयं उस अग्निमें घुस पड़ी और उससे निकलकर यह कहती हुई अपनी शुद्धि प्रकट करने लगी कि 'मेरा पति निरपराध था राजाने उसे व्यर्थ ही मार डाला है।' कुमारको यह सब चित्र देखकर बड़ा कौतुक हुआ, वह सोचने लगा कि 'स्त्रयोंकी मायासे बने हुए इस कवचको इन्द्र भी अपने वज्रसे नहीं भेद सकता है, यह छिद्ररहित है' इस प्रकार सोचता हुआ वह निर्भय होकर वहीं बैठा था। इधर उस नगरके स्वामी राजा विमलसेनकी पुत्री कमलावती कामरूप पिशाचसे आकान्त हो रही थी, उसके उस पिशाचको दूर करनेकी इच्छा से बहुत आदमी इकट्ठे हुए थे, श्रीपालकुमार भी वहां गया था और उसने उस पिशाचको दूर

१ मुक्षितुमित्यर्थः । २ गुहायाः सकाशात् । ३ सप्रयुक्तैः ब०। सुप्रयुक्तैः ल०, अ०, प०। ४ पिप्पलायाः मैथुनः । ५ निशित । ६ निग्रहं चकार । ७ पाषाणायुषानि । ८ हत्वा । ६ चिताग्नौ । १० पुरा स्मशाने हरिकेतोर्विद्यया निर्वान्तं पीत्वा जातमहौषधिशक्तितः । ११ स्वभर्तुः । १२ कपटमित्यर्थः । १३ इन्द्रेण । १४ कामग्रह्महर्तुमिच्छया । १५ एकत्र मिलिते सति । १६ कामग्रह्मपसारितवानित्यर्थः ।

सत्योऽभूत् प्राक्तनादेश इति तस्मै महीपितः । तुद्ध्वातां क्रयकां 'वित्सुस्तस्या'निच्छां' विबुध्य सः' ।।११६॥ अभ्यणं बन्धुवर्गस्य ने योऽयं भवता वृतम् । यत्ने तृष्णोपसन्तप्तं स्वस्य वरसेनं समाविशत् ।।११७॥ नीत्वा सोऽपि कृषारं तं विभलाविपुरो बहिः । वने तृष्णोपसन्तप्तं स्वापित्वा गतोऽम्बुने ।।११६॥ तवा सुखावती कृष्णा भूत्वा कृसुममालया । परिस्पृष्ट्य तृषां नीत्वा' क्रन्यकां तं चकार सा ।।११६॥ भूनवेगो हरिवरक्वेतां वीक्ष्याभिलाषिणौ । अभूतां बद्धमात्सयों तस्याः स्वीकरणं प्रति ।।१२०॥ द्वेषवन्तौ तवाऽऽलोक्य युवयोविष्ठहो वृथा । पतिर्भवत्वसावस्या यमेषाऽभिलषिष्यति ।।१२१॥ इति बन्धुजनैर्वार्यमाणौ वैराद् विरेमतुः । स्त्रीहेतोः कस्य वा न स्यात् प्रतिघातः परस्परम् ।।१२२॥ कृत्याकृत्यवंव' गत्वाऽतः कान्तया स सुकान्तया । रतिकान्ताख्यया कान्तवत्या च सहितः पुनः ।।१२३॥ स्थितं प्राक्तनक्षेण' काचित्तं वीक्ष्य लिज्जता । रति समागमत् काचिन्नंकभावा' हि योषितः ।।१२४॥ प्रसुप्तवन्तं तं तत्र प्रत्पूषे च सुखावती । यत्नेनोद्धृत्य गच्छन्तो तेनोन्मीलितचक्षुषा ।।१२४॥ विहाय मामिहेकाकिनं त्वं क्व प्रस्थितित सा । पृष्टा न क्वापि याताऽहं त्वत्समीपगता सदा ॥१२६॥ आविष्ट' वितितारत्नलाभो नेवात्र ते भयम् । इत्यन्तर्हित' मापाद्य स्वक्षपेण समागमः ।।१२७॥

कर दिया था। 'निमित्तज्ञानियोंने जो पहले आदेश दिया था वह आज सत्य सिद्ध हुआ।' यह देख राजाने संतुष्ट होकर वह पुत्री कुमारको देनी चाही परन्तु जब कुमारकी इच्छा न देखी तब उसने अपने पुत्र वरसेनको आज्ञा दी कि इन्हें शीघा ही बड़े यत्नके साथ इनके बन्धु वर्गके समीप भेज आओ ॥१०८-११७॥ वह वरसेन भी कुमारको लेकर चला और विमलपुर नामक नगरके बाहर प्याससे पीड़ित कुमारको बैठाकर पानी लेनेके लिये गया ॥११८॥ उसी समय कूबड़ीका रूप बनाकर सुखावती वहां आ गई, उसने अपने फूलोंकी मालाके स्पर्शसे कुमार की प्यास दूर कर दी और उसे कन्या बना दिया ।।११९।। उस कन्याको देखकर धूमवेग और हरिवर दोनों ही उसकी इच्छा करने लगे। उसे स्वीकार करनेके लिये दोनों ईर्ष्यालु हो उठे और दोनों ही परस्पर द्वेष करने लगे। यह देखकर उनके भाई बन्धुओंने रोका और कहा कि 'तुम दोनोंका लड़ना व्यर्थ है इसका पति वही हो जिसे यह चाहे इस प्रकार बन्धुजनोंके द्वारा रोके जानेपर वे दोनों वैरसे विरत हुए। देखो ! स्त्रीके कारण परस्पर किस किसका प्रेम भंग नहीं हो जाता है ? ।।१२०-१२२।। उस कन्याने उन दोनों में से किसीको नहीं चाहा इसिलये सुखावती उसे कन्याके आकारमें ही वहां ले गई जहां कान्ता, सुकान्ता, रितकान्ता और कान्क्र वती थी ।।१२३।। पहलेके समान असली रूपमें बैठ हुए कुमारको देखकर कोई कन्या लज्जित हो गई और कोई प्रीति करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि श्त्रियोंके भाव अनेक प्रकारके होते हैं ।।१२४।। श्रीपाल रातको वहीं सोया, सोते सोते ही सवेरेके समय सुखावती बड़े प्रयत्नसे उठा ले चली, कुमारने आंख खुलनेपर उससे पूछा कि तू मुभे यहां अकेला छोड़कर कहां चली गई थी ? तब सुखावतीने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं सदा आपके पास ही रही हूं, यहां आपको स्त्रीरत्न प्राप्त होगा ऐसा निमित्तज्ञानीने बतलाया है, यहां आपको कोई भय नहीं है। आज तक मैं अपने रूपको छिपाये रहती थी परन्तु आज असली रूपमें आपसे मिल

१ दातुमिच्छुः । २ श्रीपालस्य । ३ कन्यकायामनभिलाषम् । ४ विमलसेनः । ४ जलाय । जलमानेतुमित्यर्थः । ६ गमयित्वा । अपसार्येत्यर्थः । ७ श्रीपालम् । ८ कृतकन्यकाम् । ६ प्रीतिघातः ल०, अ०, प०, स० । १० कन्यकाकारेणैव । ११ पूर्वस्वरूपेण (निजकुमारस्वरूपेण) । १२ अनेकपरिणामाः । १२ आदिष्टो ल०, प०, ६० । १४ इत्यन्तर्हितरूपाद्य-ल० । अन्तर्हितमाच्छादितं यथा भवति तथा । १४ समागमित्यपि पाठः । समागतास्मि ।

इत्याह तद्वणः भृत्वा प्रमुर्जैत्य स्वाण्यले । पुरं दिक्षणभागस्यं गकादि तत्सनीपगम् ॥१२८॥
किञ्चद् गक्यांत स्तम्भमुन्म्स्याक्यवर्षकम् । द्वाजिञ्चदुन्तकीडाभिः कीडित्वा वशमानयत् ॥१२६॥
ततः समुदिते वण्यवीधितौ निर्णिताव् गणात् । कुमारागमनं पौरा बृद्ध्वा संतुष्ट्यत्वेतसः ॥१३०॥
'प्रतिकेतनमृद्यद्वचनत्केतुपताककाः । 'प्रत्युव्गममकृवस्ते 'तत्युष्पोदयचोदिताः ॥१३१॥
तत्रो नभस्यक्षौ गण्यन् कञ्चद्वयपुरे हयम् । स्थितं प्रदक्षिणीकृत्य त्वं पश्यन्नात्तविस्मयः ॥१३२॥
तत्रापि चिदितावेशै नींगरेः प्राप्तयूजनः । पुनस्ततोऽपि निष्कम्य समागण्यक्षिणेण्य्या ॥१३३॥
'व्यतुर्वनपदाभ्यन्तरस्यतीममहाचले' । जने महति सम्भूय' स्थिते केनापि हेतुना ॥१३४॥
कस्यचित् कोशतः' खड्गं कस्मिश्चिदिप यत्नतः । सत्यशक्ते समु खात्ं तं' समुव्गीयं' हेलया ॥१३६॥
कुमारः प्रा'हरव् वंशस्तन्वं' सम्भृत' वंशकम् । तदालोक्य जनः सर्वः प्रमोदादारवं' व्यषात् ॥१३६॥
तत्र कश्चित् समागत्य मूकः समुपविष्टवान् । प्रप्रणम्य कुमारं तं जयशब्दपुरस्तरम् ॥१३७॥
'व्यक्षक्षस्य कश्चिद्धगुल्या प्रसारितकराञ्चगुलिः । प्रञ्जील मृकुलीकृत्य समीपे समुपस्थितः ॥१३६॥
यो वज्यमणिपाकाय समुवुक्तस्तदा मृदा । तेवां पाके व्यलोकिष्ट कुमारं विनयेन सः ॥१३६॥

रही हूं"।।१२५-१२७।। उसके यह वचन सुनकर श्रीपाल बहुत ही हर्षित हुआ और वहांसे आगे चलकर विजयार्घ पर्वतके दक्षिण भागमें स्थित गजपुर नगरके समीप जा पहुंचा ॥१२८॥ वहां कोई एक गजराज खंभा उखाड़कर मदोन्मत्त हो रहा था। उसे कुमारने शास्त्रोक्त बत्तीस क्रीड़ाओंसे क्रीड़ा कराकर वश किया ।।१२९।। तदनन्तर सूर्योदय होते होते नगरके सब लोगों ने गजराजको जीत लेनेसे कुमारका आना जान लिया, सबने संतुष्ट चित्त होकर घर घर चञ्चल पताकाएं फहराईं और कुमारके पुण्योदयसे प्रेरित होकर सब लोगोंने उसकी अगवानी की ।।१३०-१३१।। कुमार वहांसे भी आकाशमें चला, चलता चलता हयपुर नगरमें पहुंचा वहां एक घोड़ा कुमारकी प्रदक्षिणा देकर समीपही में खड़ा हो गया, कुमारने यह सब स्वयं देखा परन्तु उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ।।१३२।। जब नगरनिवासियोंको इस बातका पता चला तब सबने कुमारका सत्कार किया, कुमार वहांसे भी निकल कर अपनी इच्छानुसार आगे चला ।।१३३।। चलता चलता चार देशोंके बीचमें स्थित सुसीमा नामक पर्वतपर पहुंचा। वहां किसी कारण बहुतसे लोग इकट्ठे हो रहे थे, वे प्रयत्नकर म्यानसे तलवार निकाल रहे थे परन्तु उनमेंसे कोई भी उक्त कार्यके लिये समर्थ नहीं हो सका परन्तु कुमारने उसे लीला-मात्रमें निकाल दिया जिसमें बहुतसे बांस उलभे हुए खड़े थे ऐसे बांसके विड़ेपर उसे चैलाया यह देखकर सब लोगोंने बड़े हर्ष्से कुमारका आदर सत्कार किया ॥१३४-१३६॥ इतनेमें ही वहां एक गूंगा मनुष्य आया और जय जय शब्दका उच्चारण करता हुआ कुमारको प्रणाम कर बैठ गया ।।१३७।। वहीं पर एक टेढ़ी अंगुलीका मनुष्य आया, कुमारको देखते ही उसकी अंगुली ठीक हो गई, उसने हाथकी अंगुली फैलाकर हाथ जोड़े और नमस्कार कर पास ही खड़ा हो गया ॥१३८॥ वहींपर एक मनुष्य हीराओंकी भस्म बना रहा था, वह बनती नहीं थी परन्तु कुमारके सिन्नधानसे वह बन गई इसिलये उसने भी बड़ी विनयसे कुमारके दर्शन किये

१ सन्तुष्य । २ गजपुरम् । ३ उदयं गते सित । ४ सूर्ये । ५ प्रतिगृहम् । ६ सम्मुखागमनम् । ७ चिकरे । ६ श्रीपालपुण्य । ६ स्वयं पश्यन्नविस्मयः ल०, ६०, अ०, स० । १० चतुर्देशमध्यस्थितसीमास्य-महागिरौ । ११ महागिरौ ट० । १२ मिलित्वा । १३ खड्गपिघानतः । १४ खड्गम् । १५ उत्खातं कृत्वा । १६ प्रहरित स्म । १७ वेणुगुल्मम् । १८ परिवेष्टितवेणुकम् । १६ —दादरं ल०, प० । २० कुब्जश्च अ०, स० । कृणिश्च ल० । विनालः ।

प्रागु मतकरवालेशः पुरेऽभू व् विजया ह्नये । सोऽस्य' सेनापितर्भावी भविष्यक्वमवितः ॥१४०॥
तत्पुरे वर'कीर्तीब्दकीर्तिसस्यात्मजापने । खड्गोत्पादनमादेशस्तस्य श्रीपालविक्तणः ॥१४१॥
मूकः श्रेयः पुरे जातस्तस्य भावी पुरोहितः । शिवसेनमहीपालः श्रीमांस्तप्रगरेश्वरः ॥१४२॥
वीतशोका ह्नया तस्य तनू जा वनजे कणा । मूकमावणमादेशः कुमारस्य तदापने ॥१४३॥
'कुण्डः शिल्पपुरोत्पन्नः स्वपतिस्तस्य माव्यसौ । नाम्ना नरपतिस्तत्पुरेशो नरपतेः सुता ॥१४४॥
रत्याविविमलासाद्धं तथैतस्य समागमः । ग्रञ्जगृत्तिप्रसरादेशात् स्मरव्यपवया चिरम् ॥१४४॥
स वद्यमणिपाकस्य प्रधानपुरुषो भवेत् । तस्य वान्यपुरे 'जातिविशालस्तत्पुराविषः ॥१४६॥
सुता विमलसेनास्य श्रीपालस्य तदाप्तये'। ग्रादेशस्तस्य तद्वद्यमणिपाको महौकतः ॥१४७॥
इत्यादेश'वरं शात्वा सर्वे स्वं स्वं पुरं ययुः। तदा कुमारमूद्वाऽयान्नभोभागे सुन्नावती ॥१४८॥
सूनवेगो विलोक्येनं विद्विवो' भीवणारवः । ग्रीभतज्यं स्थितो रुष्या स्ने खेटकयुतासिभृत् ॥१४६॥
तदा 'पूर्वोविताचार्या देवता याऽस्य' पालिका' । सा विद्याधरक्रपेण समुपेत्य सुन्नावतीम् ॥१४०॥

॥१३९॥ श्रीपालने जो तलवार म्यानसे निकाली थी उसका स्वामी विजयपुर नगरका रहने वाला था और होनहार इसी श्रीपाल चऋवर्तीका भावी सेनापति था ॥१४०॥ उसी विजयपुर नगरके राजा वरकीर्तीष्टकी रानी कीर्तिमतीकी एक पुत्री थी, उसके वरके विषयमें निमित्त-ज्ञानियोंने बतलाया था कि इसका वर श्रीपाल चक्रवर्ती होगा और उसकी पहिचान म्यानमेंसे तलवार निकाल लेना होगी ।।१४१।। वह गूंगा श्रेयस्पुरमें उत्पन्न हुआ था और इसका भावी. पुरोहित था, उसी श्रेयस्पुर नगरका स्वामी राजा शिवसेन था, उसके कमलके समान नेत्रवाली वीतशोका नामकी पुत्री थी उसके वरके विषयमें निमित्तज्ञानियोंने आदेश दिया था कि जिसके समागमसे यह गूँगा बोलने लगेगा, वही इसका वर होगा ॥१४२-१४३॥ जिसकी अंगुली टेढ़ी थी वह शिल्पपुरमें उत्पन्न हुआ था और इसका होनहार स्थपित रत्न था। उसी शिल्पपुर के राजाका नाम नरपित था उसके रितिवमला नामकी पुत्री थी, निमित्तज्ञानियोंने बताया था कि जिसके देखनेसे इसकी टेढ़ी अंगुली फैलने लगेगी उसीके साथ कामकीड़ा करनेवाली इस कन्याका चिरकाल तक समागम रहेगा ॥१४४-१४५॥ जो हीराओंका भस्म बना रहा था वह इसका मंत्री होनेवाला था और घान्यपुर नगरमें पैदा हुआ था, उसी धान्यपुर नगरके राजाका नाम विशाल था उसकी एक विमलसेना नामकी कन्या थी, निमित्तज्ञानियोंने बत-लाया था कि जिसके आनेपर हीराओंका भस्म बन जायगा वही महा तेजस्वी श्रीपाल इसका पति होगा ॥१४६-१४७॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानियोंके आदेशानुसार उस पुरुषको पहिचान कर वे सब अपने अपने नगरको चले गये और उसी समय सुखावती श्री कुमारको लेकर आकाशमार्गसे चलने लगी ॥१४८॥ चलते चलते इसे धूमवेग शत्रु मिला, वह कुमारको देखकर भयंकर शब्द करने लगा, और डांट दिखाकर रास्ता रोक आकाशमें खड़ा हो गया, उस समय खेटक और तलवार दोनों शस्त्र उसके पास थे।।१४९।। उसी समय पहले कही

१ श्रीपालस्य । २ वरकीर्तिनृपतेः प्रियायाः कीर्तिमत्याः सुतायाः आपने परिणयने । ३ 'पन व्यवहारे स्तुतौ च' पुत्रीव्यवहारे त० टि० । —त्यात्मजापतेः इ० । जायते अ०, स०, ल० । ४ वीत-शोकायाः परिणयने । ५ कृणिः ल० । ६ कामविशिष्टधर्मप्रदया अथवा कामविविधगमनप्रदया । ७ वजूमणि-पाक्यस्य ल०, ट० । वज्रमणिपाकी वज्ररत्नपाकवान् । अस्य श्रीपालस्य । ६ मन्त्रिमुख्यः । ६ वज्रमणि-पाकिनः । १० उत्पत्तिः । ११ विमलसेनायाः प्राप्त्यै । १२ आदेशजामातरम् । —देशनरं ल०, प० । —वेशान्तरं अ०, स० । १३ शत्रोभयङ्करध्विनः । तिद्वषो भीषणारवम् इ०, अ०, स० । १४ पूर्वोक्त-प्रमद्वनस्यवटतरोरवस्थितप्रतिमायाम् । १५ श्रीपालस्य । १६ रक्षिका ।

मुक्त्वा कुमारमभ्येत्य विभीविद्याघराषमम् । नियुज्य विजयस्वेति निजगाव निराकुलम् ॥१४१॥
साऽपि मुक्त्वा कुमारं तं धूमवेगं रणाङ्गणे । चिरं युज्वा स्वविद्याभिग्यंरीत्सी'च्छीयंशालिनी ॥१४२॥
कुमारोऽपि समीपस्यशिलायां घरणीघरे । शनैः 'समापतत्तस्य' वेवभी जननी पुरा ॥१४३॥
यभीभूता तवागत्य संस्युशन्ती करेण तम् । अपास्यास्य अमं मझक्षु कुमार् प्रविश हवम् ॥१४४॥
जगावैनमिति अृत्वा सोऽपि विश्वस्य तद्वचः । प्रविश्य तं 'शिलास्तम्भस्योपरिस्थितवािश्वशि ॥१४४॥
कुवंन् पञ्चनमस्कारपदानां परिवर्तनम् । प्रभाते "तवुवग्भागे जिनेन्द्रप्रतिविभ्वकम् ॥१४६॥
विलोक्य कृतपुष्पाविसम्पूजननमस्कियः । सहस्रपत्रमम्भोजं चक्ररत्नं सकूर्मकम् ॥१४७॥
आतपत्रं सहस्रोद कणं च फणिनां पतिम् । दण्डरत्नं समण्डूकं नकं 'चूडामहामणिम् ॥१४८॥
चर्मरत्नं स्पुरव्रक्तवृश्चिकं कािकणीमणिम् । ईक्षाञ्चके स पुष्पात्मा तत्र' यक्ष्युपवेशतः ॥१४६॥
संवरत्नमर्यविद्यमेश्वाभेवविभूवितः । निर्जगाम गुहातोऽसौ ''तवैवत्य सुखावती ॥१६१॥
धूमवेगं विनिजित्य प्रतिपद्वारे हिमद्युतिम्' । वृद्घ्यं कुमारमापन्ना सकलाऽसिलतािन्वता' ॥१६२॥
एतया' सह गत्वातः सन्त्राप्तसुरभूघरम्' । गुणपालिनाघीश सभामण्डलमाप्तवान् ॥१६३॥
तत्र तं सुचिरं स्तुत्वा मनोवाक्शयशुद्धिभाक् । मातरं भ्रातरं चोचितोपचारो विलोक्य तौ ॥१६४॥

हुई प्रतिमापर जो इसकी रक्षा करनेवाली देवी रहती थी वह विद्याधरका रूप धारण कर आई और सुखावतीको छोड़कर कुमारको ले गई तथा सुखावतीसे कह गई कि तू निर्भय हो निराकुलतापूर्वक इस नीच विद्याधरसे लड़ना और इसे जीतना ॥१५०-१५१॥ शूरवीरता से शोभायमान रहनेवाली सुखावती भी कुमारको छोड़कर धूमवेगसे लड़ने लगी और रणके मैदानमें बहुत समय तक युद्धकर उसने उसे अपनी विद्याओं द्वारा रोक लिया ॥१५२॥ कुमार भी समीपवती पर्वतको एक शिलापर धीरे धीरे जा पड़ा । वहां उसकी पूर्वभवकी माता देवश्री जो कि यक्षी हुई थी आई। उसने हाथसे स्पर्शकर श्रीपालका सब परिश्रम दूर कर दिया और कहा कि तू शीघ्र ही इस तालाबमें घुस जा। कुमार भी उसके वचनोंका विश्वास कर तालाबमें घुस गया और वहीं रातभर पत्थरके खंभेपर बैठा रहा ॥१५३-१५५॥ सबेरे पञ्च नमस्कार मंत्रका पाठ करता हुआ उठा, तालाबके उत्तरकी ओर श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा देखकर पुष्प आदि सामग्रीसे पूजन और नमस्कार किया। तदनन्तर उसी यक्षीके उपदेशसे उस पुण्यात्माने सहस्र पत्रवाले कमलको चक्ररत्नरूप होते देखा, कछुवेको छत्र होते देखा, बड़ी बड़ी हजार फणाओंको धारण करनेवाले नागराजको दण्डरत्न होते देखा, मेंडकको चूड़ा-मणि, मगरको चर्मरत्न और देदीप्यमान लाल रंगके विच्छूको काकिणी मणि रूप होते देखा ।।१५६-१५९।। उस समय उसने प्रसन्नचित्त होकर छत्र धारण किया, दण्ड उठाया, चमकीले रत्नोंके जूते पहिने और फिर वह यक्षीके द्वारा दिये हुए मणिमय दिव्य आभूषणोंसे सुशोभित होकर गुहासे बाहर निकला। उसी समय जिस प्रकार चन्द्रमाकी वृद्धिके लिये शुक्लपक्षकी प्रतिपदा आती है उसी प्रकार घूमवेगको जीतकर तलवार लिये हुए चतुर सुखावती कुमारकी वृद्धिके लिये उसके पास आ पहुँची । श्रीपाल यहांसे उसके साथ साथ चला और चलता चलता सुरगिरि पर्वतपर गुणपाल जिनेन्द्रके समवसरणमें जा पहुंचा ।।१६०-१६३।। वहां मन,

१ ररोध । २ सम्प्राप्तः । ३ श्रीपालस्य । ४ कुमारं ल० । ४ ह्रदम् । ६ मुहुर्मुहुरनुचिन्तनम् । ७ ह्रदस्योत्तरिदग्भागे । ५ चूडामणि तथा ल०, प०, अ०, स०, इ० । ६ ह्रदे । वक्त्राण्येव रूपाणि सहस्रपत्राम्भोजादीनि ईक्षाञ्चके इति सम्बन्धः । १० मणिमयपादत्राणः । ११ गुहायाः सकाशात् । १२ प्रतिपद्दिनश्रीरिव । १३ चन्द्रम् । १४ चन्द्रकलान्विताः । १४ सुखावत्या । १६ सुरगिरिनामगिरिम् ।

'तवाशीर्वावसन्तुष्टः संविष्टो मातृसिक्षयौ । 'सुकावतीप्रभावेण युष्मवन्तिकमाप्तवान् ।।१६४।। क्षेमेणेति तयोरग्रे प्राशंसत्तां नृपानुजः । सतां स सहजो भावो यत्स्तुवन्त्युपकारिणः ।।१६६।। वसुपालमहोपालप्रक्षनाव् भगवतोवितेः । स्थित्वा विद्याघरणेण्यां बहुलम्भान् समापिवान् ।।१६७।। ततः सप्तिवेनेव सुक्षेन प्राविशत् पुरम् । सिक्चितोजितपुष्यानां भवेदापच्च सम्पदे ।।१६८।। वसुपालकुमारस्य वारिवेणाविभिः समम् । कन्याभिर्मवत् कल्याणविधिविविधिक्कः ।।१६८।। स्त्रीपालकुमारस्य केणाविभः समम् । कन्याभिर्मवत् कल्याणविधिविविधिक्कः ।।१७०।। सूर्याचन्त्रमसौ वा तौ स्वप्रभाव्याप्तविक्तटो । पालयन्तौ घराचकं चिरं निविशतः स्म शम् ।।१७१।। स्त्रावन्त्रमसौ वा तौ स्वप्रभाव्याप्तविक्तटो । पालयन्तौ घराचकं चिरं निविशतः स्म शम् ।।१७१।। स्तर्वावन्त्रमसौ वा तौ स्वप्रभाव्याप्तविक्तटो । पालयन्तौ घराचकं च समकायत ।।१७२।। स सर्वावचक्तवर्युक्तभोगाननुभवन् भृशम् । शकलीलां 'व्यवम्विष्ट लक्ष्म्या' लिक्षतिविष्ठः ।।१७३।। प्रभूज्जयावतीभ्रातुस्तन्त्रणा जयवमंणः । जयसेनाह्न्या कान्तेस्सा' सेनेव' विजित्वरी' ।।१७४।। मनोवेगोऽशनिवरः शिवाख्योऽशनिवेगवाक् । हरिकेतुः परे चोच्चेः क्ष्माभुजः क्ष्मनायकाः ।।१७४।। 'विवालेपाल्यमुख्याभिस्तेषां' तुग्मः' सहाभवत् । विवाहो गुणपालस्य सताभिः प्राप्तसम्मवः ।।१७६।।

वचन, कायकी शुद्धि धारण करनेवाले श्रीपालने बहुत देरतक गुणपाल जिनेन्द्रकी स्तुति की, माता और भाईको देखकर उनका योग्य विनय किया और फिर उन दोनोंके आशीर्वादसे संतुष्ट होकर वह माताके पास बैठ गया। उसने माता और भाईके सामने यह कहकर सुखावतीकी प्रशंसा की कि में इसके प्रभावसे ही कुशलतापूर्वक आपलोगोंके समीप आ सका हूं सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुषोंका जन्मसे ही ऐसा स्वभाव होता है कि जिससे वे उपकार करने-वालोंकी स्तुति किया करते हैं ॥१६४-१६६॥ महाराज वसुपालके प्रश्नके उत्तरमें भगवान् ने जैसा कुछ कहा था उसीके अनुसार उस श्रीपालने विद्याधरोंकी श्रेणीमें रहकर अनेक लाभ प्राप्त किये थे ॥१६७॥ तदनन्तर वह सात दिनमें ही सुखसे अपने नगरमें प्रविष्ट हो गया सो ठीक ही है क्योंकि प्रबल पुण्यका संचय करनेवाले पुरुषोंको आपत्तियां भी सम्पत्तिके लिये हो जाती हैं ॥१६८॥

नगरमें जाकर वसुपाल कुमारका वारिषेणा आदि कन्याओं के साथ विवाहोत्सव हुआ, वह विवाहोत्सव अनेक प्रकारकी विभूतियों से युक्त था।।१६९।। उसी समय चतुर श्रीपाल कुमार भी जयावती आदि चौरासी इष्ट कन्याओं से अलंकृत—सुशोभित हुए।।१७०।। अपनी कान्तिसे दिग्दिगन्तको व्याप्त करनेवाले सूर्य और चन्द्रमाके समान पृथिवीका पालन करते हुए दोनों भाई चिरकाल तक सुखका उपभोग करते रहे।।१७१।। कुछ दिन बाद श्रीपालकी जयावती रानीके गुणों से उज्ज्वल गुणपाल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और इधर आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ।।१७२।। जिसका शरीर लक्ष्मीसे सुशोभित हो रहा है ऐसा वह श्रीपाल चक्रवर्तीके कहे हुए सब भोगोंका अत्यन्त अनुभव करता हुआ इन्द्रकी लीलाको भी उल्लंघन कर रहा था।।१७३।। जयावतीके भाई जयवर्माके जयसेना नामकी पुत्री थी जो अपनी कान्ति से सेनाके समान सबको जीतनेवाली थी।।१७४।। इसके सिवाय मनोवेग, अशनिवर, शिव, अशनिवेग, हरिकेतु तथा और भी अनेक अच्छे अच्छे विद्याधर राजा थे, जयसेनाको आदि लेकर

१ कुबेरश्रीवसुपालयोराशीर्वचन । २ सुखावत्याः सामर्थ्येन । ३ स्तौति स्म । ४ श्रीपालः । ५ कन्यादिप्राप्तिः । ६ प्राप्तः सन् । ७ सप्तदिनानन्तरमेव । ५ आत्मीयपुण्डरीकिणीपुरम् । ६ वटवृक्षाघो नृत्यसम्बन्धिनी । १० प्रियतरुणीभिः, पट्टार्हाभिरित्यर्थः । ११ सुखमन्वभूताम् । १२ तिरस्करोति स्म । व्यलक्किष्ट ल० । १३ लक्ष्म्यालिक्किगत अ० स० । लक्ष्मीलिक्षत प०, ल० । १४ कान्त्या इ०, प०, अ०, स०, ल० । १५ चमूरिव । १६ जयशीला । १७ जयसेनादिप्रधानाभिः । १८ मनोवेगादीनाम् । १९ पुत्रीमिः ।

कवाचित् काललब्ध्याविचोवितोऽभ्यणंनिवृंतिः । विलोक्ष्यभ्रभोभागम् ग्रक्कस्मावश्यकारितम् ॥१७७॥ चन्द्रप्रहणमालोच्य विगेत'स्यापि चेवियम् । ग्रवस्या संसृतौ पापप्रस्तस्यान्यस्य का गितः ॥१७६॥ इति निविद्य सञ्जातजातिस्मृतिचवास्त्र्याः । स्वपूर्वभवसम्बन्धं प्रत्यक्षमिव संस्मर ॥१७६॥ पुष्कराद्वेऽपरे भागे विवेहे पद्मकाह्वये । विवये विश्वते कान्त पुराधीशोऽवनीश्वरः ॥१८०॥ रचान्तकनकस्तस्य वल्लभा कनकप्रभा । तयोर्भृत्वा 'प्रभापास्तभास्करः कनकप्रभः ॥१८१॥ तस्मिन्नग्येद्युच्द्याने वच्या सर्पेष्म मत्प्रिया । विद्युत्प्रभाह्वया तस्या वियोगेन विवण्णवान् ॥१८२॥ सार्वं समाधिगुप्तस्य समीपे संयमं परम् । सम्प्राप्तवानितिस्नग्येः पितृमातृसनाभिभिः ॥१८३॥ तत्र सम्यव्त्वगुद्धयाविषोडश प्रत्ययान् भूशम् । भावियत्वा भवस्यान्ते ज्यन्ताख्यविमानजः ॥१८४॥ प्रान्ते ततोऽहमागत्य जातोऽत्रविमिति स्कुटम् । भावियत्वा भवस्यान्ते ज्यन्ताख्यविमानजः ॥१८४॥ श्रेष्ठी कृवेरकान्तश्च लौकान्तिकपदं गताः । बोधितस्तः समुद्धवत्त्राचित्यप्रमानम् प्रमुद्धवान् ॥१८५॥ मोहवाशं समुख्य्य तप्तवांश्च तपस्ततः । घातिकर्माणि निर्मृत्य सयोगिपवमागमत् ॥१८७॥ यशःपालः सुखावत्यास्तन् जस्तेन संयमम् । गृहीत्वा सह तस्येव गणभृत्प्रथमोऽभवत् ॥१८८॥

उन सब राजाओंकी पुत्रियोंके साथ गुणपालका विवाह हुआ। इस प्रकार वह गुणपाल उन कन्याओंके मिलनेसे बहुत ही हर्षित हुआ।।१७५–१७६।।

अथानन्तर-किसी समय जिसका मोक्ष जाना अत्यन्त निकट रह गया है ऐसा गुणपाल काललब्ध आदिसे प्रेरित होकर आकाशकी ओर देख रहा था कि इतनेमें उसकी दृष्टि अक-स्मात् अन्धकारसे भरे हुए चन्द्रग्रहणकी ओर पड़ी, उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस संसार-को धिक्कार हो, जब इस चन्द्रमाकी भी यह दशा है तब संसारके अन्य पापग्रसित जीवोंकी क्या दशा होती होगी ? इस प्रकार वैराग्य आते ही उस उत्कृष्ट बुद्धिवाले गुणपालको जाति स्मरण उत्पन्न हो गया जिससे उसे अपने पूर्वभवके सम्बन्धका प्रत्यक्षकी तरह स्मरण होने लगा ॥१७७-१७९॥ उसे स्मरण हुआ कि पुष्करार्घ द्वीपके पश्चिम विदेहमें पद्मक नामका एक प्रसिद्ध देश है, उसके कान्तपुर नगरका स्वामी राजा कनकरथ था। उसकी रानीका नाम कनक-प्रभा था, उन दोनोंके में अपनी प्रभासे सूर्यको तिरस्कृत करनेवाला कनकप्रभ नामका पुत्र हुआ था। किसी दिन एक बगीचेमें विद्युत्प्रभा नामकी मेरी स्त्रीको सांपने काट खाया, उसके वियोगसे में विरक्त हुआ और अपने ऊपर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले पिता माता तथा भाइयोंके साथ साथ मैंने समाधिगुप्त मुनिराजके समीप उत्कृष्ट संयम घारण किया था ॥१८०-१८३॥ वहां में दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओं का अच्छी तरह चिन्तवन कर आयु के अन्तमें जयन्त नामके विमानमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुआ था ॥१८४॥ और अन्तमें वहांसे चयकर यहां श्रीपालका पुत्र गुणपाल हुआ हूं। वह इस प्रकार विचार ही रहा था कि इतनेमें ही असमुद्रदत्त, †आदित्यगति, ‡वायुरथ और ५सेठ कुबेरकान्त जो कि तपश्चरण कर लौकान्तिक देव हुए थे उन्होंने आकर समभाया। इस प्रकार प्रबोधको प्राप्त हुए गुणपाल मोहजालको नष्ट कर तपश्चरण करने लगे और घातिया कर्मीको नष्ट कर सयोगिपद-तेरहवें गुण स्थानको प्राप्त हुए ।।१८५-१८७।। सुखावतीका पुत्र यशपाल भी उन्हीं गुणपाल जिनेन्द्रके पास दीक्षा धारण कर

<sup>•</sup> १ चन्द्रस्य । २ - रुदारघी: अ०, स०, ल० । ३ कान्त्या निराकृत । ४ कारणानि । ५ आयुष-स्यान्ते । ६ अहमिन्द्रः । ७ स्वर्गायुरन्ते । ५ स्वर्गात् । ६ पूर्वभवसम्बन्धं प्रत्यक्षमिव संस्मरिक्षिति सम्बन्धः । १० प्रियकान्तायाः जनकेन सह । ११ हिरण्यवर्मणो जनकः । १२ प्रभावन्त्याः पिता । १३ उक्तलीकान्तिकामरैः ।

<sup>•</sup> प्रियदत्ताका पिता, † हिरण्यवर्माका पिता, \$ प्रभावतीका पिता, \$ कुवेरिमत्रका पिता।

राजराजस्तवा भूरिविभूत्याऽभ्यत्य तं मुवा। श्रीपालः पूर्जायत्वा तु श्रुत्वा धर्म हयात्मकम् ॥१८६॥ ततः स्वमावसम्बन्धम् ग्रप्नाक्षीत् प्रभयाभयः। मगवांवचेत्युवाचेति कृषराजं स्लोचना ॥१६०॥ निवेदितवती पृष्टा मृष्टवाक्सौष्ठवान्विता। विवेहे पुण्डरीकिण्यां यशःपालो महीपितः ॥१६१॥ तत्र सर्वसमृद्धाख्यो विणक् तस्य मनःप्रिया। धनञ्जयानुजाताऽसौ वनश्रीर्धनर्विद्धनी ॥१६२॥ तयोस्तुक् सर्वदियतः श्रेष्ठी तद्भगिनी सती। संत्रया सर्वदियता श्रेष्ठिनिध्चत्तवल्लमे ॥१६३॥ सृता सागरसेनस्य जयसेना समाह्वया। धनञ्जयवणीशस्य जयदत्ताभिषाऽपरा ॥१६४॥ देवश्रीरनुजा श्रेष्ठि पितुस्तस्यां तन्व्भवौ । जातौ सागरसेनस्य सागरो वत्तवाष्परः ॥१६४॥ ततः समुद्रदत्तस्य सह सागरदत्तया। सृतौ रिसागरसेनानुजायां जातमहोदयौ ॥१६६॥ जातौ सागररभायां वत्तो र वेश्वणादिवाक्। वत्ता वेश्वणादिव्य वायादः श्रेष्ठिनः स्र स्र तु ॥१६७॥ भार्या । सतौ समुद्रदत्तस्य दत्ता वेशवणादिवाक्। सती समुद्रदत्तस्य सा सर्वद्याता । प्रिया ॥१६६॥ सार्वं विश्वणवत्तेष्टा वत्तात्त्र सागराह्वया। तेषां स्र सुव्वत्तस्य सुवेनेवं काले गच्छित सन्ततम् ॥१६६॥ यशःपालमहीपालमार्वाजते सहाथनः। विणग्धनञ्जयोऽन्येद्यः सद्रत्वेदंनीकृतः । ॥२००॥

उन्हींका पहला गणधर हुआ ।।१८८।। उसी समय राजाधिराज श्रीपालने बड़ी विभूतिके साथ आकर गुणपाल तीर्थं करकी पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि सम्बन्धी—दोनों प्रकारका धर्म सुना । तदनन्तर बड़ी विनयके साथ अपने पूर्वभवका संबंध पूछा, तब भगवान् इस प्रकार कहने लगे—यह सब बातें मधुर वचन बोलनेवाली सुन्दरी सुलोचना महाराज जयकुमारके पूछनेपर उनसे कह रही थी । उसने कहा कि—

विदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें यशपाल नामका राजा रहता था ।१८९-१९१। उसी नगरमें सर्वसमृद्ध नामका एक वैदय रहता था। उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था जो कि धनको बढ़ानेवाली थी और धनंजयकी छोटी बहिन थी। उन दोनोंका पुत्र सर्वदियत सेठ था, उसकी बहिनका नाम सर्वदियता था जो कि बड़ी ही सती थी। सेठ सर्वदियतकी दो स्त्रियां थीं, एक तो सागरसेनकी पुत्री जयसेना और दूसरी धनंजय सेठकी पुत्री जयदत्ता ॥१९२-१९४॥ सेठ सर्वदियतके पिताकी एक छोटी बहिन थी जिसका नाम देवश्री था और वह सेठ सागरसेनको ब्याही थी। उसके सागरदत्त और समुद्रदत्त नामके दो पुत्र थे तथा सागरदत्ता नामकी एक पुत्री थी। सागरसेनकी छोटी बहिन सागरसेनाके दो संतानें हुई थीं-एक वैश्रवणदत्ता नामकी पुत्री और दूसरा वैश्रवणदत्ता नामका पुत्र। वैश्रवणदत्त सेठ सर्वदियतका हिस्सेदार था ॥१९५-१९७॥ वैश्रवणदत्ता सेठ सागरदत्तकी स्त्री हुई थी, सेठ समुद्रदत्तकी स्त्रीका नाम सर्वदियता था और सागरदत्ता सेठ सागरदत्तकी स्त्री हुई थी। इस प्रकार उन सबका समय निरन्तर बड़े प्रेमसे व्यतीत हो रहा था ॥१९८-१९९॥ जिसने बहुत घन उपार्जन किया है ऐसे सेठ घनंजयने किसी दिन अच्छे अच्छे रत्न भेंट देकर राजा यशपालके दर्शन किये

१ गुणपालकेविलनम् । २ जयकुमारम् । ३ भगिनी । ४ पुत्रः । ५ राजश्रेष्ठी । ६ धनञ्जयन्तामवैष्यस्य । ७ द्वितीया । द सर्वेदयितश्रेष्ठिजनकसर्वेसमृद्धस्य । ६ पुत्रौ । १० देवश्रियोर्भर्तुर्भगिन्याम् । ११ सर्वेसमृद्धस्य भार्यायाम् । १२ दत्ता अ०, प०, इ०, स०, ल० । १३ दत्तो ल०, प०, इ०, अ०, स० । १४ ज्ञातिः । १५ सर्वेदयितश्रेष्ठिनः । १६ वैश्रवणदत्तः । १७ सागरसेनस्य ज्येष्ठपुत्रस्य । १८ वैश्रवण्यत्ता । भार्याभूदिति सम्बन्धः । १६ सागरसेनस्य कनिष्ठपुत्रस्य । २० सर्वेदयितश्रेष्ठिनो भगिनीप्रिया । भार्या जातेति सम्बन्धः । २१ समुद्रदत्तस्यानुजा सागरदत्ता ह्वया । वैश्रवण्यत्तस्येष्टा बभूवेति सम्बन्धः । २२ समुद्रदत्तस्यानुजा सागरदत्ता ह्वया । वैश्रवण्यत्तस्येष्टा बभूवेति सम्बन्धः । २२ समुद्रादीनाम् । २३ अक्रच्छ्रेण, अत्यन्तसुखेनेत्यर्थः । २४ आनीत । २५ उपायनीकृतैः ।

व्यलोकिष्ट' सभ्योऽिप तस्मैं सन्मानपूर्वकम् । प्रीत्या धनं हिरण्यादि प्रभूतमदितोवितम् ।।२०१॥ विलोक्य तं विणक्पुत्राः सर्वेऽिप धनमाजितुम् । ग्रामे पुरोपकण्ठस्थ सम्भूय विनिवेशिरे ।।२०२॥ 'तिविवेशादयाऽत्येद्धः स "समुद्राविदलकः । रात्रौ स्वगृहमागस्य भार्यासम्पर्कपूर्वकम् ॥२०३॥ केनाप्यविवितो रात्रावेव "सार्थमुपागतः । काले गर्भ विदित्वाऽस्याः पापो ह्व दुश्चरितोऽभवत् ।।२०४॥ इति सागरदत्ताख्यस्तया भार्यासम्पर्व । १ बोधितोऽप्यपरीक्ष्यासौ स्वगेहासा भपाकरोत् ॥२०४॥ ततः श्रेष्ठिगृहं याता तेनापि वं दुराचरा । १ नास्मव्गेहं समागच्छेत्यज्ञानात् सा निवारिता ॥२०६॥ समीपर्वातन्येकस्मिन् केतने विहितस्थितः । नवमासावधौ पुत्रम् प्रलब्धानल्पपुण्यकम् ॥२०७॥ तद्विवित्वा कुलस्येव समुत्पन्नः पराभवः । यत्र स्वचन नीत्वेनं विधाप्तयनुजीविकः ॥ ॥२०५॥ प्रत्येयः श्रेष्ठिना प्रोक्तः श्रेष्ठिनित्रस्य बृद्धिमान् । स्मज्ञाने साधितं विद्याम् ग्रागतस्य खयायनः ॥ बालं समर्पयामास विचित्रो दुरितोदयः । खगोऽसौ जयधामाख्यो जयभामास्य वल्लभा ॥२१०॥ तौ भगपुरवास्तव्यो ५ जित्रात्रमुसमा स्वयम् । इत्वा वर्षयतां पुत्रमिव भत्वोरसं मुवा ॥२११॥ तौ भगपुरवास्तव्यो ५ जित्रात्रमुसमा स्वयम् । इत्वा वर्षयतां पुत्रमिव भत्वोरसं मुवा ॥२११॥

राजाने भी उसका सन्मान किया और बड़े प्रेमसे उसके लिये यथायोग्य बहुत सा सुवर्ण आदि धनं वापिस दिया ।।२००-२०१।। यह देखकर सब वैश्यपुत्र धन कमानेके लिये बाहिर निकले और सब मिलकर नगरके समीप ही एक गांवमें जाकर ठहर गये ॥२०२॥ दूसरे दिन समुद्र-दत्त रात्रिमें उन डेरोंसे अपने घर आया और अपनी स्त्रीसे संभोग कर किसीके जाने बिना ही रात्रिमें ही अपने भुण्डमें जा मिला। इधर समयानुसार उसका गर्भ बढ़ने लगा। जब इस बात का पता समुद्रदत्त्वके बड़े भाई सागरदत्तको चला तब उसने समभा कि यह अवश्य ही इसका पापरूप दुराचरण है। समुद्रदत्तकी स्त्री सर्वदियताने पितके साथ समागम होनेका सब समा-चार यद्यपि बतलाया तथापि उसने परीक्षा किये बिना ही उसे घरसे निकाल दिया ॥२०३-२०५॥ तब सर्वदियता अपने भाई सेठ सर्वदियतके घर गई परन्तु उसने भी अज्ञानतासे यही कहकर उसे भीतर जानेसे रोक दिया कि 'तू दुराचारिणी है, मेरे घरमें मत आ' ॥२०६॥ तदनन्तर वह पासके ही एक दूसरे घरमें रहने लगी, नौ महीनेकी अविध पूर्ण होनेपर उसने एक अतिशय पुण्यवान् पुत्र प्राप्त किया ॥२०७॥ जब सेठ सर्वदियतको यह खबर लगी तो उसने समभा यह पुत्र क्या ? हमारे कुलका कलंक उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसने एक नौकर-को यह कहकर भेजा कि 'इसे ले जाकर किसी दूसरी जगह रख आ'। वह सेवक बुद्धिमान् था और सेठका विश्वासपात्र भी था, वह बालकको ले गया और सेठके एक विद्याधर मित्रको जो कि विद्या सिद्ध करनेके लिये श्मशानमें आया था, सौंप आया सो ठीक ही है क्योंकि पापका उदय बड़ा विचित्र होता है। सेठके उस मित्रका नाम जयधाम था और उसकी स्त्रीका नाम जयभामा था । वे दोनों भोगपुरके रहनेवाले थे उन्होंने उस पुत्रका नाम जितशत्रु रक्खा और उसे औरस पुत्रके समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नतासे उसका पालन-पोषण करने लगे ॥२०८-

१ ददर्श । २ धनञ्जयाय । ३ ददौ । ४ धनञ्जयं राज्ञा पूजितोऽयं दृष्ट्वा ५ —मजितुम् ल० । ६ तिच्छिबरात् । ७ देवश्रीसागरसेनयोः पुत्रः समुद्रदत्तः । ५ शिबरम् । ६ सर्वदत्तायाः । १० अशो-भनव्यवहारः । ११ दुर्वृ तः किश्चज्जारोऽभविदिति । १२ सर्वदियतया । १३ निजपुरुषागमनम् । १४ मम भर्ता शिबिरादागत्य मया सह सम्पर्कं कृतवानिति निवेदितोऽपि । १५ सर्वदियताम् । १६ निष्कासितवान् । १७ निजाग्रसर्वदियतश्रेष्ठिगृहम् । १८ दुष्टमाचरित स्म । १६ नास्मद्गृहं ल०, अ०, प०, स०, इ० । २० गृहे । २१ शिशुः । २२ यत्र कृत्रापि । २३ स्थापय । २४ मृत्यः । २५ विश्वास्यः । २६ विद्या-घरस्य । २७ जयधामजयभामेति द्वौ । २८ भोगपुरनिवासिनौ । २६ शिशोजितशत्रुरित्याख्यां कृत्वा । ३० वर्षयतः स्म ।

तवा पुत्रवियोगेन सा सर्ववियताऽविरात् । स्त्रीवेदनिन्दनान्मृत्वा सम्प्राप्यकान्म पौरुषम् ॥२१२॥
ततः समुद्रवलोऽिष सार्थेनामा समागतः । श्रुत्वा स्वभायिवृत्तान्तं निन्दित्वा भातरं निकम् ॥२१३॥
श्रेष्ठिनेऽनपराधाया गृहवेशिनवारणात् । अकुप्यित्ततरां कृत्यं कः सहेताविचारितम् ॥२१४॥
क्येष्ठे न्यायगतं योग्ये मिय स्थितवित स्वयम् । श्रेष्ठित्वमयमध्यास्त इति श्रेष्ठिनि कोपवान् ॥२१४॥
व 'वैश्ववणवत्तोऽिष स ससागरवत्तकः । साद्धं समुद्रवत्तेन मात्सर्याच्छेष्ठिनि स्थिताः ॥२१६॥
बुस्सहे तपिस श्रेयो मत्सरोऽिष क्वचित् नृणाम् । ग्रन्येद्युणितशत्रत्रं तं वृष्ट्वा श्रेष्ठी कृतो भवान् ॥२१७॥
'समुद्रवत्तसारूप्यं वधारसंसर्वभागतः । इति पत्रच्छ सोऽप्यात्मागमनक्रममत्रवीत् ॥२१८॥
नान्यो मव्भागिनेयोऽप्यमिति तद्धस्तसंस्थिताम् । मृद्धिकां वीक्ष्य निश्चित्य निःपरीक्षकतां निकाम् ॥
मेषुनस्य संस्मृत्य तस्मे स्विश्यं सुताम् । धनं श्रेष्ठिपदं चासौ दत्वा निर्विष्णमानसः ॥२२०॥
जयवामा जयसेना जयसेना जयसेना । जयवत्ताभिष्याना च परा सागरवित्तका ।।२२२॥
सा वैश्ववणदत्ता पर च परे चोत्पन्नवोधकाः । संजातास्तैः सह श्रेष्ठी संयमं प्रत्यपद्यत ॥२२२॥
मृति रितवरं प्राप्य चिरं विहितसंयमाः । एते सर्वेऽपि कालान्ते स्वर्गलोकं समागमन् ॥२२३॥

२११।। सर्वदियताने पुत्रके वियोगसे बहुत दिनतक स्त्रीवेदकी निन्दा की और मरकर पुरुष-का जन्म पाया ॥२१२॥ तदनन्तर समुद्रदत्त भी अपने भुण्डके साथ वापिस आ गया और अपनी स्त्रीका वृत्तान्त सुनकर अपने भाईकी निन्दा करने लगा। सेठने अपराधके बिना ही उसकी स्त्रीको घरमें प्रवेश करनेसे रोका था इसलिये वह सेठपर अत्यन्त क्रोध करता रहता था सो ठीक ही है क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसे भला कौन सहन कर सकता है ? ।।२१३-२१४।। कुछ दिन बाद वैश्रवण सेठ सागरदत्तसे यह कहकर क्रोघ करने लगा कि 'जब मैं बड़ा हूं, और योग्य हूं तो न्यायसे मुक्ते सेठ पद मिलना चाहिये, मेरे रहते हुए यह सेठ क्यों बन बैठा हैं'। इसी प्रकार सागरदत्त और समुद्रदत्त भी सेठक साथ ईर्ष्या करने लगे ॥२१५-२१६॥ आचार्य कहते हैं कि कठिन तपश्चरणके विषयमें की हुई मनुष्यों की ईर्ष्या भी कहीं कहीं अच्छी होती है परन्तु अन्य सब जगह अच्छी नहीं होती । किसी एक दिन सेठ सर्वदियतने जितशत्रुसे पूछा कि तू समुद्रदत्तकी समानता क्यों धारण कर रहा है-तेरा रूप उसके समान क्यों है ? और तू सभामें किसलिये आया है ? तब जितशत्रुने भी अनुक्रमसे अपने आनेका सब समाचार कह दिया ।।२१७-२१८।। उसी समय सेठकी दृष्टि उसके हाथमें पहिनी हुई अंगूठीपर पड़ी, उसे देखकर उसने निश्चय कर लिया कि 'यह मेरा भानजा ही है, दूसरा कोई नहीं है । उसे अपनी और अपने बहनोईकी अपरीक्षकता (बिना विचारे कार्य करने ) की याद आ गई और उसे सर्वश्री नामकी पुत्री, बहुत सा धन और सेठका पद देकर स्वयं विरक्तिचत्त हो गया ॥२१९–२२०॥ उसी समय जितशत्रुको पालनेवाला जयधाम विद्याधर, उसकी स्त्री जयभामा, जयसेना और जयदत्ता नामकी अपनी स्त्रियां, वैश्रवण-दत्तकी स्त्री सागरदत्ता और वैश्रवणदत्तकी बहिन वैश्रवणदत्ता तथा और भी अनेक लोगोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ। उन सबके साथ साथ सेठने रतिवर मुनिके समीप जाकर संयम धारण

१ विणक्समूहेन सह। २ सर्वदियताय। ३ चुकोप। ४ सर्वदियते। ५ स वै-ल०, अ०, स०, ६०। ६ सागरदत्तसहितः। ७ श्रेष्ठिनः ल०, प०, ६०, स०, अ०। ५ संमुद्रदत्तस्य समानरूपताम्। ६ सभाम्। १० विचारशून्यताम्। ११ सागरदत्तस्य विचारशून्यताम्। १२ निजभागिनेयजितशत्रवे। १३ सर्वदियतश्रेष्ठी। १४ जितशत्रुवर्षनविद्याघरदम्पती। १५ सर्वदियतस्य भार्ये। १६ वैश्रवणदत्तस्य भार्या। १७ सागरदत्तस्य भार्या।

प्रान्ते स्वर्गाबिह्णात्य जयवामा तदातनः । वसुपालोऽत्र सञ्जातो जयभामाऽप्यजायत ॥२२४॥
रेजयवत्यात्तसौग्वर्या जयसेनाऽजनिष्ट सा । पिप्पलाः जयवत्ता तु वत्यग्तमवनाऽभवत् ॥२२४॥
विद्युद्वेगाऽभवव् वैश्ववणवत्ता कलाव्विलाः । जाता सागरवत्तापि स्वर्गादेत्य सुवावती ॥२२६॥
तदा सागरवत्ताच्यः स्वर्गलोकात् समागतः । पुत्रो हरिवरो जातः स 'पुत्ररवसः प्रियः ॥२२७॥
समुद्रवतो ज्वलनवेगस्याजनि विश्वतः । तन्त्रो चूमवेगाच्यो विद्याविहितपौरवः ॥२२८॥
स वैश्ववणवतोऽपि भूतोऽत्राशनिवेगकः । श्रेव्ठी स सर्वदियतः श्रीपालस्त्विमहाभवः ॥२२६॥
तवं जामार्जुनिराकृत्याः सनाभिभ्यो वियोजितः । तदाः त्वद्देविणोऽस्मिर्वेच तव द्वेविण एव ते ॥२३०॥
तदा प्रियास्तवात्राऽपि सञ्जाता नितरां प्रियाः । श्रीहं स्याऽभंकः स्यासीव् बन्धुभिस्तव र सङ्गलाः ॥२३१॥
तत्तपःफलतो जातं चित्रत्वं सकलितः । सर्वसङ्गणपित्यागान्मङक्षु मोक्षं गमिष्यसि ॥२३२॥
श्रयोदीरिततीर्येशवचनाकर्णनेन ते । सर्वे परस्परद्वेषाव् विरमन्ति स्म विस्मयात् ॥२३३॥
जन्मरोगजरामृत्यूश्चिहन्तुः सन्तः तानुगन् । सिष्ठायय थियं धन्योः ऽश्वासीद्धर्मामृतं ततः ॥२३४॥
विगिदं चित्रसाम्याण्यं कुलालस्येव जीवितम् । र भूकितवचकं । परिभाम्य मृद्रत्यन्नफलाप्तितः ।।।२३४॥

कर लिया । वे सभी लोग चिरकालतक संयमका साधन कर आयुके अन्तमें स्वर्ग गये ॥२२१-२२३।। वहांकी आयु पूरी होनेपर स्वर्गसे आकर पहलेका जयधाम विद्याधर यहां राजा वसु-पाल हुआ है, जयभामा वसुपालकी सुन्दरी रानी जयावती हुई है, जयसेना पिप्पली हुई है, जयदत्ता मदनावती हुई है, वैश्रवणदत्ता सब कलाओंमें निपुण विद्युद्वेगा हुई है, सागरदत्ता स्वर्गसे आकर सुखावती हुई है, उस समयका सागरदत्त स्वर्गसे आकर पुरूरवाका प्यारा पुत्र हरिवर हुआ है, समुद्रदत्त ज्वलनवेगका प्रसिद्ध पुत्र हुआ है जो कि अपनी विद्याओंसे ही अपना पौरुष प्रकट कर रहा है, वैश्रवणदत्त अशनिवेग हुआ है और सर्वदियत सेठ यहां श्रीपाल हुआ है जो कि तू ही है।।२२४-२२९।। तूने पूर्वभवमें अपने जंमाई (भानेज जितशत्रु) को उसकी मातासे अलग कर दिया था इसलिये तुभे भी इस भवमें अपने भाई बन्धुओंसे अलग होना पड़ा है, पूर्व-भवमें जो वैश्रवणदत्त, सागरदत्त तथा समुद्रदत्त तेरे द्वेषी थे वे इस भवमें भी तुभसे द्वेष करने-वाले धूमवेग, अशनिवेग और हरिवर हुए हैं। उस भवमें जो तुम्हारी स्त्रियां थीं वे इस भवमें भी तुम्हारी अत्यन्त प्यारी स्त्रियां हुई हैं। तुमने अपनी बहिनके बालककी हिंसा नहीं की थी इसलिये ही तेरा इस भवमें अपने भाई बन्धुओं के साथ फ़िरसे समागम हुआ है। तूने उस भवमें जो तपश्चरण किया था उसीके फलसे सम्पूर्ण पृथिवीका चक्रवर्ती हुआ है और अन्तमें सब परिग्रहोंका त्याग कर देनेसे तू शीघ्र ही मोक्ष पा जायगा ॥२३०-२३२॥ इस प्रकार तीर्थं कर भगवान् गुणपालके कहे हुए वचनोंको सुनकर सब लोगोंने आश्चर्यपूर्वक अपना परस्पर का सब वैर छोड़ दिया ॥२३३॥

तदनन्तर पुण्यात्मा श्रीपालने सदासे पीछे लगे हुए जन्म, रोग, जरा और मृत्युको नष्ट करनेके लिये बुद्धि स्थिर कर धर्मरूपी अमृतका पान किया ॥२३४॥ वह सोचने लगा कि यह चक्रवर्तीका साम्राज्य कुम्हारकी जीवनीके समान है क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार अपना चक्र (चाक) घुमाकर मिट्टीसे बने हुए घड़े आदि बर्तनोंसे अपनी आजीविका चलाता है

१ तत्कालभवः । २ श्रीपालस्याग्रमहिषी जाता । ३ पिप्पली ल०, प०, इ०, अ०, स० । ४ सम्पूर्णकला । ५ पुरुरवस इति विद्याधरस्य । ६ भगिनीपुत्रस्य निराकरणेन । ७ तत्काले । ८ अहिंसनेन । ६ तव भगिनीशिशोः । १० पुनर्बान्धवैः सह संयोगः । ११ निरन्तरानुगमनश्चीलान् । १२ पपौ । धेट् पाने इति धातुः । १३ भोजनित्रया । १४ चक्ररत्नम् घटिकयायन्त्री च । १५ क्षेत्रोत्पन्नफलप्राप्तितः । मृत्पिण्डोत्पन्न-प्राप्तितश्च ।

प्रापृ वांगुरयं मोहो भोगो भक्ष्मी हि सक्ष्मभः । वपुः पापस्य दुष्पात्रं विद्युल्लोला विभूतयः ॥२३६॥ भागंविभ्रं शहेतुत्वाव् यौवनं गहनं वनम् । या रतिविषयेष्येषा गवेषयित साऽरतिम् ॥२३७॥ सर्वमे तत्स् लाय स्याव् यावन्मतिविपयंगः । प्रगृणायां मतौ सत्यां कि तस्याच्यमतः परम् ॥२३६॥ चिस्तद्भमस्य चेव् वृद्धिः प्रभिलाषविषाङकुरैः । कयं दुःलफलानि स्युः सम्भोगविटयेषु नः ॥२३६॥ भुक्तो भोगो दशाङगोऽपि यथेष्टं सुचिरं मया । भात्रामात्रेऽपि नात्रासीसृष्तिस्तृष्णाविषातिनी ॥२४०॥ मस्तु वास्तु समस्तं च सङ्कल्पविषयीकृतम् । इष्टमेव तथाप्यस्मामास्ति व्य स्ताऽपि निवृ तिः ।॥२४१॥ किल स्त्रोभ्यः सुलावाप्तिः पौरवं १ किमतः परम् । देन्यमात्मिन सम्भाष्य सौख्यं स्यां परमः पुमान् ॥ इति श्रीपालचक्रेशः सन्त्यजन् वक्रतां थियः । ग्रक्रमेणाखिलं त्यक्तं सचक्रं मतिमातनोत् ॥२४३॥ ततः सुलावतीपुत्रं नरपालभिषानकम् । कृताभिषेकमारोप्य समुतुङ्कगं निजासनम् ॥२४४॥ जयवत्यादिभिः स्वाभिवंवीभिषंरणीश्वरैः । वसुपालादिभिश्चामा संयमं प्रत्यपद्यत ॥२४४॥ स बाह्यमन्तरङगं च तपस्तप्त्वा यथाविषि । क्षपकश्रीणमारुह्य १ भासेन (?) हतमोहकः ॥२४६॥ यथाख्यातमवाप्योरचारित्रनिष्कवायकम् । घ्यायन् द्वितीयशुक्लेन वीचाररहितात्मना ।।।

उसी प्रकार चक्रवर्ती भी अपना चक्र (चक्ररत्न) घुमाकर मिट्टीसे उत्पन्न हुए रत्न या कर आदिसे अपनी आजीविका चलाता है--भोगोपभोगकी सामग्री जुटाता है इसलिये इस चऋवर्ती के साम्राज्यको धिक्कार है ॥२३५॥ यह आयु वायुके समान है, भोग मेघके समान हैं, इष्ट-जनोंका संयोग नष्ट हो जानेवाला है, शरीर पापोंका खोटा पात्र है और विभूतियां बिजलीके समान चंचल हैं।।२३६।। यह यौवन समीचीन मार्गसे भ्रष्ट करानेका कारण होनेसे सघन वनके समान है और जो यह विषयों में प्रीति है वह द्वेषको ढूँढ़नेवाली है ।।२३७।। इन सब वस्तुओं से सुख तभी तक मालूम होता है जब तक कि बुद्धिमें विपर्ययपना रहता है। और जब बुद्धि सीधी हो जाती है-तब ऐसा जान पड़ने लगता है कि इन वस्तुओं के सिवाय छोड़ने योग्य और क्या होगा ? ॥२३८॥ जब कि अभिलाषारूपी विषके अंकुरोंसे इस चित्तरूपी वृक्षकी सदा वृद्धि होती रहती है तब उसकी संभोगरूपी डालियोंपर भला दुःखरूपी फल क्यों नहीं लगेंगे ? ॥२३९॥ मैंने इच्छानुसार चिरकालतक दसों प्रकारके भोग भोगे परन्तु इस भवमें तृष्णाको नष्ट करनेवाली तृष्ति मुभे रंचमात्र भी नहीं हुई ॥२४०॥ यदि हमारी इच्छाके विषयभूत सभी इष्ट पदार्थ एक साथ मिल जायँ तो भी उनसे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता है ॥२४१॥ स्त्रियोंसे सुखकी प्राप्ति होना ही पुरुषत्व है ऐसा प्रसिद्ध है परन्तु इससे बढ़कर और दीनता क्या होगी ? इसलिये अपने आत्मामें ही सच्चे सुखका निश्चय कर पुरुष हो सकता हूं— पुरुषत्वका धनी बन सकता हूं ॥२४२॥ इस प्रकार बुद्धिकी वऋताको छोड़ते हुए श्रीपाल चक्रवर्तीने चक्ररत्न सहित समस्त परिग्रहको एक साथ छोड़नेका विचार किया ॥२४३॥ तदनन्तर उसने नरपाल नामके सुखावतीके पुत्रका राज्याभिषेक कर उसे अपने बहुत ऊंचे सिंहासनपर बैठाया और स्वयं जयवती आदि रानियों तथा वसुपाल आदि राजाओं के साथ दीक्षा घारण कर ली ॥२४४-२४५॥ उन्होंने विधिपूर्वक बाहच और अन्तरङ्ग तप तपा, क्षपक श्रेणीमें चढ़कर मोहरूपी शत्रुको नाश करनेसे प्राप्त होनेवाला कषायरहित यथाख्यात नामका उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त किया, वीचाररहित द्वितीय शुक्ल ध्यानके द्वारा आत्मस्वरूपका

१ वायुवेगी । २ मेघो ल० । ३ विनाशी । ४ इष्टसंयोगः । ४ सन्मार्गच्युतिकारणत्वात् । ६ स्रक्चन्द-नादि । ७ मतेर्च्यायामः, मोहः । द इष्टस्रक्कागिन्यादिकादन्यत् । ६ अत्यल्पकालेऽपि । १० अल्पापि । ११ सुखम् । १२ कुशलाकुशलसमाचरणलक्षणं पौरुषम् । १३ सङ्कल्पसुखम् । १४ अहं परमपुरुषो भवेयम् । १४ मोहारातिजयाजितम् ल०, प०, अ०, स०, इ० । १६ एकत्ववितर्कवीचाररूपद्वितीयशुक्लध्यानेन ।

घातिकर्मत्रयं हत्वा सन्प्राप्तनवकेवलः । सयोगस्थानमाकन्य वियोगो बीतकस्मधः ॥२४८॥
'शरीरित्रतयापायाव् षाविष्कृतगुणोत्करः । अनन्तशा'न्तमप्रायमवाप सुस्रमुत्तमम् ॥२४६॥
तस्य राश्यश्च ताः सर्वा विधाय विविधं तपः । स्वर्गलोके स्वयोग्योदिवमानेष्वमवन् सुराः ॥२४०॥
प्रावां चाकर्ण्यं तं नत्वा गत्वा नाकं निजोचितम् । अनुभूय सुस्रं प्रान्ते शेषपुण्यविशेषतः ॥२४१॥
इहागताविति व्यक्तं व्याजहार सुलोचना । जयोऽपि स्वप्रियाप्रज्ञाप्रभावावतुष्तवा ॥२४२॥
तवा सदस्सवः सर्वे प्रतीयु स्तबुदाहृतम् । कः प्रत्येति व वृष्टश्चेत् सद्भिनिगवितं वचः ॥२४३॥
एवं तुष्तेन साम्प्राज्यभोगसारं निरन्तरम् । भुञ्जानौ रिञ्जतान्योग्यौ कालं गमयतः स्म तौ ॥२४४॥
तदा 'स्लगभवावाप्तप्रज्ञप्तिप्रमुखाः श्रिताः । विद्यास्तां स्व महीशं च सम्प्रीत्या तौ ननन्वतुः ॥२४४॥
तव् स्वलात् कान्तया साद्धं विहतु सुरगोचरान् । वाञ्चत् देशान् निजं राज्यं नियोज्य विजयेऽनुषे ॥२४६॥
यथेष्टं सप्रियो विद्यावाहनः सरितां पतीन् स्व सुलोचनाभ्यर्णाद् ससौ किञ्चिद्यासरत् ।।२४७॥
विहरसन्यदा मेघस्वरः केलासशेलके । वने सुलोचनाभ्यर्णाद् ससौ किञ्चिद्यपासरत् ।।२४६॥

चिन्तवन करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंको नष्ट कर नौ केवललब्धियां प्राप्त कीं, सयोगकेवली गुणस्थानमें पहुंचकर क्रमसे योगरहित होकर सब कर्म नष्ट किये और अन्तमें औदारिक, तैजस, कार्माण-तीनों शरीरोंके नाशसे गुणोंका समूह प्रकट कर अनन्त, शान्त, नवीन और उत्तम सुख प्राप्त किया ॥२४६–२४९॥ श्रीपाल चक्रवर्तीकी सब रानियां भी अनेक प्रकारका तप तपकर स्वर्गलोकमें अपने अपने योग्य बड़े बड़े विमानोंमें देव हुईं ॥२५०॥ सुलोचना जयकुमारसे कह रही है कि हम दोनों भी ये सब कथाएं सुनकर एवं गुणपाल तीर्थङ्कर को नमस्कार कर स्वर्ग चले गये थे और वहां यथायोग्य सुख भोगकर आयुके अन्तमें बाकी बचे हुए पुण्यविशेषसे यहां उत्पन्न हुए हैं। ये सब कथाएं सुलोचनाने स्पष्ट शब्दोंमें कही थीं और जयकुमार भी अपनी प्रियाकी बुद्धिके प्रभावसे उस समय अत्यन्त संतुष्ट हुआ था ।।२५१–२५२।। उस समय सभामें बैठे हुए सभी लोगोंने सुलोचना के कहनेपर विश्वास किया सो ठीक ही है, क्योंकि जो दुष्ट नहीं है वह ऐसा कौन है जो सज्जनों के द्वारा कहे हुए वचनोंपर विश्वास न करे ॥२५३॥ इस प्रकार साम्प्राज्य तथा श्रेष्ठ भोगोंका निरन्तर उपभोग करते और परस्पर एक दूसरेको प्रसन्न करते हुए वे दोनों सुखसे समय बिताने लगे ॥२५४॥ उसी समय पहले विद्याधरके भवमें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली जो प्रज्ञप्ति आदि विद्याएं थीं वे भी बड़े प्रेमसे जयकुमार और सुलोचना दोनोंको प्राप्त हो गईं।।२५५॥ उन विद्याओं के बलसे महाराज जयकुमारने अपनी प्रिया—सुलोचनाके साथ देवोंके योग्य देशोंमें विहार करनेकी इच्छा की और इसलिये ही अपने छोटे भाई विजयकुमारको राज्यकार्यमें नियुक्त कर दिया ॥२५६॥

तदनन्तर जिसकी सवारियां विद्याके द्वारा बनी हुई हैं ऐसा वह जयकुमार अपनी प्रिया—सुलोचनाके साथ साथ समुद्र, कुलाचल और अनेक प्रकारके-मनोहर वनोंमें विहार करता

१ संप्राप्तक्षायिकज्ञानदर्शनसम्यक्त्वचारित्रदानलाभभोगोपभोगवीर्याणीतिनवकेवललिष्धः। २ औदारिकशारीरकार्मणिमिति शरीरत्रयविनाशात्। ३ अनन्तं शान्तमप्राप्तमवाप्तः इ०, अ०, स०, ल०, प०।
अप्रायमनुपमम्। 'प्रायश्चानशने मृत्यौ तुल्यबाहुल्ययोरिप' इत्यभिष्ठानात्। ४ यथोचितम् ल०, प०, अ०,
स०, इ०। ५ आयुरन्ते। ६ उवाच। ७ सदः सीदन्तीति सदस्सदः। सभां प्राप्ता इत्यर्थः। ५ विश्वस्तवन्तः। ६ सुलोचनावचनम्। १० न श्रद्धाति। ११ हिरण्यवर्मप्रभावतीभवे प्राप्त। १२ सुलोचनाम्।
१३ जयम्। १४ विधितश्रियः ला०, प०, इ०, स०। १५ प्रज्ञप्त्यादिविद्याबलात्। १६ पतिम् ल०,
प०, इ०, स०। १७ अपसरित स्म।

धमरेन्त्रे सभामध्ये शीलमाहात्म्यशंसनम् । जयस्य तित्रयायाश्च प्रकृति कदाचन ॥२४६॥
भूत्वा तदादिने करूपे 'रवित्रभविमानजः । भीशा' रवित्रभाल्येन तण्झीलान्वेषणं प्रति ॥२६०॥
प्रविता काञ्चना नाम देवी प्राप्य जयं सुधीः । क्षेत्रेऽस्मिन् भारते लेचरात्रेक्तरिक्तरे ॥२६१॥
मनोहराश्यविषये राजारत्नपुराधिपः । ग्रभूत् पिझगलगान्वारः सुसदा तस्य सुप्रभा ॥२६२॥
तयोविद्युत्प्रभा पुत्री नमेर्भायां यद् च्छ्या । त्वां नन्दने महामेरौ कीडन्तं वीक्ष्य सोत्सुकाः ॥२६३॥
तदा प्रभृति मण्चित्तेऽभवस्त्वं लिखिताकृतिः । त्वत्समागममेवाहं ध्यायन्ती वैवयोगतः ॥२६४॥
वृद्धवत्यस्मिकान्तां ऽस्भिन्नवेगं सोढ्भेसमा । इत्यपास्तोपकण्ठस्यान् स्वकीयान् स्मरविद्वला ॥२६४॥
स्वानुरागं जये व्यक्तम् ग्रकरोद् विकृतेक्षणा । तद्द दृद्धचेद्धितं वृद्धवा मा मंत्र्याः पापमीदृशम् ॥२६६॥
सोवर्या त्वं ममादायि मया मुनिवराद् व्रतम् । पराज्ञगनाझगं संसज्जनसुलं मे विषभक्षणम् ॥२६७॥
महीशनेति सम्प्रोश्वता मिण्या सा कोप'रवेपिनी । उपात्तराक्षसीवेषा तं समुद्धत्य गत्वरीरे ॥२६६॥
पुष्यावचयसंसक्तनृपकान्ताभिर्ताजताः । भीत्वा तच्छीलमाहात्म्यात् काञ्चर्यनाञ्चयतं गता ॥२६६॥
ग्रवभ्यदेवता चैवं शीलवत्याः परे न के । ज्ञात्वा तच्छीलमाहात्म्यां गत्वा स्वस्वामिनं प्रति ॥२७०॥

हुआ किसी समय कैलाश पर्वतके वनमें पहुंचा और किसी कारणक्श सुलोचनासे कुछ दूर चला गया।।२५७-२५८॥ उसी समय इन्द्र अपनी सभाके बीचमें जयकुमार और उसकी प्रिया सुलोचनाके शीलकी महिमाका वर्णन कर रहा था उसे सुनकर पहले स्वर्गके रविप्रभ विमानमें उत्पन्न हुए लक्ष्मीके अधिपति रविप्रभ नामके देवने उनके शीलकी परीक्षा करनेके लिये एक काञ्चना नामकी देवी भेजी, वह बुद्धिमती देवी जयकुमारके पास आकर कहने लगी कि 'इसी भरतक्षेत्रके विजयार्घ पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें एक मनोहर नामका देश है, उसके रत्नपुर नगरके अधिपति राजा पिङ्गल गांधार हैं, उनके सुख देनेवाली रानी सुप्रभा है, उन दोनोंकी में विद्युत्प्रभा नामकी पुत्री हूं और राजा निमकी भार्या हूं। महामेरु पर्वतपर नन्दन वनमें क्रीड़ा करते हुए आपको देखकर मैं अत्यन्त उत्सुक हो उठी हूं। उसी समयसे मेरे चित्तमें आपकी आकृति लिख सी गई है, मैं सदा आपके समागम का ही ध्यान करती रहती हूं। दैवयोगसे आज आपको देखकर आनन्दके वेगको रोकनेके लिये असमर्थ हो गई हूं। यह कहकर उसने समीपमें बैठे हुए अपने सब लोगोंको दूर कर दिया और कामसे विह्नल होकर तिरछी आंखें चलाती हुई वह देवी जयकुमारमें अपना अनुराग स्पष्ट रूपसे प्रकट करने लगी। उसकी दुष्ट चेष्टा देखकर जयकुमारने कहा कि तू इस तरह पापका विचार मत कर, तू मेरी बहिन है, मैंने मुनिराजसे व्रत लिया है कि मुभ्रे परस्त्रियोंके शरीरके संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला सुख विष खानेके समान है। महाराज जयकुमारके इस प्रकार कहनेपर वह देवी भूठमूठके कोघसे कांपने लगी और राक्षसीका वेष धारणकर जयकुमारको उठाकर जाने लगी। फूल तोड़नेमें लगी हुई सुलोचनाने यह देखकर उसे ललकार लगाई जिससे वह उसके शीलके माहात्म्यसे डरकर अदृश्य हो गई। देखो, शीलवती स्त्रीसे जब देवता भी डर जाते हैं तब औरोंकी तो बात ही क्या है ? वह कांचना देवी उन दोनोंके शीलका माहात्म्य जानकर अपने स्वामीके पास गई, वहां उसने उन दोनोंके उस माहातम्यकी प्रशंसा की जिसे सुनकर वह रविप्रभ देव भी आश्चर्यसे उनके गुणोंमें प्रेम करता हुआ उन दोनोंके पास आया। उसने अपना सब

१ रिवप्रभविमानोत्पन्नलक्ष्मीपितना । २ श्रीशो ल० । ३ निरूपिता । ४ भो प्रिय । ४ एतस्मिन् प्रदेशे । ६ कामवेगम् । ७ स्वजनान् । ८ स्वीकृतम् । ६ संसर्ग-ल०, प०, इ०, स० । १० सम्प्रोक्तं ल० । ११ पापवेपनी ट० । अशोभनं कम्पयन्ती । १२ जयम् । १३ गमनशीला । १४ सुलोचनातिजता । १४ काञ्चनाख्यामराङ्गना ।

प्राशंसत्' सा 'तयोस्ताबृज्जमाहात्म्यं सोऽपि विस्मयात् । रिविप्रमः समागत्य ताबुभौ तब्गुणप्रियः ॥२७१॥ स्ववृत्तान्तं समाख्याय युवाभ्यां क्षम्यतामिति । पूजियत्वा महारत्नेर्नाकलोकं समीविवान् ॥२७२॥ 'तया चिरं विहृत्यात्तसम्प्रीतिः कान्तया समम् । निवृत्य पुरमागत्य सुक्षसारं समन्वभूत् ॥२७३॥ प्रयान्यदा समुत्पन्नवोधिमें वस्त्रराधिपः । तीर्थाधिनाय'मासाद्य विन्दत्वाऽऽनन्दभाजनम् ॥२७४॥ कृत्वा धर्मपरिप्रश्नं श्रुत्वा तस्माद्यधोचितम् । प्राक्षेपिण्याविकाः सम्यक् क्यावन्धोवयादिकम् ॥२७४॥ 'कर्मनिर्मुक्तसम्प्राप्यं शर्मसारं प्रवृद्धधोः । शिवज्ञकरमहादेव्यास्तन्त्रजो 'जगतां प्रियः ॥२७६॥ प्रवायाँऽनन्तवीर्याख्यः शत्रुभिः शस्त्रशास्त्रवित् । प्राकुमारं यशंस्तस्य' शौर्यं शत्रुजयाविष्य ॥२७७॥ त्यागः सर्वीधिसन्तर्पो सत्यं स्वप्नेऽप्यविष्तुतम्' । विष्ययाभिषवं तस्मे प्रवायास्मीयसम्यदम् ॥२७६॥ पदं परं परिप्राप्तुमव्यप्रमभिलावुकः । विर्माजतसगोत्रा'दिविनिजितिनकेन्त्रियः ॥२७६॥ विर्वाजतमहामोहः सर्माजतशुभाशयः' । विजयेन जयन्तेन सञ्जयन्तेन सानुजैः ॥२५०॥ वर्वाचक्यः सर्माजतशुभाशयः' । विजयेन जयन्तेन सञ्जयन्तेन सानुजैः ॥२५०॥ स्वयः विद्ववित्यागं रागद्वेवाविद्ववितः । रिवकीर्ती' रिपु' जयोऽरिन्वमोऽरिञ्जयसमाह्नयः ॥२५२॥ सृजयश्च सृकान्तश्च सप्तमश्चाजितञ्जयः । महाजयोऽतिवीर्यश्च प्वरिञ्जयसमाह्नयः ॥२५२॥ रिववीर्यस्त्याञ्च च तन्नुजाश्चकवित्रः। तैश्च साद्यं सुनिविष्णेश्चरमाङ्काो विश्वद्विभाक् ॥२५३॥ रिववीर्यस्त्रयाञ्च च तन्नुजाश्चकवित्रः। तैश्च साद्यं सुनिविष्णेश्चरमाङ्काो विश्वद्विभाक् ॥२५३॥

वृत्तान्त कहकर उन दोनोंसे क्षमा मांगी और फिर बड़े बड़े रत्नोंसे पूजा कर वह स्वर्गको चला गया । इधर जयकुमार भी प्रिया—सुलोचनाके साथ चिरकाल तक बड़े प्रेमसे विहारकर वापिस लौटे और नगरमें आकर श्रेष्ठ सुखोंका अनुभव करने लगा ॥२५९—२७३॥

अथानन्तर-जिसे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे जयकुमारने किसी एक दिन आनन्दके पात्र श्री आदिनाथ तीर्थं करके पास जाकर उनकी वन्दना की, धर्मविषयक प्रश्न कर उनका यथा योग्य उत्तर सुना, आक्षेपिणी आदि कथाएं कहीं और कर्मोंके बन्ध उदय आदिकी चर्चा की ।।२७४-२७५।। इस प्रकार प्रबुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले जयकुमारने नाशसे प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ सुखको प्राप्त किया। तदनन्तर उसने जो लोगोंको बहुत ही, प्रिय है, जिसे शत्रु नहीं रोक सकते हैं, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोंका जाननेवाला है, जिसका यश कुमार अवस्थासे ही फैल रहा है, जिसकी शूरवीरता शत्रुओंके जीतने तक है, जिसका दान सब याचकोंको संतुष्ट करनेवाला है, और जिसका सत्य कभी स्वप्नमें भी खण्डित नहीं हुआ है ऐसे शिवंकर महादेवी के पुत्र अनन्तवीर्यका राज्याभिषेक कर उसे अपनी सब राज्य संपदा दे दी ॥२७६-२७८॥ तदनन्तर जो आकुलता रहित परम पद प्राप्त करनेकी इच्छा कर रहा है, जिसने अपने सब कुटुम्बका परित्याग कर दिया है, अपनी इन्द्रियोंको वश कर लिया है, महामोहको डांट दिखा दी है और शुभास्रवका संचय किया है ऐसे चरमशरीरी तथा विशुद्धि को धारण करनेवाले जयकुमारने विजय, जयंत, संजयन्त तथा परिग्रहके त्यागका निश्चय करनेवाले और राग द्वेषसे अदूषित अन्य छोटे भाइयों एवं रिवकीर्ति, रिवजय, अरिंदम, अरिंजय, सुजय, सुकान्त, सातवां अजितंजय, महाजय, अतिवीर्य, वरंजय, रिववीर्य तथा इनके सिवाय और भी वैराग्यको प्राप्त हुए चक्रवर्तीके पुत्रोंके साथ साथ दीक्षा घारण की ॥२७९-२८३॥

१ प्रशंसां चकार । २ जयसुलोचनयोः । ३ तया ल० । ४ मण्डभाजनं कल्याणभाजनं वा ।
तीर्थादि—ल० । ५ आक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनीति चेति चतस्रः । "आक्षेपणीं स्वमतसंग्रहणीं समेक्षी
विक्षेपणीं कुमतनिग्रहणीं यथाईम् । संवेजनीं प्रथयितुं सुकृतानुभावं निर्वेजनीं वदतु धर्मकथाविरक्त्यै ।"
६ कृत्वा कथा बन्धोदयादिकाः ल०, प०, इ०, स० । ७ कर्मबन्धविमुक्तैः प्राप्तुं योग्यम् । ६ जनताप्रियः
ल०, प०, अ०, स०, इ० । ६ कुमारकालादारभ्य । १० अनन्तवीर्यस्य । ११ अविच्युतम् । निर्वाधं वा ।
१२ बान्धवादि । 'सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः' इत्यिभिधानात् । १३ शुभास्रबः ल० ।
१४ रविकीर्तिनामा । १४ रविजयो ल०, प०, स०, इ० । १६ वरञ्जय ल०, अ०, प०, स० ।

एव पात्रविशेवस्ते संबोढं शासनं महत् । इति विश्वमहीशेन' वेववेवस्य' सोर्ऽपतः' ।।२८४।।
इत्तप्रस्थपिरत्यागः प्राप्तप्रस्थार्थसङ्ग्रम्हः । प्रकृष्टं संयमं प्राप्य सिद्धसप्तिंद्वविद्धतः ।।२८४।।
चतुर्श्वानामलज्योतिहंताततमनस्तमाः । प्रभूव् गणवरो भर्तः एकसप्तितिप्रकः ।।२८६।।
सुलोचनाप्यसंहार्यशोका पितवियोगतः । गलिताकल्पवल्लीव 'प्रम्लानामरभूरुहात् ।।२८७।।
शिक्तां चक्रवर्तीष्टकान्तयाऽशु सुभद्रया । ब्राह्मीसमीपे प्रव्रज्य भावित्तिद्विश्चरं तपः ।।२८८।।
इत्ता विमाने साऽनुक्तरेऽभूत् कल्पेऽज्युतेऽभरः । ग्रावितीर्याधिनायोऽपि मोक्षमार्गं प्रवर्तयन् ।।२८८।।
चतुरुत्तरयाऽशीत्या विविवद्विवभूवितः । चिरं वृषभसेनाविगणेशेः परिवेष्टितः ।।२८१।।
चतुरुत्तरयाऽशीत्या विविवद्वित्तां । सपञ्चक्त्रचतुर्मेय'शिक्षकर्मुनिभि पूर्तः ।।२८१।।
तृतीयज्ञानसञ्चेत्रं सहक्रनंविभवृतः । क्षयञ्चसप्तपक्षकिमततुर्यविदिन्वतः ।।२८२।।
चद्वपत्तिविभिवंत्वो निरस्तपरवाविभिः । चतुरुष्टिखवार्द्वपत्तिः सर्वेश्च पिण्डतेः ।।२८४।।
संयमस्यानसम्प्रपत्तसम्पवृभिस्सव्भिर्श्वतः । क्षयञ्चलेत्त्रयाग्न्युक्तपूज्यबाह्यर्पायकाविभिः ।।२८४।।
ग्रायिकाभिरभिद्यमाननानागुणोदयः । वृद्वताविभिलंक्षत्रयोक्तः श्रावकैः श्रितः ।।२८६।।
श्राविकाभिर स्तुतः पञ्चलक्षाभिः सुवताविभिः । भावनाविचतुर्भेदवेववेवीडितकमः ।।२८५।।

उस समय भगवान् ऋषभदेवके समीप जयकुमार ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आपके बड़े भारी शासनको धारण करनेके लिये यह एक विशेष पात्र है यही समफ्रकर महाराज भरत-ने उसे भगवान्के लिये सौंपा हो ॥२८४॥ इस प्रकार जिसने सब परिग्रहका त्याग कर दिया है, सम्पूर्ण श्रुतका अर्थसंग्रह प्राप्त किया है, जो उत्कृष्ट संयम धारणकर सात ऋद्धियोंसे निरन्तर बढ़ रहा है, और चार ज्ञानरूपी निर्मल ज्योतिसे जिसने मनका विस्तीर्ण अंधकार नष्ट कर दिया है ऐसा वह जयकुमार भगवान्का इकहत्तरवां गणधर हुआ ॥२८५-२८६॥ इधर पितके वियोगसे जिसे बड़ा भारी शोक रहा है और जो पड़े हुए कल्पवृक्षसे नीचे गिरी हुई कल्पलताके समान निष्प्रभ हो गई है ऐसी सुलोचनाने भी चक्रवर्तीकी पट्टरानी सुभद्राके समफाने पर ब्राह्मी आर्यिकाके पास शीघ्र ही दीक्षा धारण कर ली और जिसे आगामी पर्यायमें मोक्ष होनेवाला है ऐसी वह सुलोचना चिरकाल तक तप कर अच्युतस्वर्गके अनुत्तरविमानमें देव पैदा हुई।

इधर जो मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति चला रहे हैं, अनेक ऋद्धियों से सुशोभित वृषभसेन आदि चौरासी गणघरों से घरे हुए हैं, चार हजार सात सौ पचास पूर्वज्ञानियों से सहित हैं, चार हजार एक सौ पचास शिक्षक मुनियों से युक्त हैं, नौहजार अविध्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले मुनियों से सिहत हैं, बीस हजार केवलज्ञानियों से युक्त हैं, बीस हजार छह सौ विक्रिया ऋदिके धारक मुनियों से वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं, बारह हजार सात सौ पचास मनःपर्ययज्ञानियों से अन्वित हैं, परवादियों को हटानेवाले बारह हजार सात सौ पचास वादियों से वन्दनीय हैं, और इस प्रकार सब मिलाकर तपश्चरणरूपी सम्पदाओं को प्राप्त करनेवाले चौरासी हजार चौरासी मुनिराज जिनकी निरन्तर पूजा करते हैं, बाह्मी आदि तीन लाख पचास हजार आर्थिकाएं जिनके गुणों का स्तवन कर रही हैं, दृढवत आदि तीन लाख श्रावक जिनकी सेवा कर रहे हैं, सुक्रता आदि पांच लाख श्राविकाएं जिनकी स्तुति कर रही हैं, भवनवासी आदि चार प्रकारके देव देवियां जिनके चरणकमलों का स्तवन कर रही हैं, चौपाये आदि तिर्यञ्चगितके जीव जिनकी

१ भरतेश्वरेण । २ वृषभेश्वरस्य । ३ जयः । ४ भ्रष्टादमर-ल०, प०, अ०, स०, ६० । ४ उपशान्ति नीता । ६ मातुं योग्य । ७-भिर्वृतः ल० । ६ अवधिज्ञान । ६-भिर्युतः ल० । १०-राजितः । ११ मनःपर्ययज्ञानिसहितः ।

चतुष्पदादिभिस्तियंग्जातिभिश्चाभिवेवितः । चतुष्टित्रशदतीशेष'विशेषं लेकितोवयः ।।२६६।।
'आत्मोपाधिविशिष्टावदोवद् स् सु कवीर्यसद् । देहसीन्वयं वासोक्त'सप्तसंस्थानसञ्चगतः (?) ।।२६६।।
प्रातिहार्याष्ट्रकोहिष्टनष्ट्रवातिचतुष्ट्यः । वृषमाचन्वितार्थाष्ट्रसहस्राह्मयभावितः ।।३००।।
विकासितिविनेयाम् जावित्यं चनांशुभिः । सँवृताञ्जलिपञ्जकेणमुकुलेनािकलेशिना ।।३०१।।
भरतेन समम्यर्व पृष्टो वर्षे मभावत । विषयते वारयत्युक्वे विनेयान् कृगतेस्ततः ।।३०२।।
धर्म दृश्वुक्यते सद्भिश्चतुर्भेवं समाधितः । सम्यग्दृक्षानचारित्रत्योरूपः कृपापरः ।।३०२।।
धर्म दृश्वुक्यते सद्भिश्चतुर्भेवं समाधितः । सम्यग्दृक्षानचारित्रत्योरूपः कृपापरः ।।३०२।।
धर्म दृश्वुक्यते सद्भिश्चतुर्भेवं समाधितः । सम्यग्दृक्षानचारित्रत्योरूपः कृपापरः ।।३०४।।
धर्म द्वावेवित्यम् स्वत्यक्षानं यत् स्वतोऽञ्चला । 'परप्रणयनाद् वा तत् सम्यग्दर्शनमुष्यते ।।३०४।।
धर्माद्वेवित्यम् भावत्रयविवेकितम् । तेषां जीवादिसप्तानां संशयादिविवर्जनात् ।।३०४।।
धर्मात्रयो परिज्ञानं सम्यग्जानं समादिशेत् । यथा कर्मास्रवो न स्याच्चारित्रं संयमस्तवा ।।३०६।।
निक्रवायाणि नाकस्य मोक्तस्य च हितेविणाम् । चतुष्ट्यिनवं वर्त्य मुक्तेर्द्ध्यापमञ्चतिभः ।।३०६।।
निष्यात्वमन्नताचारः प्रमादाः सक्वायता ।।३०६।।

सेवा कर रहे हैं, चौतीस अतिशय विशेषोंसे जिनका अभ्युदय प्रकट हो रहा है, जो केवल आत्मा से उत्पन्न होनेवाले विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट सुख और विशिष्ट वीर्यको प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीरकी सुन्दरतासे युक्त हैं, जो सज्जाति आदि सात परम स्थानोंसे संगत हैं, जो आठ प्रातिहार्योंसे युक्त हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जो वृषभ आदि एक हजार आठ नामोंसे कहे जाते हैं और जिन्होंने भव्य जीवरूपी कमलोंके वनको प्रफुल्लित कर दिया है ऐसे भगवान् वृषभदेवके पास जाकर मुकुलित कमलके समान हाथ जोड़े हुए चक्रवर्ती भरतने उनकी पूजा की और धर्मका स्वरूप पूछा तब भगवान् इस प्रकार कहने लगे—

जो शिष्योंको कुगतिसे हटाकर उत्तम स्थानमें पहुंचा दे सत् पुरुष उसे ही धर्म कहते हैं। उस धर्मके चार भेद हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप। यह धर्म अर्तव्य प्रधान है। १२८७—३०३।। अपने आप अथवा दूसरेके उपदेशसे जीव आदि सात तत्त्वों-में जो यथार्थ श्रद्धान होता है वह सम्यग्दर्शन कहलाता है। १३०४।। यह सम्यग्दर्शन शंका आदि दोषोंसे रहित होता है तथा औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन तीन भावों द्धारा इसकी विवेचना होती है अर्थात् भावोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनके तीन भेद हैं। संशय, विपर्यय और अनध्यवसायका अभाव होनेसे उन्हीं जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान कहलाता है। जिससे कर्मोंका आस्रव न हो उसे चारित्र अथवा संयम कहते हैं। ।।३०५—३०६।। जिससे कर्मोंकी निर्जरा हो ऐसी वृत्ति धारण करना तप कहलाता है। ये चारों ही गुण यदि कषाय सहित हों तो स्वर्गके कारण हैं और कषायरहित हों तो आत्माका हित चाहनैवाले लोगोंको स्वर्ग और मोक्ष दोनोंके कारण हैं। ये चारों ही मोक्षके मार्ग हैं और प्राणियोंको बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं।।३०७—३०८।। मिथ्यात्व, अन्नताचरण, (अविरति), प्रमाद, कषाय और शुभ-अशुभ योग ये जीवोंके कर्मबन्धके कारण हैं।।३०९।।

१ अतिशय। २ आत्मा उपाधिः कारणं यस्य। ३ वीर्यगः ल०, प०, इ०, अ०, स०। प्रशस्तसौन्दर्यवास। समवसरण। ४ सौन्दर्यवान् स्वोक्तसप्त-ल०, प०, इ०, अ०, स०। ५ अभ्युदयनिःश्रेयसरूपोन्नतस्थाने। ६ भव्यान्। ७ दुर्गतेः सकाशात् अपसार्य। = ततः कारणात्। ६ दयाप्रधानः।
क्रियापरः ल०। १० परोपदेशात्। ११ औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकभावैनिर्णीतम्। १२ विसर्जनात्
स०। १३ सकषायत्वम्।

मिन्यात्वं पञ्चथा 'साष्ट्रशतञ्चाऽविरितर्मता । प्रमादाः पञ्चदश च कथायास्ते चतुर्विधाः ॥३१०॥ योगाः पञ्चदश स्रेयाः सम्यक्तानिवलोचनेः । ससूस्रोत्तरभेदेन कर्माण्युक्तानि कोविदेः ॥३११॥ वन्धश्चतुर्विधो स्रेयः प्रकृत्यविविकत्तिः । कर्माण्युद्यसम्प्राप्त्या हेतवः फलबन्धयोः ॥३१२॥ तद्यूर्यं संसृतहेतुं परित्यज्य गृहाश्रमम् । बोवदुः कत्रामृत्युपापप्रायं भयावहम् ॥३१३॥ श्वाक्तापस्त्रमासश्चविनया विवितागमाः । गुप्त्याविषड्विधं सम्यग् धनुगत्य यथोचितम् ॥३१४॥ प्रोक्तोपेक्ताविभेदेवु वीतरागादिकेषु च । पुलाकाविप्रकारेषु व्यपेतागारकाविषु ॥३१४॥ प्रमतादिगुणस्थानिवशेषेषु च सुस्थिताः । निश्चयव्यवहारोक्तम् उपाध्वं मोक्षमुत्तमम् ॥३१६॥ तथा गृहाश्रमस्थाश्च सम्यग्दर्शनपूर्वकम् । दानशीलोपवासाहंदाविपू कोपलिकताः ॥३१७॥ प्रामितकादशोपासकत्रताः सृशुभाशयाः । सम्प्राप्तपरमस्थानसप्तकाः सन्तु धीधनाः ॥३१८॥ प्रामितकादशोपासकत्रताः सृशुभाशयाः । सम्प्राप्तपरमस्थानसप्तकाः सर्वे धीधनाः ॥३१८॥ दित्र "सत्तत्वसन्दर्शयभंवाग्विभवात्रभोः । ससभो भरताधीशः सर्वभवममन्यत ॥३१६॥ विकाननेत्रसम्यक्तवशुद्धभाग् देशसँयतः । स्रष्टारमभिवन्द्यायात् कैलासाभ्रगरोत्तमम् ॥३२०॥ जगत्त्रितयनाथोऽपि धर्मक्षेत्रध्वनारतम् । उपत्वा सद्धर्मबीजानि न्यविञ्चद्धमंबुष्टिभिः ॥३२१॥

मिथ्यात्व पांच तरहका है, अविरित एक सौ आठ प्रकारकी है, प्रमाद पन्द्रह है, कषायके चार भेद हैं, और सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले लोगोंको योगके पन्द्रह भेद जानना चाहिये। विद्वानोंने कर्मोंका निरूपण मूल और उत्तरभेदके द्वारा किया है--कर्मोंके मूल भेद आठ हैं और उत्तरभेद एक सौ अड़तालीस हैं।।३१०-३११।। प्रकृति आदिके भेदसे बंध चार प्रकार-का जानना चाहिये तथा कर्म उदयमें आकर ही फल और बन्धके कारण होते हैं। भावार्थ-पहलेके बँधे हुए कर्मोंका उदय आनेपर ही उनका सुख दुःख आदि फल मिलता है तथा नवीन कर्मोंका बन्ध होता है।।३१२।। तुम लोग भिक्तमान् हो, निकटभव्य हो और आगमको जाननेवाले हो, इसलिये संसारके कारण स्वरूप-दोष, दु:ख, बुढापा और मृत्यु आदि पापोंसे भरे हुए इस भयंकर गृहस्थाश्रमको छोड़कर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषह्जय और चारित्र इन छहोंका अच्छी तरह अभ्यास करो तथा जिनके उपेक्षा आदि भेद कहे गये हैं ऐसे वीतरागादि मुनियोंमें, जिनके पुलाक आदि भेद हैं ऐसे अनगारादि मुनियोंमें अथवा प्रमत्त संयतको आदि लेकर उत्कृष्ट गुण-स्थानोंमें रहनेवाले प्रमत्तविरत आदि मुनियोंमेंसे किसी एककी अवस्था धारणकर निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारके उत्तम मोक्षकी उपासना करो ॥३१३-३१६॥ इसी प्रकार गृहस्थाश्रममें रहनेवाले बुद्धिमान् पुरुष सम्यग्दर्शन पूर्वक दान, शील, उपवास तथा अरहंत आदि परमेष्ठियोंकी पूजा करें, शुभ परिणामोंसे श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमाओंका पालन करें और यथायोग्य सज्जाति आदि सात परमस्थानोंको प्राप्त हों ॥३१७-३१८॥ इस प्रकार भरतेश्वरने समीचीन तत्त्वोंकी रचनासे भरी हुई भगवान्की वचनरूप विभूति सुनकर सब सभाके साथ साथ कही हुई सब बातोंको ज्योंकी त्यों माना अर्थात् उनका ठीक ठीक श्रद्धान किया ॥३१९॥ मति, श्रुत, अविध-इन तीनों ज्ञानरूपी नेत्रों और सम्य-ग्दर्शनकी विशुद्धिको धारण करनेवाला देशसंयमी भरत भगवान् वृषभदेवकी वन्दनाकर. कैलाश पर्वतसे अपने उत्तम नगर-अयोध्याको आया ॥३२०॥ इघर तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् आदिनाथने भी धर्मके योग्य क्षेत्रोंमें समीचीनधर्मका बीज बोकर उसे धर्मवृष्टिके

१ चाष्ट्रशतधाविरति - ल०, प०, अ०, स०, इ०। २ तत् कारणात्। ३ भिकत-ल०, प०, ६०, अ०, स०। ४ अत्याससभव्याः। ५ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रभेदैः। ६ सुष्ठु शोभन-परिणामाः। ७ पूर्वोत्तरतस्य। ५ पुरोस्सकाशात्। विभो ल०। ६ सभासहितः।

सतां सत्कलसद्प्राप्त्यं विहरत् स्वग्रं समन् । चतुर्वप्रदिनोवेतसहस्राक्वान्योतपूर्वकम् ॥३२२॥ लक्षं केलासमासाद्य भीति द्विद्याकरान्तरे । पौर्णमासीविने पौर्वः निरिच्दः समुपाविद्यात् ॥३२३॥ तवा भरतराजेन्द्रो महामन्दरभूषरम् । आप्राप् भारं व्यलोकिष्ट स्वप्ने वैष्यंण संस्थितम् ॥३२४॥ तवेव युवराजोऽपि स्वर्गादित्य महौष्यः । द्रुभिष्ट्याः नृणां जन्मरोगं स्वर्यान्तमेक्षतः ॥३२४॥ कल्पद्रुमसभीद्धाः वत्या नृभ्यो निरन्तरम् । गृहेद् निशामयामासं स्वर्गप्राप्तिसमुद्यतम् ॥३२६॥ रत्नद्वीपं जिव्यक्षुभ्यो नानारत्नकदम्बक्तम् । प्रावायाभ्यमोद्युक्तम् प्रद्राक्षीत् सचिवाप्रमः ॥३२६॥ रत्नद्वीपं जिव्यक्षुभ्यो नानारत्नकदम्बक्तम् । प्रावायाभ्यमोद्युक्तम् प्रद्राक्षीत् सचिवाप्रमः ॥३२६॥ व्यल्वोके बुवो ऽनन्तवीयः भीमान् जयात्मकः । यान्तं त्रेलोक्यमाभास्य सतारं तारकेद्वरम् ॥३२६॥ यशस्वतीतृनन्वाभ्यां साद्यं शक्तमतःप्रया । शोचन्तीदिक्यसद्याक्षीत् सुभद्रा स्वप्नाचेचरा ॥३३०॥ वाराणसीपितिद्वित्रवाद्याद्योऽप्यालोकताकुलः । समुत्यतन्तं भास्वन्तं प्रकाद्य घरणीतलम् ॥३३१॥ १९वमालोकितस्वप्ना राजराजपुरस्सराः । पुरोधसं कलं तेवाम् प्रपृच्छन्यमोवये ।॥३३२॥ कर्माणि हत्वा निर्मूलं मुनिभिक्तिक्तिः समम् । पुरोः सर्वेऽपि शंसन्ति स्वप्नाः स्वर्गप्रामितास्य ।।३३२॥ इति स्वप्नफलं तेवां । भाषमाणे पुरोहिते । तवेवानन्वनामैत्य भर्तः । स्वर्गतिमवेवयत् ॥३३४॥ ध्वती भगवता विष्ये संहते मुकुलीभवत् । कराम्बुजा सभा जाता पूष्णीवं सरसीत्यसौ ॥३३४॥ ध्वती भगवता विष्ये संहते मुकुलीभवत् । कराम्बुजा सभा जाता पूष्णीवं सरसीत्यसौ ॥३३४॥

द्वारा खूब ही सींचा ॥३२१॥ इस प्रकार सज्जनोंको मोक्षरूपी उत्तम फलकी प्राप्ति करानेके लिये भगवान्ने अपने गणधरोंके साथ साथ एक हजार वर्ष और चौदह दिन कम एक लाख पूर्व विहार किया। और जब अ। युके चौदह दिन वाकी रह गये तब योगोंका विरोधकर पौष मासकी पौर्णमासीके दिन श्रीशिखर और सिद्धशिखरके बीचमें कैलाश पर्वतपर जा विराजमान हुए ।।३२२-३२३।। उसी दिन महाराज भरतने स्वप्नमें देखा कि महामेरु पर्वत अपनी लम्बाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया है।।३२४।। उसी दिन युवराज अर्ककीर्तिने भी स्वप्नमें देखा कि एक महौषधिका वृक्ष मनुष्योंके जन्मरूपी रोगको नष्टकर फिर स्वर्गको जा रहा है ॥३२५॥ उसी दिन गृहपतिने देखा कि एक कल्पवृक्ष निरन्तर लोगोंके लिये उनकी इच्छानुसार अभीष्ट फल देकर अब स्वर्ग जानेके लिये तैयार हुआ है।।३२६।। प्रधानमंत्रीने देखा कि एक रत्नद्वीप, ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले लोगोंको अनेक रत्नोंका समूह देकर अब आकाशमें जानेके लिये उद्यत हुआ है ॥३२७॥ सेनापतिने देखा कि एक सिंह वज्रके पिजड़ेको तोड़कर कैलाश पर्वतको उल्लंघन करनेके लिये तैयार हुआ है ।।३२८।। जयकुमारके विद्वान् पुत्र श्रीमान् अनन्त-वीर्यने देखा कि चन्द्रमा तीनों लोकोंको प्रकाशितकर ताराओं सहित जा रहा है।।३२९॥ सोती हुई सुभद्राने दखा कि यशस्वती और सुनन्दाके साथ बैठी हुई इन्द्राणी बहुत देरतक शोक कर रही है ।।३३०।। बनारसके राजा चित्राङ्गदने घबड़ाहटके साथ यह स्वप्न देखा कि सूर्य पृथिवीतलको प्रकाशित कर आकाशकी ओर उड़ा जा रहा है।।३३१।। इस प्रकार भरतको आदि लेकर सब लोगोंने स्वप्न देखे और सूर्योदय होते ही सबने पुरोहितसे उनका फल पूछा ॥३३२॥ पुरोहितने कहा कि ये सभी स्वप्न कर्मोंको बिलकुल नष्ट कर भगवान् वृषभदेवका · अनेक मुनियोंके साथ साथ मोक्ष जाना सूचित कर रहे हैं।।३३३।। इस प्रकार पुरोहित उन सबके लिये स्वप्नोंका फल कह ही रहा था कि इतनेमें ही आनन्द नामका एक मनुष्य आकर भगवान्का सब हाल कहने लगा ॥३३४॥ उसने कहा कि भगवान्ने अपनी दिव्यध्वनिका

तवाकर्णनमात्रेण सत्वरः सर्वसङ्गतः । चकवतीं तमभ्येत्य शिःपरीत्य कृतस्तुितः ॥३३६॥
महामहमहापूजां भक्त्या निर्वर्तयन्वयम् । चतुर्वश दिनान्यवं भगवन्तमसेवत ॥३३७॥
माधकृष्णचतुर्वश्यां भगवान् भास्करोदय । महूर्तेऽभिजिति प्राप्तपत्यङ्को मुनिभिः समम् ॥३३६॥
प्राध्विद्वपृत्वस्तृतीयेन शुक्लघ्यानेन यद्धवान् । योगित्रतयमस्त्येन घ्यानेमाधातिकर्मणाम् ॥३३६॥
पञ्चह्रस्वस्वरोच्चारणप्रमाणेन संक्षयम् । कालेन विद्ववत्प्रान्तगुणस्थानमधिष्ठितः ॥३४०॥
शरीरित्रतयापाये प्राप्य सिद्धत्वपर्ययम् । निजाष्टगुणसम्पूर्णः काणान्ततन्वातकः ॥३४१॥
नित्यो निरञ्जनः किञ्चित्रनो देहादमूर्तिभाक् । स्थितः स्वसुद्धसाव्भूतः पश्यित्वश्वमनारतम् ॥३४२॥
तवागत्य सुराः सर्वे प्रान्तपूर्णाधकीर्वया । पवित्रं परमं मोकसाधनं शुचिनिर्मलम् ॥३४३॥
शरीरं भर्तुरस्येति पराव्ध्वंशिविकापितम् । अप्रीन्द्ररत्मभाभासिप्रोत्तुङ्गमुकुटोव्भुवा ॥३४॥।
चन्वनागुक्कपूरपारी काश्मीरजादिभिः । यृतक्षीरादिभिश्चाप्तवृद्धिना हुतभोजिना ॥३४॥।
जगव्गृहस्य सौगन्व्यं सम्पाद्याभूतपूर्वकम् । तदाकारोपमर्वेन पर्यायान्तरमानयन् । ॥३४६॥
प्रभ्यचिताग्निकृण्डस्य गन्वपुष्पादिभिस्तया । तस्य दक्षिणभागेऽभूद् गणभूत्संस्क्रियानलः ॥३४६॥
तस्यापरिसम् विग्भागे शेवकेवलिकायगः । एवं विद्वप्रयं भूमौ प्रवस्थाप्यामरेश्वराः ॥३४६॥

संकोच कर लिया है इसलिये सम्पूर्ण सभा हाथ जोड़कर बैठी हुई है और ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यास्तके समय निमीलित कमलोंसे युक्त सरसी ही हो ॥३३५॥ यह सुनते ही भरत चक्रवर्ती बहुत ही शीघ्र सब लोगोंके साथ साथ कैलाश पर्वतपर गया, वहां जाकर उसने भगवान् वृषभदेवकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, स्तुति की और भिक्तपूर्वक अपने हाथसे महामह नामकी पूजा करता हुआ वह चौदह दिन तक इसी प्रकार भगवान्की सेवा करता रहा ॥३३६-३३७॥ माघ कृष्ण चतुर्दशीके दिन सूर्योदयके शुभ मुहूर्त और अभिजित् नक्षत्रमें भगवान् वृषभदेव पूर्वदिशाकी ओर मुँहकर अनेक मुनियोंके साथ साथ पर्यंकासनसे विराजमान हुए, उन्होंने तीसरे-सूक्ष्मित्रयाप्रतिपाति नामके शुक्ल ध्यानसे तीनों योगोंका निरोध किया और फिर अन्तिम गुणस्थानमें ठहरकर पांच लघु अक्षरोंके उच्चारण प्रमाण कालमें चौर्थ व्युपरत क्रिया-निवर्ति नामके शुक्लध्यानसे अघातिया कर्मीका नाश किया। फिर औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीनों शरीरोंके नाश होनेसे सिद्धत्वपर्याय प्राप्तकर वे सम्यक्त्व आदि निजके आठ गुणोंसे युक्त हो क्षण भरमें ही तनुवातवलयमें जा पहुंचे तथा वहांपर नित्य, निरंजन, अपने शरीरसे कुछ कम, अमूर्त, आत्मसुखर्म तल्लीन और निरन्तर संसारको देखते हुए विराजमान हुए ।।३३८–३४२।। उसी समय मोक्ष-कल्याणककी पूजा करनेकी इच्छासे सब देव लोग आये उन्होंने "यह भगवान्का शरीर पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्षका साधन, स्वच्छ और निर्मल है" यह विचारकर उसे बहुमूल्य पालकीमें विराजमान किया। तदनन्तर जो अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके रत्नोंकी कान्तिसे देदीप्यमान उन्नत मुकुटसे उत्पन्न हुई है तथा चन्दन, अगुरु, कपूर, केशर आदि सुगन्धित पदार्थों और घी दूध आदिसे बढाई गई है ऐसी अग्निसे जगत्की अभूतपूर्व सुगन्धि प्रकट कर उसका वर्तमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी पर्याय प्राप्त करा दी ॥३४३-३४६॥ गन्ध, पुष्प आदिसे जिसकी पूजा की गई है ऐसे उस अग्निकुण्डके दाहिनी ओर गणधरोंके शरीरका संस्कार करनेवाली अग्नि स्थापित की और बांईं ओर तीर्थं कर तथा गणघरोंसे अतिरिक्त अन्य सामान्य केविलयोंके शरीरका संस्कार

१ जिनम् । २ लोकालोकम् । ३ निर्वाणपूजां कर्तुमिच्छया। ४ याने स्थापितम् । ५ मुकुटोद्भूतेन । ६ कर्पूरमणि । ७ कुङ्कुमादिभिः । ८ पूर्वस्मिन्नजातम् । ६ शरीराकारोपमर्दनेन । १० मस्मीभावं चकुरित्यर्थः ।

ततो अस्म समावाय पञ्चकल्याणभागिनः। वयं चैवं भवामेति स्वललाटे भुजहये ॥३४६॥ कण्ठे हृदयवेशे च तेन' संस्पृदय भिक्ततः। 'तत्पवित्रतमं मत्वा धर्मरागरसाहिताः ॥३४०॥ तोवाव् सम्पादयामासुः सम्भूयानम्बनाटकम् । सप्तमोपासकाद्यास्ते सर्वेऽपि ब्रह्मचारिणः ॥३४१॥ गाहंपत्याभिषं पूर्वं परमाहवनीयकम् । दक्षिणागिन ततो न्यस्य' सन्ध्यासु तिसृषु स्वयम् ॥३४२॥ तिष्ठिष्ठिष्ठ्रयसान्निध्ये चक्रमातपवारणम् । जिनेन्द्रप्रतिमाश्चेवा"स्थाप्य मन्त्रपुरस्सरम्॥३४३॥ तास्त्रिकालं समभ्यर्थ्यं गृहस्यैविहितावराः । भवतातिथयो यूपित्याणस्युवपासकान् ॥३४४॥ स्लेहेनेष्टवियोगोत्यः प्रवीप्तः शोकपावकः । तदा प्रवृद्धमप्यस्य' चेतोऽ'वाकीदवीशितुः ॥३४४॥ गणी वृवभसेनास्यस्तन्ध्योकापिननीवया । प्राकंत्तं वक्तुं सर्वेषां स्वेषां व्यक्तां भवावलीम् ॥३४६॥ जयवर्मा भवे पूर्वे द्वितीयेऽभून्महाबलः । तृतीये लितताङ्गास्यो वज्जङ्गयस्यतुर्थके ॥३४७॥ पञ्चमे भोगभूजोऽभूत् वष्ठेऽयं श्रीघरोऽमरः । सप्तमे सुविधः ध्माभृव् ग्रष्टमेऽच्युतनायकः ॥३४६॥ वनश्रीराविमे जन्मन्यतो निर्णायका ततः । स्वयंप्रभा ततस्तस्माच्छीमत्यार्या ततोऽभवत् ॥३४६॥ वनश्रीराविमे जन्मन्यतो निर्णायका ततः । स्वयंप्रभा ततस्तस्माच्छीमत्यार्या ततोऽभवत् ॥३६०॥ स्वयंप्रभः सुरस्तस्माव् ग्रस्माविप च केशवः । ततः प्रतीन्द्रस्तस्माच्च धनवत्तोऽहमिन्द्रताम् ॥३६१॥ गतस्ततस्ततः श्रेयान् वानतीर्थस्य नायकः । ग्राञ्चर्यपञ्चकस्यापि प्रथमोऽभूत् प्रवर्त्तकः ॥३६२॥ गतस्ततस्ततः श्रेयान् वानतीर्थस्य नायकः । ग्राञ्चर्यपञ्चकस्यापि प्रथमोऽभूत् प्रवर्त्तकः ॥३६२॥

करनेवाली अग्नि स्थापित की, इस प्रकार इन्द्रोंने पृथिवीपर तीन प्रकारकी अग्नि स्थापित की। तदनन्तर उन्हीं इन्द्रोंने पंच कल्याणकको प्राप्त होनेवाले श्री वृषभदेवके शरीरकी भरम उठाई और 'हम लोग भी ऐसे ही हों' यही सोचकर बड़ी भिवतसे अपने ललाटपर दोनों भुजाओं में, गलेमें और वक्षःस्थलमें लगाई। वे सब उस भरमको अत्यन्त पिवत्र मानकर धर्मानुरागके रससे तन्मय हो रहे थे। १३४७ – ३५०।। सबने मिलकर बड़े संतोषसे आनन्द नामका नाटक किया और फिर श्रावकों को उपदेश दिया कि 'हे सप्तमादि प्रतिमाओं को धारण करनेवाले सभी ब्रह्मचारियो, तुम लोग तीनों संध्याओं में स्वयं गाईपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि इन तीन अग्नियों की स्थापना करो, और उनके समीप ही धर्मचक्र, छत्र तथा जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओं की स्थापनाकर तीनों काल मन्त्रपूर्वक उनकी पूजा करो। इस प्रकार गृहस्थों के द्वारा आदर सत्कार पाते हुए अतिथि बनों । १३५१ – ३५४।।

इधर उस समय इष्टके वियोगसे उत्पन्न हुई और स्नेहसे प्रज्विलत हुई शोकरूपी अग्नि भरतके प्रबुद्ध चित्तको भी जला रही थी।।३५५।। जब भरतका यह हाल देखा तब वृषभसेन गणधर भरतका शोक दूर करनेकी इच्छा से अपने सब लोगोंके पूर्वभव स्पष्ट रूपसे कहने लगे।।३५६।। उन्होंने कहा कि वृषभदेवका जीव पहले भवमें जयवर्मा था दूसरे भवमें महाबल हुआ, तीसरे भवमें लिलताङ्गदेव और चौथे भवमें राजा वज्रजंघ हुआ। पांचवें भवमें भोग-भूमिका आर्य हुआ। छठवें भवमें श्रीधरदेव हुआ, सातवें भवमें सुविधि राजा हुआ। आठवें भवमें अच्युतेन्द्र हुआ, नौवें भवमें राजा वज्रनाभि हुआ, दशवें भवमें सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ और वहांसे आकर सब इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय वृषभदेव हुआ है।।३५७-३५९।। श्रेयान् का जीव पहले भवमें घनश्री था, दूसरे भवमें निर्णामिकां, तीसरे भवमें स्वयंप्रभा देवी, चौथे भवमें श्रीमती, पांचवें भवमें भोगभूमिकी आर्या, छठवें भवमें स्वयंप्रभदेव, सातवें भवमें केशव, आठवें भवमें अच्युतस्वर्गका प्रतीन्द्र, नौवें भवमें धनदत्त, दशवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और वहांसे

१ भस्मना । २ भस्म । ३ संस्थाप्य । ४ चावस्थाप्य ल०, प०, इ०, स० । ५ पात्रतया-भीक्षकाः । ६ चिक्रिणः । ७ दहित स्म । ८ भरतस्य शोकमपनेतुमिच्छ्रया । ६ प्रारभते स्म । १० सर्वार्थ-सिद्धिजः ।

स्रतिगृद्धः पुरा पश्चामारकोऽन् चनूरकः । विवाकरप्रभो वेवस्तया मितवराह्नयः ॥३६३॥
ततोऽहमिन्द्रस्तस्माच्च सृबाहुरहमिन्द्रताम् । प्राप्य त्वं भरतो जातः वट्कण्डाखण्डपालकः ॥३६४॥
स्राद्धः सेनापितः पश्चादार्यस्तस्मात्प्रभद्धकरः । ततोऽकम्पनभूपालः कल्पातीतस्ततस्ततः ॥३६४॥
महाबाहुस्ततश्चाभूद् प्रहमिन्द्रस्ततश्चगुतः । एव बाहुबली जातो जातापूर्वमहोदयः ॥३६६॥
मन्त्री प्राग्'भोगभूजोऽन् सुरोऽन् कनकप्रभः । सानन्दोऽन्वहमिन्द्रोऽन् ततः पीठाह्वयस्ततः ॥३६७॥
स्रहमिन्द्रोऽग्निभोऽभूवम् सहसद्धः गणाधिपः । पुरोहितस्ततश्चायों बभूवास्मत्प्रभञ्जनः ॥३६८॥
स्रहमिन्द्रोऽग्निभोऽभूवम् सहसद्धः गणाधिपः । पुरोहितस्ततश्चायों बभूवास्मत्प्रभञ्जनः ॥३६८॥
स्रहमिन्द्रोऽग्नो भोगभूमिसमृद्भवः । ततिश्चत्राद्धगवस्तस्माद् वरवतः सुरो जयः ॥३७०॥
ततो गत्वाऽहमिन्द्रोऽभूत्तस्माच्चागत्य भूतलम् । महासेनोऽभवत् कर्ममहासेनाजयोजितः ॥३७१॥
हरिवाहनपामाद्यो वराहार्यस्ततोऽभवत् । मणिकुण्डल्यतस्तस्माद् वरसेनः सुरोत्तमः ॥३७२॥
ततोऽस्माद् विजयस्तस्माद् स्रहमिन्द्रो विवश्चपुतः । स्रजनिष्ट विशिष्टेष्टः श्रीषेणः सेवितः श्रिया ॥२७३॥
नागदत्तस्ततो वानरायोऽस्माच्य मनोहरः । वेवश्चित्राद्धगवस्तस्माद् स्रभूत् सामानिकः सुरः ॥३७४॥
ततश्चतो जयन्तोऽभूद् स्रहमिन्द्रस्ततस्ततः । महीतलं समासाद्य गुणसेनोऽभवद् गणी ॥३७४॥

आकर दानतीर्थका नायक तथा पंचाश्चर्यकी सबसे पहले प्रवृत्ति करानेवाला राजा श्रेयान् हुआ है ।।३६०–३६२।। तेरा जीव पहले भवमें अतिगृद्ध नामका राजा था, दूसरे भवमें नारकी हुआ, तीसरे भवमें शार्द्ल हुआ, चौथे भवमें दिवाकर प्रभदेव हुआ, पांचवें भवमें मतिवर हुआ, छठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ, सातवें भवमें सुबाहु हुआ, आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवें भवमें छह खण्ड पृथिवीका अखण्ड पालन करनेवाला भरत हुआ है।।३६३-३६४।। बाहु-बलीका जीव पहले सेनापित था, फिर भोगभूमिमें आर्य हुआ। उसके बाद प्रभंकर देव हुआ, तदनन्तर अकंपन हुआ, उसके पश्चात् अहमिन्द्र हुआ, फिर महाबाहु हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ-और अब उसके बाद अपूर्व महा उदयको धारण करनेवाला बाहुबली हुआ है ।।३६५-३६६।। में पहले भवमें राजा प्रीतिवर्धनका मंत्री था, उसके बाद भोग-भूमिका आर्य हुआ, फिर कनकप्रभ देव हुआ, उसके पश्चात् आनन्द हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ, वहांसे आकर पीठ हुआ, फिर सर्वार्थ-सिद्धिका अहमिन्द्र हुआ और अब भगवान् वृषभदेवका गणधर हुआ हूं। अनन्तविजयका जीव सबसे पहले पुरोहित था, फिर भोगभूमिका आर्य हुआ, उसके बाद प्रभंजन नामका देव हुआ, फिर धनिमत्र हुआ, उसके पश्चात् अहमिन्द्र हुआ, उसके अनन्तर महापीठ हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब अनन्तविजय गणघर हुआ है।।३६७-३६९॥ महासेन पहले भवमें उग्रसेन था, दूसरे भवमें शार्दूल हुआ, तीसरे भवमें भोगभूमिका आर्य हुआ, चौथे भवमें चित्राङ्गद देव हुआ, पांचवें भवमें वरदत्त राजा हुआ, छठवें भवमें देव हुआ, सातवें भवमें जय हुआ, वहां-से चलकर आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवें भवमें वहांसे पृथिवीपर आकर कर्मरूपी महासेनाको जीतनेमें अत्यन्त बलवान् महासेन हुआ है।।३७०-३७१।। श्रीषेणका जीव पहले भवमें हरिवाहन था, दूसरे भवमें वराह हुआ, तीसरे भवमें भोगभूमिका आर्य हुआ, चौथे भवमें मणिकुण्डली देव हुआ, पांचवें भवमें वरसेन नामका राजा हुआ, छठवें भवमें उत्तम देव हुआ, सातवें भवमें विजय हुआ, आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवें भवमें अतिशय पूज्य तथा लक्ष्मीसे सेवित श्रीषेण हुआ है ॥३७२-३७३॥ गुणसेनका जीव पहले नागदत्त था, फिर वानर हुआ, उसके बाद भोगभूमिका आर्य हुआ, फिर मनोहर नामका देव हुआ, उसके पश्चात् चित्राङ्गद नामका राजा हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, वहांसे च्युत होकर

१ व्याघः । २ पूर्वभवे ।

लो तुपो नमुलायोऽस्माव् एतस्मात्समनोरयः। ततोऽपि शान्तमदनस्ततः सामानिकामरः।।३७६॥ राजाऽपराजितस्तस्मावहिमिन्द्रस्ततोऽजिन । ततो ममानुजो जातो जयसेनीऽपम्जितः।।३७७॥

इत्यस्मिन्भवसङ्कटे भवभूतः स्वेड्टॅरनिष्टेस्त्या

संयोगः सहसा वियोगचरमः सर्वस्य नन्वीद्शम्।

त्वं जानन्नपि कि विषण्णहृदयो विश्लिष्टकर्माष्टको

निर्वाणं भगवानवापवतुलं तोषे विषादः कृतः ॥३७६॥

वयमपि चरमाङ्गाः सङ्गमाच्छुदबुद्धेः

सकलमलविलोपापादितात्मस्वरूपा ।

निचपमसुक्तसारं चन्नविसंस्तदीयंर

पदमचिरतरेण प्राप्तुमोऽ'नाप्यमन्यैः ॥३७६॥

भवतु सृह्वां मृत्यो शोकः शुभाशुभकर्मभिः

भवति हि सं चेत्रेषामस्मि न्युनर्जननावहः।

विनिहतभवे प्रार्थे तस्मिन् स्वयं समुपागते

कथमथमहो धीमान् कुर्याच्छुचं यदि नो रिपुः ॥३८०॥

ग्रष्टापि दुष्टरिपवोऽस्य समूलतूलं<sup>8</sup>

नष्टा गुणैर्गुरुभिरष्टभिरेष जुष्टः ।

कि नष्टमत्र निधिनाथ जहीहि मोहं

'सन्धेहि शोकविजयाय धियं विशुद्धाम् ॥३५१॥

जयन्त हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब वहांसे पृथिवीपर आकर गुणसेन नामका गणधर हुआ है ।।३७४-३७५।। जयसेनका जीव पहले लोलुप नामका हलवाई था, फिर नेवला हुआ, उसके बाद भोगभूमिका आर्य हुआ, फिर मनोरथ नामका देव हुआ, उसके पश्चात् राजा शान्तमदन हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, तदनन्तर राजा अपराजित हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब मेरा छोटा भाई अतिशय बलवान् जयसेन हुआ है।।३७६-३७७।। श्री वृषभ-सेन गणधर चक्रवर्ती भरतसे कह रहे हैं कि इस संसाररूपी संकटमें इसी प्रकार सब प्राणियोंको इष्ट-अनिष्ट वस्तुओंका संगम होता है और अन्तमें अकस्मात् ही उसका नाश हो जाता है, त् यह सब जानता हुआ भी इतना खिन्नहृदय क्यों हो रहा है ? भगवान् वृषभदेव तो आठों कर्मीको नष्टकर अनुपम मोक्षस्थानको प्राप्त हुए हैं फिर भला ऐसे संतोषके स्थानमें विषाद क्यों करता है ? ।।३७८।। हे चक्रवर्तिन्, हम सब लोग भी चरमशरीरी हैं, शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले भगवान्के समागमसे सम्पूर्ण कर्ममलको नष्टकर आत्मस्वरूपको प्राप्त हुए हैं और अनुपम सुखसे श्रेष्ठ तथा अन्य मिथ्यादृष्टियोंके दुर्लभ उन्हीं भगवान्के पदको हम लोग भी बहुत शीघ्र प्राप्त करेंगे ॥३७९॥ इष्ट मित्रोंकी मृत्यु होनेपर शोक हो सकता है क्योंकि उनकी वह मृत्यु शुभ अशुभ कर्मोंसे होती है और फिर भी इस संसारमें उनका जन्म करानेवाली होती है, परन्तु जिसने संसारका नाश कर दिया है और निरन्तर जिसकी प्रार्थना की जाती है ऐसा सिद्ध पद यदि स्वयं प्राप्त हो जावे तो इस बुद्धिमान् मनुष्यको यदि वह शत्रु नहीं है तो शोक कैसे करना चाहिये ? भावार्थ-हर्षके स्थानमें शत्रुको ही शोक होता है, मित्रको नहीं होता इसलिये तुम सबको आनन्द मानना चाहिये न कि शोक करना चाहिये ॥३८०॥ हे निधिपते, भगवान् वृषभदेवको आठों ही दुष्ट शत्रु जड़ और शाखा सहित बिलकुल

१ वृषभसेनभरतादयः । २ पुरोः सम्बन्धि । ३ अप्रापणीयम् । ४ मृत्युः । ५ संसारे । ६ मृत्यौ । ७ कारणसहितम् । ६ सेवितः । ६ सम्यग् घारय ।

देहच्यूती यदि गुरोर्गुर' कोचसि त्वं <sup>¹</sup>तं <sup>¹</sup>भस्मसात्कृतिमबाप्य विवृद्धरागाः। प्राग्जन्मनोऽपि परि कर्मकृतोऽस्य कस्माब् यानन्दन् समधिकं विद्युर्जुनायाः ॥३८२॥ नेको विश्वबुद्धां शुणोभि न वची विन्यं तवस्रधिष्ठये नमस्तमसभाविभासिम्कृदं कतु लभे नाधुना। तस्मात् स्र हवशोऽसम्यहं बहुतरं शोकीति चेदस्तिबं किन्तु भान्तिरियं व्यतीतिविषयप्राप्त्ये भवत्प्रार्थना ॥३५३॥ त्रिज्ञानधृत् त्रिभुवनकगुरुग् रस्ते स्ने हेन मोह्रविहितेन<sup>१०</sup> बिनाशयेः किम्। स्वोदात्ततां<sup>११</sup> शतमखस्य न लज्जसे कि तस्मात्तव! प्रथममुक्तिगति न वेत्सि! ।।३५४।। इष्टं कि किमनिष्टमत्र वितयं सङकल्प्य जन्तुर्जंडः ' किञ्चिब्दे ब्टचिप विष्ट् । किञ्चिबनयोः कुर्यादिप व्यत्ययम् । <sup>१५</sup>तेनैनोऽनुगति<sup>१६</sup>स्ततो भववने भव्योऽप्यभव्योपमो भ्याम्यत्येष कुमार्गवृत्तिरधनो<sup>१७</sup> वाऽऽतस्रकभीवुः खितः ॥३८४॥

ही नष्ट-हो गये हैं और अब वे आठ बड़े बड़े गुणोंसे सेवित हो रहे हैं, भला, इसमें क्या हानि हो गई ? इसलिये अब तू मोह छोड़ और शोकको जीतनेके लिये विशुद्ध बुद्धिको धारण कर ।।३८१।। पूज्य पिताजीका शरीर छूट जानेसे यदि तू इतना अधिक शोक करता है तो बतला, जन्मसे पहले ही उनकी सेवा करनेवाले और बढ़े हुए अनुरागको धारण करनेवाले ये देव लोग भगवान्के शरीरको भस्म कर इतना अधिक आनंन्द नृत्य क्यों कर रहे हैं? भावार्थ-ये देव लोग भी भगवान्से अधिक प्रेम रखते थे, जन्मसे पहले ही उनकी सेवामें तत्पर रहते थे फिर ये उनके शरीरको जलाकर क्यों आनन्द मना रहे हैं इससे मालूम होता है कि भगवान्का शरीर छूट जाना दु:खका कारण नहीं है तू व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहा है ? ॥३८२॥ कदाचित् तू यह कहेगा कि 'अब मैं उनके दर्शन नहीं कर रहा हूं, उनके दिव्य वचन. नहीं सुन रहा हूं, और उनके दोनों चरणोंमें नम्म होकर उनके नखोंकी कान्तिसे अपने मुकुटको देदीप्यमान नहीं कर पाता हूं, इसलिये ही स्नेहके वशसे आज मुभे बहुत शोक हो रहा है तो तेरा यह कहना ठीक है परन्तु बीती हुई वस्तुके लिये प्रार्थना करना तेरी भूल ही है।।३८३।। हे भरत, तेरे पिता तो तीनों लोकोंके अद्वितीय गुरु थे और तू भी तीन ज्ञानोंका धारक है फिर इस मोहजात स्नेह-से अपनी उत्तमता क्यों नष्ट कर रहा है ? क्या तुभे ऐसा करते हुए इन्द्रसे लज्जा नहीं आती ? अथवा क्या तू यह नहीं समभता है कि मैं इन्द्रसे पहले ही मोक्षको प्राप्त हो जाऊंगा ? ॥३८४॥ इस संसारमें क्या इष्ट है ? क्या अनिष्ट है ? फिर भी यह मूर्ख प्राणी व्यर्थ ही संकल्प कर किसीसे द्वेष करता है, किसीको चाहता है और कभी दोनोंको उलटा समभ लेता. है, इसलिये ही इसके पापकी परम्परा चलती रहती है और इसलिये ही यह भव्य होकर भी

१ बहलं यथा भवति तथा। २ देहम्। ३ भस्माधीनम्। ४ नीत्वा। ४ उत्पत्तेरादाविष। ६ परिचर्याकराः। ७ वृषभस्य। ५ तस्य नखकान्त्या भासत इति। ६ भो त्रिज्ञानधारिन् भरत। १० अज्ञानकृतेन। ११ भवदुदात्तत्वम्। १२ शतमखात्। १३ न जानासि किम्। १४ वाञ्छति। १४ कारणेन। १६ पापानुगतिः। १७ निर्धन इव।

भव्यस्यापि भवोऽभवव् भव<sup>र</sup>गतः कालाविलब्धेविना कालोऽनाविरचिन्त्यवुःसनिचितो धिक् धिक् स्थिति संसुतेः। इत्येतद्विबुषाऽत्ररं शोर्च्यमथवा नैतच्य यहेहिनाम् भव्यत्वं बहुषा महीश सहजा वस्तुस्थितस्तावृशी ॥३८६॥ गतानि सम्बन्धशतानि जन्तोरनन्तकालं परिवर्तनेन नावेहि कि त्वं हि विबुद्धविश्वो वृथेव मुहयेः कि मिहेतरो वा ।।३८७॥ कर्मभिः कृतमस्यापि न स्थास्नु त्रिजगत्पतेः। शरीरादि ततस्त्याज्यं मन्वते तन्मनीषिणः ॥३८८॥ प्रागिक्षगोचरः सम्प्रत्येष चेतसि वर्तते। भगवास्तत्र कः शोकः पश्येनं तत्र सर्वदा ॥३८६॥ इति मनसि यथार्थं चिन्तयन् शोकविह्न शमय विमलबोधाम्भोभिरित्यावभाषे। गणभूवय स चकी वाववग्धो महीद्यो नवजलवजलैर्वा तद्वचोभिः प्रशान्तः ॥३६०॥ चिन्तां व्यपास्य गुरुशोककृतां गणेशम् नम्ममुकुटो निकटात्मबोधिः । म्रानम्य निन्दिमितान्तनितरां निजभोगतृष्णां मोक्षोष्णकः स्वनगरं व्यविशव् विभूत्या ॥३६१॥

अभव्यकी तरह दुखी, निर्धन, कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाला और रोगोंसे भयभीत होता हुआ इस संसाररूपी वनमें भ्रमण करता रहता है।।३८५॥ काल आदि लब्धियोंके बिना पूज्य भव्य जीवको भी संसारमें रहना पड़ता है, यह काल अनादि है तथा अचिन्त्य दुःखोंसे भरा हुआ है इसिलये संसारकी इस स्थितिको बार बार धिक्कार हो, यही सब समभ विद्वान् पुरुष-को इस संसारमें शोक नहीं करना चाहिये अथवा जीवोंका यह भव्यत्वपना भी अनेक प्रकारका होता है । हे राजन्, वस्तुका सहज स्वभाव ही ऐसा है ॥३८६॥ हे भरत, तू तो संसार-का स्वरूप जाननेवाला है, क्या तू यह नहीं जानता कि अनन्त कालसे परिवर्तन करते रहनेके कारण इस जीवके सैकड़ों सम्बन्ध हो चुके हैं? फिर क्यों अज्ञानीकी तरह व्यर्थ ही मोहित होता है ॥३८७॥ तीनों लोकोंके अधिपति भगवान् वृषभदेवका शरीर भी तो कर्मोंके द्वारा किया हुआ है इसलिये वह भी स्थायी नहीं है और इसलिये ही विद्वान् लोग उसे हेय समभते हैं ॥३८८॥ जो भगवान् पहले आंखोंसे दिखाई देते थे वे अब हृदयमें विद्यमान् हैं इसलिये इसमें शोक करनेकी क्या बात है ? तू उन्हें अपने चित्तमें सदा देखता रह ॥३८९॥ इस प्रकार मनमें वस्तुके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन करता हुआ तू निर्मल ज्ञानरूपी जलसे शोक-रूपी अग्नि शान्त कर, ऐसा गणधर वृषभसेनने कहा तब चक्रवर्ती भी जिस प्रकार दावानलसे जला हुआ पर्वत नवीन बादलोंके जलसे शान्त हो जाता है उसी प्रकार उनके वचनोंसे शान्त हो गया ।।३९०।। जिसे आत्मज्ञान शीघ्र होनेवाला है और जिसका मुकुट नम्प्रभूत हो रहा है ऐसे भरतने पिताके शोकसे उत्पन्न हुई चिन्ता छोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया और अत्यन्त बढ़ी हुई अपनी भोगविषयक तृष्णाकी निन्दा करते हुए तथा मोक्षके लिये उत्सुक होते हुए उसने बड़े वैभवके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया ।।३९१।।

१ संसारानुगतः । २ संसारे । ३ शोकविषयम् । ४ अन्य अज्ञ इवेत्यर्थः । ५ चेतसि । ६ मुक्त्युद्धोगे दक्षः । 'दक्षे तु चतुरपेशलपटवः । सूत्थान उष्णश्च' इत्यभिधानात् शीद्यकारी वर्गः । मोक्षोत्सुकः ल० ।

प्रय कदाचिदसौ वदनाम्युजं
समित्रविदय समुज्ज्वलदर्यं ।
पिततमेश्वत दूतिमवागतं
परमसौख्यपदात् पुरसित्रधेः ॥३६२॥
प्रालोक्य तं गलितमोहरसः स्वराज्यं

मत्वा जरत्तृणिमवोद्गतबोधिरुद्यन्<sup>१</sup>। म्रादात् मात्महितमात्मजमर्ककीतिं

लक्ष्म्या स्वया स्वयमयोजयदूर्जितेच्छः ॥३६३॥

विदितसकलतत्त्वः सोऽपर्वगस्य मार्ग

जिग<sup>र</sup>मिषुरपसत्त्वे र्बुगमं निष्प्रयासम् ।

<sup>१</sup>यमसमितिसमग्रं संयमं शम्बलं वा-

ऽदित विदितस मर्थाः कि परं प्रार्थयन्ते ।।३६४।।

मनःपर्ययज्ञानमप्यस्य सद्यः

समुत्पन्नवत् केवलं चानु तस्मात् १०।

तदेवाभवद् भव्यता तादृशी सा

विचित्राङ्गगिनां निर्वृतेः प्राप्तिरत्र ॥३६५॥

स्वदेशोद्भवैरेष्र सम्पूजितोऽसौ

सुरेन्द्रादिभिः साम्प्रतं वन्द्यमानः।

त्रिलोकाधिनाथोऽभवांत्क न साध्यं

तपो दुष्करं चेत् समादातुमीशः १२ ।।३६६॥

अथानन्तर भरत महाराजने किसी समय उज्ज्वल दर्पणमें अपना मुस्कमल देखकर परम सुखके स्थान स्वरूप भगवान् वृषभदेवके पाससे आये हुए दूतके समान सफेद बाल देखा ।।३९२।। उसे देखकर जिनका सब मोहरस गल गया है, जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है जो आत्मिहितको ग्रहण करनेके लिये उद्युक्त हैं और जिनकी वैराग्यविषयक इच्छा अत्यन्त सुदृढ़ तथा वृद्धिशील है ऐसे भरतने अपने राज्यको जीर्णतृणके समान मानकर अपने पुत्र अर्ककीर्तिको अपनी लक्ष्मीसे युक्त किया अर्थात् अपनी समस्त सम्पत्ति अर्ककीर्तिको प्रदान कर दी ।।३९३।। जिसने समस्त तत्त्वोंको जान लिया है और जो हीन जीवोंके द्वारा अगम्य मोक्षमार्गमें गमन करना चाहते हैं ऐसे चक्रवर्ती भरतने मार्ग हितकारी भोजनके समान प्रयासहीन यम तथा समितियोंसे पूर्ण संयमको घारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि पदार्थके यथार्थ स्वरूपको समभनेवाले पुरुष संयमके सिवाय अन्य किस पदार्थकी प्रार्थना करते हैं ? ।।३९४।। उन्हें उसी समय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और उसके बाद ही केवलज्ञान प्रकट हो गया। उनकी वैसी भव्यता उसी समय प्रकट हो गई सो ठीक ही है क्योंकि प्राणियोंको मोक्षकी प्राप्ति बड़ी विचित्र होती है ।।३९५।। जो भरत पहले अपने देशमें उत्पन्न हुए राजाओंसे ही पूजित थे वे अब इन्द्रोंके द्वारा भी वन्दनीय हो गये। इतना ही नहीं, तीन लोकके स्वामी भी हो गये सो ठीक ही है जो कठिन तपश्चरण ग्रहण करनेके लिये समर्थ रहता है उसे क्या क्या वस्तु साध्य

१ उत्समानः । २ गन्तुमिच्छुः । ३ अपगतबलैः । ४ मूलगुणसमूह । ५ पादेयमिव । ६ स्वीकृत- वान् । ७ ज्ञातसमीचीनार्थाः । ज्ञातार्थिकियासमर्था वा । = समुद्भूतम् । ६ पश्चात् । १० संयमात् । ११ षट्षण्डनैः । १२ समर्थः ।

परिचितयितहंसो धर्मबृद्धि निविञ्चन्

नभित इतिनवेद्दो निर्मलस्तुद्धगवृत्तिः।
फलमिक्लिमप्रयं भव्यसस्येषु कृषंन्

व्यहरद्दिक्तवेद्दान् द्वारदो वा स मेघः।।३६७॥
विहत्य सुचिरं विनेयजनतोपकृत्स्वायुषो,

मुहूर्तपरिमास्थिती विहितसिक्तयो विच्युतौ।
तनुत्रितयबन्धनस्य गुणसारम्तिः स्फुरन्

जगत्त्रयशिखामणिः सुखनिषिः स्वषाम्नि स्थितः ॥३६८॥

सर्वेऽपि ते वृषभसेन मुनीशम्ख्याः

सौख्यं<sup>"</sup> गताः सकलजन्तुषु शान्तिचत्ताः।

कालक्रमेण यमशीलगुणाभिपूर्णा

निर्वाणमापुरमितं गुणिनो गणीन्द्राः ॥३६६॥

यो नेतेव पृथुं जघान दुरिताराति चतुस्साधनी

येनाप्तं कनकाश्मनेव विमलं रूपं स्वमाभा स्वरम्।

म्राभेजुङ्चरणौ सरोजजियनौ यस्यालिनो वाऽमरा-

स्तं श्रेलोक्यगुरुं पुरुं श्रितवतां श्रेयांसि वः स क्रियात् ॥४००॥

योऽभूत्पञ्चब्दाो विभुः कुलभृतां तीर्थेशिनां चाप्रिमो

द्द्रो येन मनुष्यजीवन<sup>८</sup>विधिर्मुक्तेश्च मार्गो महान्।

बोधो रोध विमुन्तवृत्तिरिसलो यस्योदयाद्यान्तिमः १०

स श्रीमान् जनकोऽस्तिला<sup>११</sup>वनिपतेराद्यः स दद्याच्छ्रियम् ॥४०१॥

नहीं है अर्थात् सभी वस्तुएं उसे साध्य हैं ।।३९६।। मुनिरूपी हंस जिनसे परिचित हैं, जो धर्म-की वर्षा करते रहते हैं, जो आकाशमें निवास करते हैं, निर्मल हैं, उत्तमवृत्तिवाले हैं (पक्षमें ऊंचे स्थानपर विद्यमान रहते हैं) और जो भव्य जीवरूपी धानोंमें मोक्षरूपी पूर्ण फल लगानेवाले हैं ऐसे भरत महाराजने शरद् ऋतुके मेघके समान समस्त देशोंमें विहार किया ॥३९७॥ चिरकालतक विहारकर जिन्होंने शिक्षा देने योग्य जनसमूहका बहुत भारी कल्याण किया है ऐसे भरत महाराजने अपनी आयुकी अन्तर्मृहूर्त्त प्रमाण स्थिति बाकी रहनेपर योगिनरोध किया और औदारिक, तैजस तथा कार्माण इन तीन शरीररूप बन्धनोंके नष्ट होनेपर सम्यक्तव आदि सारभूत गुण ही जिनकी मूर्ति रह गई है, जो प्रकाशमान हैं, जगःत्रयके चूड़ामणि हैं और सुखके भाण्डार हैं ऐसे वह भरतेश्वर आत्मधाममें स्थित हो गये अर्थात् मोक्षको प्राप्त हो गये ।।३९८।। जो समस्त जीवोंके विषयमें शान्तचित्त हैं, उत्तम सुखको प्राप्त हैं, यम शील आदि गुणोंसे पूर्ण हैं, गुणवान् हैं और गण अर्थात् मनिसमूहके इन्द्र हैं ऐसे वृषभसेन आदि मुख्य मुनिराज मी कालक्रमसे अपरिमित निर्वाणधामको प्राप्त हुए ॥३९९॥ जिन्होंने नेताकी तरह चार आराघनारूप चार प्रकारकी सेनाको साथ लेकर पापरूपी विशाल शत्रुको नष्ट किया था, जिन्होंने सुवर्ण पाषाणके समान अपना देदीप्यमान स्वरूप प्राप्त किया है, भ्रमरोंके समान सब देवलोग जिनके कमलविजयी चरणोंकी सेवा करते हैं और जो तीन लोकके गुरु हैं ऐसे श्री भगवान् वृषभदेवकी सेवा करनेवाले तुम सबको वे ही कल्याण प्रदान करनेवाले हों ॥४००॥ जो कुलकरोंमें पन्द्रहवें कुलकर थे, तीर्थं करोंमे प्रथम तीर्थं कर थे, जिन्होंने मनुष्योंकी जीविका

१ परिवेष्टितयितमुख्यः । २ मध्यजनसमूहस्योपकारि । ३ मुहूर्तपरिसमास्थितौ सत्याम् । ४ सख्यं लं । ५ सेनापितरिव । ६ चतुर्विधाराधनसाधनः । ७ आ समन्ताद् भास्वरम् । ६ जीवितकल्पः । ६ आवरणिवमुक्तः । १० उत्पन्नवान् । ११ भरतस्य ।

साक्षात्कृतप्रयितसप्तपदार्थसार्थः

सद्धर्मतीर्थपयपालनमूलहेतुः ।

भव्यात्मनां भवभूतां स्व परार्थसिद्धि-

मिक्वाकुवंशवृषभो वृषभो विवध्यात् ॥॥४०२॥

यो नाभेस्तनयोऽपि विद्वविदुषां पूज्यः स्वयम्भूरिति

त्यक्ताशेषपरिप्रहोऽपि सुधियां स्वामीति यः शब्द्यते।

मध्यस्थोऽपि विनेयसत्त्वसिनतेरेबोपकारी मतो

निर्वानोऽपि बुधैरपास्य चरणो यः सोऽस्तु वः ज्ञान्तये ॥४०३॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणभीमहापुराणसङ्ग्रहे प्रथमतीर्थङकरचक्रधरपुराणं नाम सप्तवत्वारि-शत्तमं पर्व परिसमाप्तस् ॥४७॥

की विधि और मोक्षका महान् मार्ग प्रत्यक्ष देखा था, जिन्हें आवरणसे रहित पूर्ण अन्तिम-केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और जो समस्त पृथिवीके अधिपति भरत चक्रवर्तीके पिता थे वे श्रीमान् प्रथम तीर्थं कर तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥४०१॥ जिन्होंने प्रसिद्ध सप्त पदार्थोंके समूह को प्रत्यक्ष देखा है और जो समीचीन धर्मरूपी तीर्थके मार्गकी रक्षा करनेमें मुख्य हेतु हैं ऐसे इक्ष्वाकु वंशके प्रमुख श्री वृषभनाथ भगवान् संसारी भव्य प्राणियोंको मोक्षरूपी आत्माकी उत्कृष्ट सिद्धिको प्रदान करें ॥४०२॥ जो नाभिराजके पुत्र होकर भी स्वयंभू हैं अर्थात् अपने आप उत्पन्न हैं, समस्त विद्वानोंके पूज्य हैं, समस्त परिग्रहका त्याग कर चुके हैं फिर भी विद्वानों-के स्वामी कहे जाते हैं, मध्यस्थ होकर भी भव्यजीवोंके समूहका उपकार करनेवाले हैं और दानरहित होनेपर भी विद्वानोंके द्वारा जिनके चरणोंकी सेवा की जाती है ऐसे भगवान् वृषभ-देव तुम सबकी शान्तिके लिये हों अर्थात् तुम्हें शान्ति प्रदान करनेवाले हों ॥४०३॥

> इस प्रकार भगवान् गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें प्रथम तीर्थं कर और प्रथम चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला यह सेंतालीसवां पर्व पूर्ण हुआ।

> > पुराणाब्धिरगम्योऽयमर्थवीचिविभूषितः । सर्वथा शरणं मन्ये जिनसेनं महाकविम् ॥

पारग्रामो जन्मभूमियंदीया

गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः।

पन्नालालः क्षुद्रबुद्धिः स चाहं

टीकामेतां स्वल्पबुद्ध्या चकार।।

आषाढकुष्णपक्षस्य त्रयोदस्यां तिथावियम्।

पञ्चसप्तचतुर्युग्मवर्षे पूर्णा बभूव सा ॥

ते ते जयन्तु विद्वांसी बन्दनीयगुणाधराः।

यत्क्रपाकोणमालम्ब्य तीर्णोऽयं शास्त्रसागरः॥

१ स्वपरार्थज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्यर्थः । २ श्रेष्ठः ।

त्र क्रिंड के १००३ १०१८ १८६१ १०६६ १००० १३६६ १०० १०१ हे हे जिल्ला १०० १०० १८०० १८०० १८६ १८५० १८५० १८५० १८६ १८५४ १८५ शून्यं ३०। निलनोंगं १४६६१७०३२१६३४२३६७०८१८४ शून्यं ३०। निलनं १२३४१०३०७०१७२७६१३४५७१४५६ रोत्तरस्थानं भवति । ऋमेणांकसंदृष्टिः पद्माङ्कगं २०५२१५७४५ ५३००६२७६६४ जून्यं २४ । पद्मं । १७४६०११२५७६५६८०६१७७६ ताडितं तत् पर्वागं पर्व भवति । श्रं० सं०--४६७६७१३६०००००००००००००० चतुरज्ञोति ताडितं ६४ तत् पर्वं नउतांगं भवति । तत् पूर्वीगर्वणितं श्रन्येन पूर्वणिन ताडितं चेत् पूर्वं भवति । तस्यांकसन्दृष्टिः ७०५६०००००००० तेषां पूर्वणि कोटिः पूर्वकोटिभंवति । ४६६११०६२४६६ शून्य २४ । एवं चतुरशेस्या ताडितं भ्रंगशब्दयुक्तमुत्तरोत्तरस्थानं भवति चतुरशोतिलक्षेस्ताडितं चेत् भ्रंगशब्दरहितमुत्त-४६५५७४४०००००००००००००००००० प्रागुक्तं कुमुदांगं चतुरशीति लक्ष ८४०००० ताडितं चेत् कुमुदं भवति म्रं० सं० ७०५६००००००००००००००० प्रागुक्तपूर्वं चतुरशीतिध्नं चेत् पर्वांगं भवति । ग्रं० सं० ५६२७०४००००००००००। क्मलांगं १०३६६४६५७८६४१०६५३८८००२३०४ शून्य ३५। कमलं ८७०७८३१३६००४०२५६२१६३५३६ शून्य ४०। ज्युटचड्रगम्-३५१२६८०३१६१६०००००००००००००००००० प्रागुक्तं नउतं चतुरशिति ८४ ताखितं चेत् कुमुदांगं भवति । ग्रं० सं० २६५०६०३-१५१५२ स्टि श्रन्य ५०। श्रममाद्याम्-३६४१७१८३२१०४८७०८८६२४३१४२६७७७६७२८ ३७२६४ श्रन्य ५०। श्रमम । (बाराको प्रतिके झिन्तम पत्रमें यह भ्रंगक संदृष्टि दो गई है ।) चतुष्तराञीतिलक्षवर्षाणि पूर्वांग भवति । तस्यांकसंदृष्टिः ८४००००० शूयं ३५। -62026 पूर्वागञ्ज-

को ८४ से गुणा करना जहां श्रङ्ग बब्द नहीं है वहां ८४०००० से गुणा करना । श्रद्धगशब्दवाच्यो यः सङ्क्ष्याविकल्पः स चतुरशोध्न एव श्रन्यस्तु पूर्वांगताङ्गित एव । जहां श्रद्धग शब्द श्रावे वहां 2800000

| मनूनां नाम प्रति श्रृति | प्रति श्रृति     | सन्मति                                                | 3,      | क्षेमंकर | - क्षेमंघर | विर      | सीमंकर     | A           | सीमंघर   | यर          |        |              |          |                 |        |           |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|--------|--------------|----------|-----------------|--------|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| रन्तामाय :              | प्रत्यका         | श्रमम श्रममांग श्रटट श्रटटांग तृटिक तृटचंग कमल कमलांग | ग श्रदट | भ्रटटांग | त्रिटिक    | तृत्यंग  | क्रमत<br>क |             | न<br>तिन | निलनांग<br> | q      | पद्म पद्मांग |          | क्रमदांग<br>-   | न्य    | नदतांग    | <b>a</b> , | पर्वात  | Marian de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela compos |        |
|                         | <b>ब्यामां</b> श | दर गुष्य दर मृत                                       | य दर    | u ×      | o<br>N     | ď        | <br>م      | ~<br>α      | م<br>تا  | w<br>u      | ď      | ų<br>ų       | ر<br>الا | 2<br>2          | y<br>Y | a<br>U    | ų<br>v     | a<br>U  | ∝<br>u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200000 |
|                         |                  | २० १० १५                                              | ~       | <b>~</b> | 3×         | <b>*</b> | ~~         | ~<br>W      | <b>%</b> | <i>№</i>    | ~      | m            | រា       | 6               | ÆÑ.    | ×         | «          | <b></b> | ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                         |                  | गुणाकार गुणाक                                         | 지       |          |            |          |            |             |          | -           |        |              |          |                 |        |           |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| मन्नाम-                 | <b>%</b> 500     | ४५ जून्यं ५० जून्यं ५०                                | 超.<br>% |          | አጻ አጻ      | ళ        | <u>«</u>   | W<br>X<br>W | ×        | ત્ય         | W<br>O | A)           | A)<br>JE | 20              | ٥      | ۰۰۰<br>بر | ~e         | ~       | <u>~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| त्सव                    | /                | **<br>**<br>0                                         | o<br>o  |          | ४७७        |          | 0%0        |             | ×20      |             | 900    | 40           | 6 % 9    | ता<br>,रा<br>,र |        | ×         | × × 0      | - 449   | शूत्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rek    |
|                         |                  |                                                       | -       |          |            |          |            |             | _        |             | Į      |              |          |                 |        |           |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

## महापुराग्य-द्वितीयभागस्थ-

# इलोकानामकाराद्यनुक्रम:

| क                              | ĺ   | अच्छैत्सी च्छत्र मस्त्रारिए  | 388   | अथ चऋधरो जैनीम्            | ६२          |
|--------------------------------|-----|------------------------------|-------|----------------------------|-------------|
| अकम्पनः खलः क्षुद्री           | ३८६ | अजानुलम्बिना ब्रह्म          | હ     | अथ जन्मान्तरापात-          | ४४३         |
| अकम्पनमहाराजम्                 | ३७१ | अजितञ्जयमारुक्षत्            | ३८    | अथ जातिमदावेशात्           | २७६         |
| अकम्पनमहीशस्य                  | ४२१ | अञ्चित्वा विधिना स्तुत्वा    | ४१८   | अथ तत्र कृतावासम्          | 33          |
| अकम्पनस्य सेनेशो               | 035 | अग्गिमादिभिरष्टाभिः          | २५७   | अथ तत्र शिलापट्टे          | १२५         |
| अकम्पनैः किमित्येवम्           | ४२६ | अतार्प्सीत् प्ररातानेष       | ६६    | अथ तत्रस्थ एवाब्धिम्       | ५०          |
| अकम्पनोऽप्यनुप्राप्य           | ४२१ | अतिकान्ते रथे तस्मिन्        | ३८७   | अथ तस्मिन् वनाभोगे         | ७१          |
| अकरां भोक्तुमिच्छन्ति          | १५६ | अतिगृद्धः पुरा पश्चात्       | 30%   | अथ ते कृतसम्मानाः          | २४१         |
| अकस्मात् कुपितो दन्ती          | ७४  | अतिपरिरगतरत्या               | ४४४   | अथ ते सह सम्भूय            | 328         |
| अकस्मादुच्चरद् <b>ध्वा</b> नम् | ४०  | अतिवृद्धः क्षयासन्नः         | ३६७   | अथ दुर्मर्षणो नाम          | ३८६         |
| अकायसायकोद्भिन्न-              | ४८६ | अतिवृद्धरसावेगं              | ४३६   | अथ दूतवचरचण्ड-             | २००         |
| अकारणरगोनालम्                  | २०३ | अतीत्य परतः किञ्चित्         | १३७   | अथ देशोऽस्ति विस्तीर्गः    | ३६२         |
| अकालप्रलयारम्भ-                | ३८६ | अतीन्द्रियसुखोऽप्यात्मा      | ३३७   | अथ निर्वतिताशेष-           | <b>२२१</b>  |
| अक्षत्रियाश्च वृत्तस्थाः       | ३३३ | अतीन्द्रियात्मदेहश्च         | ३३७   | अथ नृपतिसमाजेनार्चितः      | ११०         |
| अक्षम्प्रक्षरामात्रं ते        | १६८ | अतोऽतिबालविद्यादीन्          | ३१५   | अथ्र प्रादुरभूत् कालः      | ३७२         |
| अक्षरत्वं च मुक्तस्य           | 388 | अत्यन्तरसिकानादौ             | २०७   | अथ मेघस्वरो गत्वा          | ४२५         |
| अक्षिमालां महाभूत्या           | ४२७ | अत्यम्बुपानादुद्रिक्त-       | ४०    | अथ रथपरिवृत्त्यै           | ሂട          |
| अक्षिमाला किल प्रता            | ४३० | अत्यासङ्गात् कमग्राहि-       | ४३३   | अथवा कर्म नोकर्म गर्भेऽस्य | 388         |
| अक्षीगावसयः सोऽभूत्            | २१४ | अत्र चिन्त्यं न वः किञ्चित्  | ४३६   | अथवा खलु संशय्य            | ४८          |
| अखण्डमनुरागेगा                 | १५६ | अत्र वामुत्र वासोऽस्तु       | ४१७   | अथवाऽग्रं भवेदस्य          | <b>३</b> ५३ |
| अगादहः पुरस्कृत्य              | ४१४ | अत्रान्तरे गिरीन्द्रेऽस्मिन् | 822   | अथवा तन्त्रभूयस्त्वम्      | २०२         |
| अगोष्पदमिदं देव                | २०  | अत्रान्तरे ज्वलन्मौलि-       | १०४   | अथवा दुर्मदाविष्ट-         | १४२         |
| अगोष्पदेष्वरण्येषु             | ३४  | अत्रापि पूर्ववद्दानम्        | २४८   | अथवाद्यापि जेतव्यः         | १५२         |
| अग्निमित्रोऽथ मित्राग्निः      | ३५६ | अत्रायं भुजगिशशुः            | ४३    | अथवा सोऽनभिज्ञेऽपि         | ३५४         |
| अग्रण्या दण्डरत्नेन            | १०  | अत्रेत्याखिलवेद्युक्तम्      | ४७६   | अथ व्यापारयामास            | १८          |
| अङ्गसादं मतिभ्रेषम्            | २०८ | अत्रैकेषां निसृष्टार्थान्    | ३७१   | अथ सम्मुखमागत्य            | ११०         |
| अङगादङगात्सम्भवसि              | ३०५ | अत्रैव न पुनर्वेति           | ४४४   | अथ सरिस जिनानाम्           | 30          |
| अङगानां सप्तमादङगात्           | २४४ | अत्रैव नाटकाचार्यतनूजा       | ४७२   | अथातः श्रेग्गिकः पीत्वा    | ३५६         |
| अङ्गान् मिएाभिरत्यङगैः         | ६६  | अत्रैव सप्तमेऽह्नि           | ४६६   | अथातः सम्प्रवक्ष्यामि      | २७७         |
| अचलो मेृरुसंज्ञरुच             | ३५७ | अथ कदाचिदसौ वदनाम्बुजं       | प्र१३ | अयातः सम्प्रवक्ष्यामि      | २६०         |
| अचिन्तयच्च कि नाम              | १४२ | अथ चक्रघरः काले              | ३१७   | अयातोऽस्य प्रवक्ष्यामि     | 388         |
| अचिन्तयच्य कि नाम              | २०६ | अथ च्कघरः पूजाम्             | ?     | अथान्यदा जगत्काम-          | 3×8         |
| अचिराच्च तमासाद्य              | १३२ | अथ चक्रघरस्यासीत्            | १७२   | अथान्यदा समुत्पन्न-        | ४०२         |
|                                | j   |                              |       | <del>-</del>               |             |

### मेहापुरांचम्

| स्वाम्भेषुंश्रास्त्र- स्वाम्भेषुंश्रास्त्र- स्वाम्भेषुंश्रास्त्र- स्वाम्भेषुंश्रास्त्र- स्वाम्भेषुंश्रास्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्त्र- स्वाप्तामानिर्वपुंत्र- स्वपुंत्र- स्वपुंत्र- स्वपुंत्र- स्वप्तामानिर्वपुंत्र- स्वपुंत्र- स्वप्तामानिर्वपुंत्र- स्वपुंत्र- स्वप्तामानिर्वपुंत्र- स्वप्तामानिर्वपुंत्र- स्वप्तामानिर्वपुंत्र- स्वपुंत्र- स्वप्तामानिर्वपुंत्र- स्वप्तामानि | अयान्येद्युः सभामध्ये     | ४७४      | अमालपन्तीमालाप्य              | ४३२      | अन्यथा सृष्टिवादेन            | * ? * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------|
| वयापरान्तनिजेंतुम् वर्धश्रावादा । १६८ व्याप्ता वर्षा । १६८ व्याप्त । १६ |                           | ११२      | अनाशितं भवं पीत्वा            | ४२       | अन्येद्युः खचराधीशो           | ४६०   |
| व्यवाबबीद डिजन्मन्यो १६६ वित्तया त्राण्यसंसारै- ११४ व्यवाबबीद डिजन्मन्यो १६६ वित्तया त्राण्यसंसारै- ११४ व्यवाबबिद विजन्मन्यो १४६ वित्तविवेयम् २०० व्यव्याव्यव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अथान्येद्युदिनारम्भे<br>- | \$3      | अनाशुषोऽपि तस्यासीत्          | २१४      | अन्येद्युः प्रियदत्तासौ       | ४४२   |
| वयावरुष्य कैलासात् १११ वित्राकृतसत्तापा १०० व्याव्ये व्यादायः ११० व्याव्ये व्याव्ये व्याव्ये ११० व्याव्ये व्याव्ये व्याव्ये ११० व्याव्ये व्याव्ये ११० व्याव्ये व्याव्ये ११० व्याव्ये व्याव्ये ११० व्याव्ये व्याव्ये व्याव्ये ११० व्याव्ये व्याव्ये विव्यं ११० व्याव्ये व्याव्ये ११० | अथापरान्तनिर्जेतुम्       | <b>5</b> | अनापवान्नियताहार-             | २६७      | अन्येबुरिभमारुह्य             | ३६०   |
| अवासि व्यवस्ते व्यवस्ते प्राच्- अवासि वितिषंच- अवा प्राच्ने अवस्तु अवस्त्र प्राच्- अवस्त्र वित्र वित्र अवस्त्र प्राच्- अवस्त्र वित्र वित्र अनुमान्न वित्र अनुमान्न वित्र व | अथाबवीद् द्विजन्मभ्यो     | २६६      | अनित्या त्राग्यसंसारै-        | २१४      | अन्येद्युर्मेथुनो राज्ञः      | ४७४   |
| व्यवोदितितीर्षेष- व्यवोपावक्रमे वक्तुम् व्यवेपावक्रमे विरा: २०३ व्यवेपावक्रमे वक्तुम् व्यवेपावक्रमे १८६ व्यवेपावक्षमे १८६                                                                                                                     | अथावरुह्य कैलासात्        | १५१      | अनिराकृतसन्तापा               | १८०      | अन्येद्युर्यतिमासाद्य         | ४७०   |
| अयोपावकमे वस्तुम् १७७ अनुगङ्गातटं देशान् २०१ अयोध्याकके थीराः २०१ अनुगङ्गातटं यात्ती २० अनुगङ्गातटं यात्ती २० अनुगङ्गातटं यात्ती ३५ अन्येख्यि क्लाशास्त्र- ३२६ अनुगङ्गातटं यात्ती ३५ अन्येख्य क्लाशास्त्र- ३२६ अनुगङ्गातटं यात्ती ३५ अन्येख्य क्लाशास्त्र- ३२६ अनुगङ्गातटं यात्ती ३५ अन्येख्य क्लाशास्त्र- ३२६ अनुगङ्गातटं यात्ती ३५ अन्योज्यं क्लाश्यास्त्र ४० अनुगङ्गातटं सेन्येः १६० अनुगङ्गातटं सेन्येः १६० अनुगङ्गात्राटं सेन्येः १६० अनुगङ्गात्राटं सेन्येः १६० अनुगङ्गात्राचे १६० अनुग्राद्वात् गमीरत्वम् ४ अनुग्राद्वक्लाएः १५५ अनुव्हक्ल्वाएः १५५ अनुप्रतिक्षाः १६० अनुग्रादित् सचः ३० अनुग्राद्वक्लाराः १६० अनुग्रादित् सचः ३६० अनुग्रादित् सचः ३५ अनुग्रादित् सचः ३५ अनुग्रादित् सचः ३५ अनुग्रादित् सचः ३६० अनुग्रादित् सचः ३६० अनुग्रादित् कर्वन् १६० अनुव्हक्ल्वारः १६० अनुव्हक्ल्वः १६० अनुव्वक्ल्वः १६० अनुव्हक्ल्वः १६० अनुव्हक्ल्यः १६० अनुव्हक्ल्वः १६० अनुव्हक्ल्यः | अथास्मै व्यतरत् प्रांशु-  | १२७      | अनिष्टवनितेवेयम्              | २०७      | अन्येद्युर्वसुधारादि-         | ४५८   |
| अवांत्रवांतरं भाति २० अत्येष्विष कलाशास्त- ३२६ अनुगाङ्गातरं यान्ती ३५ अत्येष्ठ्यभि कलाशास्त- १२६ अनुगाङ्गातरं यान्ती ३५ अत्येष्ठ्य निहित्तत्यांगे- ५०२ अत्योष्ठ्य निहित्तत्यांगे- ५०२ अनुगाङ्गातारं सेन्येः १२६ अनुगाङ्गातारं सेन्येः १२६ अनुगाङ्गातारं सेन्येः १२६ अनुगाङ्गात्वां १६६ अनुगाङ्गातारं साथाः १६६ अनुगाङ्गातारं साथाः १६६ अनुगाङ्गात्वां १६६ अनुगाङ्गाङ्गाद्व १६६ अनुगाङ्गाङ्गाङ्गाङ्गाङ्गाङ्गाङ्गाङ्गाङ्गाङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अयोदीरिततीर्थेश-          | ४६८      | अनुकूलानिलोत्क्षिप्त-         | ४०७      | अन्येऽप्यन्याँश्च भूपाला-     | 388   |
| अवाष्ठिष्यमटानिक- अवसुर्वनवृन्वानि ६ अनुगाङगातटं यान्ती अनुगाङगातटं यान्ती अनुगाङगातटं यान्ती अनुगाङगातटं सैन्यः १२० अनुतारावनम् ४४ अन्तारावनम् ४४ अनुतारावनम् ४४ अनुतारावनम् ४४ अनुतारावनम् ४४ अनुतारावनमानिकः ४६६ अनुतारावनमानिकः ३६६ अनुतारावनमानि | अथोपाचक्रमे वक्तुम्       | १७७      | अनुगङ्गातटं देशान्            | १३१      | अन्यं अमी च खगाधीशा           | ३८१   |
| अवसुर्वनवृन्दानि ६ अनुगळगातट सैन्यैः ११७ अन्योज्यं सण्डयन्ति स्म ४०४ अन्योज्यं सह सम्भूय ३२३ अन्योज्यं सह सम्भूय ३२३ अन्योज्यं कार्या सह सम्भूय ३२३ अन्योज्यं कार्या सह सम्भूय ३२३ अनुराराः कार्याज्यम् ४६० अनुराराः कार्याज्यम् ४६० अनुराराः कार्याज्यम् ४४ अनुराराः वार्याः | अयोभयबले धीराः            | २०३      | अनुगङगातटं भाति               | २०       | अन्येष्वपि कलाशास्त्र-        | ३२६   |
| अदीक्षाह सुले जाता ३११ अनुतीरवनम् ४४ अन्योज्य सह सम्भूय ३२३ अनुसानसन्ताः शान्ताः १६६ अनुसरापः कायोज्यम् ४६२ अनुसरापः कायोज्यम् ४६२ अनुसरापः कायोज्यम् ४६२ अनुसरापः कायोज्यम् ४६४ अनुद्धताः मृगाः शावैः ६६ अन्योज्यययय १६६ अनुप्रवृद्धकरायाः १६६ अनुप्रवृद्धकरयायाः १६६ अनुप्रवृद्धकर्यायाः १६६ अनुप्रवृद्धकर्याः १६६ अनुप्रवृद्धकर्यः १६६ अनु | अथोरुष्यभटानीक-           | १८६      | अनुगडगातटं यान्ती             | ३५       | अन्यैश्च निश्चितत्यागै-       | ४०२   |
| अदीनमनसः शान्ताः १६८ अनुसरिबमानीप- १६२ अन्याऽन्यरदानीद्भिन्नौ ४०६ अद्वरपारः कायोऽन्यम् ४६२ अनुद्धताः गभीरत्वम् ४ अनुद्धताः मृगाः शावैः ६८ अन्यान्यविषयं सौस्यम् ४३३ अनुद्धताः मृगाः शावैः ६८ अन्यान्यविषयं सौस्यम् ४३३ अनुद्धताः मृगाः शावैः ६८ अन्यान्यविषयं सौस्यम् ४३३ अनुद्धताः मृगाः शावैः ६८ अन्यान्यविषयं सौस्यम् १६३ अनुद्धताः मृगाः शावैः ६८ अन्यान्यविषयं सौस्यम् १६३ अनुद्धताः मृगः शावैः १६८ अनुप्ताय्वन् १६४ अनुप्ताय्वन्यम् १६४ अन्यय्वन्यम् १६४ अन्यय्वन्यम्यम् १६४ अन्यय्वन्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्                            | अदघुर्घनवृन्दानि          | Ę        | अनुगङ्गातटं सैन्यैः           | - १२७    | अन्योऽन्यं खण्डयन्ति स्म      | ४०४   |
| अब्दुत्पारः कायोऽप्रम् ४६२ अनुद्धता गभीरत्वम् ४ अव्यान्यविषयं सौध्यम् ४३३ अवृद्धतारमक्षोभ्यम् ४४ अनुद्धताः मृगाः वावैः ६६ अन्यान्यविषयं सौध्यम् १३३ अनुद्धताः मृगाः वावैः ६६ अन्यान्यविषयं सौध्यम् १३३ अनुद्धताः मृगाः वावैः १६१ अनुप्रत्विक्यं सौध्यम् १६३ अनुप्रत्विक्यं सौद्धयः १६३ अनुप्रत्वेक्यं सौद्धयः सौद्धयः १६३ अनुप्रत्वेक्यं सौद्धयः सौद्धयः १६३ अनुप्रत्वेक्यं सौद्धयः सौद्धयः १६३ अनुप्रत्वेक्यं सौद्धयः सौद्धयः सौद्धयः भाविक्यं सौद्धयः १६३ अन्यत्वेक्यं सौद्धयः १६३ अन्यत्वक्यं सौद्धयः १६३ अन्यत्वक्यं सौद्धयः भाविक्यं सौद्धयः १६३ अन्यत्वक्यं सौद्ययः भाविक् | अदीक्षाहें कुले जाता      | ३११      | अनुतीरवनम्                    | ४४       | अन्योऽन्यं सह सम्भूय          | ३२३   |
| अनुद्धारमस्रोभ्यम् ४४ अनुद्रुद्धारः मृगाः शार्वः ६६ अन्योग्यस्येति सञ्जल्यः ३४ अपृद्धति कृत्यं ११६ अनुप्रवृद्धत्याग्य- ११४ अनुप्रवृद्धत्याग्य- ११४ अनुप्रवृद्धत्याग्य- ११८ अनुप्रवृद्धत्याग्यः ११८ अनुप्रवृद्धत्या ११८ अन्यव्द्धत्या ११८ अन्यव्द्द्द्वता ११८ अन्यव्द्द्द्वता ११८ अन्यव्द्द्द्वता ११८ अन्यव्द्द्द्वता ११८ अन्यव्द्द्द्वता ११८ अन्यव्द्द्वता ११८ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्द्वता १८९ अन्यव्द्द्द्द्द्द्द्द्द्य १८९ अन्यव्द्द्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्द्द्द्द्य १८९ अन्यव्द्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्द्या १८९ अन्यव्द्द्या १८९ अन्यव्द्या १८९ अन्यव्द्द्या १८९ अन्यव्द्या १८९ अन्यव्द्या १८९ अन्यव्द्या १८९ अन्यव्द्या १८९ | अदीनमनसः शान्ताः          | १६८      | अनुत्तरविमानौप-               | १६३      | अन्योऽन्यरदनोद्भि <b>न्नो</b> | ४०५   |
| अबुष्टमश्रुतं कृत्यं ११६ अनुभवेद्धकल्याग् ११४ अमुश्वुद्धकल्याग् ११४ अनुभेरीरवं सद्यः ३६० अपराधः कृतोऽस्माभिः ४०६ अनुभेरीरवं सद्यः ३६० अपराधः कृतोऽस्माभिः ४०६ अनुभाविति तत्त्यागादिव २६४ अपरोक्षतकार्याग्म ४७४ अनुस्तत्त्या दूरम् १६१ अपरोक्षतकार्याग्म १९४ अनुस्तत्त्या दूरम् १६१ अपरोक्षतकार्याग्म १६० अनुवाधितटं कर्षन् ६२ अपायोग्हतां वृत्तिः २४३ अप्रावध्मस्त्राते १२१ अनुवाधितटं गर्षवा ६३ अपायो हि सपरनभ्यः २६४ अनुवाधितटं गर्षवा १६४ अनुवाधितटं गर्षवा ६३ अपायो हि सपरनभ्यः २६४ अपायास्य १६० अनुवाधितटं गर्षवा १६४ अन्वकानुनयोपार्य- ४३४ अपायो हि सपरनभ्यः २६४ अन्वकानुनयापार्य- ४३४ अवस्थानुनयापार्य- ४३४ अवस्थानुनयापार्य- १४४ अवस्थानुनयापार्य- १४४ अन्वकान्याम् १४४ अन्वकान्याम् १४४ अन्वकान्याम् १४४ अन्वकान्याम् १४४ अन्ववान्याम् १४४ अन्ववान्यम् १ | अदूरपारः कायोऽयम्         | ४६२      | अनुद्धता गभीरत्वम्            | ४        | अन्योन्यविषयं सौख्यम्         | ४३३   |
| अवासिन्त्यु प्रयातव्यम् ३४ अनुमेरीरवं सद्यः ३६८ अपराघः कृतोऽस्माभिः ४२६ अद्यंत च प्रहेतव्याः १५८ अनुयायिति तत्त्यागादित्त २६५ अपरिक्षितकार्याएाम् ४७५ अम्स्ताद् वक्त्रवित्रम् ४६६ अनुरस्तत्या दूरम् १६१ अपरेख्वित्तारम्मे २६२ अपरेख्वित्तारम्मे २६२ अपरेख्वित्तारम्मे २६२ अपरेख्वित्तारम्मे १६६ अप्रात्याद्वार्ये १६६ अत्रत्वार्ये १६६ अत्रत्वद्वार्यं वास्य १६६ अत्रत्वद्वारं वास्य १६६ अत्रत्वार्यं १६६ अत्रत्वार्यं १६६ अत्रत्वार्यं १६६ अत्रत्वार्यं वास्य १६६ अत्रत्वार्यं १६६ अत्रत्वा | अदृष्टपारमक्षोभ्यम्       | ४४       | अनुद्रुताः मृगाः शावैः        | ६५       | अन्योन्यस्येति सञ्जल्पैः      | ३४    |
| अवैब च प्रहेतव्याः १५८ अनुयायित तत्त्यागादित २६५ अपरिक्षितकार्याणाम् ४७५ अपरिक्षतिकार्याणाम् ४५६ अपरिक्षतिकार्याणाम् १५६ अपरिक्षतिकार्याणाम् १५६ अपरिक्षतिकार्याणाम् १५६ अनुरक्ततया दूरम् १६१ अपरिक्षतिकार्याणाम् १५६ अनुरक्ततया दूरम् १६१ अपरिक्षतिकार्याणाम् १५६ अनुरक्ततया दूरम् १६१ अपरिक्षतिकार्याणाम् १६६ अनुरक्तति सन्ध्येय- १६८ अनुरक्तिया १६३ अनुरक्तितिरम् १६८ अनुरक्तितिरम् १६८ अनुरक्तितिरम् १६८ अनुरक्तितिरम् १६८ अनुरक्तित्वर्य सम्प्रीत्या १६५ अन्वर्यम्पतितिरम् १६५ अनुरक्तिन्याः १६५ अनुरक्तित्वर्य सम्प्रीत्या १६५ अन्वर्यम् १६६ अन्वर्यम्यम् १६६ अन्वर्यम् १६६ | अदृष्टमश्रुतं कृत्यं      | १५६      | अनुप्रवृद्धकल्यारा-           | . 8X8    | अपमृत्युविनाशन <b>म्</b>      | २६३   |
| अघस्ताद् वनत्रविवरम् ४६६ अनुरक्ततया दूरम् १६१ अपरेखुिंदनारम्भे २६२ अघावयदसौ किञ्चित् ४६१ अनुरक्तािष सत्थ्येय- १६६ अपापोपहता वृत्तिः २४३ अपायापेपहता वृत्तिः १४६ अपायापेपहता वृत्तिः १४६ अपायापेपहता वृत्तिः १४६ अपायापेपहता वृत्तिः १६६ अपायापेपहता हित्त्वः १६६ अपायापेपहता वृत्तिः १६६ अपायापेपायं- १६६ अपायापेपायं- १६६ अपायापेपहता वृत्तिः १६६ अन्तः भवतितिः १६३ अन्तः भवतितिः १६३ अन्तः भवतितिः १६३ अन्तः समवतिति १६३ अन्तः समवतिति १६३ अन्तः समवतिति १६३ अन्तः समवतिति १६३ अन्तः सम्यव्तिति १६३ अन्तः सम्यव्तितः १६३ अन्तः स्वाप्त्र १६६ अन्तः सम्यव्तितः १६३ अन्तः सम्यव्तितः १६३ अन्तः सम्यव्तितः १६४ अन्तः स्वाप्तः १६४ अन्तः स्वाप्तः १६४ अन्तः सम्यव्तितः १६७ अवाद्वेवतः वेवम् १६६ अन्तः सम्यव्तेतः विष्तः १६६ अन्तः सम्यव्तेतः १६७ अवाद्वेवतः वेवम् १६६ अन्तः सम्यव्यापितः १६६ अन्तः सम्यव्याप्तः १६६ अन्तः सम्यव्याप्तः १६६ अन्यव्याप्तः सम्यव्याप्तः १६६ अन्यव्याप्तः सम्यव्याप्तः सम्यव् | अद्यासिन्धु प्रयातव्यम्   | ३४       | अनुभेरीरवं सद्यः              | ३६२      | अपराधः कृतोऽस्माभिः           | ४२६   |
| अधावयदसौ किञ्चित् ४०१ अनुरक्तापि सत्थ्येय- १८८ अपापोपहतां वृत्तिः २४३ अधिकारे हधसत्थिसम् ३१४ अनुवाधितटं कर्षन् ६२ अपातयन्महामेरुम् ४६० अपातयन्महामेरुम् ४६० अपात्यन्महामेरुम् ४६० अपात्यन्महामेरुम् ४६० अपात्यन्महामेरुम् ४६० अपात्यन्महामेरुम् ४६० अपात्यन्महामेरुम् ४६० अपात्यन्महामेरुम् ४६४ अनुवाधितटं गत्वा ६३ आपायो हि सपत्नेत्यः २६४ अपात्यन्महामेरुम् ४१४ अनुवाधितटं गत्वा ६० आपात्यन्महामेरुम् १६४ अनुवाधितटं गत्वा ६३ आपायो हि सपत्नेत्यः २६४ अपात्यन्महामेरुम् १६४ अनुवाधितटं सन्यैः ६७ आपात्यन्महामेरुम् ३६० आपात्यन्महामेरुम् १६४ अनुवाधितटं सन्यैः ६७ आपात्यन्महामेरुम् ३६० आपात्यन्महामेरुम् १६४ अनुवाधितटं गत्वा सम्प्रात्य १६४ अपात्यन्महामेरुम् १६४ अनुवाधितटं सन्यैः ६० आपात्यन्महामेरुम् १६४ अनुवाधितटं गत्वाधित्य १६४ अपात्यन्महामेरुम् १६४ अनुवाधितटं सन्यैः ३५० अपात्यन्महामान्यनेत्यार्थः १६४ अन्तः। सन्योधित ४०२ अपूर्वन्सनः २०० अनुवाधितः कर्षणे १७३ अपूर्वन्सनः २०० अपूर्वन्साः २०० अनुवाधितः कर्षणे १६४ अनुवाधितः १६४ अनुवाधितः कर्षणे १६४ अनुवाधितः १६४ अनुवाधितः १६४ अनुवाधितः १६४ अनुवाधितः १६४ अनुवाधितः १६४ अनुवाधितः सर्वम् ४०४ अवन्ध्यास्तन्स्यार्थः १६४ अनुवाधितः सर्वः ३३० अनुवाधितः १६४ अनुवाधि | अद्यैव च प्रहेतव्याः      | १५८      | अनुयायिनि तत्त्यागादिव        | २६५      | अपरीक्षितकार्यागाम्           | ४७४   |
| अधावयदसौ किञ्चित् ४६१ अनुरक्तापि सन्ध्येय- अधिकारे हधसत्यिस्मिन् ३१४ अनुवाधितटं कर्षन् ६२ अपायो हि सपत्नेत्यः १६६ अपायो हि सप्तेत्यः १६६ अपायो हि सपत्नेत्यः १६६ अपायो हि सपत | अधस्ताद् वक्त्रविवरम्     | ४५६      | अनुरक्ततया दूरम्              | 939      | अपरेद्युर्दिनारम्भे           | २६२   |
| अविष्यकासु सोऽस्याद्रेः १३३ अनुवाधितटं गत्वा ६३ अपायो हि सपत्नेभ्यः २६४ अविभेखलमस्यासीत् १२४ अनुवेगुमतीतीरम् ६६ अपि चात्र मनःखंद-३४१ अपि वात्र मयाः स्वप्ना ३१६ अपि वात्र स्वप्ना ३१६ अपि वात्र स्वप्ना ३१६ अपि वात्र स्वप्ना ३१६ अपि वात्र स्वप्ना ३१६ अपि तां समुत्सृत्य २४४ अप्तातिवां तद्विष्टं २४४ अन्तः सोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्न सन्दर्भेः ३७ अपूर्वलामः स्वाप्य ३६४ अन्तः प्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वलामः स्वाप्य ३५० अपूर्वलामः स्वाप्य १६४ अन्तः समवर्तीति ४०२ अपूर्वलामः स्वाप्य १६४ अन्तः स्वप्य ग्वप्य विभावत्य विभ | अघावयदसौ किञ्चित्         | ४८१      |                               | १८८      | अपापोपहतां वृत्तिः            | २४३   |
| अधिमेखलमस्यासीत् १२५ अनुवेणुमतीतीरम् ६६ अपि चात्र मनःखेद-३४१ अमुवेल्युम्पतितीरम् १६५ अपि चाद्य मया स्वप्ना ३१६ अधिवासत्तर्जनास्त्रः ३६ अप्ताद्यस्य सम्प्रीत्या २६५ अपि चाद्य मया स्वप्ना ३१६ अधिवासत्तर्जनास्त्रः ३६ अप्ताद्यस्य गृहागर्भम् ११५ अनेकमन्तरहीप- ४३ अपि चौषा विशुद्धचक्षणम् २६२ अधिष्ठाय जयः ३६५ अनेकानुनयोपाय- ४४६ अपि रागं समुत्सृज्य २५५ अधीषातिवद्यं तद्विद्यः २५५ अन्तःकोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्नसन्दर्भः ३७ अपूर्वरत्नसन्दर्भः ३७ अपूर्वत्या १६३ अपूर्वत्याः समद्त्रिणः ४०० अन्तकः समवर्तिति ४०२ अपूर्वत्यास्त्रम् १६० अन्तकः समवर्तिति ४०२ अपूर्वत्यास्त्रम् १६४ अन्तकः समवर्तिति ४०३ अपूर्वत्यास्त्रम् १६४ अन्तकः समवर्तिति ४०३ अपूर्वत्यास्त्रम् १६४ अन्तकः समवर्तिति ४०३ अपूर्वत्यास्त्रम् १६४ अन्तवद्वर्वानं चास्य ३६४ अवन्ध्यत्त्रमाणिष्याम् १६४ अन्तवद्वर्वानं चास्य ३६४ अवन्ध्यत्त्रमाणिष्याम् १६४ अन्तवद्वर्वानं चास्य ३३६ अवन्ध्यत्त्रमाणिष्याम् १६४ अन्तवद्वर्वानं चास्य ३३६ अवन्ध्यत्त्रमाणिष्याम् १६४ अन्तवद्वर्वानं चास्य ३३६ अवन्ध्यत्त्रमाण्यास्तर्यास्त्रम् १६४ अन्यच्य विवाः सन्ति ११७ अवन्ध्यत्वेत्वा चैवम् १६४ अन्यच्य विवाः सन्ति ११७ अवन्ध्यद्वेत्ता चैवम् १६४ अन्यच्य विवाः सन्ति ११७ अन्यच्य विवाः सन्ति ११७ अन्यच्य विवाः सन्ति ११७ अन्यच्यव्यामम् १६४ अन्यच्याकामम् १६६ अन्यच्यानिति विद्यम् अभ्यः अभिगस्य नृषः क्षिप्रम् ३६४ अन्यव्याविपरपूर्वाच्यः ३६२ अन्यव्याविपरपूर्वाच्यः ३६२ अन्यव्याविन्ततं कार्यम् ११३ अभिगस्य व्याकामम् १६४ अन्तवस्य विन्ततं कार्यम् ११३ अभिनत्यय्याकामम् १६४ अन्यव्याद्वस्ताम्यः १६४ अन्यव्याद्वस्ताः विन्ततं कार्यम् ११३ अभिनत्यय्याकामम् १६४ अन्यव्याकामम् १६४ अन्यव्याद्वस्ताः विन्ततं कार्यम् ११३ अभिनत्यय्याकामम् १६४ अन्यव्याद्वस्ताः विन्तः कार्यम् १६४ अभिनत्यः ययाकाममम् १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिकारे हचसत्यस्मिन्      | ३१४      | अनुवाधितटं कर्षन्             | ६२       |                               | ४६०   |
| अधिवक्षस्तरं जिष्णो २०४ अनुसिन्धुतटं सैन्यैः ६७ अपि चाद्य मया स्वप्ना ३१६ अधिवासितर्जनास्त्रः ३८ अनुसिन्धुतटं सैन्यैः ४६४ अप् चास्मदुपत्रं यद् ३१७ अधिकाय्य गृहागर्भम् ११४ अनेकमन्तरद्वीप- ४३१ अपि चीषां विशुद्धघडनाम् २६२ अधिकाय जयः ३६४ अनेकानुनयोपायै- ४४६ अपि रागं समुत्सृज्य २४४ अधीतिवद्यं तद्विद्यैः २४४ अन्तःकोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्तसन्दर्भैः ३७ अधोभागमथोध्वं च ४४८ अन्तःप्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वरत्तसन्दर्भैः ३७ अप्यानमात्रमेत्याराद् २०४ अन्तःसमवर्तिति ४०२ अपूर्वरत्तसन्दर्भैः ३७ अप्यानमात्रमेत्याराद् २०४ अन्तःसमवर्तिति ४०२ अपूर्वरत्तसन्याणिषाम् ४४ अन्तःहांसो जयः सर्वम् ४०४ अवन्धाद् बन्धुरां तस्य ३६४ अन्तन्तर्शान्तां पर्य अन्तन्तर्द्यां चास्य ३६४ अन्तन्तर्द्यां चास्य ३३८ अनम्तन्तर्द्यां चास्य ३३८ अनम्वद्द्यां चास्य ३३८ अनम्वद्द्यां चास्य ३६८ अनम्वद्द्यां चास्य ३६८ अनम्वद्द्यां चास्य ३६८ अनम्वद्द्यां चेत्रः १४७ अवाद्वद्वां चेत्रः १४७ अवाद्वद्वां चेत्रः १४७ अवाद्वद्वां चेत्रः १४७ अनम्यद्द्वेतता चेवम् ४०१ अनम्यद्द्वेतता चेवम् ४०१ अनम्यद्द्वेतता चेवम् ४१९ अनम्यद्वां वृद्धम् ४१३ अभ्यञ्च द्वाः स्वित्रं १४२ अन्यच्च बहुवाःजाले २६४ अन्यच्च वहुवाःजाले २६४ अनमत्पल्लित्वं ३६२ अन्यच्च वहुवाःजाले २६४ अनमत्पल्लित्वं ३६४ अनमत्पल्यं ३६३ अनमत्पल्लित्वं ३६४ अनमत्पल्लित्वं ३६४ अनमत्पल्लित्व | अधित्यकासु सोऽस्याद्रेः   | १३३      | अनुवाधितटं गत्वा              | £3       | अपायो हि सपत्नेभ्यः           | २६४   |
| अधिवक्षस्तरं जिष्णो २०४ अनुसिन्धुतटं सैन्यैः ६७ अपि चाद्य मया स्वप्ना ३१६ अधिवासितर्जनास्त्रः ३८ अनुसिन्धुतटं सैन्यैः ४६४ अप् चास्मदुपत्रं यद् ३१७ अधिकाय्य गृहागर्भम् ११४ अनेकमन्तरद्वीप- ४३१ अपि चीषां विशुद्धघडनाम् २६२ अधिकाय जयः ३६४ अनेकानुनयोपायै- ४४६ अपि रागं समुत्सृज्य २४४ अधीतिवद्यं तद्विद्यैः २४४ अन्तःकोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्तसन्दर्भैः ३७ अधोभागमथोध्वं च ४४८ अन्तःप्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वरत्तसन्दर्भैः ३७ अप्यानमात्रमेत्याराद् २०४ अन्तःसमवर्तिति ४०२ अपूर्वरत्तसन्दर्भैः ३७ अप्यानमात्रमेत्याराद् २०४ अन्तःसमवर्तिति ४०२ अपूर्वरत्तसन्याणिषाम् ४४ अन्तःहांसो जयः सर्वम् ४०४ अवन्धाद् बन्धुरां तस्य ३६४ अन्तन्तर्शान्तां पर्य अन्तन्तर्द्यां चास्य ३६४ अन्तन्तर्द्यां चास्य ३३८ अनम्तन्तर्द्यां चास्य ३३८ अनम्वद्द्यां चास्य ३३८ अनम्वद्द्यां चास्य ३६८ अनम्वद्द्यां चास्य ३६८ अनम्वद्द्यां चास्य ३६८ अनम्वद्द्यां चेत्रः १४७ अवाद्वद्वां चेत्रः १४७ अवाद्वद्वां चेत्रः १४७ अवाद्वद्वां चेत्रः १४७ अनम्यद्द्वेतता चेवम् ४०१ अनम्यद्द्वेतता चेवम् ४०१ अनम्यद्द्वेतता चेवम् ४१९ अनम्यद्वां वृद्धम् ४१३ अभ्यञ्च द्वाः स्वित्रं १४२ अन्यच्च बहुवाःजाले २६४ अन्यच्च वहुवाःजाले २६४ अनमत्पल्लित्वं ३६२ अन्यच्च वहुवाःजाले २६४ अनमत्पल्लित्वं ३६४ अनमत्पल्यं ३६३ अनमत्पल्लित्वं ३६४ अनमत्पल्लित्वं ३६४ अनमत्पल्लित्व | अधिमेखलमस्यासीत्          | १२५      | अनुवेरगुमतीतीरम्              | ६८       | अपि चात्र मनःखेद-             | 386   |
| अधिशस्य गुहागर्भम् ११५ अनेकमन्तरद्वीप- ४३/ अपि चैषां विशुद्धघळगम् २६२ अनेकानुनयोपाय- ४४६ अपि रागं समुत्सृज्य २५५ अप्तातिवद्यं तद्विद्यः २५५ अन्तःकोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्नसन्दर्भः ३७ अपूर्वन्तः राष्ट्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वन्तः राष्ट्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वन्तः राष्ट्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वन्तः राष्ट्रकृत सोऽप्रविदेषा ४६३ अन्तः समवर्तिति ४०२ अपूर्वन्तः राष्ट्रकृत् सोऽप्रविदेषा ४६३ अन्तः समवर्तिति ४०२ अपूर्वन्तः राष्ट्रकृत् सोऽप्रविदेषा ४६३ अन्तः समवर्तिति ४०२ अपूर्वन्तः राष्ट्रकृत् सोऽप्रविदेषा ४६३ अन्तः सुर्वन्तं गुरां मन्ये ४६४ अन्तः सर्वम् ४०५ अन्तः सर्वम् ४०५ अन्तः वृद्धां तस्य ३६४ अन्तः वृद्धां नास्य ३३८ अन्तः वृद्धां नास्य ३३८ अन्तः वृद्धां नास्य ३३८ अन्तः वृद्धां नास्य ३४७ अवाष्ट्ववितानेन १५७ अन्तः वृद्धाः सन्ति १६७ अवाष्ट्ववितानेन १५७ अन्तः वृद्धाः सन्ति १६७ अवाष्ट्ववितानेन १५७ अन्तः वृद्धाः सन्ति १६५ अन्तः वृद्धाः वृद्धाः सन्ति १६५ अन्तः वृद्धाः वृद्धाः सन्ति १६५ अन्तः वृद्धाः सन्ति १६५ अन्तः वृद्धाः वृ | अधिवक्षस्तरं जिष्णो       | २०४      |                               | ७३       | अपि चाद्य मया स्वप्ना         | 388   |
| अधिष्ठाय जयः ३६५ अनेकानुनयोपायँ- ४४६ अपि रागं समुत्सृज्य २५५ अधीतिवद्यं तद्विद्यः २५५ अन्तःकोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्नसन्दर्भः ३७ अघोभागमथोध्वं च ४४८ अन्तः प्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वलाभः श्लाध्यश्च ३७० अघोभुखाः खगैर्मुक्ताः ४०० अन्तकः समवर्तीति ४०२ अपृच्छत् सोऽप्रवीदेषा ४८३ अप्यानमात्रमेत्याराद् २०५ अन्तकः समवर्तीति ४०२ अप्यच्छत् सोऽप्रवीदेषा ४८३ अप्यानमात्रमेत्याराद् २०५ अन्तहांसो जयः सर्वम् ४०५ अवन्धाद् बन्धुरां तस्य ३६४ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३६८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३६८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३६८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३६७ अविभ्यद्देवता चेवम् ५०१ अविभ्यद्देवता चेवम् ५०१ अन्तव्यवद्वताः सन्ति १९७ अविभ्यद्देवता चेवम् ५०१ अन्तव्यवद्वताः सन्ति १९७ अविभ्यद्देवता चेवम् ५०१ अन्तव्यवद्वताः सन्ति १९७ अविभ्यद्देवता चेवम् ६९१ अन्तव्यव्यवन्यानिताशेष- १७६ अन्यव्यव वहुवाग्जाले २८७ अन्यव्यव वहुवाग्जाले २८७ अन्यव्यव सद्यमंम् ४११ अन्तवस्यानितो वस्य ३६० अन्यव्यवन्य मिताशेष- २०६ अभ्यव्यव स्वप्यमंम् ३६५ अन्यव्यव नित्तितं कार्यम् २०६ अन्यव्यव नित्तितं कार्यम् १९६ अभिनत्यलस्यास्य १६६ अन्यवा चिन्तितं कार्यम् १९४ अभिनत्यलस्य ३६४ अभ्यवस्य यथाकामम् १६६४ अन्यवाऽन्यकृतां सृष्टम् ३१३ अभिनत्य यथाकामम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अधिवासितजैनास्त्रः        | ३८       | अन् त्थितेषु सम्प्रीत्या      | २६५      | अपि चास्मदुपज्ञं यद्          | ३१७   |
| अधीतिवद्यं तद्विद्यैः २५५ अन्तःकोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्नसन्दर्भैः ३७ अधोभागमथोध्वै च ४४८ अन्तःप्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वलाभः श्लाष्ट्यश्च ३७० अप्यामुखाः खर्गमुक्ताः ४०० अन्तकः समवर्तिति ४०२ अपूर्वलाभः श्लाष्ट्यश्च ३५० अप्याममात्रमेत्याराद् २०५ अन्तमस्य विधास्यामि ४४३ अप्तव्यस्तिमिरयमाजिषाम् ५५ अवन्धात् वन्धुरां तस्य ३६४ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३६८ अवन्ध्यासनस्यास्य १७६ अवन्त्यश्चर्शनत्वं च ३६१ अन्यच्च गोधनं गोपो ३४७ अवाहुवलिनानेन १५७ अविभ्यद्देवता चैवम् ५०१ अन्त्यसदृशैरेभिः १५२ अन्यच्च वहुवाग्जाले १७६ अवोधद्वेषरागात्मा ४६५ अन्त्यसदृशैरेभिः १५२ अन्यच्च बहुवाग्जाले २८७ अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अन्तवस्यानिलो वास्य ३६० अन्यच्च चित्तितं कार्यम् ४२६ अभ्याद्वेषता चैत्रम् ३६४ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याच्याचे १६३ अभिवत्य्ययाकामम् ४६३ अभिवत्य्ययाकामम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अधिशय्य गुहागर्भम्        | ११५      | अनेकमन्तरद्वीप-               | ४३१      | अपि चैषां विशुद्धचङगम्        | २६२   |
| अधीतिवद्यं तद्विद्यैः २५५ अन्तःकोपोऽप्ययम् ४१० अपूर्वरत्नसन्दर्भैः ३७ अधोभागमथोध्वै च ४४८ अन्तःप्रकृतिजः कोपो १७३ अपूर्वलाभः श्लाष्ट्यश्च ३७० अप्यामुखाः खर्गमुक्ताः ४०० अन्तकः समवर्तिति ४०२ अपूर्वलाभः श्लाष्ट्यश्च ३५० अप्याममात्रमेत्याराद् २०५ अन्तमस्य विधास्यामि ४४३ अप्तव्यस्तिमिरयमाजिषाम् ५५ अवन्धात् वन्धुरां तस्य ३६४ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३६८ अवन्ध्यासनस्यास्य १७६ अवन्त्यश्चर्शनत्वं च ३६१ अन्यच्च गोधनं गोपो ३४७ अवाहुवलिनानेन १५७ अविभ्यद्देवता चैवम् ५०१ अन्त्यसदृशैरेभिः १५२ अन्यच्च वहुवाग्जाले १७६ अवोधद्वेषरागात्मा ४६५ अन्त्यसदृशैरेभिः १५२ अन्यच्च बहुवाग्जाले २८७ अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अन्तवस्यानिलो वास्य ३६० अन्यच्च चित्तितं कार्यम् ४२६ अभ्याद्वेषता चैत्रम् ३६४ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याचित् १६२ अन्यव्याविष्याच्याचे १६३ अभिवत्य्ययाकामम् ४६३ अभिवत्य्ययाकामम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अधिष्ठाय जयः              | १३६      | अनेकानुनयोपार्यं-             | ४४६      | अपि रागं समुत्सृज्य           | २४४   |
| अधोमुखाः खर्गमुंक्ताः ४०० अन्तकः समवर्तिति ४०२ अपृच्छत् सोऽत्रवीदेषा ४८३ अस्यानमात्रमेत्याराद् २०५ अन्तमस्य विधास्यामि ४४३ अप्तव्यस्तिमिरयमाजिष्ठाम् ५५ अक्ष्मुबत्वं गुणं मन्ये ४६४ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अवन्ध्यशासनस्यास्य १७६ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अन्यच्च गोघनं गोपो ३४७ अबाहुबिलनानेन १५७ अन्यच्च देवताः सन्ति ११७ अबिभ्यद्देवता चैवम् ५०१ अन्यच्च निताशेष- १७६ अबोधद्वेषरागात्मा ४६५ अन्यच्च निताशेष- १५६ अन्यच्च वहुवाग्जाले २८७ अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अन्यच्च बहुवाग्जाले २८७ अभ्यय्य द्व सद्धर्मम् ४११ अन्यच्चार्काणतं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृषः क्षिप्रम् ३७४ अन्यच्यार्वार्लितं कार्यम् भातृभण्डानि २०६ अभिगत्यत्वासीत् १ अन्यच्यादियस्त्वाच्च ३६२ अन्यच्याद्वाच्यां स्थिम् ३२५ अन्यव्याद्वाच्यां १६६ अभिगत्यवासीत् १ अन्यच्याद्वाच्यां स्थिम् ३६३ अभिनत्यः यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                         | २४४      | <del></del>                   | ४१०      | अपूर्वरत्नसन्दर्भैः           | ३७    |
| अध्यानमात्रमेत्याराद् २०५ अन्तमस्य विधास्यामि ४४३ अप्सव्यस्तिमिरयमाजिषाम् ५५ अक्षु बत्वं गुणं मन्ये ४६४ अन्तहांसो जयः सर्वम् ४०५ अवन्धाद् वन्धुरां तस्य ३८४ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अवन्ध्यशासनस्यास्य १७६ अनन्तदर्शनत्वं च ३३६ अन्यच्च गोघनं गोपो ३४७ अवाहुविलनानेन १५७ अनन्तसुखशब्दश्च २६१ अन्यच्च देवताः सन्ति ११७ अविभ्यद्देवता चेवम् ५०१ अनन्यशरणैरन्ये- ६४ अन्यच्च निमताशेष- १७६ अवोधद्वेषरागात्मा ४६५ अनन्यसदृशैरेभिःः २५२ अन्यच्च बहुवाग्जाले २८७ अभ्यय इव सद्धमम् ४११ अनिक्य मि प्रौदिम् ३५२ अन्यच्चार्काणितं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृषः क्षिप्रम् ३७४ अन्यच्यात्वादपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यचा चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिगत्पलसिब्ध्या ३६४ अन्यवादिपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यवा चिन्तितं कार्यम् ४२६ अभिगत्पलसिब्ध्या ३६४ अन्यवादिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्यवाऽन्यकृतां सृष्टम् ३६३ अभिवन्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अघोभागमथोध्वं च           | ४४८      | अन्तःप्रकृतिजः कोपो           | १७३      | •1                            | ०७६   |
| अध्युवत्वं गुणं मन्ये ४६४ अन्तर्हासो जयः सर्वम् ४०५ अवन्धाद् बन्धुरां तस्य ३६४ अन्यन्मपुषिता एव १६४ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अन्यच्य गोघनं गोपो ३४७ अबाहुबिलनानेन १५७ अवन्यद्देवता चेवम् ५०१ अन्यच्य निमताशेष- १७६ अवोधद्वेषरागात्मा ४६५ अन्यच्य निमताशेष- १५० अवोधद्वेषरागात्मा ४६५ अन्यच्य बहुबाग्जाले २६७ अन्यच्य बहुबाग्जाले २६७ अन्यच्य इव सद्धमंम् ४११ अन्यच्याकर्तिएतं दृष्टम् ४५३ अभ्यय् इव सद्धमंम् १७४ अन्यच्याकर्तिएतं दृष्टम् ४५३ अभ्यय् इव सद्धमंम् १७४ अन्यच्याकर्तिएतं दृष्टम् ४५३ अभ्ययः वृष्टः अभ्ययः दृष्टः अभ्यवः व्यवः विन्ततः कार्यम् ४२५ अभ्यवः यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                         | ४००      | अन्तकः समवर्तीति              | ४०२      | अपृच्छत् सोऽब्रवीदेषा         | ४८३   |
| अनग्नमुषिता एव १६४ अन्तवद्दर्शनं चास्य ३३८ अबन्ध्यशासनस्यास्य १७६ अनन्तदर्शनत्वं च ३३६ अन्यच्च गोघनं गोपो ३४७ अबाहुबिलनानेन १५७ अनन्तसुखशब्दश्च २६१ अन्यच्च देवताः सन्ति ११७ अबिभ्यद्देवता चैवम् ५०१ अनन्यशर्णरन्ये- ६४ अन्यच्च निताशेष- १७६ अबोधद्वेषरागात्मा ४६५ अनन्यसदृशैरेभिः २५२ अन्यच्च बहुबाग्जाले २८७ अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अनिवष्य मिय प्रौढिम् ३५२ अन्यच्चार्काणतं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृपः क्षिप्रम् ३७४ अनिवस्यानिलो बास्य ३६७ अन्यत्र भ्रातृभण्डानि २०६ अभिवारित्रयेवासीत् १ अन्यद्वार्ष्या विन्तितं कार्यम् ४२५ अभिमतफलसिद्ध्या ३६४ अन्यवाऽन्यकृतां सृष्टिम् ३१३ अभिवत्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अध्यानमात्रमेत्याराद्     | २०५      | अन्तमस्य विधास्यामि           | ४४३      | अप्सव्यस्तिमिरयमाजिघाम्       | ४४    |
| अनन्तदर्शनत्वं च ३३६ अन्यच्चे गोघनं गोपो ३४७ अबाहुबिलनानेन १५७ अनन्तसुखशब्दश्च २६१ अन्यच्च देवताः सन्ति ११७ अबिभ्यद्देवता चैवम् ५०१ अनन्त्रसर्गर्गरन्ये- ६४ अन्यच्च निमताशेष- १७६ अबोघद्वेषरागात्मा ४६५ अनन्त्रसद्शेरेभिः २५२ अन्यच्च बहुबाग्जाले २५७ अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अनिवष्य मिय प्रौढिम् ३५२ अन्यच्चार्काग्तिं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृपः क्षिप्रम् ३७४ अन्त्रस्यानिलो बास्य ३६७ अन्यत्र भ्रातृभण्डानि २०६ अभिवारिक्रयेवासीत् १ अन्यद्या चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिगत्रणलसिव्ध्या ३६४ अन्यदिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्यवाऽन्यकृतां सृष्टिम् ३१३ अभिवत्द्य यथाकामम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                         | ४६४      | अन्तर्हासो जयः सर्व <b>म्</b> | ४०४      | अबन्धाद् बन्धुरां तस्य        | ३८४   |
| अनन्तसुखशब्दश्च २६१ अन्यच्च देवताः सन्ति ११७ अबिभ्यद्देवता चैवम् ५०१ अनन्यशरएर्रेरन्ये- ६४ अन्यच्च निमताशेष- १७६ अबोषद्वेषरागात्मा ४६५ अनन्यसदृशेरेभिः २५२ अन्यच्च बहुबाग्जाले २८७ अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अनिविष्य मिय प्रौढिम् ३५२ अन्यच्चार्कारातं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृपः क्षिप्रम् ३७४ अनस्यानिलो बास्य ३८७ अन्यत्र भ्रातृभण्डानि २०८ अभिचारित्रयेवासीत् १ अन्यवादिपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यवा चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिमतफलसिब्ध्या ३६४ अन्यवादिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्यवाज्यकृतां सृष्टिम् ३१३ अभिवत्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अनग्नमुषिता एव            | १६४      | अन्तवद्दर्शनं चास्य           | ३३८      | अबन्ध्यशासनस्यास्य            | 308   |
| अनन्यशरएँगरन्ये- अन्यच्च निमताशेष- अन्यच्च निमताशेष- अन्यच्च बहुवाग्जाले २५० अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अनिवष्य मिय प्रोढिम् ३५२ अन्यच्चार्काएतं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृपः क्षिप्रम् अनुष्यानिलो वास्य ३६७ अन्यच्च मिताशेष- २५० अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अन्यच्चार्काएतं दृष्टम् अभ्य अभिगम्य नृपः क्षिप्रम् ३७४ अनुष्यानिलो वास्य ३६० अन्यच्च निम्ततं कार्यम् २०६ अन्यचारिक्रयेवासीत् १६२ अन्यचा चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिगतफलसिव्ध्या ३६४ अनुष्याप्रस्यकृतां सुष्टिम् ३१३ अभिवन्द्य यथाकामम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अनन्तदर्शनत्वं च          | 388      | अन्यच्च गोघनं गोपो            | ३४७      | अबाहुबलिनानेन                 | १५७   |
| अनन्यसदृशेरेभिः २५२ अन्यच्च बहुवाग्जाले २६७ अभव्य इव सद्धर्मम् ४११ अनिविष्य मिय प्रौढिम् ३५२ अन्यच्चार्कारातं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृपः क्षिप्रम् ३७४ अनलस्यानिलो वास्य ३६७ अन्यत्र भ्रातृभण्डानि २०६ अभिगारिकयेवासीत् १ अनादिपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यया चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिगतफलसिव्ष्या ३६४ अनादिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्यथाऽन्यकृतां सृष्टिम् ३१३ अभिवन्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अनन्तसुखशब्दश्च           | २६१      | अन्यच्च देवताः सन्ति          | ११७      | अबिभ्यद्देवता चैवम्           | ४०१   |
| अनिन्वष्य मिय प्रौढिम् ३५२ अन्यच्चार्कारातं दृष्टम् ४५३ अभिगम्य नृपः क्षिप्रम् ३७४ अनुस्यानिलो बास्य ३६७ अन्यत्र भ्रातृभण्डानि २०६ अभिचारित्रयेवासीत् १ अनुप्रदिपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यया चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिमतफलसिव्ष्या ३६४ अनुप्रदिपस्तपर्यन्तम् ४२ अन्ययाऽन्यकृतां सृष्टिम् ३१३ अभिवन्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | ६४       | अन्यच्च नमिताशेष-             | 308      | अबोघद्वेषरागात्मा             | ४६५   |
| अनलस्यानिलो बास्य ३६७ अन्यत्र भ्रातृभण्डानि २०६ अभिचारित्रयेवासीत् १<br>अनादिपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यया चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिमतफलसिब्ध्या ३६४<br>अनादिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्ययाऽन्यकृतां सृष्टिम् ३१३ अभिवन्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अनन्यसदृशैरेभिः           | २४२      | अन्यच्च बहुवाग्जाले           | २८७      | अभव्य इव सद्धर्मम्            | ४११   |
| अनादिपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यथा चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिमतफलसिव्ध्या ३६४<br>अनादिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्यथाऽन्यकृतां सुष्टिम् ३१३ अभिवन्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                         | ३५२      | •                             | ४५३      |                               | \$68  |
| अनादिपदपूर्वाच्च ३६२ अन्यथा चिन्तितं कार्यम् ४२५ अभिमतफलसिव्ध्या ३६४<br>अनादिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्यथाऽन्यकृतां सुष्टिम् ३१३ अभिवन्द्य यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | ३८७      | अन्यत्र भ्रातृभण्डानि         | २०६      | •                             | 8     |
| अनादिमस्तपर्यन्तम् ४२ अन्यथाऽन्यकृतां सुष्टिम् ३१३ अभिवन्दा यथाकामम् ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>-</del> -            | ३६२      | अन्यवा चिन्तितं कार्यम्       | ४२५      | अभिमतफलसिब्ध्या               | इंद४  |
| बनादिश्रोतियायेति २६४ बन्यमा विमतिर्भूमो २६४ अभिनन्द्यागताञ्चनेहि ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | ४२       | अन्यथाऽन्यकृतां सृष्टिम्      | \$ \$ \$ | अभिवन्द्य यथाकामम्            | Aes   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वनादिश्रोतियायेति         | 388      |                               | २६४      | अभिवन्द्यागता अस्मेहि         | *ed   |

#### **श्लोकानामकाराँचनुक्रमः**

| अभिषिच्य च राजेन्द्रम्                          | <b>१</b> २०               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| अभिषिच्य चलां मत्वा                             | ४४३                       |
| अभीष्टं मम देहीति                               | ४७२                       |
| अमृतपूर्वमुद्भूत-                               | £ =                       |
| अभूतपूर्वमेतन्नौ<br>अभूतपूर्वमेतन्नौ            | ११६                       |
| अभूज्यावती भातुः                                | 838                       |
| अभूत्कान्तिश्चकोराक्ष्या                        | 230                       |
| अमूत् प्रहतगम्भीर-                              | ४०२                       |
| अमूदयशसो रूपम्                                  | <b>٧</b> ३٥               |
| अभूद् रागी स्वयं <b>रा</b> गः                   | ३६४                       |
| अभेद्यमपि वज्रेण                                | 855                       |
| अभेद्याख्यमभूत्तस्य                             | २३४                       |
| अभेद्या दृढसन्धाना                              | <b>5 7 7</b>              |
| अभेद्ये मम देहाद्रौ                             | <b>२०</b> 5               |
| अभ्यचिताग्निकुण्डस्य                            | ४०७                       |
| अभ्यणं बन्धुवर्गस्य                             | ४८६                       |
| अभ्येति वरटाशङकी                                | 20                        |
| _                                               | 348                       |
| अभ्येत्य वृषभाभ्याशम्                           | ५०१                       |
| अमरेन्द्रे समामध्ये                             | ११४                       |
| अमानुषेष्वरण्येषु<br>अमितानन्तमत्यार्यिकाभ्याशे | ४५०                       |
| L.                                              | ४३०                       |
| अमुनाऽन्यायवर्त्मेव                             | २८                        |
| अमुष्माज्जनसङ्घट्टात्                           | ५१                        |
| अमुष्य जलमृत्पतद्                               | ٠,<br>۲ <u>५</u> ٤        |
| अमृतश्वसने मन्दम्                               |                           |
| अमेयवीर्यमाहार्य-                               | 588                       |
| अमोघपातास्तस्यासन्                              | <b>२३४</b><br><b>४</b> ६४ |
| अयं कायद्रुमः कान्ता                            | ४६४                       |
| अयं खलु खलाचारो                                 | <b>१</b> 50               |
| अयं च चक्रभृद्देवो                              | २०२                       |
| अयं जलधिरुच्चलत्तरल-                            | ሂዕ                        |
| अयमनिभृतवेलो                                    | <b>43</b>                 |
| अयमनुसरन् कोकः                                  | 43x                       |
| अयमयमुद्भारो                                    | ሂፍ                        |
| अयमेकचरः पोत्र-                                 | <b>२३</b>                 |
| अयमेकोऽस्ति दोषोऽस्य                            | ३५२                       |
| अयोनिसम्भवं जन्म                                | २७४                       |
| अयोनिसम्भवं दिव्य-                              | <b>२७</b> 5               |
| अयोनिसम्भवास्तेन                                | <b>२</b> 50               |
| अरिञ्जयास्यमारुह्य                              | ४१८                       |
| अरेमित्रमरेमित्रम्                              | १५४                       |
| अर्थकीति स्वकीति वा                             | *45                       |
| अर्जनीतिः पुरो पौत्रम्                          | <b>¥</b> XĘ               |

| 4611 1111111111111111111111111111111111 |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| अर्ककीतिरकीति मे                        | ४३०         |
| अर्ककीर्तिबंहिमस्विद्                   | ३६३         |
| अर्ककीर्त्यादिभिः प्रष्ठैः              | ४३५         |
| अर्केणालोकनारोधि-                       | ४२६         |
| अर्थो मनसि जिह्वाग्रे-                  | ३५५         |
| अर्घ गुरुभिरेवास्य                      | ३५२         |
| अर्हन्मातृपदं तद्वत्                    | २६४         |
| अलं वतं चिरं-                           | १६३         |
| अलं स्तुतिप्रपञ्चेन                     | १४६         |
| अलका इव संरेजुः                         | १           |
| अलकाः कामकृष्णाहेः                      | २२४         |
| अलङ्घ्यं चक्रमाकान्त-                   | <b>३३</b>   |
| अलङ्घ्यत्वान्महीयत्वाद्                 | ३७          |
| अलङ्घ्यमहिमोदग्रो                       | <b>१</b> २३ |
| अलब्धभावो लब्धार्थ-                     | ४८          |
| अवकाशं प्रकाशस्य                        | ४१४         |
| अवतंसितनीलाब्जाः                        | १२          |
| अवतारिकयाऽस्यान्या                      | २५६         |
| अवतारिकयाऽस्यैषा                        | २७२         |
| अवतारितपर्याग-                          | ७३          |
| अवतारो वृत्तलाभः                        | २४४         |
| अवतीर्य महीं प्राप्य                    | ४६५         |
| अवधार्यानभिप्रेत-                       | ४७१         |
| अवधार्यास्य पुत्रस्य                    | 388         |
| अवधूतः पुरानङ्गः                        | ३७६         |
| अवध्यं शतमित्यास्था                     | १७२         |
| अवनिपतिसमाजे                            | ં હ         |
| अवरुद्धाश्च तावन्त्यः                   | २२३         |
| अवान्तरविशेषोऽत्र                       | २४६         |
| अवार्योऽनन्तवीर्याख्यः                  | ५०२         |
| अवास्किरन्त शृङगाग्रैः                  | ¥           |
| अविगर्गितमहत्त्वा                       | ५३          |
| अविदितपरिमार्गैः                        | હદ          |
| अव्याबाधत्वमस्येष्टम्                   | 388         |
| अव्याबाधपदं चान्यद्                     | 788         |
| अशक्यधारणं चेयम्                        | २५४         |
| अशक्योद्घाटनान्येषाम्                   | ११२         |
| अशिशिरकरो लोका-                         | १६४         |
| अशोकतरुरत्रायम्                         | 28          |
| अशोकशाखिचिह्नेन                         | १४०         |
| अश्वेभ्योऽपि रथेभ्योऽपि                 | २७          |
| अष्टचन्द्राः खगाः स्याताः               | ३९६         |
| अष्टचन्द्राः पुरो भूयः-                 | 800         |

अष्टचन्द्रान् सखी कुवैन् 388 अष्टचन्द्रास्तदाभ्येत्य 388 अष्टापि दुष्टरिपवोऽस्य ४१० अष्टोत्तरसहस्राद् वा २४७ असंस्यकल्पकोटीषु १२५ असकृत् किन्नरस्त्रीरगाम् १२१ असङ्ख्यशङ्खमात्रान्त-38 असत्फला इमे स्वप्नाः \$ ? 6 असत्यस्मिन् गुरगेऽन्यस्मात् 38% असत्यस्मिन्नमान्यत्वम् 388 असहचैः बलसंघट्टैः 51 असिमष्यादिषट्कर्म-२२७ असिसंघट्टनिष्ठघूत-४०३ असौ रतिवरः कान्तः 885 अस्ति माधुर्यमस्त्योजः १५३ अस्ति स्वयंवरः पन्थाः 338 अस्तु किं यातमद्यापि ४१६ अस्तु वास्तु समस्तं च 338 अस्त्रैर्व्यस्त्रैश्च शस्त्रैश्च १०२ अस्मदर्जितदुष्कर्म-४७४ अस्मितां सस्मितां कुर्वन् ४३१ अस्मिन्नग्नित्रये पूजाम् ३०१ अस्याः पयःप्रवाहेगा १८ अस्याः प्रवाहमम्भोधिः १८ अस्याग्रह इवानङ्गः 308 अस्यानुसानु रम्येयं १२२ अस्योपान्तभुवश्चकासति-५६ अस्वेदमलमच्छायम् १४१ अहं कुतो कुतो धर्मः ३६२ अहं पूर्वोक्तदेवश्रीः ४५७ अहं प्रियरतिर्नामा 8=8 अहं वर्षवरो वेत्सि न . ४६७ अहं हि भरतो नाम ४६ अहमद्य कृतार्थोऽस्मि १४८ अहमिन्द्रोऽग्रिमोऽभूवन् 30% अहमेको न मे कश्चित् २५६ अहानि स्थापयित्वैवम् ४४१ अहिंसालक्षरां धर्मं ३२१ अहिंसाशुद्धिरेषां स्यात् २७१ अहिंसा सत्यमस्त्येषाम् १६५ अहो तटवनस्यास्य 28 अहो परममाश्चर्य-४६१ अहो महानय शैलो १२र

#### **महापुरायम्**

| अहो महानुभावोऽयं                | 956          | 211212112                             | V-          | 1                           | <b>0</b>        |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| • • •                           | <b>१</b> २६  | आद्यूनमसकृत्पीत-                      | 80<br>V== < | आरुष्टकलिकां दृष्टिम्       | १५६             |
| अहो महानुभावोऽयं                | <b>२०२</b>   | आद्योऽयं महिते स्वयंवरिवधी            |             | आरूढ़: शिबिकां दिव्याम्     | २६५             |
| अहो मया प्रमत्तेन               | 888          | आधानं नाम गर्भादौ                     | २४४         | आरूढकलिकां पश्यन्           | २३२             |
| अहो मातृगगोऽस्माकम्             | १७२          | आधानं प्रीति सुप्रीति-                | २४४         | आरूढयौवनोष्माणी             | २३०             |
| अहो विषयसौस्यानाम्              | २०६          | आधानमन्त्र एवात्र                     | ३०३         | आरूढानेकपानेक-              | ३६३             |
| आ                               |              | आधानात् पञ्चमे मासि                   | २४६         | आरूढो जगतीमद्रेः            | १०६             |
| • 6                             | <b>\</b> 045 | आधानादिकियारम्भे                      | 280         | आरोहन्ति दुरारोहम्          | २०७             |
| आकारसंवृति कृत्वा               | ४४६          | आधानाद्यास्त्रिपञ्चाशत्               | 588         | आर्यागामपि वाग्भूयां        | ३६१             |
| आकारेष्विव रत्नानाम्            | <b>3 X X</b> | आधाने मन्त्र एव स्यात्                | ३०२         | आर्यिकाभिरभिष्टूयमान-       | ४०३             |
| आकालिकीमनादृत्य                 | ७२           | आधोरणा मदमषीमलिनान्                   | ७६          | आर्हन्त्यभागी भवेति         | ३०२             |
| आकृष्टदिग्गजालीन                | ३७३          | आधोरगौः कृतोत्साहैः                   | ४०६         | आर्हन्त्यमर्हतो भावो        | २८८             |
| आकृष्टनिचुलामोदम्               | <b>२३२</b>   | आनन्दराजपुत्रस्य                      | ४७१         | आलानिता तनतरुष्वतिमात्र-    | 99              |
| आकान्तभूभृतो नित्यम्            | <b>5</b> 2   | आनन्दिन्योऽब्धिनिर्घोषाः              | २३६         | आलि त्वं नालिकं ब्रूहि      | 939             |
| आक्रान्तसैनिक <u>ै</u> रस्य     | <b>5</b> 7   | आनन्दिन्यो महाभेर्यः                  | २२१         | आलुलोके बुधोऽनन्त-          | ५०६             |
| आखण्डलघनुर्लेखाम्               | १३७          | आनीतवानिहेत्येतद्                     | ४८२         | आलोकयन् जिनस्वभाव-          | १५०             |
| आगः परागमातन्वन्                | १८४          | आनीयतां प्रयत्नेन                     | ४८२         | आलोक्य तं गलितमोहरसः        | ५१३             |
| आगच्छन्ती भवद्वार्ताम्          | ४८६          | आन्धान् रुन्द्रप्रहारेषु              | ७०          | आवश्यकेष्वसम्बाधम्          | २१२             |
| आघातुको द्विरदिनः               | ७६           | आपश्चिमार्गावतटात्                    | 55          | आवां चाकर्ण्य तं नत्वा      | ४००             |
| आचरय्य बलान्येके                | १०३          | आ पाण्डरगिरिप्रस्थात्                 | ६७          | आवामपि तदा वन्दनाय          | ४७८             |
| आचाराङगेन निःशेषम्              | १६२          | आपातमात्ररम्यागाम्                    | २०६         | आवापिपासया प्रीतिः          | ४३३             |
| आजन्मनः कुमारस्य                | ४४८          | आपीतपयसा प्राज्य-                     | <b>१</b> २  | आशु गत्वा निवेद्यासौ        | ४२६             |
| आज्ञापायौ विपाकं च              | २१५          | आपो धनं धृतरसाः                       | ५२          | आश्रितैकादशोपासकव्रताः      | ५०५             |
| आज्ञाभिमानमुत्सृज्य             | २८६          | आप्तजानपदानीत-                        | ४४०         | आष्टाह्निको महः सार्व-      | २४२             |
| आतपत्रं सहस्रोरु                | ४६२          | आप्तागमपदार्थाश्च                     | ३६८         | आसन्नभव्यशब्दश्च            | १३५             |
| आतिथ्यमिव नस्तन्वन्             | २०           | आप्तोपज्ञं भवेत्तत्त्वम्              | ३३३         | आसन् विजयघोषाख्याः          | २३६             |
| आत्मंस्त्वं परमात्मानम्         | ४६५          | आप्तोपज्ञेषु तत्त्वेषु                | ३२८         | आस्तामाध्यात्मिकीयं ते      | १४४             |
| आत्मनेव द्वितीयेन               | १७४          | आप्तोऽर्हन् वीतदोषत्वात्              | ३३४         | आस्तां भुजबली तावद्         | १५५             |
| आत्मसम्यग् <b>रु</b> णैर्युक्तः | ३८२          | आबध्यस्थानकं पूर्वम्                  | ३१६         | आस्थाने जयदुन्दुभी ननु नदन् | 50              |
| आत्मान्वयप्रतिष्ठार्थम्         | २४३          | आभिजात्यं वयो रूपम्                   | ३६०         | आस्फालिता तदा भेरी          | ४७६             |
| आत्मोपाधिविशिष्टाव-             | ४०४          | आमृच्छच स्वगुरुम्                     | 388         | आहवो परिहार्योऽयं           | ४११             |
| आत्रिकापायसंरक्षा-              | 3,80         | आयसाः सायकाः काम-                     | ४१७         | आहारभयसंज्ञे च              | २१२             |
| आत्रिकामुत्रिकापायात्           | ३४०          | आयुर्वायुचलं कायो                     | ४६२         | आहारस्य यथा तेऽद्य          | ४२७             |
| आदावशुच्युपादानम्               | ४४२          | आयुर्वायुरयं मोहो                     | 338         | आहूताः केचिदाजग्मुः         | १०२             |
| आदिक्षत्रियवृत्तस्थाः           | ३३४          | आयुर्वेदे स दीर्घायु-                 | ३२८         | आ ह्वयन्तीमिवोर्ध्वाधः      | ४४०             |
| आदित्यगतिमभ्येत्य               | ४६१          | आयुष्मन् कुशलं प्रष्टुम्              | १०५         |                             |                 |
| आदित्यगति रस्यासीत्             | 378          | आयुष्मन्-भवता सृष्टा                  | ३२०         | <b>इ</b>                    |                 |
| आदिराजकृतां लक्ष्मीम्           | ३२४          | आयुष्मन् युष्मदीयाज्ञाम्              | १००         | इक्षोरिवास्य पूर्वार्ढं     | ३५२             |
| आदिष्टवनितारत्न-                | ४८६          | आयुष्मान्निति                         | ५७          | इज्यां वार्ती च दित च       | २४१             |
| आदिष्टसन्निधाने                 | ४८७          | आरक्तकलुषा दृष्टिः                    | १६२         | इतः किन्नरसङ्गीतम्          | २१              |
| आदौ जन्मजरारोगा-                | ४६३          | आरक्षककरें हन्तुम्                    | 1           | इतः पिबन्ति वन्येभाः        | १5              |
| आदौ परमकाष्ठेति                 | २६३          | _ ,                                   | 1           | हतः प्रसीद देवेमाम्         | १६              |
|                                 | ı            |                                       | 1           | इतः प्रस्थानमारुष्य         | २८              |
| आयः सेनापतिः प्रचादार्यः        | L            |                                       |             |                             | :\$ <b>\$</b> ¥ |
|                                 | - + (        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (           |                             |                 |

## श्लोकानामकाराचनुक्रमः

| इतश्च तत्प्रमाणं स्यात्    | २७० [     |
|----------------------------|-----------|
| इतश्च रचितानल्प-           | 22        |
| इतश्च सैकतोत्सङ्गे         | <b>२२</b> |
| इतश्च हरिणाराति-           | १३५       |
| इति कञ्चुकिनिर्दिष्टम्     | ३८१       |
| इति कालान्तरे दोष-         | ३२१       |
| इति कृत्वा निदानं स        | ४५६       |
| इति गोपालदृष्टान्तम्       | ३४७       |
| इति चक्रधरादेश-            | १०७       |
| इति जल्पति संरम्भाच्च      | १५७       |
| इति तत्त्रोक्तमाकर्ण्य     | ४७७       |
| इति तत्फलविज्ञान-          | ३२०       |
| इति तद्वचनं श्रुत्वा       | ४६०       |
| इति तद्वचनस्यान्ते         | १५०       |
| इति तद्वचनाच्चकी           | १५८       |
| इति तद्वचनाच्छे ष्ठी       | ४६७       |
| इति तद्वचनार्जात-          | ११७       |
| इति तद्वचनात् किञ्चित्     | 38        |
| इति तद्वचनात् सर्वान्      | २४१       |
| इति तद्वचनाद् राजा         | ४७४       |
| इति तस्य वचः श्रुत्वा      | ३८३       |
| इति तस्याः परिप्रश्ने      | ४५७       |
| इति तेऽमितमत्युक्त-        | ४५५       |
| इति दत्तग्रहं वीरम्        | ४२०       |
| इति दृष्टापदानं तं         | १२७       |
| इति नानाविधैभविः           | १०३       |
| इति निर्धायं कार्यज्ञान्   | १५६       |
| इति निर्भिन्नमर्यादः       | ३५७       |
| इति निर्वाणपर्यन्ताः       | २६७       |
| इति निर्विद्य सञ्जात-      | ४६४       |
| इति निश्चित्य कार्यज्ञान्  | १७३       |
| इति निश्चित्य मन्त्रज्ञाः  | २०३       |
| इति निश्चित्य राजेन्द्रः   | 280       |
| इति निश्चित्य सम्भ्रान्तैः | ४६        |
| इति नीतिलतावृद्धि-         | 380       |
| इति पत्युः परिप्रश्नाद्    | ४६२       |
| इति पुण्योदयाज्जिष्णुः     | 83        |
| इति पृष्टवते तस्मै         | २७०       |
| इति पृष्टावदच्छक्तिषेणः    | ४५७       |
| इति प्रतीतमाहात्म्यम्      | १०६       |
| इति प्रदोषसमये             | 980       |
| इति प्रयाणसञ्जल्पैः        | २=        |
| इति प्रशस्तिमालीयाम्       | १२६       |
| 6.6                        |           |

| श्लाकानामकाराधनुश             | h <del>H</del> : |
|-------------------------------|------------------|
| इति प्रशान्तमोजस्वि           | १०७              |
| इति प्रशान्तमोजस्व            | १७७              |
| <b>इति प्रशान्तो रौद्रश्च</b> | १३५              |
| इति प्रश्रयगीं वागीं          | ४२६              |
| इति प्रश्रयणीं वागीं          | ४३७              |
| इति प्रसाद्य सन्तोष्य         | ४२७              |
| इति प्रसाधितस्तेन             | १००              |
| इति प्रसाध्य तां भूमिम्       | 308              |
| इति प्रस्पष्टचन्द्रांशु-      | ৩                |
| इति प्रागेव निर्विद्य         | ३४१              |
| इति प्राचोदयत् सापि           | ४४७              |
| इति प्राराप्रियां काञ्चित्    | १३१              |
| इति बन्धुजनैर्वायंमागौ        | ४८६              |
| इति बुवँस्तथोत्थाय            | १००              |
| इति बुवाणः सम्प्राप्य         | ३८६              |
| इति भरतनरेन्द्रात्            | ३१६              |
| इति भूयोऽनुशिष्यैतान्         | २६३              |
| इति मण्डलभूपालान्             | ६४               |
| इति मनसि यथार्थं चिन्तयन्     | ५१२              |
| इति मन्त्रपदान्युक्त्वा       | २६३              |
| इति माध्यस्थ्यवृत्त्यैके      | २०२              |
| इति याथात्म्यमासाद्य          | ४६१              |
| इति युष्मत्पदाञ्जन्म-         | १६०              |
| इति रम्यान् पुरस्यास्य        | १७४              |
| इति वक्तव्यमित्याख्यत्        | ४४०              |
| इति विज्ञाप्य चक्रेशात्       | ४३१              |
| इति विशति गाङगमम्बु           | ሂ የ              |
| इति व्यक्तलिपिन्यासो          | <b>ሄ</b> ዩ       |
| इति व्याहृत्य हेमाङगदा-       | ४७६              |
| इति शंसति तस्याद्रेः          | १३६              |
| इति शारदिके तीव्रम्           | २६               |
| इति शासति शास्त्रज्ञे         | १५६              |
| इति शुद्धं मतं यस्य           | २७१              |
| इति शुद्धतरां वृत्तिम्        | ३११              |
| इति श्रीपालचक्रेशः            | 888              |
| इति सकलकलानामेक-              | <b>३</b> २६      |
| इति सञ्चिन्तयन् गत्वा         | ४६५              |
| इति सत्तत्त्वसन्दर्भ-         | XoX              |
| इति सत्कृत्य तान् दूतान्      | १५६              |
| इति सत्त्वा वनस्येव           | 33               |
| इति सन्तोष्य विश्वेशः         | ४३०              |
| इति समुचितैरुचैः              | 339              |
| इति समुपगता श्रीः             | ३५४              |

| १०७ | इति सम्पूर्णंसर्वाङग-       | ३६६  |
|-----|-----------------------------|------|
| १७७ | इति सम्यक्त्वसत्पात्र-      | ४६६  |
| १३५ | इति सर्वैः समालोच्य         | ४३६  |
| ४२६ | इति सागरदत्ताख्यः           | ४६६  |
| ४३७ | इति सामादिभिः स्वोक्तैः     | ४३६  |
| ४२७ | इति सोत्कर्षमेवास्याम्      | २३३  |
| १०० | इति सौलोचने युद्धे          | ४२०  |
| 308 | इति स्तुतात्मसौभाग्य-       | ३८१  |
| ૭   | इति स्थिते प्रगामार्थं      | १६०  |
| 388 | इति स्वप्नफलं तेषाम्        | ४०६  |
| ७४४ | इति स्वप्नफलान्यस्माद्      | ३२३  |
| १३१ | इति स्वसचिवैः सार्धम्       | ३६३  |
| ४८६ | इतीदं वनमत्यन्त-            | २३   |
| १०० | इतीदमनुमानं नः              | ३१७  |
| ३८६ | इतीमामार्षमीमिष्टिम्        | १७०  |
| ३१६ | इतो घुतवनोऽनिलः             | ५६   |
| २६३ | इतोऽन्यदुत्तरं नास्ति       | १६५  |
| ६५  | इतोऽपसर्पताश्वीयाद्         | २८   |
| ५१२ | इतो महीशसन्देशान्           | ३७७  |
| २६३ | इतोऽमी किन्नरीगीतं          | २२   |
| २०२ | इत्यं चराचरगुरुं परमादिदेवं | १४६  |
| ४६१ | इत्थं नियन्तरि पराम्        | ५७   |
| १६० | इत्यं नियन्तृभिरनेकपवृन्द-  | ७७   |
| १७५ | इत्यं पुण्योदयाच्चकी        | ११०  |
| ४४० | इत्थं पुराणपुरुषाद्         | १७०  |
| ४३१ | इत्थं भवन्तमतिभक्तिपथं      | ४२२  |
| ५१  | इत्थं मनुः सकलचक्रभृदादि-   | ३४८  |
| ४६  | इत्थं वनस्य सामृद्धधम्      | २५   |
| ४७६ | इत्थं स धर्मविजयी           | ३१६  |
| १३६ | इत्थं स पृथिवीमध्यान्       | ६९   |
| २६  | इत्थं सरस्सु रुचिरं         | ७४   |
| १५६ | इत्यं स विश्वविद् विश्वं    | २१८  |
| २७१ | इत्यं सर्वेषु शास्त्रेषु    | ३२६  |
| ३११ | इत्थं स्वपुण्यपरिपाकज-      | ६१   |
| 338 | इत्यकृत्रिमसामोक्त्या       | ४३६  |
| 378 | इत्यङ्गानि स्पृशेदस्य       | ३०४  |
| ४६५ | इत्यजेतव्यपक्षेऽपि          | दर   |
| ४०४ | इत्यतर्कोदयावाप्ति-         | ४३१  |
| 378 | इत्यतो न सुधी सद्यो         | ४४३  |
| 33  | इत्यतोऽसौ दिवृक्षुस्तं      | ३६०  |
| ४३• | इत्यत्यद्भुतमाहात्म्यः      | १४६  |
| 885 | इत्यत्युग्रतरे ग्रीष्मे     | १६४  |
| ३५४ | इत्यत्र ब्रूमहे नैतत्       | \$38 |
|     |                             | ١    |

#### महापुरावम्

| इत्यत्र बूमहे सत्यम्                  | २६२ | इत्याह तद्वचः श्रुत्वा        | ०३४ | इन्द्रियार्था मनोज्ञा ये        | २२७          |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| इत्यनङगमयीं सृष्टि                    | २२४ | इत्युक्तास्ते च तं सत्यम्     | २७५ | इन्द्रोपपादाभिषेकौ              | २४४          |
| इत्यनङगातुरा काचित्                   | १६२ | इत्युक्ती पाथिवैः सर्वैः      | २०३ | इन्द्रो वेभाद् बहिद्वीरात्      | ४३५          |
| इत्यनाकुलमेवेदम्                      | २४  | इत्युक्त्वा रतिवेगाहं         | ४६२ | इमे मनुटबद्धाः किम्             | २०२          |
| इत्यनुत्सुकतां तेषु                   | २५८ | इत्युक्त्वा सेदमप्याह         | ४५५ | इमे मुकुटबद्धेषु                | <b>X3</b> \$ |
| इत्यनुष्याय निष्कोपः                  | ३६२ | इत्युक्तवा सोऽत्रवीदेवम्      | ४७६ | इमां वनगजाः प्राप्य             | १=           |
| इत्यनुश्रुतमस्माभिः                   | १५४ | इत्युक्त्वैनं समाववास्य       | २७४ | इमे वनद्रुमा भान्ति             | २४           |
| इत्यनेकगुणेऽप्यस्मिन्                 | १२३ | इत्युक्त्वोपपुरे योग्ये       | ३७१ | इमे सप्तच्छदाः पौष्पं           | 39           |
| इत्यन्तरङ्गशत्रूणाम्                  | २१२ | इत्युच्चरद् गिरामोघो          | २०६ | इयं दीक्षा गृहीतेति             | ४५८          |
| इत्यन्योन्यसमुद्भूत-                  | ४३३ | इत्युच्चावचतां भेजे           | २२४ | इयं निधुवनासक्ताः               | ₹            |
| इत्यपृच्छन्नसौ चाह                    | ४७६ | इत्युच्चैभंरताधिपः            | २६८ | इयं शीलवतीत्येनाम्              | ४४७          |
| इत्यप्राक्षीत्तदा प्राह               | 388 | इत्युच्चैर्भरतेशिनानुकथितम्   | ३४८ | इयन्तकालमज्ञानात्               | २७३          |
| इत्यभूवन्नमी श्रद्धा                  | ४५४ | इत्युच्चैर्व्यतिवदतां         | ७५  | इयमाह्लादिताशेष-                | १८           |
| इत्यभ्यर्गंतमे तस्मिन्                | २३२ | इत्युदीर्यं जयो मेघकुमार-     | ४३६ | इष्टं कि किमनिष्टमत्र           | ५११          |
| इत्यभ्यर्गे बले जिष्णोः               | २०३ | इत्युद्दिष्टाभिरष्टाभिः       | २४४ | इह जम्बूमित द्वीपे              | ३५८          |
| इत्यमूमनगारागाम्                      | 900 | इत्युद्घोष्य कृतानन्द-        | २०४ | इह जम्बूमित द्वीपे              | ४४७          |
| इत्यनङगबलश्चकी                        | ११६ | इत्युपायै रुपायज्ञः           | 308 | इहागताविति व्यक्तम्             | 200          |
| इत्यवोचत्ततस्ताश्च                    | ४८३ | इत्युपारूढसंरम्भम्            | ३७६ | इहामी भुजङगाः सरत्नैः           | ५३           |
| इत्यशाश्वतमप्येतद्                    | २०५ | इत्युपारूढसद्घ्यान-           | २१७ | इहामुत्र च जन्तूनाम्            | 38           |
| इत्यसाघारगा प्रीतिः                   | २५८ | इत्येकशोऽप्यमी भक्ति-         | २१७ | इहेन्दुकरसंस्पर्शात्            | १३६          |
| इत्यसाध्वीं ऋधं भर्त्तुः              | ३८६ | इत्येतच्चाह तच्छु त्वा        | ३६१ | इहैव पुष्कलावत्याम्             | ४७१          |
| इत्यसौ वसुपालाय                       | ४७५ | इत्येतद्देव मा मंस्थाः        | ४२६ | इहैव स्याद् यशोलाभो             | २६३          |
| इत्यस्मिन् भवसङ्कटे-                  | ५१० | इत्येभिः स्पन्दनादेषा         | ३८४ | इहैहीति प्रसन्नोक्त्या          | ४२६          |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये               | ४०  | इत्येवमनुशिष्य                | २५३ |                                 |              |
| इत्यस्याद्रेः परां शोभाम्             | १२४ | इत्येवमनुशिष्यैनम्            | २४२ | * **                            |              |
| इत्यस्या रूपमुद्भूत-                  | २३० | इत्येवमास्थिते पक्षे          | ३३४ | ईशितव्या मही कृत्स्ना           | १०६          |
| इत्याकर्ण्यं गुरोर्वाक्यम्            | ३२३ | इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः        | ३७० |                                 |              |
| इत्याकण्यं विमोर्वाक्यम्              | १६२ | इदं चक्रधरक्षेत्रम्           | १०५ | 3                               |              |
| इत्याकुलाकुलिघयः                      | ४६  | इदं तस्मात् समुच्चेयम्        | ४७१ | उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य          | <b>३३</b> ४  |
| इत्यागमानुसारेण                       | २८८ | इदं निष्पन्नमेवात्र           | ३५६ | उग्रसेनश्चमूरोऽतो               | 30%          |
| इत्यात्मगतमालोच्य                     | ३१८ | इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति         | ३५४ | उचितं युग्ममारूढो               | १७४          |
| इत्यात्मनो गुणोत्कर्षम्               | २८० | इदं महदनाख्येयम्              | १५७ | उच्चाद्वाऽदुद्रुविश्वम्बम्      | ३८१          |
| इत्यात्मीयभवावलीमनुगतैः               | ४७८ | इदं वाचनिकं कृत्स्नम्         | १८३ | उच्चैरुजिततूयौ घ-               | ३८६          |
| इत्यादिकामिमां भूतिम्                 | २६७ | इदं वाचिकमन्यत्तु             | १५५ | उज्जगार ज्वलत्स्यूलविस्फु-      | ३८७          |
| इत्यादिराजं तत्सम्प्राड्              | ३२६ | इदं शुश्रूषवो भव्याः          | ३५३ | उज्भितानकसङ्गीत-                | २८६          |
| इत्यादेशवरं ज्ञात्वा                  | 838 | इदमस्मद्बलक्षोभाद्            | २३  | उत्तमार्थे कृतास्थानः           | २४६          |
| इत्याप्तानुमतं क्षात्रम्              | ३३५ | इदमेव गतं हन्त                | ३२१ | उत्तरार्धजयोद्योग-              | १०१          |
| इत्यारक्षिभटैस्तू <b>र्गां</b>        | ४७  | इदानीमेव दुवृंत्तम्           | 835 | उत्तारिताखिलपरिच्छद-            | ७७           |
| इत्याविर्भावितानङगरसाः                | ४१५ | इनं स्वच्छानि विच्छायं        | 882 | उत्थितः पिलकोऽस्माकम्           | ४१४          |
| इत्याविष्कृतमानेन                     | १८४ | इन्दुपादैः समुत्कर्षम्        | 038 | उत्पतन्निपतत्केतु-              | 30€          |
| इत्याविष्कृतसंशीभाम्                  | १६  | इन्द्रजालिमवामुष्मिन्         | ११५ | उत्पत्तिभूभृतां पत्युर्धरण्याम् | ४४०          |
| इत्याविष्कृतसम्पदी विजयिन             |     | इन्द्रत्यागिकया सेवा          | २४६ | उत्पुष्करं सरोमध्ये             | ७४           |
| इत्याशकक्य नमोमाग्मिः                 | 3   | इन्द्राः स्युस्त्रिदशाधीशाः . | २५७ | उत्युष्करान् स्फुरद्रौक्म-      | ७४           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                               | •   |                                 | '            |

| उत्फुल्लपाटलोद्गन्धि-     | २३२ | ( <b>e</b>                                                                        |             | एवमन्यच्च भोगाङ्गम्        | <b>ን</b> ያያ |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| उत्फुल्लमल्लिकामोद-       | २३२ | एकतः सार्वभौमश्रीः                                                                | १४८         | एवमालोकितस्वप्न-           | ४०६         |
| उत्फेनजृम्भिकारम्भैः      | 38  | एकतो लवगामभोधिः                                                                   | <b>६</b> २  | एष धर्मप्रियः सम्प्राट्    | ३२४         |
| उत्सङ्गसङ्गिनीभर्तुः      | १६० | एकदायं विहारार्थं                                                                 | 3 × €       | एष पात्रविशेषस्ते          | ५०३         |
| उत्सवो राजगेहस्य          | ३७६ | एकस्यामेव निक्षिप्या-                                                             | ४६८         | एष महामणिरहिमविकीण:        | પ્રૅફ       |
| उदयशिखरिग्राव-            | १६५ | एकाद्येकादशान्तानि                                                                | 388         | एष संसारिदृष्टान्तो        | 380         |
| उदये विधतच्छायी           | ४१० | एकाधः पातयत्यन्या                                                                 | 888         | एषा कीर्तिरघं चैतत्        | ४२६         |
| उदसुन्वत् फलं मत्वा       | ३६६ | एकान्नशतसंख्यास्ते                                                                | १५४         | 2                          |             |
| उदाहार्यक्रमं ज्ञात्वा    | 335 | एकोंऽशो धर्मकार्येऽतो                                                             | २५३         | 4                          |             |
| <b>उदगाहैर्विनिर्घूत-</b> | ७४  | एतत्पुण्यमयं सुरूपमहिमा                                                           | ३५४         | ऐक्ष्वाकः प्रथमो राज्ञाम्  | <b>१७</b> = |
| उद्घाटितकवाटेन            | १०५ | एतत्पुरममुष्यैव                                                                   | ४७२         | भी                         | •           |
| उद्घृत्येदं विशङकस्त्वं   | ४८४ | एतया सह गत्वाऽतः                                                                  | ४६२         | औत्पत्तिक्यादिधीभेदैः      | ४२५         |
| उद्यानादिकृतां छायाम्     | २८६ | एतस्य दिग्जये सर्वैः                                                              | 358         | औदुम्बरीं च पनसाम्         | <b>ξ</b> 9  |
| उन्मत्तकोकिले काले        | २३१ | एतां तस्याः सखी श्रुत्वा                                                          | ४८६         |                            | 70          |
| उन्मीलन्नीलनीरेज-         | ४४३ | एतान् सर्वीस्तदालापान्                                                            | ४४७         | <b>₹</b>                   |             |
| उपक्षेत्रं च गोधेनूः      | १७५ | एतावपत्ये भूयास्ताम्                                                              | ४५६         | कक्षान्तरे ततस्तस्मिन्     | 353         |
| उपनततरूनाघुन्वाना         | १६६ | एते तु पीठिकामन्त्राः                                                             | ३००         | कक्षान्तरे द्वितीयेऽस्मिन् | १३८         |
| उपनीतिकियामन्त्रम्        | 308 | एते ते मकरादयो जलचराः                                                             | ५६          | कञ्चिद् गजपति स्तम्भम्     | 938         |
| उपनीतिहि वेषस्य           | २७४ | एतेऽर्था यत्र तत्त्वेन                                                            | २७०         | कञ्जिकञ्जल्कपुञ्जेन        | २           |
| उपप्रदानमप्येवम्          | १८१ | एतेष्वहापयन् काश्चिद्                                                             | २१२         | कटका रत्ननिर्माण-          | २३६         |
| उपयान्ति समस्तसम्पदो      | ४२२ | एतैः स्वसूनुभिः सार्धम्                                                           | ४६७         | कटिमण्डलसंसक्त-            | २६२         |
| उपयोग्येषु धान्येषु       | ६२  | एत्यानङगपताकाऽस्यास्तम्                                                           | ४८२         | कटी कुटी मनोज्ञस्य         | २२४         |
| उपर्युच्छ्वासयत्येनाम्    | ११४ | एभिः परिवृतः श्रेष्ठी                                                             | ४५५         | कटीलिङ्गं भवेदस्य          | 386         |
| उपवासपरिश्रान्ता          | ३६६ | एलालवंगसंवास-                                                                     | 5४          | कणपोऽस्य मनोवेगो           | २३४         |
| उपविन्ध्याद्रिविख्यातो    | ४३८ | एवं कृतविवाहस्य                                                                   | <b>२</b> ४१ | कण्ठीरविकशोराणाम्          | १६६         |
| उपशल्यभुवः कुल्या         | १७५ | एवं कृतव्रतस्याद्य                                                                | २७४         | कण्ठे चालिङ्गितः           | 880         |
| उपशल्यभुवोऽद्राक्षीत्     | १३  | एवं केवलिसिद्धेभ्यः                                                               | २६२         | कण्ठे तस्येति वक्त्येषा    | 378         |
| उपसिन्धुरिति व्यक्तम्     | 5X  | एवं परमराज्यादि-                                                                  | ३१०         | कण्ठे हृदयदेशे च           | ४०५         |
| उपाडिघ भोगिनां भोगैः      | २१५ | एवं प्रजाः प्रजापालान्                                                            | २६३         | कतरकतमे नाकान्ताः          | १६४         |
| उपाघ्वं प्राकृतक्षेत्रान् | १२  | एवं प्रयाति कालेऽसौ                                                               | ४४८         | कथं कथमपि त्यक्त्वा        | ४३४         |
| उपानाहादृते कोऽन्यः       | 888 | एवं प्रयाति कालेऽस्य                                                              | ४७४         | कथं च पालनीयास्ताः         | ३४३         |
| उपानिन्युः करीन्द्रागाम्  | 83  | एवंप्रायास्तु ये भावाः                                                            | ३३६         | कथं च सोऽनुनेतव्यो         | १७२         |
| उपार्यः प्रतिबोध्यैनाम्   | ४८१ | एवंप्रायेण लिङ्गेन                                                                | २४६         | कथं मुनिजनादेषाम्          | ३३३         |
| उपेक्षितः सदोषोऽपि        | ४३० | एवंप्रायेर्जनालापैः                                                               | २०३         | कथमपि रथचक्रम्             | ४५          |
| <b>उपोदयायशस्की</b> तिः   | ४१८ | एवं भवत्रयश्रेयः                                                                  | ३६३         | कथयित्वा महीशानाम्         | ३६२         |
| उभयोः पादवयोर्बच्वा       | ७३६ | एवं मंत्रिणमुल्लद्भध्य                                                            | ३६२         | कदम्बामोदसुरभिः            | २२          |
| उरो लिङ्गमथास्य स्यात्    | २४६ | एवं विषविधानेन                                                                    | २४२         | कदाचिच्छुक्लपक्षस्य        | ४४६         |
| ·                         | }   | एवं विधैस्त्रिभिर्जन्तुः                                                          | ४४२         | कदाचिच्छ्रेष्ठिनो गेहं     | A73         |
| <b>5</b>                  |     | एवं विहिततत्पूजः                                                                  | ३७५         | कदाचिच्छ्रे ष्ठिनोहिष्टम्  | ४४५         |
| ऊढभायोंऽप्ययं तावद्       | २५१ | एवं सुखानि तनुजान्यनुभूय                                                          | xxx         | कदाचित्कान्त्या            | ४४३         |
| उहां च समतोयां च          | ६८  | एवं सुखेन यात्येषाम्                                                              | ४६१         | कदाचित् कामिनीकान्त-       | ४४६         |
| <b>ऋ</b>                  |     | एवं सुखानि तनुजान्यनुभूय<br>एवं सुखेन यात्येषाम्<br>एवं सुखेन साम्प्राज्यं भोगसार | COX         | कदाचित् काललब्ध्यादि-      | 868         |
| ऋजुत्वाद् दूरिदर्शित्वीत् | ७३६ | एवं हि क्षत्रियश्रेष्ठो                                                           | ३४०         | कदाचित् प्रावृडारम्भे      | 36X         |

## महोतुरांशम्

| कदाचिदुचितां बेलाम्           | <b>३</b> २७ | कलकण्ठीकलक्वाएा-                 | २३१         | काम्यमन्त्रमतो ब्रूयात्     | २६५         |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| कदाचिद् धर्मशास्त्रेषु        | ३२८         | कलभान् कलभाद्यकार-               | २१५         | काम्यमन्त्रमतो ब्रूयात्     | ३००         |
| कदाचिद् भवनायात-              | ४४६         | कलशैर्मुखविन्यस्त-               | <i>७७</i> ६ | कारयन्ती जिनेन्द्राचीः      | ३६८         |
| कदाचिद् भूपतिः श्रेष्ठि-      | ४५१         | कलहंसा हसन्तीव                   | ą           | कारियत्वा पुरीं सर्व-       | ४२१         |
| कदाचिद् राजगेहागतेन           | ४४८         | कलापी बहंभारेएा                  | २४          | कालज्ञानिभिरादिष्टे         | ३४१         |
| कदाचिद् वत्सविषये             | ४६६         | कलाभिजात्यसम्पन्ना               | २२३         | कालव्यालगजेनेदं             | २०५         |
| कदाचिन्निधिरत्नानाम्          | ३२८         | कलाविदश्च नृत्यादिदर्शनैः        | ३२७         | कालश्रमगाशब्दं च            | २१६         |
| कनिष्ठामङगुलि वामहस्ते        | ऽसौ ४५२     | कलेवरिमदं त्याज्यम्              | १८६         | कालाख्यश्च महाकालो          | २२७         |
| कन्याकृत्यैव गत्वातः          | ४८६         | कलैरलिकुलक्वार्गैः               | २३१         | कालिङगकान् गजप्राय-         | 90          |
| कन्यागृहात्तदा कन्याम्        | ३७६         | कलैरलिरुतोद्गानः                 | २१६         | कालिङगकैर्गजैरस्य           | 5 X         |
| कन्यारत्नानि स <b>न्त्येव</b> | ०३६०        | कल्पद्रुमद्वयं वस्त्रभूषगानि     | 388         | कालिन्दकालकूटौ च            | ६७          |
| कन्याव्रतविलोपात्त-           | ४४७         | कल्पद्रुममभीष्टार्थम्            | ५०६         | काशिराजस्तदाकर्ण्य          | ३६४         |
| कपयः कपिकच्छानाम्             | ७२          | कल्पाधिपतये स्वाहा               | २६७         | काशीदेशेशिना देव            | ४३६         |
| कपोलकाषसंरुग्ण-               | १३४         | कल्पानोकहसेवेव                   | १५८         | काष्टजोऽपि दहत्यग्निः       | ३५४         |
| कपोलावुज्ज्वलौ तस्या          | २२६         | कल्यागाङगस्त्वमेकान्ताद्         | ३२२         | कि किङ्करै: करालास्त्र-     | १५७         |
| कमनीयैरतिप्रीतिम्             | 358         | कवाटपुटविश्लेषाद्                | १०५         | कि किमात्त्थ दुरात्मानो     | १४६         |
| कमलनलिनीनालं                  | १६६         | कविरेव कवेर्वेत्ति               | ३५३         | किञ्च भो विषयास्वादः        | १६१         |
| करग्रहेण लक्ष्मीवान्          | ३८०         | कस्तूरिकामृगाध्यास-              | ३७          | किं तरां स विजानाति         | १५७         |
| करग्रहेगा सम्पीडच             | ७१          | कस्मिचित्सुकृतावासे              | ३५६         | कि बलैबेलिनां गम्यैः        | १६१         |
| करवालं करालाग्रम्             | २०१         | कस्यचित् कोशतः खड्गम्            | ४६०         | कि भव्यः किमभव्योऽय-        | ४६४         |
| करवालान् करे कृत्वा           | १०२         | कस्यचित् कोधसंहारः               | 308         | कि भूमिगोचरेष्वस्या-        | ३७०         |
| कराग्रविघृतं खड्गं            | २०१         | कस्याप्यकालचक्रेग                | १५२         | किंवदन्तीं विदित्वताम्      | ३६३         |
| कराङ्गुलौ विनिक्षिप्य         | ४७४         | कांश्चित् सम्मानदानाभ्याम्       | ६२          | कि वा सुरभटैरेभिः           | १५७         |
| करिकण्ठस्फुटोद्घोष-           | ३६२         | कांश्चिदालोकनैः कांश्चित्        | ३२६         | किङ्किरगोकृतभङ्गार-         | 308         |
| करिएगी नौभिरश्वीय-            | १३१         | कांश्चिद्दुर्गाश्रितान् म्लेच्छा | न् १०६      | किञ्चिच्चान्तरमुल्लंघ्य     | १०७         |
| करिंगो हरिंगाराती             | २१५         | काकिगाीमिणिरत्नाभ्याम्           | ११३         | किञ्चिच्चान्तरमुल्लंघ्य     | <b>१</b> ३६ |
| करिण्यो विसिनीपुत्र-          | २१५         | काकिगारित्नमादाय                 | १२५         | किञ्चित् पश्चान्मुखं गत्वा  | ११२         |
| करिष्यामीति कोपन              | ४६८         | काकैरल्कसम्बाध-                  | ३२२         | किञ्चिदन्तरमारुह्य-         | १३४         |
| करीरकन्धरारूढ़ः               | <b>३</b> २२ | काचिदुत्तापिभिर्वार्गैः          | 939         | किञ्चिदेकं वृग्गीते         | <i>७७</i>   |
| करीन्द्रभारनिर्भुग्न-         | ३२२         | काञ्चिज्जरावतीं कुत्स्थ-         | ४५४         | किञ्चिन्मात्रावशिष्टायाम् । | २४८         |
| करीरवणसंरुद्ध-                | 50          | काञ्चीस्थानं तदालोच्य            | ३६५         | किन्तु प्रजान्तरं स्वेन     | ३१५         |
| करैरुत्क्षिप्य पद्मानि        | ७५          | कान्तारत्नमभूत्तस्य              | २२८         | किन्तु सोऽयं जयस्नेहात्     | 338         |
| <b>करैगिर्यग्र</b> संलग्नैः   | १८७         | कान्ते जन्मान्तरावासम्           | ४४७         | किन्नराएगं कलक्वारगैः       | १५          |
| कर्गंतालानिलाघूति-            | १८६         | कान्ते तस्यान्यदप्यस्ति          | ४८०         | किमत्र बहुना धर्म-          | १७०         |
| कर्णाटकान् स्फुटाटोप-         | 90          | कान्तोऽभूद् रतिषेगाया            | ४७८         | किमत्र बहुना रत्नैः         | २१=         |
| कर्णान्तगामिनी नेवे           | ३६६         | काबेरीवारिजास्वाद-               | <i>७७</i> इ | किमत्र बहुना सोऽद्रिः       | ७३          |
| कर्णाभ्यर्गीकृतास्तस्य        | 335         | कामं स राजराजोऽस्तु              | १५२         | किमत्र बहुनोक्तेन           | <b>१</b>    |
| कर्गोत्पलनिलीनालि-            | 888         | कामगैर्वायुरंहोभिः               | 5           | किमत्र बहुनोक्तेन           | २८७         |
| कर्त्रन्वयक्रिया <b>रचैव</b>  | २४४         | कामग्रहाहिता तस्याः              | ४६६         | किमत्र बहुनोक्तेन           | ३२६         |
| कर्मनिर्मुक्तसंप्राप्यम्      | १०२         | कामपाशायती बाहू                  | २५४         | किमत्र बहुनोक्तेन           | ३४७         |
| कर्ममिः कृतमस्यापि            | प्रश्र      | कामरूपित्वमाप्तस्य               | ३३७         | किमप्येतदिधज्योतिः          | १०५         |
| कर्नाणि हत्वा निर्मूलम्       | ४०६         | कामशुद्धिर्मता तेषाम्            | २७१         | किमप्सरःशिरोजान्त-          | १६०         |
| क्रांबेन्मूर्तिमात्मीयाम्     | २५४         | कामोञ्गमत् सुरतवृत्तिषु          | xxx         | किमम्बरमगोर्बिम्ब-          | १५१         |

## श्लोकानामकाराचनुकर्मः

| किममम्भोजरजःपुञ्ज-           | १६०         |  |
|------------------------------|-------------|--|
| किमसाध्यो द्विषत् किचत्      | १५२         |  |
| किमिदं प्रलयक्षोभाद्         | 3           |  |
| किमेतानि स्थलाब्जानि         | ३६          |  |
| किमेष क्षुभितोऽम्भोधिः       | ४६          |  |
| किरएौस्तरुएौरेव              | 838         |  |
| किल तस्मिन् जयो नाम          | ३४६         |  |
| किल स्त्रीभ्यः सुखावाप्तिः   | 338         |  |
| किसलयपुटभेदी देवदारु-        | १३०         |  |
| कीदृक् परिच्छदस्तस्य         | २२२         |  |
| कीर्तिः कुवलयाह्नादी         | ३८२         |  |
| कीर्तिर्बहिश्चरा लक्ष्मीः    | ३८३         |  |
| कीर्तिविख्यातकीर्तेमें       | <b>३</b> ६२ |  |
| कीर्त्योपमानतां यातो         | ४१२         |  |
| कुक्षिवासशतान्यस्य           | २२६         |  |
| कुङकुमागरुकर्पूर-            | १०१         |  |
| कुञ्जेषु प्रतनुतृगाङकुरान्   | ७5          |  |
| कुटीपरिसरेष्वस्य             | <b>१</b> ३  |  |
| कुटीव च प्रसूतायाः           | ११३         |  |
| <b>कुडुम्बानोलिकां</b> श्चैव | ६६          |  |
| कुण्डः शिल्पपुरोत्पन्नः      | 858         |  |
| कुण्डत्रये प्रगोतव्याः       | ३०१         |  |
| कुण्डश्च कश्चिदङ्गुल्या      | 038         |  |
| कुण्डोघ्नोऽमृतपिण्डेन        | ሂ           |  |
| कुतः कृता समुत्तुङगा-        | ३६६         |  |
| कुतश्चित् कारगाद् यस्य       | ३११         |  |
| कुतिश्चद् भगवत्य <b>द्य</b>  | ३१७         |  |
| कृन्तः सिंहाटको नाम          | २३४         |  |
| कुन्तासिप्रासचकादि-          | ४०४         |  |
| <b>कुबे</b> रदयितस्यापि      | ४५७         |  |
| कुबेरमित्रस्तस्यासीत्        | ४४७         |  |
| कुबेरादिप्रियश्चान्यः        | ४६७         |  |
| कुञ्जां धैर्यां च चूर्गीं च  | 90          |  |
| कुमारं चागमत्तत्र            | ४८८         |  |
| नुमारं पर्णलघ्वाख्य-         | ४८१         |  |
| कुमारः प्राहरद् वंशस्तम्बं   | ४६०         |  |
| कुमार तव किं युक्तम्         | <b>इ</b> डइ |  |
| कुमारवंशौ युष्माभिः          | ४२५         |  |
| <b>नु</b> मारवचनाकर्गनेन     | ४८६         |  |
| कुमार समरे हानिस्तवैव        | ४११         |  |
| नुमारोऽपि समीपस्थ-           | ४६२         |  |
| कुमारोऽहि कुमारोऽसौ          | ४२८         |  |
| कुमार्या त्रिजगज्जेता        | ३६७         |  |
|                              |             |  |

| कुमार्या निजितः कामः              | ३७७         |
|-----------------------------------|-------------|
| कुमार्येव जितः कामो               | ३६७         |
| कुम्भस्थलीषु संसक्ताः             | २५          |
| कुरुराजस्तदास्फूर्जन्             | ११८         |
| कुरूनवन्तीन् पाञ्चालान्           | ६६          |
| कुर्यादक्षतपूजार्थम्              | २६१         |
| कुर्वन्ती शान्तिपूजां त्वम्       | ४३६         |
| कुर्वन् पञ्चनमस्कार-              | ४६२         |
| कुलकमस्त्वया तात                  | २५३         |
| कुलचर्यामनुप्राप्तो-              | २५२         |
| कुलजातिवयोरूपगुर्गैः              | ४०६         |
| कुलधर्मोऽयमित्येषाम्              | २४२         |
| कुलरूपवयोविद्या-                  | २६६         |
| कुलादिनिलया देव्यः                | २६०         |
| कुलाचलपृथुस्तम्भ-                 | ४२          |
| कुलानुपालनं तत्र                  | ३३१         |
| कुलानुपालनं प्रोक्तम्             | ३३२         |
| कुलानुपालने चायम्                 | २६४         |
| कुलानुपालने यत्नम्                | ३३३         |
| कुलावधिः कुलाचार-                 | <b>३१</b> २ |
| कुलोपकुलसम्भूतैः                  | ६२          |
| कुल्याः कुलघनान्यस्मै             | ६४          |
| कुवलयपरिबोधं सन्दधानः             | ३८४         |
| <b>कुसुमावचयासक्ते</b>            | ४६६         |
| कूजन्ति कोकिलाः मत्ताः            | २२          |
| कूजितैः कलहंसानाम्                | 8           |
| कूटस्था वयमस्याद्रेः              | १०६         |
| कृतं कृतं वतानेन                  | २०६         |
| कृतं वृथा भटालापैः                | १८५         |
| कृतः कलकलः सैन्यैः                | ११४         |
| कृतकार्यञ्च सत्कृत्य              | १२६         |
| कृतकृत्यस्य तस्यान्तः-            | २४०         |
| कृतग्रन्थपरित्यागः                | ५०३         |
| कृतचक्रपरिभ्रान्तिः               | १८४         |
| कृतदीक्षोपवासस्य                  | २५४         |
| कृतद्विजार्चनस्यास्य              | २५०         |
| कृतपूजाविधिर्भूयः                 | १४१         |
| <b>कृतमङ्गलनेपथ्यं</b>            | 388         |
| कृतमङ्गलनेपथ्यां-                 | ३७७         |
| कृतमङ्गलनेपथ्यो                   | 9           |
| कृतमङ्गलसङ्गीत-                   | १२७         |
| कृतमालश्रुतिव्य <del>ग</del> त्यै | १०४         |
| कृतमालादयो देवा                   | १७५         |
| 8√ाना प्रमा चना                   | 100         |

| 1 | कृतयत्नाः प्लवन्तेऽभी                        | २०          |
|---|----------------------------------------------|-------------|
|   | कृतराज्यार्पगो ज्येष्ठे                      | २६४         |
|   | कृतव्यूहानि सैन्यानि                         | ११५         |
|   | कृतात्मरक्षराश्चैव                           | 38:         |
|   | कृताघ्वगोपरोधानि                             | १३          |
|   | कृतानुबन्धना भूयः                            | २४१         |
|   | कृतापदानं तद्योग्यैः                         | ३४४         |
|   | कृतापदान इत्युच्चैः                          | २०६         |
|   | कृताभिषेकमेनं च                              | १००         |
|   | कृताभिषेकमेनं च                              | २२१         |
|   | कृतार्हत्पूजनस्यास्य                         | २४६         |
|   | कृतावधिः प्रियो नागात्                       | २३२         |
|   | कृतावासञ्च तत्रैनं                           | 83          |
|   | कृतासनं च तत्रैनं                            | १०१         |
| 1 | कृताहारपरित्याग-                             | ४२५         |
| ļ | कृती कतिपयैरेष                               | १०७         |
|   | कृतोच्चविग्रहारम्भौ                          | ११६         |
|   | कृतोदयमिनं घ्वान्तात्                        | १२६         |
|   | कृतोपच्छन्दनं चामुम्                         | १२६         |
|   | कृतोपशोभमाबद्ध:-                             | ₹ •         |
|   | कृतो भवान्तराबद्धः-                          | ४३ः         |
|   | कृतोऽभिषेको यस्यारात्                        | १७६         |
|   | कृत्वा कृशं भृशं मध्यम्                      | ३६१         |
|   | कृत्वा जैनेश्वरीं पूजाम्                     | ३७!         |
|   | कृत्वा धर्मपरिप्रश्न                         | Xo:         |
|   | कृत्वा परिकरं योग्यं                         | २५६         |
|   | कृत्वा विधिमिमं पश्चात्                      | 20          |
|   | कृत्वा विमाने सानुत्तरेऽभूत्                 | Xot         |
|   | कृत्वा व्यत्यक्षिपत् पापी                    | ४८४         |
|   | कृत्वा श्रोतृपदे कणौ                         | 228         |
|   | कृत्वैवमात्मसंस्कारः                         | <b>२</b> ५५ |
| • | कृत्स्नकर्ममलापायात्                         | २८          |
|   | कृत्स्नामिति प्रसाध्येनाम्                   | १२व         |
|   | केचिच्चमूचरस्थाने                            | २५६         |
|   | केचित् काम्बोजवाह्लीक-                       | 73          |
|   | केचित् कीर्त्यं ङगनासङग-                     | १६५         |
|   | केचित् कृतिधयो धीराः                         | १०६         |
|   | केचित् परिजनस्थाने                           | २५          |
|   | केचित् सौराष्ट्रिकैनर्गिः                    | 83          |
|   | केचिद् बलैरवष्टब्धाः                         | 808         |
|   | केचिद् रणरसासक्त-                            | 883         |
|   |                                              | 727         |
|   |                                              | १३६         |
| 1 | TIVIAL GIVACAIAM.                            | 146         |
|   | केचित्रृत्तिमवातेनुः<br>केतवो हरिवस्त्राब्ज- |             |

## महापुराणम्

| कॅन मोक्षः कथं जीव्यम्          | ४६४       | कीडमानाप्रकारेग              | 885          | क्षीरस्यतो निजान् बत्सान्      | Ę          |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| केनाप्यविदितो रात्रावेव         | ४६६       | कीडाहेतोरहिस्रेऽपि           | १३४          | क्षीराज्यममृतं पूतं            | ३०५        |
| केरली कठिनोत्तुङग-              | ३७७       | <b>कुद्धाः</b> से सेचराधीशाः | ३१६          | क्षुघं पिपासां शीतोष्ण-        | २१०        |
| केवलाख्यं परं ज्योतिः           | १४२       | क्रोधं तितिक्षया मानम्       | २१३          | क्षुव्याभिघातोच्यलितः          | ३६         |
| केवलार्कादृते नान्यः            | ३१७       | कोधान्धतमसे मग्नम्           | १५७          | क्षुभितत्वं च संक्षोभः         | ३३६        |
| केवलाकौंदयात् प्राक् च          | २१७       | क्रोधान्धेन तदा दध्ये        | २०५          | क्षेत्रं निष्पादयत्येकम्       | ४४८        |
| केशवापस्तु केशानां              | २४६       | क्लिष्टाचाराः परेनैव         | २ <b>५</b> १ | क्षेत्रज्ञाऽऽज्ञा सभाकीर्तिः   | २५४        |
| केषाञ्चित् पत्रनिर्मोक्षम्      | ६४        | क्वचिच्छ्कमुखाकृष्ट-         | १७५          | क्षेत्रवास्तुसमुत्सर्गात्      | २८६        |
| कैलासाचलमभ्यर्णम्               | १३२       | क्विचच्छुक्तिपुटोद्भेद-      | 88           | क्षेत्रेगोति तयोरग्रे          | £38        |
| कैश्चिद् वीरभटैर्भावि           | 887       | क्वचित् किन्नरसम्भोग्यैः     | १३२          | क्षेमैकतानतां भेजुः            | २२२        |
| कोककान्तानुरागेएा               | £38       | क्वचित् सितोपलोत्सङ्ग-       | १३३          | क्षौमांशुकदुकूलैश्च            | ६२         |
| कोकिलानकनिःस्वानैः              | <b>२१</b> | क्वचित् स्फुटितशुक्तिमौक्ति  | क- ५१        | <b>787</b>                     |            |
| कीकिलालापमधुरैः                 | 58        | क्वचिदुत्फुल्लमन्दार-        | १३३          | -                              |            |
| कोटयोऽष्टादशाश्वानाम्           | २२३       | क्वचिद् गजमदामोद-            | १३३          | खगाः खगान् प्रति प्रास्ताः     | 800        |
| कोटयोऽष्टादशास्य                | ६६        | क्वचिद् गुहान्तराद् गुञ्ज-   | १३३          | खगाद्रेः पूर्वदिग्भागे         | ४८४        |
| कोटीशतसहस्रं स्याद्             | २२६       | क्वचिद् वनान्तसंसुप्त-       | १३३          | खचरादिरलङघ्योऽपि               | १२६        |
| को नाम मतिमानीप्सेद्            | २०६       | क्वचिद्विरलनीलांशु-          | १३२          | खण्डनादेव क्रान्तानां          | ४१५        |
| कोपदष्टविमुक्तौष्टम्            | ४१६       | क्वचिन्निकुञ्जसंसुप्तान्     | १३३          | खण्डितानां तथा तापो            | ४१५        |
| कोऽयं प्रभुरवष्टम्भी            | ११६       | क्वचिन्महोपलच्छाया           | ४४           | खद्वयर्तुखपक्षोरु-             | ५०३        |
| कौक्षेयकैनिशाताग्र-             | २०१       | क्वचिन्मृगेन्द्रभिन्नेभ-     | 5 E          | खपक्षसप्तवार्राशि-             | ५०३        |
| कौपीनाच्छादनं चैनम्             | ३१०       | क्वचिल्लतागृहान्तःस्थ-       | ११           | <b>खभूचरशरै</b> च्छन्ने        | ४०१        |
| कौबेरीमथ निर्जेतुम्             | ह ६       | <b>क्व</b> चिल्लताप्रसूनेषु  | 88           | स्रमुन्मिएातिरीटांशु-          | ४०         |
| कौबेरीं दिशमास्थाय              | ११५       | क्वचिद् विश्लिष्टशैलेय-      | <b>१३</b> ३  | खरः प्ररायगर्भेषु              | २२५        |
| कौसुमं धनुरादाय                 | ३७५       | क्व ते गुएगा गरोन्द्राएगम्   | १४२          | खलूपेक्ष्य लघीया-              | १५३        |
| ऋमान्मुनीन्द्रनिष्कान्ति-       | ३०७       | क्व लब्धमिदमित्याख्यत्       | ४६०          | खुरोद्धूतान् महीरेणून्         | १६         |
| क्रमेरा कुङकुमाद्रेरा           | ४४        | क्व वयं क्षुद्रका देवाः      | १०५          | .==                            |            |
| ऋपेगा देशान् सिन्धूंश्च         | १७४       | क्व वयं जितजेतव्याः          | १५६          | ंग                             |            |
| क्रमेलकोऽयमुत्त्र <i>स्तः</i>   | २८        | क्वासौ रतिवरोऽद्येति         | ४६६          | गङ्गातटवनोपान्त-               | १२७        |
| ऋव्यास्रपायिनः पत्रवाहिनो       | ३६७       | क्षरां रथाङगसंघट्टात्        | ४५           | गङ्गाद्वारं समुल्लङ्गच्य       | १७५        |
| ऋान्त्वा स्वस्योचितां भूमिम्    | २५१       | क्षरां समरसघट्ट-             | १५४ ·        | गङ्गापगोभयप्रान्त-             | 358        |
| <b>ऋ्याकलापेनोक्तेन</b>         | २७४       | क्षरामस्ताचलप्रस्थ-          | १८६          | गङ्गावर्णनयोपेताम्             | ७३         |
| <b>क्रियाकल्पोऽयमाम्नातो</b>    | २४५       | क्षतात् त्रायत इत्यासीत्     | ३८८          | गङगासिन्धू सरि <b>द्देव्यौ</b> | २२१        |
| क्रियागर्भादिका यास्ता-         | २७१       | क्षतीर्वेन्येभदन्तानाम्      | १४           | गच्छन् मनोरमे राष्ट्रे         | ४८३        |
| क्रियाग्रनिवृं तिनीम            | २६७       | क्षतैरनुपलक्ष्याङ्गा         | ४१६          | गच्छन् स्थितमधो भागे           | ४८४        |
| कियामन्त्रविहीना <b>स्तु</b>    | ३१५       | क्षत्रियागां कुलाम्नायः      | ३३१          | गजं गजस्तदोद्धव्यवाहो          | ३६३        |
| क्रियामन्त्रानुष <b>ङ्गे</b> रा | ३१५       | क्षत्रियास्तीर्थमुत्पाद्य    | ३३४          | गजतावनसम्भोगैः                 | <b>८</b> ६ |
| क्रियामन्त्रास्त एते            | ३००       | क्षत्रियो यस्त्वनात्मज्ञः    | ३४२          | गजताश्वीयरथ्यानाम्             | ११२        |
| क्रियामन्त्रास्त्विह ज्ञेयाः    | ३१५       | क्षमामथोत्तमां भेजे          | २१४          | गजदन्तान्तरालानि               | १८६        |
| क्रियाशेषास्तु निःशेषा          | २७६       | क्षायिकानन्तवीर्यश्च         | ३३६          | गजप्रवेकैजित्यश्वैः            | ६२         |
| कियोपनीतिर्नामास्य <b>ः</b>     | २४६       | क्षितिसार इति ख्यातः         | २३३          | गजयूषमितः कच्छाद्              | २३         |
| कीरगाति शकुनादीनाम्             | ३४५       | क्षीबकुञ्जरयोगेऽपि           | 55           | गजस्कन्धगता रेजुः              | २००        |
| कीतांश्च वृत्तिमूल्येन          | ३४३       | क्षीरप्लवमयीं कृत्स्नां      | x            | गजैः पश्य मृगेन्द्राणाम्       | १३४        |
| कीडनासक्तकान्ताभिः              | ३७३       | क्षीरवृक्षोपशाखाभिः          | ३०६          | गजैगण्डोत्पलैरक्वैः            | 60         |
| ;                               | •         | ,                            |              | ı                              | •          |

|                                                  | ا جمره      | विशेषाक्ये क्या                          | 022                | गरीज्य बज्जनगरामा           | 200               |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| गराग्रहः स एष स्यात्                             | २७३         | गिरेरघस्तले दूराद्                       | १३३                | गृहीत्वा वज्रकाण्डास्यम्    | 33€               |
| गरापोषरामित्यावि-                                | २४४         | गीर्वागः कृतमाल इत्यभिमत                 | i                  | गृहे तस्य समुत्तुङ्गे       | ४४७               |
| गरायन्ति महान्तः किम्                            | 348         | गीर्वाणा वयमन्यत्र                       | १०५                | गोकुलानामुपान्तेषु          | ₹ <b>६</b>        |
| गर्गाध्युषितभूभाग-                               | १४४         | गुग्गुलूनां वनादेष                       | 28                 | गोचराग्रगता योग्यम्         | १६६               |
| ग्गानिति कमात् पश्यन्                            | १४०         | गुरातोऽपि नवैशिष्टचम्                    | ३४७                | गोत्रस्वलनसंवृद्ध-          | 838               |
| गग्गी तेनेति सम्पृष्टः                           | ३५५         | <i>गुरा</i> पालमहाराजः                   | ४७६                | गोदोहैः प्लाविता धात्री     | ३२३               |
| गग्गी वृषभसेनाख्यः                               | ४०५         | गुरापालमुनीशोऽस्मत्-                     | ४८०                | गोपायिताऽहमस्याद्रेः        | १००               |
| गतप्रतापः कृच्छ्रात्मा                           | ४११         | गुरापालाय तद्राज्यम्                     | ४६८                | गोपालको यथा यत्नाद्         | ३४३               |
| गतस्ततस्ततः श्रेयान्                             | ४०५         | गुरापालाय दत्वा स्वाम्                   | ४६८                | गोपालको यथा यूथे            | 388               |
| गतानि सम्बन्धशतानि                               | प्र१२       | गुराभूमिकृताद् भेदात्                    | २४१                | गोभिः प्रकाश्य रक्तस्य      | ४३ <sup>,</sup> १ |
| गतायां स्वेन सङ्कोचम्                            | ४१८         | गुरायन्निति सम्पत्ति-                    | १७४                | गोशीर्षं दर्दुराद्रि च      | 90                |
| गताशा वारयो म्लान-                               | ३८४         | गुग्गवत्यायिकां दृष्ट्वा                 | ४६६                | गोष्ठाङ्गग्गेषु संत्लापैः   | <b>३६</b>         |
| गतिस्खलनतो ज्ञात्वा                              | २१६         | गुगाः क्षमादयः सर्वे                     | ३८८                | गौरवैस्त्रिभिरुन्मुक्त-     | २ <b>१</b> २      |
| गते मासपृथक्त्वे च                               | २४८         | गुर्गागुर्गानभिज्ञेन                     | . ३५४              | ग्रहोपरागग्रहर्ग            | २८३               |
| गतो नु दिनमन्वेष्टुम्                            | १८७         | गुरिगनश्चेन्न के नान्धाः                 | ४४०                | ग्रामकोटचश्च विज्ञेया       | २२६               |
| गत्वा कतिपयान्यव्घौ                              | ४६          | गुरिएनां गुरामादाय                       | ३५३                | ग्रामान् कुक्कुटसम्पात्यान् | १३                |
| गत्वा किञ्चिदुदग्भूयः                            | 83          | गुरोनैतेन शिष्टानाम्                     | ३४८                | ग्रीष्मेऽर्ककरसन्तापम्      | १६४               |
| गत्वा च गुरुमद्राक्षुः                           | १५६         | गुरगेष्वेष विशेषोऽन्यो                   | ३१५                | ঘ                           |                   |
| गत्वा च ते यथोद्देशम्                            | १५६         | गुर्गैरेभिरुपारूढ-                       | ३७६                |                             |                   |
| गत्वा पुष्पगिरेः प्रस्थान्                       | ६८          | गुप्तित्रयमयीं गुप्तिम्                  | २१२                | घटदासी कृता लक्ष्मी:        | 308               |
| गन्तुं सहात्मना तस्य                             | ४५६         | गुरुं वन्दितुमात्मीयं                    | ४८१                | घटयन्ति न विघ्नकोटयो        | ४२२               |
| गन्धप्रधानमन्त्रश्च                              | २६०         | गुरुप्रवाहप्रसृतां                       | १४                 | घण्टामघुरनिर्घोष-           | ४०७               |
| गन्धै: पुष्पैश्च धूपैश्च                         | १०१         | गुरुप्रसाद इत्युच्चैः                    | १६०                | घनं तमो विनार्केंग          | १८८               |
| गन्धोदकाद्रितान् कृत्वा                          | २४८         | गुरुजनियता तत्त्व-                       | २७२                | घनावरणनिर्मुक्ताः           | Ę                 |
| गम्भीरामतिगम्भीराम्                              | ६७          | गुरुसाक्षितया देहा-                      | ३४२                | घनावरगरुद्धस्य              | ३२३               |
| गम्भीरावर्तनामानः                                | २३६         | गुरूगामेव माहात्म्यम्                    | ३५३                | घनावली कृशा पाण्डु          | ३                 |
| गर्भज्ञोऽहं गिरेरस्मी-                           | १०६         | गुरोरनुज्ञया लब्ध-                       | २५१                | घातिकर्मक्षयोद्भूताम्       | २ <b>१</b> =      |
| गजंद्भिरतिगम्भीरम्                               | 83          | गुरोरनुमतात् सोऽपि                       | २५५                | घातिकर्मत्रयं हत्वा         | ४००               |
| गर्भाघानिकयामेनाम्                               | २४५         | गुरोरनुमतेऽधीति-                         | 305                | <b>घातिकमें</b> मलापायात्   | १४२               |
| गर्भाघानात् परं मासे                             | २४६         | गुरोर्वचनमादेयं                          | १७५                |                             | •                 |
| गर्भान्वयित्रयाश्चैव                             | २४४         | गुर्वोर्गुरुत्वं युवयोः                  | ४५५                | च                           |                   |
| गलद्गङ्गाम्बनिष्ठचूताः                           | १२७         | गुल्फदघ्नप्रसूनौघ-                       | १३७                | चक्रं तदधुना कस्मात्        | १५२               |
| गलद्घर्माम्बुबिन्दूनि                            | <b>२</b> ७  | गुहामुखमपध्वान्तम्                       | १७५                | चक्रं नाम परं दैवम्         | १५३               |
| गलन्मदजलास्तंस्य                                 | <b>२२</b> २ | गुहामुखस्फुरद्घीर-                       | 58                 | चऋध्वजं समुत्थाय            | <b>₹3 £</b>       |
| गलितान्योन्यसम्प्रीति-                           | ४५३         | गुहेयमतिगृध्येव                          | ११५                | चक्रभृद् भरतः स्रष्टुः      | २०८               |
| गवां गर्गानथापश्यत्                              | *           | गुहोष्मणा स नाश्लेषि                     | १०५                | चक्रमस्य ज्वलद्व्योम्नि-    | १०                |
| गान्धारीं बन्धकीभावम्                            | ४६७         | गृध्यपक्षानिलोच्छित्र-                   | 308                | चक्रमाकान्तदिक्चक्रम्       | १५२               |
| गान्वारा बन्वकामावम्<br>गान्वारी सर्पदष्टाऽहमिति |             | गृहत्यागस्ततोऽस्य                        | २७६                | चक्ररत्नं पुरोधाय           | २६१               |
| - ·                                              | ४६६         | गृहत्थागस्तताऽस्य<br>गृहशोभां कृतारक्षां | २५<br>२ <b>५</b> ६ | चकरत्नप्रतिस्पद्धि-         | 5                 |
| गार्हपत्याभिधं पूर्वम्                           | くっち         |                                          | <b>3</b> 43        | चक्ररत्नमभूज्जिष्णोः        | २३४               |
| गार्हस्थ्यमनुपाल्येवम्                           | <b>२</b> ८३ | गृहागोहास्ति चेद् दोषम्                  |                    |                             | 250               |
| गिरिक्टकमित्यासीत्                               | २३३         |                                          | ४२६<br>३८१         |                             | २६                |
| गिरिदुर्गोऽयमुल्लक्रघ्यो                         | <b>₹</b> 0₹ | _                                        | 358<br>XV2         | चक्रवाकीं धृतोत्कण्ठुम्     | ,                 |
| गिरीन्द्रशिखराकारमारुह्य                         | ४०६         | गृहीतोत्कोच इत्येष                       | 8 <b>9</b> 7       | ्र चनावाका चृतात्का, पुन्   | १५५               |
|                                                  | •           |                                          |                    |                             |                   |

\*

# महापुरावम्

| चक्रवाकीं सरस्तीरे          | २०   | चन्द्रपादास्तपन्तीव           | 135         | चित्रैरलड्कृता रत्नैः       | १२३            |
|-----------------------------|------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| चक्रवाकीमनस्ताप-            | १८८  | चन्द्रमाः करनालीभिः           | ४१४         | चिन्तामपास्य गुरुशोककृताम्  | -              |
| चकव्यूहविभक्तात्म-          | ३८६  | चन्द्रे तीव्रकरोत्सन्ना-      | ३६७         | चिरं निरीक्ष्य निर्विण्णाः  | . ४४१<br>. ४५१ |
| चकसंघट्टसम्पिष्ट-           | ४०४  | चमरीबालकान् केचित्            | 30          | चिरं वर्द्धस्य विद्विष्णो   | . 826          |
| चकसन्दर्शनादेव              | 83   | चमरीबालकाबिद्धः               | ₹ <b>७</b>  | चिरमाकलय <b>न्नेवम्</b>     | <b>२</b> ०5    |
| चकातपत्रदण्डासि-            | २२८  | चमरोऽयं चमूरोधाद्             | 28          | चिराच्चक्र <b>धरस्याद्य</b> | १७७            |
| चकात्मना ज्वलत्येष-         | १०६  | चमूपतिरयोध्याख्यो             | २३४         | चिरात् पर्यायमासाद्य        | ४०४            |
| चकानुयायि तद् भ्रेजे        | १०   | चमूमतङगजा रेजुः               | २००         | चिरात् समरसम्मर्दः          | १५५            |
| चक्राभिषेक इत्येक-          | २६२  | चमूरवश्रवादेव                 | ६३          | <b>चिरानुभूतमप्येवम्</b>    | 38             |
| चक्राभिषेकसाम्प्राज्ये      | २४४  | चमूरवश्रवोद्भूत-              | ६५          | चिरासनेऽपि तत्रास्य         | १०१            |
| चकायुधोऽयमरिचक्रभय-         | ६०   | चम्पका विकसन्तोऽत्र           | 28          | चेटक्याः प्रियदत्ताया-      | ४६=            |
| चकासिदण्डरत्नानि            | २२८  | चरगालग्नमाकर्षन्              | ७४          | चेतांसि तरसाङगोप-           | ७              |
| चक्रिएाश्चक्रमेकम्          | ४०१  | <b>चर</b> गोचितमन्यच्च        | 388         | चेदिपर्वतमुल्लङ्गध्य        | ں<br>وع        |
| चिकिणा ज्ञापितो भूयः        | ११३  | चरन्ति वनमानुष्या             | २०७         | चैत्यचैत्यालयादीनां         | २४२            |
| चिक्रगोऽवसरः कोऽस्य         | १०३  | चरमाङगधरो धीर-                | १२५         | चैत्यचैत्यालयादीनां         | <b>३२</b> ४    |
| चिकत्वं चरमाङ्गत्वम्        | 38   | चरमागन्धरावेती                | २०३         | चोदनालक्षरां धर्मं          | 7=8            |
| चित्रसूनोः पुनः सेना-       | ४११  | चर्मरत्नं स्फुरद्रक्तवृश्चिकं | ४६२         | चोलिकान्नालिकप्रायान्       | 90             |
| चकी सुतेषु राज्यस्य         | ४११  | चर्या तु देवतार्थं वा         | २८८         | चौलकर्मण्ययो मन्त्रः        | 308            |
| चकोत्पत्तिक्षग्रे भद्र      | ሂዕ   | चर्येषा गृहिगाां प्रोक्ता     | २५३         | चौलाख्यया प्रतीतेयम्        | 285            |
| चञ्च्वा मृगालमुद्धृत्य      | १०   | चलच्छाखीचलत्सत्त्व-           | <b>=</b> &  | च्यवन्ते स्वस्थितेः काले    | 355            |
| चटुलोज्ज्वलपाठीन-           | 358  | चलतां रथचकाराां               | १३१         |                             | 4-4            |
| चण्डाः कोदण्डकुन्तासि-      | ३६३  | चलत्प्रकीर्गाकाकीर्गा-        | 880         | छ                           |                |
| चण्डाकाण्डाशनिप्रख्य-       | २३४  | चलत्सत्त्वो गुहारन्धः:        | <b>= \x</b> | छत्रं चन्द्रकरापहासि रुचिरे | १११            |
| चण्डैरकाण्डमृत्युश्च        | ४००  | चलित्सतपताकालि-               | ४०७         | छत्रत्रयकृतच्छाय-           | १४०            |
| चतस्रश्चेटिकास्तासाम्       | ४७७  | चलदश्वीयकल्लोलै:              | ३०          | छत्रभङगाद् विनाप्यस्य       | १८३            |
| चतुरः श्रावकज्येष्ठ-        | २७४  | चलद्वरिखुरोद्घट्ट-            | 387         | छत्ररत्नकृतच्छायो           | 38             |
| चतुरुत्तरयाऽशीत्या          | ४०३  | चलद्भिरचलोदग्रैः              | ४१          | छत्र <b>रत्नमुपर्यासीत्</b> | 388            |
| चतुर्जनपदाभ्यन्तरस्य-       | 860  | चिलते चिलतं पूर्वं            | ६२          | <b>छत्र</b> षण्डकृतच्छायम्  | ₹0             |
| चतुर्ज्ञानमलज्योतिः-        | ४०३  | चातका वाऽव्दवृष्ट्या          | ३७८         | छायात्मानः सहोत्यानम्       | و <i>چ</i>     |
| चतुर्गामाश्रमारगां च        | २=३  | चापमाकर्णमाकृष्य              | 80,8        |                             | 338            |
| चतुर्दशभिरन्विताम्          | १६   | चामरािए तवामूनि               | १४४         |                             | ४२०            |
| चतुर्भिरधिकाशीतिः           | २२३  | चामराण्युपमामानम्<br>-        | २३४         | C 4 5                       | ४०६            |
| चतुर्भिरधिकाशीतिरिति-       | ३५७  | चामरैर्वीज्यमानोऽपि           | २२२         |                             |                |
| चतुर्भेदेऽपि बोघोऽस्य       | २१३  | चामरोत्क्षेप ताम्बूलदान-      | ३२७         | . <b>ज</b>                  |                |
| चतुष्केषु च रथ्यासु         | 8    | चारएात्वं तृतीयं च            | ४६१         | जगतः प्रसवागाराद्           | 3              |
| चतुष्टयीं वनश्रेगीम्        | ३१८  | चारणाध्युषितानेते             | १३४         |                             | २२०            |
| चतुष्पदादिभिस्तिर्यग्       | ROR  | चारुच <b>ऋधरस्यायम्</b>       | <b>१</b> 53 | C                           | <b>\\</b> \    |
| चन्दनद्रवसंसिक्त-           | १५१  | चिताः सिताः समाः स्निग्धाः    | ३६६         | 0 0 0                       | ११३            |
| चन्दनद्रवसंसिक्तसुन्दराङ्ग- | २३१  | चित्तदुमस्य चेद् वृद्धिः      | 338         |                             | ४०७            |
| चन्दनद्रवसिक्ताङ्ग्यः       | 038  | चित्रं जगत्त्रयस्यास्य        | ३८२         |                             | ४६६            |
| चन्दनागुरुकर्पूरे-          | eo K | चित्रं महेन्द्रदत्ताख्यो      | ३७८         | 4 0 0                       | ४६२            |
| चन्दनोद्यानमाधूय            | 58   | चित्रं प्रतोलीप्राकार-        | ३७१         |                             | ३४७            |
| चन्द्रग्रह्णमालोक्य         | 868  | चित्रवर्गा घनाबद्ध-           | ३           | जनतोत्सारएाव्यग्र-          | ३१             |
|                             |      |                               |             |                             | -              |

|                             | • •   |
|-----------------------------|-------|
| जननी वसुपालस्य              | ४८०   |
| जैन्तुसम्भवश <b>ङकायाम्</b> | ३४४   |
| जन्तोर्भोगेषु भोगान्ते      | ४६३   |
| जन्मरोगजरामृत्यून्          | ४६८   |
| जन्मसंस्कारमन्त्रोऽयम्      | ३०४   |
| जन्मानन्तरमायातैः           | २६०   |
| जन्मावबुद्धच वन्दित्वा      | ४५७   |
| जम्बूद्वीपे विदेहेऽस्मिन्   | ४५०   |
| जयं शत्रुदुरालोकम्          | ४१६   |
| जयः परस्य नो मेऽद्य         | ४०४   |
| जयः प्रसादमध्यास्य          | ४४६   |
| जय एव मदादेशाद्             | ४३०   |
| जयकरिघटाबन्धै-              | 338   |
| जयकुञ्जरमारूढः              | ११२   |
| जयताच्चऋवर्तीति             | १०७   |
| जयति जननताप-                | १६५   |
| जयति जयविलासः               | १९७   |
| जयति जिनवरागाम्             | ११०   |
| जयति समरभेरी-               | 8 8 3 |
| जयति तरुरशोको               | १६५   |
| जयति दिविजनाथैः             | १६६   |
| जयति भरतराज-                | २२०   |
| जयति भुजगवक्त्रोद्वान्त-    | २१६   |
| जयति भुजबलीशो               | २१६   |
| जयति मदनबारगैः              | १९७   |
| जयति जिनमनोभूः              | ७३१   |
| जयद्विरदमारूढो .            | ३३    |
| जयधामा जयभामा               | ४६७   |
| जय निर्जितमोहारे            | १४६   |
| जय निर्मद निर्माय           | १४७   |
| जय निस्तीर्गसंसार-          | १४७   |
| जयनिस्त्रिशनिस्त्रिश-       | ४१२   |
| जयन्ति जितमृत्यवो           | ३५०   |
| जयन्ति विधुताशेष-           | ₹€    |
| जयन्त्यखिलवाङमार्ग-         | २४०   |
| जयपुण्योदयात् सद्यो         | 880   |
| जयप्रयाग्गशंसिन्य-          | १२६   |
| जय प्रबुद्ध सन्मार्ग-       | १४७   |
| जयप्रहितशस्त्राली           | 308   |
| जयमानीय सन्धाय              | ४२७   |
| जयमुक्ता दुतं पेतुः         | 308   |
| जयलक्मीं नवोढायाः           | 868   |
| जय लक्ष्मीपते जिष्णोः       | १४६   |

| स्ताकानामकाराघनुक        | मः         |
|--------------------------|------------|
| जयलक्ष्मीमुखालोक-        | १२४        |
| जयवत्यात्तसौन्दर्याः-    | ४६८        |
| जयवत्यादिभिः स्वाभिः     | 338        |
| जयवर्मा भवे पूर्वे       | ४०५        |
| जयवादोऽनुवादोऽयम्        | १२०        |
| जयश्रीर्दुर्जयस्वामी-    | ४२०        |
| जयश्रीशफरीजाल <b>म्</b>  | ४३         |
| जयसाघनमस्याब्धे-         | <b>5</b> X |
| जयसेनाख्यमुख्याभिः       | ४६३        |
| जयस्तम्बेरमा रेजुः       | २००        |
| जयस्य विजयः प्रागौः      | ४१७        |
| जयाखिलजगद्वेदिन्         | १४६        |
| जयाध्वरपते यज्वन्        | १४७        |
| जयावत्यां समुत्पन्नो     | ६३४        |
| जयेनास्थानसङ्ग्राम-      | ४२१        |
| जयेश जय निर्दंग्ध-       | १४६        |
| जयेश विजयिन् विश्वम्     | 3          |
| जयो ज्यास्फालनं कुर्वन्  | ४१५        |
| जयो नामात्र कस्तस्मै     | ३८६        |
| जयोऽपि जगदीशानम्         | ४२२        |
| जयोऽपि शरसन्तान-         | ३१४        |
| जयोऽपि सुचिरात्प्राप्त-  | ४०५        |
| जयोऽपि स्वयमारुहच-       | ४०२        |
| जयोऽप्यभिमुखीकृत्य       | ४१०        |
| जयोऽप्येवं समुत्सिक्त-   | 338        |
| जयो महारसः कच्छ-         | ३५७        |
| जयोऽयात् सानुजस्तावद्    | ४०३        |
| जयोऽयात् सो यश्च         | ४२४        |
| जरज्जम्बूकमाघ्राय        | २१५        |
| जरज्जरन्त ऋङगाग्र-       | १३५        |
| जरठविसिनीकन्द-           | १६५        |
| जरठेऽप्यातपो नायम्       | २५         |
| जराभिभूतमालोक्य          | ४८६        |
| जरायुपटलं चास्य          | १०५        |
| जलदान् पेलवान् जित्वा    | ३८७        |
| जलदृष्टिनियुद्धेषु       | २०४        |
| जलस्तम्भः प्रयुक्तोऽनु-  | <b>ል</b> ጀ |
| जलस्थलपथान् विष्वक्      | ६२         |
| जलादजगरस्तिमिम्          | ४४         |
| जलाद् भयं भवेत् किञ्चित् | ४३७        |
| जलाब्जं जलवासेन          | ३६म        |
| जलीयो भरतेशेन            | २०४        |
| जल्लं मलं तृग्रस्पर्श-   | २११        |

| जातकर्मंविधिः सोऽयं        | ३०६        |
|----------------------------|------------|
| जाता वयं चिरादद्य          | 308        |
| जाताश्चापघृताः केचिद्      | 385        |
| जातिः सैव कुलं तच्च        | २७६        |
| जातिक्षत्रियवत्तमर्जित-    | 388        |
| जातिमन्त्रोऽयमाम्नातो      | २६४        |
| जातिमानप्यनुत्सिक्त-       | २६४        |
| जातिरैन्द्री भवेहिव्या     | २८४        |
| जातिर्मूतिश्च तत्रस्थम्    | २८४        |
| जातौ सागरसेनायाम्          | X8X        |
| जात्यादिकानिमान् सप्त-     | २८४        |
| जात्येव बाह्यगः पूर्वम्    | ३१०        |
| जातकैरिन्द्रजाले <b>न</b>  | 356        |
| जितजेतव्यतां देव           | १५७        |
| जितजेतव्यपक्षस्य           | १५४        |
| जितनिर्घातनिर्घोषम्        | ४६         |
| जितनूपुरभङकारम्            | २२         |
| जितमेघकुमारोऽयम्           | ३५२        |
| जितां च भवतेवाद्य          | २०८        |
| जितान्तक नमस्तुभ्यम्       | १४८        |
| जितामरपुरीशोभा-            | ३७६        |
| जित्वा महीमिमां कृत्स्नाम् | १३१        |
| जित्वा मेघकुमाराख्यान्     | ३८२        |
| जित्वा म्लेच्छनृपौ विजित्य | १३०        |
| जिनमतविहितं पुराराधर्मम्   | २८८        |
| जिनविहितमनूनं संस्मरन्     | ३२६        |
| जिनाज्ञानुगताः शश्वत्      | १६८        |
| जिनानुस्मरगो तस्य          | ३२६        |
| जिनार्चाभिमुखं सूरिः       | २७२        |
| जिनालये शुचौ रङगे          | २७२        |
| जिनेन्द्रभवने भक्त्या      | 868        |
| जिनेन्द्राल्लब्धसज्जन्मा   | २७८        |
| जिनेषु भक्तिमातन्वन्       | ३२४        |
| जीयादरीनिह भवानिति         | 3 %        |
| जीवाजीवविभागज्ञा           | १६७        |
| जीवादिसप्तके तत्त्वे       | ४०४        |
| जीवेति नन्दतु भवानिति      | ४६         |
| जैनास्तु पाथिवास्तेषाम्    | ३३३        |
| जैनीमिज्यां वितन्वन्       | 388        |
| जैनेश्वरीं परामाज्ञाम्     | २८७        |
| जैनोपासकदीक्षा स्यात्      | १७४        |
| ज्ञातप्राग्भवसम्बन्धा      | ४६०<br>२८३ |
| ज्ञातव्याः स्युः प्रपञ्चेन | २८३        |

### समापुराक्ष्

| ज्ञातिब्याजनिगुढ़ान्तः     | १७३  | तच्छासनहरा गत्वा          | १५५         | ततः परम्परेन्द्राय स्वाहा      | 786         |
|----------------------------|------|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| ज्ञातुषर्मकयां सम्यक्      | १६३  | तिन्छिसित्रयसान्निध्ये    | ४०५         | ततः परार्थसम्पत्त्यै           | २६७         |
| ज्ञात्वा तदाशु तद्बन्धु    | ३७१  | तच्छुद्धचशुद्धी बोद्धव्ये | २८२         | ततः पर्यन्तविन्यस्त-           | 30          |
| ज्ञात्वा समागतं जिष्णुः    | 388  | तच्छेषादिग्रहे दोषः       | <b>३३२</b>  | ततः पुण्योदयोद्भूताम्          | २३७         |
| न्नात्वा सम्भाव्यशौर्योऽपि | 326  | तच्छेषाशीवंचः             | ३३२         | ततः पूजाङगतामस्य               | ३०१         |
| ज्ञात्वा सूत्रकृतं सूक्तम् | १६३  | तच्छौर्यं यत्पराभूतेः     | ४२०         | ततः पूर्ववदेवास्य              | २७६         |
| ज्ञानजः स तु संस्कारः      | २७७  | तच्छुत्वा नेत्रभूता नौ    | ४६६         | ततः प्रचलिता सेना              | 38          |
| ज्ञानध्यानसमायोगो          | २६६  | तच्छु त्वा पुनरप्याभ्यां  | ४७०         | ततः प्रतीतभूपालपुत्रा          | 338         |
| ज्ञानमूर्तिपदं तद्वत्      | २६४  | तच्छ त्वा साऽब्रवीदेवम्   | ४८६         | ततः प्रतीपमागत्य               | १०१         |
| ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः       | २५४  | तज्जलं जलदोद्गीर्गं-      | ११७         | ततः प्रभृत्यभीष्टं हि          | २४७         |
| ज्ञानशुद्ध्या तपः शुद्धिः  | २१३  | तज्जातौ चिक्रिणो देवी     | ४८१         | ततः प्रयागाकैः कैश्चिद्        | ११३         |
| ज्ञानोद्योताय पूर्वं च     | २६१  | तज्ज्ञात्वा मत्पिता पुत्र | ४७०         | ततः प्रविष्य साकेत-            | ३२३         |
| ज्ञेयः पुरुषदृष्टान्तो     | ३३५  | तटनिर्भरसम्पातैः          | १३२         | ततः प्रसन्नगम्भीर-             | १५३         |
| ज्येष्ठः प्रणम्य इत्येतत्  | १८२  | तटशुष्कांघ्रिपासन्न-      | ४५१         | ततः प्रसेदुषीं तस्य            | 38          |
| ज्येष्ठे न्यायगतं योग्ये   | ४६७  | तटस्थपुटपाषागाः           | 55          | ततः प्राचीं दिशं जेतुम्        | १०          |
| ज्योतिर्ज्ञानमथ            | २५०  | तटाभोगा विभान्त्यस्य      | <b>१</b> २२ | ततः प्राविक्षदुत्तुङ्ग-        | ३१८         |
| ज्योतिर्वेगागुरुं प्रीत्या | ४६२  | ततः कञ्चुकिनिर्देशाद्     | ३७६         | ततः प्रास्थानिकैः पुण्य-       | 5           |
| ज्योत्स्नाकीर्तिमिवातन्वन् | ४    | ततः कतिपये देवाः          | १५१         | ततः श्रेष्ठिगृहं याता          | ४६६         |
| ज्योत्स्नादुकूलवसना        | ४    | ततः कतिपयैरेव             | 38          | ततः श्रेयोऽयिना श्रेयम्        | २७०         |
| ज्योत्स्नामये दुकूले च     | G    | ततः कतिपयैरेव             | ११५         | ततः षट्कर्मराो स्वाहा          | ४३६         |
| ज्योत्स्नासलितसम्भूता      | ४    | ततः कतिपयैरेव             | १५१         | ततः सद्गृहिकल्यारिग-           | ३०३         |
| ज्वलत्प्रतापः सौम्योऽपि    | ३६२  | ततः कतिपयैरेव प्रयागौः    | ४४०         | ततः सप्तदिनैरेव                | <b>४</b> ३३ |
| ज्वलत्येवं स तेजस्वी       | १७३  | ततः कलियुगेऽभ्यर्गो       | ३२०         | ततः समरसंघट्टे-                | १५५         |
| ज्वलत्योषधिजालेऽपि         | १३६  | ततः किञ्चित् स्वलद्गर्वो  | १२५         | ततः समुदिते चण्डदीधितौ         | ४६०         |
| ज्वलदिनः करालं वो          | १५४  | ततः किञ्चित् पुरो गच्छन्  | १३८         | ततः समुद्रदत्तश्च              | X8X         |
| ज्वलद्दावपरीतानि           | 55   | ततः कुमारकालेऽस्य         | २६०         | ततः समुद्रदत्ताख्यो            | 388         |
| ज्वलन्त्यौषधयो यस्य        | 37   | ततः कुतूहलाद् वाधिम्      | ४०          | ततः समुद्रदत्तोऽपि             | ४६७         |
| ज्वलन्मुकुटभाचको           | २०५  | ततः कृतभयं भूयो           | १८६         | ततः सर्वप्रयत्नेन              | ३१४         |
| ব                          |      | ततः कृतयुगस्यास्य         | ३१७         | ततः सर्वेऽपि तद्वार्ताकर्णनाद् | ४५६         |
| तं कृष्णगिरिमुल्लङ्ख्य     | ८६   | ततः कृतार्थमात्मानम्      | २५३         | ततः सुखावतीपुत्रम्             | 338         |
| तं नत्वा परमं ज्योतिः      | २४०  | ततः कृतेन्द्रियजयो        | २६४         | ततः सुविहितस्यास्य             | २५४         |
| तं निरीक्ष्य क्षितेर्भर्ता | ३७२  | ततः कृतोपवासस्य           | २७२         | ततः स्वकाम्यसिद्ध्यर्थम्       | <b>783</b>  |
| तं परीत्य विशुद्धोरु       | ३७१  | ततः क्षरामिव स्थित्वा     | ३१८         | ततः स्थपतिरत्नेन               | 5           |
| तं पुरातनरूपेगा            | ४८४  | ततः क्षात्रमिमं धर्मन्    | २६४         | ततः स्थितमिदं जैनात्           | ३३३         |
| तं रूप्याद्रिगुहाद्वार-    | १०७  | ततः क्षेपीय एवासी         | ३१८         | ततः स्वभावसम्बन्धम्            | ४६४         |
| नं लौहित्यसमुद्रं च        | ६७   | ततः पञ्चनमस्कार-          | २७२         | ततः स्म बलसंक्षोभाद्           | ۶X          |
| तं वीक्ष्य घूमवेगास्यः     | ४८८  | ततः परं निषद्यास्य        | २४७         | ततः स्वयंवरो युक्तो            | ४४६         |
| तं शासनहरं जिष्णोः         | १७७  | ततः परः प्रधानत्वम्       | ३३८         | ततः स्वस्य समालक्य             | र्ध         |
| तं शैलं भुवनस्यैकम्        | १२४  | ततः परमजाताय              | २६१         | तत आमुत्रिकापाय-               | ३४१         |
| तं सहस्रसहस्रांशु          | ४२०  | ततः परमजाताय              | 338         | तत ऊजितपुण्येति                | ३०६         |
| त इमे कालपर्यन्ते          | ३२१  | ततः परमरूपाय              | २६६         | तततारावली रेजे                 | १5६         |
| तच्चक्रमरिचकस्य            | ६२   | ततः परमवीर्याय पदम्       | 335         | ततश्चकथरादिष्टा                | ११८         |
| तच्चेदं कुलमध्यात्म-       | ३३१। | ततः परमाहंताय स्वाहा      | २६७         | ततस्यक्रवरेणार्य               | १७५         |

### **रलोकानामकाराधनुक्रमः**

| ततश्च दिव्यजाताय स्वाहा      | 280        |
|------------------------------|------------|
| ततश्च स्वप्रधानाय            | २६१        |
| ततश्चानुपमेन्द्राय स्वाहा    | २६८        |
| ततश्चाहंन्त्यकल्याराभागी-    | ३०२        |
| ततरच्युतः परिप्राप्तमानुष्यः | ३४२        |
| ततश्च्युतो जयन्तोऽभूद्       | 30%        |
| ततस्तमूचुरभ्यर्णाः           | <b>४</b> 5 |
| ततस्तस्मिन् वने मन्दम्       | 33         |
| ततस्तितिक्षमार्गन            | १४५        |
| ततस्तुर्यावशेषेऽह्नि         | ३२७        |
| ततस्ते जलदाकार-              | ११७        |
| ततस्त्वयि वयोरूप-            | ३८३        |
| ततान्धतमसे लोके              | १८६        |
| ततो गत्वाहमिन्द्रोऽभूत्      | 30%        |
| ततो गुणकृतां स्वस्मिन्       | 3 8 7      |
| ततो जितारिषड्वगैः            | २६४        |
| ततोऽतिबालविद्यादीन्          | ३१०        |
| ततो दृष्टापदानोऽयं           | ११८        |
| ततो दिव्याष्टसहस्र-          | ३०६        |
| ततो धनवती दीक्षाम्           | ४४८        |
| ततो धनुर्धरप्रायम्           | ११६        |
| ततोऽधिगतसञ्जातिः             | २७५        |
| ततोऽधिरुहच तं शैलम्          | १३७        |
| ततोऽधीताखिलाचारः             | २४४        |
| ततो ध्यायेदनुप्रेक्षाः       | ३४२        |
| ततोऽध्वनि विशामीशः           | १०         |
| ततो नभस्यसौ गच्छन्           | ४६०        |
| ततो नानानकध्वानप्रोत्कीर्गं- | ३७३        |
| ततो नास्त्यत्र नश्चर्च्यम्   | ३६६        |
| ततो निरुद्धनि:शेष-           | २६७        |
| ततो निववृते जित्वा           | ११८        |
| ततो निग्रंन्थमुण्डादि-       | 308        |
| ततोऽन्तः प्रविशन् वीक्य      | १३८        |
| ततोऽन्या पुण्ययज्ञाख्या      | २७३        |
| ततोऽपमृषितेनालम्             | २७३        |
| ततोऽपरान्तमारुहच्यम्         | <b>5</b> X |
| ततोऽपि नेमिनायाय             | २६६        |
| ततो भस्म समादाय              | ४०५        |
| ततोऽभिमतसंसिद्घ्यै           | <b>४</b> ४ |
| ततोऽभिषेकमाप्नोति            | २६१        |
| ततो भुक्तोत्तरास्थाने        | ३२७        |
| ततो मतिमतात्मीय-             | ३४१        |
| ततो मध्यंदिनेऽभ्यर्णे        | २६         |

| श्लाकानामकाराघनुक         | H*    |
|---------------------------|-------|
| ततो मध्यंदिनेऽभ्यर्णे     | ३ं२७  |
| ततोऽमरात् प्रमेयोक्ती     | २६२   |
| ततो महान्यं धर्मः         | ३१५   |
| ततो महान्वयोत्पन्ना       | ३३३   |
| ततो महीभृतः सर्वे         | ४७६   |
| ततोऽमी श्रुतनिःशेष-       | १६४   |
| ततो मुनीन्द्रकल्याग्।-    | ३०३   |
| ततोऽयं कृतसंस्कारः        | ३१०   |
| ततोऽयं शुद्धिकामः सन्     | ३१२   |
| ततोऽयमानतानेतान्          | २५७   |
| ततोऽयमुपनीतः सन्          | २७४   |
| ततो राज्यमिदं हेयमपथ्यमिव | ३४१   |
| ततोऽवगाहनादस्य            | २८६   |
| ततोऽवतीर्गो गर्भेऽसौ      | २५६   |
| ततोऽवतीर्यं श्रीपालः      | ४८३   |
| ततोऽवरोधनवधू-             | २ृह   |
| ततो वर्गोत्तमत्वेन        | २४२   |
| ततो वाल्पमिदं कार्यम्     | १५३   |
| ततो विदूरमुल्लङघ्य        | १३    |
| ततो विदूरमुल्लडघ्य        | ३७    |
| ततो विद्योपदेशोऽस्य       | २६०   |
| ततो विधिममुं सम्यग्       | ३१६   |
| ततो विधिवदानर्च-          | 888   |
| ततो विश्वेश्वरास्तन्य-    | ३०५   |
| ततो विसर्जितास्थानः       | ३२७   |
| ततो व्यत्यासयन्नव         | १८१   |
| ततोऽसौ दिव्यशय्यायाम्     | २५७   |
| ततोऽसौ धृतदिव्यास्त्रो    | ६३    |
| ततोऽस्माद् विजयस्तस्माद्  | 30%   |
| ततोऽस्मै दत्तपुण्याशीः    | ३८    |
| ततोऽस्य केवलोत्पत्तौ      | २६६   |
| ततोऽस्य गुवंनुज्ञानाद्    | २५१   |
| ततोऽस्य जिनरूपत्वम्       | २७६   |
| ततोऽस्य दिग्जयोद्योग-     | 8     |
| ततोऽस्य पञ्चमे वर्षे      | २४८   |
| ततोऽस्य विदिताशेष-        | २५४   |
| ततोऽस्य वृत्तलाभः स्यात्  | २७२   |
| ततोऽस्य हायने पूर्णे      | २४८   |
| ततोऽस्याधीतविद्यस्य       | २५०   |
| ततोऽहमिन्द्रस्तस्माच्च    | 30%   |
| ततो हिरण्यवर्मायाद्       | ४६०   |
| तत्कयं कर्मभूमित्वाद्     | 3 3 8 |
| तत्कर्णावेव कर्गोषु       | ३६६   |

तत्कालोचितमन्यच्च २६२ तत्कालोचितवृत्तज्ञः ४३४ तत्कालोचितसामोक्त्या 358 तत्कुमारस्य संस्पर्शात् ४८८ तत्कमौ नूपुरामञ्जु-२२५ तत्खेचरगिरौ राजपुरे . 8=X तत्तटोपान्तविश्रान्त-१२४ तत्तपःफलतो जातम् ४६८ तत्तु स्यादसिवृत्त्या वा ३११ तत्त्रागो च नियुक्तानां ३३१ तत्त्वादशें स्थिते देवे र १७ तत्पत्नी शुक्लपक्षादिदिने ४५४ तत्पदोपान्तविश्रान्ता-२१४ इ३३ तत्पालनं कथं च स्यात् तत्पुरे वरकीर्तीष्टकीर्ति-838 ११३ तत्प्रकाशकृतोद्योतम् तत्प्रतिष्ठाभिषेकान्ते ३६८ तत्प्रश्नावसितावित्थम् ३२० तत्प्राप्य सिन्धुरं रुध्वा ४३५ तत्फलं सन्मति मुक्त्वा ३२२ तत्फलेनाच्युते कल्पे ४७७ ४६७ तत्सत्यमेव मत्तोऽन्याम् ४५३ तत्सभावतिनामेतत् तत्समीपे नृपेगामा ४४० 378 तत्सम्भूतौ समुद्भूतम् तत्सिद्धकूटपूजार्थं कान्ता 850 तत्सोपानेन रूप्याद्रेः १०७ ३१७ तत्स्वप्नदर्शनात् किञ्चित् १४० तत्र कल्पोपमैर्देवैः ४६० तत्र कश्चित् समागत्य ४१६ तत्र काचित् प्रियं वीक्य १३८ तत्र किन्नरनारीग्गाम् २६**१** तत्र क्षरामिवासीने १३८ तत्र चैत्यद्रुमांस्तुङगान् तत्र तं सुचिरं स्तुत्वा **YE3** २४२ तत्र नित्यमहो नाम २५२ तत्र पक्षो हि जैनानाम् 359 तत्र पश्यन् सुरस्त्रीणाम् २४७ तत्र बन्धुजनादर्य-355 तत्र भद्रासनं दिव्यम् तत्र वारविलासिन्यो ३२७ 35 तत्र वास्तुवशादस्य तत्र शय्यासने सुप्त्वा 844

| •                               |             |                                |       | ·                         |        |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| तत्र संस्कारजन्मेदं             | २८०         | तथा चिरं विहृत्यात्तसम्प्रीति  | : ५०२ | तदलं स्पर्दया दध्वम्      | १६१    |
| तत्र सज्जातिरित्याद्या          | २७७         | तथात्माऽतिशयोऽप्यस्य           | ३३४   | तदलमधिपकाल-               | १६८    |
| तत्र सम्यक्त्वशुद्ध्यादि        | ४६४         | तथाऽतीन्द्रयदृग्नार्थी         | ३३६   | तदस्य रुचिमातेने          | =      |
| तत्र सर्वसमृद्धास्यो            | x3x         | तथाध्वानन् महाघोषा             | २२१   | तदाकर्णनमात्रेगा          | . XoO  |
| तत्र सूत्रपदान्याहुः            | २५४         | तथा नृपोऽपि सङ्ग्रामे          | ३४४   | तदाकर्ण्य गृहत्यागम्      | ४७४    |
| तत्राकामकृते शुद्धि-            | २८२         | तथा नृपोऽपि सैन्ये स्बे        | 388   | तदाकर्ण्यं जयोऽप्याह      | ४७२    |
| तत्रागत्य कुमारोऽपि             | ४२८         | तयाऽन्तकृद्दशाङगात्            | १६३   | तदाकर्ण्यं महीशस्य        | ४५७    |
| तत्रातिबालविद्याद्या            | ३१२         | तथा पारावतद्वन्द्वम्           | ४४६   | तदाकर्ण्यावधूयैनम्        | ४४६    |
| तत्रादौ तावदुन्नेष्ये-          | २६०         | तथापि त्वत्कृतोऽस्मासु         | 848   | तदा कलकलश्चके             | २०५    |
| तत्रादौ सत्यजाताय               | 335         | तथापि बहुचिन्तस्य              | ३२६   | तदा कालानुभावेन           | ३२४    |
| तत्राधिवासितानोऽङगः             | ६३          | तथाप्यस्त्येव जेतव्यः          | १५४   | तदा कुबेरिमत्रस्य         | ४४२    |
| तत्रानर्च मुदा चकी              | १४०         | तथा प्रवृत्ते सङ्ग्रामे        | ४३१   | तदा कृत्वा महद्दुःखम्     | ४५६    |
| तत्रान्तपालदुर्गाएगम्           | ३७          | तथाभिषिक्तस्तेनैव              | २२१   | तदा खगभवावास-             | ४००    |
| तत्रापरान्तकान् नागान्          | <b>द</b> ६  | तथा भूपोऽप्यतन्द्रालुः         | ३४६   | तदागत्य सुराः सर्वे       | ४०७    |
| तत्रापश्यन् मुनीनिद्ध-          | १४०         | तथाऽयमात्मरक्षायाम्            | ३६४   | तदा जन्मान्तरस्नेहः       | ३८३    |
| तत्रापि पूर्ववन्मन्त्र-         | २४६         | तथा योगं समाधाय                | २५७   | तदा जयोऽप्यतिऋद्वो        | ४११    |
| तत्रापि विदितादेशैः             | 860         | तथा रतिवरः पृष्टः              | ४५३   | तदा तं राजगेहस्थम्        | ३७४    |
| तत्राप्युक्तो विधिः पूर्वः      | २४६         | तथालब्धात्मलाभस्य              | २५०   | तदा तुष्ट्वा महीनाथो      | ४७३    |
| तत्राभवत् प्रजापालः             | ४४७         | तथा विसर्जितप्रागः .           | ३४२   | तदादि प्रत्यहं भेरी       | २४६    |
| तत्रामोघं शरं दिव्यम्           | 388         | तथाऽसावर्थशास्त्रार्थे         | ३२८   | तदादिश दिशामस्मै          | ३८६    |
| तत्रारोप्यं भरं कृत्स्नम्       | २५५         | तथास्य दृढ़चर्या स्यात्        | २७३   | तदादिश विधेयोऽत्र         | ४२६    |
| तत्रार्चनाविधौ चकत्रयम्         | २४५         | तथा स्वयंवरस्येमे              | ४२६   | तदा नभोऽङगगां कृत्स्नम्   | 5      |
| तत्राईतीं त्रिधा भिन्नाम्       | २८०         | तथेतरांश्च सम्मान्य            | ४२७   | तदानीमागते पत्यौ          | ४६७    |
| तत्रावतारसंज्ञा स्यात्          | २६६         | तथेदमपि मन्तव्यम्              | ३२१   | तदा पटकुटीभेदाः           | ११७    |
| तत्रावासितसाधनो निधिपतिः        | . ૭૨        | तथैव चक्रचीत्कारः              | ४५    | तदापि खलु विद्यन्ते       | ३६२    |
| तत्रावासितसैन्यं च              | १२५         | तथैव नृपतिमौलम्                | ३४३   | तदापि पूर्ववत् सिद्ध-     | २५१    |
| तत्राविष्कृतमङ्गले              | <b>३</b> १  | तथैन्द्रियकदृक्शक्तिः          | ३३५   | तदा पुत्रवियोगेन सा       | ४६७    |
| तत्रासीनमुपायनैः                | ३२          | तथैन्द्रियकवीर्यश्च            | ३३४   | तदा पुरात् समागत्य        | ३७५    |
| तत्रासीनश्च संशोध्य             | 308         | तथैन्द्रियकसौन्दर्यः           | ३३६   | तदा पूर्वोदिताचार्यां     | ४६१    |
| तत्रास्य नृपशार्दूल-            | २२१         | तथैव पृथिवीपालो                | ३४४   | तदा पूर्वोदितो देवः       | ४२८    |
| तत्रेष्टो गात्रिकाबन्धो         | २४६         | तथैव सत्कृता विश्वे            | २२१   | तदा प्रचलदश्वीय-          | 83     |
| तत्रैकस्मै वियच्चारणद्वन्द्वाय- | - ४४४       | तथोक्त्वा कान्तवृत्तान्तम्     | ४६८   | तदा प्रणेदुरामन्द्रम्     | १००    |
| तत्रैन्द्रियकविज्ञानः           | ३३५         | तथ्याः स्युः स्वस्य सन्दृष्टाः | ३२१   | तदा प्रभृति मन्चित्ते     | ४०१    |
| तत्रेन्द्रियसुखी                | ३३४         | तदतीत्य समं सैन्यैः            | ं ३०  | तदा प्रियास्तवात्रापि     | ४६८    |
| तत्रेव दुहिता जाता              | ४५५         | तदत्र कारएां चिन्त्यम्         | १४३   | तदा बलद्वयामात्याः        | ४१३    |
| तत्रैव विद्यया सौधगेहम्         | ४८२         | तदत्र गुरुपादाज्ञा             | 328   | तदा भरतराजेन्द्रो         | ५०६    |
| तत्रैवागत्य सार्थेशो            | ४५५         | तदत्र प्रतिकर्तव्यम्           | 2 X X | तदाऽभूदुद्धमश्वीयम्       | 8 \$ 8 |
| तत्रैवाभीष्टमावर्ज्य-           | ३६२         | तदत्र भगवद्वक्त्र-             | , ३१७ | तदा मुकुटसंघट्टाद्        | १८५    |
| तत्रोच्चैरुच्चरद्ध्वाना         | १२६         | तदध्युष्य जडो जन्तुस्तप्तः     | ४४२   | तदा मुदितचित्तः सन्       | ४६२    |
| तत्रोद्घोषितमङ्गलः              | ४६          | तदन्तर्गतनिःशेष-               | १६३   | तदा मुनेगृं हाद् भिक्षाम् | ४५४    |
| तत्रीपनयनिष्कान्तिभागी          | <b>७०</b> ६ | तदभावे च वध्यत्वम्             | ३१३   | तदा रणाङगणे वर्षन्        | ११=    |
| तत्रोपायनसम्पत्त्या             | ३२७         | तदभावे स्वमन्यांश्च            | ३१३   | तदालोक्य महीपालो          | ४७२    |
| तथा गृहाश्रमस्थारच              | ५०५         | तदलं देव संरभ्य                | 38    | तदाशीर्वादसन्तुष्टः       | 883    |
| ٠,                              |             |                                |       |                           |        |

# **श्लोकानामकाराचनुक्रमः**

| तदाशु प्रतिकतंव्यम्        | १७३ | तद्बलात् कान्तया सार्द्धम् | ५०० | तपोऽयमनुपानत्कः            | २८७        |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|------------|
| तदारवीयखुरोद्घाताद्        | २५  | तद्बिम्बाधरसम्भाविता-      | ४४४ | तपोलक्ष्म्या परिष्वक्ता    | १६२        |
| तदा सदसदः सर्वे            | ४०० | तद्बुद्ध्वा नाथवंशेशः      | ४३४ | तपो विधाय कालान्ते         | ४५७        |
| तदा सम्रद्धसंयुक्त-        | ४०४ | तद्भूतवनमेतत्त्वम्         | ४८४ | तप्तपांशुचिताभूमिः         | १६४        |
| तदा सर्वोपधाशुद्धो         | ३८८ | तद्भ्रू शरासनः कामः        | ३६६ | तमः कवाटमुद्घाटय           | १६५        |
| तदा सागरदत्ताख्यः          | ४६८ | तद्यंथातीन्द्रियज्ञानः     | ३६६ | तमः सर्वं तदा व्यापत्      | ४१४        |
| तदा सुखावती कुब्जा         | ४८६ | तद्यथा यदि गौः कश्चिद्     | ३४३ | तमध्वशेषमध्वन्यैः          | २६         |
| तदास्तां समरारम्भः         | ११७ | तद्यथा संसृतौ देही         | ३३८ | तमभ्यषिञ्चन् पौराश्च       | २२१        |
| तदाऽस्य क्षपकश्रेग्गीम्    | २६६ | तत् यूयं संसृतेहेंतुम्     | ५०५ | तमस्मत्कन्यकामेष           | ४८४        |
| तदाऽस्योपनयार्हत्वम्       | ३११ | तद्रवाकर्णनाद् घूर्गित-    | ३६४ | तमानयानुनीयेह              | १६२        |
| तदा स्वमन्त्रप्रहितः       | ४३३ | . तद्राष्ट्रविजयार्द्धस्य  | ४५५ | तमालवनवीथीषु               | <b>५</b> ४ |
| तदिदं तस्य साम्राज्यम्     | २६३ | तद्रूपालोकनोच्चक्षुः       | २३० | तमासिषेविरे मन्दम्         | ७१         |
| तदुन्मुखस्य या वृत्तिः     | २६६ | तद्वचःपवनप्रौढ-            | ३८६ | तमित्यद्भुतया लक्ष्म्या    | १३३        |
| तदुपज्ञं निमित्तानि        | ३२८ | तद्वचः सम्मुखीनेऽस्मिन्    | १७७ | तमित्यद्भुतया लक्ष्म्या    | १३३        |
| तदुपाकृतरत्नौषः            | १२८ | तद्वनं पवनाधूतम्           | ११५ | तमित्यालोकयन् दूरात्       | १७७        |
| तदुपाहृतरत्नाद्यैः         | ११० | तद्विदित्वा कुलस्यैव       | ४६६ | तमिस्रेति गुहायासौ         | ११२        |
| तदुपेत्य प्रणामेन          | 308 | तद् विलोक्य कुमारोऽभूत्    | ४६० | तमुच्चैवृ तिमाकान्त-       | १२१        |
| तदेतत् सार्वभीमस्त्वम्     | ४३० | तद्विलोक्य सपत्न्योऽस्या   | ४४६ | तमृष्यमूकमाऋम्य            | ६७         |
| तदेतत् सिद्धसाध्यस्य       | २६६ | तद्वीक्ष्य पितरावेष-       | 388 | तमेकमक्षरं ध्यात्वा        | ३४२        |
| तदेतद् योगनिर्वागम्        | २५६ | तनुतापमसहचं ते             | १६४ | तमेकपाण्डुरं शैलम्         | १२४        |
| तदेतद् विधिदानेन्द्र-      | २५७ | तनूदरी वरारोहा             | २२= | तमेनं धर्मसाद्भूतम्        | २७८        |
| तदेत्य द्रुतमायुष्मन्      | १५० | तन्भूतपयोवेणी              | ४   | तमोऽग्निगजमेघादिविद्याः    | ४१०        |
| तदेनं शरमभ्यर्च्य          | 38  | तन्त्रावायगता चिन्ता       | ३२७ | तमो दूरं विघूयाऽपि         | १८६        |
| तदेन्द्राः पूजयन्त्येनम्   | २६० | तन्त्रावायमहाभारम्         | ४५२ | तमो निश्शेषमुद्ध्य         | १८६        |
| तदेषां जातिसंस्कारः        | २४३ | तन्निमित्तपरीक्षायां े     | 388 | तमोबलान् प्रदीपादिप्रकाशाः | ४१४        |
| तदेव युवराजोऽपि            | ५०६ | तिन्नरीक्ष्य ममैवायम्      | ४५३ | तमोऽगुण्ठिता रेजे          | १८८        |
| तदेष परमज्ञान-             | २७५ | तिन्नवेशादथान्येद्युः      | ४६६ | तमो विध्य दूरेगा           | १८६        |
| तदोद्भिन्नकटप्रान्त-       | ४३६ | तन्मन्त्रास्तु यथाम्नायाम् | २४५ | तमोविमोहितं विश्वम्        | ४१४        |
| तदोपसर्गनिर्गाशे           | ४७४ | तन्मा भूदनयोर्युद्धम्      | २०२ | तयोः कुमारः श्रीपालः       | ४५०        |
| तदोभयबलस्यात-              | ४०५ | तन्मुक्ता विशिखा दीप्रा    | ११८ | तयोः सुतां भोगवतीं         | ४८३        |
| तद्गर्भे रत्नसन्दर्भ-      | १४० | तन्व्यो वनलता रेजुः        | ሂ   | तयोरहं तनूजास्मि           | ४५४        |
| तद्गेयकलनिक्वा गा-         | २३० | तपः श्रुतञ्च जातिरच        | २४६ | तयोरारात् तटे पश्यन्       | 888        |
| तद्गोपुरावनि कान्त्वा      | १३८ | तपःश्रुताभ्यामेवातो        | २४३ | तयोरारात् तटे सैन्यम्      | ११४        |
| तद्दुःखस्यैव माहातम्यम्    | ४६४ | तपसोऽग्रेग चोग्रोग्र-      | २१४ | तयोर्जन्मान्तरस्नेह-       | ४६०        |
| तद्दुर्मुखोऽपि निर्वन्धाद् | ४५५ | तपस्तनूनपात्ताप-           | २१० | तयोर्जन्मान्त रात्मीय-     | ४४६        |
| तद्दृष्टिमात्रविज्ञात-     | ४५३ | तपस्तनूनपात्तापाद्         | १६६ | तयोर्जयोऽभवत्              | ३४८        |
| तद्देव कथयास्माकम्         | १६० | तपस्तापतनूभूत-             | १६६ | तयोर्विद्युत्प्रभा पुत्री  | ५०१.       |
| तद्देव विरमामुष्मात्       | १५७ | तपस्तीव्रमथासाद्य          | १६२ | तयोस्तुक् सर्वदयितः        | x3x        |
| तद्देव्यश्च महादेव्यो      | ३३४ | तपोऽग्नितप्तदीप्ताङ्गगाः   | 338 | तरङ्गात्यस्तोऽयम्          | ሂട         |
| तद्देहदीप्तिप्रसरो         | २१५ | तपोऽनुभावादस्यैवम्         | २१६ | तरिक्षगततनुं वृद्धम्       | ४१         |
| तद्दीर्गत्यं व्रएस्थान-    | ३४४ | तपोभिरकृशैरेभिः            | २१४ | तरिङ्गतपयोवेगाम्           | 60         |
| तद्धर्मस्थीयमाम्नायम्      | ३१४ | तपो भुजबली रेजे            | २०४ | तरङगैर्घवलीभूत-            | 80%        |
| तद्भेतुफलपर्यन्तं          | 338 | तपोमयः प्रणीतोऽग्निः       | १७० | तरितमिकलेवरं               | ¥\$        |
| •                          |     |                            |     | •                          |            |

### महायुरावम्

| तरन्तं मकराकारम्                   | ४३८         | तां लक्ष्मीमक्षयां मत्वा    | ३७४         | तिरीटमुद्वहन् दीप्रम्        | २४७                 |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| तरस्विभवंपुर्मेषा                  | ६२          | तां विलोक्य महीपालो         | 378         | तिरीटशिखरोदग्रो              | 33                  |
| तरुणस्य वृषस्योच्नैः               | ३२३         | ताः श्रयन्ते गुर्गान्नैव    | ३६१         | तिरीटोदग्रमूर्घासौ           | 9                   |
| तरुशाखाग्रसंसक्त-                  | ३०          | ताः सम्पदस्तदैश्वर्यम्      | 309         | तिर्यंगगोष्फरापाषारगैः       | ४०२                 |
| तल्पादुत्यितमात्रोऽसौ              | ३२६         | तादवस्थैर्गुर्गैरुद्धैः     | ३४०         | तिर्यं इमण्डलगत्ये वं        | १८७                 |
| तव वक्षःस्थलाश्लेषाद्              | ४०          | तानेकशः शतं चाष्टौ          | 388         | तिस्रोऽस्य वज्रकोटघः स्युः   | २२६                 |
| तवादेशविधानेन                      | ४२६         | तान् प्रजानुग्रहे नित्यम्   | २६३         | तीक्ष्णदण्डो हि नृपतिः       | ३४३                 |
| तस्मादन्ते कुरुम्लेच्छा-           | <b>७४</b> ६ | तान् प्राहुरक्षरम्लेच्छा-   | ३४६         | तीक्ष्णा मर्माण्यभिघ्नन्तः   | ३८६                 |
| तस्मादवध्यतामेष                    | ३१३         | तान्यनन्योपलभ्यानि          | १०७         | तीर्थकृत्सु स्वतः प्राग्यो   | ३५१                 |
| तस्मादयं गुरौर्यल्नाद्             | 388         | तान् सम्पूज्य विसर्ज्याभूद् | ३७०         | तीर्थकृद्गराभृच्छेष-         | ३०१                 |
| तस्माद् रसदतीक्ष्णादीन्            | २६४         | तान् स्वयंवरशालायाम्        | ३७४ :       | तीर्थकृद्भिरियं स्रष्टा      | ३१३                 |
| तस्माद्धर्मैकतानः सन्              | ३४१         | ताभ्यां तत्रैव सा रात्रिः   | ४१३         | तीव्रं तपस्यतां तेषाम्       | <b>१</b> ६ <i>६</i> |
| तस्मान्नास्माभिराकान्तम्           | २४१         | तामाकान्तहरिन्मुखाम्        | १७          | तीव्रं तपस्यतोऽप्यस्य        | 210                 |
| तस्मिन् दिने प्रविष्टस्य           | ३१०         | तामालोक्य बलं जिष्णोः       | ११३         | तुङ्गांसहासनासीन <b>म्</b>   | ४३६                 |
| तस्मिन्नन्ये बुरुद्यानम्           | ४३४         | तामुत्तीर्य जनक्षोभाद्      | 03          | तुङगोऽयं हिमवानद्रिः         | १२०                 |
| तस्मिन्नष्टदले पद्मे               | २७२         | ताम्बूलरससंसर्गात्          | ३७५         | तुरङगमवराद्दूरात्            | ११०                 |
| तस्मिन्नेव भवे शक्तः               | ३४२         | तारकाकुमुदाकीर्गो           | 8           | तुरङगमास्तरङगाभाः            | ३६३                 |
| तस्मि <b>न्नेवो</b> त्तरश्रेण्याम् | ४४६         | तारालितरलस्थूल-             | २६१         | तुलापुरुष एवायम्             | १८४                 |
| तस्मिन् पौरुषसाध्येऽपि             | ३८          | तारुण्यशाली वृषभः           | ३२०         | तूर्यंध्वानाहतिप्रेडख-       | ३७८                 |
| तस्मिन् वने वसन्                   | 3 X F       | तावच्च परचकरेग              | ११६         | तूर्यमङ्गलनिर्घोषैः          | ४४१                 |
| तस्मै कन्यां गृहागोति              | ४२६         | तावच्च मन्त्रिगो मुख्याः    | २०३         | तृगाकल्पोऽपि संवाहघः         | ३६०                 |
| तस्य पूजा विधातव्या                | ४५१         | तावच्च सुधियो धीराः         | <b>११</b> ६ | तृतीयजन्मनीतोऽत्र            | ४६१                 |
| तस्य मेऽयशसःकीर्तेः                | 387         | तावत्त्रपा भयं तावत्        | ४३२         | तृतीयजन्मनो युष्मद्-         | ४६१                 |
| तस्य राज्ञश्च ताः सर्वा            | ४००         | तावदासीद् दिनारम्भो         | F39         | तृतीयज्ञानस <b>न्नेत्रैः</b> | そっと                 |
| तस्य लक्ष्मीमनाक्षिप्य             | ३४८         | तावद्वेषितनिर्घोषैः         | ४०२         | तृतीयेऽहनि चानन्तज्ञानदर्शी  | ३०६                 |
| तस्य वक्षःस्थले तत्र               | ४७४         | तावद्भिर्वादिभिर्वन्द्यो    | १०३         | ते कदाचिज्जगत्पाल-           | ४५२                 |
| तस्य स्वयंप्रभादेव्याम्            | ४५६         | तावन्त्येव सहस्रागाि        | २२३         | ते च सत्कृत्य सेनान्यम्      | ७१                  |
| तस्यां तन्नाथवंशाय-                | ३६४         | तावन्येद्युः कपोतौ च        | ४५८         | ते च स्वप्ना द्विधाम्नाताः   | ३२१                 |
| तस्याखिलाः कियारम्भा-              | ३२६         | तावानेतुं कुमारोऽपि         | ४८३         | ते चिरं भावयन्ति स्म         | १६८                 |
| तस्या दक्षिरातोऽपश्यद्             | 03          | तावान्निजितनिश्शेष-         | १२६         | तेजसां चक्रवालेन             | १४१                 |
| तस्यापरस्मिन् दिग्भागे             | 200         | तावुभौ ब्रह्मलोकान्ते       | ४५२         | तेऽतितीवैस्तपोयोगैः          | १६२                 |
| तस्यामसत्यां मूढात्मा              | ३१२         | ताश्च ऋियास्त्रिधाऽऽम्नाताः | २४४         | ते तु स्वव्रतसिद्धधर्यं      | २४१                 |
| तस्या लालाटिको नैकः                | ३६६         | ताश्च तिच्चत्तहारिण्यः      | २२४         | तेऽघीत्योपासकाघ्याय-         | <b>१</b> ६३         |
| तस्या विनीलविस्रस्त-               | २३०         | ताश्च तासां तदा व्याकुली-   | ४८७         | तेन षाड्गुण्यमभ्यस्तम्       | ३२८                 |
| तस्यासिपुत्रिका दीप्रा             | २३४         | तासां किमुच्यते कोपः        | ३६१         | तेनापि त्याज्यमेवेदम्        | १६१                 |
| तस्यासीत् सुप्रभा देवी             | ३६३         | तासां मृदुकरस्पर्शैः        | २२५         | तेनापि भारते वर्षे           | 338                 |
| तस्यास्तु भेदसंख्यानम्             | २६६         | तासामकृतकस्नेह-             | \$83        | तेऽनुरक्ता जिनप्रोक्ते       | १६५                 |
| तस्येष्टम्र लिखगञ्च                | २४६         | तासामालापसंलाप-             | ३२७         | ते पौरवा मुनिवराः            | १७०                 |
| तस्योक्त दोषसंस्पर्शी              | ३३६         | तास्तु कर्त्रन्वया ज्ञेया-  | २४४         | तेऽभ्यनन्दन्महासत्त्वा ,     | १६६                 |
| तां काण्डकप्रपाताख्याम्            | 358         | तास्त्रिकालं समभ्यर्च्यं    | ४०५         | तेऽमी जातिमदाविष्टा          | ३२०                 |
| तां तस्य वृत्तिरनुवर्तयति स्म      | xxx         | तिथ्यादिपञ्चभिः शुद्धैः     | 888         | तेषां कृतानि चिह्नानि        | २४१                 |
| तौ पश्यमर्चयंस्तांश्च              | 359         | तिमिरकरिएां यूयम्           | 88X         | तेषां निषुवनारम्भ-           | <b>739</b>          |
| तां मनोजरसस्येव                    | १२६         | तिरीटं स्फुटरत्नांशु        | २६१         | तेषां स्यादुचितं लिङ्गम्     | <b>\$</b> \$\$      |

### श्लोकानामकाराधनुकमः

| तेष्वहंदिज्याशेषांशैः           | २४५ | त्वं वह्निनेव केनापि        | ४२७ [ | दत्त्वा सुलोचनायं च           | ४३७           |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| तेष्वव्रता विना सङ्गात्         | २४० | त्वगस्थिमात्रदेहास्ते       | १६६   | ददती पात्रदानानि              | ३६८           |
| ते स्वदुर्नयलज्जास्तवैराः       | ४२७ | त्वद्भगत्तुद्भगसाधनखुर-     | ४३    | ददुरस्मै नृपाः प्राच्यकलिङ्ग- | , <i>६६</i> , |
| ते स्वभुक्तोजिभतं भूयो          | १६५ | त्वत्तः स्मो लब्धजन्मानः    | 328   | ददौ दानमसौ सद्भ्यो            | ३२४           |
| ते हिमानी परिक्लिष्टाम्         | १६४ | त्वत्तीर्थसरसिस्वच्छे       | १४८   | दधच्चाऋचरीं वृत्तिम्          | १८४           |
| ते हि साधारगाः सर्व-            | ३१५ | त्वत्तो न्यायाः प्रवर्तन्ते | ३८८   | दधतीरातपक्लान्त-              | १७५           |
| तैरश्चिकं गिरिं कान्त्वा        | ६८  | त्वत्पदस्मृतिमात्रेण        | ३४१   | दघद्दण्डाभिघातोत्थम्          | १०७           |
| तैस्तु सर्वप्रयत्नेन            | ३३२ | त्वत्पादनसभाजाल-            | १४८   | दघद्घीरतमां दृष्टिम्          | २०४           |
| तोषाद् सम्पादयामासुः            | ४०५ | त्वत्पुत्रा इव मत्पुत्राः   | ३०६   | दघानं तुलिताशेष-              | १७६           |
| तोषितैरवदानेन                   | ११५ | त्वत्प्रगामानुरक्तानाम्     | १६०   | दघानः स्कन्धपर्यन्त-          | २१०           |
| तौ भोगपुरवास्तव्यौ              | ४६६ | त्वत्प्रतापः शरव्याजात्     | १२०   | दधानास्ते तपस्तापम्           | १६५           |
| त्यक्तकामसुखो भूत्वा            | २५७ | त्वत्प्रसादाच्छ्रुतं सम्यक् | ३४६   | दन्तकाष्ठग्रहो नास्य          | २४६           |
| त्यक्तचेलादिसङगस्य              | २५३ | त्वःप्रसादादिदं सर्वम्      | ४३८   | दन्तिदन्तार्गलप्रोतोद्-       | १८६           |
| त्यक्तशीतातपत्राग्।-            | २८६ | त्वत्स्तुतेः पूतवागस्मि     | १४८   | दयितान्तकुबेरास्यो            | ४६७           |
| त्यक्तस्नानादिसंस्कारः          | २५४ | त्वद्देहदीप्तयो दीप्राः     | १४४   | दर्पोद्धराः खुरोत्खात-        | X             |
| त्यक्तागारस्य यस्यातः           | २७६ | त्वद्भुक्तिवासिनो देव       | १२०   | दर्भास्तरगासम्बन्धः           | 260           |
| त्यक्तागारस्य सद्दृष्टेः        | २५३ | त्वमत्र तेन सौहार्दाद्      | ४६२   | दर्शयन्ती समीपस्थाम्          | ४६२           |
| त्यक्तोपिघघरा धीरा              | १६७ | त्वमादिराजो रार्जाषः        | १५३   | दशम्यां सिद्धकूटाग्रे         | ४६०           |
| त्यक्त्वाऽस्त्रवस्त्रशस्त्राणि  | २५४ | त्वमामुष्यायगाः किन्न-      | २७६   | दशाङगमिति भोगाङगम्            | २३३           |
| त्यक्त्वेशं खेचरास्नातिवृष्टौ   | ३६७ | त्वमुद्घाटच गुहाद्वारम्     | १०७   | दशाधिकारास्तस्योक्ताः         | ३११           |
| त्यागं पर्वोपवासं च             | ४५४ | त्वया न्यायधनेनाङग-         | २६४   | दशाधिकारि वास्तूनि            | ३१२           |
| त्यागः सर्वाथिसन्तर्पि          | ४०२ | त्वया मदीयाभरराम्           | ४७३   | दशार्णंकवनोद्भूतानपि          | ६६            |
| त्यागो हि परमो धर्मः            | ३४१ | त्वयाऽहं हेतुना केन         | ४७२   | दशार्गान् कामरूपांश्च         | ६६            |
| त्रपां गताः समादाय              | ४६० | त्विय राजनि राजोक्तिः       | १५५   | दातुं समुद्रदत्तस्य           | ४७१           |
| त्रयः पञ्चाशदेता हि             | २४४ | त्वयीदं कार्यमित्यस्मै      | १५३   | दानं पूजां च शीलं च           | ३२४           |
| त्रयोऽग्नयः प्रगोयाः स्युः      | ३०१ | त्वयेदानीं ससोपानाम्        | १०५   | दानिनो मानिनस्तुङगाः          | ४०५           |
| त्रयोऽग्नयोऽर्हद्गराभृत्        | २४५ | त्वर्यतां प्रस्थितो देवो    | ३४    | दिक्स्वस्तिका सभाभूमिः        | २३३           |
| त्रसान् हरितकायांश्च            | १६७ | त्वां नमस्यन् जनैर्नम्रौः   | १४८   | दिगङ्गनाघनापाय-               | ४             |
| त्रिः परीत्य नमस्कृत्य          | 348 | त्वां स्तोष्ये परमात्मानम्  | १४१   | दिगन्तरेभ्यो व्यावर्त्य       | ३४०           |
| त्रिः प्राक् त्वन्मारितावावाम्  | ४७६ | त्वामायुष्मन् जगन्मान्यो    | 308   | दिग्जये यस्य सैन्यानि         | १२६           |
| त्रिकलि <b>ङ</b> गाधिपानोद्रान् | ६६  | द                           | ļ     | दिव्यः प्रभान्वयः कोऽपि       | १०५           |
| त्रिकालविषयं योगम्              | १६५ | दक्षचेटीजनक्षिप्रकृत-       | ४४६   | दिव्यभाषा तवाशेष-             | १४४           |
| तिकूटमलयोत्सङ्ग <b>े</b>        | ८४  | दक्षिगानिलमापल्ल-           | ३७७   | दिव्यमूर्तेरुदुत्पद्य         | ३३२           |
| त्रिगुप्ताय नमो                 | २६५ | दक्षिणेन तमद्रीन्द्रम्      | १०१   | दिव्यमूर्तेजिनेन्द्रस्य       | २ <b>५१</b>   |
| त्रिजगज्जनताजस्न-               | १३८ | दक्षिरगेन नदं शोराम्        | ६७    | दिव्यरत्नविनिर्माग्-          | २२३           |
| त्रिज्ञानघृत् त्रिभुवनेकगुरुः   | ५११ | दक्षिगोर्मतया विष्वग्       | २४    | दिव्यरूपं समादाय              | ४६६           |
| त्रिज्ञाननेत्रसम्यक्त्व-        | ४०४ | दक्षिणोत्तरयोः श्रेण्योः    | १२८   | दिव्यसङ्गीतवादित्र-           | २५७           |
| त्रिभिनिदर्शनैरेभिः             | ३४० | दक्षिणोत्तरयोः श्रेण्योः    | ३८१   | दिव्यसिंहासनपदाद्             | <b>७०</b> ६   |
| त्रिमेखलस्य पीठस्य              | १४४ | दण्डनादपरीक्ष्यास्य         | ४७४   | दिव्यानुभावसम्भूत-            | २४७           |
| त्रिमेखलस्य पीठस्य              | ३१८ | दण्डरत्नं पुरोधाय           | १०    | दिव्याभरणभेदानाम्             | २२७           |
| त्रिष्ट्रेतेषु न संसर्गो        | २८३ | दण्डरत्नाभिघातेन            | 800   | दिव्यारत्रदेवताश्चामू         | २६३           |
| त्वं जामातुर्निराकृत्या         | ४६८ | दत्त्वा किमिच्छकं दानम्     | २४२   | दिशां प्रसाधनायाधाद्          | ₹.            |
| त्वं मन्दराभिषेकाहीं भवेति      | ३०४ | दत्त्वा कोशादि सर्वस्वम्    | ४३४   | दिशां प्रान्तेषु विश्वान्तैः  | 54            |

### महांचुराणम्

| दिशां रावरामाकान्त्या         | . 88        | दृष्टाः स्वप्ने मृगाघीशाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२२ | द्रष्टव्या गुरवो नित्यम्    | ३१८          |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|
| दिशाञ्जयः स विज्ञेयो          | २६ <b>१</b> | दृष्टापदानानन्यांश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७१  | द्रष्टव्या विविधादेशा       | ₹0 <b>3</b>  |
| दिश्यानिव द्विपान्            | 83          | दृष्टिवादेन निर्ज्ञात-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६३ | द्रोग्धृन्त्यानस्य भूभर्तुः | 868          |
| दीक्षो जैनीं प्रपन्नस्य       | २७६         | दृष्टीनामप्यगम्ये ऽस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३  | द्रोगादिप्रक्षयारम्भ-       | ४३६          |
| दीक्षा रक्षा गुरगाभृत्या      | १६१         | दृष्ट्वा कदाचिद् गाम्धारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६७ | द्रोगामुखसहस्रागि           | २२६          |
| दीक्षावल्ल्या परिष्वक्तः      | २०६         | दृष्ट्वा तत्कम्बलस्यान्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४८६ | द्वात्रिशन्मौलिबद्धानाम्    | २२३          |
| दीपिकायामिवामुष्याम्          | २१५         | दृष्ट्वा तत्साहसं वक्तुम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४५४ | द्वादशाङ्गश्रुतस्कन्ध-      | १६२          |
| दीपिका रचिता रेजुः            | १८६         | दृष्ट्वाऽथ तं महाभाग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४४  | द्वादंशाहात् परं नाम        | २४७          |
| दीप्रैः प्रकीर्णकवातैः        | २६२         | दृष्ट्वा विमोच्य राजानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४५२ | द्वासप्तृतिः सहस्रागा       | २२६          |
| दीयतां कृतपुण्याय             | ३७०         | द्ष्ट्वा षड्राजकन्यास्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४८१ | द्धिः स्तां त्रिलोकविजयः    | 300          |
| दीर्घदोर्घातनिर्घात-          | २०७         | दृष्ट्वा हरिवरस्तस्मान्नीत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४८७ | द्विजातो हि द्विजन्मेष्टः   | २४३          |
| दु:स्वी सुस्वी सुस्वी दु:स्वी | ४४२         | दृष्ट्वेवाकृष्टहरिगाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८६ | द्विजातिसर्जनं तस्माद्      | ३२१          |
| दुनोति नो भृशं दूत-           | १५४         | देयमन्यत् स्वतन्त्रेगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८४ | द्वितीय इव तस्यासीत्        | ४४८          |
| दुन्दुभिष्वनिते मन्द्रम्      | ३५६         | देयान्यराष्ट्रतान्यस्मै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१० | द्वितीयभार्जुनं सालम्       | 359          |
| दुराचारनिषेधेन त्रयम्         | ३६२         | देवताऽतिथिपित्रग्नि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७६ | द्वितीयमेखलायां च           | १४०          |
| दुर्गाटवीसहस्रागाि            | २२७         | देवताप्रमितालक्ष्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४८० | द्विधा भवतु वा मा वा        | 388          |
| दुर्द्धरोरुतपोभार-            | ४८४         | देव त्वामनुवर्तन्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५५ | द्विपानुदन्यतस्तीव्रम्      | ७३           |
| दुर्निरीक्ष्यः करैस्तीक्ष्णैः | ४१३         | देवदानवगन्धर्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388 | द्विरष्टौ भावनास्तत्र       | ३३१          |
| दुर्मुखे कुपिते भीत्वा        | ४४४         | देवदिग्विजयस्यार्द्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०० | द्विर्वाच्यं वज्रनामेति     | 286          |
| दुर्मृ तश्च दुरन्तेऽस्मिन्    | ३४२         | देव दीप्रः शरः कोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६  | द्विर्वाच्यो ताविमौ शब्दौ   | २१६          |
| दुर्विगाहा महाग्राहाः         | ३४          | देवभूयं गताः श्रेष्ठि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४५७ | द्विवस्तृतोऽयमद्रीन्द्रो    | <b>१</b> २२  |
| दुष्टा हिंसादिदोषेषु          | ३४८         | देवश्रीरनुजाश्रेष्ठि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४३४ | द्विषड्योजनमागाहच-          | ४६           |
| दुस्तराः सुतरा जाताः          | ६न          | देवस्यानुचरो देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२८ | द्विषन्तमथवा पुत्रम्        | ३४८          |
| दुस्सहे तपसि श्रेयो           | ४६७         | देवानां प्रिय देवत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०५ | द्वेषवन्तौ तदालोक्य         | ४८६          |
| दूत तातिवतीर्गां नो           | १८५         | देवान्तसत्यः सत्यान्तदेवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३५७ |                             |              |
| दूत नो दूयते चित्तम्          | १८२         | देवीषूपचरन्तीषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५६ | घ                           |              |
| दूत सात्कृत्सम्मानाः          | १५८         | देवोऽयमक्षततनुर्विजिताब्धि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 % | धत्ते सानुचरान् भद्रान्     | १३४          |
| दूरपाताय नो किन्नु            | ४००         | देवेनानन्यसामान्यमाननाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४३७ | धनं यशोधनं चास्मै           | ११८          |
| दूरमद्य प्रयातव्यम्           | ३४          | देवोऽयमम्बुधिमगाधमलङ्घ्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६  | धनमित्रस्ततस्तस्माद्        | 30%          |
| दूरमुत्सारिताः सैन्यैः        | 57          | देव्यः कनकमालाद्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४० | धनमेतदुपादाय                | २४२          |
| दूरादेव जिनास्थान-            | ३१८         | देशाध्यक्षा बलाध्यक्षैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०१ | धनश्रीरादिमे जन्मन्यतो      | ४०५          |
| दूरादेवावरुहघात्म-            | ४२१         | देशेऽपि कारयेत् कृत्स्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३४६ | <b>धनश्रीरित्यजायन्त</b>    | ४७७          |
| दूराद् दूष्यकुटीभेदाद्        | २६          | देहच्युतौ यदि गुरोर्गुरु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५११ | धनुर्धरा धनुः सज्यम्        | १०२          |
| दूरानतचलन्मौलि-               | १०१         | देहवासो भयं नास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६३ | धन्विनः शरनाराच-            | १०२          |
| दूरानतचलन्मौल-                | ११०         | देहान्तरपरिप्राप्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८० | धन्विनः शरनाराच-            | २०१          |
| दूरानतचलन्मोलि-               | १४१         | दैवमानुषबाधाभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३८८ | धर्मः कामश्च सञ्चेयो        | ३६०          |
| दूषितां कटकैरेनाम्            | २०६         | दोर्दर्भं विगराय्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०३ | धर्मकर्मबहिर्भूता-          | 308          |
| दृगदंवीक्षितैः सान्तः         | 838         | दोबंलिभ्रातृसंघर्षात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२२ | धर्म इत्युच्यते सद्भिः      | XoX          |
| दृग्विलासाः शरास्तासाम्       | २२४         | दोषः कोऽत्रं गुराः कोऽत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388 | धर्मशील महीपाले             | ३२४          |
| दृढवतस्य तस्यान्या            | २७३         | दोषघातुमलस्थानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३३६ | धर्मस्याख्याततां बोधेः      | <b>े</b> २१५ |
| दृढीकृतस्य चास्योद्ध-         | ३४३         | दोषाः किं तन्मयास्तासु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६१ | धर्मार्यंकाममोक्षारााम्     | ३५८          |
| दृष्टः सम्यगुपायोऽयम्         | ३७०         | दोषान् गुणान् गुणी गृह्णन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५३ | धर्मान्तोऽस्य महानासीद्     | २३३          |
| दृष्टबत्यस्मि कान्ताऽस्मिन्   |             | The state of the s | ३३६ | धर्मेण गुणयुक्तेन           | थ3ंइ         |
| -                             |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | · =                         |              |

|                                   |     |                            | 44.4. |                           | ~4*     |
|-----------------------------------|-----|----------------------------|-------|---------------------------|---------|
| धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र            | ३५० | नकाकृत्या स्वदेशस्यः       | ४३८   | न भेतव्यं न भेतव्यम्      | १०५     |
| षर्मी रक्षत्यपायेभ्यो             | ३४१ | न खट्वाशयनं तस्य           | २५०   | न भोक्तुमन्यथाकारम्       | १५७     |
| धर्म्यमर्थ्यं यशस्सारम्           | ३८८ | नखदर्पगसंकान्त-            | १४४   | नभोगृहाङ्गगगो तेनुः       | 8       |
| धर्म्येराचरितैः सत्य-             | ३७६ | नखांशुकुसुमोद्भेदैः        | २२४   | नमःशब्दपरौ चेतौ           | २१६     |
| धवला धार्मिकैमन्या                | ४४० | नखेन्दुचन्द्रिका तस्याः    | ३६४   | नमः सकलकत्यागपथ-          | ३५०     |
| धानुष्कैर्मागंग्पैमार्गः          | ३६६ | न गृहीतं मयेत्यस्मिन्      | ४७३   | न मध्ये न शरीरेषु दुष्टाः | 808     |
| धारयंश्चकरत्नस्य                  | ₹3  | न चिक्रिगोऽपि कोपाय        | १३६   | न मया तद्द्वयं साध्यमिति  | ४७४     |
| धारा रज्जुभिरानद्धा-              | २३२ | न चक्रेग न रत्नैश्च        | ०६४   | नमस्ते नतनाकीन्द्र-       | १४८     |
| धारा वीररसस्येव रेजे              | 335 | न च तादृग्विधः कश्चित्     | ३३५   | नमस्ते परमानन्त-          | १४७     |
| धारिग्गी पृथिवी चेति              | ४७७ | न चास्य मदिरासङ्गो         | ४१    | नमस्ते पारनिर्वाग-        | १४७     |
| धार्मिकस्थास्य कामार्थ-           | ३२६ | न चित्रं तत्र मन्चित्ती    | ३७६   | नमस्ते प्रचलन्मौल-        | १४७     |
| धिगिदं चित्रसाम्राज्यम्           | 864 | न चेदिमान् सुतान्          | ४२७   | नमस्ते प्राप्तकल्याग्-    | १४८     |
| धुततटवने रक्ताशोक-                | ६१  | न चेलक्नोपमस्यासीत्        | ११७   | नमस्ते भुवनोद्भासि-       | १४७     |
| धुनीं वैतरगीं माषवतीं च           | 90  | नटोऽयं वासवो नाम           | ४८१   | नमस्ते मस्तकन्यस्त-       | १४७     |
| घुनीं सुमागधीं गङगाम्             | ६७  | न तथाऽस्मादृशां खेदो       | १७२   | नमस्ते मुक्टोपाग्र-       | १४७.    |
| घूमवेगं विनिजित्य                 | ४६२ | नतानां सुरकोटीनाम्         | १४५   | नमस्ते स्वकिरीटाग्र-      | १४७     |
| घूमवेगो विलोक्यैनम्               | ४६१ | नतारोषो जयः स्नेहाद्       | ३६४   | नमिविनमिपुरोगै-           | १२६     |
| धूमवेगो हरिवरक्वैताम्             | ४८६ | न तुष्यन्ति स्म ते लब्धी   | १६८   | निमश्च विनिमश्चैव         | १२६     |
| धूलीसालपरिक्षेप-                  | १३७ | न तृतीया गतिस्तेषाम्       | १५५   | न मृता व्रणिता नैव        | Yoy     |
| धूलीसालपरिक्षेपो-                 | १४५ | न तृप्तिरेभिरित्येष        | ४६३   | नमोऽन्तो नीरजश्ज्ञब्दः    | 280     |
| धृतमङ्गलवेषस्य                    | 38  | नत्वाऽपश्यत् प्रसादीव      | ४३६   | नमोऽस्तु तुभ्यमिद्धर्दे   | १४५     |
| धृतरक्तांशुकां सन्ध्याम्          | १८८ | नत्वा विश्वसृजं चराचरगुरुम |       | नयन्ति निर्भरा यस्य       | `<br>55 |
| धृतिस्तु सप्तमे मासि              | २४६ | नदीं वृत्रवतीं कान्त्वा    | ६७    | नरविद्याधराधीशान्         | ३७३     |
| धेहि देव ततोऽस्मासु               | १२१ | नदीनं रत्नभूयिष्ठम्        | ४३    | न रूपमस्य व्यावर्ण्य      | ३८२     |
| धौरितं मतिचातुर्यम्               | ६६  | नदीनां पुलिनान्यासन्       | 7     | नरेशो नागराश्चैतत्        | ४७४     |
| घौरितैर्गतमृत्साह <u>ै</u> :      | ६६  | नदीपुलिनदेशेषु             | १०    | नमंदा सत्यमेवासीत्        | 03      |
| <b>धौरे</b> यः पार्थिवैः किञ्चित् | २६५ | नदीमवन्तिकामां च           | ६८    | न लक्ष्मीरपि तत्त्रीत्ये  | 363     |
| ध्यानगर्भगृहान्तःस्था             | १६४ | नदी वधूभिरासेव्यम्         | ४२    | नवमे मास्यतोऽभ्यर्णे      | २४६     |
| श्रुवं स्वगुरुणा दत्ताम्          | १८४ | नदीसखीरियं स्वच्छ-         | 38    | नवमे वज्रनाभीशो           | ४०५     |
| ध्वजदण्डान् समाखण्डच              | ४०४ | न दुनोति मनस्तीव्रम्       | 308   | नवलोहितपूराम्बु           | 800     |
| ध्वजस्योपरि धूमो वा               | ४०४ | नद्योरुत्तरगोपायः          | ११४   | नवापि कुपितेभेन्द्र       | ४११     |
| ध्वनतो घनसंघातान्                 | १३४ | ननु न्यायेन बन्धोस्ते      | 380   | नवाम्बुकलुषाः पूराः       | २३२     |
| ध्वनत्सु सुरतूर्येषु              | २६६ | ननृतुः सुरनर्तक्यः         | 200   | नवास्य निषयः सिद्धाः      | १३१     |
| ध्वनौ भगवता दिव्ये                | ५०६ | नन्दनः सोमदत्ताह्वः        | ३५६   | न विघ्नः किन्नु खल्वत्र 🗇 | २०२     |
| ध्वस्तोष्मप्रसरा गाढम्            | ६४  | नन्दनप्रतिमे तस्मिन्       | ३८    | न विषादो विधातव्यः        | ४८६     |
| •                                 | •   | नन्दनो वृषभेशस्य           | २२२   | नक्यात् कर्ममलं कृत्स्नम् | ३०५     |
| न                                 |     | नन्द्यावर्तो निवेशोऽस्य    | २३३   | नष्टमष्टादशाम्भोधि-       | ३५१     |
| न करैः पीडितो लोको                | ११५ | नन्वहं त्वत्पितृस्थाने     | ४३६   | नष्टाधिमासदिनयोः          | २६४     |
| न कि निवारिताऽप्यायाम्            | ४१६ | न पश्चान्न पुरा लक्ष्मीः   | ३६७   | न स सामान्यसन्देशैः       | १७२     |
| न किञ्चिदप्यनालोक्य               | ११६ | नप्ता श्रीनाभिराजस्य       | १२६   | न स्पृशामि कथं चाहम्      | ४व७     |
| न किञ्चिदप्यनालोच्य               | ४८  | नभः सतारमारेजे             | 3     | न स्मरिष्यसि किम्         | ४६६     |
| न केवलं शिलाभित्ती                | १२६ | नभः स्फटिकनिर्माणम्        | १४०   | न स्थूले न कृशे नर्जू     | ३६५     |
| न केवलं समुद्रान्तः-              | ₹€  | न भुजङ्गेन सन्दष्टा        | ४३२   | न स्वतोऽःने पवित्रत्वम्   | 30₹     |
| A A A A A MAINTING                | 76  | A Addit Widows             | - 7 7 |                           | . •     |

### महापुरायम्

| न हर्ता केवलं दाता             | ३६३        | निःशेषं नाशकद्धन्तुम्               | ४१४        | निर्जरा कर्मगां येन          | ४०४         |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| नाकौकसां घृतरसम्               | ५२         | निःश्रेणीकृत्य तज्जडवे              | २२=        | निजितारिभटैभींग्या           | १६२         |
| नागदत्तस्ततो वानरार्यो-        | 30%        | निःश्वासधूममलिनाः                   | ५२         | निर्जिताशनिनिर्घोष-          | ४०१         |
| नागप्रियाद्रिमाक्रम्य          | ६७         | निःसङगवृत्तिरेकाकी                  | २५५        | निर्दयः परिरम्भेषु           | २२४         |
| नागमारुहच तिष्ठ त्वम्          | 866        | निःसपत्नमिति भ्रे मुः               | ६८         | निर्दिष्टस्थानलाभस्य         | २७३         |
| नागामरोपि तां पश्यन्           | ३६०        | निःसृत्य नाभिवल्मीकात्              | २२६        | निर्दिष्टां गुरुएा। साक्षाद् | १६२         |
| नाङगरागस्तुरङगागाम्            | ४४         | निगमान् परितोऽपश्यत्                | १३         | निर्द्वन्द्ववृत्तिरध्यात्मम् | २१४         |
| नाटकानां सहस्रागा              | २२६        | निगलस्थो यथानेष्टम्                 | ३३७        | निर्मलत्वं तु तस्येष्टम्     | 388         |
| नाटघमालामरस्तत्र               | १२६        | निगलस्थो विपाशश्च                   | ३३७        | निर्मितोऽस्य पुराग्स्य       | ३५२         |
| नाट <b>च</b> शालाद्वयं दीप्तम् | १४६        | निचुलः सहकारेगा                     | २२         | निर्मोकिमव कामाहेः           | २२६         |
| नारिएमा महिमैवास्य             | ३७१        | निजगम्भीरपाताल-                     | ४०         | निर्यान्ति हृदयाद् वाचो      | ३५३         |
| नातिदूरे निविष्टस्य            | १५१        | निजग्राह नृपान् दृप्तान्            | ६५         | निर्यापितास्ततो घण्टाः       | ३२३         |
| नात्रैव किन्त्वमुत्रापि        | ४७१        | निजवागमृताम्भोभिः                   | ४५३        | निर्वारादीक्षयात्मानम्       | २६६         |
| नाथवंशाग्रणीश्चामा             | ४२८        | निजहस्तेन निर्दिष्टम्               | ४३६        | निर्वाग्रसाधनं यत् स्यात्    | २७ <b>१</b> |
| नाथेन्दुवंशसंरोहौ              | ४३७        | निजागमनवृत्तान्त-                   | ४६२        | निर्विशेषं पुरोरेनम्         | ३८६         |
| नादरिद्रीज्जनः कश्चिद्         | 8          | निजान्यजन्मसौस्यानु-                | ४६६        | निर्व्यापेक्षनिराकाङक्षा     | १६७         |
| नाध्वा द्रुतं गुरुतरैरपि-      | ७६         | निजोचितासनारूढ़ाः                   | ३७७        | निर्वता निर्नमस्कारा         | ३४७         |
| नानगारा वसून्यस्मत्            | २४०        | नित्यप्रवृत्तिशब्दत्वात्            | ४२         | निविष्टवानिदं चान्यत्        | ४५४         |
| नानाप्रसवसन्दृब्ध-             | ४४०        | नित्यानुबद्धतृष्णत्वात्             | ४२         | निवेदितवती पृष्टा            | ४६४         |
| नानाभाषात्मिकां दिव्य-         | 888        | नित्योदयो बुधाधीशो                  | ४६५        | निवेद्य कार्यविज्ञानम्       | १५३         |
| नानारत्नविघानदेशविलसत्         | २३८        | नित्यो निरञ्जनः किञ्चिद्            | ४०७        | निवेद्य सुप्रभायाश्च         | ३७१         |
| नान्यो मद्भागिनयोऽयमिति        | ७३४        | निदेशैरुचितैश्चास्मान्              | १२१        | निक्शेषहेतिपूर्गोषु          | ४०४         |
| नाभिकूपप्रवृत्तास्या           | ३६७        | निधयो नव तस्यासन्                   | २२७        | निषेव्यमागा विषया            | ४६३         |
| नाभूत् परिषहैर्भद्रगः          | १६६        | निधयो यस्य पर्यन्ते                 | ₹ १        | निष्कण्टकमिति प्राप्य        | २२२         |
| नामकर्मविघाने च                | ३०६        | निधिः पुण्यनिधेरस्य                 | २२७        | निष्कषायारिंग नाकस्य         | ४०४         |
| नाम्नातिसन्धितो मूढो           | ইদও        | निधीनां सह रत्नानाम्                | २२६        | निष्कान्त इति सम्भान्तैः     | ६३          |
| नाम्ना वज्रमयं दिव्यम्         | २३४        | निघ्यानादजयूथस्य                    | ३२२        | निष्कान्तिपदमध्ये स्ताम्     | ३०७         |
| नाम्ना विद्युत्प्रभे चास्य     | २३४        | निपतत्पुष्पवर्षेगा                  | १३६        | निष्टप्तकनकच्छायम्           | २२३         |
| नाम्नैव कम्पितारातिः           | ३६३        | निपतन्निर्भरारावैः                  | १३२        | निष्ठुरं जृम्भतेऽमुष्मिन्    | ३८३         |
| नाम्नैव लवगामभोधिः             | <b>£3</b>  | निपपे नालिकेरागाम्                  | <b>५</b> २ | निष्पन्दीभूतमालोक्य          | ४०४         |
| नायकैः सममन्येद्युः            | ११५        | निपेतुरमरस्त्रीर्णाम्               | १०५        | निष्पर्यायं वनेऽमुष्मिन्     | ५१          |
| नालिकेरद्रुमेष्वासीत्          | ७४         | निमीलयन्तश्चक्षूंषि                 | ४०१        | निस्सपत्नां महीमेनाम्        | 388         |
| नालिकेररसःपान्म्               | <b>द</b> ३ | निमूर्च्छास्ते स्वदेहेऽपि           | १६६        | निस्सहायो निरालम्बो          | ४१३         |
| नालिकेरासवैर्मत्ताः            | <b>5</b> 3 | नियुद्धमय सङ्गीयं                   | २०४        | निस्सृष्टार्थतयाऽस्मासु      | १८०         |
| नाशकं तदिहाश्चर्यम्            | ४७२        | नियोज्य स्वानुजान् सर्वान्          | ४३५        | नीचैगंतेन सुव्यक्त-          | ७३          |
| नास्त्येषामीदृशी शक्तिः        | 388        | निरन्तरश्रवोत्कोथ-                  | ४४२        | नीत्वा रात्रि सुखं तत्र      | ४३५         |
| नास्त्रे व्यापारितो हस्तो      | ३६         | निरगेंलीकृतं द्वारम्                | ११५        | नीत्वा सोऽपि कुमारं तम्      | ४८६         |
| नास्यासीत् स्त्रीकृता बाघा     | २११        | निराक् <u>र</u> त्यार्ककीर्त्यादीन् | ३८१        | नीरां तीरस्थवानीर-           | 50          |
| नास्वादि मदिरा स्वैरम्         | 039        | निरुद्धमूर्ध्वं गृध्गीर्यः          | ४०७        | नीरूपोऽयं स्वरूपेगा          | ४६३         |
| नाहं देहो मनो नास्मि           | २५६        | निरुध्यानन्तसेनादि-                 | ४०४        | नीलं श्यामाः कृतरव-          | ४४          |
| नाहं सुलोचनार्थ्यस्म           | 835        | निरोधमभयोद्घोषगायाम्                | ४७१        | नीलोत्पलेक्षगा रेजे          | २           |
| निःकृपौ वेशलौ लक्ष्णौ          | ३६४        |                                     |            |                              | ४५          |
| निःशक्तीन् शक्तिभिः            | You        | निर्यन्याय नमो वीतरागाय             | 78X        | नूनं पुण्यं पुराएगन्धेः      | ZXX         |

| नृत्तमप्सरसां पश्यन्       | <b>२</b> १ | पठन् मुनीन्द्रसद्धमं-         | ४७३         | परिग्रहग्रहा <b>न्मुक्तो</b>    | ४६५   |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|
| नृत्यगीतसु <b>खाला</b> पैः | ४४१        | पतत्पतद्भगसङ्काशम्            | ४२०         | परिचितयतिहंसो                   | प्रश् |
| नृत्यत्कबन्धपर्यन्त-       | १६६        | पतद्गङगाजलावर्त-              | १२७         | परिरणतपरितापात् स्वेदधारी       | ४२३   |
| नृपं सिहासनासीनम्          | ३६८        | पतन्तं वारुगीसङ्गात्          | १५७         | परितः कायमानानि                 | 38    |
| नृपतेर्मेथुनो नाम्ना       | ४७३        | पतन्मृगखगान्वीतप्रियाभिः      | ४०२         | परितः सरसीः सरसैः               | XX    |
| नृपवर जिनभर्तुः            | १९३        | पतन्यत्र पतङ्गोऽपि            | ६३          | परितस्त्वत्सभां देव             | 888   |
| नृपवल्लभिकावक्त्र-         | २७         | पताकाकोटयोऽस्याष्ट-           | २३६         | परिनिष्कान्तिरेषा स्यात्        | २६६   |
| नृपस्ताम्बूलवल्लीनाम्      | <b>५</b> ३ | पतिः पतिर्वा तारागां          | ३४८         | परिभूतिर्द्धिधा सात्र           | ३८१   |
| नृपाङ्गनामुखाब्जानि-       | २७         | पतितान्यसिनिर्घातात्          | ४०३         | परिवेषोपरक्तस्य                 | ३२३   |
| नृपानवारपारीग्गान्         | ६६         | पत्तनानां सहस्रारिए           | २२६         | परिवेष्टघ निरैयन्त              | २०१   |
| नृपानाकर्षतो दूरान्        | १८४        | पत्रवन्तः प्रतापोग्राः        | 335         | परिसिन्धुनदीस्रोतः              | ११३   |
| नृपानेतान् विजित्याशु      | ६६         | पत्रश्यामरथं प्रोच्चैः        | ३८          | परिहार्यं यथा देव               | ३१४   |
| नृपान् सौराष्ट्रकानुष्ट्र- | १३         | पथि द्वैघे स्थिता तस्मिन्     | ११३         | परीतजातरूपोच्च-                 | ४४०   |
| नृपा भरतगृहचा ये           | २०४        | पथि प्रगोमुरागत्य             | ३५          | परीत्य स्तोतुमारेभे             | ४८३   |
| नृपासनमथाध्यास्य           | ३२६        | पदं परं परिप्राप्तुम्         | ४०२         | परीषहजयादस्य                    | २१२.  |
| नृपैर्गङ्गाद्वारे          | ሂፍ         | पदैरेभिरयं मन्त्रस्तद्विद्भिः | २०७         | परीषहज <b>यै</b> दींप्तो        | २१३   |
| नृपोपायनवाजीभ-             | १७६        | पद्भ्यामारोहतोऽस्याद्रिम्     | १३३         | परीषहमलाभं च                    | २११   |
| नृवरभरतराज्योऽपि           | १६५        | पद्मरागांशुभिभिन्नम्          | <b>५</b> ४  | परेद्युः कान्तया सार्घं         | ४६२   |
| नेक्षे विश्वदृशं श्रृगोमि  | ५११        | पद्मरागांशुभिभिन्नैः          | १३३         | पर्यटन्ति तटेष्वस्य             | १२२   |
| नेत्रावलीमिवातन्वन्        | २४         | पद्म ह्रदाद्धिमवतः            | १८८         | पर्यन्तेऽस्य तटोद्देशा          | १२३   |
| नेन्दुपादैर्घृति लेभे      | 838        | पद्मिन्यो म्लानपद्मास्या      | १८८         | पर्यष्वञ्जीत पुरौवैता <b>म्</b> | ४१८   |
| नेम्यादिविजयं चैव          | २६६        | पनसानि मृदूयन्तः              | <b>५</b> ३. | पर्याप्तमात्र एवायम्            | २५७   |
| नैकान्तशमनं साम            | १८१        | परदाराभिलाषस्य                | ०३६०        | पर्याप्तमेतदेवास्य              | १३४   |
| नैएगजिनघरो ब्रह्मा         | २८१        | परप्रगामविमुखीं               | १६०         | पर्वतोदग्रमारूढो                | १३१   |
| नोद्घातः कोऽप्यभूदङगे      | २६         | परप्रगामसञ्जात-               | १६०         | पर्वोपवासमास्थाय                | ३२४   |
| न्यगृह्णात्तानि चास्यासन्  | ४८८        | परमजिनपदानुरक्तघीः            | २८६         | पलायमानौ पाषार्गः               | ३६०   |
| न्यग्रोघपादपाघःस्य-        | ४८१        | परमद्धिपटं चान्यत्            | 338         | पल्यङ्कनेन निषण्गास्ते          | १६७   |
| न्यषेवन्त वनोद्देशान्      | १६७        | परमिषभ्य इत्यस्मात्परम्       | २६६         | पवनस्य जयन् वेगम्               | २३६   |
| न्यायमार्गाः प्रवर्त्यन्ते | ४१०        | परमादिगुगायेति                | 338         | पवनाधूतशाखाग्र-                 | ७१    |
| न्यायश्च द्वितयो दुष्ट-    | २६३        | परमादिपदान्नेत्र इत्यस्माच्च  | 335         | पवनाघोरगारूढा                   | Ę     |
| Pr.                        | }          | परमार्थकृतं तेन               | ४७७         | पशुहत्यासमारम्भात्              | २८१   |
| प                          |            | परमार्हताय स्वाहा             | २६६         | पशून् विशृङगान् मत्वाश्वान्     | ४०३   |
| पक्वशालिभुवो नम्म-         | २          | परमार्ह्न्त्यराज्यादि-        | 30€         | पश्चाज्जग्लुर्मुखाब्जानि        | ३८१   |
| पडकजेषु विलीयन्ते          | 38         | परमार्हन्त्यराज्याभ्याम्      | ३०८         | पश्चात् कोऽपि ग्रहः             | ४२६   |
| पञ्चबागाननङगस्य            | २३०        | परमावधिमुल्ल बच्य             | २१३         | पश्चात् सर्वान्निरीक्ष्येषा     | ३५१   |
| पञ्चमं स्वपदे सूनुं        | ४६८        | परक्शतमिहाद्रीन्द्रे          | १२३         | पश्चाद् विषविपाकिन्यः           | ४५०   |
| पञ्चमुष्टिविधानेन          | २७५        | परस्परानुकूलास्ते             | ४७४         | पिचमार्धेन विन्ध्यादिम्         | 83    |
| पञ्चमे भोगभूजोऽभूत्        | ४०५        | पराज्ञोपहतां लक्ष्मीं         | १८३         | पश्य कृत्रिममूर्च्छात्त-        | 880   |
| पञ्च हस्वस्वरोच्चारण-      | ४०७        | पराराधनदैन्योनम्              | १६१         | पश्य तादृश् एवात्र              | ३८६   |
| पञ्चेन्द्रियाण्यनायासात्   | २१२        | परार्ध्यमिशानिर्माश-          | ११२         | पश्य देवगिरेरस्य                | 638   |
| पट्टबन्धात् परं मत्वा      | ४५१        | परार्घ्य मानसं सेंहम्         | 888         | पश्य धूर्तेरहं मूढो             | ४५२   |
| पट्टांशुकदुक्लादि-         | २२७        | पराध्यं रत्निर्माणम्          | १४५         | पश्यभुपसमुद्रं तम्              | ३७    |
| पट्टाल्ललाटो नान्येन       | ४४१        | परावमानमिलनां भूतिम्          | १८३         | पश्यन् स्तम्बकरिस्तम्बान्       | १७४   |

# महापुराषम्

| पश्य पुण्यस्य माहात्म्यम्                | ३७६          | पुण्यं जले स्थलिमवाभ्यव-     | ६०        | पुरोधाय शर्र रत्न-        | ¥٥  |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-----|
| पश्याम्भोघेरनुतटमेषा                     | ४४           | पुण्यं जिनेन्द्रपरिपूजन-     | ६०        | पुरोधोमन्त्र्यमात्यानाम्  | २५५ |
| पहरां विषमग्राहैः                        | 59           | पुण्यं परं शररणमापदि दुर्वि  | <b>-</b>  | पुरोपाजितपुण्यस्य         | ३६३ |
| पांसुधूसररत्नौघ-                         | ३२२          | पुण्यं साधनमस्यैकम्          | ६४        | पुरोपाजितसद्धमीत्         | ३७४ |
| पाकसत्त्वशताकीर्गाम्                     | १६७          | पुण्यकल्पतरोरासन्            | २३७       | पुरो बहिः पुरः पश्चात्    | 3   |
| पाणिग्रहंगादीक्षायाम्                    | २४१          | पुण्याच्चऋधरिश्रयं विजयि     | नी- ६५    | पुरो भागानिवात्येतुम्     | १६  |
| पाण्डघान् प्रचण्डदोर्दण्ड-               | ७०           | पुण्यादयं भरतचक्रधरो-        | ६०        | पुरोहितसखस्तत्र           | 388 |
| पादातकृतसंबाधात्                         | १३१          | पुण्यादित्ययमादिमा-          | १३०       | पुरोहितैः पुरन्ध्रीभिः    | ४४० |
| पादैरयं जलनिधिः                          | ४२           | पुण्याद् विना कुतस्तादृग्    | १३७       | पुलिन्दकन्यकासैन्य-       | ३७  |
| पापः स तद्वरगैर्मृत्वा                   | ३६०          | पुण्याश्रये क्वचित् सिद्धः   | २५१       | पुष्करार्द्धेऽपरे भागे    | ४६४ |
| पापरोगी परप्रेयों                        | ४१३          | पुण्याहघोषराापूर्वं कुर्याद् | ३०६       | पुष्करावर्त्यभिख्यं च     | २३३ |
| पापसूत्रघरा धूर्ताः                      | <b>३२१</b>   | पुण्यैः सिन्धुजलैरेनम्       | 388       | पुष्करैः पुष्करोदस्तैः    | २१५ |
| पापसूत्रानुगा यूयम्                      | २८०          | पुण्योदयान्निधिपतिः          | १५०       | पुष्टो मौलेन तन्त्रेग     | ३४३ |
| पापान्येतानि कर्मािए।                    | <i>.</i> ४७१ | पुण्योदयेन मकराकर-           | ६०        | पुष्पच्चूतवनोद्गन्धिः     | २३१ |
| पापिनाऽशनिवेगेन                          | ४८२          | पुत्रबन्धुपदातीनाम्          | ४२६       | पुष्पमार्तवमाप्तानः       | ३७२ |
| पारमात्म्ये पदे पूज्यो                   | ३६३          | पुत्रलाभाषि तिच्चत्तम्       | ४५२       | पुष्पसम्मर्दसुरभिः        | १६२ |
| पारां पारेजलं कूजत्                      | 50           | पुत्र्यश्च संविभागार्हः      | २५३       | पुष्पावचयसंसक्त-          | ४०१ |
| पारावतभवे चाप्यधर्मम्                    | ४६१          | पुत्र्या गेहं गतस्याङग-      | ४७०       | पुष्पोपहारिभूभागा-        | ३७४ |
| पारिव्रज्यं परिव्राजो                    | २८३          | पुनः प्रियां जयः प्राह       | ४६२       | पुस्फुरुः स्फुरदस्त्रौघाः | २०१ |
| पार्थिवस्यैकराष्ट्रस्य                   | ६५           | पुनरध्यास्य हुज्जन्म         | 30€       | पूजाराधास्यया स्याता      | २७३ |
| पार्थिवान् प्रगातान् यूयम्               | २६३          | पुनरेकाकिनः सिंह-            | ३२२       | पूर्वं वननिवेशे तौ        | ४५८ |
| पार्थिवैदंण्डनीयाश्च                     | २८१          | पुर्निववाहसंस्कारः           | २७४       | पूर्वं विहितसन्धानाः      | ३६८ |
| पाल <b>येदनुरू</b> पेगा दण्डेनेव         | ३४३          | पुनस्तत्रागता दृष्टा         | ४६७       | पूर्वमेव समालोच्य         | ३८६ |
| पालयेद्य इमं धर्मम्                      | २६३          | पुनातीयं हिमाद्रि च          | १८        | पूर्ववत् पश्चिमे खण्डे    | ११५ |
| पिताहं भवदेवस्य                          | ४६१          | पुरः पादातमश्वीयम्           | 3         | पूर्वोक्तपिङगलाख्यस्य     | ४७७ |
| पितुः पदमधिष्ठाय                         | 328          | पुरः प्रतस्थे दण्डेन         | ६२        | पृथक् पृथक् प्रदायाति     | ३६४ |
| पितुरन्वयशुद्धिर्या                      | २७७          | पुरः प्रधावितैः प्रेङख-      | २८        | पृथक् पृथगिमे शब्दाः      | २६२ |
| पित्रोः पुरीं प्रवृत्तः सन्              | ४५४          | पुरः प्रयातमश्वीयैः          | <b>= </b> | पृथुधीस्तमवष्टभ्य         | ४७४ |
| पिनद्धतोर <b>गा</b> मु <del>च्वै</del> : | ७३           | पुरगोपुरमुल्लङ्ग्य           | १७४       | पृथुवक्षस्तटं तुङग-       | १७६ |
| पीठिकामन्त्र एष स्यात्                   | २६३          | पुरवो मोक्षमार्गस्य          | ४२६       | पोषयत्यतियत्नेन           | ३४४ |
| पीतं पुरा गजतया सलिलं                    | ७७           | पुरस्कृत्येह तामेताम्        | ४३०       | पोषयन्ति महीपाला-         | १८६ |
| पीतं वनद्विपैः पूर्वम्                   | ७४           | पुरस्तीर्थकृतां पूर्व-       | ३५६       | पौराः प्रकृतिमुख्याश्च    | २६२ |
| पीताम्बुराम्बु <i>दस्प</i> द्धि          | ७४           | पुरस्सरग्गमात्रेग            | ३८६       | पौरैर्जनैरतः स्वेषु       | ३२४ |
| पीताम्भसो मदासारैः                       | ७४           | पुरस्सरेषु निश्शेष-          | २६५       | प्रकाममधुरानित्यम्        | २२४ |
| पीत्वाऽयो धर्मपीयूषम्                    | 398          | पुराङ्गनाभिरुन्मुक्ता        | 3         | प्रकीर्णकचलद्वीचि-        | १३१ |
| पीत्वाऽमभो व्यपगमितान्त-                 | ७७           | पुरागां तस्य मे ब्रूहि       | ३५७       | प्रकृतिस्थेन रूपेगा       | ३३७ |
| पीनस्तनतटोत्सङग-                         | १७५          | पुराएां धर्मशास्त्रं च       | २७१       | प्रकृष्टो यो गुर्गैरेभिः  | २७० |
| पुंसां संस्पर्शमात्रेण                   | ७३६          | पुराणं मार्गमासाद्य          | ३५५       | प्रक्षालितेव लज्जाञात्    | ४३२ |
| पुंसां स्त्रीणां च चारित्र-              | ३२३          | पुरागस्यास्य संसिद्धि-       | ३४४       | प्रक्ष्वेलितरथं विश्वग्   | १०४ |
| पुंसी हतवती दण्डम्                       | ४७०          | पुरागो प्रौढ़शब्दार्थे       | ३४२       | प्रगुरास्थानसोपानाम्      | ११२ |
| पुंस्कोकिलकलालाप-                        | . 78         | पुराद् गजं समारुहच           | ४३७       | प्रगुराामुष्टिसंवाहघा     | ३६५ |
| पुंस्कोकिलकलालाप-                        | २१६          | पुरुषार्थंत्रयं पुम्भि-      | ३६०       | प्रचचालंबलं विष्वग्       | 5   |
| पुण्डरीकातपत्रेण                         | २६           | पुरोज्वलत्समुत्सर्पच्छर-     | 808       | प्रचण्डदण्डनिर्घात-       | 309 |
|                                          |              | -                            |           |                           |     |

# श्लोकामामकाराचनुक्रमः

| <del>प्रचण्डरचण्डवे</del> गाल्यो | २३४        | प्रत्यापरामसौ तत्र            | ३०         | प्रवालपत्रपुष्पादेः        | 288         |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| प्रचण्डा वज्रतुण्डाख्या          | <b>२३४</b> | प्रत्यायातमहावात-             | 388        | प्रविभक्तचतुर्द्वारम्      | ११७         |
| प्रचलद्बलसंक्षोभाद्              | <b>5 2</b> | प्रत्येत्येव प्रपदयन्तीम्     | ४४०        | प्रविशद्भिश्च निर्यद्भिः   | <b>३</b> १  |
| प्रचेलुः सर्वसामग्र्या           | १०४        | प्रत्येयः श्रेष्ठिना प्रोक्तः | ४६६        | प्रविश्य भवनं कान्त्या     | ४८७         |
| प्रजाः करभराकान्ता               | ६४         | प्रथमं सत्यजाताय नमः          | २६५        | प्रविष्टमात्र एवास्मिन्    | १०५         |
| प्रजानां पालनार्थं च             | २६४        | प्रथमं सत्यजाताय स्वाहा       | २१६        | प्रवीरा राजयुध्वानः        | १०३         |
| प्रजानां सदसद्वृत्तचिन्तनैः      | ३२६        | प्रथमोऽस्य परिक्षेपो          | १४५        | प्रवृत्तेयं कृतिः कृत्वा   | ३५४         |
| प्रजानुपालनं प्रोक्तम्           | ३४८        | प्रदानार्हत्वमस्येष्टम्       | ३१२        | प्रवृद्धनिजचेतोभिः         | ३४८         |
| प्रजापतिः सर्वसन्धो              | ३५७        | प्रदाय परिवारं च              | ४४४        | प्रवृद्धप्रावृडारम्भ-      | ४१०         |
| प्रजापालतनूजाभ्याम्              | ४५३        | प्रदीपः स्वकुलस्यायम्         | ३८२        | प्रवृद्धवयसो रेजुः         | Ę           |
| प्रजासामान्यतैवेषाम्             | ३४६        | प्रदुष्टान् भोगिनः कांश्चित्  | ६३         | प्रवेश्य पापधी राजसमीपम्   | ४७४         |
| प्रज्ञा परिषहं प्राज्ञो          | २११        | प्रद्विषन् परपाषण्डी          | ३३२        | प्रवेष्टुमब्जिनीपत्र-      | ७४          |
| प्रज्वलन्तं जयन्तं वा            | ४०४        | प्रनृत्यतां प्रभूतानाम्       | ३२२        | प्रव्रज्य बहुभिः सार्द्धम् | ४४३         |
| प्रग्ताननुजग्राह                 | ६५         | प्रपतन्नालिकेरौघस्थ-          | ७३         | प्रशस्ततिथिनक्षत्र-        | २८३         |
| प्रगामंश्चरणावेत्य               | १७७        | प्रफुल्लवनमाशोकम्             | १३८        | प्रशान्तधीः समुत्पन्न-     | २६५         |
| प्रग्मय वनपालाय                  | ४८०        | प्रबुद्धपद्मसौम्यास्या        | २२८        | प्रशान्तमत्सराः शान्ताः    | १५६         |
| प्रग्मय वनपालाय                  | ४८०        | प्रबोधजृम्भगादास्यम्          | ६५         | प्रश्नव्याकरगात् प्रश्नम्  | १६३         |
| प्रग्पयः प्रश्रयश्चेति           | १८२        | प्रभौनचरणं किञ्चिद्           | ३४३        | प्रसन्नमभवत्तोयम्          | १           |
| प्रग्पयः प्रश्रयश्चेति           | १८२        | प्रभातमरुतोद्ध्तप्रबुद्ध-     | ३२६        | प्रसन्नया दृशैवास्य        | ६६          |
| प्रिंगिधाय मनोवृत्तिम्           | २५६        | प्रभावती च तन्मात्रा          | ४६५        | प्रसन्नवदनेन्द्रचदाह्नादि- | ४३६         |
| प्रिंगिपत्य विधानेन              | ३५१        | प्रभावतीचरी देवी              | ४६६        | प्रसन्नसलिला रेजुः         | २           |
| प्रतापी भुवनस्यैकम्              | હ          | प्रभावतीति सम्मुहच            | ४४७        | प्रसहच च तथाभूतान्         | ३४४         |
| प्रतिकक्षं सुरस्त्रीगां          | ३१८        | प्रभावत्या च पृष्टोऽसौ        | ४६१        | प्रसहच तमसा रुद्धो         | १८६         |
| प्रतिकेतनमुद्बद्ध-               | ०३४        | प्रभा समजयत्तत्र              | 83         | प्रसहच पातयन् भूमौ         | २०७         |
| प्रतिग्रहापसारादि-               | ३८         | प्रभुग्गाऽनुमतश्चायम्         | १०५        | प्रसादा विविधारस्तत्र      | ३६१         |
| प्रतिध्वनितदिग्भित्ति-           | ३६२        | प्रभोरवसरः सार्यः             | १०३        | प्रसाधितदिशो यस्य          | <b>१२६</b>  |
| प्रतिध्वस्तानि पापानि            | ४२५        | प्रभोरिवागमात्तुष्टा-         | ७3         | प्रसाधितानि दुर्गागि       | ११६         |
| प्रतिप्रयाग्गमभ्येत्य            | ६५         | प्रमत्तादिगुगस्थान-           | ५०५        | प्रसाध्य दक्षिरगामाशाम्    | 58          |
| प्रतिप्रयागमानम्प्रा-            | १२८        | प्रमदारव्यं वनं प्राप्य       | ४८०        | प्रसारितसरिज्जिह्यो        | 50          |
| प्रतिप्रयागिमत्यस्य              | ६२         | प्रमारगकालभावभ्यो             | <i>888</i> | प्रसुप्तवन्तं तं तत्र      | ४८६         |
| प्रतियोद्धमशक्तास्तम्            | ३५         | प्रमाद्यन् द्विरदः कश्चिद्    | ५७         | प्रस्थानभेर्यो गम्भीर-     | ૭           |
| प्रतिराष्ट्रमुपानीत-             | ३६         | प्रमेयत्वं परिच्छिन्न-        | ३३८        | प्रस्फुरच्छस्त्रसङ्घात-    | ४०७         |
| प्रतिवादसमुद्भूत-                | ४०६        | प्रमोदात् सुप्रभादेशात्       | ३७६        | प्रस्फुरद्भिः फलोपेतैः     | ४००         |
| प्रतिशय्यानिपातेन                | १५६        | प्रयत्नेनाभिरक्ष्यं स्याद्    | ३०१        | प्रहारकर्कशो दृष्ट-        | 838         |
| प्रतीची येन जायेऽहम्             | ४१४        | प्रययौ निकषाम्भोधिम्          | ६२         | प्राकृतोऽपि न सोढव्यः      | २८६         |
| प्रतीच्यापि युतश्चन्द्रो         | ४१८        | प्रयागभेरीनिः स्वानः          | ६२         | प्राक् केन हेतुना यूयम्    | <i>२४</i> १ |
| प्रतीपवृत्तयः कामम्              | १७२        | प्रयात धावतापेत-              | २८         | प्राक् पीतमम्बु सरसां      | ७७          |
| प्रतीपवृत्तिमादर्शे              | ६३         | प्रयान्तमनुजग्मुस्तं          | १३२        | प्राक् समर्थितमन्त्रेग     | <b>93</b>   |
| प्रतीयायान्तरे छिन्दन <u>्</u>   | 398        | प्रयायानुवनं किञ्चिद्         | 33         | प्राक् समुन्चितदुष्कर्मी   | ३६३         |
| प्रत्यक्षो गुरुरस्माकम्          | ३५१        | प्रयुक्तानुनयं भूयो           | 308        | प्राक् स्वीया जलदा जाता    | Ę           |
| प्रत्यग्रसमरारम्भ-               | २०१        | प्रयोज्याभिमुखं तीक्ष्णान्    | ३६६        |                            | ५१२         |
| प्रत्यग्नाः किसलयिनीर्गृहारा     | ওട         | प्ररूढशुष्कनाथेन्दु-          | ३८७        |                            | २६६         |
| प्रत्यनीककृतानेक-                | १८६        | प्ररूपियव्यते किञ्चिद्        | ४६६        | प्रागभावितमेवाहम्          | ३४२         |
|                                  |            |                               |            |                            |             |

# महापुरागम् ं

| प्रागुक्तकरवालेशः                  | ४६१         | प्रियदुहितरमेनां नाथ-                         | ३५४                        | बलादशनिवेगेन                   | ४८१ |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----|
| प्रागुक्तवर्गानं चास्य             | २३६         | त्रियसेनं समाहूय                              | 388                        | बलादुद्धरगीयो हि               | १५३ |
| प्राग्दिङमुखस्तृतीयेन              | ४०७         | प्रियोद्भवः प्रसूतायाम्                       | २४६                        | बलानि प्रविभक्तानि             | २०० |
| प्राग्देहाकारमूर्तित्व <b>म्</b>   | ३४०         | प्रियोद्भवे च मन्त्रोऽयम्                     | ४०६                        | बलान्तभद्रो नन्दी च            | ३५७ |
| प्राग्वरिंगतमथानन्दम्              | ३०५         | प्रीताश्चाभिष्टुवन्त्येनम्                    | २६२                        | बलिनामपि सन्त्येव              | ४८  |
| प्राडमुखं सर्वतोभद्रम्             | ३७१         | प्रीतिमप्रीतिमा <b>दे</b> यम्                 | ३६०                        | बलिनोर्युवयो <b>र्मध्ये</b>    | ३८२ |
| प्राचीं दिशमथो जेतुम्              | ३३          | प्रेम नः कृत्रिमं नैतत्                       | ४१५                        | बलैः प्रसहच निर्भुक्ताः        | 5 8 |
| प्राच्यानाजलघेरपाच्य-              | x3          | प्रेयसीयं तवैवास्तु                           | २०५                        | बलोत्कर्षपरीक्षेयम्            | २०३ |
| प्राच्यानिव स भूपालान्             | ६२          | प्रेषिता काञ्चना नाम                          | ५०१                        | बलोपभुक्तनि:शेष-               | 60  |
| प्रागा इव वनादस्माद्               | २३          | प्रोक्ता पूजाह्तामिज्या-                      | २४२                        | बालीता स्फोटितैश्चित्रैः       | २०४ |
| प्रातरुत्याय धर्मस्यैः             | ३२६         | प्रोक्तास्त्वन्द्रोपपादाः                     | २५५                        | बहवोऽप्यस्य लम्भाः             | ४८१ |
| प्रातरुद्यन्तमुद्धूत-              | ३२६         | प्रोक्तोपेक्षादिभेदेषु                        | ४०४                        | बहिः कलकलं श्रुत्वा            | ११८ |
| प्रातरुन्मीलिताक्षः सन्            | ३२६         | प्रोत्खातासिलता विद्युत्                      | ४०७                        | बहिः पुरमथासाद्य               | १७४ |
| प्रातस्तरामथानीय                   | ३४६         | দ                                             |                            | बहिःसमुद्रमुद्रिक्तम्          | ३७  |
| प्रातस्तरामथोत्थाय                 | 888         | _                                             | 200                        | बहिरन्तर्मलापायाद्             | ३४० |
| प्रातिकूल्यं तवास्मासु             | ४२६         | फरामात्रोद्गता रन्धात्                        | २ <b>१</b> ६<br><b>१</b> २ | बर्हिनिवेशमित्यादीन्           | ३०  |
| प्रातिहार्यमयी भूतिः               | १४४         | फलानतान् स्तम्भकरीन्                          |                            | बहिर्मण्डलमेवासीत्             | १५४ |
| प्रातिहार्यमयी भूतिः               | ३३४         | फलाय त्वद्गता भक्तिः<br>फलेन योजितास्तीक्ष्गा | <b>\$</b> 85               | बहिर्यानं ततो द्वित्रैः        | २४७ |
| प्रातिहार्याष्टकं दिव्यम्          | २६७         | फेनोमिहिमसन्ध्याभ्र-                          | <b>5</b>                   | बर्हिवभूतिरित्युच्चैः          | १४६ |
| प्रातिहार्याष्टकोद्दिष्ट-          | ४०४         | फगामिहिमसम्ब्यास्र-                           | १६५                        | बहिस्तटवनादेतत्                | २३  |
| प्रादात् प्रागेव सर्वस्वम्         | ४३४         | ब                                             |                            | बहुनापि न दत्तेन               | ३४४ |
| प्रादुर्भवति निःशेष-               | २६६         | बद्धभुकुटिरुद्भान्त-                          | २०४                        | बहुवागासनाकीर्गाम्             | २४  |
| प्राध्वंकृत्य गले रत्न-            | ३८३         | बद्धवैरो निहन्ता भूः                          | ४७६                        | बह्वपायमिदं राज्यम्            | ३४१ |
| प्रान्ते ततोऽहमागत्य               | 838         | बद्धाय च तृगाद्यसमे                           | ३५३                        | बाध्यत्वं ताडनानिष्टवचन-       | ३३८ |
| प्रान्ते स्वर्गादिहागत्य           | ४६६         | बन्धः सर्वोऽपि सम्बन्धो                       | ४६३                        | बालं समर्पयामास                | ४६६ |
| प्रापद्युद्धोत्सुकः सार्द्धम्-     | ४०७         | बन्धवः स्युर्नृ पाः सर्वे                     | ३६६                        | बालानिव छलादस्मान्             | १८२ |
| प्रापितोऽप्यसकृद्दुःखम्            | ४६३         | बन्धश्चतुर्विधो ज्ञेयः                        | ५०५                        | बालास्ते बालभावेन              | १५७ |
| प्राप्तातीन्द्रियसौन् <b>दर्यो</b> | ३३७         | बन्धुजीवेषु विन्यस्त-                         | 8                          | बाल्य एव ततोऽभ्यस्येत्         | ३१२ |
| प्राप्तोत्कर्षं तदस्य स्यात्       | २८७         | बन्धुभृत्यक्षयाद् भूयः                        | ०३६०                       | बाल्यात् प्रभृति या विद्या     | ३१२ |
| प्राप्तौषधर्द्धेरस्यासीत्          | २१४         | बन्धूकैरिन्द्रगोपश्री-                        | ३                          | बाहू तस्या जितानङगपाशौ         | २२६ |
| प्राप्य संयमरूपेगा                 | ४६८         | बभुनभोऽम्बुधी ताराः                           | 8                          | बिभर्ति यः पुमान् प्रागान्     | ४७  |
| प्राभातानककोटीन।म्                 | ४१८         | बभुमंकुटबद्धास्ते                             | २०१                        | बिर्भात हिमवानेनाम्            | 38  |
| प्रायश्चित्तविधानज्ञः              | २७६         | बभ्रे हारलतां कण्ठलग्नाम्                     | २२६                        | बिभ्यता जननिर्वादाद्           | १५८ |
| प्रायो व्याख्यात एवास्य            | १७३         | बलक्षोभादिभो नियंन्                           | 85                         | बुद्धिमांस्त्वं तवाहार्य-      | ४१० |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम्           | ४३८         | बलद्वयास्त्रसंघट्ट-                           | ४०४                        | बुद्धिसागरनामास्य              | २३४ |
| प्राशनेऽपि तथा मन्त्रम्            | २०७         | बलध्वानं गुहारन्धः                            | १०४                        | बुद्धधैव बद्धपल्यङ्काः         | ४०५ |
| प्राशंसत् सा तयोस्तादृद्ध          | ४०२         | बलरेणुभिरारुद्धे                              | ११                         | ब्रह्मचर्यं च धर्म्यस्य        | २१४ |
| प्रासान् प्रस्फुरतस्तीक्ष्णान्     | ४०२         | बलवाननुवर्त्यश्चेद्                           | 38                         | ब्रह्मचारी गृहस्थश्च           | २८३ |
| प्राहुर्भूतमुखं खेटम्              | २३४         | बलवान् कुरुराजोऽपि                            | ११८                        | <b>ब्रह्म</b> शोऽपत्यमित्येवम् | २५१ |
|                                    | <b>२१</b> २ | बलवान् घूमवेगाख्यः                            | ४८६                        | बाह्मणा वृतसंस्कारात्          | २४३ |
| प्रियदत्तापि तं गत्वा वन्दित्वा    | - 1         | बलवान्नाभियोक्तव्यो                           | ११६                        | बुवन् स कल्पना दुष्टमिति       | ४०६ |
| प्रियदत्ता ह्वया तस्याः            | 388         | बलं विभज्य भूमागे                             | ३६६                        | बुवागानिति साक्षेपम्           | १६१ |
| प्रियदत्ते क्रिगतज्ञेतदवगत्यान्य-  | ४४३         | बलव्यसनमाशङ्क्य-                              | 8 6 8                      | बुवार्गैरिति सङ्ग्राम-         | १८६ |
|                                    |             |                                               | -                          |                                |     |

मध्यं महाकुलीनेषु

मध्ये रत्नद्वयस्यास्य

मध्ये महीभृतां तेषाम्

३न६

२०४

११७

२५०

४४३

४६३

बूत यूयं महाप्रज्ञा

ब्रुयाच्च नेमिनाथाय स्वाहा

भ

ब्रूहि तत्त्रापगोपायमिति

भक्त्या प्रगामतस्तस्य

भक्षाश्चामृतगर्भाख्या

भक्ष्यमागान् कपोताद्यैः

भगवंस्त्वद्गुएास्तोत्रात्

भगवद्दिव्यवागर्थ-

भगवानभिनिष्कान्तः

भटा हस्त्युरसं भेजुः

भटैलीकुटिकैः केचिद्

भरतविजयलक्ष्मी-

भरतस्यादिराजस्य

भरतेन समभ्यच्यं

भरतेशः किलात्रापि

भरतो भारतं वर्षं

भरतोऽभिरतो धर्मे

भर्तृभायाभिसम्बन्धम्

भवत्कुलाचलस्योभौ

भवदेवेन निर्दग्धम्

भवबन्धनमुक्तस्य

भवद्भिभीवितैश्वर्यम्

भवेच्च न तपः कामो

भवेत्कर्ममलावेशाद्

भवेदन्यत्र कामस्य

भवेयुरन्तरद्वीपाः

भवेद् दैवादिप स्वामिन्य-

भवेऽस्मिन्नेव भव्योऽयम्

भव्यस्यापि भवोऽभवद्

भागी भवपदं ज्ञेयम्

भागीभवपदान्तश्च

भागीभवपदेनान्ते

भागीभवपदोपेतः

भागी भवपदं वाच्यम्

भाजनं भक्ष्यसम्पूर्णमदत्त-

भव्यात्मा समवाप्य जातिमु-

भवतु सुहृदां मृत्यौ शोकः

भवदेवचरेगानुबद्धवैरेगा

भक्रिगना किमु राज्येन

भङ्गुरः सङ्गमः सर्वोऽपि

भक्त्यापितां स्नजम्

२६६

२६७

४५५

388

388

२३६

४५६

388

३२०

२६६

१६१

४६२

२०१

१०४

385

१०५

४०४

२०५

280

३२४

४६१

५१०

३८६

४५५

४५७

४३४

२५५

३३७

३३८

३७३

४२६

२२६

३६२

५१२

358

३०५

३०४

३०४

३०७

३०२

388

भोगब्रह्मव्रतादेवम्

भोगास्तृष्णाग्निसंवृद्धर्ये

भोगिनो भोगवद् भोगा-

### महापुरासम्

| मध्ये विन्ध्यमथैक्षिष्ट-       | 80  | <b>मन्दारस्रजमम्लानिम्</b> | २५६      | महिम्ना शमिनः शान्तम्         | २१६ |
|--------------------------------|-----|----------------------------|----------|-------------------------------|-----|
| मध्येवेदि जिनेन्द्राचीः        | 280 | मन्ये पत्रारिए गात्रारिए   | २२४      | महिम्नाऽस्य तपोवीयं-          | २१६ |
| मध्येसममथान्येद्युः            | २३१ | ममाभिवीक्षितुं तत्र        | ४८४      | मही व्योमशशी सूर्यः           | ३८८ |
| मनःपर्ययज्ञानमप्यस्य           | ५१३ | मया तु चरितो धर्मः         | २७५      | महीशेनेति सम्प्रोक्ता         | ५०१ |
| मनसि मनसिजस्यावापि             | 888 | मया निवारितोऽप्याया        | ४१६      | महेन्द्राद्रीं समाकामन्       | 90  |
| मनुश्चक्रभृतामाद्यः            | २२२ | मया सृष्टा द्विजन्मानः     | 388      | महोत्सङगानुदग्राङगान्         | द६  |
| मनुष्यजाति रेकैव               | २४३ | मयि स्वसात्कृते देव        | १०६      | महोपवासम्लानाङ्गा ं           | १६६ |
| मनोऽगारे महत्यस्य              | २१३ | मयैव विहिताः सम्यक्        | ४२६      | मां निवार्य सहायान्तीम्       | ४१६ |
| मनोजशरपुङ्खाब्जैः              | 38  | मयापनयनेऽग्राहि            | ४८३      | मां स्वकार्ये स्मरेत्युक्त्वा | ३६२ |
| मनोभवनिवेशस्य<br>मनोभवनिवेशस्य | २१  | मरुदान्दोलितोदग्र-         | १३२      | मागघायितमेवास्य               | ६६  |
| मनोभुवोऽतिवृद्धस्य             | २२४ | मरुदुद्धृतशाखाग्र-         | ७१       | मा मा मागधवैचिताम्            | 38  |
| मनोरथस्य पुत्राय               | ४६२ | मलयानिलमाश्लेष्टुम्        | ३७२      | माघकृष्णचतुर्दश्याम्          | ४०७ |
| मनोवेगोऽशनिवरः<br>-            | ४६३ | मलयोपान्तकान्तारे          | 58       | माता पिताऽपि या यश्च          | ४४६ |
| मनोव्याक्षेपरक्षार्थम्         | ३४२ | मलिनाचरिता हचेते           | २८२      | मातापितृभ्यां तद्दृष्ट्वा     | ४५६ |
| मनोहरास्यविषये े               | ५०१ | मलीमसाङगो व्युत्सृष्ट-     | २८४      | मातापितृभ्यां प्रादायि        | ४५५ |
| मन्त्रः परमराजादिर्मतोऽयं      | २६५ | मल्लिकाविततामोदैः          | २२       | माद्यन्ति कोकिला शक्वत्       | २२  |
| मन्त्रभेदभयाद् गूढम्           | १७४ | महद्भिरपि कल्लोलैः         | ४४       | माद्यन्मलयमातङग-              | ३७७ |
| मन्त्रमूर्तीन् समाधाय          | ४३८ | महसास्य तपोयोग-            | २१६      | माधवीलतया गाढम्               | २१० |
| मन्त्रनिमान् यथायोगम्          | ३१५ | महाकत्याराकं नाम           | २३६      | माधवीस्तबकेष्वन्त-            | २२  |
| मन्त्रास्त एव धर्माः स्युः     | २७१ | महाजवजुषो वक्त्राद्        | २७       | मानखण्डनसम्भूत-               | १६० |
| मन्त्रिगस्तस्य भूतार्थः        | ४५५ | महातपोधनायार्चा            | २४२      | मानत्वमस्य सन्धत्ते           | ३१४ |
| मन्त्री च फल्गुमत्याख्यो       | ४४० | महादानमथो दत्त्वा          | २६५      | मानभङगाजितैर्भोगैः            | १८३ |
| मन्त्री प्राग्भोगभुजो-         | 308 | महाद्रिरयमुत्सङ्ग-         | १३४      | मानमेवाभिरक <u>्ष</u> न्तु    | १८३ |
| मन्त्रेगानेन शिष्यस्य          | ३१० | महाध्वरपतिर्देवो           | १७०      | मानयन्निति तद्वाक्यम्         | १२१ |
| मन्त्रेगानेन सम्मन्त्र्य       | ३०४ | महान्गजघटाबन्धो            | २००      | मानस्तम्भमहाचैत्य-            | ३१८ |
| मन्त्रैरेभिस्तु संस्कृत्य      | २६१ | महान्ति गिरिदुर्गाणि       | ६६       | मानस्तम्भस्य पर्यन्ते         | १३७ |
| मन्त्रो मोदित्रयायां च         | ३०३ | महापगाभिरित्याभिः          | १२३      | मा नाम प्रगाति यस्य           | १७८ |
| मन्त्रोऽवतारकल्याराभागी-       | ३०२ | महापगारयस्येव              | ६३       | मामजेषीत् सखासौ मे            | ४६७ |
| मन्यरज्जुसमाकृष्टिः            | ३६  | महाबलिनि निक्षिप्त-        | २०६      | मामधिक्षिप्य कन्येयम्         | ३८७ |
| मन्याकर्षश्रमोद्भूत-           | ३६  | महाबाहुस्ततश्चाभूद्        | 30%      | मायया नास्मि शान्तेति         | ४६६ |
| मन्यारवानुसारेण                | ३६  | महाब्धिरौद्रसङ्ग्राम-      | २०७      | मायारूपद्वयं विद्याप्रभावात्  | ४८६ |
| मन्दं पयोमुचां मार्गे          | २१८ | महाभिषेकसामग्र्या-         | २६१      | मार्गजं स्थितमुद्धूय          | ४८१ |
| मन्दमन्दं प्रकृत्यैव           | ४०६ | महाभोगैर्नृपैः कैश्चिद्    | ६३       | मार्गविभ्यं शहेतुत्वाद्       | 338 |
| मन्दराभिषेककल्यागा-            | ३०३ | महामना वयुष्मान्तो-        | १६१      | मार्गीरिचरन्तनान् येऽत्र      | ४३० |
| मन्दराभिषेकनिष्कान्ति-         | ७०६ | महामहमहं कृत्वा            | २४०      | मार्गे प्रगुरासञ्चाराः        | 338 |
| मन्दरेन्द्राभिषेकश्च           | २४४ | महामहमहापूजाम्             | ४०७      | मार्गे बहुविधान् देशान्       | ३५  |
| मन्दरेन्द्राभिषेकोऽसी          | २६० | महामुकुटबद्धानाम्          | ३३       | माहात्म्यप्रच्युतिस्तावत्     | ३३२ |
| मन्दसाना मदं भेजुः             | २   | महा <b>मु</b> कुटबद्धानाम् | २०१      | मित्रयज्ञः स्वयम्भूरच         | ३५७ |
| मन्दाकिनीतरङ्गोत्य-            | २०  | महामुकुटबद्धास्तम्         | <u>م</u> | मिथ्यात्वं पञ्चधा साष्ट-      | ४०४ |
| मन्दातपशरच्छाये                | १८६ | महामुकुटबद्धैश्च           | २४२      | मिथ्यात्वमद्रताचारः           | ४०४ |
| मन्दारकुसुमामोद-               | २६२ | महावतं भवेत् कृत्स्न-      | २६६      | मिथ्यामदोद्धतः कोऽपि          | १५५ |
| मन्दारकुसुमोद्गन्धः-           | १३७ | महाहास्तिकविस्तार-         | 800      | मुकुले वा मुखे चक्रे          | ४३२ |
| मन्दारवनवीथीनाम्               | 28  | महाहिरण्यमायामम्           | २३       | मुक्तसिंहप्रणादेन             | ३११ |

| _               |                  |   |                                         |
|-----------------|------------------|---|-----------------------------------------|
| •               |                  | • |                                         |
|                 |                  |   | ه کام خوانده است                        |
|                 | T 7*** 6 2 2 4 ( |   |                                         |
| <b>E</b> (111 ) |                  |   | 74 47 48 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 1000            |                  |   | <b>यनुक्रमः</b>                         |

KRK

| मुक्तस्तु न तथा किन्तु        | <b>\$</b> ₹\$ | मेघस्वरो भीमभुज-           | ३७० | यथा जिनाम्बिका पुत्र-        | ३०६ |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| मुक्तात्मनां भवेद् भावः       | 388           |                            | १६४ | यथा तथा नरेन्द्रोऽपि         | ३४३ |
| मुक्ताफलाच्छमापाय-            | १६०           | मेघा सत्त्वजवोपेता         | २७  | यथा तव हृतं चेतः             | 939 |
| मुक्तेतरात्मनोर्व्यक्त्यै     | ३३७           | <b>A</b>                   | ४६७ | यथा दृष्टमुपन्यस्ये          | 388 |
| मुक्त्वा कुमारमभ्येत्य        | ४६२           | •                          | ४७३ | यथान्धतमसो दूरात्तक्यंम्     | १४४ |
| मुंखं रतिसुखागार-             | २२४           |                            | ३६१ | यथान्नमुपयुक्तं सत्          | ३२१ |
| मुखमुद्भ्यु तनूदर्याः         | २२६           |                            | ४६४ | यथार्थदर्शनज्ञान-            | १४२ |
| मुखरैर्जयकारेग                | ११०           | मौनाध्ययनवृत्तत्वम्        | २४४ | यथार्थवरमर्थ्यञ्च            | ४८  |
| मुखेन चन्द्रकान्तेन           | १७६           | म्लापयन् स्वाङगसौन्दर्यम्  | २५४ | यथावदभिषिक्तस्य              | २६१ |
| मुखेन पङकजच्छायाम्            | १७६           | म्लेच्छलण्डमलण्डाज्ञ:      | १०५ | यथाविभवमत्रापि-              | २४८ |
| मुखैरनिष्टवाग्वह्नि-          | १७२           | म्लेच्छराजसहस्राग्गि       | २२७ | यथाविभवमत्रेष्टम्            | २४७ |
| मुच्यमाना गुहा सैन्यैः        | १२६           | म्लेच्छराजादिभिर्दत्ताः    | २२३ | यथा विषयमेवैषाम्             | १८१ |
| मुदा निष्पादयामास             | ३७२           | म्लेच्छराजान् विनिर्जित्य  | ४३० | यथाऽस्मित्पतृदत्तेन          | २५२ |
| मुद्गराद्यभिघातेन             | ३३८           | म्लेच्छाचारो हि हिंसायाम्  | ३४६ | यथास्वं संविभज्यामी          | २२२ |
| मुनयोऽपि समानाश्चेत्          | १८३           | म्लेच्छाननिच्छतोऽप्यज्ञान् | १७८ | यथास्वानुगमर्हन्ति           | ३५३ |
| मुनि रतिवरं प्राप्य           | ४६७           | य                          |     | यथा हि कुलपुत्रागाम्         | ३३३ |
| मुनि हिरण्यवर्मागाम्          | ४६८           | यं नत्वा पुनरामनन्ति न परं | ३इ६ | यथेष्टं सप्रियो विद्यावाहनः  | ४०० |
| मुनिः पृथक्प्रदेशस्थाम्       | ४६८           | यः कोऽप्यकारगाद्वेषी       | १५२ | यथेह बन्धनान्मुक्तः          | ३३  |
| मुनिभ्यां दत्तदानेन           | ४५६           | यः पूर्वापरकोटिभ्याम्.     | 55  | यथैव खलु गोपालः              | ३४५ |
| मुनिमन्त्रोऽयमाम्नातो         | २६६           | यः समग्रैर्गुगैरेभिः       | ३४० | यथैव खलु गोपालो              | ३४४ |
| मुनिस्तद्वचनं श्रुत्वा        | ४६६           | यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य  | २३८ | यथैव गोपः संजातम्            | ३४५ |
| मुनीन्द्रपाठनिर्घोषैः         | १३५           | यक्षीभूताः तदागत्य         | ४६२ | यथोक्तविधिनैताः स्युः        | २६७ |
| मुसलस्थूलधाराभिः              | १६४           | यच्च दण्डकपाटादि-          | २६७ | यथा किल विनिर्याति           | ३२४ |
| मुहुः प्रचलदुद्वेल-           | 38            | यज्ञोपवीतमस्य स्यात्       | २७५ | यदादाय भवेज्जन्मी            | ४४२ |
| मूकः श्रेयःपुरे जातः          | ४६१           | यतिमाधाय लोकाग्रे          | २५६ | यदायं त्यक्तबाहचान्तः        | २६६ |
| मूर्च्छितः प्रेमसद्भावात्     | ४३७           | यतोऽक्षरकृतं गर्वम्        | ३४६ | यदि देशादिसाकल्ये            | ४६५ |
| मूर्त्यादिष्वपि नेतव्या       | २५४           | यतो निःशेषमाहारं           | २५६ | यदि धर्मकर्गादित्थम्         | ४६४ |
| मूर्घाभिषिक्तैः प्राप्त-      | २२१           | यतोऽयं लब्धसंस्कारो        | २८० | यदिष्टं तदनिष्टं स्याद्      | ४४२ |
| मूर्षिन पद्म ह्रदोऽस्यास्ति 🔍 | १२३           | यतो यतो बलं जिष्णोः        | ६९  | यदि स्यात् सर्वसम्प्रार्थ्या | ३८६ |
| मूलस्कन्धाग्रमध्येषु          | ३७२           | यतोऽस्य दृढढक्कानाम्       | ६२  | यदीच्छाऽस्ति त्वेत्याह       | ४८६ |
| मूलोत्तरगुगोष्वात्त-          | ३२२           | यत्तु नः संविभागार्थम्     | १५६ | यदुक्तमादिराजेन              | १५६ |
| मृगाङकस्य कलङकोऽयम्           | ३६८           | यत्पुरक्चरगां दीक्षा       | २५३ | यदुक्तं गृहचर्यायाम्         | २७५ |
| मृगैः प्रविष्टवेशन्तैः        | १३५           | यत्त्रष्टुमिष्टमस्माभिः    | ३४७ | यदेव लब्धसंस्कार-            | २७५ |
| मृगैर्मृ गैरिवापातमात्रभग्नै: | 805           | यत्र शास्त्राणि मित्राणि   | १६१ | यद्दिग्भान्तिविमूढेन         | 388 |
| मृंगालैरङगमावेष्ट्य           | २६            | यत्रोन्मग्नजला सिन्धुः     | 668 | यद्वच्चन्द्रार्किबम्बोत्थ-   | ३१७ |
| मृंगालैरधिदन्ताग्रम्          | . <b>७</b> ४  | यत्संसारिरगमात्मानम्       | ३३८ | यद्वच्च प्रतिभूः कश्चित्     | ३४४ |
| मृदवस्तनवः स्निग्धाः          | ३६६           | यथा कालायसाविद्धम्         | ३१४ | यद्वयं भिन्नमर्यादे          | ४२७ |
| मृष्यतां च तदस्माभिः          | २०६           | यथा ऋममतो बूमः             | २७० | यन्नाम्ना भरतावनित्वमगमत्    |     |
| मेखलायां तृतीयस्याम्          | १४०           | यथा खल्वपि गोपालः          | ३४४ | यमसम्बन्धिदिक्त्यागम्        | ३७२ |
| मेखलायां द्वितीयस्याम्        | 398           | यथास्यातमवाप्योरु-         | 338 | ययुः करिभिरारुद्धम्          | ५७  |
| मेघप्रभश्च चण्डासिप्रभा-      | ¥3\$          | यथा गोपालको मौलम्          | ३४३ | यवीयानेष पण्यस्त्री          | २८  |
| मेघप्रभसुकेत्वादि             | ४२८           | यथा च गोकुलं गोमिन्यायाते  |     |                              | २०४ |
| मेघप्रभो जयादेशाद्            | ४१०           | यथा च गोपो गोयूथम्         | ३४४ | यशःपालः सुखावत्याः           | rex |

### महापुराखम्

| यशःपालमहीपाल-                | 88X   | ये विशुद्धतरां वृत्तिम्  | २८२         | रग्गभूमि समालोक्य            | ४२१          |
|------------------------------|-------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| यशस्यमिदमेवार्य-             | १५५   | ये केचिच्चाक्षरम्लेच्छाः | 388         | रतानुवर्तनैर्गाढ-            | १६३          |
| यशस्वतीसुनन्दाभ्याम्         | ४०६   | ये तस्यास्तनुनिर्माणे    | ३६६         | रतावसाने निःशक्त्योः         | ४३३          |
| यशोधनमसंहार्य-               | १८४   | येन प्रकाशिते मुक्तेः    | <b>३</b>    | रति चारितमप्येष              | २१०          |
| यस्त्वतीन्द्रियविज्ञान-      | ३३६   | येनायं प्रहितः पत्री     | ४७          | रतिः कुलाभिघानस्य            | ४७७          |
| यस्त्वेताः द्विजसत्तमैरिभमता | २६८   | येनाऽसौ चक्रवर्तित्वम्   | ४८४         | रतिपिङ्गलसंज्ञस्य            | 800          |
| यस्त्वेतास्तत्त्वतो ज्ञात्वा | २७६   | येनास्य सहजा प्रज्ञा     | ३२६         | रतेः कामाद् विना नेच्छा      | 358          |
| यस्य दिग्विजये मेघकुमार-     | ३४६   | ये ये यथा यथा प्राप्ताः  | ३७४         | रत्नं स्थपतिरप्यस्य          | २३६          |
| यस्य दिग्विजये विष्वग्       | १२५   | येषामयं जितसुरः समरे     | ४२३         | रत्नं रत्नेषु कन्यैव         | ३ <b>८</b> ६ |
| यस्य यत्र गताः स्याद्दृक्-   | 308   | योगः समाधिनिर्वाणम्      | २५६         | रत्नतोरगाविन्यासे            | ३२४          |
| यस्याष्टादशकोटघोऽश्वा-       | १२५   | योगक्षेमौ जगत्स्थित्यै   | ĘŲ          | रत्नतोरणसङ्कीर्गः-           | ३७१          |
| यस्योत्संगभुवो रम्याः        | १२४   | योगजाः सिद्धयस्तेषाम्    | १६६         | रत्नत्रयस्य शरगां प्रपद्यामि | २६४          |
| या कचप्रहपूर्वेग             | १६२   | योगजाश्चर्द्धयस्तस्य     | 283         | रत्नद्वीपं जिघृक्षुभ्यो      | ५०६          |
| या कृता भरतेशेन              | २१७   | योगाः पञ्चदश ज्ञेयाः     | ४०४         | रत्नमालाऽतिरोचिष्णुः         | २३४          |
| यागहस्तिनि मांसस्य           | ४७३   | योगो ध्यानं तदर्थो यो    | २५६         | रत्नांशुचित्रिततलं           | ४३           |
| या च पूजा मुनीन्द्राणाम्     | २४२   | योऽरावतघराः धीरा         | २४०         | रत्नांशुच्छरितं बिभ्रत्      | २६१          |
| याचित्रियेग नास्येष्टा       | २११   | योऽभूत् पञ्चदशो विभुः    | ५१४         | रत्नांशुजिटलास्तस्य          | २३४          |
| याथात्म्येन परिज्ञानम्       | XoX   | योऽत्र शेषो विधिर्मुक्तः | २६६         | रत्नाकरत्वदुर्गर्वम्         | ३८०          |
| यादोदोर्घातनिर्घातः          | ४२    | यो नाभेस्तनयोऽपि         | प्र१५       | रत्नातपत्रमस्योच्चैः         | २१५          |
| याममात्रावशिष्टायाम्         | ३४५   | योऽनुतिष्ठत्यतन्द्रालुः  | २८८         | रत्नानि द्वितयान्यस्य        | २२७          |
| यां वष्टचयमसौ वष्टि-         | ४४२   | यो नेतेव पृथुं जघान      | ५१४         | रत्नान्यपि विचित्राणि        | 33           |
| यावज्जीवं व्रतेष्वेषु        | १६५   | यो योजनशतोच्छायो         | १२४         | रत्नान्यपि यथाकामम्          | २२२          |
| यावदभ्येति सेनानी            | १२८   | यो वज्रमिए।पाकाय         | ४६०         | रत्नान्यमून्यनर्घारिंग       | ५०           |
| यावद् विद्यासमाप्तिः स्यात्  | २५०   | योषितां मधुगण्डूषैः      | ३७८         | रत्नान्येतानि दिव्यानि       | २३६          |
| या सुरेन्द्रपदप्राप्तिः      | २८८   | योषितो निष्कमालाभिः      | <b>१</b> ३  | रत्नार्घेः पर्युपासाताम्     | 309          |
| याऽसौ दिवोऽवतीर्णस्य         | २८८   | योषितोऽप्यभटायन्त        | <b>X3</b> F | रत्नावर्तगिरिं याहि          | ४८२          |
| युक्तं परमर्षिलिङगेन         | ३१०   | योऽस्मिश्चतुर्थकालादौ    | ३५१         | रत्नैः किमस्ति वा कृत्यम्    | १८४          |
| युक्त्यानया गुरगाधिक्यम्     | ३१४   | योऽस्य जीवघनाकार-        | 388         | रतनैश्चाभ्यर्च्य रत्नेशम्    | ४०           |
| युगभारं वहेन्नेकः            | ३५२   | यौवनेन समाकान्ताम्       | ४५६         | रत्यप्रतक्यंमाहात्म्यम्      | १४१          |
| युगादी कुलवृद्धेन            | 938   | यौवनोन्मादजस्तेषाम्      | १५६         | रत्यादिविमलासार्द्धम्        | ४६१          |
| युगान्तविप्लवोदर्काः         | ३१७   | र                        |             | रथकटघा परिक्षेपो             | २००          |
| युद्ध्वाप्येवं चिरं शेकुर्न- | ४०४   | रक्तः करैः समाहिलष्य     | ४१८         | रथचऋसमुत्पीडात्              | ४४           |
| युवा तु दोर्बली प्राज्ञः     | १७२   | रक्षाभ्युद्यता येऽत्र    | ३३१         | रथवाही रथानूहुः              | २७           |
| युवाभ्यां निर्जितः कामः      | ३८३   | रक्षावृत्तिपरिक्षेपम्    | १७६         | रथवेगानिलोदस्तम्             | 38           |
| युष्मत्पादरजःस्पर्शाद्       | ४०    | रक्ष्यं देवसहस्रेगा      | ३३          | रथाः प्रागिव पर्याप्ताः      | <b>X3</b> F  |
| युष्मत्त्रग्मनाभ्यास-        | १६०   | रक्ष्यः सृष्टचिषकारोऽपि  | ३१३         | रथाङगपागिरित्युच्चैः         | ४४           |
| युष्मत्साक्षि ततः कृत्स्नम्  | २५५   | रङ्गितैश्चलितैः क्षोभैः  | ४३          | रथान्तकनकस्तस्य              | 838          |
| युष्मादृशामलाभे तु           | २७४   | रजःसन्तमसे रुद्धः        | २०२         | रथान्नव तथा दुष्टानष्ट-      | ४२०          |
| यूथं वनवराहागाम्             | २६    | रजन्यामपि यत्क्वत्यम्    | ३२७         | रियनो रथकटघासु               | १०२          |
| यूयं त एव मद्ग्राह्याः       | ४७    | रजस्वलां महीं स्पृष्ट्वा | ७३          | रिथनो रथकटघासु               | २०१          |
| यूयं निस्तारका देव           | २७४   | रजो वितानयन् पौष्प-      | ७३          | रथोऽजितञ्जयो नाम्ना          | २३४          |
| यूयं सर्वेऽपि सायन्तनाम्भोजा | . ४४६ | रञ्जिताञ्जनसन्नेत्रा     | ४७६         | रथोद्धतगतिक्षोभाद्           | २६           |
| यूयमाध्वं ततस्तूष्णीम्       | 738   | रराभूमि प्रसाध्यारात्    | २०२         | रथो मनोरथात् पूर्वं          | ४४           |

| रस्या रस्यावाह्वतंषष्ट्रात् १६० राष्ट्राण्यवस्यस्तेवाम् ६६ रास्या रसर्यायाह्व १६० रास्या रासर्यायाह्व १६० रास्या रासर्वायाह्व १६० रास्य राजहकरविह्ना १७६ रास्य राजहकरविह्ना १७६ रास्य राजहकरविह्ना १७६ रास्य राजहकरविह्ना १०६ रास्य राजहकरविह्ना १०६ रास्य राजहकरविह्ना १०६ रास्य राजहकरविह्ना १०६ रास्य राजहकरविह्ना १०० रास्य रामर्यक्व रास्य रामर्यक्व रास्य रामर्यक्व रामर्यक्व रास्य रामर्यक्व रामर्य रामर्यक्व रामर्यक्व रास्य रामर्यक्व राम्र्यक्व राम्र्यक्व रामर्यक्व राम्र्यक्व राम्यक्व राम्र्यक्व राम्र्यक्व राम्र्यक्व राम्र्यक्व राम्र्यक् | रथोऽस्याभिमतां भूमिम्      | <b>8</b> 4 | रात्री तलवरो दृष्ट्वा       | ४७३ | ललद्वालधयो लोल-              | २४    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----|------------------------------|-------|
| स्यां प्रस्तुवाहार्य १८० रियं कृषितसंगीतः ४०६ व्हारासे त्रेतस्य १२४ व्हारासे त्रिक्ष्या १०० रत्ये विकास विद्या माल्यवतीती रवनम् १६० रत्या राजराजेजि २०४ व्हारा माल्यवतीती रवनम् १६० रत्या राजराजेजिय २०४ व्हारा माल्यवतीती रवनम् १६० रत्या राजराजेजिय २०४ व्हारा माल्यवतीती रवनम् १६० रत्या राजराजेजिय २०४ व्हारा माल्यवती रवनम् १६० रत्या राजराजेजियम् १६० रत्या राजराजेजियम् १६० रत्या राजराजेजियम् १६० रत्या राजराजेन संख्या १६० रत्या राजराजेजियम् १६० रत्या राजराजेन संख्या १६० रत्या राजराजेजियम् १६० रत्या राजराजेज्वा राजराजेज्वा राजराजेज्वा राजराजेज्वा राजराजेज्वा राजराजेज्वा राजराजेज्वा राजराजेव्य १६० रत्या राजराजेज्वा राजराजेक्य १६० रत्या राजराजेक्य राजराजेक्य १६० रत्या राजराजेक्य राजराजेक्य १६० रत्या राजराजेक्य राजराजेक्य १६० रत्या राजराजेक्य २६० रत्या राजराजेक्य व्या राजराजेक्य १६० रत्या राजराजेक्य व्या राजराजेक्य २६० रत्य राजराजेक्य २६० रत्या राजराजेक्य २६० रत्य राजराजेक्य २६० रत्य राजराजेक्य २६० रत्य राजराजेक्य २६० रत्य राजराजेक्य  | ** *                       | 3          | राष्ट्राण्यवधयस्तेषाम्      | इ.ह | ललाटपट्टमारूढ-               | १७६   |
| स्यां तीरतरुख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b> \                 | 039        | रिपुं कुपितभोगीन्द्र-       | ४०६ | ललाटाभोगमेतासाम्             | २२४   |
| राज राजराजस्य १०६ राज राजराजस्य १०६ राज राजराजस्य १०६ राज राजराजोऽप २०४ रि. प्रवोधरिस्त्रज्ञा- १४३ रि. प्रवोधरिस्त्रज्ञा- १४३ रि. प्रवोधरिस्त्रज्ञा- १४३ रि. प्रवेधरिस्त्रज्ञा- १४५ रि. प्रवोधरिस्त्रज्ञा- १४५ रेजु. सृत्रेच सम्प्रोचना २२० रेजु. सृत्रेच सम्प्राचना ३५० रोगस्यायता हेम् २१६ रोजोचनारच्याता २४६ रोघोचनाज्ञाञ्च १५१ राजविधारिकानाच् १५४ राजविधारिकानाच्च १५४ राजविधारिकानाच्च १५४ राजविधारिकाच्च १५४ राजव |                            | 50         | रुद्धरोघोवनाक्षुण्ण-        | ६६  | ललाटे यदि केनापि             | ४५१   |
| राज राजराजस्य १०६ राज राजराजोऽपि २०४ स्वो रागाडक्ट्रेरिक्ते ४१५ स्वा राजराजोऽपि २०४ राज राजराजोऽपि २०४ स्वे रागाडक्ट्रेरिक्ते ४१५ स्वा रागाडक्ट्रेरिक्ते १५० राजराजोऽपि १०४ राजराज्य १५० र | रम्ये शिवङकरोद्याने        | ४७६        | रुद्ध्वा माल्यवतीतीरवनम्    | ६८  | लवङगलवलीप्रायम्              | ७१    |
| रिब: पयोषरोत्सहरून- रिबरितरतालशून् १६४ रिबरितरतालशून् १६४ रिवरावावशूरत्न- रिवरितरतालशून् १६४ रिवरवावावशूरत्न- २२० रिवरवावावशूरत्न- २२० रिवरवावावशूर्त्न- २२० रिवरवावावशूर्त्न- २२० रिवरवावावशूर्त्न- २२० रिवरवावावश्य च १०२ रिजे करतलं तर्ग- रेजे करतलं तर्ग- रेठे करतलंगां तर्ग- रेठे करतलंगां तर्ग- रेठे तेणिक्तावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 308        | रुषिताः कञ्जिकञ्जल्कैः      | २०  | लाटाललाटसंघृष्ट-             | \$ 3. |
| रिब: पयोषरोत्सहरून- रिबरितरतालशून् १६४ रिबरितरतालशून् १६४ रिवरावावशूरत्न- रिवरितरतालशून् १६४ रिवरवावावशूरत्न- २२० रिवरवावावशूरत्न- २२० रिवरवावावशूर्त्न- २२० रिवरवावावशूर्त्न- २२० रिवरवावावशूर्त्न- २२० रिवरवावावश्य च १०२ रिजे करतलं तर्ग- रेजे करतलं तर्ग- रेठे करतलंगां तर्ग- रेठे करतलंगां तर्ग- रेठे तेणिक्तावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रराज राजराजोऽपि            | २०४        | रूढो रागाङकुरैश्चित्ते      | ४१५ | लावण्यमम्बुधौ पुंसु          | ३८०   |
| रेबराधावषुरत्न- रविवर्धियस्तथान्ये च ५०२ रविवर्धियस्तथान्ये च ५०२ रवेः किमपराधोऽयम् १८८ रक्षाः क्षात्रयुवः सम्भूष्ण्य २८६ रामादीन् द्वरतस्त्यस्वन्य १८८ रामादीन् द्वरतस्त्रस्वन्य १८८ रामादीन् द्वरत्तस्त्रस्वन्य १८८ रामादीन् द्वरतस्त्रस्वन्य १८८ रामावन्यस्वन्य राम्पन्यस्वन्य १८८ रामावन्यस्वन्यम्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वयस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वन्यस्वयस्यस्वयस्वयस्यस्वयस्वयस्वयस्यस्यस्यस्वयस्व                        | रविः पयोधरोत्सङ्ग-         | १४३        |                             | २७० | लावण्यादयमभिसारयन्           | ሂሂ    |
| रविवीर्यस्त्रधान्ये च ५०२ रवे: किमपराघोऽयम् १८८ रवे: किमपराघोविवायित्वायित्वायित्वायित्वायित्वायित्वायित्वायित्वायित्वायित्वायित्वाय्वः १८८ रवे: किमपराघोऽयम् १८८ रवे: किमपरवे: विद्वयम् १८८ रवे: किमपराघेऽयम् १८८ रवे: किमपरवे: विद्वयम् १८८ रवे: किमपराघेऽयम् १८८ रवे: किमपरवे: विद्वयम् १८८ रवे: किमपराघेऽयम् १८८ रवे: किमपराघेऽयम् १८८ रवे: किमपरवे: विद्वयम् १८८ रवे: किमपराघेऽयम् १८८ रवे: किमपराघेऽय | रविरविरलानश्रून्           | 858        | रेजुः सूत्रेषु सम्प्रोक्ता  | ३२४ | लावण्येऽपि न सम्भोग्यम्      | ४१    |
| रतेः किमपराघोऽयम् रतः विकापराघोऽयम् रतः विकापराघोऽयम् रतः विकापराघोऽयम् रतः विकापराघोऽयम् रतः विकापराघोऽयम् रतः विकापराघोऽयम् रत्ने सं तिवापराचानं होरम् रागाद्वेष समुत्पुच्य रप् रेष्ठः रागाद्वेष समुत्पुच्य रप् रेष्ठः रागाद्वेष समुत्पुच्य रप् रेष्ठः रागाद्वे सहानन्दविषायि ४४१ राजन्दे महानन्दविषायि ४४१ राजन्दत्वो भूयान् रथ्थ राजन्तत्वो भूयान् रथ्थ रोषेनाताघात्वातान् १४१ राजन्तत्वा भूरि- राजव्वतिम्यां सम्यक् राजव्वतिम्यां सम्यक् राजवृतिम्यां सम्यक् राजवृत्तिस्यां ११४ तर्वाच्वावित्वां ११६ राजां स्तिन्तिम्यः ११८ राजां स्तिन्तिम्वः १८० तत्वाव्वाव्वाव्वाव्वाव्वाव्वाव्वा | रविराशावधूरत्न-            | ३२०        | रेजुरङगुलयस्तस्याः          | ३६४ | लास्यैः स्खलत्पदन्यासैः      | 58    |
| रक्षनारण्जुविद्याजि ३७६ रजे स तववस्थोऽपि २१० तोकं ज्ञेडमुरुस्छदं वरतनोः ७६ रसनोत्पाटनं हारम् ४७० रागदेषौ समुत्युच्य २५६ रोघोमुबोऽस्य तनुक्षीकर- १५१ रोघोमुबोऽस्य विद्या व | रविवीर्यस्तथान्ये च        | ५०२        | रेजुर्वनलताः नम्गः          | २१६ | लिखितं साक्षिगो भुक्तिः      | १२६   |
| रसनोत्पादनं हारम् ४७० रागद्वेषौ समुत्युज्य २५६ रागद्वेषौ समुत्युज्य २५६ रागदोवौ समुत्युज्य २५६ रागदोवौ समुत्युज्य २५६ रागदोवौ समुत्युज्य २५६ रागदोवौ दूरतस्त्यक्वा ३५२ रागदोवौ दूरतस्त्यक्वा ३५२ रागदोवौ दूरतस्त्यक्वा ३५२ राजनेहं महानन्दविधायि ४४१ राजन्यकेन संरुद्धः ३० राजन्य राजन्वती भूयान् १५५ राजन्यकेन संरुद्धः ३० राजन्यतान् सम्पान् १५५ राजन्यकेन संरुद्धः ३० राजन्वती भूयान् १५५ राजन्वती भूयान् १५५ राजन्वती भूयान् १५५ राजन्वती मूरान् १६५ राजन्वतायक्विताः ३२८ राजन्वतायक्विताः १६८ राजन्वतायक्विताः १६८ राजन्वतायक्विताः १६८ राजन्वतायक्विताः १६८ राजन्वतायक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वत्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वित्यक्वत्यक्वत्यक्वित्यक्वित्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वित्यक्वत्यक्वत्यक्वित्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्वत्यक्व | रवेः किमपराधोऽयम्          | १८८        | रेजे करतलं तस्याः           | २२६ | लेखसाध्येऽपि कार्येऽस्मिन्   | १५८   |
| रागदेषी समृत्युच्य २५६ रोघोभुबोऽस्य त्वृशीकर- १५ रागदीत् दूरतस्त्यक्ता ३५२ रोघोनतालयासीनान् १५ राजगहे महानन्दिवधाय ४४१ राजगहे महानन्दिवधाय ४४१ राजगहे सहानन्दिवधाय ४४१ राजन्द रा | रशनारज्जुविभ्राजि          | ३७६        | रेजे स तदवस्थोऽपि           | २१० | लेभेऽभेद्यमुरच्छदं वरतनोः    | 30    |
| रागादीन् दूरतस्यक्त्वा ३५२ राजावेहं महानन्दिषायि ४४१ राजायकेन संरुद्धः ३० राजन्वती भूयान् १४४ राजायजस्तता भूयान् १४४ राजायजस्तता भूयान् १४४ राजावद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजाव्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजाव्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजाव्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजाव्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजाव्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजाव्यापरिज्ञानाद ३३४ राजाव्यापरिज्ञानाद ३६६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३६६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३६६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३४६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३४६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३४६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३४६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३४६ राजाव्यापरिज्ञानाद ३४६ राजाव्यापरिज्ञानाद १६८ राजाव्यापरिज्ञानाव १६८ राजाव्यापर्जाव्यापर्ज्ञानाव १६८ राजाव्यापर्जाव्यापर्ज्ञाव १६८ राजाव्यापर्जाव्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप                                                                                                                   | रसनोत्पाटनं हारम्          | ४७०        | रोगस्यायतनं देहम्           | २११ | लोकचूडामेंगस्तस्य            | ३२४   |
| राजगेहं सहानन्दिषायि ४४१ राजन्यकेन संरुद्धः ३० राजन् राजन्वती भूयान् १४४ राजन्वता सम्यान्यः १६० राजन्वता सम्यान्यः १६० राजन्वता सम्यान्यः १४० लक्ष्मी अहासन्वाचा ३२० लक्ष्मी वर्षो गृहाएमाम् ४२६ राजां कदान्वित्वाजीद् ४४१ राजां राजप्रभो लक्ष्मीवतीः १४६ राजां तत्तत्त्रमे अर्थः १४६ राजां तत्त्रमं सम्याय ३४८ राजां तत्त्रमं सम्याय १४६ राजां त्रानं समाषाय १४६ राजां त्रानं समाष्ट्रमं १०६ राजां कुलकतं च १४६ राजां कुलकतं च १४६ राज्यां कुलकतं च १४६ राज्यां कुलकतं च १४६ राज्यां कुलकतं च १४६ राज्यां मुललेनो भर्मः २२६ राज्यां मुललेनो भर्मः २२६ राज्यां मुललेनो भर्मः २२६ राज्यां मुललेनो भर्मः २२६ राज्यां मुललेनो मर्मः २२६ राज्यां मुललेनोऽपि ३४६ राज्यां मुललेनोऽपि ३५६ राज्यां मुललेनोऽपि ३४६ राज्या | रागद्वेषौ समुत्सृज्य       | २४६        | रोघोभुवोऽस्य तनुशीकर-       | ५५  | लोकपालाय दत्वात्मलक्ष्मीम्   | ४५०   |
| राजन्यकेन संरुद्धः ३० राजन् राजन्वती भूयान् १४४ राजन्वती भूयान् १४४ राजन्वता भूरि- ४६४ राजन्वता भूरि- ४६४ राजविद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजवृत्तिमिमां सम्यक् २६३ राजवृत्तिमिमां सम्यक् २६३ राजवृत्तिमिमां सम्यक् २६३ राजहंतीः कृतोपास्य- १४ राजहंतीः कृतोपास्य- १४ राजहंतीः कृतोपास्य- १४ राजाङ्गराजितस्तस्मात् ११० राजा कवाचिदव्राजीद् ४४१ राजाऽपराजितस्तस्मात् १४० तक्ष्मीवती- ३४६ राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती- ३४६ राजा वित्तं समाधाय ३४५ राजा वित्तं समाधाय ३४५ राजा क्ष्मीवनां चावरोप्य ४३५ राजा स्तन्तःपुरः श्रेष्टी ४१३ राजा स्तन्तःप्राच १०६ राजा सत्तन्तःपुरः श्रेष्टी ४१३ राजा सत्तन्तःपुरः श्रेष्टी ४१३ राजा सत्तन्तःप्राच १०६ राजा सत्तन्तन्तःप्राच १०६ राजा सत्तन्तःप्राच १०६ राजा सत्तन्तन्तःप | रागादीन् दूरतस्त्यक्त्वा   | ३५२        | रोधोलतालयासीनान्            | १५  | लोकपालोऽपि सम्प्राप्त-       | ४५०   |
| राजन् राजन्वती भूयान् १४४ राजराजस्तदा भूरि- ४६४ राजविद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजविद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजविद्याघनत्त्रिः ३६४ राजविद्याघनत्त्रिः ३६४ राजविद्याघनत्त्रिः ३६४ राजविद्याघनत्त्रिः ३६४ राजवृत्तिमिमां सम्यक् २६३ राजवृत्तिमिमां सम्यक् २६३ राजहित्तैः कृताघमात्ता ३४ राजहित्तैः कृताघमात्ता १४० राजहित्तैः कृताघमात्ता १४० राजाऽपराजितस्तस्मात् ४१० राजाऽपराजितस्तस्मात् ४१० राजाऽपराजितस्तस्मात् ४१० राजाऽपराजितस्तस्मात् ३४८ राजा वित्तं समाधाय ३४८ राजा वित्तं समाधाय ३४८ राजा वित्तं समाधाय ३४८ राजा स्तान्तःपुरः श्रेष्ठी ४१३ राजा स्तानाःचाराच्य ४३४ राजा स्तानाःचाराच्य ४३४ राजा स्तानाःचाराच्य ४३४ राजा स्तानाःचाराचान्त्र १८० राजा सानाःपुरः श्रेष्ठी ४१३ राजा सानाःचार्य ४३४ राजावित्तरित्वीय राजेन्द्र- १०६ राजावित्तरित्वीय १४४ राज्यावित्तरित्वीय ३४४ राज्यावित्तरित्वीय ३४१ राज्यावित्तरित्वीय ३४१ राज्यावित्तरित्वीय ३४१ राज्यावित्तरेत्व ३४४ राज्यावित्तरेत्व ३४४ राज्यावित्तरेत्वीय ३४१ राज्यावित्तरेत्व ३४४ राज्यावित्तरेत्वीय ३४१ राज्यावित्तरेत्वीय ३४१ राज्यावित्तरेत्वीय ३४१ राज्यावित्तरेत्वीय ३४१ राज्यावित्तरेत्वाच ३४१ राज्यावित्तरेत्व ३४४ राज्यावित्तरेत्वाच ३४१ राज्यावित्त | राजगेहं महानन्दविधायि      | ४४४        | रोधोलताशिखोत्सृष्ट-         | ११  | लोकस्य कुशलाधाने             | १०५   |
| राजराजस्तवा भूरि- राजविद्यापरिज्ञानाद् राजविद्यापरिज्ञानाद रह राजविद्यापरिज्ञानाद रह राजविद्यापरिज्ञानाद रह राजविद्यापराज्ञानाद रह रह राजविद्यापराज्ञानाद रह रह राजविद्यापराज्ञानाद रह राजविद्यापराज्ञानाद रह रह रह रह राजविद्यापराज्ञानाद रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजन्यकेन संरुद्धः         | ३०         | रोमराजीमिवानीलाम्           | १४  | लोकाग्रवासस्त्रैलोक्य-       | ३४०   |
| राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजव्यापरिज्ञानाद् ३६४ राजव्यापरिज्ञानाद् ३६४ राजव्यापरिज्ञानाद् ३६४ राजव्यापरिज्ञानाद् २६४ राजव्यापरिज्ञानाद् २६४ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजां क्वाचव्याज्ञाद् १६० राजां क्वाचव्याज्ञाद १६० राजां राजप्रभो लक्ष्मीवती- राजां राजप्रभो लक्ष्मीवती- राजां सान्तःपुरः श्रेष्ठी ४६३ राजां सान्तःचां वावरोप्य ४३५ राजां सान्तःचां वावरोप्य ४३५ राजां कृलकलतं च १६५ राज्यां कृलकलतं च १६५ राज्यां कृलकलतं च १६५ राज्यां कृलकलतं च १६५ राज्यां मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यां मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुसलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुमोमवस्यांस्म १६२ राज्यं मुसलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुमोमवस्यांस्म १६२ राज्यं मुमोस्यां स्वर्यंति ३६४ राज्यं मुमोस्यांस्म १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजन् राजन्वती भूयान्      | १५५        |                             | 5   | लोकाग्रवासिने शब्दात्        | २६३   |
| राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजिबद्यापरिज्ञानाद् ३३४ राजव्यापरिज्ञानाद् ३६४ राजव्यापरिज्ञानाद् ३६४ राजव्यापरिज्ञानाद् ३६४ राजव्यापरिज्ञानाद् २६४ राजव्यापरिज्ञानाद् २६४ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजव्यापरिज्ञानाद् २६३ राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजहंसैः कृतोप्याप्य- राजां क्वाचव्याज्ञाद् १६० राजां क्वाचव्याज्ञाद १६० राजां राजप्रभो लक्ष्मीवती- राजां राजप्रभो लक्ष्मीवती- राजां सान्तःपुरः श्रेष्ठी ४६३ राजां सान्तःचां वावरोप्य ४३५ राजां सान्तःचां वावरोप्य ४३५ राजां कृलकलतं च १६५ राज्यां कृलकलतं च १६५ राज्यां कृलकलतं च १६५ राज्यां कृलकलतं च १६५ राज्यां मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यां मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुखलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुसलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुमोमवस्यांस्म १६२ राज्यं मुसलेकोऽपि ३४१ राज्यं मुमोमवस्यांस्म १६२ राज्यं मुमोस्यां स्वर्यंति ३६४ राज्यं मुमोस्यांस्म १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजराजस्तदा भूरि-          | ४६४        | रौप्यदण्डेषु विन्यस्तान्    | २६  | लोकानन्दिभिरप्रमापरिगतैः     | ५६    |
| राजवृत्तिमदं विद्धि- २६४ लक्षं कैलासमासाद्य ५०६ लाल्प्यान्वयस्त्रस्य ६९४ राजवृत्तिममां सम्यक् २६३ लक्ष्मं कैलासमासाद्य ५०६ राजवृत्तिममां सम्यक् २६३ लक्ष्मं कैलासमासाद्य ५०६ राजहंसैः कृताघ्यात्सा ३४ लक्ष्माः सरस्वती कीर्तिः ३६१ राजहंसैः कृताघ्यात्सा १४ लक्ष्माः सा सर्वयोग्याऽभूद् ३७६ राजहंसैरियं सेव्या १६ लक्ष्मीश्रहासविद्याः ३३ वक्तृत्रामाण्यतो देव वक्तृत्रामाण्यते देव वक्तृत्रामाण्यते देव वक्तृत्रामाण्यते देव वक्तृत्रामाण्यते देव वक्तृत्रामाण्यते देव वक्तृत्रामाण्यते वक्तृत्रामाण्यते वक्तृत्रामाण्यते वक्तृत्रामाण्यते वक्त्रत्रामाण्यत्र वक्त्रत्रामाण्यत्र वक्त्रत्रामाण्यत्र वक्त्रत्रत्रामाण्यत्र देव वक्तृत्रत्रामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्रामाण्यत्र देव वक्त्रत्रामाण्यत्र वक्त्रत्रत्र देव वक्त्रत्रत्रामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्यामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्यामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्यामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्यामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्यामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्यामाण्यत्र देव वक्त्रत्रत्यामाण्यत्यत्य देव वक्त्रत्यामाण्यत्यत्य देव वक्त्रत्यामाण्यत्यत्य देव वक्त्रत्यामाण्यत्यत्य वक्त्रत्यामाण्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्                                                                                          | राजविद्यापरिज्ञानाद्       | ३३४        |                             |     | लोलतरङ्गगविलोलितदृष्टिः      | ५३    |
| राजवृत्तिममां सम्यक् २६३ लक्ष्मीः पुरीमिवायोध्याम् ३७८ लोलोऽर्मिहस्तिर्म्वत- १४ लक्ष्मीः सरस्वती कीर्तिः ३६१ राजहसैः कृतोध्यात्सा ३४ लक्ष्मीः सा सर्वयोग्याऽभूद् ३७८ तक्ष्मीः कृतोध्यात्सा १४ लक्ष्मीः सा सर्वयोग्याऽभूद् ३७८ तक्ष्मीः सा सर्वयोग्याऽभूद् ३७८ तक्ष्मीः सा सर्वयोग्याऽभूद् ३७८ तक्ष्मीः कृतोषास्य- १४ लक्ष्मीयत्वित्तासमागम- ३३० वंशमात्राविशिष्टाङ्मीः ४०३ वक्तृप्रामाण्यतो देव १४२ राजाऽपराजितस्तस्मात् ४१० लक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- ३६७ तक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- ३६७ तक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- ३६७ तक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- ३६७ तक्ष्मयान्दोललतामिवोरिस १४ तक्ष्मयन्त्रेत्रयोवींप्त्या ४०६ तक्ष्मयन्त्रेत्रयोवींप्त्या ४०६ राजा सान्तःपुरः श्रेष्ठी ४४३ तक्ष्मयन्त्रेत्रयोवींप्त्या ४०६ राजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ तज्ञाक्षोन्ताभिभूतः सन् ४६४ राज्या सुलोचनां चावरोप्य ४३५ तत्तावृत्तिसंक्ता ६३ तत्तावृत्तिसंक्ता ६३ तत्तावृत्तिसंक्ता ६३ तत्तावृत्तिसंक्ता ६३ तत्ताव्येष्ठ शान्तजनता ३२ तताव्येषु रस्येषु शान्तजनता ३२ तताव्येषु रस्येषु ११ तत्त्वित्तेष् ३४५ त्रव्यादिपरिवर्तेषु ३४५ तत्त्वादिपर्याच्चैः ४१५ तत्त्वादिपर्याक्षेत्रते १६२ राज्याविपरिवर्तेषु ३४५ तत्त्वादेक्षोऽप्यहं हन्मि ४७२ तत्त्रवादिन्वरं वार्णैः ३४१ तत्त्वतेष् ३४१ तत्र्वतेष् ३४१ तत्त्वतेष्यास्य तत्त्यति २५२ तत्त्वतेष् ३४१ तत्त्वतेष् ३४१ तत्त्रवादेक्षोऽप्यहं हन्मि ४७२ तत्त्वविदस्यात्त्वरस्यां ३२५ वद्यानवटस्यांक्व १८६ राज्ये मनोभवस्यास्मन् १६२ त्रित्वतेष् १६२ तत्त्वताह्न पुरहारि ३२४ वटस्यानवटस्यांक्व १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजविद्याश्चतस्रोऽभूः      | ३२८        | त्त                         |     | लोलस्यान्वर्थसंज्ञस्य        | ४७०   |
| राजिसद्धान्ततत्त्वज्ञो ३२६ लक्ष्मीः सरस्वती कीर्तिः ३६१ लोहस्येवोपतप्तस्य १६१ राजहंसैः कृताघ्यात्सा ३४ त्रक्ष्मीः सा सर्वयोग्याऽभूद् ३७६ त्रक्ष्मीः कृतोपास्य- १५ त्रक्ष्मीत्रहासविशदा ३३ व्रक्ष्मीत्रहासविशदा ३३ व्रक्ष्मीत्रहासविशदा ३३ व्रक्ष्मीत्रहासविशदा ३३ व्रक्ष्मीत्रहासविशदा ३३ व्रक्ष्मीत्रहासविशदा १६० त्रक्षमीत्रहासविशदा १६० त्रक्षमीत्रां नृहाग्गेमाम् ४२६ त्रक्षमीत्रतीं गृहाग्गेमाम् ४२६ त्रक्षमीत्रतीं १६० त्रक्षमीत्रतीं गृहाग्गेमाम् ४२६ त्रक्षमीत्रतीं १६० त्रक्षमीत्रतीं गृहाग्गेमाम् ४२६ त्रक्षमीत्रतीं १६० त्रक्षमीत्रतीं १६० त्रक्षमीत्रतीं गृहाग्गेमाम् ४०६ त्रक्षमीत्रतीं १६० त्रक्षमात्रवात्रवात्रवात्रवात्रवात्रवात्रवात्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राजवृत्तमिदं विद्धि-       | २६४        | लक्षं कैलासमासाद्य          | ५०६ | लोलुपो नकुलार्योऽस्माद्      | ५१०   |
| राजहंसैः कृतोपास्य- राजहंसैः कृतोपास्य- राजहंसैः कृतोपास्य- राजहंसैरियं सेव्या रह लक्ष्मीप्रहासविशदा राजहंसैरियं सेव्या रह लक्ष्मीयाग्वनितासमागम- रह लक्ष्मीयाग्वनितासमागम- रह लक्ष्मीयाग्वनितासमागम- रह लक्ष्मीयाग्वनितासमागम- रह लक्ष्मीयाग्वनितासमागम- रह वक्तुप्रामाण्यतो देव १४२ राजाऽपराजितस्तस्मात् ११० लक्ष्मीयतीं गृहागोमाम् १२६ राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती- ३५६ लक्ष्मयान्दोललतामिवोरसि राजा वित्तं समाधाय ३४८ लक्ष्मयान्दोललतामिवोरसि राजा सान्तःपुरः श्रेष्टी ४५३ लक्ष्मयत्रेत्रयोदिप्या ४०६ राजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ लक्ष्मयत्रेत्रयोदिप्या ४१८ राजोक्तिमंयि तिस्मिश्च १८२ राजोक्तिसंयि तिस्मिश्च १८२ राजोक्तिसंयि तास्मिश्च १८२ लतायुवितसंसक्ता दश्कलकलतं च १५५ लब्धवन्द्रवलस्योच्चैः ४१४ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ लब्धवन्द्रवलस्योच्चैः ४१४ राज्याविपरिवर्तेषु ३४५ लब्धवन्द्रवलस्योच्चैः ४१४ राज्यामिषेचने मर्तुः २२१ राज्य न सुल्लेशोऽपि ३४१ लब्धवरोस्य तस्येति २५२ राज्ये मनोमवस्यास्मन् १६२ लिब्बताश्च पुरद्वारि ३२४ राज्ये मनोमवस्यास्मन् १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजवृत्तिमिमां सम्यक्      | २६३        | लक्ष्मीः पुरीमिवायोध्याम्   | ३७५ | लोलोर्ऽमिहस्तनिर्घूत-        | १४    |
| राजहंसै: कृतोपास्य- राजहंसैरियं सेव्या राजहंसैरियं सेव्या राजहंसैरियं सेव्या राजहंसैरियं सेव्या राजहंसैरियं सेव्या राजा कदाचिदवाजीद् रप्र लक्ष्मीवतीं गृहागोमाम् रप्र लक्ष्मीवतीं गृहागोमाम् रप्र लक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती- रप्र लक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- राजा वित्तं समाधाय ३४८ ताजा सान्तःपुरः श्रेष्ठी ४५३ ताजा सान्तःपुरः श्रेष्ठी ४५३ ताजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ ताजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ ताजोक्तिसंयि तिस्मिश्च १८२ ताजायवित्तिसंसक्ता २३ ताज्यां कृतकलत्रं च १५५ ताज्यां कृतकलत्रं च १५५ ताज्यां मुलकलेकों च १५५ ताज्यां सुलकेकों मर्नुः २२१ ताज्यां सुलकेकों प्र १८२ ताज्यां सुलकेकों प्र १८२ ताज्यां सुलकेकों प्र १५५ ताज्यां सुलकेकों प्र १५१ ताज्यं न सुलकेकों प्र १५१ ताज्यं न सुलकेकों प्र १६२ ताज्यं न सुलकेकों प्र १६२ ताज्यं मनोभवस्यास्मिन् १६२ ताज्यं प्र १६२ ताज्यं प्र १६२ ताज्यं सुलकेकों प्र १६२ ताज्यं सुलकेकिकेक्यां प्र १६२ ताज्यं सुलकेकेकेक्यं प्र १६२ ताज्यं सुलकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेकेवेकिकेकेकेकेवेकिकेकेकेके                                                                                           | राजसिद्धान्ततत्त्वज्ञो     | 378        | लक्ष्मीः सरस्वती कीर्तिः    | ३६१ | लोहस्येवोपतप्तस्य            | १८१   |
| राजहंसैरियं सेव्या १६ लक्ष्मीवाग्वनितासमागम- ३३० वंशमात्राविश्वाद्धर्गः ४०३ राजा कदाचिदवाजीद् ४५१ लक्ष्मीवतीं गृहाग्रोमाम् ४२६ राजाऽपराजितस्तमात् ५१० लक्ष्मीवतीं गृहाग्रोमाम् ४२६ राजा राजप्रभो लक्ष्मीवतीं- ३५६ लक्ष्मयान्दोललतामिवोरसि ६४ वक्त्रवारिजवासिन्या ३६४ राजा सित्तं समाधाय ३४६ लक्ष्मयान्दोललतामिवोरसि ६४ वक्त्रेष्ठवासिन्या ३६४ राजा स्वान्तःपुरः श्रेष्ठी ४५३ लक्ष्मयन्त्रेयोर्दीप्त्या ४०६ राजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ लज्जाशोकाभिभूतः सन् ४६४ राजोक्तिर्मिय तर्स्मिश्च १६२ लतायुवितसंसक्ता ६३ राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- १०६ लतायुवितसंसक्ता ६३ राज्यामावस्येषु शान्तजनता ३२ लतावयेषु रम्येषु ११ वज्रोकतोर्महावीध्याम् ४७० राज्यं कुलक्तत्रं च १५५ लब्धचन्द्रवलस्योच्चैः ४१५ राज्याधिपित्वर्तेषु ३४५ लब्धवर्गस्य तस्येति २५२ राज्याभिषेचने भर्त्तुः २२१ लब्धवर्गस्य तस्येति २५२ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धवर्गस्य हिन्म ४७२ वद्यास्यवादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मन् १६२ लम्बताच्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांच्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजहंसैः कृताध्यात्सा      | ३४         | लक्ष्मीः सा सर्वयोग्याऽभूद् | ३७६ |                              |       |
| राजा कदाचिदवाजीद् ४५१ लक्ष्मीवतीं गृहागोमाम् ४२६ वक्तृप्रामाण्यतो देव १४२ राजाऽपराजितस्तस्मात् ५१० लक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- ३६७ वक्त्रमस्याः शशाङ्कस्य २२६ राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती- ३५६ लक्ष्मयान्दोललतामिवोरसि ६४ वक्त्रवारिजवासिन्या ३८४ राजा सिन्तःपुरः श्रेष्ठी ४५३ लङ्घयन्नेत्रयोदींप्त्या ४०६ राजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ लङ्घयते बदि केनापि ३८६ राजोक्तिमंयि तिस्मश्च १८२ राजोक्तिमंयि तिस्मश्च १८२ राजोक्तिसंयि तिस्मश्च १८२ राजोक्तिसंयि राजेन्द्र- १०६ राजामावसथेषु शान्तजनता ३२ ततालयेषु रम्येषु ११ वज्रते।मंहावीध्याम् ४७० राज्या कुलकलत्रं च १५५ लङ्घचन्द्रबलस्योच्चः ४१५ राज्यातिपरिवर्तेषु ३४५ लङ्घचन्द्रबलस्योच्चः ४१५ वज्रते।मंहावीध्याम् ४७० राज्यातिपरिवर्तेषु ३४५ लङ्घचन्द्रबलस्योच्चः ४११ वज्रते।प्राममुष्य क्वथदिव ५७६ राज्या न सुबलेशोऽपि ३४१ लङ्घवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वार्णः २२३ राज्ये न सुबलेशोऽपि ३४१ लङ्घवर्णस्य हिनम ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मन् १६२ लम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांस्य १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजहंसैः कृतोपास्य-        | १५         | लक्ष्मीप्रहासविशदा          | ३३  | व                            |       |
| राजाऽपराजितस्तस्मात् ५१० तक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- ३६७ वक्ष्ण्रमस्याः शशाङ्कस्य २२६ राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती- ३५६ तक्ष्ण्यभ्रत्रयोदींप्त्या ४०६ तक्ष्ण्रेट्या ४५५ तक्ष्ण्यभ्रत्रयोदींप्त्या ४०६ तक्ष्ण्रेट्या ४६५ तक्ष्ण्यस्य १५५ तक्ष्ण्यत्य १६५ तत्य १६५ त | राजहंसैरियं सेव्या         | 38         | लक्ष्मीवाग्वनितासमागम-      | ३३० | वंशमात्रावशिष्टाङ्गैः        | ४०३   |
| राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती- ३५६ तक्षम्यान्दोललतामिबोरसि ६४ वक्ष्रवारिजवासिन्या ३६४ तक्ष्रव्यक्षेत्रयोर्दिप्त्या ४०६ वक्ष्रेडवमरनारीणाम् १४५ तक्ष्रव्यक्षेत्रयोर्दिप्त्या ४०६ तक्ष्रेडवमरनारीणाम् १४५ तक्ष्रव्यक्षेत्रयोदिप्त्या ४०६ तक्ष्रेडप्रभेष्ठी ४५३ तक्ष्रव्यते यदि केनापि ३६६ वक्ष्रेडपि गुणवत्यस्मिन् ४६ राजोक्तिमंयि तस्मिश्च १८२ तज्जे सम्पर्कमकेण ४१४ वक्षःस्थलेऽस्य रुख्चे ७ तज्जोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- १०६ ततायुवितसंसक्ता ६३ वज्जोक्षः पोषयन्त्येव १६३ राज्यां कुलकलत्रं च १५५ तज्जे सम्पर्कमकेण ११५ वज्जकेतोमंहावीध्याम् ४७० राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ तज्ज्यास्यक्त्रवा ४३१ वज्जकेतोमंहावीध्याम् ४०६ राज्यामिषेचने भर्तः २२१ तज्ज्यामिषेचने भर्तः २२१ तज्ज्यामिषेचने भर्तः २२१ तज्ज्ञाक्ष्रविद्याहं हन्मि ४७२ वज्जकेतामंहावीदि ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मन् १६२ तम्बताइच पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांस्य १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजा कदाचिदवाजीद्          | ४५१        | लक्ष्मीवतीं गृहारोमाम्      | ४२६ | वक्तृप्रामाण्यतो देव         | १४२   |
| राजा वित्तं समाधाय ३४८ लङघयन्नेत्रयोर्दिण्या ४०६ वक्त्रेष्वमरनारीणाम् १४५ राजा सान्तःपुरः श्रेष्ठी ४५३ लङघयते बिंद केनापि ३८८ राजोक्तिमंयि तिस्मिश्च १८२ लज्जोशोक्षाभिभूतः सन् ४६४ वङ्गाङगपुण्ड्रमगधान् ६७ राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- १०६ लतायुवितसंसक्ता ६३ वचोभिः पोषयन्त्येव १८३ राज्याक्षान्तजनता ३२ लतालयेषु रम्येषु ११ वज्रकेतोर्महावीध्याम् ४७० राज्यां कुलकलत्रं च १५५ लब्धचन्द्रबलस्योच्चैः ४१५ वज्रहोण्याममुष्य क्वथदिव ५७ राज्यामिषेचने भर्तः २२१ लब्धवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वार्जः २२३ राज्यो न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वार्जः २२३ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजाऽपराजितस्तस्मात्       | ५१०        | लक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन-  | ३६७ | वक्त्रमस्याः शशाङकस्य        | २२६   |
| राजा सान्तःपुरः श्रेष्ठी ४५३ लङघ्यते बिंद केनापि ३८६ वक्त्रेऽपि गुणवत्यस्मिन् ४६ राजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ लज्जाशोकाभिभूतः सन् ४६४ वक्षःस्थलेऽस्य रुख्चे ७ राजोक्तिस्तियं तिस्मिश्च १८२ लज्जे सम्पर्कमर्केशा ४१४ वङ्गाङगपुण्ड्रमगधान् ६७ राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- १०६ लतायुवितसंसक्ता ६३ वचोभिः पोषयन्त्येव १६३ राज्या कुलकलत्रं च १५५ लब्धचन्द्रबलस्योच्चैः ४१५ वज्रद्रोण्याममुष्य क्वथदिव ५७ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ लब्धचन्द्रबलस्योच्चैः ४३१ वज्रद्रोण्याममुष्य क्वथदिव ५०६ राज्याभिषेचने भर्त्तः २२१ लब्धवर्शस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वार्जः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लिम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती-  | 325        | लक्ष्म्यान्दोललतामिवोरसि    | 83  | वक्त्रवारिजवासिन्या          | ३८४   |
| राजा सुलोचनां चावरोप्य ४३५ लज्जाशोकाभिभूतः सन् ४६४ वक्षःस्थलेऽस्य रुख्चे ७ राजोक्तिमंथि तिस्मिश्च १६२ लज्जे सम्पर्कमर्केण ४१४ वङ्गाङ्गपुण्ड्रमगधान् ६७ राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- १०६ लतायुवितिसंसक्ता ६३ वज्रोभः पोषयन्त्येव १६३ राज्ञामावसथेषु शान्तजनता ३२ लतालयेषु रम्येषु ११ वज्रकेतोमंहावीध्याम् ४७० राज्यां कुलकलत्रं च १५५ लब्धचन्द्रबलस्योच्चः ४१५ वज्रद्रोण्याममुख्य क्वथदिव ५७ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ लब्धवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वाज्यः २२३ राज्यां म सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वाज्यः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मन् १६२ लम्बताइच पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थाइच १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राजा वित्तं समाधाय         | ३४८        | लङ्गयन्नेत्रयोदीप्त्या      | ४०६ | <i>व</i> क्त्रेष्वमरनारीगाम् | १४५   |
| राजोक्तिमंथि तिस्मिश्च १८२ लज्जे सम्पर्कमकरेंगा ४१४ वङ्गाङ्गपुण्ड्रमगधान् ६७ राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- १०६ लतायुवितसंसक्ता ६३ वचोभिः पोषयन्त्येव १८२ राज्ञामावसथेषु शान्तजनता ३२ लतालयेषु रम्येषु ११ वज्रकेतोमंहावीध्याम् ४७० राज्यं कुलकलत्रं च १४४ लब्धचन्द्रबलस्योच्चैः ४१४ वज्रद्रोण्याममुष्य क्वथदिव ४७ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४४ लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा ४३१ वज्रपञ्जरमुद्भिद्य ४०६ राज्याभिषेचने भर्त्तुः २२१ लब्धवर्णस्य तस्येति २४२ वज्रास्थिबन्धनं वार्जः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६४ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांस्व १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजा सान्तःपुरः श्रेष्ठी   | ४५३        | लडम्यते बदि केनापि          | ३८६ | वक्त्रेऽपि गुरावत्यस्मिन्    | ४६    |
| राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- १०६ लतायुवितिसंसक्ता ६३ वचोभिः पोषयन्त्येव १६२ राज्ञामावसथेषु शान्तजनता ३२ लतालयेषु रम्येषु ११ वज्रकेतोर्महावीध्याम् ४७० राज्यं कुलकलत्रं च १५५ लब्धचन्द्रबलस्योच्वः ४१५ वज्रद्रोण्याममुष्य क्वयदिव ५७ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा ४३१ वज्रपञ्जरमुद्भिद्य ५०६ राज्योभिषेचने भर्तुः २२१ लब्धवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वाज्यः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजा सुलोचनां चावरोप्य     | ४३५        | लज्जाशोकाभिभूतः सन्         | ४८४ | वक्षःस्थलेऽस्य रुख्चे        | 9     |
| राज्ञामावसथेषु शान्तजनता ३२ लतालयेषु रम्येषु ११ वज्रकेतोर्महावीध्याम् ४७० राज्यं कुलकलत्रं च १५५ लब्धचन्द्रबलस्योच्चैः ४१५ वज्रद्रोण्याममुष्य क्वथदिव ५७ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा ४३१ वज्रपञ्जरमुद्भिद्य ५०६ राज्याभिषेचने भर्त्तुः २२१ लब्धवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वाज्यैः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राजोक्तिर्मयि तस्मिश्च     | १८२        | लज्जे सम्पर्कमर्केएा        | ४१४ | वङ्गाङगपुण्ड्रमगधान्         | _     |
| राज्यं कुलकलत्रं च १४५ लब्धचन्द्रबलस्योज्जैः ४१५ वज्रद्रोण्याममुख्य क्वथदिव ५७ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा ४३१ वज्रपञ्जरमुद्भिद्य ५०६ राज्याभिषेचने भर्त्तुः २२१ लब्धवर्णस्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वाज्यैः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजोक्तिस्त्वयि राजेन्द्र- | १०६        | लतायुवतिसंसक्ता             | द३  | वचोभिः पोषयन्त्येव           | १८३   |
| राज्यं कुलकलत्रं च १५५ लब्धचन्द्रबलस्योच्नैः ४१५ वज्रद्रोण्याममुष्य क्वथदिव ५७ राज्यादिपरिवर्तेषु ३४५ लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा ४३१ वज्रपञ्जरमुद्भिद्य ५०६ राज्याभिषेचने भर्त्तुः २२१ लब्धवर्शास्य तस्येति २५२ वज्रास्थिबन्धनं वार्जः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राज्ञामावसथेषु शान्तजनता   | ३२         | लतालयेषु रम्येषु            | ११  | वज्रकेतोर्महावीय्याम्        | ४७०   |
| राज्याभिषेचने मर्त्तुः २२१ लब्धवर्णस्य तस्येति २४२ वज्रास्थिबन्धनं वार्ज्यः २२३ राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बिताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थाश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | १५५        | लब्धचन्द्रबलस्योच्नैः       | ४१४ | -                            | ४७    |
| राज्ये न सुखलेशोऽपि ३४१ लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि ४७२ वटविम्बप्रवालादि- ३६५ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बिताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थांश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                          | ३४५        | लब्धप्रसाद इत्युक्तवा       | ४३१ |                              | ५०६   |
| राज्ये मनोभवस्यास्मिन् १६२ लम्बिताश्च पुरद्वारि ३२४ वटस्थानवटस्थाश्च १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | <b>२२१</b> | लब्धवर्णस्य तस्येति         | २४२ |                              | २२३   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राज्ये न सुखलेशोऽपि        | ३४१        | लब्धादेशोऽप्यहं हन्मि       | ४७२ | वटविम्बप्रवालादि-            | ३६५   |
| रात्राविन्दुर्दिवाम्मोजम् ३६७ लम्भयन्त्युचितां शेषाम् २७८ वत्सरानशनस्यान्ते २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राज्ये मनोभवस्यास्मिन्     | १६२        |                             | ३२४ | वटस्थानवटस्थांश्च            | १०७   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रात्राविन्दुर्दिवाम्भोजम्  | ३६७        | लम्भयन्त्युचितां शेषाम्     | २७= | वत्सरानशनस्यान्ते            | २१७   |

# महायुरीणम्

| बदनोऽस्य मुखाम्भोजाद्     | १५२         | वयसाधिक इत्येव            | १५२          | वागामविरतावागाम्              | ÉÓ  |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| वद प्रयाति कः पन्थाः      | ४५४`        | वरं वनाधिवासोऽपि          | १८३          | वार्गः कुसुमवारास्य           | 38  |
| वधं विधाय न्यायेन         | ४०२         | वरं विषं यदेकस्मिन्       | २०६          | वातपृष्ठदरीभागानृक्षवत्       | ६न  |
| वध्नीय नः किमिति हन्त-    | ७६          | वरगावरगस्तस्थुः           | 5ع           | वाताघातात्                    | xx  |
| वनं वनगजैरिदं जलनिधेः     | ५६          | वराहाररति मुक्त्वा        | ६६           | वात्सकं क्षीरसम्पोषाद्        | १२  |
| वतं विलोकयन् स्वैरम्      | ७४          | वर्णलाभस्ततोऽस्य          | २७४          | वादिनेव जयेनोच्चैः            | ४०० |
| वनद्विपमदामोद-            | ७४          | वर्णलाभोऽयमुद्दिष्टः      | २७४          | वापीकूपतडागैश्च               | १७४ |
| वनप्रवेशमुन्मुग्धा        | 33          | वर्गान्तःपातिनो नैते      | २८१          | वारागासी जितायोध्या           | ४७६ |
| वनप्रवेशिभिनित्यम्        | <b>१</b> ३५ | वर्गोत्तमत्वं यद्यस्य न   | <b>३१</b> २  | वाराणसीपतिश्चित्राङगदो        | ५०६ |
| वनराजीद्वयेनेयम्          | 38          | वर्गोत्तमत्वं वर्गोषु     | <b>३१</b> २  | वाराग्सी पुरी तत्र            | ३६३ |
| वनराजीस्ततामोदाः          | ×           | वर्गोत्तमानिमान् विद्यः   | २८१          | वारिवारिजिकञ्जल्क-            | ७३  |
| वनरेगुभिरालग्नैः          | २४          | वर्गोत्तमो महीदेवः        | २४२          | वार्ता विशुद्धवृत्त्या स्यात् | २४२ |
| वनरोमावलीस्तुङग-          | <b>द</b> ६  | वर्द्धमानो ध्वनिस्तूर्ये  | <b>¥3</b> \$ | वासगेहे जयो रात्रौ            | ३६० |
| वनवेदीं ततोऽतीत्य         | 3 8 8       | वर्षारम्भो युगारम्भे      | ३७           | वासन्त्यो विकसन्त्येताः       | २२  |
| वनवेदीद्वयं प्रोच्चैः     | १४६         | वर्षीयोभिरथासन्नैः        | 38           | वासवन्तं महाशैलम्             | ६८  |
| वनवेदीपथा पश्यद्          | १३८         | वलिस्नपनिमन्यन्यः         | २४२          | वाहयन्तं तमालोक्य             | ४०३ |
| वनवेदीमियं धत्ते          | 38          | वल्लीनां सकुसुमपल्लवाग्र- | ७८           | विकसन्ति सरोजानि              | 38  |
| वनस्थलीस्तरुच्छाया        | ७२          | वल्लीवनं ततोऽद्राक्षीत्   | १३७          | विकासं बन्धुजीवेषु            | ₹   |
| वनस्पतीन् फलानम्प्रान्    | स व         | ववषुर्बह्मिवृष्टि वा      | ४०५          | विकासितविनेयाम्बु             | ४०४ |
| वनान्वयं वयश्शिक्षा-      | ४३६         | ववुर्मन्दं स्वरुद्यान-    | २१=          | विक्रमं कर्मचक्रस्य           | ३५१ |
| वनाभोगमपर्यन्तम्          | 55          | ववी मन्दं गजोद्घृष्ट-     | ३७२          | विकियां न भजन्त्येते          | ३४६ |
| वनितातनुसम्भूतकामाग्निः   | ४६३         | वशीकरणपुष्पारिण           | ३३२          | विकियाऽष्टतयी चित्रम्         | २१४ |
| वने वनगजैर्जुष्टो         | <b>३</b> ६  | वसंस्तत्र महाकालस्तम्     | ४८८          | विख्यातविजयः श्रीमान्         | ३८३ |
| वने वनचरस्त्रीगाम्        | १२८         | वसन्ततिलकोद्याने          | 358          | विगतच्छुतच्छुमः शीघ्यम्       | ४८७ |
| वनेषु वनमातङगा            | १६७         | वसन्तश्रीवियोगो वा        | ३७२          | विग्रहे हतशक्तित्वात्         | ३६८ |
| वनोपान्तभुवः सैन्यैः      | ७३          | वसन्तानुचरानीत-           | ३७८          | विघटय्य तमो नैशम्             | १८७ |
| वन्दनार्थं कृता माला      | ३२४         | वसन्ति स्मानिकेतास्ते     | १६६          | विघटय्य रथाङगानाम्            | 838 |
| वन्दारूगां मुनीन्द्रागाम् | १४५         | वसुधारकमित्यासीद्         | २३४          | विचार्य कार्यपर्यायम्         | ४३४ |
| वन्दारोभंरताधिपस्य        | 388         | वसुपालकुमारस्य            | ४६३          | विचित्रपदविन्यासा             | ३५५ |
| वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्यं   | ४७६         | वसुपालमहीपालप्रश्नाद्     | ४६३          | विचिन्त्य विश्वविघ्नानाम्     | ४२१ |
| वन्दित्वा नागराः सर्वे    | ४६=         | वसुमत्यापगामव्धि-         | ६८           | विचुर्येनं शरं तावत्          | ४७  |
| वन्दित्वा वन्द्यमहंन्तम्  | २८७         | वस्तुवाहनराज्याङगैः       | ४७           | विचेरः स्वखुरोद्भूत-          | ६७  |
| वन्दित्वा सिद्धकूटाख्यम्  | ४८७         | वस्तुवाहनसर्वस्वम्        | ६४           | विच्छिन्नकेतवः केचित्         | ४०४ |
| वन्दिमागधवृन्देन          | ४१८         | वागाद्यतिशयैरेभिः         | ३३४          | विजयमित्रो विजयिलो            | ३५७ |
| वन्याः स्तम्बे रमाः       | २६          | वागाद्यतिशयोपेतः          | ३३४          | विजयायेत्यथार्हत्य-           | ३०४ |
| बन्यानेकपसम्भोग-          | ४७          | वाग्गुप्तो हितवाग्वृत्या  | २८७          | विजयार्द्धं समारुहच           | ४३४ |
| वप्रान्तर्भुवमाघातुम्     | १२          | वाग्देव्या सममालापो       | १६४          | विजयार्द्धगिरेरस्य            | ४६६ |
| वयं किमिति नाहूताः        | ४३६         | वाचंयमत्वमास्थाय          | १६६          | विजयार्द्धंजयेऽप्यासीत्       | १०१ |
| बयं जात्यैव मातद्भगाः     | ७४          | बाचंयमस्य तस्यासीन्न      | २१३          | विजयार्द्धतटाकान्ति-          | १५  |
| वयं निस्तारका देव-        | ३४७         | बाचंयमो विनीतात्मा        | २५४          | विजयादंप्रतिस्पद्धि-          | ३३  |
| वयं वचोहरा नाम            | १७७         | वाजिनः प्राक्कशाघाताद्    | ४०३          | विजयार्द्धमहागन्ध-            | ४२१ |
| वयमपि चरमाङगाः            | ४१०         | वाज्यं कपाटयोर्युग्मम्    | ११२          | विजयाद्धीचलप्रस्था-           | १०४ |
| वयमेव महादेवा             | ३३४         | वाढं स्मरामि सौभाग्यभागिन |              | विजयाद्धीचले यस्य             | १७६ |

| विजयाद्धीचलोलङ्गषी          | ११६      |
|-----------------------------|----------|
| विजयाद्धें जिते कृत्स्नम्   | १००      |
| विजयाद्वीत्तरश्रेणि-        | ४८४      |
| विजिगीषुतया देवाः           | ४७       |
| विजिगीषोर्विपुण्यस्य        | ४०६      |
| विजिताब्धिसमाकान्त-         | १२०      |
| विजितेन्द्रियवर्गागाम्      | १५=      |
| विज्ञातमेव देवेन            | ४२८      |
| वितर्जितमहामोहः             | ५०२      |
| वित्रस्तः करभनिरीक्षणाद्    | ७5       |
| वित्रस्ताद्वेसरादेनाम्      | २८       |
| वित्रस्तैरपथमुपाहृत-        | ७८       |
| विदघ्यामद्य नाथेन्दु-       | ४०४      |
| विदश्य मञ्जरीस्तीक्ष्णा     | ८ ३      |
| विदितप्रस्तुतार्थोऽसि       | ४२८      |
| विदितसकलतत्त्वः             | ५१३      |
| विदित्वा विष्टराकम्पाज्जयम् | ४२०      |
| विदूरस्थेर्न युष्माभिः      | १५८      |
| विदेशः किल यातव्यो          | १०२      |
| विदेहे पुष्कलावत्याम्       | ४७०      |
| विद्धि मां विजयार्द्धस्य    | १०६      |
| विद्धि मां विजयाद्धीरूयम्   | १००      |
| विद्धि सत्योद्यमाप्तीयम्    | २७०      |
| विद्यया शवरूपेगा सद्यः      | ४८४      |
| विद्याधरधराधीशैः            | १२८      |
| विद्याधरघरासार-             | १२५      |
| विद्याधरीकरालून-            | 280      |
| विद्याधर्यः कदाचिच्च        | २१७      |
| विद्याश्रितेति सम्प्रीतः    | ४८४      |
| विद्युच्चोरत्वमासाद्य       | ४७६      |
| विद्युद्वेगा ततोऽगच्छत्     | ४८३      |
| विद्युद्वेगाऽभवद्           | ४६८      |
| विद्युद्धेगाऽवलोक्य         | ४८३      |
| विद्युद्वेगा ह्वयं चोरम्    | ४७१      |
| विधवेति विवेदाधीर्नेदृक्षम् | ३६०      |
| विधातुमनुरक्तानाम्          | ४३६      |
| विधाय चरणे तस्य             | १४६      |
| विधाय प्राक् स्वयं प्राप्य- | 850      |
| विधायाष्टाह्मिकी पूजाम्     | ३६८      |
| विधिरेष न चाशक्तिः          | 388      |
| विधुं ज्योतिर्गरोनेव        | XEX      |
| विधुं तत्करसंस्पर्शाद्      | ४१४      |
| विश्वविम्ब-प्रतिस्पद्धि     | ٠,٠<br>ج |
| 2.4                         | -        |

| रवाकानामकाराष्ट्रक           | 41           |
|------------------------------|--------------|
| विध्वस्ते पन्नगानीके         | ११८          |
| विनयाद् विच्युतं राज-        | 820          |
| विना चकाद् विना रत्नैः       | 380          |
| विनियोगास्तु सर्वासु         | २४५          |
| विनिवर्तयितुं शक्ता          | ४८४          |
| विनिवार्य कृतक्षोभम्         | २०४          |
| विनीतं संवरो गुप्तो          | ३५७          |
| विन्ध्यश्रीस्तां पिता तस्याः | 358          |
| विपक्षखगभूपालान्             | ४२७          |
| विपरीतामतदृत्तिः             | ३४           |
| विपर्यासे विपयति             | ३८८          |
| विपाककटुसाम्राज्यम्          | २०६          |
| विपाकसूत्रनिर्ज्ञात-         | १६३          |
| विप्रकृष्टान्तराः क्वास्माद् | १२०          |
| विप्रकृष्टान्तरावास-         | १०६          |
| विबलोऽपि स्वजातीयो           | १५४          |
| विबभावस्वरे कञ्ज-            | ७३           |
| विबभुः पवनोद्धृताः           | ६२           |
| विबुध्यासनकम्पेन             | ४३८          |
| विभक्ततोरगामुच्चै:           | ११०          |
| विभिन्दन् केतकी सूचीः        | २३२          |
| विभुत्वमरिचक्रेषु            | ३५           |
| विभोवंलभरक्षोभम्             | ६६           |
| विभ्रागमतिविस्तीर्गम्        | १७६          |
| विमतेरेव तद्गेहे             | ४७२          |
| विमत्सराणि चेतांसि           | १५२          |
| विमुक्तं व्यक्तसूत्कारम्     | હય           |
| विमुक्तकङ्करणं पश्चात्       | २५१          |
| विमुक्तप्रग्रहैर्वाहै:       | ४५           |
| वियद्दुन्दुभिभिर्मन्द्र-     | १४१          |
| वियद्विभूतिमात्रम्य          | ३७३          |
| विरक्तो ह्यानुजीवी स्यात्    | ३४४          |
| विरज्य राज्यं संयोज्य        | 3×8          |
| विरागः सर्ववित् सार्वः       | २७०          |
| विरुद्धाबद्धवाग्जाल-         | १४३          |
| विरूपं रूपिएां चापि          | ३ <b>-</b> ६ |
| विरूपकमिदं युद्धम्           | २०२          |
| विरेजुरसनापुष्पैः            | ٠            |
| विरोधिनोऽप्यमी मुक्त-        | २१५          |
| बिलड्म्य विविधान् देशान्     | £2           |
| विलसत्पद्मसम्भूताम्          | १५           |
| विलसद्ब्रह्मसूत्रेण          | <b>२६</b> २  |
| विलोक्य कृतपुष्पादि-         | ४६२          |
|                              | 1            |

विलोक्य तं वरिएक्पुत्राः ४६६ विलोक्य विलयज्वालि-338 विलोलवीचिसंघट्टाद् १४ विलोलितालिराधुन्व-१२५ विवाहविधिवेदिन्यः ३७६ २७४ विवाहस्तु भवेदस्य विवाहो वर्णलाभश्च १४४ विविक्तरमग्गीयेषु १२२ विविक्तंकान्तसेवित्वाद् १६६ विविधिद्धिपदं चास्मात् **X3**5 विविधव्यजनत्यागाद् २८६ विवृगोति खलोऽन्येषाम् १८० विशालां नालिकां सिन्धुम् ६५ विशालाक्षो महाबालः ३५७ विशुद्धकुलगोत्रस्य २८३ विशुद्धकुलजात्यादि २७७ विशुद्धवृत्तयस्तस्मात् २८२ विशुद्धस्तेन वृत्तेन २७६ विशुद्धाकरसम्भूतो २७७ विशुद्धा वृत्तिरस्यार्थ-२५२ विशुद्धावृत्तिरेषैषाम् २४३ विशुद्धिरुभयस्यास्य २७७ विशेषतस्तु तत्सर्गः ३३२ विशेषविषया मन्त्राः ३१५ विशोधितमहावीथी ३७४ विश्वं विनश्वरं पश्यन् ४६१ विश्वक्षत्र जयोद्योगम् १७७ विश्वदिग्विजये पूर्व-१५२ 888 विश्वमङ्गलसम्पत्त्या विश्वविद्याधराधीशम् 308 विश्वविश्वम्भराह्नादी ४२६ विश्वस्य धर्मसङ्घस्य 388 विश्वानाश्वास्य तद्योग्यैः ४२५ २६० विश्वेश्वरा जगन्माता विश्वेश्वरादयो ज्ञेया २७१ विषकण्टकजालीव-305 विषयीकृत्य सर्वेषाम् 833 विषये वत्सकावत्याम् ४५४ विषयेष्वनभिष्वङ्गो २४३ विषयेऽस्मिन् खगाक्ष्माभृत्-४५४ विषागोल्लिखितस्कन्धो ६5 विष्वगापूर्यमारास्य 808 विष्वग्विसारि दाक्षिण्यम् 58

# मेहांपुराजम्

| विसभङ्गैः कृताहारा              | २६  | वैशिष्टघं कि कृतम्          | ३४७    | शनैः प्रयाति सञ्जिष्नु                | २३           |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| विसर्जितश्च सानुज्ञम्           | १०० | व्यक्तये पुरुषार्थस्य       | ४६६    | शनैः शनैर्जनैमुक्ता                   | 3            |
| विस्तीर्गैर्जनसम्भोग्यैः        | 88  | व्यजनैरिव शाखाग्रैः         | ११५    | शनैराकाशवाराशि-                       | १८८          |
| विस्नम्भजननैः पूर्वम्           | ४६४ | व्ययो मे विक्रमस्यास्ताम्   | ३६२    | शनैर्वालेन्दुरेखेव सा-                | ३६८          |
| विहरन्तो महीं कृत्स्नाम्        | १६७ | व्यलोकिष्ट स भूपोऽपि        | ४६६    | शफरी प्रक्षेपगामुद्यत्                | १३           |
| विहरन्नन्यदा मेघस्वरः           | ४०० | व्यवहारनयापेक्षा-           | ३०१    | शब्दपारभागी भव                        | 308          |
| विहाय मामिहेकाकिनम्             | ४८६ | व्यवहारेशितां प्राहुः       | ३१३    | शब्दविद्यार्थशास्त्रादि-              | २५०          |
| विहारस्तु प्रतीतार्थो           | २६७ | व्यवहारेशितान्या स्याद्     | ३१२    | शमिताखिलविघ्नसंस्तवः                  | ४२२          |
| विहारस्योपसंहार <u>ः</u>        | २६७ | व्यसनेऽस्मिन् दिनेशस्य      | १८७    | शमिता चक्रवर्तीष्टं                   | そっそ          |
| <b>विह्</b> त्य सुचिरं विनेयजन- | ५१४ | व्यापारितदृशं तत्र          | १८     | शयिता वीरशय्यायाम्                    | ४१८          |
| वीक्ष्य काकोदरेगात्मा           | ३६० | व्याप्योदरं चलकुलाचल-       | ५१     | शयुपोता निकुञ्जेषु                    | २३           |
| वीचिबाहुभिराध्वन्तम्            | ४१  | व्यायता जीविताशेव           | ११३    | शय्यासनालयादीनाम्                     | २२७          |
| वीचिबाहुभिरुन्मुक्तैः           | 38  | व्यालोलोमिकरास्पृष्टैः      | १५     | शरतल्पगतानल्प-                        | <b>₹3</b> \$ |
| वीज्यमाना विधुस्पद्धि-          | 308 | व्यावहासीमिवातेनुः          | ६      | शरदुपहितकान्तिम्                      | १६           |
| वीतशोका ह्वया तस्य              | ४६१ | व्युष्टिकियाश्रितं मन्त्रम् | ३०८    | शरनिभिन्नसर्वोङ्गः                    | ४१६          |
| वीरपट्टं प्रबध्यास्य            | ३८२ | व्युष्टिश्च केशवापश्च       | २४४    | शरभः खं समुत्पत्य                     | २४           |
| वीरपट्टस्तदा सोढो भुवो          | ३८७ | व्योमापगामिमां प्राहुः      | १८     | शरभो रभसादूर्ध्वम्                    | ६८           |
| वीरपट्टेन बद्धोऽयम्             | ४२० | व्रजन् मन्द्राश्च कच्छांश्च | ६६     | शरल्लक्ष्मीमुखालोक-                   | ሂ            |
| वीरलक्ष्मीपरिष्वक्त-            | ३६५ | व्रतं च समितिः सर्वाः       | २१२    | शरव्यमकरोद्यस्य                       | १७५          |
| वृग्गुते सर्वभूपाला:-           | ३६६ | व्रतं दत्तवत्तः स्थानम्     | ४७०    | शरव्याजः प्रतापाग्निः                 | १७८          |
| वृतः परिमितैरेव                 | ३१८ | व्रतचर्यामतो वक्ष्ये        | ३४६    | शरशाली प्रभुः कोऽपि                   | ४७           |
| वृतः शशीव नक्षत्रैः             | ४३४ | व्रतिचह्नं भवेदस्य          | २७=    | शरसंरुग्ग <b>विद्याधृ</b> त्          | ४०२          |
| वृत्तस्थानथ तान् विधाय          | ३१६ | व्रतसिद्धचर्थमेवाऽहं        | २७४    | शरसङ्घातसञ् <b>छन्ना</b> न्           | 800          |
| वृत्तादनात्मनीनाद्धीः           | ३३४ | व्रतानुपालनं शील-           | ३२४    | शराः पौष्पास्तव त्वं च                | ४१७          |
| वृथाभिमानविध्वंसी               | ४१५ | व्रतान्येतानि दास्यामः      | ४७०    | शरीरं भर्तुरस्येति                    | X 0 19       |
| वृश्चिकस्य विषं पश्चात्         | ३६१ | व्रतावतरगां चेदम्           | २५०    | शरीरं यच्च यावच्च                     | ÷.           |
| वृषभाय नमोऽशेष-                 | ३५० | वतावतरएास्यान्ते            | २७५    | शरीरजन्मना सैषा                       | ইভিড         |
| वृषाः ककुदसंलग्न-               | પ્ર | व्रतावतारएां तस्य           | २७४    | शरीरजन्मसंस्कार-                      | े२८०         |
| वेदः पुरागं स्मृतयः             | २७० | व्रताविष्करगां दीक्षा       | २६६    | शरीरत्रितयापायाद्                     | ४००          |
| वेदनाभिभवाभावाद्                | ३३६ |                             |        | शरीरत्रितयापाये                       | ४०७          |
| वेदनाव्याकुलीभावः               | ३३८ | श                           |        | शरीरबलमेतच्च                          | २०५          |
| वेदिकां तामतिकम्य               | १०८ | शंफलीवचनैर्दूता-            | 86.0   | शरीरमरएां स्वायुः                     | २८०          |
| वेदिकातोरगाद्वारम्              | ३८  | शकुनिः शकुनाद् दुष्टाद्     | ४५६    | शरैरिवोस्नैरासक्तैविमुक्तैः           | ४११          |
| वेदिकेव मनोजस्य                 | ३६४ | शकृतो भक्षएां मल्लैः        | ४७२    | शशः शशन्नयं देव                       | २४           |
| वेद्यां प्रगीतमग्नीनाम्         | २५१ | शक्तिमन्तः समासन्नविनेया    | ५०५    | शशाङककरजैत्रास्त्रै:-                 | १६०          |
| वेलापर्यन्तसम्मूच्छंत्          | 88  | शक्तिषेगामहीपालप्रतिपन्नतुज | ा: ४५६ | शशिप्रभा स्वसा देव्या                 | ४५६          |
| वेलासरित्करान्वाद्ध <u>िः</u>   | ६३  | शक्तिषेगोऽस्य सामन्त-       | ४५४    | शश् <b>वद्</b> विकासिकुसु <b>मै</b> ः | २१६          |
| वेष्टितं वेन्द्रधनुषां          | ४३६ | शक्रप्रिये शची मेनका        | ४६६    | शस्त्रनिर्मिसन्नसर्वोद्धगा-           | 805          |
| वैगावैस्तण्डुलैर्मुक्त्वा       | 03  | शङकादिदोषनिर्मुक्तम्        | ४०४    | शर्'भप्रहारदीप्ताग्नि-                | २०७          |
| वैमनस्यं निरस्यैषाम्            | ४७४ | शिकताभिहृतोदिष्टः           | १६८    | ास्त्रसंभिन्नसर्वाङगम्                | ४१७          |
| वैरकाम्यति यः स्मास्मिन्        | ६४  | शडके निशातपाषाराम्          | २२४    | शस्त्रोपजीविवर्ग्यंश्चेद्             | २५०          |
| वैराग्यस्य परां कोटीम्          | १६२ | शब्खात् प्रदक्षिणावर्तात्   | २२७    | शाक्तिकाः सह याष्टीकैः                | २५           |
| वै वैश्रवगुदत्तोऽपि             | ४६७ | शतभोगां च नन्दां च          | ६८     | शासामङ्गैः कृतच्छायाः                 | २६           |

|                               |               | •                             |     |                           |                    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------------------------|--------------------|
| शासामृगा मृगेन्द्रागाम्       | १३४           | शेषो विधिस्तु नि:शेष-         | ३०७ | श्रोत्रपात्राञ्जलि कृत्वा | ३५५                |
| शासामृगा द्विपस्कन्धम्        | 388           | शेषोविधिस्तु प्राक्प्रोक्तः   | ३११ | श्रौतान्यपि हि वाक्यानि   | ३६६                |
| शान्तं तत्त्वत्प्रसादेन       | ४३६           | शैलोदग्रे महानस्य             | २३६ | श्लक्षेण पिष्टचूर्णेन     | २७२                |
| शान्तस्वनैनंदन्ति स्म         | २१६           | शोभानगरमस्येशः                | ४४४ | श्वः स्वर्गे कि किमत्रैव  | ४१७                |
| शान्तिकियामतश्चके             | ३२३           | श्च्योतन्मदजलासार-            | 200 | श्वसदाविर्भवद्भोगः        | २०६                |
| शान्तिपूजां विघायाष्टौ        | ४२७           | श्यामाङगीरनभिव्यक्त-          | ३७  |                           |                    |
| शासनं तस्य चकाङकम्            | २२३           | श्रावकानायिय सङ्घम्           | २५५ | ष                         |                    |
| ,शास्त्रज्ञा वयमेकान्ताद्     | १५३           | श्राविकाभिः स्तुतः पञ्च-      | ४०३ | <br>  षडङगबलसामग्र्या     | २००                |
| शिक्षिताः बलिनः शूराः         | <b>₹3</b> ₹   | श्रियं तनोतु स श्रीमान्       | ३५१ | षोडशास्य सहस्रागा         | <b>२३३</b>         |
| शिखरैरेष कुत्कील-             | १२३           | श्रीदेव्यश्च सरिद्देव्यो      | २६२ | षोडशैतेऽद्य यामिन्याम्    | २२२<br><b>३</b> २० |
| शिखरोल्लिखताम्भोद-            | १३२           | श्रीदेव्यो जात ते जात         | ३०५ | षोडशैव सहस्राग्यि         | <b>२</b> २६        |
| शिखामेतेन मन्त्रेण            | 308           | श्रीपर्वतं च किष्किन्धम्      | 90  | भाज्यम राह्याच            | 774                |
| शिखी सिताशुंकः सान्तः         | ३४६           | श्रीपालवसुपालाख्यौ            | ४८० | स                         |                    |
| शितिभिरलिकुलाभ <u>ैः</u>      | २२०           | श्रीपालास्यकुमारस्य           | ४७७ |                           | · ·                |
| शिर:प्रहरएोनान्यो             | ४०३           | श्रीमण्डपनिवेशस्ते            | 888 | संयमं प्रतिपन्नः सन्      | ४६२                |
| <b>शिरीषसुकुमारा</b> ङगी      | २२८           | श्रीमानानमिताशेष-             | १३१ | संयमस्थानसम्प्राप्त-      | ५०३                |
| शिरोरुहैर्जराम्भोधि-          | ४८४           | श्रीमानानम्प्रनि:शेष-         | १२५ | संवाहानां सहस्रागाि       | २२६                |
| शिरोलिङ्गञ्च तस्येष्टम्       | 388           | श्रुतं च बहुशोऽस्माभिः        | ४८  | संवेगजनितश्रद्धाः         | १६५                |
| <b>शिरोलिङगमुरोलिङगम्</b>     | ३११           | श्रुतं सुविहितं वेदो          | २७१ | संशुष्यद्दाननिप्यन्द-     | ४०६                |
| शिलातलेषु तप्तेषु             | १६४           | श्रुतं हि विधिनानेन           | २५४ | संसारावास एषोऽस्य         | ३३६                |
| शिवानामशिवैर्ध्वानै:          | १६६           | श्रुतज्ञानदृशो दृष्ट-         | १६८ | संसारावासनिर्विण्णा-      | १६५                |
| शिशिरसुरभिमन्दो-              | 888           | श्रुतवृत्तियामन्त्र-          | २४३ | संसारीन्द्रियविज्ञान-     | ३३४                |
| शिष्टान् पृष्ट्वा च दैवज्ञान् | ३७०           | श्रुतार्थिभ्यः श्रुतं दद्यात् | २५५ | संस्कारजन्मना चान्या      | २७७                |
| शीतमुष्णं विरुक्षं च          | १६८           | श्रुता विश्वदिशः सिद्धा       | १७७ | संस्कृतानां हिते प्रीतिः  | ३४६                |
| शीलानुपालने यत्नो             | ३२४           | श्रुतिस्मृतिपुरावृत्त-        | २६२ | संहार्यः किममुष्याब्धिः   | ४६                 |
| े हु पुत् शुकच्छदच्छायैः      | १७५           | श्रुत्वा तदादिमे कल्पे        | ५०१ | स एवमखिलैदॉषैः            | ३३७                |
| र्शुके(नलीप्रवालाभ-           | Ę             | श्रुत्वा तद्वचनं राजा         | ४४० | स एवासीद् गृहत्यागाद्     | ७४६                |
| शुक्लवस्त्रोपवासादि-          | २७४           | श्रुत्वा तां हृदयप्रियोक्ति-  | ४७५ | स एष धर्ममावर्ज्य-        | ४५५                |
| शुचिग्रावविनिर्मागैः          | १३२           | श्रुत्वा पुरागापुरुषाच्च      | १४६ | स कदाचिद् गतिः का         | ४४५                |
| शुद्धस्फटिकसङ्काश-            | १३६           | श्रुत्वा सर्वार्थवित्सर्वम्   | ३७० | सकलक्षत्रियज्येष्ठः       | 358                |
| शुनोऽचितस्य सत्कारैः          | ३२२           | श्रुत्वेति देशनां तस्मात्     | २७२ | सकलनृपसमाजे               | 385                |
| शुभं श्रुतार्थसिद्धार्थं-     | ३६६           | श्रूयतां भो द्विजम्मन्य-      | ३७१ | सकलमविकलं तत्स            | 30४                |
| शुभैः षोडशभिः स्वप्नैः        | 325           | श्रूयतां भो द्विजन्मानो       | 378 | सकान्तां रमयामास          | २३३                |
| शुश्रुवं ध्वनिरामन्द्रो       | १३७           | श्रूयतां भो महात्मानः         | ३३१ | स कि न दर्भशय्यायाम्      | १८४                |
| शुष्कभूषहशाखाग्रे             | ४३७           | श्रेष्ठिनेऽनपराधाया-          | ४६७ | स कुटुम्बिभिरुहात्रैः     | १७४                |
| शुष्कमध्यं तडागं च            | ३२०           | श्रेष्ठिनैव निकारोऽयम्        | ४७४ | सखीमुखानि संवीक्ष्य       | ४३२                |
| शुष्कमध्यतडागस्य              | ३२२           | श्रेष्ठिनोऽस्य मिथोऽन्येद्युः | ४७२ | संखीवचनमुल्लङ्घ्य         | ०३१                |
| शून्यगानस्वनैः स्त्रीगाम्     | 038           | श्रेष्ठी कदाचिदुद्याने        | 388 | स गव्यूतिशतोत्सेध-        | ४८४                |
| शून्यागारस्मशानादि-           | <b>ફ</b> દ દ્ | श्रेष्ठी किमर्थमायातो         | ४७४ | स गिरिर्मेशिनिर्माश-      | હ3                 |
| शूर्पोन्मेयानि रत्नानि        | ं हैं         | श्रेष्ठी कुबेरकान्तरच         | ४३४ | सङ्कल्पसुखसन्तोषात्       | ४६४                |
| शृंगा भो नृपशार्द्ल-          | 70K.          | श्रेष्ठी तवेति श्रेष्ठी च     | ४७४ | सङ्कल्पेष्वहितोत्कर्गो    | २२४                |
| शृंगा श्रेगिक संप्रदनः        | ३४५           | श्रेष्ठचहिंसाफलालोकात्        | ४७६ | सङकीडतां रथाङगानाम्       | २४                 |
| शेषक्षत्रिययूनां च            | १७३           | श्रेष्ठचेव ते तपोहेतुरिति     | ४६७ | सद्धिक्लष्टो भरताधीयः     | २१७                |
| <b>n</b>                      |               | •                             |     |                           |                    |

# महापुराणम्

| सङ्ग्रामनाटकारम्भ-       | ३८६            | सत्यं भरतराजोऽयम्           | १५१         | सन्ध्यारूगां कलामिन्दोः     | २३१        |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| सचकं घेहि राजेन्द्र-     | ¥              | सत्यं महेषुधी जडघे          | २२४         | सन्ध्यास्वग्नित्रये         | 300        |
| सचकं घेहि संयोज्य        | ३६३            | सत्यजनमपदं तान्तम्          | <b>२</b> ६३ | सन्नद्धस्यन्दनाश्चण्डास्तदा | ४०४        |
| स चिक्रिएा सहाक्रम्य     | ३६२            | सत्यजातपदं पूर्वम्          | २६१         | सन्नागं बहुपुन्नागम्        | ७१         |
| स चन्दनरसस्फार-          | ३७४            | सत्यमेव यशो रक्ष्यम्        | ४८          | स पक्वकिंगिशानम्प्र-        | <b>१</b> २ |
| सचामरां चलद्वंसाम्       | ३४             | सत्याभासेनं तैः स्त्रीरणाम् | ३ <b>६१</b> | सपदि विजयसैन्यैनिजित-       | १३०        |
| सचित्रपुरुषो वास्तु      | ४७             | सत्येवं पुष्टतन्त्रः स्याद् | ३४६         | सपुत्रविटपाटोपः             | 348        |
| सचिवस्य सुतं दृष्ट्वा    | ४७३            | सत्योऽभूत् प्राक्तनादेश     | ४८६         | स पुमान् यः पुनीते          | ४७         |
| स चैष भारतं वर्षम्       | ३३१            | सत्त्वोपघातिनरता            | ३२१         | सप्तगोदावरं तीर्त्वा        | ७०         |
| सच्छायानप्यसम्भाव्य-     | ७२             | सदाचारनिजैरिष्टै-           | २४०         | सप्तभङ्ग्यात्मिकेयं ते      | १४२        |
| सच्छायान् सफलान् तुङगान् | ११             | सदानमात्तः सम्पूज्य         | ३७१         | सप्रगामं च सम्प्राप्तम्     | १०५        |
| सच्छायान् सफलान् तुङगान् | ७२             | सदास्ति निर्जरा नासौ        | ४६४         | सप्रतापं यशः स्थास्नु       | 380        |
| स जयति जयलक्ष्मी-        | २१६            | सदेव बलमित्यस्य             | <b>5</b>    | सप्रतापः प्रभा सास्य        | ४१२        |
| स जयति जिनराजो           | 039            | सदोऽवनिरियं देव             | १४६         | स प्रतिज्ञामिवारूढो         | 38         |
| स जयति हिमकाले           | २२०            | सदोषो यदि निर्ग्राहचो       | ४३०         | सप्रभा चन्द्रलेखेव          | ४६६        |
| स जीयात् वृषभो मोह-      | 280            | सद्गृहित्विमदं ज्ञेयम्      | २८३         | सप्रसादं च सम्मान्य         | 220        |
| सज्जने दुर्जनः कोषम्     | ३४३            | सद्यः संहारसंऋुद्ध-         | ४०१         | स प्रेयसीभिराबद्ध-          | ७२         |
| सज्जन्मप्रतिलम्भोऽयम्    | २७७            | सद्यो गुरुप्रसादेन          | ४७१         | स बहुतरमराजन् प्रोच्छितान्  | •          |
| सज्जातिः सद्गृहित्वं च   | २४५            | सद्यो मिन्नाण्डकोद्भूतान्   | ४७४         | स बाह्यमन्तरङगं च           | 338        |
| सज्जातिभागी भव           | ३०२            | सद्रत्नकटकं प्रोच्चैः       | २६२         | सभापरिच्छदः सोऽयम्          | १४६        |
| सञ्चरद्भीषराग्राहै:      | <del>द</del> ६ | सद्वृत्तस्तपसा दीप्तो       | ४६५         | सभावनानि तान्येष            | ३२५        |
| सञ्चितस्यैनसो हन्त्री    | ३४४            | सद्वृत्तान् धारयन् सूरि     | २५५         | समं ताम्बूलवल्लीभिः         | 53         |
| सञ्जातानुशया साऽपि       | ३६०            | स धर्मविजयी सम्प्राट्       | ३२४         | समं समञ्जसत्वेन             | २६५        |
| स तं स्यन्दनमारुह्य-     | 5              | सघान्यैर्हरितैः कीर्गाम्    | २४१         | समं सुप्रविभक्ताङ्गम्       | <b>२२३</b> |
| स ततोऽवतरम्नद्रे:-       | 808            | सघूपघटयोर्युं गमं तत्र      | १३८         | समक्षमीक्षमारगेषु           | २०४        |
| स तत्र जिनदोषेगा         | ४७७            | सध्यीचीं वीचिसंरुद्धाम्     | 80          | समग्रबलसम्पत्त्या           | 384        |
| स तद्वनगतान् दूराद्      | 32             | स नगो नागपुन्नाग-           | ७३          | समञ्जसत्वमस्येष्टम्         | २६५        |
| स तमालोकयन् दूरात्       | <b>5</b> و     | सनर्मसचिवं कञ्चित्          | ३२७         | समन्ततः शरैश्च्छन्ना        | ४०५        |
| स तस्मै रत्नभृङगारम्     | 200            | सनागमसनागैश्च               | १२४         | समन्तादिति सामन्तैः         | १०४        |
| स तां प्रदक्षिए। कृत्य   | ३१८            | स नाग्न्यं परमं बिभ्रत्     | २१०         | समन्ताद् योजनायाम-          | १४०        |
| सतां वचांसि चेतांसि      | ४२६            | सनातनोऽस्ति मार्गोऽयम्      | 358         | समभ्यर्च्य समाक्वास्य       | ४२५        |
| सतां सत्फलसम्प्राप्त्यै  | ४०६            | स निमित्तं निमित्तानाम्     | ३२६         | समवायाख्यमङ्गं ते           | १६३        |
| सता बुधेन मित्रेग        | ४१३            | स निवेदितवृत्तान्तो         | १७६         | समवेगैः समं मुक्तैः         | ४०१        |
| सतामसम्मतां विष्वग्      | 8=0            | स नृजन्मपरिप्राप्तौ         | २७७         | समस्तनेत्रसम्प्रीत-         | ३८०        |
| सति चैवं कृतज्ञोऽयम्     | ३४४            | सन्तानार्थमृतावेव           | २५१         | समस्तबलसन्दोहम्             | ३७८        |
| स तु न्यायोऽनतिकान्त्या  | ३३२            | सन्तुष्टान् स्वे वने शूरान् | 58          | स महाभ्युदयं प्राप्य        | २८६        |
| स तु संसृत्य योगीन्द्रम् | २६६            | सन्त्यब्धिनलया देवाः        | 38          | समांसमीना पर्याप्त-         | 88         |
| सतोररामतिक्रम्य          | 308            | सन्त्येवानन्तशो जीवा        | २४१         | समागतः स इत्येतन्निश्चेतुं  | ४८६        |
| सत्कवेरर्जुनस्येव        | ३५४            | सन्धि च पगाबन्धञ्च          | १७४         | समागत्य महाभक्त्या          | ४८७        |
| सत्कारलाभसंवृद्ध-        | ३२०            | सन्धिविग्रहचिन्तास्य        | 57          | स मागधबदाध्याय              | १२०        |
| सत्कृतः स जयाशंसम्       | २०६            | सन्धिवग्रहयानादि-           | 308         | स मातङ्गं वन यस्य           | 55         |
| सत्यं दिग्विजये चक्री    | १८४            | सन्ध्यातपतपान्यासन्         | १८८         | समानदत्तिरेषा स्यात्        | २४३        |
| सत्यं परिभवः सोढुम्      | ४८             | सन्ध्यादिविषये नास्य        | ३६          | समानायात्मनाऽन्यस्मे        | २४३        |
| <b>~</b> *               | •              |                             | •           |                             |            |

| समापतच्छरत्रात-            | 200 | सरत्ना निषयो दिव्याः                    | 733         | सर्वेऽपि जीवनोपायं            | ४७४         |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| समीपवर्तिन्येकस्मिन्       | ४६६ | सरसकिसलयान्तस्पन्द-                     | १२६         | सर्वेऽपि वृषभसेन-             | X 8.8       |
| समुच्चरन् जयध्वान-         | १२० | सरसां कमलाक्षिभ्यः                      | ४१८         | सर्वे उप्यासन्न भव्यत्वाद्    | ४५४         |
| समुच्छितपुरोभागा-          | २७  | सरसानि मरीचानि                          | द३          | सर्वोऽपि विधिनिर्मुक्ता       | १६६         |
| समुत्थाय सभामध्ये          | ३५६ | सरसिजमकरन्दो-                           | १६          | सलीलमृदुभियतिः                | <b>দ</b> ४  |
| समुत्सृजेदनात्मीयम्        | ३४२ | सरसीजलमागा <b>ढो</b>                    | २०४         | सवज्रमिए।पाकस्य               | ¥3¥         |
| समुद्धृतास्रसम्पृक्त-      | ४०३ | सरस्तरङगधौताङगाः-                       | ७४          | सवनः सावनिः सोऽद्रिः          | 808         |
| समुद्भटरसप्रायैः           | २०२ | सरस्तीरतरु <del>च</del> ्छाया <b>म्</b> | २६          | सर्विमता भृशं रेजुः           | १०२         |
| ससुद्रदत्तसारूप्यम्        | 886 | सरस्तीरतरूपान्त-                        | 33          | सवागतिशयो ज्ञेयो              | ३३४         |
| समुद्रदत्तो ज्वलनवेगस्य    | ४६५ | सरस्तीरभुवोऽपश्यत्                      | ११          | स वा प्रणम्य तीर्थेशम्        | ४३६         |
| समुद्रमद्य पश्यामः         | ₹४  | सरस्यः स्वच्छसलिला                      | २५          | स वैश्रवणदत्तोऽपि             | ४६८         |
| समूलतूलमुच्छिद्य           | ३८१ | सरांसि कमलामोदन्                        | १०          | सव्रतो वीरलक्ष्मीं च          | ४१७         |
| समेत्यावसरावेकाः           | १३१ | सरांसि ससरोजानि                         | ٦           | स शंसितव्रतोऽना <b>श्वान्</b> | 308         |
| समीवितकं स्फुरद्रत्नम्     | ३०  | सरितं रोहितास्यां च                     | १२३         | स शरो दूरमुत्पत्य             | १२०         |
| सम्पत्सम्पन्नपुण्यानाम्    | ४३७ | सरितोऽमूः समं सैन्यैः                   | ە=          | स शिखामरायोऽमीषाम्            | १४४         |
| सम्पूज्य निधिरत्नानि       | २६१ | सरितोऽमूरगाधापा-                        | ६८          | स शैलः पवनाधूत-               | <i>e3</i>   |
| सम्प्रत्यकम्पनोपऋमम्       | 300 | सरितो विषमावर्त-                        | २०७         | स श्रीपालकुमारक्च             | <b>F38</b>  |
| सम्प्रदायमनादृत्य          | २८४ | सरिद्वधूस्तदुत्सङगो                     | 58          | स श्रीमानिति विश्वतः          | ₹ १         |
| सम्प्रधार्यमिदं तावद्      | १५२ | स रेमे शरदारम्भे                        | २३२         | स श्रीमान् भरतेश्वरः          | १७१         |
| सम्प्राप्तभावपर्यन्तौ      | ४३३ | सरोजरागरत्नांशु-                        | १३६         | स सत्कारपुरस्कारे             | 288         |
| सम्प्राप्तश्च तमुद्देशम्   | १२० | सरोजलं समासे                            | २           | ससत्त्वमतिगम्भीरम्            | ४३          |
| सम्प्राप्य नवधा पुण्यम्    | ४५२ | सरोजलमभूत् कान्तम्                      | २           | ससम्भ्रमं च सोऽभ्येत्य        | 33          |
| सम्प्रेक्षितैः स्मितैहसिः  | ६५  | सरोवगाहर्निर्णिक्त-                     | ७४          | ससम्भ्रमं सहापेतुः            | ४३द         |
| सम्भाषितश्च सम्भ्राजा      | १०५ | सरोवगाहनिर्धृत-                         | ७३          | ससम्भ्रममिवास्याभूद्          | ४६          |
| सम्भूय बान्धवाः सर्वे      | ४६० | सर्पिर्गुडपयोमिश्र-                     | ४७३         | स सर्वमनुभूयायात्             | ४७२         |
| सम्भोगैर्वनमिति निविशन्    | ৩৯  | सर्वः प्राणी न हन्तव्यो                 | <b>३१३</b>  | स सर्वांश्चऋवत्युंक्त-        | <b>४</b> ६३ |
| सम्यग्दृष्टिपदं चान्ते     | २१६ | सर्वगुप्तः प्रियप्रान्त-                | <b>२</b> ४७ | स साघनं सनं भेजे              | ६९          |
| सम्यग्दष्टिपदं चास्माद्    | २६७ | सर्वज्ञाय नमोवाक्यमर्हते                | २ इ ह       | स साध्वसा सलज्जा सा           | ४३२         |
| सम्यग्दृष्टिपदं चास्माद्   | २६= | सर्वतोभद्रमारुहय                        | ३७८         | स सा सा तत्तदेवैषा            | ४४३         |
| सम्यग्दृष्टिपदं चैव        | २६५ | सर्वद्वन्द्वसहान् सार्वान्              | १३४         | स सेहे वधमाकोशम्              | २११         |
| सम्यग्दृष्टिपदं बोध्यविषयं | ३०६ | सर्वभूपालसन्दोह-                        | ३८१         | सहंसान् सरसां तीरेषु          | 80          |
| सम्यग्दृष्टिपदं बोध्ये     | ३०५ | सर्वमङ्गलसम्पूर्गे-                     | ३७६         | सहकारेष्वमी मत्ता             | २ <b>१</b>  |
| सम्यग्दृष्टिस्तवाम्बेयमतः  | ४०६ | सर्वमेतत्समाकण्यं बुद्धिम्              | ३६१         | सह वक्षोनिवासिन्या-           | ३६४         |
| सम्प्राट् पश्यन्नयोध्यायाः | 3   | सर्वमेतत्सुखाय स्याद्                   | ३३४         | सह सार्थेन भीमाख्यम्          | ४६६         |
| स यजन् याजयन् धीमान्       | २७६ | सर्वमेतन्ममैवेति मा मंस्था              | ०३६०        | सहसा सर्वतूर्याणाम्           | ३८४         |
| स यस्य जयसैन्यानि          | 308 | सर्वमेधमयं धर्मम्                       | २८१         | सहिता चित्तवेगाल्या           | ४५७         |
| सरःपरिसरेज्वासन्           | ७२  | सर्वरत्नमयैदिव्यैर्भूषा-                | ४६२         | स हचादिपरमब्रह्मा             | २५ <b>१</b> |
| सर:सरोजरजसा                | २   | सर्वरत्नान् महानील-                     | २२७         | सहघोत्सङ्गे लुठन्नव्धिः       | ٣X          |
| सरकान् घृतभूपालान्         | ४२१ | सर्वशान्तिकरीं ध्यातिम्                 | xqx         | सांशुकर्ममिवोद्यन्तम्         | 308         |
| सरजोऽब्जरजःकीर्गा-         | १७५ | सर्वंसहः क्षमाभारम्                     | २१०         | साक्षात्कृतप्रस्थितसप्तपदाथ   | प्रथ्       |
| सरति सरसीतीरं हंसः         | १६४ | सर्वस्वस्य व्ययोऽत्राथ                  | ३६६         | साक्षिरां परिकल्प्यैनम्       | 803         |
| सरत्नमुल्वगाविषम्          | ४०  | )                                       | १६५         | i .                           | 82          |
| सरत्ना निषयः सर्वे         | २१८ | सर्वाङगसङगतं तेजो                       | १७७         | सा घनस्तनितथ्याजात्           | २३२         |
| 10.0                       |     |                                         |             |                               |             |

### महापुरावम्

| साङ्ग्रामिक्यो महाभयः २०० सा बैश्रवणदत्ता च ४६७ सुताश्चतुर्दशास्यान्ये साङ्गो यद्येतयाऽखैवम् ३७६ सा बैश्रवणदत्तेष्टा ४६५ सुता सागरसेनस्य सा जन्नीत्यस्य २३५ साऽशाखनिः किलात्रेव ४४२ सुतिक्ष्णा वीक्षणाभि-सारोपं स्फुटिताः केचिद् १०२ साऽशोककिलकां चूतमञ्जरीम् २३१ सुदूरपारगम्भीरम् सा तदाकण्यं सञ्चित्य ४५७ सिंहक्षंवृकशार्दूल- १६६ सुधीगृंहपितर्नाम्ना सा तुण्डेनालिखन्नाम ४५३ सिंहवाहिन्यभूच्छाया २३४ सुन्दरेष्विप कुन्देषु सुप्रयोगां नदीं तीर्त्वा सादानां वारवाणानि २५ सिंहा इव नृसिंहास्ते १६७ सुप्रयोगां नदीं तीर्त्वा साधनेरमुनाकान्ता ६४ सिंहासनोपधाने च २६४ सुमितस्तं निशम्यार्थम् सुमितस्तं निशम्यार्थम् सुमितस्ते मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः | **                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| सारोपं स्फुटिताः केचिद् १०२ साऽशोककितां चूतमञ्जरीम् २३१ सुदूरपारगम्भीरम् सा तदाकण्यं सञ्चित्य ४६७ सिंहक्षंवृकशार्दूल- १६६ सुधीगृंहपितर्नाम्ना सा तुण्डेनालिखन्नाम ४५३ सिंहवाहिन्यभूच्छाया २३४ सुन्दरेष्विप कुन्देषु सुप्रयोगां नदीं तीर्त्वा सादिनां वारवाणानि २५ सिंहा इव नृसिंहास्ते १६७ सुप्रयोगां नदीं तीर्त्वा सादिनां वारवाणानि २५ सिंहासने निवेश्येनम् १२७ सुभगेति च देव्यस्ताः साधनैरमुनात्रान्ता ६४ सिंहासनोपधाने च २६४ सुमितस्तं निशम्यार्थम् साधारणास्त्विमे मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः                                                                                                                                                       | 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| सा तदाकण्यं सिञ्चित्य ४५७ सिंहर्क्षवृकशार्दूल- १६६ सुधीगृंहपितर्नाम्ना सा तुण्डेनालिखन्नाम ४५३ सिंहवाहिन्यभूच्छाया २३४ सुन्दरेष्विप कुन्देषु सा तु षोडशघाऽऽम्नाता २५४ सिंहा इव नृसिंहास्ते १६७ सुप्रयोगां नदीं तीर्त्वा सादिनां वारवाणानि २५ सिंहासने निवेश्येनम् १२७ सुभगेति च देव्यस्ताः साधनैरमुनाकान्ता ६४ सिंहासनोपधाने च २६४ सुमितस्तं निशम्यार्थम् साघारणास्त्विम मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                       |
| सा तुण्डेनालिखन्नाम ४५३ सिंहवाहिन्यभूच्छाया २३४ सुन्दरेष्विप कुन्देषु सा तु षोडशधाऽऽम्नाता २५४ सिंहा इव नृसिंहास्ते १६७ सुप्रयोगां नदीं तीर्त्वा सादिनां वारवाणानि २५ सिंहासने निवेश्येनम् १२७ सुभगेति च देव्यस्ताः साधनैरमुनाकान्ता ६४ सिंहासनोपधाने च २६४ सुमितस्तं निशम्यार्थम् साधारणास्त्विमे मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$00<br>800<br>800<br>\$00<br>\$\$\$    |
| सा तु षोडशघाऽऽम्नाता २४४ सिंहा इव नृसिंहास्ते १६७ सुप्रयोगां नदीं तीर्त्वा सादिनां वारवाणािन २४ सिंहासने निवेश्येनम् १२७ सुभगेति च देव्यस्ताः साधनेरमुनाकान्ता ६४ सिंहासनोपधाने च २६४ सुमितस्तं निशम्यार्थम् साधारणास्त्विमे मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00<br>800<br>300<br>358<br>838          |
| सादिनां वारवाणानि २५ सिंहासने निवेश्यैनम् १२७ सुभगेति च देव्यस्ताः साधनैरमुनाकान्ता ६४ सिंहासनोपधाने च २८४ सुमितस्तं निशम्यार्थम् साधारणास्त्विमे मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 899<br><b>39</b> 0<br>358<br><b>3</b> 8 |
| साधनैरमुनाकान्ता ६४ सिंहासनोपधाने च २८४ सुमितस्तं निशम्यार्थम्<br>साधारणास्त्विमे मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>३७०</b><br>३६४<br><b>११</b>          |
| साधारणास्त्विमे मन्त्राः ३०१ सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च ३१६ सुमत्याख्यामलाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६४<br>११                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| सा घुनीबलसंक्षोभाद् ६० सितच्छदावली रेजे १ सुमनोवर्षमातेनुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३७                                     |
| साधु वत्स कृतं साधु ३२० सितांशुकधरः स्नग्वी ६६ सुमनोवृष्टिरापप्तद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| साधुवादैः सदानैश्च ४३१ सितातपत्रमस्योच्चैः ३३ सुमुखस्तद्दयाभारिमव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४३१                                     |
| साधूक्तं साधुवृत्तत्वम् १८० सितासिता सितालोल- ४३२ सुरखेचरभूपालाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६४                                     |
| सानुकम्पमनुग्राहचे २४२ सिद्धदिग्विजयस्यास्य २६१ सुरदुन्दुभयो मन्द्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४४                                     |
| सानुजोऽनन्तसेनोऽपि ४१६ सिद्धविद्यस्ततो मन्त्रैः ३०० सुरदेवस्य तद्वाक्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३७                                     |
| सानुरागान् स्वयं रागात् ४३५ सिद्धशेषां समादाय ३७७ सुरदौवारिकारक्ष्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३८                                     |
| सान्द्रपदारजःकीर्णाः ७३ सिद्धशेषाक्षतैः पुण्यैः ६३ सुरम्ये विषये श्रीपुराधिषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४८१                                     |
| सान्ध्यो रागः स्फुरन् दिक्षु १८८ सिद्धार्चनिविधि सम्यक् २५१ सुरसा कृतनिर्वाणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b>                                |
| सापि मुक्तवा कुमारं तम् ४६२ सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य २५३ सुरा जातरुषः केचित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५१                                     |
| सा पुरी गोपुरोपान्त- १५१ सिद्धार्चनादिकः सर्वो २४७ सुरागामभिगम्यत्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३६                                     |
| साऽब्रवीदिति तद्वृत्तम् ४६२ सिद्धार्चासिन्निधौ मन्त्रान् ३०० सुराक्चासनकम्पेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१८                                     |
| सामजं विजयाद्धिष्यम् ३६५ सिद्धार्थपादपांस्तत्र १३६ सुराष्ट्रेषूर्जयन्ताद्रिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73                                      |
| साम दर्शयता नाम १८० सिद्धार्थोऽत्राह तत्सर्वमिति ३६९ सुरेन्द्रजन्मना मन्दराभि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०५                                     |
| सामन्तानां निवेशेषु २६ सिन्धुरोधो भुवः क्षुन्दन् ११६ सुरेन्द्रमन्त्र एषः स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१८                                     |
| सामवायिकसामन्त- १०४ सिन्धोस्तटवने रम्ये ६३ सुरेभं शरदभाभम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३३                                      |
| सामात्यः स महीपाल- २१७ सुकण्ठा पेतुरत्युच्चैः १६४ सुरैरासेवितोपान्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 888                                     |
| साम्नाऽपि दुष्करं साध्या १८२ सुकान्तोऽशोकदेवेष्ट- ४५५ सुरैरित्यिचतः प्राप्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१८                                     |
| साम्प्रतं स्वर्गभोगेषु २४८ सुकालश्च सुराजा च ३२४ सुरैरुच्छितमेतत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 888                                     |
| साम्प्राज्यं नास्य तोषाय १५८ सुकेतुः सूर्यमित्राख्यः ३६५ सुलोचनां महादेवीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४४१                                     |
| साम्प्राज्यमाधिराज्यं स्यात् २८८ सुकेतुस्तत्र वैश्येशः ४५५ सुलोचनाप्यसंहार्यशोका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yox                                     |
| सायंत्रातिकनिःशेष- ३८ सुकेतोश्चाखिले तस्मिन् ४७८ सुलोचनाभिधाकृष्टि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३७३                                     |
| सायकोद्भिन्नमालोक्य ३६६ सुखं काले गलत्येवम् ४४१ सुलोचनामनोवृत्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४३२                                     |
| सायमुद्गाहनिर्णिक्तैः २३१ सुखप्रमागौः सम्प्राप्य ४४१ सुलोचनामुखाम्भोज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३१                                     |
| सारक्रगोऽयं तनुच्छाया २४ सुखासुखं बलाहारी ३३६ सुलोचनाऽसी बालेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६४                                     |
| सारदारुभिरुत्तम्भ्य ११४ सुगन्धिकलमामोद- १७५ सुलोचनेति का वार्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२६                                     |
| सा रात्रिरिति सँल्लापैः ४१७ सुगन्धिपवनामोद- १३८ सुलोचनेति नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२८                                     |
| सार्धं कुवलये नेन्दुः सह ३६८ सुगन्धिमुखनिश्वासा १२ सुवर्णधातुरथवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २७७                                     |
| सार्धं समाधिगुप्तस्य २६४ सुगन्धि सलिलं गाङ्गम् ४४६ सुस्बनन्तः खनन्तः खम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३६                                     |
| सार्वज्ञ्यं तव वक्तीश १४२ सुचिरं सर्वसन्दोह- ४०७ सूत्रं गराधरैदृ ब्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ०१६                                     |
| सालितियमुत्तुङगं- १४६ सुजयश्च सुकान्तश्च ५०२ सूत्रमौपासिकं चास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४०                                     |
| साक्द्यविरतिवृ तम् २७१ सुतः कुबेरमित्रस्य ४४८ सूनुः स्तनितवेगस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४६२                                     |
| साविनः सावनीवोद्यत् १३६ सुता विमलसेनास्य ४६१ सूर्याशुभिः परामृष्टाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३६                                     |

| •                            |            |
|------------------------------|------------|
| सूर्याचन्द्रमसी वा           | <b>F38</b> |
| सृष्टिः पितामहेनेयम्         | ३८८        |
| सृष्टचन्तरमतो दूरम्          | ३१३        |
| सेनानीप्रमुखास्तावत्         | . १५२      |
| सेनानीरपि बभ्राम             | ६६         |
| सेनान्तो वृषभः कुम्भो        | ३५६        |
| सेनान्यं बलरक्षायै           | ३८         |
| सेवागतैः पृथिव्यादि-         | २६२        |
| सैनिकैरर्यमारुद्धः           | २३         |
| सैन्ये च कृतसन्नाहे          | २६६        |
| सैन्यैरनुगतो रेजे            | १५१        |
| सैवानुवर्तनीया ते            | १३१        |
| सैषा चतुष्टयी वृत्ति-        | ३३२        |
| सैषा निष्कान्तिरस्येष्टा     | २६४        |
| सैषा सकलदत्तिः स्यात्        | २४३        |
| सोऽचलः प्रभुमायान्तम्        | १२४        |
| सोऽचलः शिखरोपान्त-           | ७३         |
| सोढुमर्कः खलस्तेजो           | ४११        |
| सोऽतप्यत तपस्तप्तं           | २१४        |
| सोत्पलां कुब्जकैर्दृब्धाम्   | २३३        |
| सोदर्या त्वं ममादायि         | ५०१        |
| सोऽदाद् विशुद्धमाहारम्       | ३२५        |
| सोऽधीती पदिवद्यायाम्         | ३२६        |
| सोऽनुरूपं ततो लब्धा          | २५२        |
| सोऽन्तःपुरे चरेत् पात्र्याम् | 386        |
| सोऽन्वयः स पिता तादृक्       | ४२०        |
| सोऽन्वीयं विनत चेदेवम्       | १७४        |
| सोपप्रदानं सामादौ            | १८०        |
| सोऽपश्यन्निगमोपान्ते         | १३         |
| सोऽपि प्राक् प्रतिपाद्यैतत   | ४७३        |
| सोऽपि सर्वेः खगैः सार्धम्    | 308        |
| सोऽभिषिक्तोऽपि नोत्सिक्तो    | २२२        |
| सोऽभेद्यो नीतिचुञ्चुत्वाद्   | १७३        |
| सोऽयं चक्रभृतामाद्यो         | ४६         |
| सोऽयं नृजन्म सम्प्राप्त्या   | २५६        |
| सोऽयं भुजबली बाहु-           | १७२        |
| सोऽयं साधितकामार्थः          | ३२५        |
| सोऽयमष्टापदैर्जुष्टो         | १३४        |
| सोऽस्त्यमीषां च              | ३४६        |
| सौभाग्येनं यदा स्ववक्षसि     | ४२३        |
| सीघोत्तुङगकुचां भास्वद्      | ४४०        |
| सौनन्दकाख्यमस्याभूद्         | २३४        |
| सौरभेयान् स शृङ्गाप्र-       | 88         |
| · •                          |            |

| स्कन्घावारं यथास्थानम्     | ४३४        |
|----------------------------|------------|
| स्कन्घावारनिवेशोऽस्य       | 69         |
| स्खलति स्म कलालापाः        | ४३२        |
| स्तनाङ्गरागसम्मर्दी        | 883        |
| स्तनाब्जकुड्मलैरास्य-      | २२४        |
| स्तुति निन्दां सुखं दुःखम् | 358        |
| स्तुतिनिन्दे कृति श्रुत्वा | ३४२        |
| स्तुत्वा स्तुतिभिरीशानम्   | 398        |
| स्तूपाश्च रत्ननिर्मागाः    | 359        |
| स्त्रीरत्नगजवाजीनाम्       | २२६        |
| स्त्रीषु मायेति या वार्ता  | ४४७        |
| स्थलाब्जशङ्किनी हंसी       | २०         |
| स्थलाब्जिनीवनाद् विष्वक्   | १२१        |
| स्थलाम्भोरुहिग्गीवास्य     | १२१        |
| स्थलेषु पद्मपद्मिन्यो      | २०         |
| स्थानाध्ययनमध्याय          | १६३        |
| स्थानान्येतानि सप्त स्युः  | २४४        |
| स्थानेऽन्यस्मिन्न्यधादेनम् | ४८७        |
| स्थालीनां कोटिरेकोक्ता     | २२६        |
| स्थितं प्राक्तनरूपेगा      | ४८६        |
| स्थितश्चर्यां निषद्याम्    | २११        |
| स्थितस्तत्र स्मरन्नेवम्    | ४८८        |
| स्थिताः पश्चिमपादाभ्याम्   | ४०३        |
| स्थिता तत्रैव सा कीर्तिः   | ४१६        |
| स्थिता सामयिके वृत्ते      | १६२        |
| स्थित्वा महेन्द्रदत्तोऽपि  | ३८१        |
| स्थिरप्रकृतिसत्त्वानाम्    | ६६         |
| स्यूलनीलोत्पलाबद्धस्फुरद्- | ३७१        |
| स्नपनोदकधौताङ्गम् ँ        | २४६        |
| स्नेहनेष्टवियोगोत्थः       | ४०५        |
| स्पन्दत्स्यन्दनचन्नोत्थ-   | ३६२        |
| स्पृशन्नपि महीं नैव        | २७६        |
| स्फुटद्वेरापदरोन्मुक्तैः   | 58         |
| स्फुटन्निम्नोन्नतोद्देशैः  | 58         |
| स्फुटालोकोऽपि सद्वृत्तो    | ४१२        |
| स्फुटीकर <b>गमस्यैव</b>    | ३३६        |
| स्फुरज्ज्यं वज्रकाण्डम्    | ४६         |
| स्फुरदाभरणोद्योत-          | १७६        |
| स्फुरद्गम्भीरनिर्घोष       | 888        |
| स्फुरन्मगितटोपान्त-        | १३५        |
| स्फुरन्मौर्वीरवस्तस्य<br>- | ΥĘ         |
| स्फुरत्परुषसम्पात-         | <b>5</b> 3 |
| स्फ़ुरत्पुरुषशार्दूल-      | १६६        |
| , y c                      | • • 7      |

स्मितमालोकितं हासो २३० स्मितेष्वासां दुरोद्भिन्नो २२४ स्मितैः प्रसादैः सञ्जल्पैः ĘX स्मृत्वा ततोऽहंदर्चानाम् ३२४ स्यात् परमकाङक्षिताय 338 स्यात् परमनिस्तारक-308 स्यात् परमविज्ञानाय 339 स्यात् प्रजान्तरसम्बन्धे ४१६ स्यात् प्रीतिमन्त्रस्त्रैलोक्य-३०२ स्यात् समञ्जसवृत्तित्वम् २६४ स्यादस्त्येव हि नास्त्येव १४२ स्यादवध्याधिकारेऽपि ३१३ स्यादेव स्त्री प्रनृत्यन्ती 850 स्यादस्य सुखमप्येवम् ३३८ स्याद्यत्किञ्चिच्च सावद्यम् १६७ स्यादारेका च षट्कर्म-२६२ ३१४ स्याद्दण्डचत्वमप्येवम् स्याद्देवब्राह्मगायेति 288 स्यान्निरामिषभोजित्वम् ३११ स्यान्निरामिषभोजित्वम् २७१ स्रग्वी सदंशुको दीप्रः २५७ स्वं ग्राममृगरूपेरा ሄፍሄ स्वं मिए।स्नेहदीपादि-२५४ स्वं स्वापतेयमुचितम् २८६ स्वं स्वाम्यमैहिकं त्यक्त्वा २५४ स्वकामिनीभिरारब्ध-739 स्वकुलान्युल्मुकानीव १५५ स्वगुरगोत्कीर्तनं त्यक्त्वा २५७ स्वगुरुस्थानसंक्रान्ति-२४४ स्वगेहादिषु सम्प्रीत्या ४७६ स्वच्छं स्वं हृदयं स्फुटं 50 स्वतटस्फटिकोत्सर्पत् १२४ स्वतटाश्रयिगीं धत्ते 38 स्वतन्त्रस्य प्रभो सत्यम् १८० स्वदेव्यां चित्रसेनायाम् ४८८ स्वदेशे वाक्षरम्लेच्छान् ३४६ स्वदेशोद्भवैरेव सम्पूजितो-५१४ . स्वदोद्रुमफलं श्लाघ्यं १८२ स्वपक्षेरेव तेजस्वी 848 स्बपूर्वापरकोटिभ्याम् **१**२२ स्वप्नानां द्वैतमस्त्यन्यद् ३२१ स्वप्नानेवं फलाम्येतान् 373 स्वप्राच्यभवसम्बन्धम् ४६२

#### नरापुणपन्

| स्वप्राग्निविशेषश्च        | २४८ | स्वास्वैः शस्त्रैनंभोगानाम्    | ४०१      | हा दुष्टं कृतमित्युच्यैः       | २०१         |
|----------------------------|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| स्बप्राग्वययसन्तुष्टै:     | 308 | स्वाहान्तं सत्यजाताय           | 788      | हा मे प्रभावतीत्याह            | 348         |
| स्वभावदुर्गमे तन्नः        | ११७ | स्वीकुर्वन्निन्द्रयाबासम्      | 335      | हा मे प्रभावतीत्येतद्          | ४४६         |
| स्वभावपरुषे चास्मिन्       | १७३ | स्वीकृतस्य च तस्य              | xxe      | हाराकान्तस्तनाभोग-             | २२६         |
| स्वभावसुभगा दृष्टहृदया     | 358 | स्वीकृत्य शयनाध्यक्षम्         | ४४०      | हारिगीतस्वनाकृष्टैः            | 12          |
| स्वभुक्तिक्षेत्रसीमानम्    | १२४ | स्वेदविन्दुभिराबद्ध:-          | २७       | हारिभिः किन्नरोदृगीतैः         | <b>१</b> ६  |
| स्वभ्यस्तात् पञ्चमादङ्गाद् | १६३ | स्वेन मूर्घ्ना विभत्येष        | 823      | हारोऽयमतिरोचिद्याः             | ٧o          |
| स्वयं कस्यचिदेकस्य         | १२५ | स्वैरं जगृहुराबासम्            | 33       | हास्तिनास्यं पुरं तत्र         | ३५५         |
| स्वयं च सञ्चिताघाति        | ४२४ | स्वैरं न पपुरम्भांसि           | ७४       | हा हतोऽसि चिरं जन्तो-          | ४४२         |
| स्वयं तदा समालोच्य         | ४६२ | स्वैरं नवाम्बुपरिपीतमयत्न-     | ७६       | हिमचन्दनसम्मिश्र-              | ४४६         |
| स्वयं घौतममाद् व्योम-      | X   | स्वोचितासनभेदानाम्             | २५४      | हिमवज्जयशंसीनि                 | १२१         |
| स्वयंप्रभः सुरस्तस्माद्    | ४०५ | स्वोपधानाद्यनादृत्य            | २५४      | हिमवत्पद्मयोगं ङगा             | ३६४         |
| स्वयं मनोहरं वीगाां        | ४४८ | स्वोक्ते प्रयुक्ताः सर्वे      | ३४२      | हिमवद्विजयोद्देशौ              | <b>२</b> २२ |
| स्वयं महान्वयत्वेन         | ३३२ |                                |          | हिमवद्विघृतां पूज्याम्         | 8 \$        |
| स्वयं व्यघूयतास्योच्चैः    | २१८ | ह                              |          | हिमवानयमुत्तुङ्गः              | १२२         |
| स्वयं स्तनितवेगोऽसौ        | ४६२ | हंसपोत इवान्विच्छन्            | १८६      | हिमाचलमनुप्राप्तः              | 399         |
| स्वयमर्घपयं गत्वा          | ४७६ | हंसयूनाब्जिकञ्जल्क-            | १०       | हिमाचलस्थलेष <del>्वस</del> ्य | १२१         |
| स्वयमपितसर्वस्वा-          | ६४  | हंसस्वनानकाकाश-                | Ą        | हिमानिलैः कुचोत्कम्पम्         | २३०         |
| स्वयमागत्य केनात्र         | ४३८ | हंसाः कलमषण्डेषु               | २६       | हिरण्यवर्मगः सर्व-             | ४६२         |
| स्वराज्यमधिराज्ये          | २६० | हंसोऽयं निजशावाय               | २०       | हिरण्यवर्मगा ज्ञातजन्मना       | ४६०         |
| स्वर्गं समुदपद्येताम्      | ४६८ | हटत्पटकुटीकोटि-                | ४३४      | हिरण्यवृष्टि धनदे              | २५६         |
| स्वर्गोद्यानिश्रयमिव हसति  | XX  | हत एव सुतो भर्तु-              | ४२०      | हिरण्यसूचितोत्कृष्ट-           | २५६         |
| स्वर्धुनीशीकरस्पद्धि-      | 5   | हतानुचरभार्यात्र               | ४८८      | हुम्भारवभृतो वत्सान्           | Ę           |
| स्वधुनीशीकरासार-           | १२६ | हत्वा भूमौ विनिक्षिप्त-        | ४७१      | हृतसरसिजसारै-                  | xxx         |
| स्वलक्षरामनिर्देश्यम्      | २५४ | हयान् प्रतिष्कशीकृत्य          | ४०३      | हृतालिकुलभडकारः                | २३१         |
| स्वलक्ष्मीव्याप्तसर्वाशः   | ३७५ | हयेनैव दुरारोहाज्जये-          | ४२६      | हृत्वा सरोऽम्बुकरिरगो          | ७६          |
| स्वविमानद्विदानेन          | २५७ | हरन् करिकराकार-                | 888      | हृदये त्विय सम्निधापिते        | ४२२         |
| स्ववृत्तान्तं समाख्याय     | ४०२ | <b>हरि</b> गाप्रेक्षितेष्वेताः | २५       | हृदि धर्ममहारत्नम्             | ३५४         |
| स्वसारं च नमोर्धन्याम्     | १२६ | हरितैरङकुरैः पुष्पैः           | २४०      | हृदि नाराचनिर्भिन्ना-          | 308         |
| स्वसौभाग्यवशात् सर्वान्    | 30₽ | हरिद्रारञ्जितश्मश्रुः          | २६       | हृदि निर्भिन्ननाराचो           | ४१६         |
| स्वस्तीक्ष्वाकुकुलव्योम-   | १२५ | हरिन्मिएाप्रभाजालै:            | १३२      | हृद्यैः ससारसारावैः            | १६          |
| स्वागःप्रमार्जनार्थेज्या-  | २१७ | हरिन्मिए।प्रभोत्सर्पैः         | 88       | हृष्टः सुप्रभया चामा           | ४२४         |
| स्वाजन्यानुगमोऽस्त्येको    | २१७ | हरिन्मिए।प्रभोत्सर्पैः         | <b>5</b> | हेत्वाज्ञायुक्तमद्वैतम्        | २७०         |
| स्वादरेएीव संसिद्धिम्      | ३७४ | हरिन्मिंगिमयस्तम्भः-           | १७७      | हेमपत्राङ्कितौ तन्व्याः        | २२६         |
| स्वाद्यं चामृतकल्पाल्यम्   | २३६ | हरिवाहनना <b>माद्यो</b>        | 30%      | हेमस्तम्भाग्रविन्यस्त-         | १३७         |
| स्वाध्यायमिव कुर्वाणाम्    | 53  | हरीन्नखरनिभिन्न-               | १३४      | हेमाङ्गदं ससोदर्यम्            | 888         |
| स्वाध्याययोगसंसक्ता-       | १६७ | हविः पीयूषपिण्डेन              | २१६      | हेमाङ्कगदकुमारेगा              | ४३४         |
| स्वाध्यायेन मनोरोषः        | १६२ | हविष्पाके च धूम्रे च           | ३०१      | हेमा <b>ड</b> गदसुकेतुश्री     | ३६४         |
| स्वानुरागं जये व्यक्तम्    | ४०१ | हसन्तमिव फेनोबै:               | ४०       | हेयोपेयविवेकः कः               | ४३७         |
| स्वामिसम्मानदानादि-        | 308 | हस्तितन्त्रेऽश्वतन्त्रे च      | ३२८      | हैमनीषु त्रियामासु-            | १६४         |
| स्वामीष्टभृत्यबन्ध्वादि-   | २८६ | हस्तिनां पदरक्षायै             | १०३      | हैयडगवीनकलशैः                  | <b>१</b> ३  |
| स्वायम्भुवान्मुखाज्जाताः   | २५० | हस्त्यश्वरथपत्त्यौघम्          | ३६८      | ह्रदस्यास्य पुरः प्रत्यक्      | १२३         |
| स्वावासं सम्प्रविश्योच्यैः | ४३६ | हस्त्यश्वरथपादातम्             | ६२       | ह्रस्ववृत्तसुरास्तुङ्गाः       | २७          |
|                            | •   | •                              | -        |                                |             |